# बोद्धधर्म-दर्शन



आचार्य नरेन्द्रदेव

आचार्य नरेन्द्रदेव (1889-1956) गांधी युग की शोर्षस्थ राष्ट्रीय विभृतियों में से एक थे। विद्या एवं संस्कृति के क्षेत्र में उनका योगदान महत्त्वपूर्ण था। चे संस्कृत, पालि तथा प्राकृत के प्रकाण्ड पींडत होने के साथ अंग्रेजी तथा फ्रेंच, जर्मन, उर्दू एवं फारसी के भी गंभीर ज्ञाता थे। काशी विद्यापीठ से वे अध्यापक, अध्यक्ष, आचार्य तथा कुलपित के रूप में लगातार पैंतीस वर्षों तक सम्बद्ध रहे। बाद में वे लखनऊ विश्वविद्यालय तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपित बने।

आचार्यजी ने अपने विद्याव्यसनी जीवन का अधिकांश बौद्ध साहित्य एवं दर्शन के अनुशीलन में व्यतीत किया। भारत में बौद्ध धर्म, दर्शन तथा संस्कृति के अध्ययन को शताब्दियों पश्चात् पुनः प्रतिष्ठित करने में जिन गिने-चुने मनीषियों की मुख्य भूमिका रही है उनमें आचार्य नरेन्द्रदेव अग्रणी हैं। उन्होंने वसुबन्धु-रचित बौद्धदर्शन के आधारप्रन्थ "अभिधर्मकोश" के पूर्से-कृत फ्रेन्च अनुवाद को हिन्दी में भाषान्तरित किया। तब तक यह ग्रन्थ मूल संस्कृत में उपलब्ध नहीं था। बाद में उन्होंने बौद्धदर्शन को उसकी समग्रता में प्रस्तुत करने के लिए "बौद्धधर्मदर्शन" नामक बृहद् ग्रन्थ की रचना की। यह निर्विवाद है कि आचार्यजी ने अपनी लेखनी तथा व्यक्तित्व से भारत में बौद्धदर्शन, पालि तथा बौद्ध-संस्कृत के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया।

#### समीक्षा:

"...बौद्धदर्शन के मूल दार्शनिक ग्रन्थ अत्यन्त कठिन एवं दरूह हैं। आचार्य जी ने घोर परिश्रम करके उसकी विभिन्न शाखाओं के गुन्थों का आद्योपान्त अध्ययन कर इस गुन्थ में मुख्य-मुख्य विषयों का आक्षेप-समाधानपूर्वक विस्तृत विवेचन किया है। किसी टीकाकार की प्रसिद्ध उवित के अनुसार आचार्य जी ने कुछ भी अनपेक्षित एवं अमूल नहीं लिखा है। उन्होंने ग्रन्थ की प्रामाणिकता के रक्षार्थ मल गुन्थों से प्रत्यक्ष संबंध रखा है। पाठक को बौद्धधर्म और दशन की मल भावनाओं एवं वातावरण से परिचित करने के लिए उन्होंने बौद्धों के शब्द तथा शैली को भी इस गुन्थ में पूर्ण सुरक्षित रखा है। विभिन्न प्रस्थानों के कुछ विशिष्ट मूल ग्रन्थों का संक्षेप दे देने से इस ग्रन्थ की उपादेयता और बढ गयी है। दर्शन के प्रामाणिक अध्ययन के लिए इस प्रणाली को मैं सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। इस प्रकार यह ग्रन्थ इस विषय की उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ही उपादेय नहीं है, प्रत्युत इससे इतर भारतीय दर्शन के विद्वानों को भी प्रचर सहायता पिलोगी। बौद्धदर्शन के उपलब्ध संस्कृत गुन्थों में भी कोई एक ऐसा ग्रन्थ नहीं है, जिसके द्वारा बौद्धों की समस्त शाखाओं के सिद्धान्त का ज्ञान हो। ऐसे गुन्थ की अत्यन्त अपेक्षा थी। आचार्य जी ने यह गुन्थ लिखकर इस अभाव की उचित पूर्ति की है।"

- महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज

आश्नोष अवस्थीः अध्यकः श्री नारायागण्यस् वेदाबेदाङ् सामेति (उप्र.)

बौद्धधर्म-दर्शन

आशुतोव अवस्थी अध्यक्ष को नारकारकार वंद वेदाङ समिति (उप्र)

## बौद्धधर्म-दर्शन

आचार्य नरेन्द्रदेव

## मोतीलाल बनारसीदास

दिल्ली • मुम्बई • चेन्नई • कोलकाता • बंगलौर वाराणसी • पुणे • पटना पंचम पुनर्मुद्रण : दिल्ली, 2015 प्रथम संस्करण : पटना, 1956

#### © मोतीलाल बनारसीदास

ISBN: 978-81-208-3012-7 (মজিল্ব) ISBN: 978-81-208-3507-8 (अजिल्द)

#### मोतीलाल बनारसीदास

४१ यू०ए० बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली ११० ००७ ८ महालक्ष्मी चैम्बर, २२ भुलाभाई देसाई रोड, मुम्बई ४०० ०२६ २३६ नाइंथ मेन III ब्लाक, जयनगर, बंगलूरू ५६० ०११ सनाज ष्लाजा, १३०२ बाजीराव रोड, पुणे ४११ ००२ २०३ रायपेट्टा हाई रोड, मैलापुर, चेन्नई ६०० ००४ ८ केमेक स्ट्रीट, कोलकाता ७०० ०१७ अशोक राजपथ, पटना ८०० ००४ चौक, वाराणसी २२१ ००१

आरपी. जैन के द्वारा एन ए बी प्रिटिंग यूनिट, ए-४४ नारायणा, फेज-१, नई दिल्ली-११० ०२८ में मुद्रित एवं जे.पी. जैन के द्वारा मोतीलाल बनारसीदास, ४१ यू.ए., बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-११० ००७, के लिए प्रकाशित

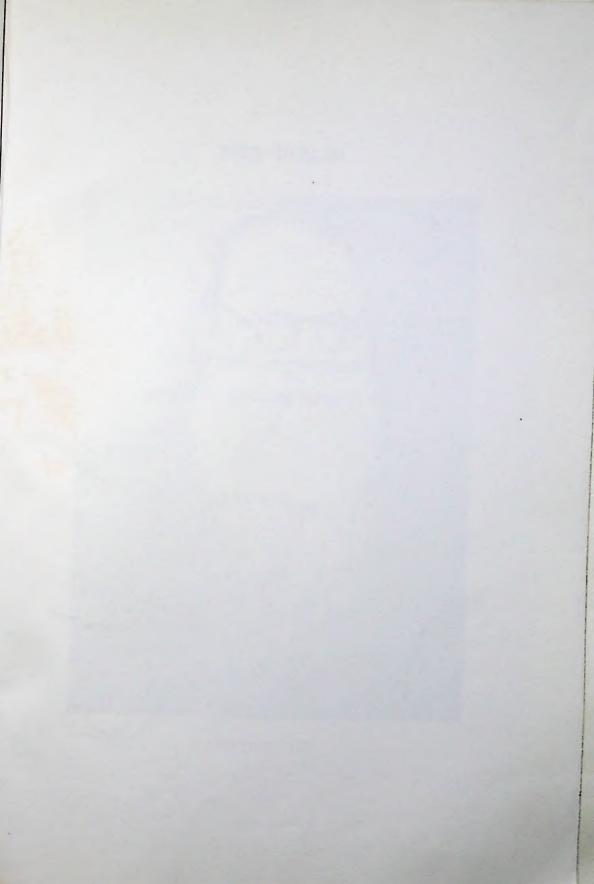

## बौद्धधर्म-दर्शन



डॉ॰ भगवान् दास

## भारतरत श्रद्धेय डाक्टर भगवान्दास जी को सादर सस्नेह समर्पित

-नरेन्द्रदेव

#### पुरोवाक्

त्रिगोत्र के विनेय जनों के धात्, अध्याशय एवं बुद्धि के अनुकूल शास्ता तथागत ने तीनों यानों एवं चारों सिद्धान्तों से सम्बद्ध नेयार्थ और नीतार्थ के रूप में जितने भी धर्म-पर्यायों का उपदेश दिया है, वे सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में निर्वाण की प्राप्ति या उसके उपाय के रूप में प्रतिपादित हैं । इनमें एक भी शब्द त्याज्य नहीं है, अपित सभी निर्वाण के अभिलाषी भाग्यशाली पुरुषों के लिए उपादेय ही हैं। इनमें एक पुरुष के लिए बुद्धत्व प्राप्ति का सम्पूर्ण मार्गक्रम सन्निहित है। एक व्यक्ति एक आसन पर बैठकर समस्त बुद्ध-उपदेशों का अपने अनुष्ठान में अधिगम कर सकता है । इस तरह के सम्पूर्ण एवं अभ्रान्त शासन-रत्न के श्रवण, चिन्तन और मनन करने की विधि का महारथी नागार्जुन, असंग आदि अनिगनत पूर्व सिद्धों और पण्डितों ने प्रतिपादन किया है। फलस्वरूप अतीत में आर्यावर्त में भगवान बुद्ध का शासन सूर्य की भांति प्रकाशित हुआ था। परन्तु कालान्तर में वह मध्यवर्ती भारत में सर्वथा क्षीण हो गया और कई सौ वर्षों तक यही स्थिति रही । इधर बीसवीं शताब्दी में पुन: धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से बुद्धशासन का पुनरुद्धार या पुनर्जागरण का कार्य प्रारम्भ हुआ है । फिर भी अध्ययन और साधना की परम्परा ही नहीं, अपितु शास्त्र-ग्रन्थों के भी मूल रूप से विलुप्त हो जाने के कारण दर्शन शास्त्रों के स्थल एवं एकांगी अध्ययन के माध्यम से तद्विषयक अज्ञान और मिथ्या ज्ञानों को हटाना सम्भव नहीं था । संस्कृत, पालि एवं तिब्बती आदि भाषाओं में विद्यमान गम्भीर दर्शनशास्त्र भाषागत कठिनाइयों के कारण जनसाधारण की पहुंच के बाहर थे। दूसरी ओर आधुनिक भारतीय भाषाओं में तीनों यानों और चारों सिद्धान्तों को सामान्य रूप में समग्र रूप से प्रतिपादित करने वाला कोई दूसरा ग्रन्थ उपलब्ध नहीं था। ऐसे समय में आचार्य नरेन्द्रदेव ने 'बौद्ध धर्म-दर्शन' नामक ग्रन्थ की हिन्दी में रचना की । उनका यह कार्य बुद्ध-शासन के लिए संजीवनी की तरह सिद्ध हुआ। साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती प्रामाणिक आचार्यों द्वारा रचित बौद्धशास्त्रों की ही भांति इस प्रामाणिक ग्रन्थ की रचना की है । दर्शन एवं सिद्धान्तों के प्रतिपादन के समय अपनी बुद्धि और तर्क के प्रयोग से उत्पन्न दोष

इसमें सर्वथा नहीं हैं। आचार्य जी ने प्रत्येक सिद्धान्त को सम्प्रदायगत प्रामाणिक शास्त्रों के माध्यम से प्रतिपादित किया है। जैसे - आर्य स्थविरवादियों का मत पालि त्रिपिटक, उनकी अद्रकथा और टीकाओं के आधार पर, इसी तरह महायान के सिद्धान्तों का सामान्यत: संस्कृत में विद्यमान आगम और शास्त्रों के आधार पर, विशेषत: आचार्य नागार्जुन की मूल माध्यमिककारिका, मैत्रेयनाथ के महायानसूत्रालंकार, वसबन्ध के अभिधर्मकोश एवं विज्ञतिमात्रतासिद्धि, चन्द्रकीर्ति की प्रसन्नपदावृत्ति आदि भारतीय शास्त्रों के आधार पर निरूपण किया है। इसी प्रकार चाइनीज और फ्रेंच भाषाओं में निबद्ध ग्रन्थों तथा आधुनिक विद्धानों के अनेक समीक्षात्मक एवं अनुसन्धानात्मक ग्रन्थों का भी आलोडन कर उनका उपयोग किया गया है । ग्रन्थ में बौद्ध धर्म के अध्यदय से लेकर बौद्ध दर्शन के सामान्य एवं महत्त्वपूर्ण मुद्दों , जैसे - अनित्यता, अनात्मता, अनीश्वरवाद, कर्मफलव्यवस्था, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि का प्रामाणिक प्रतिपादन किया गया है । इस ग्रन्थ में स्थविरवाद, वैभाषिक, सौत्रान्तिक, विज्ञानवाद एवं माध्यमिक सिद्धान्तों की तथा बौद्ध न्यायशास्त्र की व्यवस्था का प्रतिपादन नातिसंक्षेप और नातिविस्तार से प्रामाणिक आगम-स्रोतों का आश्रय लेकर पाँच परिच्छेदों में किया गया है । इसके परिणामस्वरूप भारत में बुद्ध-शासन के पुनरुज्जीवन के कार्यक्रमों में अद्वितीय योगदान सिद्ध हुआ है । भारतवर्ष में बौद्ध दर्शन के अध्ययन में इससे अत्यधिक लाभ पहुंचा है । अध्येताओं और शोधार्थियों के लिए अत्यन्त आवश्यक एवं उपयोगी होने से इस ग्रन्थ का इस समय पुन: प्रकाशन विशेष रूप से स्वागत योग्य है । इससे सम्पूर्ण जगत् के अत्यन्त लाभ होने की शभकामना के साथ:

दिनांक १४-१०-१९९३

दलाई लामा



#### THE DALAI LAMA

्रा |द्रवश्चरवानुभानुःवर्तात्वअनुःवर्ताः वर्ष्यः । वर्ष्यः यः द्रवरः युद्धः विदः यरः दरः प्रष्ट्रभन्नात्रः ब्रेंब्रायायदे परायमेवानायन होवायायस्था प्राप्ता वियासहरा वियासहरा प्रवितायहाल । *ॸ्*८ॱ८ेबॱयदे ॱॸॅ॔॓ज़ॱॺॖऀॱक़ॕॺॱॻॖऀॱक़ॴज़॒८ॺॱॾ॓ॱॷ॓ऀॸॱऄॺॱॻॴढ़ॱॻॷॴॱॻॱॺक़ॺॱउॸॱॸ॔ढ़ॕॺॱॻॿॗॸ॒ॱऄॱऄॺॺॱॻॖऀॱ **८**र्द्दाणुः क्षेत्र्यायुःद्वस्रस्यायाज्ञेःचरःस्राहःचरम् स्रवासःवर्द्दवस्य द्वर्द्दरःचरःयुःचः क्षेत्रःवरेवाणुदःस्रेदःधरः <u>ਖ਼੮੶੩ਗ਼੶ਜ਼ਫ਼ਜ਼੶ਲ਼ਫ਼੶੶ਫ਼੶੶ਲ਼ਲ਼ਸ਼ਜ਼</u>ਫ਼੶ਫ਼ਸ਼੶ਖ਼੶ਫ਼ੑੑੑਲ਼੶ਜ਼ੑਫ਼ੑਖ਼੶ਜ਼ਫ਼ੑਖ਼੶੶ਫ਼ੑਖ਼੶ਲ਼ਫ਼ਖ਼੶ਲ਼ੑਜ਼੶ਲ਼ੑਫ਼ਖ਼੶ਲ਼ੑਜ਼ੑਖ਼ वर्षायभामुनाराष्ट्रित इनाक्रमनास्यान्तर्भात्रात्र्रायः देःभःवृत्रे कटायामार्केत्रावद्गातम् क्रे-र्म्बरम्बस्यक्र्यानुस्यमुबर्द्वरिष्टाप्टर्प्यायहैत्यस्य स्वाप्यस्य स्वाप्यस्य स्वाप्यस्य स्वाप्यस्य स्वाप्यस्य ঀৢ৾<del>ঀ</del>৽৶ৡ৾ঽ৾৾৽ঀঢ়৾৾৽ৼৄঽ৾৽ৼঀ৾৽ঀৣ৾৾৽৸ঢ়৽য়ৄ৾ঀ৽য়ৢ৾৾৻ঽ৽৻৸৽৻৸ৼ৸ৼ৸ৼ৸ড়৽য়ৢ৾৽৸৸য়৸৸ৼ৽ निवेदारात्रस्य है। प्रस्तेश्वरात्रुतितर्पर हिन्दिया यद्यात्रस्य स्थाप्ति हे, भावेन्य बेहारा स्थापित स्थापित स्थ तारु.के.थण्टा रेस.ग्रेस.पवेन.पवं स्थाप्त प्रतास्त्र वित्राप्त प्रतास्त्र स्थाप्त प्रतास्त्र स्थाप्त स्थापत स्य स्थापत स्य स्थापत स श्चर-र्-१असलान्देर-प्रार्ट-रन्नित्तीक्षतंत्रस्थात्यं अन्तिरः। र्येश-रवश्चःक्षेत्राताप्तदेषुःवरःश्चरः यम्रेष्यः य बिश्युः(जन्न:प्रबेर: क्रं.जूबन:पुंब:क्र्य:रदा द्रव:बिंदा क्रें:क्र्यन:पश्नाव्य:प्रश्नावेन: विट.य.टु.के.र.कटा रम्बर.मैंव.ग्रु.वैव.८ट.बलट.रव.धुबबावश.क्ष.१.१.वथव.वे.वै.वुव.च्रुबायह.रवट. बुन:बबिट:जेबन:क्रूंर अ:५:च:दर। रवन:त:५:२१२ ब्रि:७७८:३४:ब्रूंर:वे.व:ज:वध्ये:अ:ध्रंबन:त: र्दा ल्वास्य हेवाय दे अपवस्ता अवस्य क्षेत्र विषय क्षेत्र द्वा भूती व्राम्न स्वयस्त स पर्वेतेश.तपु.र्वेषेट.कुषे त्.क्षेत्रश्च.श्चर.वर्ष्ट,प्र.पर्तूर.त.रटा ह्रेत.त.वंशेश.रट.वेंत.श्वेष.तप्रेषु.त्रथः ૽ૡૡ**૾૱ૹ૮**.ઌઙૢ૽૾ઌૡ૾ૡૺઌ૽૽૽ૢ૿ૢ૽ૺૢૺ૱૱ઌૡૡૺૡૢ૽૱ઌઙૢ૽ઌ૱૱ઌઙૢ૱ઌૺ૱૱૽૽ૡ૽ૡ૽૱ૡ૽ૢ૽ૺૡ૽ઌૺ૱૱૱૱૱ૺ भुट.तपु.वथका:अन्तक्ष.पट्टना भोवकारेक्ट.ब्यैक?येच्ययेट.युव.पश्चूब.त्रुव. "बटकाक्वितातपु.पूकारेटा वैदाश्वर्याः वेदाराष्ट्रः देवः एट्रेन्ड्वः अर् व्र्वः एव्यः व्यव्यः व्यव्यः व्यव्यः व्यव्यः व्यव्यः व्यव्यः व्यव्यः भक्ष्टन तरः १८.तप्र.चन्नेच.वर्च्याग्री.भक्ष.केट.क्ट.ट्यायी.नेट.धुट. ते.वीच.ग्री.क्षा.चधन.क्षत्र.



#### THE DALAI LAMA

षक्षर्-तपुः श्रेवक्षःपूरः दूरःरेटः। *४*टः वज्ञुकाषेकात्तरः कावधरः तरः ब्रेवः क्षवरः ४टः ४टः ब्रे १६८ः जियः क्रीः बर्षिट.जेबेब.रेतुन्य.चे. एतबेब.त.बेबेब.यस्थ.तप्ट.झे.तप्ट.झे.झॅर.बंशेश.रटा. रेप्ट.एजेज.ता हुस. त्रचेता-तर-परुषा-पा-तर्म विषायाकेत-पंति-पण्ता-तर-पश्चत-पर्वसायिकाः <u>च</u>ित्र-तु-पल्पाना-पाञ्ची-तर-। ष्टर्यरः त्रेंयः द्यंदः त्युः क्ष्यं वायुः क्ष्यं वायुः स्थान्यः स्थान्यः स्थान्यः विष्यः विषयः विषयः विषयः वि या त्रापाष्ट्रपाद्धाः हिमानास्या संग्रह्मा कु.सून् कु.सून् न्दाया प्रतास्य प्रतास्य प्रतास्य प्रतास्य प्रतास्य \$\$\$\Diopinor\_1|\textit{\range}\alpha\tanka\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\diopinor\dio <u>ब्रियक्तुः त्यं त्यःस्याःः क्रेःक्षः</u>योष्यश्यकः श्वद्यान्तेः स्वद्यानुसः कुषाः ग्रुः क्र्यान्यादे पुरः त्यसः दयः यव्यः क्षे'क्ष्य्यिक्षे'मुक्'गुं हुै'र्देक्ष'म्लाक्षे'क्षे'क्ष्य'य'र्द्या चर्षाक्षेत्र'या दुर्द्य'क्षेत्र'या लेखात्य्यसाग्री' द्वभायवम् हेर्द्रायहृद्रचे द्वभायवम् स्वानार्दा तथम् नायवस्य यहरू यदे भूवार्दा वे अर्रे र्ये.क्षेत्रक्र.ग्रे.बेंच.कर्यप्.क्षेत्र.वेक.त७वे वर.तप्.क्ष्ट्र.क्ष.द्व.तप्.क्षेत्र.वर्धवं.वर्थ.वेब.वर्द्धवः.वर्ष्ट्यन्तः. मैदा मॅं'वरे'चा ःर'रद'मे'गुद'ष्टिकाळ्द'अठे'कुवाहेब'र्द्रायडकाहे'ग्रेतु'ख्ठे'वर्ष'ठे''ठक'ठु' चक्षभ्यःतप्रः चभ्रदः चर्द्रभः तद्देश्वः म-र-पु-कुत्यः चभ्रदः स-र-पृक्षितेः तप्रः प्रस्थः विद्याः विद्याः विद्य युषायदे अहर हे अ क्षुवया के दाविषा प्रेराय वहीं राभार प्रेराय दे राभाय हे दाया पर है वा स्वाप के दाया है वा स् र्मुपःक्षुंदःताःस्त र्वेन्दःएःउदःक्रेदःयं-पुदःअदःभवत्। द्वःष्वेत्रःउदःद्वअसःताःद्वेकुदःद्वेदाःअविः . चैव-र्-ुः के-प्रक-प्-ायक्ष-पश्च-र-पु-प्-प्-पश्च-प्रक्ष-प्रक्ष-प्रकार-प्रकार-पु-प्-पु-पु-पु-पु-पु-पु-पु-पु-पु-प त्रदेशक्रें त्वा भंद्राता मुद्दात्र हर्ष के दे प्रायद प्रति मुद्दा पर्दे हें दे त्य देव पर्दे हैं विकास के प्रति स्वा ३७७३ में ३० हुस ३८ ज

#### वक्तव्य

'बौद्धधर्म-दर्शन' ग्रीर उसके यशस्वी लेखक के सम्बन्ध में कई श्रिषकारी विद्यानों ने पर्यात रीति से लिखा है, जो प्रस्तुत ग्रन्य में यथास्थान प्रकाशित है। श्रब उससे ग्रिषक कुछ लिखना श्रनावश्यक है।

सन् १६५४ ई० में, २१ अप्रैल (बुधवार) को, आचार्य नरेन्द्रदेवजी ने विहार-राष्ट्रमापा-परिपद् के तृतीय वार्षिकोत्सव का सभापतित्व किया था। सभापति-पद से भाषण करते हुए उन्होंने निम्नांकित मन्तव्य प्रकट किये थे—

"सम्प्रदायवाद इस युग में पनप नहीं सकता। हमारे राष्ट्रीय साहित्य को राष्ट्रीयता और जनतंत्र की शांकियों का प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। किन्तु उसमें यह सामर्थ्य तभी त्र्या सकता है जब हिन्दी-भाषामाषियों की चिन्ताधारा उदार और व्यापक हो और जब हिन्दी-साहित्य भारत के विभिन्न साहित्यों को अपने में आत्मसात् करे।

"यह सत्य है कि सिनेमा, रेडियो श्रीर टेलीविजन ने साहित्य के चेत्र पर श्राक्रमण कर उसके महत्त्व को घटा दिया है। विज्ञान श्रीर टेकनालोजी के श्राघिपत्य ने भी साहित्य की मर्यादा को घटाया है। किन्तु यह श्रसंदिन्ध है कि साहित्य श्राज भी जो कार्य कर सकता है, वह कार्य कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं कर सकती।

"श्रातीत के श्रानुभव के श्रालोक में वर्तमान को देखना तथा श्राज के समाज में जो शक्तियाँ काम कर रही हैं उनको समकता तथा मानव-समाज के दित की दृष्टि से उनका संचालन करना एक सच्चे कलाकार का काम है।

"मारत के विभिन्न साहित्यों की आराधना कर, उनकी उत्कृष्टता को हिन्दी में उत्पन्न कर, हिन्दी-साहित्य को सन्त्रमुच राष्ट्रीय और सफल राष्ट्र के विकास का एक समर्थ उपकरण बनना हमारा-आपका काम है। इस दायित्व को हम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते।"

उनके इन मन्तव्यों के प्रकाश में इस ग्रंथ का अवलोकन करने से प्रतित होगा कि उन्होंने भारतीय बौद्ध साहित्य को कहां तक आत्मसात् करके एक सच्चे कलाकार के दायित्व का निर्वाह किया है। बौद्धधर्म और बौद्धदर्शन का मामिंक विवेचन करने में उन्होंने बो अमृतपूर्व पाणिहत्य और कौशल प्रदर्शित किया है, उससे यह प्रन्थ निस्सन्देंह हिन्दी-साहित्य में अपने दंग का अकेला प्रमाणित होकर रहेगा।

अत्यन्त दुःख का विषय है कि यह अन्य आचार्यं को कीवन काल में अकाशित न हो सका। अन्य की छुपाई के समाप्त होते ही उनकी इहलोक-लीला समाप्त हो गई। निरन्तर अस्वस्थ रहते हुए भी वे इस प्रन्थ के निर्माण में सदैव दत्तचित्त रहे। इसमें प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों की विस्तृत ब्याख्या लिखने की सूचना भी उन्होंने दी थी श्रीर उनका विचार था कि वह पारिभाषिक शब्दकोप भी साथ-ही-साथ प्रकाशित हो। किन्तु नियति के विपरीत विधान ने वैसा न होने दिया। वे लगभग चार-पाँच सौ शब्दों का ही भाष्य तैयार कर सके थे कि अचानक साकेतवासी हो गये। अब यह कहना कठिन है कि वह कोष-प्रनथ कब और कैसे पूरा होकर प्रकाश में आ सकेगा।

महामहोपाप्याय परिष्ठत गोपीनाथ किवराज ने इस प्रन्थ की गवेपर्यापुर्यं भूमिका तथा माननीय श्री श्रीप्रकाशजी ने प्रस्तावना श्रीर डाक्टर वासुदेवशरण श्रप्रवाल ने प्रन्थकारप्रशस्ति लिखकर प्रन्थ को सुशोमित एवं पाठकों को उपकृत करने की जो महती कृपा की है, उसके लिए परिषद् उन विद्वहरों का सादर श्रामार श्रंगीकार करती है।

काशी-निवासी पिष्डत जगन्नाथ उपाध्याय भी हमारे धन्यवाद-माजन हैं, जिन्होंने ग्राचार्यं जी की प्ररेखा ग्रीर श्रनुमित से इस प्रन्थ के मुद्रखसम्बन्धी कायों को सम्पन्न करने में श्रनवरत परिश्रम किया तथा श्राचार्यं जी के सौंपे हुये काम को बड़ी निष्ठा से निवाहा है। उनकी लिखी हुई प्रन्थकर्ती-प्रशस्ति भी इसमें प्रकाशित है। उनका सहयोग सदा स्मरंखीय रहेगा।

काशी के सहदय साहित्यसेवी श्रीबैजनाथ सिंह 'विनोद' के भी हम बहुत कृतक हैं, जिन्होंने परिषद् के साथ श्राचार्यची का साहित्यिक सम्बन्ध स्थापित कराया, जिसके परिशाम-स्वरूप श्राचार्यची का यह श्रान्तिम सद्ग्रन्थ, परिषद् द्वारा, हिन्दी-संसार की सेवा में उपस्थित किया जा सका। 'विनोद' जी के सौजन्य एवं सत्परामर्श से ही श्राचार्यजी की संदित श्रात्मकथा इस ग्रन्थ में प्रकाशित हो सकी।

विहार स्रोर हिन्दी के नाते परिषद् के परम हितैषी श्रीगंगाशरण सिंह ( संसद्-सदस्य ) ने स्राचार्यजी की रुग्णावस्था में भी उनसे साग्रह ग्रन्थ तैयार कराने का को सतत प्रयास किया, उसीके फलस्वरूप यह स्रम्ल्य ग्रन्थ हिन्दी-जगत् को मुलम हो सका। उन्होंने स्राचार्यजी के निधन के बाद भी इस ग्रन्थ को संगोपांग प्रकाशित कराने के लिए बड़ी स्रात्मीयता के साथ काशी स्रोर मद्रास तक की दौड़ लगाई। स्राशा है कि वे इस ग्रन्थ को स्रापने मन के स्रमुक्ल सर्वाङ्गपूर्ण रूप में प्रकाशित देखकर सन्तुष्ट होंगे।

ग्रन्थकार के श्रामान का विषाद श्रनुमन करते हुए भी हमें यही सान्वना मिली है कि भगवान् बुद्ध की पचीस-सींवीं जयन्ती के शुम श्रावस पर यह ग्रन्थ प्रकाशित हो गया। विश्वास है कि बिहार-राज्य के शिद्धा-विमागान्तर्गत राष्ट्रमाषा-परिषद् की यह श्रद्धांजलि भगवान् तथागत को स्वीकृत होगी।

षक्षय वृतीया (वैशास ) } विक्रमसंवत् २०१३

शिवपूजनसहाय (परिषद्-मंत्री

## विषय-सूची

पुरोवाक् vii वक्तव्य xi लेखक के दो शब्द xix भूमिका [म॰ प॰ पं॰ गोपीनाथ कविराज लिखित] xxi आचार्यजी का अनुरोध-ग्रन्थ की विशेषता-बौद्धेतरों में बौद्ध-दर्शन के सम्यक् आलोचन का अभाव-बौद्ध तथा अन्य भारतीय साधन-धाराओं में साम्य-ग्रन्थ के विषय-बौद्ध-धर्म व जीवन में आदर्शगत वासनाक्षय और वासना-शोधन का

आलोचन का अभाव—बौद्ध तथा अन्य भारतीय साधन—धाराओं में साम्य—ग्रन्थ के विषय—बौद्ध—धर्म व जीवन में आदर्शगत वासनाक्षय और वासना-शोधन का सिद्धान्त—सम्यक्—संबुद्धत्व का परम आदर्श—आध्यात्मिक—जीवन में करूणा तथा सेवा का स्थान—करूणा की लोकोत्तरता—महायान ही योगपथ है—करूणा की साधनावस्था और साध्यावस्था—श्रावक तथा प्रत्येक—बुद्ध से बोधिसत्व के सम्यक्—संबुद्धत्वरूप आदर्श का भेद—पारमिता—नय तथा मन्त्र—नय का स्वरूप और उद्देश्य—मन्त्रमार्ग के अवान्तर भेद (वज्रयान, कालचक्रयान तथा सहजयान)— चार वज्र—योग—अभिसंबोधि का उत्पत्त—क्रम तथा उत्पन्त—क्रम—उत्पत्ति—क्रम की चार अभिसंबोधियाँ—काय, वाक्, चित्त और ज्ञान वज्रयोग—क्षणभेद के अनुसार आनन्द के चार भेद—तान्त्रिकों की त्रिकोण—उपासना—चार मुद्राएँ—11 अभिषेक (7 पूर्वाभिषेक, 3 उत्तराभिषेक, 1 अनुत्तराभिषेक)—षडंग योगसाधन का विस्तार—कालचक्र—शून्यता—बिब का साधन—तांत्रिक साधन में दो प्रकार के योगाभ्यास—बौद्ध—तन्त्र के प्रवर्तक आचार्य—तन्त्र—शास्त्रों के अवतरण का अन्तरंग रहस्य—बौद्धतन्त्र और योग का साहित्य—तन्त्र के मूल आदर्श का महत्त्व।

 बोधिसत्त्व की साक्षात् प्रतिमा
 lix

 आचार्य और बौद्ध दर्शन
 lxii

 मेरे संस्मरण
 lxvii

 प्रस्तावना
 lxxx

प्रथम खण्ड (1-100) [प्रारम्भिक बौद्ध-धर्म तथा दर्शन]

प्रथम अध्याय :: बुद्ध का जीवन 1-13

भारतीय संस्कृति की दो धाराएँ-बुद्ध का प्रादुर्भाव-बुद्ध के समसामयिक, बुद्धत्वप्राप्ति-धर्मप्रसार-चारिका, वर्षावास और प्रवारणा-निर्वाण-अनेक प्रकार के भिश्च-भगवान् का परिनिर्वाण-वैदिक धर्म का प्रभाव-प्रथम धर्म-संगीति।

द्वितीय अध्याय :: बुद्ध का मूल उपदेश

14-28

बुद्ध की शिक्षा में सार्वभौमिकता—मध्यम-मार्ग-शिक्षात्रय—प्रतीत्य-समुत्पाद— अष्टांगिक-मार्ग-पंचशील।

तृतीय अध्याय :: पालि-बौद्धागम

24-34

बुद्ध-देशना की भाषा तथा उसका विस्तार—पालि-साहित्य का रचना-प्रकार व विकास—त्रिपिटक तथा अनुपिटकों का संक्षिप्त परिचय—पिटकेतर पालिग्रन्थ।

चतुर्थ अध्याय :: निकाय-विस्तार

35-38

निकायों का विकास

पंचम अध्याय :: स्थविरवाद की साधना

39-100

शमथ-यान-कसिण-निर्देश-दश अशुभ-कर्मस्थान-दश-अनुस्मृतियाँ-आनापान-स्मृति-चार ब्रह्मविहार-चार अरूपध्यान-आहार में प्रतिकूल-संज्ञा-चतुर्घातु-व्यवस्थान-विपश्यना।

द्वितीय खण्ड (101-218)

[महायान-धर्म और दर्शन, उसकी उत्पत्ति तथा विकास, साहित्य और साधना]

षष्ठ अध्याय :: महायान का उद्भव और उसकी विशेषता

103-122

महायान-धर्म की उत्पत्ति-महायान-धर्म की विशेषता-त्रिकाय-वाद।

सप्तम अध्याय :: बौद्ध-संस्कृत साहित्य और उसका परिचय

123-163

बौद्ध-संस्कृत-साहित्य का अर्वाचीन अध्ययन—बौद्ध-संकर-संस्कृत का विकास—महावस्तु—लितिविस्तर—अश्वघोष-साहित्य—अवदान-साहित्य—महायान-सूत्र—सद्धर्मपुण्डरीक—कारण्डव्यूह—अक्षोभ्यव्यूह व करुणापुण्डरीक —सुखावतीव्यूह— —आर्य-बुद्धावतंसक—गण्डव्यूह—दशभूमीश्वर—प्रज्ञापारमितासूत्र—लंकावतारसूत्र।

अष्टम अध्याय :: महायान के प्रधान आचार्य

164-175

महायान-दर्शन की उत्पत्ति और उसके प्रधान आचार्य।

नवम अध्याय :: महायान के तन्त्रावि साहित्य

176-178

माहात्म्य, स्तोत्र, धारणी और तन्त्रों का संक्षिप्त परिचय।

वशम अध्याय :: महायान की साधना तथा चर्या

179-218

महायान में साधना की नई दिशा-बुद्ध के पूर्व-जन्म-बुद्धत्व-बोधि-चित्त तथा बोधि-चर्या-पारमिताओं की साधना।

#### तृतीय खण्ड (219-308) [बौद्ध-दर्शन के सामान्य सिद्धान्त]

एकादश अध्याय :: भूमिका

221-223

बौद्ध-दर्शन की भूमिका।

द्वादश अध्याय :: कार्य-कारण संबन्धी सिद्धान्त

224-249

प्रतीत्यसमुत्पादवाद-क्षणभंगवाद-अनीश्वरवाद-अनात्मवाद।

√त्रयोदश अध्याय :: कर्म-फल के सिद्धाना

250-277

कर्मवाद (शुद्ध मानसिक-कर्म-काय-कर्म-वाक्-कर्म-कर्म की परिपूर्णता-प्रयोग और मौलकर्म-प्राणातिपात की आज्ञापनविज्ञप्ति-पुण्यक्षेत्र-अविज्ञप्ति-कर्म-दैव और पुरातन कर्म-बुद्धि और चेतना-कुशल और अकुशल मूल-शीलव्रत-परामर्श-कर्मफल-कर्म-विपाक के संबन्ध में विभिन्न मत)।

चतुर्दश अध्याय :: विभिन्न बौद्ध सिद्धान्त में निर्वाण का रूप 278

278-308

निर्वाण (पाश्चात्य विद्वानों के मत-पूसें का मत-योग और बौद्ध-धर्म-निर्वाण की कल्पना-दृष्टधर्म-निर्वाण-निर्वाण का परम्परानुसार स्वरूप-वैभाषिक और सौत्रान्तिक मत-असंस्कृत के संबन्ध में वचन-निर्वाण का मुख्य आकार-निर्वाण के अन्य प्रकार-शरवात्स्की का मत-हीन्यान के परवर्ती निकायों का मत-निर्वाण का नया स्वरूप, निर्वाण के भेद)।

#### चतुर्थ खण्ड (309-562) [बौद्ध-दर्शन के चार प्रस्थान : विषय-परिचय और तुलना]

पञ्चदश अध्याय :: वैभाषिक-नय

311-371

सर्वास्तिवाद—सर्वास्तिवाद की आख्या पर विचार—सर्वास्तिवादी निकाय के भेद-धर्म-प्रविचय—संस्कृत (स्कंध—आयतन—धातु) धर्म—आत्मा और ईश्वर का प्रतिषेध—परमाणुवाद—चक्षुरादि विज्ञान के विषय और आश्रय—इन्द्रिय—चित्त—चेत्त—चेत्त का सामान्य विचार—चित्त—विप्रयुक्त धर्म—निकाय—सभाग—दो समापत्तियाँ—संस्कृत—धर्म के लक्षण—नाम, पद, व्यंजन—काय—न्याय—वैशेषिक से वैभाषिकों की तुलना—हेतु—फल—प्रत्ययता का वाद (प्रत्यय—प्रत्ययों का अध्वगत एवं धर्मगत कारित्र—स्थविरवाद के अनुसार प्रत्यय—हेतु—हेतुओं पर सौत्रान्तिक और सर्वास्तिवाद का मतभेद—फल) लोक-धातु—अनुशय—ज्ञान्ति, ज्ञान तथा दर्शन-दृष्टि।

षोडश अध्याय :: सौत्रान्तिक-नय

372-383

सौत्रान्तिक आख्या पर विचार—वैभाषिक से सौत्रान्तिक का मतभेद और सौत्रान्तिक सिद्धान्त।

सप्तदश अध्याय :: आर्य असंग का विज्ञानवाद

384-414

महायान का बुद्ध-वचनत्व-महायान की उत्कृष्टता-श्रावकयान से विरोध-बोधिसत्व के गोत्र-बोधिचित्तोत्पाद-बोधिसत्व का संभार-असंग के दार्शनिक विचार-बोधिचर्या-बुद्धत्व (बोधि) का लक्षण-बुद्धत्व का परमात्मभाव-शंकर के आत्मभाव से तुलना-असंग का अद्वैतवाद-निर्वाण-त्रिकायवाद-बुद्ध की एकता अनेकता-उपनिषदों के आत्म-वाद से तुलना-धर्म के तीन स्वभाव-आत्मा और लोक की मायोपमता-धर्मों की तथता-लौकिक-अलौकिक समाधि-बोधचर्या का क्रम व स्वरूप-त्रिविध शून्यता-बोधिपाक्षिक धर्म-पुद्गलनैरात्म्य-बोधिसत्व दर्गी दशभूमियाँ।

अष्टादश अध्याय :: वसुबन्धु का विज्ञानवाद ( 1 ) [विंशतिका के आधार पर] 415-429

बाह्यार्थ का प्रतिषेध-विज्ञप्तिमात्रता-परमाणुवाद का खंडन।

बसुबन्धु का विज्ञानवाद (2) शुआन-च्वांग की 'सिद्धि' के आधार पर] 422-487

'सिद्धि' का प्रतिपाद्य—विज्ञान परणाम के विविध मतवाद—आत्मग्राह की परीक्षा—आत्मग्राह की उत्पत्ति—आत्म-वाद का निराकरण और मूल-विज्ञान—धर्मग्राह की परीक्षा—हीनयान के सप्रतिघ रूपों के द्रव्यत्व का निषेध—परमाणु पर विज्ञानवादी सिद्धान्त—अप्रतिघ रूपों के द्रव्यत्व का निषेध—परमाणु पर विज्ञानवादी सिद्धान्त—आत्म-धर्मोपचार पर आक्षेप, समाधान—विज्ञान के त्रिविध परिणाम—आलयविज्ञान—आलय की सर्वबीजकता—आलय से लोक की उत्पत्ति—आलंबनवाद—आलय का चैत्तों से संप्रयोग—आलय-विज्ञान की वेदना—आलय और उसके चैतों का प्रकार—प्रतीत्यसमुत्पाद—आलय की व्यावृत्ति—अष्टम विज्ञान पर शुआन—च्वांग का मत—अष्टम विज्ञान के पक्ष में आगम के प्रमाण और युक्तियाँ—बीजधारक चित्त—विपाक चित्त—गति और योनि—उपादान—जीवित, उष्म और विज्ञान—प्रतिसंधि—चित और मरण—चित्त—विज्ञान और नामरूप—आहार—निरोध —समापत्ति—संक्लेश—व्यवदान—विज्ञान का द्वितीय परिणाम 'मन'—मन के आश्रय—मन का आलंबन—मन के संप्रयोग—अक्लिष्ट मन—मन की संज्ञा—विज्ञान का तृतीय परिणाम, षड् विज्ञान—विज्ञित्तिमात्रता—विज्ञित्तिमात्रता की विभिन्न व्याख्याएँ—विज्ञित्तिमात्रता पर कुछ आक्षेप और उसके उत्तर—त्रिस्वभाव की सत्ता—निःस्वभाववाद।

ऊनविंश अध्याय :: माध्यमिक नय

488-562

गाध्यमिक दर्शन का महत्त्व-माध्यमिक दर्शन का प्रतिपाद्य-स्वत: उत्पत्ति के सिद्धान्त का खण्डन-माध्यमिक की पक्षहीनता-माध्यमिक की दोषोध्यावन की प्रणाली-माध्यमिक स्वतंत्र अनुमानवादी नहीं-परतः उत्पादवाद का खण्डन -प्रतीत्य-समृत्पाद-बुद्ध देशना की नेयार्थता और नीतार्थता-संवृति की व्यवस्था-प्रमाण-द्रयता का खण्डन-लक्ष्य-लक्षण का खण्डन-प्रमाणों की अपरमार्थता-हेतवाद का खण्डन-गति, गन्ता और गन्तव्य का निषेध-अध्वत्रय का निषेध-द्रष्टा, द्रष्टव्य और दर्शन का निषेध-रूपादि स्कन्धों का निषेध-षड धातुओं का निषेध-रागादि क्लेशों का निषेध-संस्कृत धर्मों का निषेध (संस्कृत पदार्थों के लक्षण का निषेध-संस्कत-लक्षण के लक्षण का निषेध-उत्पाद की उत्पाद-स्वभावता का खण्डन-अन्त्पाद से प्रतीत्यसमृत्पाद का अविरोध-निरोध की निहेंतुकता का निषेध)-कर्म-कारक आदि का निषेध-पुद्गल के अस्तित्व का खण्डन-उपादाता और उपादान के अभाव से पुद्गल का अभाव-पदार्थों की पूर्वापर-कोटिशून्यता-दु:ख की असत्ता-संस्कारों की नि:स्वभावता-माध्यमिक अभाववादी नहीं-संसर्गवाद का खंडन-नि:स्वभावता की सिद्धि (स्वभाव का लक्षण-शुन्यवाद उच्छेदवाद या शाश्वतवाद नहीं) संसार की सत्ता का निषेध -कर्म, फल और उसके संबन्ध का निषेध-क्षणिकवाद में कर्म-फल की व्यवस्था-अविप्रणाश से कर्म-फल की व्यवस्था-कर्मफल की नि:स्वभावता-अनात्मवाद (आत्मा स्कंध से भिन्न या अभिन्न नहीं–अनात्मसिद्धि में आगम बाध क नहीं)-तथागत के प्रवचन का प्रकार (माध्यमिक नास्तिक नहीं हैं-तत्त्वामतावतार की देशना)-तत्त्व का लक्षण-काल का निषेध-हेतु-सामग्रीवाद का निषेध-उत्पाद-विनाश का निषेध-तथागत के अस्तित्व का निषेध-विपर्यास का निषेध -चार आर्य-सत्यों का निषेध-(लोकसंवृति-सत्य-परमार्थ-सत्य-सत्य-द्वय का प्रयोजन)-निर्वाण की स्कंध-निवृत्तिता-निर्वाण की कल्पना-क्षयता-निर्वाण से संसार का अभेद-तथागत के प्रवचन का रहस्य)।

#### पञ्चम खण्ड ( 563-616 ) [बौद्ध-न्याय]

विंश अध्याय :: काल, टिक्, आकाश, और प्रमाण

465-616

विषय-प्रवेश-कालवाद (काल का उद्गम-काल का आधार-काल और आकाश की समानता, उसके लक्षण-विभाषा में कालवाद-वैभाषिक-नय में कालवाद—उत्तरवर्ती वैभाषिक मत—कारित्र का सिद्धान्त—फलाक्षेप-शक्ति और कारित्र) दिग्-आकाशवाद—प्रमाण (प्रमाण शास्त्र का प्रयोजन—प्रमाण-फल तथा प्रमाण का लक्षण—प्रमाणों की सत्यता की परीक्षा—वस्तु-सत्ता का द्वैविध्य—प्रमाण का दैविध्य)—प्रत्यक्ष (मानस—प्रत्यक्ष—योगि—प्रत्यक्ष—स्वसंवेदन)—प्रत्यक्ष पर अन्य भारतीय दर्शनों के विचार—अनुमान (स्वार्थानुमान—लिंग की त्रिरूपता—त्रिरूप—लिंग के तीन प्रकार—अनुपलब्धि के प्रकार भेद—परार्थानुमान—अनुमान प्रयोग के अंग—हेत्वाभास)।

#### परिशिष्ट

1. शब्दानुक्रमणी

618-687

2. सहायक ग्रन्थसूची 688-690



## बौद्धधर्म-दर्शन



आचार्य नरेन्द्रदेव

### लेखक के दो शब्द

जब मैं श्रष्टमदनगर किले में नजरबन्द था, तब मैंने श्रभिधर्मकोश का फ्रॉच से भाषानवाद किया था । यह प्रंथ बड़े महत्व का है । मेरा विचार है कि इसका अध्ययन किये बिना बौद्ध-दर्शन के क्रमिक विकास का अच्छा ज्ञान नहीं होता । यह वैभाषिक-नय के अनुसार सर्वास्तिवाद का प्रधान ग्रंथ है। इस कार्य को समाप्त कर मैंने विश्वानवाद के अध्ययन के लिए महायानसूत्रालुङ्कार, विशिका, त्रिशिका तथा त्रिशिका पर सिखी गई चीनी पर्यटक शुम्रान-च्वांग की विज्ञतिमात्रतासिद्धि का संद्येप तैयार किया। आचार्य वसवन्ध्र की त्रिंशिका पर श्रानेक टीकाएँ थीं, बिनमें से केवल स्थिरमित की टीका उपलब्ध है। श्रुश्रान-च्वांग की विश्वित-मात्रतासिद्धि चीनी भाषा में है । यह प्रंथ किसी संस्कृत ग्रंथ का चीनी श्रनुवाद नहीं है. किन्तु एक स्वतंत्र ग्रंथ है । त्रिंशिका पर जो अनेक टीकाएँ लिखी गयी थीं, उनके आधार पर यह ग्रंथ तैयार हुआ था। इसलिए यह ग्रंथ बढ़े महत्व का है। इसका फ्रेंच अनुवाद पूरें नामक विद्वान ने किया है। इस प्रंय का किसी अन्य भाषा में अनुवाद नहीं हुआ है। मैंने अभि-घरमत्यसंगहो, विसुद्धिमन्गो. उसकी धर्मपाल लिखित टीका (परमत्यमंजुसा ) का भी श्रम्ययन किया। यह सब सामग्री श्रहमदनगर में ही एकत्र की गई। किन्तु बौद्ध-धर्म तथा दर्शन पर किसी विस्तृत ग्रंथ के लिखने की योजना मैंने नहीं तैयार की थी। श्रपने एक मित्र के कहने पर उनकी पुस्तक के लिए मैंने एक विस्तृत भूमिका लिखी थी, जिसमें बौद्ध-धर्म का सिंहावलो-कन किया था। छुटने के कई वर्ष पक्षात् मेरे कुछ मित्रों ने इस सामग्री को देखकर मुक्ते एक विस्तृत ग्रंथ लिखने का परामर्श दिया । समय-समय पर हिन्दी की विमिन्न पत्रिकाश्रों में मैंने बोद-धर्म के विविध विषयों पर लेख लिखे थे। बौद्ध साहित्य का इतिहास, सौत्रान्तिकवाद, मार्ध्यामक-दर्शन तथा बौद्ध-न्याय के अध्याय पीछे से लिखे गये।

इस ग्रंथ के तैयार करने में मुक्ते बनारस संस्कृत कालेख के अध्यापक पं० जगभाय रुपाच्याय वेदान्ताचार्य तथा सारस्त्रती सुषमा के संपादक पं० जबवल्लम द्विवेदी दर्शनाचार्य से विशेष सहायता मिली है। उपाध्याय जी ने निवंधों को ग्रंथ का रूप देने में बड़ी सहायता की है। ग्रुफ देखने का सारा काम इन्हीं दो मित्रों ने किया है। मैं गत वर्ष योरप चला गया था और लौटने के बाद से निरन्तर बीमार चला जाता हूँ। सच तो यह है कि यदि इन मित्रों की

38-88-44

सहायता प्राप्त न होती तो पुस्तक के प्रकाशित होने में आभी बहुत विलंब होता। मैं इन मित्रों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ। मैं अपने सहपाटी तथा भारतीय दर्शनों के प्रकांष्ठ विद्वान् पं॰ गोपीनाथ जी कविराज का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने ग्रंथ की मूमिका लिखने की मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। अपनी विस्तृत भूमिका में उन्होंने बौद्ध-तंत्र का प्रामाणिक विवरण दिया है। इस प्रकार पाटक देखेंगे कि भूमिका ग्रंथ की एक कमी को भी पूरा करती है।

प्रस्तुत ग्रंथ में भगवान् बुद्ध का जीवनचरित, उनकी शिक्ता, उसका विस्तार, विभिन्न निकायों की उत्पत्ति तथा विकास, महायान की उत्पत्ति तथा उसकी साधना, स्थविरवाद का समाधिमार्ग तथा प्रज्ञामार्ग, कर्मवाद, निर्वाण, अनात्मवाद, अनीश्वरवाद, च्यामंगवाद, वैद्धि साहित्य (पालि तथा संस्कृत) के विविध दर्शन—सर्वास्तिवाद, सीत्रान्तिकवाद, विज्ञानवाद तथा माध्यमिक—तथा बौद्ध-न्याय का सविस्तर वर्णन है। मैंने इस ग्रंथ की रचना में यथासंभव मौलिक ग्रंथों का भ्राश्रय लिया है। प्रत्येक दर्शन के लिए कुछ मुख्य ग्रंथ चुन लिए गए हैं। श्रीर उनका संचेप देकर उसके मूल सिद्धान्त बताने की चेष्टा की गई है। यह प्रकार मुक्तको पसन्द है। श्राशा है पाठक भी इस प्रकार को पसन्द करेंगे। सुहृद्वर कविराज जी का सुक्ताव था कि ग्रंथ के अन्त में पारिमाधिक शब्दों का एक कोश दिया जाय। 'इससे ग्रंथ की उपादेयता बहुत बढ गई है।

मैं बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् का भी कृतज हूँ कि उन्होंने इस ग्रंथ को प्रकाशित करना स्वीकार किया । मैं समफता हूँ कि यह ग्रंथ युनिविसटों के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगा।

नरेन्द्र देव

## भूमिका

मित्रवर श्राचार्य न्नेन्द्रदेव जी बहुत दिनों से बीद्ध-दर्शन की श्रालीचना कर रहे हैं। काशी विद्यापीठ श्रादि पत्रिकाशों में समय-समय पर बहुत ही तथ्यपूर्ण एवं मूल्यवान् निक्ष लिखे हैं। वसुवन्धुकृत श्रमिधर्मकोश का पूर्त ने जो फ्रेंच श्रनुवाद किया था उसका श्राचार्यजी कृत हिन्दी श्रनुवाद सहित प्रकाशन कार्य प्रारम्म हो गया है। बौद्ध-धर्म श्रीर दर्शन के विषय में राष्ट्रभाषाभाषी जनता के जान के लिए यह एक उत्कृष्ट देन है। राजनीति-च्रेत्र में सदा व्यस्त रहने पर तथा शारीरिक श्रस्वस्थता से खिन्न रहते हुए भी उन्होंने बौद्ध-धर्म श्रीर दर्शन संबन्धी विभिन्न श्रङ्कों के परिशीलन में श्रपने समय का बहुत सा श्रंश विनियुक्त किया है। इसके फलस्वरूप बहुत दिनों के परिश्रम से उनके श्रनेक सारगर्भ निवन्ध श्रीर लेख रंचित हुए हैं। यह श्रस्यन्त श्रानन्द का विषय है कि ये समस्त लेख व निक्ष्य यथाप्रयोजन संशोधित श्रीर परिविधित होकर एक सर्वोद्ध-सुन्दर प्रन्थ के रूप में विद्यत्समाज के समच्च उपस्थित है। श्राचार्य जी के बहुत दिनों के सिनर्वन्ध श्रनुरोध की उपेन्ता करने में श्रसमर्थ होने के कारण श्राज में इस प्रन्थ के उपोद्धात के रूप में दो चार बार्त कहने के लिए उद्यत हुश्रा हूँ। इस कार्य से में श्रपने को संमानित समभता हूँ। समय के श्रमाव श्रीर स्थान के संकोच के कारण यथासंभव संन्ति में ही श्रालोचना करनी पढ़ेगी।

यह कहना ही चाहिये कि ऐसा प्रत्य हिन्दी भाषा में तो नहीं है, किसी भारतीय भाषा में भी नहीं है। मैं समभता हूँ कि किसी विदेशी भाषा में भी ऐसा प्रत्य नहीं है। बौद्ध दर्शन के मूल दार्शनिक प्रत्य अत्यन्त कठिन एवं दुरूह हैं। आचार्य जी ने घोर परिश्रम कर के उसकी विभिन्न शाखाओं के प्रत्यों का आखोपान्त अध्ययन कर इस प्रत्य में मुख्य मुख्य विषयों का आखोपान्त अध्ययन कर इस प्रत्य में मुख्य मुख्य विषयों का आखोपान्त विवेचन किया है। किसी टीकाकार की प्रसिद्ध उक्ति के अनुसार आचार्य जी ने कुछ भी अनपेचित एवं अमूल नहीं लिखा है। उन्होंने प्रत्य की प्रामाणिकता के रज्ञार्थ मूल प्रत्यों से प्रत्यच्च संबन्ध रखा है। पाठक को बौद्ध-धर्म और दर्शन की मूल भावनाओं ए वातावरण से परिचित करने के लिए उन्होंने बौद्धों के शब्द तथा शैली को भी इस प्रत्य में पूर्ण सुरचित रखा है। विभिन्न प्रस्थानों के कुछ विशिष्ट मूल प्रत्यों का संच्चेप दे देने से इस प्रत्य की उपादेयता और वढ़ गयी है। दर्शन के प्रामाणिक अध्ययन के लिए इस प्रणाली को मैं सर्वश्रेष्ठ समभता हूँ। इस प्रकार यह प्रत्य इस विषय की उच्च कच्चा के विद्यार्थियों के लिए ही उपादेय नहीं है, प्रत्युत इससे इतर भारतीय दर्शन के विद्यानों को भी प्रचुर सहायता मिलेगी। बौद्ध दर्शन के उपलब्ध संस्कृत प्रत्यों में भी कोई एक ऐसा प्रत्य नहीं है, जिसके द्वारा बौद्धों की समस्त शाखात्रओं के सिद्धान्त का जान हो। ऐसे प्रत्य

की अस्यन्त अपेचा थी। आचार्थ जी ने यह प्रन्थ लिखकर इस श्रमाव की उचित पूर्ति की है।

यह सर्वत्र प्रसिद्ध है कि प्राचीन भारतीय परिष्ठतगण श्रपना मत स्थापित करने के लिए परमत की पूर्वपत्त के रूप में श्रालीचना करते थे। विषद्ध मतों में प्राचीन काल में, श्रयांत् खीष्ट दितीय शतक से द्वादश शतक तक, बौद्धमत का ही मुख्य स्थान रहा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। न्याय, बैरोविक, पातज्ञलयोग, पूर्वमीमांता तथा वेदान्त-प्रस्थान की समकालीन दार्शनिक विचारभारशों की श्रालोचना करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। वसुबन्धु, दिक्नाग, धमंकीर्ति श्रादि सुप्रसिद्ध श्राचार्यों का नाम कीन नहीं जानता है सौगत दर्शन के चार मुख्य प्रस्थानों का परिचय किसे नहीं है। यह बात सत्य है, किन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि बौद्धदर्शन एवं धर्म का परिचय प्रायः लोगों को नहीं है। पूर्व काल में भी इसका ज्ञान सब लोगों को नहीं था। साधारण बनता की बात दूर रही, बड़े-बड़े पंडित भी इससे वंचित थे। इसलिए प्राचीन समय में भी कोई कोई श्राचार्य बौद्धमत के पूर्वपत्त के स्थापन के प्रसङ्घ में निरसनीय मत से सम्यक् श्रमित्त न थे। श्रवस्य उदयनाचार्य या वाचस्यतिमिश्रादि इसके श्रपवाद हैं। इस दृष्टि से वर्तमान समय की स्थिति श्रोर भी शोचनीय है। इसका प्रधान कारण बौद्धों के प्रामाणिक प्रन्थों का श्रमाव है। दूसरा कारण है प्रन्थों के उपलब्ध होने पर भी व्यक्तिगत कुसंस्कारों के कारण सद्धदय श्रालोचन का श्रमाव।

वर्तमान समय में बहुत से दुर्लंभ प्रन्थों का अभाव कुछ कम हुआ है। यह सत्य है कि आब भी बहुत से अमूल्य प्रन्थ अप्राप्त हैं, और प्राप्त प्रन्थों में भी सबका प्रकाशन नहीं हुआ है। परन्त अब आशा हो चली है कि अनुसन्धान की क्रमिक वृद्धि के फलस्वरूप बहुत से अज्ञात प्रन्थों का परिचय प्राप्त होगा और अप्राप्त प्रन्थ प्राप्त होंगे। यह भी आशा है कि दार्शनिकों का चित्तगत संकोच दूर होगा और रुचि परिवर्तित होगी। इससे प्राचीन एवं अभिनव प्रन्थों के तथ्य-निर्णय की आरे दृष्ट आकर्षित होगी। इससे बौद्ध-धर्म और दर्शन संबन्धी मिथ्याज्ञान अनेक अंशों में दूर होगा। आचार्य जी का प्रस्तुत प्रन्थ इस कार्य में विशेष रूप से सहायक होगा, इसमें सन्देह नहीं है।

#### ( ? )

आचार्य वी ने प्रत्य का नाम 'बीद-धर्म श्रीर दर्शन' रखा है । वस्तुतः धर्म श्रीर दर्शन संबन्ध प्रचुर सामग्री इसमें संचित है । वर्तमान युग की विभिन्न भाषाश्रों में इस संबन्ध में वो विचार प्रकाशित हुए हैं, उनका सार-संकलन देने के लिए प्रत्यकार ने प्रयत्न किया है । बीद-धर्म का उद्भव, उसका भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में तथा भारत से बाइर के देशों में प्रसार एक ऐतिहासिक व्यापार है । एक ही मूल उपदेश श्रीताश्रों श्रीर विचारकों के श्राशय-मेद से नाना रूप में विभिन्न निकायों में विकसित हुआ है । यह ऐतिहासिक घटना है, इसलिए धर्म तथा दर्शन की क्रमश: विकसित धाराएँ इसमें प्रदर्शित हैं। को लोग भारतीय सधना-

घारा से सुपरिचित हैं, वे इस प्रन्थ के उपासना संबन्धी अध्यायों को पढ़कर देखेंगे कि बौद्ध उपासना पद्धति भी अन्य भारतीय साधना-धारा के अनुरूप भारतीय ही है। प्रस्थान-भेद के कारण अवान्तर भेद के होते हुए भी सबँत्र निगृढ़ साम्य लिख्त होता है। वर्तमान समय में यह साम्यबीध आत्यन्त आवश्यक है। वैषम्य जगत् का स्वभाव है, किन्तु इसके हृदय में साम्य प्रतिष्ठित रहता है। बहु में एक, विभक्त में अविभक्त तथा भेद में अभेद का साचात्कार होना चाहिये, इसी के लिए शानी का संपूर्ण प्रयत्न है। साथ ही साथ इस प्रयत्न के फलस्वरूप एक में बहु, अविभक्त में विभक्त तथा अभेद में भी भेद हिंगोचर होता है। ऐसी अवस्था में अवश्य ही भेदाभेद से आतीत, वाक् और मनस् से अगोचर, निविंकल्पक परभसत्य का दर्शन होता है। प्रति व्यक्ति के जीवन में जो सत्य है, जातीय जीवन में भी वही सत्य है। यही बात समग्र मानव के लिए भी सत्य है। विरोध से अविरोध की ओर गित ही सर्वंत्र उद्देश्य रहना चाहिये।

#### ( ३ )

श्राचार्यं जी का यह प्रन्थ ५ खरडों श्रीर २० श्रध्यायों में विभक्त है। पहले खरड के पाँच श्रध्यायों में बौद्ध-धर्म का उद्मव श्रीर स्थिवरों की साधना वर्णित है। प्रथम श्रध्याय में मारतीय संस्कृति की दो घाराएँ, बुद्ध का प्रादुर्माव, उनके समसामियक श्राचार्य, धर्मप्रसार, भगवान् का परिनिर्वाण श्रादि विषय वर्णित हैं। द्वितीय श्रध्याय में बुद्ध की शिचा की सार्व-मीमिक्ता, उनका मध्यम-मार्ग, शिचात्रय, पंचशील श्रादि प्रदर्शित है। तृतीय श्रध्याय में बुद्धदेशना की भाषा श्रीर उसका विस्तार बताया गया है। चतुर्थ में निकायों का विकास वर्णित है। पाँचवें में समाधि का विस्तार पूर्वक वर्णन है।

द्वितीय खरड के भू अध्यायों का विषय महायान-धर्म और उसके दर्शन की उत्पित्त और विकास, उसका साहित्य और साधना है। इस प्रकार छठे अध्याय में महायान-धर्म की उत्पत्ति और उसका त्रिकायवाद है। सातवें में बौद्ध संस्कृत-साहित्य का और संकर-संस्कृत का परिचय देकर पूरे महायान सूत्रों का विषय-परिचय कराया गया है। आठवें में महायान दर्शन की उत्पत्ति, उसके प्रधान आचार्यों की कृतियों का परिचय है। नवें में माहात्म्य, स्तोत्र, धारणी और तंत्रों का संचिप्त परिचय है। दसवें में विस्तार से महायान की बोधिचर्या और पारमिताओं की साधना वर्णित है।

तृतीय खरह में बौद्ध दर्शन के सामान्य सिद्धान्तों का विस्तार से वर्णन है। इसमें एकादश से चतुर्दश तक चार अध्याय हैं। एकादश में बौद्ध दर्शन के सामान्य ज्ञान के लिए एक भूमिका है। द्वादश में प्रतीत्यसमुत्याद, ज्ञ्णभगवाद, अनीश्वरवाद तथा अनात्मवाद का तकंपूर्ण सुन्दर परिचय है। अयोदश और चतुर्दश में क्रमशः बौद्धों के कमैवाद और निर्वाण का महत्वपूर्ण आलोचन किया गया है।

चतुर्यं खरह पंचदश से कनविंश तक ५ आध्यायों में विभक्त है। इस खरह में बौद दर्शन के चार प्रस्थानों का विशिष्ट ग्रन्थों के आधार पर विषय परिचय और अन्य दर्शनों से उनकी तुलना दी गई है। पंचदश श्रध्याय में वैभाषिक-नय, षोडश में सीत्रान्तिक-नय, सप्तदशं में श्रसंग का विज्ञानवाद, श्रष्टादश में वसुबन्धु का विज्ञानवाद, ऊनविंश में शूत्यवाद का विस्तार पूर्वक प्रामाणिक परिचय दिया गया है।

पंचम खरड बौद्ध-न्याय का है। इस खरड के एक मात्र वीसर्वे अध्याय में आकाशवाद श्रीर कालवाद पर महत्वपूर्ण विचार करके न्याय के प्रत्यच्च, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का विवेचन किया गया है।

इस प्रकार पाँच खरहों में पालि श्रीर संस्कृत में वर्णित बौद्ध-धर्म श्रीर दर्शन का साङ्गोपाङ्ग वर्णन है ।

#### (8)

बौद-धर्म में जीवन के श्रादर्श के संबन्ध में प्राचीन काल से ही दो मत हैं। ये दोनी मत उत्तरीत्तर अधिक पुष्ट होते गये । प्रथम-मिलन वासना के त्त्य का सिद्धांत है। इसका स्वामाविक फल मुक्ति या निर्वाण है। दूसरा-वासना का शोधन है। इससे शुद्ध वासना का श्चाविभीव होता है श्रीर देह-शुद्धि होती है। देह-शुद्धि के द्वारा विश्व-कल्याण या लोक-कल्याण का संपादन किया जा सकता है। अन्त में शुद्ध वासना भी नहीं रहती। उसका ज्ञय हो जाता है स्त्रीर उससे पूर्णत्व-लाभ होता है। इसे ये लोग बुद्धत्व कहते हैं। इसे स्त्रापेचिक हिं से परा-मुक्ति कह सकते हैं। उपर्युक्त दोनों स्थितियों में काफी मतभेद है। संद्वेप में कह सकते हैं कि पहला आदर्श हीनयान का श्रीर दूसरा महायान का है। किन्तु यह भी सत्य है कि हीनयान में भी महायान का सूद्भ बीज निहित था। श्रावकगण श्रपने व्यक्तिगत दुःख का नाश था निर्वाण चाहते थे । प्रत्येक-बुद्ध का लच्च दुःखनाश तथा व्यक्तिगत बुद्धत्व था । इसका श्रर्थ है स्वयं बुद्धत्व-लाम कर विश्व की दुःखनिवृत्ति में सहायता करना। प्राचीन समय में दस संयोजनी का नाश करके अर्हत्व की प्राप्ति करना लच्य था। प्रचलित भाषा में इसे जीवन्युक्ति का आदर्श कह सकते हैं। बौद्धमत में यह भी एक प्रकार का निर्वाण है। इसे सोपिश्रोष निर्वाण कहते हैं। इसके बाद स्कंध-निवृत्ति अर्थात् देहपात होने पर अनुपिध-शेष निर्वाण या विदेइ-कैवल्य शाह होता है। इस मार्ग में क्लेश ही अज्ञान का स्वरूप है। पातंनल योग-दर्शन में जैसे ऋविद्या को मूलक्लेश माना गया है, उसी प्रकार प्राचीन बौद्धों में क्लेश-निवृत्ति को ही मनुष्य जीवन का परम पुरुवार्थ समक्ता जाता था । वस्तुतः क्लेश-निवृत्ति हो जाने पर भी किसी-फिसी चेत्र में वासना की सर्वथा निवृत्ति नहीं होती. क्योंकि मिलन वासना का नाश होने पर भी शुद्ध वासना की संभावना रहती ही है। इसमें संदेह नहीं कि जिसमें शुद्ध वासना नहीं है. उसके लिए क्लेश-निवृत्ति ही चरम लच्य है। परन्तु पूर्णत्व या बुद्धत्व का श्रादर्श इससे बहुत उच्च है। ग्रेघियत्व से भिन्न दूसरा कोई बुद्धत्व-लाभ नहीं कर सकता। शुद्ध वासना वखतः परार्थ-वासना है । वोधिसन्व इस वासना से श्रनुप्राणित होकर क्रमशः बुद्धत्व प्राप्त करने का अधिकारी होता है। बोधिक्त की अवस्था भी एक प्रकार की अज्ञान की अवस्था है। परन्तु यह क्लिष्ट नहीं, अक्लिष्ट है। वीधितस्य की मिल मिल भूमियों की क्रमशः भेद करके आगे

चलना पड़ता है। इस प्रकार क्रमशः शुद्ध वासना निवृत्त हो जाती है। बोधितस्व की श्रन्तिम श्रवस्था में बुद्धत्व का विकास होता है, जैसे शुद्ध श्रध्वा में संचरण करते हुए जीव को क्रमशः शिवत्व की श्रमिव्यक्ति होती है। परन्तु जब तक चिद्रूपा शक्ति की श्रमिव्यक्ति नहीं होती तथ तक शिवत्व का श्रामास होने पर भी शिवत्व की सम्यक् श्रमिव्यक्ति नहीं होती। यहाँ तक कि विश्वद-विज्ञान-कैवल्य-रूप स्थित में श्रवस्था होने पर भी पूर्ण शिवत्व का लाम नहीं होता। ठीक इसी प्रकार वोधिसस्व की श्रवस्था दस या ततोधिक भूमियों में विभक्त है। 'भूमिप्रविष्ट प्रज्ञा' का विकास होते होते श्रविलष्ट श्रज्ञान की निवृत्ति हो जाती है श्रोर श्रन्तिम श्रवस्था में पूर्णिमिषेक की प्राप्ति होती है। उस समय वोधिसस्व बुद्ध पद पर श्रधिक होते हैं। बुद्धत्व श्रद्धय स्थित का वाचक है। पुद्गल-नैरात्म्य सिद्ध होने पर समक्ता चाहिये कि क्लेश-निवृत्ति हो गयी है, किन्तु द्वेत का मान नहीं छूटता। इसके लिए धर्म-नैरात्म्य का होना श्रावश्यक भी है। शुद्ध वासना के निवृत्त होने पर धर्म-नैरात्म्य की भी सिद्धि हो जाती है। उस समय नैरात्म्य-हि से जाता श्रीर केय समस्य हो जाते हैं। यही पूर्ण नैरात्म्य है। वैदिक तथा श्राग-मिक श्रावर्श में बाह्य हि से किचित् मेद प्रतीत होता है। यह वैसा हो मेद है जैसा कि श्रोल्ड टेस्टामेन्ट श्रीर न्यू टेस्टामेन्ट में लॉ (विधि) तथा लव (प्रेम) इन लक्षों के श्राधार पर किचित् मेद प्रतीत होता है।

बुद्धत्व का आदर्श प्राचीन समय में भी था। जनता के लिए बुद्ध होना आपाततः शक्य नहीं था, परन्तु अर्हत्-पद में उत्थित होकर निर्वाण-लाम करना—अर्थात् दुःख का उपशम करना, समी को इष्ट था। किन्तु जिस स्थिति में अपना और दूसरे का दुःख समान प्रतीत होता है और अपनी सत्ता का बोध विश्वव्यापी हो जाता है, अर्थात् जब समस्त विश्व में अपनत्व आ जाता है, उस समय सबकी दुःख-निवृत्ति ही अपने दुःख की निवृत्ति में परिण्यत हो जाती है। किल्रष्ट वासना के उपशम से जो निर्वाण प्राप्त होता है वह यथार्थ नहीं है। महानिर्वाण की प्राप्ति के पहले साधक को बोधिसस्त अवस्था में आरूढ़ होकर कमशः उच्चतर मूमियों का अतिक्रम करना पड़ता है। कम-विकास के इस मार्ग में किसी किसी का शत-शत जन्म बीत जाता है।

सांस्य-योग के मार्ग में जैसे विवेक स्याति से विवेक ज्ञान का मेट दृष्टिगत होता है, टीक उसी प्रकार श्रुत-चिन्ता-मावनामयी प्रज्ञा से भूमिप्रविष्ट प्रज्ञा का भी भेद है। विवेक स्याति केवल्य का हेतु है, परन्तु विवेक ज्ञान कैवल्य के श्रुविरोधी ईश्वरत्व का साधक है। ईश्वरत्व की भूमि तक साधारण लोग उठ नहीं सकते, किन्तु विवेक ज्ञान प्राप्त करने पर कैवल्य-प्राप्ति का श्रुधिकार सबको मिल सकता है। विवेक ज्ञान तारक, श्रुक्रम, सर्वविषयक, सर्वथा विषयक तथा श्रुवीपदेशिक है। अर्थात् यह प्रातिम ज्ञान है या स्वयंसिद्ध महाज्ञान है। यह सर्वज्ञत है, किन्तु कैवल्य स्थिति नहीं है। योगभाष्य में लिखा है कि सच्च श्रीर पुरुष के समरूप से शुद्ध हो जाने पर कैवल्य-लाम होता है, परन्तु विवेक-ज्ञान ही प्राप्ति या ईश्वरत्व-लाम हो या न हो इससे उसका कोई संबन्ध नहीं है। जैनमत में भी केवल-ज्ञान सभी को प्राप्त हो सकता है, किन्तु

तीर्थंकरत्व सब के लिए नहीं है। तीर्थंकर गुरु तथा देशिक है। इस पद पर व्यक्ति-विशेष ही जा सकते हैं, सब नहीं । तीर्थंकरत्व त्रयोदश गुग्रस्थान में प्रकट होता है, परन्तु सिद्धावस्था की प्राप्ति चढ़देश भूमि में होती है। द्वेत शैवागम में योगी के शुद्ध अध्वा में प्रविष्ट होने पर उसकी क्रमशः शुद्ध अधिकार-वासना और शुद्ध भीग-वासना निवृत्त हो जाती हैं। ये दोनों ही शुद्ध अवस्था के श्रोतक हैं। इसके बाद लयावस्था में शुद्ध भावों के भी श्रामाय से शिवत्व का उदय होता है । अधिकार-वासना तथा भोग-वासना अशुद्ध नहीं है, परन्तु इसकी भी निवृत्ति श्रावश्यक है। अधिकारावस्था ही शास्ता का पद है। शुद्ध विद्या का श्रिधिष्ठाता होकर दु:खपंक-मग्न चगत् में ज्ञान-दान करना तथा जीव श्रीर जगत् को शुद्ध श्रध्वा में श्राकवित करना; यही विद्येश्वरगण का कार्य है। यह विशुद्ध परोपकार है। इस वासना का स्वय होने पर शुद्ध भीग हो सकता है, किन्तु इसके लिए वासना का रहना आवश्यक है। इस प्रकार ईश्वरतस्व से सदाशिव तस्व तक का आरोहण होता है। जब शुद्ध आनन्द से भी वैराग्य होगा तब अन्तर्लीन अवस्थाम्त शिवत्व का स्फरण होगा। किन्तु इसमें उपाधि रहती है। इसके बाद निरुपाधिक शिवल का लाम होता है। उसमें व्यक्तित्व नहीं होता, क्योंकि शुद्धवासना का च्च होने पर व्यक्तित्व नहीं रह सकता। उस समय महामाया से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। श्रद्धेत शैवागम में भी भगवदनुग्रह के प्रमाव से शुद्ध मार्ग में प्रवेश होता है, पश्चात् परमिशवत्व की स्थिति का क्रमशः विकास होता है। दीचा का भी यथार्थ रहस्य यही है कि इससे पाश-क्य श्रीर शिक्त-योजन दोनों का लाभ होता है।

प्राचीन काल में बुद्धत्व का श्रादर्श प्रत्येक जीव का नहीं था। यह किसी किसी रच्चाि किसारी का था। उसके लिए उसे विभिन्न जन्मों से विभिन्न प्रकार के संघर्षण के प्रमाव से
जीवन का उत्कर्ष साधन करना पड़ता था। इस साधना को पारमिता की साधना कहते हैं।
पुरुष-संमार तथा ज्ञान-संभार दोनों से बुद्धत्व निष्पन्न होता है। पुरुष-संभार कर्मात्मक, ज्ञानसंभार प्रज्ञात्मक है। इन दोनों की उपयोगिता थी। श्राह्मतभाव के विस्तार के साथ साथ बुद्धत्व
का श्रादर्श व्याप्त हो गया था। पहले गोत्र-भेद का सिद्धांत स्वीकार किया जाता था, किन्द्य लच्च
बढ़ा होने के कारण यह कमशः उपेचित होने लगा। श्रामिनव दृष्टि के श्रमुसार बुद्ध-बीज सभी
के मीतर है। परन्तु एकमात्र मनुष्य-देह का ही यह वैशिष्ट्य है कि यहाँ यह श्रंकुरित होकर
विकसित हो सक्ता है। तभी बुद्धत्व-लाम हो सकता है। जिस समय से बुद्धत्व के श्रादर्श का
प्रसार हुआ, उस समय से बोधसत्व की चर्या श्रावश्यक प्रतीत होने लगी। इस श्रवस्था में
निर्वाण का प्राचीन श्रादर्श मिलन हो गया श्रीर इसका श्रादर्श महानिर्वाण या महापरिनिर्वाण
के सप में परिणत हो गया।

#### ( 4 )

साधक तथा योगी के जीवन में श्रन्थ धर्मों के विकास के सदृश करूया का विकास मी भावश्यक है। जगत् के विमिन्न श्राध्यास्मिक प्रस्थानों में इस धर्म का विशेष महस्त स्वीका किया गया है। करूया ही सेवा का मूल है। यह प्रसिद्धि ठीक है—सेवाधर्मः परमगहनो

xxvii

योगिनामय्यगम्यः । जिनके चित्त में सेवावृत्ति का उन्मेष नहीं होता और जिनका ह्वय करुणा से प्रमावित नहीं होता, ऐसे पुरुषों का हृदय श्रवश्य ही संकुचित है। सब प्रकार से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि ही हनका लच्य होता है। जब हनका श्रिषकार स्वरूप होता है, तब ये श्रपने लिए ऐहिक या पारित्रक श्रम्थुदय चाहते हैं—वह या तो जागितक ऐश्वर्य चाहते हें वा पारलों किक स्वर्गादि का श्रानन्द-लाम। जब श्रिषकार का उत्कर्ष होता है, तब इनका लच्य होता है—व्यक्तिगत जीवन के दुःखों की निवृत्ति श्रयीत् मुक्ति। यदि किसी च्रेत्र में इनका लच्य श्रानन्द का श्रिमव्यंजन भी हो, तो भी ये व्यक्ति-जीवन की सीमाश्रों से श्रावह ही रहते हैं। विश्व-कल्याण् या परार्थ-संपादन इनके जीवन का ध्येय नहीं होता। कभी किसी च्रेत्र में किंचित् परार्थपरता का भी श्रामास मिलता है, किन्तु वह वस्तुतः स्वार्थसिद्धि का उपायक्त ही होता है। इसके उदाहरण में दया-वृत्ति का नाम लिया जा सकता है। इस वृत्ति को कार्य रूप में परिण्यत करने पर या मावना के रूप में प्रहण करने पर उत्तसे कार्यकर्ती या भावक का चित्त शुद्ध होता है। उससे जान-प्राप्ति तथा मुक्ति में सहायता मिलती है। इस स्थल में दया दूसरे के लिए मालूम होती है, किन्तु वस्तुत: श्रपने कल्याण की ही साधक है।

भक्ति तथा प्रेम-साधन के च्वेत्र में जैसे साधनरूप भक्ति श्रीर साध्यरूप प्रेमा भक्ति में श्रन्तर है, ठीक उसी प्रकार करुणा संबन्धी श्रनुशीलन के च्वेत्र में साधन तथा साध्य करुणा में श्रन्तर स्पष्ट प्रतीत होता है।

योग-दर्शन में चित्त के परिकर्म के रूप में मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेजा के नियमित परिशीलन की उपयोगिता दिखाई गयी है। प्राचीन पालि साहित्य में भी ब्रह्मविष्टार नाम से इन्हीं वृत्तियों का निर्देश है। योग-दर्शन में करुणा का को परिचय दिया गया है, उससे सवांशतः भिन्न एक अन्य रूप भी है। इसी के अवलम्ब से अर्थात् उसे ही जीवन का साध्य बनाने से, महायानी अध्यातम-साधना का मार्ग प्रवर्तित हुआ है। इस प्रकार की कच्या का श्रन्तराय व्यक्तिगत मुक्ति है। इसी लिए ऐसी मुक्ति उपादेय नहीं मानी बाती। उपनिषत्-कालीन प्राचीन साधना में जीवन्युक्ति की दशा को ही करुया के प्रकाश का चेत्र स्वीकार किया गया है। जानी तथा योगी का परार्थ-संपादन इस महान् चेत्र के अन्तर्भृत है। जीवनमक्त शानी के जीवन का उद्देश्य भव-दुःख की निवृत्ति के लिए उपायरूप में जान-दान करना है। करुणा के प्रकाशन की यही मुख्य प्रयाली थी। करुणा के प्रकाश करने की दूसरी प्रयालियाँ गौया समस्ती जाती थीं। जीवन्युक्त महापुरुष ही संसार-ताप से पीड़ित जीवों के उद्धार के लिए अधिकारी थे। वर्तमान जगत् में करुणा के जितने भी आकार दिखाई पड़ते हैं, ये ख्रावश्यक होने पर भी मुख्य करुणा के निदर्शन नहीं हैं। हाँ, दोनों ही सेवाधर्म हैं, इसमें सन्देह नहीं। जब तक भोग से प्रारम्ध कर्म समाप्त नहीं होता, तब तक देह रहता है। इसलिए बीवन्मुक्ति ही सेवा के लिए योग्य समय है। किन्तु यह परिमित है, क्योंकि देहान्त होने पर सेवा का श्रवसर नहीं रहता। यही कारण है कि जीवन्मुक्तिविवेक में विद्यारएय स्वामी ने जान-तन्त्र के संरक्षण को ही जीवन्यक्ति का मुख्य प्रयोजन वताया है।

जीवन्युक्ति में ज्ञान की आवरण शक्ति नहीं रहती, इसलिए स्वरूप-ज्ञान अनावृत रहता है। परन्तु विद्धेपशक्ति के कारण उपाधि रहती है। इसीलिए इस समय में जीव तथा जगत् की सेवा हो सकती है। जीवन्युक्त ही यथार्थ गुरु है। एक मात्र यह गुरु ही तारक-ज्ञान का सैचारक एवं यथार्थरूप में दु:खमोचक तथा सेवावती है।

परन्तु इस सेवा का च्रेत्र देशगत दृष्टि से परिमित है श्रीर कालगत दृष्टि से मी संकुचित है। परिमित इसलिए कि एक व्यक्ति का कर्म-च्रेत्र विशाल होने पर भी सीमावद्ध है। सेवक के लिए सेवा का अवसर तभी तक रहता है जब तक वह देह से संबद्ध रहता है। देह स्कूटने पर या कैवल्य-लाम करने पर सेवा करने की संभावना ही नहीं रहती। उसका प्रयोजन मी नहीं रहता, क्योंकि व्यष्टि-चित्त की शुद्धि ही तो उसका प्रयोजन है। उसके लिए सेवावत सर्वया अनावश्यक हो जाता है। उस समय अपने श्राप कैवल्य प्राप्त हो जाता है। उस समय जीवन्युक्त गुरु परम्परा-क्रम से सेवा-व्रत का भार श्रपने योग्य शिष्य को देकर परभधाम में प्रयाग करते हैं। यह स्वाभाविक ही है।

जिससे शीव स्कन्ध-निवृत्ति न हो । उसका यह प्रयत्न प्रवल है, वह ऐसा प्रयत्न करता है जिससे शीव स्कन्ध-निवृत्ति न हो । उसका यह प्रयत्न भोग या विलास के लिए नहीं, बल्कि जीव-सेवा का अवसर बढ़ाने के लिए है । जिसके चित्त में स्वल्पमाव या संकोच नहीं है, उसमें इस प्रकार की इच्छा का उदय होना स्वामाविक है । सभी चित्तों में इस प्रकार की इच्छा नहीं होती, यह सत्य है; परन्तु किसी-किसी में अवश्य होती है, यह भी सत्य है । यही उसके महस्व का निदर्शन है । गोत्र-मेद माननेवालों की यही मूल युक्ति है । मिक्त-साधना के मार्ग में भी ठीक इसी प्रकार के विचार देखने में आते हैं । इसी लिए किसी-किसी के मत से आवश्यक होने पर भी मिक्त चित्त्यायी नहीं है, क्योंकि अमेद-जान या मोच्न-लाम करने पर उसका अवकाश नहीं रहता । यह मिक्त उपाय या साधनरूप है, यहाँ उपेय (साध्य) जान या मुक्ति है । बिनके चित्त में संकोच कम है, उन्हें नित्यमिक की आकांचा होती है । वह फ्लरूपा मिक्त है । वह या तो मुक्ति से अमिनन है, या उध्व । इस प्रकार की मिक्त ही पंचम पुरुषार्थ है । कितने मुक्त पुरुष भी इसके लिए लालायित रहते हैं । यह अत्यत्त दुर्लभ है ।

किन्तु नश्वर, परिणामी एवं मिलन देह में इस प्रकार के महान् श्रादर्श की प्राप्ति श्रासंमव है। इसलिए मर्व्यदेह को स्थिर तथा निर्मल करने के लिए प्रयस्न श्रावश्यक है। वैञ्चावों का भाव-देह, प्रेम-देह तथा रस-देह इसी प्रकार के सिद्ध-देह हैं। ये बरा-मृत्यु से श्रातीत हैं। इसी का नामान्तर पार्षद-तनु है। इसके द्वारा नित्यधाम में नित्यमिक का याजन होता है। जानों के विषय में भी इसी प्रकार की बात है। साधारण दृष्टि से जान श्राजन का निवर्तक है, किन्तु वह श्रजान के श्रावरणांश का ही निवर्तक है, विद्योगांश का नहीं। इसीलिए कहा बाता है कि जान के उदय होने पर भी प्रारच्ध का नाश नहीं होता। परन्तु ऐसा भी विशिष्ट जान है बिससे विद्योग की भी निवृत्ति हो बाती है। इस प्रकार के श्राव के उदय के साथ ही साथ देह-पात हो जाता है। एक ऐसा भी जान है बिसके प्रभाव से

इस कर्मंजन्य मिलन देह का नाश नहीं होता, बल्कि रूपान्तर की प्राप्ति होती है। इससे देह चिन्मय हो जाता है। पहले वह विशुद्ध सत्वमय होता है। उस समय उसकी जरा-मृत्यु से निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद साचात् चिन्मयत्व का लाभ हो जाता है। आगम की परिमाषा में पहले देह का नाम 'बैन्दव' छोर दितीय का 'शाक' है। शाक-देह वस्तुतः चित् शक्तिमय देह है। उसमें विन्दु या महामाया का लेश भी नहीं रहता। इस बैन्दव देह का नाम ही सिद्ध-देह है। बौद्ध, शैव तथा शाक सिद्धाचार्य इस बैन्दव या सिद्ध देह को प्राप्त कर अपनी हच्छा के अनुसार विचरण करते हैं। यह प्राकृतिक नियमों की शृङ्खला से बद्ध नहीं है। वे इस देह में अवस्थान करते हुए जीव-सेवा करते हैं। इस देह में मृत्यु का भय नहीं है। इसी लिए सुदीई काल तक इस देह में रह कर जगत् के कल्याण की चेष्टा की जा सकती है। किन्तु अत्यन्त दीर्घ काल के बाद इसकी भी एक सीमा आती है। यह तो ठीक है कि इस समय भी देह का पात नहीं होता, परन्तु प्रयोजन के सिद्ध हो जाने पर योगी उसे संकृचित करके परमधाम में प्रवेश करता है। कोई कोई इस देह का दिव्य-तन्तु नाम से भी वर्णन करते हैं। नाथ संप्रदाय, रसेश्वर योगी संप्रदाय तथा महेश्वर संप्रदाय में इस विषय में विस्तृत आलोचना है। सेन्ट जॉन के एपोकलिप्स में भी इस विषय में बहुत कुछ इंगित है। खीष्ट्रीय मत के रिसरेक्शन वॉडी तथा एसेंसन बॉडी का मेद इस प्रकृग में आलोच्य है।

#### ( 4 )

बौद्ध योगियों के आध्यात्मिक नीवन में कहणा का क्या स्थान है, इस निवय की आलो-चना के लिए पूर्वोक्त विवरण का उपयोग प्रतीत होता है। आवक तथा प्रत्येक-बुद्धयान में सर्व सत्वों का दुःख-दर्शन ही कहणा का मूल उत्तर है। इसका नाम सत्वावलंबन कहणा है। मृदु तथा मध्य कोटि के महायान मत में अर्थात् सौत्रान्तिक तथा योगाचार संप्रदाय में बगत् का नश्वत्व या चिणकत्व ही कहणा का मूल उत्तर है। इसका नाम धर्मावलंबन कहणा है। उत्तम महायान अर्थात् माध्यमिक मत में कहणा का मूल कुछ नहीं हैं, अर्थात् उसकी पृथक् सत्ता नहीं है। इस मत में श्रत्यता से अभिन कहणा ही बोधि का अंग है। एक हिंछ से देखने पर प्रतीत होगा कि श्रत्यता जैसे लोकोत्तर है, वैसे ही कहणा भी लोकोत्तर है। यह अहेतक कहणा है। अनंगवज कहते हैं कि कहणावान कभी किसी सत्व को निराश (विग्रुख) नहीं करते—

सस्वानामस्ति नास्तीति न चैवं सविकल्पकम्।

स्वरूप निष्प्रपंच है, इसलिए प्रजा-रस चिन्तामिण के सहरा अशेष सलों का अर्थात् निखिल जीवों का अर्थकरण या अर्थिकयाकारित्व है। इसी का नामान्तर कृपा है—

> निरालम्ब १दे प्रचा निरालम्बा महाकुपा। एक्षीभूता घिया सार्धे गगने गगनं यथा॥

मनोरथनंदि ने प्रमाणवार्तिक की वृत्ति में कहा है— दुःखाद् दुःखहेतोश्च समुद्धरणकामता कवणा। वार्तिककार धर्मकीर्ति ने करुणा को भगवान् बुद्ध के प्रामायय के लिए साधन माना है, और कहा है कि यह अभ्यास से संपन्न होती है।

साधनं करणाग्यासात् सा बुद्धेर्देहसंश्रयात्। असिद्धोऽम्यास इति चेन्नाश्रयप्रतिषेधतः॥

'श्रम्यासात् सा' इसकी व्याख्या में मनोरथनंदि ने कहा है-

गोत्रविशेषात् कल्याण्मित्रसंसर्गादनुशयदर्शनाच कक्षित्महासत्वः कृपायामुपजातस्पृहः सादरिनरन्तरानेकजन्मपरम्पराप्रभवाभ्यासेन सात्मीभूतकृपया प्रेर्यमाणः
सर्वंसस्वानां समुदयहान्या दुःखहानाय मार्गमावनया निरोधप्रापणाय च देशनां कर्तुःकामः स्वयमसाचात्कृतस्य देशनायां विप्रलम्भर्धमावनाच्चतुरार्थसत्यानि साचात्करोतीति
मगविति साधनं कृपा प्रामाययस्य । [१।३६]

आवक तथा प्रत्येक-बुद्ध से बुद्धों का यही वैशिष्ट्य है । घर्मकीर्ति ने लिखा है— परार्थवृत्तेः खङ्गादेविंशेषोऽयं महासुनेः । उपायाभ्यास एवायं ताद्य्यीच्छासनं मतम् ॥ [१।१७६]

प्रत्येक-बुद्ध, श्रावक प्रभृति का लक्ष्या वासना-हानि है। परन्तु सम्यक्-संबुद्ध परार्थवृत्ति होने के कारण सर्वोत्तम है।

यह दया सत्वदृष्टिमूलक नहीं है, किन्द्र वस्तुधर्म है। इसीलिए यह दोषावह नहीं है। वार्तिककार ने कहा है—

> दु:खन्नानेऽविरुद्धस्य पूर्वेर्धस्कारवाहिनी । वस्तुधर्मा दयोत्पत्तिने सा सत्वानुरोधिनी ॥ [१।१७६]

दुःख का ज्ञान होने पर पूर्व संस्कार के प्रमाव से दया स्वमावतः ही उत्पन्न होती है। यह सर्वत्र अप्रतिहत है। पूर्व संस्कार का अर्थ प्राक्तन अप्रयास की प्रवृत्ति है। वस्तुष्मं का तात्पर्य वस्तु का अर्थीत् कुपाविषयीभूत दुःख का धर्म है। यहाँ टीकाकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिनकी आत्मदृष्टि सर्वया उन्मूलित है, ऐसे महापुक्षों को दुःख के संमुखीन होते ही दया उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि उन्होंने दुःख को कृपा के विषयरूप में प्रह्मा करने का अप्रयास कर लिया है। सब दुःखों का मूल कारण मोह है। बौद्धमत में सत्वप्राह या आत्मप्राह ही मोह का मूल है। जब इसका उन्मूलन हो जाता है तो किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। क्योंकि जिसे आत्मदर्शन नहीं है, उसे किसी के द्वारा अपकार प्राप्ति की आन्ति नहीं होगी। अतः वह किसी से द्वेष क्यों करेगा १ इस प्रकार यह कृपा दोषों के मूलमूत आत्मप्राह के अपना से ही उत्पन्न होती है, इसलिए वह दूषणीय नहीं है। धर्मकीर्ति ने कहा है—

दु:खसन्तानसंस्पर्शमात्रेग्पैवं दयोदयः । [१।१७८]

पूर्व कमों के आवेश के ज्ञीया हो जाने से और दु:खजनक अन्य कारणों के अत्यन्त नष्ट हो जाने से अप्रतिसंधि के कारण मुक्ति अवश्य होती है। किन्तु जो महाकृपा से संपन्न हैं, उनका जन्माच्चिपक कर्म प्रियाधान परिपुष्ट है, अतः उनके संस्कार की शक्ति चीया नहीं होती, इसीलिए वह सम्यक्-संबुद्ध हैं। ये यावत् आकाश चिरस्थायी हैं। परन्तु आवकों का कर्म ऐसे देह का आचिपक है जिसको स्थिति का काल नियत है। उनमें कर्मणा अत्यन्त मृदु है, अतः देहस्थापन के लिए उनमें अपेचित महान् यत्न भी नहीं है। इसीलिए उनकी सदा स्थिति नहीं है। परन्तु इसके विपरीत वे महामुनि को दूसरों के उपकार साधन के लिए ही है, और अकारया-वत्सल हैं, वे वस्तुतः कृपामय हैं। इस अर्थ में ये पराधीन हैं। इस विशिष्ट पराधीनता के कारया ये लोग चिरस्थितिक हैं। धर्मकीतिं ने कहा है—

## तिष्ठन्त्येव पराधीना येषां तु महती कृपा । [१। २०१]

श्रद्धयवज्र ने तत्त्वरत्नावली में कहा है कि आवक श्रीर प्रत्येक-बुद्ध की कक्या सत्ता-वलंबन है। सत्त्वों के दुःखदुःखत्व तथा परियामदुःखत्व का श्रवलंबन करके इनकी कर्या। उत्पन्न होती है। आवक की देशना वान्त्रिकी है, किन्द्य प्रत्येक-बुद्ध की देशना कायिकी है। संबुद्धों के श्रनुत्पाद से श्रीर आवकों के परिद्यय से प्रत्येक-बुद्धों का ज्ञान श्रसंसर्ग से ही उत्पन्न होता है। यहाँ श्रसंसर्ग से श्रमिप्राय श्रपने में ऐसी विशिष्ट पात्रता के संपादन से है, जिसमें सूर्यव्योति के समान स्वभावकाय या धर्मकाय के स्वभावतः प्रसरखशील रिश्मियों का स्वतः ही श्राधान होता है। श्रीर सम्यक्-संबुद्धों से प्रत्येक-बुद्ध की यही मिन्नता है। बौद्ध साधना का प्रत्येक श्रंश ही प्रज्ञा तथा करणा की दृष्टि से ही विचारखीय है। देशना भी इसी के श्रनुरूप है।

## ( 0 )

श्रावक, प्रत्येक-बुद्ध श्रीर सम्यक्-संबुद्ध इन तीन प्रकार के साधकों के बीच महायान ही योग-पय है। यद्यपि उसमें श्रावान्तर भेद हैं, फिर भी मुख्यतः दो ही धाराएँ हैं—
१. पारमिता-नय, श्रीर २. मन्त्र-नय। सभी सौशान्तिक मृदुपारमिता-नय स्वीकार करते हैं। योगाचार श्रीर माध्यमिकों में कोई पारमिता-नय श्रीर कोई मन्त्र-नय प्रह्या करते हैं। श्रान के साकार या निराकार मानने के कारण योगाचार दो प्रकार के हैं। साकारवाद में परमाश्रा को ववंश नहीं माना जाता। इस मत में सभी चित्त-मात्र है। इसमें श्राह्म श्रीर प्राह्कमाव नहीं है। कामधात्र, रूपधात्र श्रीर श्ररूपधात्र तानों चित्तमात्र है। ये चित्त निरपेञ्च विचित्र प्रकाशात्मक है। चित्त जब विकल्पशूर्य होता है, तब उसे ही श्राह्मत-साज्ञात्कार कहते हैं। निराकारवाद में चित्त श्रानाकार संवेदनरूप है। वासनायुक्त चित्त श्रर्यामास के रूप में प्रवृत्त होता है। श्रामासमात्र ही माया है। जो तक्त है वह निरामास है। वह शुद्ध श्रनन्त श्राकाशवत् है। बुद्धकाय या धर्मकाय निष्पञ्च तथा निरामास है। उससे दो रूपकार्यों (संभोगकाय तथा निर्माण्यकाय) का उद्भव होता है। दोनों ही मायिक है।

अन्य मत में किसी-किसी का लच्य मायोपम श्रद्धयवाद है। कोई श्राचार्य इस प्रकार का श्रद्धयवाद नहीं मानते। उनके मत में सर्वधर्माप्रतिष्ठानवाद ही युक्तिसिद्ध है। मायोपम-समाधि, महाकरुणा, तथा श्रनामोग चर्या के द्वारा वोधिसस्त्र सर्व का दर्शन श्रीर ज्ञान करते हैं। किन्तु इस ज्ञान तथा दर्शन को मायावत् या छायावत् माना जाता है। चित्त के बाहर जगत् नहीं है। उनका जीवन विना किसी निमित्त के क्रमशः उच्च उच्च भूमियों का लाभमात्र है। श्चन्त में त्रिधातु की चित्तमात्रता प्रतीत होने लगती है। यही मायोपम समाधि है। परन्तु बो लोग सब घर्मों का अप्रतिष्ठान मानते हैं, उनके सिद्धान्त में विश्व न सत् है, न असत् है, न उमयात्मक है, न श्रनुभयात्मक है। इसीलिए इस मत में संसार को सत्, श्रसत्, सदसत्, तथा सदसद्-भिन चार कोटियों से विनिमु क माना जाता है। श्राध्यात्मिक दृष्टि से साधन-जीवन की दो अवस्थाएँ हैं---१. हेतु-रूप या साधन-रूप तथा २. फल-रूप या साध्य-रूप। शान तथा भक्ति मार्ग में जैसे साधनहरूप जानमक्ति या साध्य हर जानमकि दोनों का परिचय मिलता है, उसी प्रकार बौद्धों के साधन की चरमहिष्ट से भी साधन-रूप कृठगा श्रीर साध्य-रूप करुणा में भेद है। साधनावस्था में भगवान के चित्तीत्वाद से लेकर बोधिमंड-डपक्रमण, मार-विध्वंसन तथा वज्रोपम-समाधि पर्यन्त मार्गस्वरूप है। यह मार्ग पार्रामता-नय है। फलावस्था में एकादश-भूमि का आविर्माव माना जाता है। आश्रय तथा प्रयोग के भेद से हेतु भी दो प्रकार के हैं। सर्व सन्तों का त्राण आश्रय है तथा ज्ञयानुत्पाद ज्ञानरूप बोधि का अवलंबन प्रयोग है। प्रयोग के भी दो प्रकार है। एक का विस्रक्तिचर्या से संबन्ध है, दूसरे का भूमि से। पहला दानादि-विमुक्ति में प्रायोगिक है, दूसरा पारमिता-विम्रक्ति में वैपाकिक है। दिताय के भी दो अवान्तर भेद हैं। एक में अभिवंश्कार है, दितीय में अभिसंस्कार नहीं है। प्रथम में सात भूमियाँ हैं, क्योंकि आभीग तथा निमित्त के प्रभाव से समाधिकी प्रवृत्ति होती है। सप्तम भूमि में निमित्त नहीं रहता, किन्तु आभोग रहता है। अप्टम में आभोग भी नहीं रहता। शुद्धभूमि की प्राप्ति होने पर निमित्त और आभोग दोनों का अभाव होता है। इसीलिए इसमें स्वभावसिक समाधि का उदय होता है। इसी के प्रभाव से निखिल जगत् के यावत् अर्थों का संपादन हो जाता है। उस समय परार्थ संपादन होता है श्रीर सर्वसंवत के लामार्थ सर्वीत्रशासन हो सकता है।

एक दृष्टि से वेखा जाय तो यह भी साधकावस्था ही है। इसमें चार संपत् का उदय होता है। चारों अभ्यास रूप ही हैं—१. अशेष पुर्य तथा ज्ञान-संभार का अभ्यास, २. नैरन्तर्थं का अभ्यास, ३. दीर्घकाल का अभ्यास और ४. सत्कार का अभ्यास। पतः बलि के योगसूत्र,— "स म द्विकालनैरन्तर्यसंकारासीवतो दृदभूमिः" में अन्तिम तीनों का उल्लेख है।

विद्वावस्था दशम भूमि के बाद होती है। उसमें भी चार संपदों का उल्लेख मिलता है—१. प्रहाण, २. ज्ञान, ३. रूपकाय, ४. प्रभाव। प्रत्येक के अवान्तर भेद हैं, जिनका वर्णन यहाँ अनावश्यक है। प्रकृत में वही अपेक्तित है, जो रूपकाय में संपत्-चतुष्क के नाम से निर्दिष्ट है। उसके अन्तर्गत महापुर्व के बसीस लच्चण, अशीति अनुव्यञ्चन, बल तथा बज्राङ्ग अथवा स्थिरदेह है। पातञ्चल-योगस्त्र में कायसंपत् के नाम से प्रकल्प-विशिष्ट पद्मभूत-वय का जो फल उक्त है, वही यहाँ सिद्धपुर्व के रूपकाय को स्वामाविक संपत् कहकर माना गया है। इसमें जो प्रमाव शब्द उल्लिखित है उसका तात्यमें है, विशिष्ट परवर्ष अथवा श्रवस्त्व।

किसी किसी ख्राचार्य के अनुसार इसमें बाह्य विषयों का निर्माण, परिणाम-संपादन तथा विश्वत्वरूपी रंपत् तथा मिन्न मिन्न विभृतियों का खन्तर्मीव है।

कोई कोई परवर्ती स्नाचार्य पूर्वविण्ति हेतु स्रीर फल की स्रवस्थास्रों के स्नितिरिक्त सःवार्थ-किया नाम की प्रयक् अवस्था भी मानते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट होती है कि आध्या-त्मिक चीवन में मनुष्य का मुख्य लच्य केवल फल-प्राप्ति या सिद्धावस्था का लाभ ही नहीं है। इस प्राप्ति को सबै साधारण के लिए सलम करने का प्रयत्न ही सर्वोत्तम लक्ष्य है। इसी का नाम जीव-सेवा है। बौद्ध दार्शनिक इसी को सलार्थिकया नाम से वर्षित करते हैं। इस मत के धानुसार बोधिचित्तोत्पाद से बोधिमंड-निवेदन पर्यन्त नितनी श्रवस्थाएँ हैं, वे सब साधन या हेतु के अन्तर्गत हैं। सम्यक्-संबोधि की उत्पत्ति से सर्व क्लेशों के प्रहाया पर्यन्त फलाक्स्था है। इसके बाद प्रथम धर्मचक्रप्रवर्तन से शासन के अन्तर्धान पर्यन्त तृतीय अवस्था है। इससे यह प्रतीत होता है वि जीव या जगत् की सच्चार्यक्रियारूप सेवा यावत् जीवन का लच्च है, अर्थात् यह सृष्टि पर्यन्त रहेगा । यदि सर्वं की मुक्ति हो जाय तब शासन, शास्ता और शिष्य कोई नहीं रहेगा । उस समय प्रयोजन का भी अभाव हो जायगा । किन्त जब तक सबकी मुक्ति नहीं होती तबतक बीवसेवा अवस्य रहेगी । इस मत के अनुसार हेतु-अवस्था आशय- प्रयोग शीर वशिता के भेद से तीन प्रकार की हैं। उत्वानिमोंदा प्रशिधान आश्य है। प्रयोग दो प्रकार के हैं-- १. सत पारमितामय, और २. दश पारमितामय । सतपारमिता में दान, शील, ज्ञान्ति, वीर्थ, ध्यान, प्रज्ञा तथा उपाय हैं । ये लोग मृमिप्राप्त चतुर्विघ संपत् से संपन्न हैं । इन संपदों का नाम-- ग्राश्य, प्रयोग, प्रतिप्राहक तथा देह संपत् है। साधनावस्था में सभी प्रकार के 'श्रादि-कर्म' करने पड़ते हैं। किन्तु सत्वार्यक्रियारूप फलावस्या में अनाभीग से ही प्रवृत्ति होती है, अर्थात् इस अवस्था में अपने आप ही कर्म निष्पन होते हैं, अमिमानमूलक कर्म की प्रावश्यकता नहीं रहती । दस पारमितावादी सात के बाद प्रियान, बल और ज्ञान अन्य तीन पारमिताओं को भी स्वीकार करते हैं।

( = )

बौद्धों के धार्मिक जीवन के उद्देश्य का पर्यालोचन पहले किया गया है, उसका संचेप में पुनः स्पष्टीकरण किया जाता है। प्राचीन बौद्ध-धर्म के मुमुत्तुओं में तीन आदर्श प्रधानरूप से प्रचलित थे—शावक, प्रत्येक-बुद्ध और सम्यक्-संबुद्ध। पूर्विपेच्या पर पद श्रेष्ठ है। आवक का आदर्श अपेचाकृत न्यून होने पर भी प्रथम्बन से उत्कृष्ट था। यद्यपि आवक और प्रथम्बन दोनों का समान लच्च व्यक्तिगत दुःख-निवृत्ति था, तथापि प्रथम्बन को उपायज्ञान नहीं था, आवक उपायज्ञ थे। आवक दुःख-निवृत्ति था, तथापि प्रथम्बन को उपायज्ञान नहीं था, आवक उपायज्ञ थे। आवक दुःख-निवृत्ति के मार्ग से परिचित थे। यह मार्ग बोधि अथवा ज्ञान है। चार आर्थ-सत्यों में यह मार्ग-सत्य है। बोधि था ज्ञान उन्हें स्वतः प्राप्त नहीं होता था, उसके उदय के लिए बुद्धादि शास्ताओं की देशना अपेचित थी। इसीलिए इसे औपदेशिक ज्ञान कहते हैं। प्रथम् बन धर्म, अर्थ, काम इस त्रवर्ग की सिद्धि में व्याप्तत रहते थे, किन्द्र आवक इससे अतीत थे।

आवकों में फिसी का दु:खिनरोघ पुद्गल-नैरात्म्य के जान से और किसी-किसी का प्रतीत्म-समुत्पाद के ज्ञान से होता था। धर्म-नैरात्म्य का जान किसी आवक को नहीं होता था। इसी लिए उन्हें श्रेष्ठ निर्वाण का लाम नहीं होता था। फिर भी इतना तो सत्य है कि ये लोग स्रधःपात की आशंका से सुक्त हो जाते थे। क्योंकि, ज्ञानाग्नि के द्वारा इनके क्लेश या स्रशुद्ध वासनात्मक-आवरण दग्ध हो जाते थे। इसलिए त्रिधातु में इनके जन्म लेने की संभावना नहीं रहती थी। ये जन्म-मृत्यु के प्रवाहरूप प्रत्यभाव से सुक्त हो जाते थे।

प्रत्येक-बुद्ध का आदर्श आवक से श्रेष्ठ है। यद्यंपि इनका साधन-जीवन वैयक्तिक स्नार्थ से ही प्रेरित है, फिर भी आधार अधिक शुद्ध है। आधार-शुद्धि के कारण इन्हें स्वदु:खनिवृत्ति के उपाय या शान के लिए दूसरे से उपदेश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। ये लोग पूर्वेश्वतादि आमिसंस्कारों के द्वारा स्वयं ही बोधि-लाभ करते थे। बोधि-लाभ का फल बुद्धत्व की प्राप्ति है। योगशास्त्र जिसे अनीपदेशिक या प्रातिभ शान कहता है, उससे प्रत्येक-बुद्धों का शान प्रायः समान है। किसी आँश में यह विवेकोत्थ प्रातिभ शान का ही एक रूप है। यह लोकिक शान्द शान नहीं है। प्रत्येक-बुद्ध अपने बुद्धत्वं के लिए प्रार्थी होते हैं, उसे प्राप्त भी करते हैं, किन्तु सर्व के बुद्धत्व के लिए उनकी प्रार्थना नहीं है।

श्रावक तथा प्रत्येक-बुद्ध के ज्ञान में भी भिन्नता है। श्रावकों का ज्ञान पुद्गल-नैरात्म्य का श्रावबोध-रूप है, श्रातः पुद्गलवादियों के श्रागंचर है। प्रत्येक-बुद्धों का ज्ञान मृदु इन्द्रिय है, इसीलिए वह श्रावकों के भी श्रागंचर है। श्रावकों को क्लेशावरण नहीं होता, इसीलिए इनका ज्ञान स्ट्म है। प्रत्येक-बुद्ध में ज्यावरण का एकदेश श्रायीत् प्राह्मावरण भी नहीं रहता, इसिलिए वह श्रीर भी श्राधिक स्ट्म है। श्रावक का ज्ञान परीपदेशहेतुक है, श्रातः वोडशाकार से प्रभावित है। इसीलिए वह गंभीर है। परन्तु प्रत्येक-बुद्ध का ज्ञान स्वयंबोधरूप है श्रीर तन्मयतामात्र से उद्भूत है, श्रातः पूर्व से श्राधिक गंभीर है। एक बात श्रीर भी है। प्रत्येक-बुद्ध का प्राह्म-विकल्प परिद्धत है, श्रातः वह शब्द उच्चारण किये बिना ही धर्म का उपदेश देते हैं। प्रत्येक-बुद्ध अपने श्राधिगत ज्ञानादि के सामर्थ्य से दूसरों को कुशलादि में प्रवृत्त करते हैं। उनके साधन को इसीलिए श्रांत गंभीर कहा जाता है कि वह उच्चाररिहत है, श्रातः दूसरे से उसका प्रतिधात संभव नहीं है।

तीसरा सम्यक्-संबुद्ध का आदर्श है। यही श्रेष्ठ आदर्श है। इसका भी प्रकार-मेद है। सम्यक्-संबुद्ध को ही बुद्ध भगवान् कहते हैं। यह अनुत्तर सम्यक्-संबोधि प्राप्त हैं। इनका लच्य अत्यन्त उदार है। कोटि-कोटि बन्मों की तपस्या और अशेष विश्व की कल्याण-मावना ही इसका मूलाधार है। क्लेशावरण तथा जैयावरण के निवृत्त होने से ही बुद्धत्व का लाभ नहीं हो बाता। यह ठीक है कि आवक का द्वेत-बोध नहीं खुटता और प्रत्येक-बुद्ध का मी पूरा द्वेत-बोध नहीं खुटता; केवल सम्यक्-संबुद्ध ही अद्धय-भूमि में प्रतिष्ठित होते हैं और द्वेत-माव से निवृत्त होते हैं। यह भी ठीक है कि जेयावरण के निवृत्त न होने पर अद्वेतमाव का उदय नहीं होता। पतञ्चित ने भी कहा है—''श्वानस्यानन्त्याब् जेयमल्पम्', ज्ञान अनन्त होने से केय

श्रालप है। शुद्धावस्था श्रानन्त जान की श्रावस्था है, इसीलिए श्राचार्यों ने इस जान को बोधि न कहकर महाबोधि कहा है। इस श्रानन्त जान के साथ श्रानन्त करूणा भी रहती है। सत्तार्थ- क्रिया था परार्थापादन का भाव, यही बुद्धों का बीब है। यही बुद्धत्व-लाम का प्रधान कारण है। निर्वाण था स्वष्टु:खनिवृत्ति में लीन न होकर निरन्तर जीव-सेवा में निरत रहना बोधिसन्त के जीवन का श्रादर्श हैं। इसी श्रादर्श को लेकर बोधिसन्त बुद्धत्व का लाभ कर सकते हैं।

महाश्रावक सोपिंच तथा निरुपिंच बोधि का लाम कर सकते हैं, किन्तु प्रशा में तीन करुणा का समावेश नहीं है। इसी से वह संसार से त्रस्त होते हैं। जो यथार्थ कारुणिक है वह तुःख-मोग करते घवराते नहीं, क्योंकि उनके दुःख-मोग से दूसरों के दुःखों का उपशाम होता है। ये महाश्रावक अपने अपने श्रायुष्य-संस्कार के ज्ञीया होने के कारण निर्वाण न पाने पर भी प्रदीप-निर्वाणवत् त्रैंघातुक जन्मों से मुक्त हो जाते हैं, श्रीर मरणोत्तर परिशुद्ध बुद्ध-चेत्र में अर्थात् अनासव-घातु में समाहित होकर कमल के पुट में जन्म लेते हैं। मातु-गर्भ में उनका पुनः प्रवेश नहीं होता। अमिताभ प्रभृति संबुद्ध-सूर्य इस कमलयोनि में समाधिस्य सच्चों को अपनी किरण से अविलाष्ट तम के नाश के लिए प्रवोधित करते हैं। इस समय यह गतिशील होते हैं और कमशः बोधि-संभार (पुर्य तथा ज्ञान) का संचय करते हुए जगद्गुर का पद प्राप्त करते हैं। यह सब आगम की बात-है।

श्रावक-यान में मुख्य मोच नहीं होता। इसका सद्धर्मपुराहरीक, लंकावतार, धर्मनेषस्त्र, नाग्मर्शन के उपदेश झादि में सर्वंत्र प्रतिपादन है। इसके लिए ये लोग क्रमशः महायान में ख्राकृष्ट होते हैं और उसमें आकर मुक्त हो जाते हैं। श्रावकों का यह विश्वास अवश्य है कि उनके संप्रदाय में ही वोधि-लाम करने से निर्वाण-प्राप्त हो जाता है, किन्तु वस्तुतः वह निर्वाण नहीं है, जिलोक से निर्गममात्र होता है। किसी का यह मी कहना है कि एक-यान का उपदेश नियत-गोत्र के लिए है। विसी का आकर्षण किया जाता है और किसी का धारण। जो यथार्थ में महायानी हैं, वह पहले ही प्रमुदिता-मूमि को प्राप्त कर क्रम से अनुत्तर-बोधि का लाम करता है।

केवल शुद्ध बोघि से महाबोधि का लाम नहीं होता, उसके लिए भगवत्ता से योग होना आवश्यक है। पार्यमता-संभार के पूर्ण न होने तक मगवत्ता का उदय नहीं होता। बोधिसल चरमजन्म में पार्रमता पूर्ण करके मगवान् हो बाते हैं, किन्तु बुद्ध नहीं होते। कोई मगवत्ता के साथ बुद्ध भी होते हैं। यही मगवान् बुद्ध हैं। बोधि और भगवत्ता की दो मिन्न-मिन्न धाराएँ हैं। बोधि की घारा में बुद्धत्व है, किन्तु संबुद्धत्व नहीं है; क्योंकि दूसरे के प्रति कृष्णा नहीं है, इसलिए महाबोधि भी नहीं है। महाबोधि का लाभ तब तक नहीं होगा, जब तक निखिल विश्व को अपना समभक्तर कृष्णा-विगलित-माव से उनकी सेवा न की बाय। सेवा-कर्म चर्या है, बोधिमाव प्रश्ना है। एक आअय में दोनों के युगपत् अवस्थान से बुद्धत्व और मगवत्ता का अमेद से प्रकाश होता है। यही मानव बीवन का चरम आदर्श है, वही बुद्ध की मगवत्ता है।

भारतीय थेस्कृति का रहस्य यही है । श्रीमद्भागवत में इसी को जासत्व एवं अगवत्ता कहा गया है :---

वदन्ति यत्तस्वविदस्तस्वं तज्ज्ञानमद्भयम् । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्धते ॥

श्रयोत् एक श्रद्धय ज्ञानात्मक तस्त्व को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान् कहा जाता है। एक तस्त्व को ही ज्ञान-दृष्टि से ब्रह्म, योग-दृष्टि से परमात्मा, भक्ति-दृष्टि से भगवान् कहते हैं। योग कर्मात्मक है—योगः कर्में सु कौशलम्। श्रद्धाः ज्ञान, कर्में तथा भक्ति या भाव इन तीनों का एक में महासमन्त्रय है। ब्रह्म निगु एं, निःशक्ति तथा निराकार है। परमात्मा सगुण, सशक्ति एवं ज्ञानाकार है। भगवान् सगुण, सशक्ति श्रोर साकार है। तीनों का यह लक्ष्ण-भेद है, किन्तु तीनों एक ही तस्त्व हैं। भागवत में जो श्रद्धय-ज्ञान उल्लिखित है, उसका विवरण वज्रयान सम्प्रदाय के श्रद्धयवज्रसिद्धि नामक प्रन्य में भी है:—

यस्य स्वमावो नोत्पत्तिर्विनाशो नैव दश्यते । तज्ज्ञानमद्भयं नाम सर्वेधंकल्पवर्वितम् ॥

[ चर्याचर्यविनिश्चय की संस्कृत टीका में उद्धृत ]

भागवत में मिक्त का जो स्थान है, बौद्धागम में कहणा का वही स्थान है। प्रज्ञापारिमता तथा कहणा के सामस्य का ताल्पर्य यह है—प्रज्ञा के प्रभाव से सासव घातुओं का अतिक्रम है, तथा कहणा के प्रभाव से इनका निर्वाण में प्रवेश नहीं होता, प्रत्युत जगत्-कल्याण के निमित्त अनासव घातु में स्थित होती है।

प्रजया न भवे स्थानं कृपया न शमे स्थितिः।

श्रयीत् प्रश्ना से संसार का दर्शन नहीं होता श्रीर कृपा से निर्वाण नहीं होता, सत्त्वार्थ-करण्ह्य पारतंत्र्य के प्रभाव से बोधिसस्व-गण् भव या शम किसी में श्रवस्थान नहीं करते।

(3)

पहले पारमिता-नय तथा मंत्र-नय का उल्लेख किया गया है। बुद्ध से ही दोनों नय प्रवर्तित हुए थे। दोनों का प्रयोजन भी श्रिमिल है। फिर भी विभिन्न दृष्टिकोणों से मंत्रशास्त्र का प्राधान्य माना जाता है। श्रद्धयक्त्र ने लिखा है—

एकार्यंत्वेऽप्यसेमोहाद् बहूपायाददुष्करात्। तीक्पोन्द्रियाधिकाराच मन्त्रशास्त्रं विशिष्यते॥

मंत्र-नय श्रत्यन्त गंभीर एवं विशिष्ट हैं। उच्चकोटि के श्रिषकार प्राप्त न हो जाने तक इसमें प्रवेश नहीं होता। मंत्र-विज्ञान श्रातिप्राचीन काल से भारत में प्रचलित था। उसकी तीन शक्तिमचा के कारण दुरुपयोग की श्रार्शका से श्राचार्यगण मंत्रमूलक साधना को जनसाधारण के समज्ञ प्रकाशित नहीं करते थे। गुप्तमाव से ही इसका श्रनुष्ठान होता था। प्रथम धर्मचक्रप्रवर्तन की बात सब प्रसिद्ध है। द्वितीय तथा तृतीय धर्मचक्रप्रवर्तन के

श्रिषिक प्रसिद्ध न होने पर भी वह अप्रामाणिक नहीं प्रतीत होता । जैसे अगम के गंभीर ताचीं का उपदेश कैलास आदि के शिखर पर या मेरुगुङ्गादि के उच्च प्रदेश पर शंकरादि गुरुमूर्ति ने शिष्यरूपा पार्वती श्रावि को किया था, ठीक उसी प्रकार राजपह के निकट्टय एप्रकट पर्देत पर बुद्धदेव ने अपने जिज्ञास भक्तों के समज्ञ पारमिता-मार्ग का प्रकाशन किया। एप्रकृट में जिस समय बुद्ध ने समाधि ली उस समय उनके देह से दशों दिशाश्रों में तेज निःसत हुआ और सर्व प्रदेश आलोकित हो उठा। मुँह खोलते ही देखा गया कि उसमें अगिएत सुवर्णमय सहस्रदल कमल प्रकाशित हुए हैं। उनके देह के प्रभाव से लोक के विभिन्न दुःखों का उपराम हो गया। इस उपदेश का विवरण महाप्रजापारमिताशास्त्र में निवद है। कहा जाता है कि नागार्जुन ने इसकी एक टीका भी लिखी थी। इस प्रन्य के विभिन्न संस्करण विभिन्न समय में संकलित हुए थे। कुछ संस्करणों के कुछ अंशों का भाषान्तर भी हुआ था। अतिप्राचीन काल से ही सर्व देश में इसका प्रचार हुआ। महायान में शून्यता, करुंगा, परार्थ-सेवा प्रभृति विषयी का तथा योगादि का सविशेष वर्णन उपलब्ध होता है। यह प्रजापार्यमता वस्तुतः जगन्भाता महाराजिस्ता महामाया है। महायान-धर्म के विकास में शाकागम का पूर्ण प्रभाव स्पष्ट लिवत होता है। यह महाशकिरूपा प्रजा बोधिसस्बों की जननी तो है ही, बुद्धों की भी जननी है। शिव तथा शक्ति में चन्द्र और चिन्द्रका के समान अभेद संबन्ध है, ठीक उसी प्रकार बुद्ध श्रीर प्रजापारमिता का संबन्ध है। विश्व के दु:ख के निर्मोचन-कर्म में बोधिसवगण इसी जननी की प्रेरणा से और सामध्ये से अप्रसर होते हैं। पार्रामता तथा मंत्र का यह नय सर्वत्र ही स्वीकृत है। इस महा-शक्ति के अनुग्रह के बिना लोकार्थ-संपादन का कार्य नहीं किया जा सकता।

पारमिता-नय का लह्य बुद्धत्व-लाभ है, और वही मंत्र-नय का भी। पारमिता-नय में अवान्तर मेद भी है। इसका यहाँ विशेष वर्णन नहीं हो सकता। फिर भी इतना कहा बा सकता है कि ध्यान, ध्यान-फल, दृष्टि, करुणा का स्वरूप, तथा त्रिकायविषयक विचारों में दोनों में कहीं-कहीं मतभेद है। मायोपम अद्धयवाद का लह्य एक विशेष प्रकार का है, किन्तु सर्वधर्मा-प्रतिष्ठानवाद का लह्य उससे कुछ भिन्न है। उभयत्र पार्यमताओं की पूर्ति आवश्यक है। दोनों ही नयों में साधना के छेत्र में योगाचार अर्थात् योगचर्या का प्राधान्य है। किन्तु दोनों के योग में परस्पर भेद है। दोनों यान बोधिसत्त्व-यान है। पारमिता-नय में करुणा, मेत्री आदि की चर्या प्रधान है। माध्यमिक तथा योगाचार दोनों संप्रदायों में पार्यमता-नय का समाद्र था। नागार्जन का प्रवर्तित माध्यमिक-मत कालिक दृष्टि से कुछ प्राचीन हैं। इसका उद्भवचेत्र वहीं है, जहाँ मंत्र-नय का उद्भव माना जाता है। आधान्यकटक नामक यह स्थान दित्या म अमरावती के निकट है। तांत्रिक साधना के इतिहास में श्रीशैंल या श्रीपर्वत का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह ब्योतिलिङ्ग मिल्लकार्जुन का चेत्र है। बौद्ध तांत्रिक संप्रदाय के विश्वास के अनुसार भगवान् बुद्ध ने धान्यकटक में मंत्र-नय का तृतीय धर्मचकप्रवर्तन किया था। नागार्जन के कुछ समय बाद असंग का काल है। योगाचार संप्रदाय के इतिहास-प्रसिद्ध प्रवर्तक असंग

ही 🖁 । यह आचार्य वसुबन्धु के ज्येष्ठ भ्राता ये । उस समय के महायोगियों में यह प्रसिद्ध थे । इनके महायानसूत्रालंकार में तांत्रिक प्रमाव स्पष्ट प्रतीत होता है। प्रसिद्धि है कि मैत्रेय के उपदेश से ऋसंग का धार्मिक जीवन ऋामूल परिवर्तित हुआ था । वर्तमान श्रनुसंघान से प्रतीत होता है कि मैत्रेय एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। इनका नाम मैत्रेयनाथ था। वस्तुत: महायान-सत्रालंकार की मूलकारिका इन्हीं की रचित है। वस्तुतः बीद्ध-धर्म पर तंत्र का प्रभाव असंग से पहले ही पड़ चुका था। मंजुश्रीमूलकल्प नामक प्रन्थ का परिचय प्रायः सभी को है। इसके अतिरिक्त उस समय अष्टादश पटलात्मक गुह्मसमान की भी बहुत प्रसिद्धि थी। परवर्ती बौद्ध तांत्रिक साधना के विकास में गुह्मसमाज का प्रभाव श्रवुलनीय या। इस पर नागार्जुन, कृष्णा-चार्थ, लीलावज्र, शान्तिदेव प्रस्ति विशिष्ट श्राचार्यों का माष्य या। इतना ही नहीं, परवर्ती काल के दीपंकर श्रीज्ञान, कुमारकलश, ज्ञानकीत्तिं, श्रानन्दगर्भ, चन्द्रकीर्तिं, मंत्रकलश, ज्ञान-गर्भ तथा दीपंकरमद्र प्रभृति बहुसंख्यक सिद्ध श्रीर विद्वान् बौद्ध परिडतों ने इस प्रन्थ में उक्त तस्वों के विषय में महस्वपूर्यों नाना प्रन्थों की रचना की थी। श्रासंग के छोटे माई पहले वैमापिक के । बाद में असंग के प्रभाव से परिपक्व योगाचारी बन गये थे । असंग गुह्मसमाज के रचयिता थे या नहीं, कहना कठिन है। किन्तु दोनों में घनिष्ट खंबन्घ अवस्य या। प्राचीन शैव तथा शाक आगमों के सदम तथा व्यापक आलोचन से शात होता है कि असंग, नागार्जुन आदि आचार्य उनके प्रभाव से मुक्त नहीं थे। कामास्या, जालंघर, पूर्णिगिरि, उड्डीयान, श्रीपर्वत, व्याघपुर प्रमृति स्थान तांत्रिक विद्या के साधन-केन्द्र थे। मातुका-साधन के उपयोगी चेत्र भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में फैले हुए थे। मंत्र-साधन प्राचीन वाग्योग का ही एक विशिष्ट प्रकार मात्र है।

पहले कहा जा जुका है कि बौद्ध-मत में पारिमता-नय के सहरा मंत्र-नय के भी प्रवर्तक जुद्ध हो हैं। क्रमशः मंत्रमार्ग में श्रवान्तर मेद—वज़यान, कालचक्रयान, तथा सहजयान श्राविभू त हुए। इनमें किंचित भेद है, किन्तु बहुत श्रंशों में साहर्य है। वस्तुतः सभी मंत्र-मार्ग के ही प्रकार-भेद हैं। इस दृष्टि में भेद नहीं है। मालूम होता है, एक ही साधन-धारा विभक्त होकर माव के गुण-प्रधानमाव से विभिन्न रूप में ब्यात हो गई। पारिमता-नय का प्रायः समस्त साहित्य विद्युद्ध संस्कृत में है, किन्तु भंत्र-नय का मूल कुछ संस्कृत, कुछ प्राकृत श्रौर कुछ श्रपभ्रंश में है। शावर श्रादि म्लेच्छ भाषाश्रों में भी मंत्ररहस्य का ब्याख्यान होता है। यह लघुतंत्रराजटीका विमल-प्रभा में है। मंत्र-नय की तीनों धाराएँ परस्पर मिलती हैं। वस्तुतः यही बौद्ध तान्त्रिक-धर्म है। यदि महाशक्ति की श्राराधना ही तान्त्रिक साधना का वैशिष्टय माना जाय तो इसमें संदेह नहीं कि पारिमता-नय भी तान्त्रिक कोटि में गिना जायगा।

वज्रयान की साघना में मंत्र का प्राधान्य रहता है। इसी कारण कभी कभी वज्रयान की मंत्रयान भी कहते हैं। सहस्रयान में मंत्र के ऊपर जोर नहीं दिया गया है। परन्तु वज्रयान तथा कालचक्रयान की योग-साधना में मंत्र का ही प्राधान्य माना जाता है। प्रसिद्ध है कि गीतम बुद्ध के पूर्ववर्ती बुद्ध दीपंकर इस मार्ग के आदि उपदेश थे। किन्तु वज्रमार्ग काल-क्रम

से जित हो गया, जैसे सुना जाता है कि संख्य 'कालाक' भित्त हुआ था, और गीतोक योग दीर्घकाल से जित हो गया था ( योगो नष्टः परन्तप )। वाद में कृष्ण ने गीतोक योग का पुनः प्रवर्तन किया। इसी प्रकार बज्रयान का भी प्रवाह विच्छित हो गया था। यह ठीक है कि किसी किसी स्थान में यह विद्यमान था, इसका आमास मिलता है। किन्तु जन-चित्त पर उसका प्रभाव नहीं था। उत्तर काल में बज्र-यान बज्रयोग के रूप में प्रकट हुआ। उसके प्रवर्तक राजा सुचन्द्र थे। यह एक विशाल राज्य के स्वामी थे। इनकी राजधानी संभल-नगरी थी। यह सीता नदी के तट पर थी। कालतंत्र में इसका विवरण मिलता है। यह राजा सुचन्द्र बज्रपाणि बुद्ध के निर्माण-काय थे। इन्होंने कर्ध्व-लोक में जाकर संबुद्ध गौतम से अभिषेक-तस्व के संबन्ध में कुछ प्रशन किये थे। उनके प्रशन से प्रसन्न होकर गौतम ने अधान्यकटक में एक समा का आहान किया। जगत् में किसी नवीन मत के प्रचार के लिए प्रायः ऐसा ही हुआ करता है। इसके पहले एप्रकृट पर्वत पर समा हुई थो और उस समय मंत्रमार्ग का उपदेश हुआ था।

श्रिषकार संपत्ति श्रच्छी न रहने से वज्रयान में प्रवेश नहीं होता। पारिमता-नय का साधन नीति तथा चर्या की शुद्धि पर प्रतिष्ठित हुआ था, किन्तु मंत्र-नय की साधना श्राध्यात्मिक योग्यता पर निर्भर थी।

पारमिता-नय का विश्लेषण सीत्रान्तिक दृष्टि से होता है, किन्तु मंत्र-नय का व्याख्यान योगाचार तथा माध्यमिक दृष्टि से हो हो सकता है। सीत्रान्तिक वाह्यार्थ को अनुमेय मानते हैं, उनके मत में उसका कभी प्रत्यन्त नहीं हो सकता। माध्यमिक विज्ञान को भी नहीं मानते। इसी से समक्त में आता है कि मंत्र-साधना का अधिकार प्राप्त करने के लिए दृष्टि का कितना प्रसार तथा उत्कर्ष होना चाहिये।

## ( 20 )

मंत्र-यान का लह्य वज्रयोग-सिद्धि है। जब तक साधक का आधार या चेत्र योग्य नहीं होता तब तक इसका साधन नहीं किया जा सकता। पूर्णता के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए यही योग श्रेष्ठ है। इस महामार्ग के चार स्तर हैं। एक एक स्तर में पूर्ण योग का एक एक रूप आवर्ष से उन्मुक्त होता हैं। चारों स्तरों के साधन में पूर्णता-लाभ करने पर योग पूर्ण हो जाता है। प्रत्येक स्तर में योग-लाभ से पहले विमोच्च-लाभ करना पड़ता है। विमोच्च-लाभ का उद्देश्य कल्पनादिक से तथा आवर्षनाओं से मुक्त होना है। ध्यान से विमोच्च की प्राप्ति होती है, और विमोच्च से योग सिद्ध होता है। चार स्तरों के कारण विमोच्च भी चार प्रकार के हैं—श्रूत्यता, अनिमिन्त, अप्रणिहित, और अनिमसंस्कार। प्रत्येक योग में विमोच्च के प्रमाव से एक एक शक्तर की शक्तर एक एक वज्रयोग से एक एक प्रकार की शक्तर पूर्ण होती है। शक्ति के पूर्ण विकास हो जाने पर वज्रमाव का उद्य होता है। स्थूल दृष्टि से अपनी स्ता का चार भागों में विभाग किया जाता है—काय, वाक्, चित्त और जान। प्रयम वज्रयोग में 'कायवज्रमाव' का उदय होता है। इसी प्रकार दितीय, तृतीय तथा चर्च अवस्थाओं का भी उदय होता है। जिसे कायवज्र कहा गया है, वह एक दृष्टि से स्थूल जगत की पूर्णता है। शेष तीन भी इसी प्रकार के हैं। ये चारों समष्टि रूप हैं।

पहले वज्रयोग का नाम विशुद्ध-योग है। इसके लिए पहले शून्यता नाम का विमोच्त्र प्राप्त करना पहला है। शून्यता शब्द से स्वभावहीनता समक्षनी चाहिये। शून्यता श्राति श्रीर स्रनागत श्रेयों से शून्य है। इसका दर्शन शून्यता है। यह गंभीर श्रीर उदार है। गंभीर इस लिए कि स्रतीत श्रीर स्रनागत नहीं है। उदार इसलिए कि श्रतीत श्रीर स्रनागत का दर्शन है। बिस शान में इस शून्यता का प्रह्ण होता है, वही शूल्यता-विमोच्च है। इसे प्राप्त करने पर तुरीय स्रवस्था का च्य हो जाता है, श्रीर स्रच्च महासुख का उदय होता है। करुणा का लच्ण शानवन्न है। इसी का नामान्तर सहबकाय है, जो प्रज्ञा श्रीर उपाय की साम्यावस्था है। इसी का नामान्तर विशुद्ध-योग है।

द्वितीय योग का नाम धर्म-योग है। इसके लिए जिस विमोद्ध की अपेद्धा है, उसे अनिमित्त कहा जाता है। बुद्ध, बोधि प्रभृति विकल्पमय चित्त ही निमित्त है। जिस जान में इस प्रकार का विकल्प-चित्त नहीं होता, उसे ही अनिमित्त-विमोद्ध कहते हैं। इसे प्राप्त कर लेने पर सुषुति दशा का द्ध्य हो जाता है। नित्य-अनित्यादि द्धय से रहित अजिल्प चित्त उदित होता है। यह चित्त-वज्र धर्मकाय नाम से प्रसिद्ध है। यह दो कायों का स्फुरण है। वस्तुतः यह जात् के कल्याण्-साधक निविकल्पक चित्त से मिन्न और कुछ नहीं है। यह योग भी प्रजा तथा उपाय का सामस्य है। चित्त-वज्र ही जानकाय नाम से प्रसिद्ध है।

तृतीय योग का नाम मंत्र-योग है। इसके लिए श्रप्रियाहित नाम का विमोच श्रावश्यक है। निमित्त के श्रभाव से तर्क का श्रभाव होता है। वितर्क-चित्त के श्रभाव से प्राणिधान का उदयानहीं होता। इसीलिए यह श्रप्रियाहित है। श्रप्रियाधान शब्द से 'मैं संबुद्ध हूँ' श्रादि श्राकार का भाव समभा जाता है। इस प्रकार के विमोच्च से स्वप्न-च्चय होता है, श्रीर मीतर से श्रनाहत ष्विन सुन, पड़ती है। यही मंत्र या सर्व-मूत्रकत नाम से प्रसिद्ध है। सुविता इसी का नामान्तर है। सर्वस्त्रकत से ताल्पर्य मंत्र हारा सर्वस्त्रकों में मोदन (श्रानन्द) का संचार करना है। यही सुविता का ताल्पर्य है। मन का त्राया हो जाता है, यही मंत्र का उपयोग है। यह सूर्य स्वरूप हो वाग्वज्ञ या संभोग-काय है। प्रजा श्रीर उपाय का सामरस्य ही मंत्र-योग है। यह सूर्य स्वरूप है।

चतुर्यं योग का नाम संस्थान-योग है। इसके लिए अनिमसंस्कार नाम का विमोद्ध अपेचित है। प्रियाधान न रहने से अभिसंस्कार नहीं रहता। श्वेत-रक्त-प्रायायाम, विज्ञान ये अभिसंस्कार हैं। इस विमोच्च के प्रमाव से विशुद्धि होती है। उससे जाम्रत् अवस्था का च्य होता है, और अनन्त अनन्त निर्माय-कायों का स्फुरण होता है। इससे उपेचाक्य काय-वज्र का लाम होता है। रीद्र शान्तादि रूपों से इसका संकर्य नहीं है। निर्माण-काय या प्रश्लीपाय का सामरस्य ही संस्थान-योग का रूप है। यह 'कमल-नयन' नाम से प्रसिद्ध है।

पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट है कि चार योगों से चार अवस्थाओं का अतिकम होता है। वज्रयोग का मुख्य फल पूर्ण निर्मलत्व या स्वच्छत्व आयत्त करना है। तुरीय प्रभृति चार अवस्थाओं में किसी न किसी प्रकार का मल है। जब तक इन मलों का संशोधन न हो तब तक पूर्णत्व-लाम नहीं हो सकता। तुरीय के मज से अभिप्राय रागविशिष्ट इन्द्रिय-इय से है। दुष्ठिस

भूमिका

xli

का मल तम और स्वप्न का मल श्वास-प्रश्वास है। श्वास-प्रश्वास का ऋमिप्राय प्रायोत्पादादि तथा सत् ग्रासत् ग्रादि विकल्प से है। जागत् का मल है संज्ञा ग्रथीत् देह-बोध।

तांत्रिक योगियों का कहना है कि दैदिक योग से मलों की पूर्णतया निवृत्ति नहीं होतो। किन्तु तांत्रिक किया के प्रभाव से मल रह ही नहीं सकता। इस मत में वस्तुमात्र ही शुन्य अर्थात् निःस्वभाव है। अतीत नहीं है और अनागत भी नहीं है, यह जान कर ध्यान करने से मनोभाव शून्यत्मक होता है। यह अत्यन्त गंभीर है, और देश कालादि से अपरिच्छिल है। इसके आधार पर जिस जान की प्रतिष्ठा है, उसी का नाम शून्यता-विमोच्च है। इसके प्रभाव से मोहनाशक निर्विकार आनन्द की अभिव्यक्ति होती है। विश्व-कच्या से युक्त जान शुद्ध होता है। इसी का नाम सहज-काय है और इसी का नामान्तर विश्वद्ध-काय भी है।

अपर चार वज़योगों का जो संचित्त विवरण दिया गया है, वह गुहासमाज श्रीर विमल-प्रमादि प्रत्यों के खाधार पर है। चैतन्य को श्रावरण से मुक्त करना ही योग का उद्देश्य है। एक एक वज़योगरूप चैतन्य से एक एक श्रावरण का उन्मीलन होता है। इससे समप्र विश्व-दर्शन का एक एक श्रंग खुल जाता है। इसका पारिभाषिक नाम श्राभिसंबोधि है। चार योगों से चार प्रकार की श्राभिसंबोधि उदित होती है, श्रीर पूर्णता की प्राप्ति के श्रन्तराय दूर हो जाते हैं।

इस संबोधि का श्रालोचन दो तरह से किया जा सकता है—१. उत्पत्ति-क्रम तथा २. उत्पन्न-क्रम । वैदिक धारा की साधना में भी इन दोनों का परिचय मिलता है, किन्तु दोनों के प्रकार भिन्न हैं। सृष्टि-क्रम श्रोर संहार-क्रम श्रथवा श्रवरोह-क्रम श्रोर श्रारोह-क्रम का श्रवलंबन किये बिना सम्यक् रूपेस विश्वदर्शन नहीं किया जा सकता। श्रीचक लेखन की प्रसाली में केन्द्र से परिधि की तरफ या परिधि से केन्द्र की तरफ जैसे गति हो सकती है, श्रय च दोनों में तक्ष्व-हष्टि तथा कार्य-हष्टि से भेद है; ठीक उसी प्रकार उत्पत्ति-क्रम से उत्पन्न-क्रम का भी भेद है।

उत्पत्ति-क्रम में चार संवोधियों को इस क्रम से समभाना चाहिये। सबसे पहले है, एक्र-च्या-श्रिमिसंबोधि। यह स्वामाविक या सहजकाय से संशिलष्ट है। जन्मोन्मुख श्रालयविज्ञान जिस समय मातृगर्भ में माता श्रीर पिता के समरसीभूत जिन्दु-द्वय के साथ एकत्व-लाभ करता है, वह एक महाच्या है। इस च्या में जो सुख-संवित्ति होती है, उसका नाम एकच्या-संबोधि है। उस समय गर्भस्य काया रोहि तमस्य के सहश एकाकार रहती है। उसमें श्रंग-प्रस्थंग का विभाग नहीं रहता।

इसके बाद पंचाकार-धंबोधि होती है। पहले की काया सहज-काय से संशिलष्ट थी, किन्दु यह काया धर्म-काय से संशिलष्ट है। मातृ-गर्म में जब रूपादि वासनात्मक पाँच संविक्तियाँ होती हैं तब वह आकारक्र्मवत् पंचरफोटक से विशिष्ट होती हैं। यह पंचाकार-महासंबोधि की अवस्था है।

तथनन्तर उक्त पंचशान में से प्रत्येक शान पंचथात, पंच इन्द्रिय तथा पंच आयतनों के वासना-मेद से बीस प्रकार का है। काय भी बीस आंगुलियों से परिपूर्ण होता है। यह विश-स्याकार-संबोधि है। इसका संबन्ध संभोग-काय के साथ है। यहाँ तक का विकास मातु-गर्भ होता है।

इसके बाद गर्भ से निष्क्रमण अर्थात् प्रसव होता है। उसी समय मायाबाल के सहरा अनन्त मावों की संवित्तियाँ होती हैं। ज्ञान में विंशति मेदों के स्थान पर अनन्त प्रकार के मेदों का स्फुरण होता है। इसका नाम मायाबाल-अभिसंबोधि है। यह निर्माण-काय से संशिलष्ट है।

मायाजाल के जान के उदय होने पर ही समक्त लेना चाहिये कि उत्पत्ति-क्रम समाप्त हो गया। परमशुद्ध सत्ता से मायाराज्य में श्रवतरण का यही इतिहास है। वस्तुतः माया-गर्म में ही रचना होती है। काम-कलातस्व का भी यही रहस्य है। श्रुक्ल-बिन्दु तथा रक्त-बिन्दु नाम के दो कारण-बिन्दु कार्य-बिन्दु के रूप में परिणत होते हैं। श्रागे की स्रष्टि इस कार्य-बिन्दु का ही क्रम-विकास है। इससे स्पष्ट है कि स्रष्टि के प्रारंभ में श्रानन्द ही श्रानन्द है। इसके नाम केवल मुखसंवित्ति है। उपनिषद् में भी "श्रानन्दाद्च्येव खिल्वमानि भूतानि ज्ञायन्ते" के द्वारा यही कहा गया है। यह वस्तुतः महाज्ञ्या की स्थिति है। स्रष्टि में मायाजाल के श्रान्त नाग-पाश का विस्तार है। श्रानन्द द्वटता है, श्रीर नाना प्रकार के दुःखों का श्राविमीव होता है। इस प्रत्यावर्तनकाल में माया को छिन्न कर पुनः उस एक महाज्ञ्या में लौटना पड़ता है। निर्माया-काय से सहज्ञ-काय तक का श्रारोहया होता है। प्रत्यावर्तन की घारा में एकज्ञ्या-संबोधि को श्रन्तिम विकास माना जाता है। वस्तुतः इसी ज्ञ्या में विश्वातीत महाशक्ति श्रवतीर्य होती है, श्रीर लौटती भी है। योगी गर्माधान-ज्ञ्या को ही उत्पत्ति-ज्ञ्या मानते हैं, परन्तु श्रयोगी की दृष्टि में गर्म से निष्क्रमण्-ज्ञ्या या नाडीक्छेद-ज्ञ्या ही उत्पत्ति-ज्ञ्या है। उसी ज्ञ्या में माया श्रर्थात् वैध्यावी-माया का स्पर्श होता है।

इसके बाद ही श्वास-प्रश्वास की क्रिया प्रारंभ होती है। देहरचना के मूल में है चर-बिन्दु अथवा आलय-विज्ञान। यह अशुद्ध-विज्ञान है। यही जन्म लेता है। दो कार्य-बिन्दु एक साथ रह कर देहरचना करते हैं।

उत्पन्नकम वस्तुतः श्रारोह-क्रम है। एक दृष्टि से इसे संदार-क्रम कहा जा सकता है।
दूसरी दृष्टि से इसे ही सृष्टि-क्रम भी कह सकते हैं। जैसे माया से ब्रह्म में स्थिति-लाम करना
एक धारा है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्मावस्था का भी एक विकास-व्यापार है। इससे परमात्मा
तथा भगवान् पर्यंत मार्वों की व्यंजना होती है। प्रकृत में भी प्रायः ऐसा ही समम्मंना चाहिये।
माया के प्रभाव से प्रति दिन २१ इजार ६ सी श्वास-प्रश्वासों की क्रिया होती है। प्रत्यावर्तन
की श्रवस्था में भी ठीक उसी प्रकार एकच्चण-श्रमिसंबोधि की श्रवस्था होती है। इस श्रवस्था
में प्राया वायु शान्त होती है। इसी लिए चित्त महाप्राया में स्थिर होता है, श्रीर स्थूल
इन्द्रियों की क्रिया नहीं रहती। इस श्रवस्था में दिव्य इन्द्रियों का उदय होता है। स्थूल-

देहाभिमान नहीं रहता। दिव्य-देह का आविमीन होता है। इस समय एक ही च्या में विश्व-दर्शन हो बाता है:—ददर्श निखिलं लोकमादर्श इन निर्मले। यह ज्ञान क्य-योग है, श्रीर स्वमाव-काय की अवस्था है।

च्राविन्दु की देहरचनात्मक सृष्टि बताई गई है। अच्र या अन्युतिबन्दु की सृष्टि विश्वद शान-विशानात्मक है। यह एकच्यामिधंबुद स्थिति ही सर्वार्थदर्शी वज्रसम्य की स्थिति समक्षनी चाहिये। इस स्थिति में श्वास-चक्र की क्रिया नहीं रहती। इस महाच्या को ही बुद्ध का क्रम-च्या कहा जाता है। मनुष्यमात्र ही बुद्धत्व या पूर्यांत्व का लाम इसी महाच्या में करते हैं। इसी का नाम द्वितीय-जन्म है। मूल-तन्त्र में कहा गया है:—जन्मस्थानं जिनेन्द्राया-मेकस्मिन् समयेऽच्ये। यह स्वभाव-काय की अवस्था है।

इसके बाद चित्तवज्रयोग होता है। पहले को वज्रस्त ये वही महासन्त के रूप में प्रकट होते हैं। उस समय परम अच्चर-सुल का अनुभव होता है। इसका नाम पंचाकार-अभि-संबोधि है। आदर्श-ज्ञान, समता-ज्ञान, प्रत्यवेत्त्य-ज्ञान, कृत्यानुष्ठान-ज्ञान और पूर्ण विश्वद्ध धर्मधातु का ज्ञान ये ही मुख्य ज्ञान हैं। द्रव्यादि पंचधातु और रूपादि पंचस्कन्ध ये दोनों प्रज्ञा और उपायात्मक हैं। ये पंचमंहल निरोध-स्वमाव हैं। यह धर्म और काल की अवस्था है। इस समय श्वास-चक्र पुनः कर्म में प्रवर्तित होता है।

चन संभोग-काय की अभिन्यक्ति होती है, तो नाग्नज्ञरूप से उसका निरूपण किया वां सकता है। यह महासक्त है, इसी का परिणाम है नोधिसक्त। यह द्वादशाकार सत्तार्थ नोधिस्प्तों का अनुप्राहक है। यह सर्वस्त्रक्त के द्वारा धर्म-देशना करते हैं। यह निरात्याकार अभिसंस्कार की दशा है। इसमें ५ इन्द्रिय, ५ निषय, ५ कर्मेन्द्रिय और निरानरण लच्चण द्वादश संक्रान्तियां हैं।

सबके अन्त में कायवज्र-योग का निरूपण होता है। यह निर्माण-काय है। समय-सक्त वोडशाकार तक्त्रवेदनों के कारण अनुप्राहक है। अनन्त मायाबालों से काय का स्फुरण होता है। यहाँ की समाधि भी मायाबाल अभिसंबोधि है। इस अवस्था में एक ही समय में अनन्त तथा अपर्यन्त नाना प्रकार की माया के निर्माणलच्चण बोडश आनन्दमय बिन्दु का निरोध है।

इस समय प्रसंगतः श्रानन्द के रहस्य के संबन्ध में दो चार वातें कहना आवश्यक है। स्थूल हृष्टि से श्रानन्द के चार मेद हैं—१. श्रानन्द, २. परमानन्द, ३. विरमानन्द, ४. सहजानन्द। जिस समय काम के द्वारा मन में चोभ होता है, वही समय श्रानन्द के उद्गम का है। वस्तुतः यह भाव का ही विकास है। शक्ति की श्रमिव्यक्ति से इसका श्राविभाव होता है। इसके बाद जब श्रमिव्यक्त शक्ति के साथ मिलन का पूर्णंत्व सिद्ध होता है,तब बोधि-चित्त भी पूर्ण हो जाता है। इस पूर्णंत्व का स्थान ललाट है। इस श्रानन्द का नाम परमानन्द है। यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि बीद तान्त्रिक-परिभाषा में शरीर का ठारीश बिन्दु ही बोधि-चित्त नाम से अमिहित होता है। उत्तमांग से बोधि-बिन्दु का चरण होता है। यही अमृत-चरण है। उस अवस्था को ज्वाला अवस्था कहते हैं। यह विरमानन्द है। इसके बाद बाक तथा चित्त-बिन्दु के अवसान में जब चतुर्विन्दु का निर्गम होता है, उस काल में सहजानन्द का आविर्माव होता है।

योगी कहते हैं कि प्रत्येक पन्न में प्रतिगत् से पंचमी पर्यन्त तिथियाँ जो चन्द्रमा की कलाएँ हैं, वे आकाशादि पंचमृत के स्वरूप हैं। इन्हों का नाम नन्दा, मद्रा, जया, रिका तथा पूर्ण है। इनके प्रतीक स्वरादि वर्ण हैं। इन पाँचों में आनन्द पूर्ण होता है। वही से दशमी तक की तिथियाँ भी पूर्ववत् आकाशादि पंचमृत के स्वरूप हैं। इनमें परमानन्द पूर्ण रहता है। एकादशी से पूर्णिमा तक भी आकाशादि पंचमृत रूप ही हैं। ये विरमानन्द से पूर्ण रहती हैं। इस प्रकार आनन्द, परमानन्द तथा विरमानन्द की साम्यावस्था पोडशी कला है। इसी का नाम सहजानन्द है। इसमें सब घातुओं का समाहार होता है। प्रत्येक आनन्द में जागत्, स्वप्न, सुषुति और तुरीय के भेद से काय, वाक्, चित्त तथा जान के योग से चार प्रकार के योग उदित होते हैं। कायानन्द, वागानन्दादि प्रत्येक आनन्द से संशित्तष्ट योग भी चार प्रकार के हैं। इस प्रकार चार वज्रयोग ही पोडश योग में परियात होते हैं। इन छोताहों के नाम प्रयक्ष प्रयक्ष है। पहले का नाम काम है। अन्तिम का नाम नाद है।

## ( ११ )

तान्त्रिक उपासना शक्ति की उपासना है। बौद्धों की दृष्टि से प्रज्ञा ही शक्ति का स्वरूप है। इसी का प्रतीक त्रिकोण है। इसमें विशुद्ध छः धातु विद्यमान हैं। इसीलिए इनके छः गुण प्रसिद्ध हैं—ऐश्वर्य, समप्रत्व, रूप, यश, श्री, जान, तथा अर्थवत्ता। यथा वैक्णव चतुर्व्यु ह के प्रसङ्ग में मगवत्-स्वरूप अर्थात् वायुदेव का पाड्गुएय विप्रह मानते हैं, और संकर्षणादि तीन व्यूह में प्रत्येक का द्विगुण विप्रह मानते हैं वही प्रकार बौद्धागम एवं बौद्धेतर शैत्र, शाकागम में भी है। शक्ति के प्रतीक त्रिकोण के तीन कोणों में तीन तिन्दु हैं। केन्द्र में मध्यविन्दु है, जिसमें तीनों का समाहार होता है। कोण के प्रतितिनन्दु में दो गुण माने जाते हैं। इसीलिए समष्टि षड्गुण होता है। शाकों के चतुष्यीट का मूल भी यही है। अस्तु, यह त्रिकोण क्लेश, मार प्रभृति का मंजन करने वाला है अतः 'भग' नाम से प्रसिद्ध है। हेवज्रतन्त्र में प्रज्ञा को भग कहा गया है। इसका नाम वज्रधर-धातु-महामंडल है। यह महामुख का आवास है। यह 'एकार' या धर्म-धातु पदवाच्य है। यह अवड, स्वच्छ आकःश के सहश है और अनवकाश एवं प्रकाश-मय है। इसको सिहासन बनाकर जो आसीन होते हैं, उन्हें मगवान कहा जाता है। उन्हें ही महाशक्ति का अधिष्ठाता कहते हैं।

बौद्धेतर आगम-शास्त्रों में 'ए' कार शक्ति का प्रतीक है। यह त्रिकोण है। अनुत्तर पर स्पन्द 'अ' है, उच्छिलित आनन्द 'आ' अनुत्तर है, चित् तथा आनन्द-चित् इच्छा-रूप 'इ' में नियोजित होकर त्रिकोण की रचना करते हैं। इसी का नाम 'ए' कार है। यह विसर्गीनन्दमय सुन्दर रूप में वर्णित होता है (स्मरण रहे कि श्रशोक की ब्राह्मी लिपि में भी 'ए' कार त्रिकोणा-कार ही है)।

त्रिकोस्पमेकादशकं विद्वगेहं च योनिकम्। शृङ्गाटं चैव 'ए'कारनामभिः परिकीतितम्॥

इच्छा, ज्ञान, तथा किया थे तीनों त्रिकोण के रूप में परिण् होते हैं। विसर्गरूप पराशक्ति के श्रानन्दोदय कम से लेकर किया-शक्ति पर्यन्त रूप ये त्रिकोण ही उल्लेखित होते हैं। यहाँ की शक्ति नित्योदिता है। इसीलिए यह परमानन्दमय है। इस योगिनी जन्माधार त्रिकोण से कुटिलरूपा छुँडलिनी शक्ति प्रकृट होती है:---

त्रिको एं भगमित्युक्तं वियत्स्थं गुप्तमगढलम् । इच्छा-जान-क्रिया-को गां तन्मध्ये चिञ्चिनीक्रमम् ॥

बौद्धों का सिद्धान्त भी ऐसा ही है :---

'ए'काराकृति यद्दिन्यं मध्ये 'वं'कारभूषितम् । श्रालयः सर्वतीख्यानां बोधरतकरपष्टकम् ॥

बाहर दिक्य 'ए'कार है। त्रिकीया के मध्य में 'वं'कार है। इसके मध्य बिन्दु में सर्वसुख का भ्रालय बुद्धरत्न निहित रहता है। यह प्रज्ञा ही रत्नत्रय के अन्तर्गत धर्म है। इसीलिए 'ए'कार को धर्म-धातु कहते हैं। बुद्धरत इस त्रिकीया के भीतर या धट्कीया के मी मध्य-बिन्दु में प्रच्छन है।

तान्त्रिक-बीख जिसे मुद्रा कहते हैं, वह राक्ति की ही आमिब्यक्ति या बाधा रूप है।
मुद्रा के बार प्रकार हैं:—कर्ममुद्रा, धर्ममुद्रा, भहामुद्रा और समयमुद्रा। गुरुकरण के बाद
साधना के लिए शिष्य की प्रधा प्रह्मा करनी पड़ती है। प्रधा ही मुद्रा या नायिका है। यह
एक प्रकार से विवाह का ही ब्यापार है। इसके बाद अभिषेक की क्रिया होती है। तदनन्तर
साधक तथा मुद्रा दोनों का मण्डल में प्रवेश होता है तथा योग-क्रियाका अनुष्ठान होता है। इस
समय आंतर तथा बाह्य विद्येप दूर करने के लिए समन्त्रक क्रिया की बाती है। इसके बाद बोधिचित्त का उत्पाद आवश्यक होता है। प्रधा तथा उपाय के योग से, अर्थात् साधक तथा मुद्रा के
संबन्ध से बोधिचित्त का उद्भव होता है। इस उत्पन्न बोधिचित्त को निर्माण्यक में, अर्थात
नामिप्रदेश में धारण्य करना पड़ता है। यह क्रिया अत्यन्त कठिन है, क्योंकि स्वलन होने पर
योग भ्रष्ट होने की संभावना है और नरक-गति निश्चित है। नामि में इस बिन्दु को स्थिर न कर
सकते से सदसदासक द्वन्द्र का बन्धन अनिवार्य है। मन की चंचलता तथा प्राण्य की चंचलता
बिन्दु की चंचलता के अर्थान है। चंचल बिन्दु ही संवृति बोधिचित्त है। बिन्दु स्थिर हो
बाने पर उसकी अर्थान हो सकती है, अन्त में उध्यिक-कमल में, अर्थात् सहस्रदल कमल में

महाबिन्दुस्थान में जाने पर मुक्ति या नित्य आनन्द का श्राविमीय होता है। बिन्दु की स्थिरता ही ब्रह्मचर्थानुष्ठान का फल है। बिन्दु के स्थिर हो जाने पर योग क्रिया के द्वारा चोमण से उसमें स्पन्दन कराया जाता है। वैदिक सिद्धि के बाद विवाहोत्तर एहस्थाश्रम के संबन्ध में 'सस्त्रीको धर्ममाचरेत्' का भी यही श्रमिश्राय है। उसके बाद उसमें क्रमशः अर्ध्वगति होती है। इस गति की निवृत्ति ही महासुख का श्रमिव्यंजक है।

कर्ममुद्रा प्रारम्भिक है। कर्मपद का वाच्य है काय, वाक् तथा चित्त की चिन्तादिरूप किया। इस मदा के अधिकार में ज्या के भेद से चार प्रकार के आनन्दों की अभिव्यक्ति होती है। इनके क्रम के विषय में श्रद्धयवज्र के श्रनुसार तृतीय का नाम सहजानन्द श्रीर चतुर्थ का विरमा-नन्द है। यह क्रम इसलिए है कि परम श्रीर विराम के मध्य में लच्य दर्शन होता है। चार चर्गो के नाम है—विचित्र, विपाक, विलक्त्या और विमर्द । धर्ममुद्रा धर्मधातु स्वरूप है । यह निष्प्रपंच, निर्विकल्प, अकृत्रिम, अनादि अथ च करुगास्त्रभाव है। यह प्रवाहेग नित्य है, इसिलाए सहज स्वभाव है। धर्ममुद्रा की स्थिति में श्रजान या भ्रान्ति पूर्णतया निवृत्त हो जाती है। साधारण योग-साहित्य में देहरियत वाम नाड़ी तथा दिच्या नाड़ी को श्रावर्तमय मानकर सरल मध्य नाडी को अर्थात सुष्मना या ब्रह्मनाड़ी को योग या ज्ञान का मार्ग माना जाता है। आगमिक बौद्ध साहित्य में भी ठीक इसी प्रकार ललना तथा रसना नाम से पार्श्वन्तीं नाड़ीह्रय को प्रचा श्रीर उपायरूप माना है, श्रीर मध्य नाड़ी को श्रवधूती कहा है । श्रवधूती का नामान्तर घर्ममुद्रा है । तथता के अवतरण के लिए यही संनिक्षष्ट कारण है, अतः यही मार्ग है। मध्यमा-प्रतिपत यही है। ब्रादर के सहित निरन्तर इसके श्रम्यास से निरोध का साचात्कार होता है। हान श्रीर उपादान वर्जित को स्वरूपदर्शन है, वही सत्यदर्शन है। इस मध्य-मार्ग में ज्ञानान्तर्वर्ती प्राह्म तथा म्राहक-विकल्प छूट जाते हैं। तृतीय मुद्रा का नाम महामुद्रा है। यह निःस्वमाव है, श्रीर सर्व प्रकार के आवरणों से वर्जित है, मध्याह गगन के सददा निर्मल और अत्यन्त स्वच्छ है। यही सर्वसंपत का आधार है। एक प्रकार से यह निर्वाण स्वरूप ही है। यहाँ अकल्पित संकल्प का उदय होता है । यह अप्रतिष्ठित मानस की रिथति है । यह पूर्ण निरालम्ब अवस्था है । योगी इसे ब्रस्मत्यमनसिकार नाम से वर्णन करते हैं। इसका फल समय-मुद्रा या चतुर्थ-मुद्रा है। यह समय श्रचिन्य स्वरूप है। इस श्रवस्था में जगत कल्याण के लिए स्वच्छ एवं विशिष्ट संभोग-काय तथा निर्माणकाय-स्वमाव होकर वज्रघर के रूप में इसका स्फरण होता है। इस विश्वकल्याण-कारी रूप को तिन्वती बौद्ध हेरुक नाम देते हैं। श्राचार्यगया इस मुद्रा को प्रह्मा कर चकाकार में पांच प्रकार के ज्ञान की पांच प्रकार से परिकल्पना करके आदर्श-ज्ञान, समता-ज्ञान आदि का प्रकाश करते हैं।

( 88 ). mm 3 % 5 m 3 % 3 % ...

अमिषेक के विषय में कुछ न कहने से योग-साधन का विवरण अर्धपूर्ण ही रहेगा। अतः इस विषय में भी अंचेप से कुछ कहा जा रहा है। वज्रयान के अनुसार अभिषेक सात प्रकार के हैं। यथा—उदकामिषेक, मुकुटामिषेक, पट्टामिषेक, वज्रवरामिषेक, वज्रवतामिषेक, नामा- मिषेक श्रीर श्रनुशाभिषेक । इसमें पहले दो देह शुद्धि के लिए है। तृतीय श्रीर चतुर्य से वाक-शुद्धि होती है। पंचम श्रीर वह से चित्त-शुद्धि होती है। सप्तम से जान-शुद्धि होती है। श्रमिषेक के संबन्ध में बाह्य विवरण वज्रयान के वहत से प्रन्थों में है। उसकी यहाँ चर्चा अना-वश्यक है। येह पंचधातम्य है। उप्सीप से लेकर कटिसन्धि तक पंच बन्म-स्थानों में यथाविधि समन्त्रक अभिषेक के द्वारा पंचधातुओं की शुद्धि की बाती है। इससे काय शुद्ध हो बाता है। इसी का नाम उदकाभिषेक है। सुकटामिषेक से पंचस्कन्य या पंचतथागत की शब्दि होती है। इस प्रकार प्रथम तथा दितीय से घातु तथा स्कन्धों के निर्मल हो जाने के कारण काय की सम्यक शृद्धि हो जाती है। पट्टामिषेक श्रीर वज्रघण्टामिषेक के द्वारा दस पारमिताओं की पूर्ति होती है। इससे चन्द्र और स् का शोधन होता है। पंचम से रूपादि विषय तथा चत्त्ररादि इन्द्रियों का शोधन होता है। इससे प्राकृत विषयों के नियन्त्रण तथा महामुद्रा की सिद्धि में सहायता मिलती है। पष्ट से राग-द्वेष का शोधन होता है, और मैत्री सादि ब्रह्मविहारों की पूर्ति होती है। पष्टाभिषेक के बाद की अवस्था का वज्र शब्द से श्रिमिधान होता है। सप्तम श्रिमिवेक धर्मचक्रप्रवर्तन के लिए या बुद्धल्लाम के लिए है। अपरिमित सत्त्रों के आशय के अनुसार परमगुद्ध वज्रयान के रहस्य का उपदेश करने के लिए संवतिसत्य तथा परमार्थसत्य का विभाग किया जाता है। इस प्रकार से बुद्धत्व के निष्पादन के लिए सप्तम अभिषेक का उपयोग है। इन सात अभिषेकों से शिष्य के कायादि चार बज शब हो जाते हैं। उस समय उनके हाथ में धारण करने के लिए वज्र या वज्रवरहा होता है। अभिषेक के संवृति तथा परमार्थ दो रूप है। संवृति भी दो प्रकार की है-लोक-संवति तथा योगी-संवृति । लोक-संवृति को श्रधर-संवृति तथा योगी-संवृति को उत्तर-संवति कहा जाता है। पहले उदकादि सप्त सेकों का नाम कहा गया है। ये लौकिक सिद्धि के सोपान हैं। ये सब पूर्वसेक हैं, उत्तरसेक नहीं। योगी-संवृतिरूप सेक कुंमादि तीन प्रकार के हैं-कुंभामिषेक या कलशामिषेक, गुहाभिषेक और प्रशामिषेक। ये उत्तरसेक लोकोत्तर विद्वियों के मूल है। यद्यपि ये खंवत है, फिर भी परमार्थ के अनुकल है। परमार्थ सेक ही अनुत्तर सेक है। पूर्वसेक के लिए मुद्रा आवश्यक नहीं है। उत्तरसेक के लिए मदा आवश्यक है। अनुत्तर के लिए कुछ कहना ही नहीं है।

## ( १३ )

श्रव तान्त्रिक बौद्धों के पहलू योग के संबन्ध में दो चार बार्ते कही जायँगी। हठयोग तथा राजयोग में पहलू या श्रष्टाङ्क दोनो ही प्रसिद्ध हैं। बौद्धों का पहलू योग इससे विलक्ष्य है। इसका प्राचीन विवरण गुह्मसमान में तथा मञ्जुश्रीकृत कालचकोत्तर में पाया जाता है। परवर्ती साहित्य में, विशेषतः नहपाद की सेकोइंशटीका में तथा मर्मकिलिकातन्त्र में इसका वर्णन है। बहुत से लोग इसे बौद्ध-योग के नाम से भी वर्णन करते हैं। यह सत्य भी है। परन्तु ब्रह्मसूत्र के भाष्य-कार मास्कराचार्य भी श्रपनी गीताटीका में ठीक इसी क्रम से पहलू योग का उल्लेख करते हैं। यह टीका श्रभी तक प्रकाशित नहीं है। प्रत्याहार, ध्यान, प्रायायाम, घारणा, श्रनुस्तृति, समाधि

ये षष्टक योग हैं। सिद्धि दो प्रकार की है:—१. सामान्य श्रीर २. उत्तम। योगिक विमूतियाँ सामान्य सिद्धि के श्रन्तर्गत हैं। सम्पक्-संबोधि या बुद्ध उत्तमा सिद्धि है। समाबोत्तर-तन्त्र के श्रनुसार पड़क्षयोग से ही बुद्धत्व या सम्पक् संबोधि प्राप्त हो सकती है। इसके चार उपाय हैं:—१. सेवाविधान, २. उपसाधन, ३. साधन, ४. महासाधन। महोध्योधिव की मावना सेवाविधान के श्रन्तर्गत है। यह श्रशेष त्रैधातुक वुद्ध-तिव है। श्रमृत कुंडिलिनी रूप से बिंब की मावना उपसाधन है। देवताविंव की मावना साधन है। बुद्धाधिप तथा विभुक्ष्य से बिंब की मावना महासाधना है। दस इन्द्रियों की श्रपने श्रपने विषय के प्रति वृत्ति श्राहरण है। इन इन्द्रियों का श्रन्तमु ख होकर श्रपने स्वरूपमात्र में श्रनुवर्तन प्रत्याहार है। प्रत्याहार के समय इन्द्रियों की विषय-मावापत्ति या विषय-प्रहण नहीं रहता। प्रत्याहार का फल वैराग्य, त्रिकाल दर्शन, धूमादि दस निमित्तों के दर्शन की सिद्धि है। शुद्ध श्राकाश में धूम, मरीचि, खद्योत, दीपकलिका, चन्द्र-सूर्य, या बिन्दु का दर्शन निमित्त-दर्शन है। इस दर्शन के हिस्सर होने पर मन्त्र साधक के श्रधीन हो बाता है। उसे वाक्-सिद्ध होती है।

प्रत्याहार से विंब-दर्शन होने पर ध्यान का प्रारम्म होता है। यह योग का द्वितीय ग्रङ्ग है। स्थिर तथा चर, श्रर्थात् यावत् चराचर मान को पंचकाम कहा जाता है। पंचबुद्ध के प्रयोग से सब भावों में यह कल्पना करना कि सभी बुद्ध हैं, ध्यान है।

ध्यान के बाद उतीय श्रङ्ग प्राणायाम है। मनुष्य का श्वास पंचवानमय है, और पंचभूत-स्वमाव है। इसकी पियडकाप में निश्चल करके नासिका के श्राप्रदेश में कल्पना धरनी चाहिये। यह श्रावस्था महारत्न नाम से प्रसिद्ध है। श्राचीभ्य प्रभृति पंचबुद्ध पंचवानस्वमाव है। विज्ञानादि पंचस्कर्य ही इनका स्वरूप है। वाम तथा दिल्या नासापुट में श्वास का प्रवाह होता है। इन दोनो प्रवाहों के एकीभूत होने पर वह पियडाकार हो जाते हैं। इसी पियड को नासाप्र पर स्थिर करना पड़ता है। पहले प्राणावायु को मध्य मार्ग में निश्चल करना चाहिये, उसके बाद नासिकाम में। इसे नामि, इदय, क्यठ, ललाट तथा उप्यावन्तमल की क्यिका में स्थिर करना चाहिये; क्योंकि नासाम श्रीर कमल का बिन्दु समस्त्र है। महारत्न पंचवर्यों कहा जाता है। वाम तथा दिल्या प्रवाह का निरोध करके केवल मध्यमा में उसे प्रवाहित करना चाहिये। इस प्रकार निरुद्ध प्राणावायु पंचवर्यों महारत्न कहा जाता है। वज्रयानी इस प्राणायाम को 'वज्रजाप' कहते हैं। दो विरुद्ध धाराश्रों को संमिलित करके मध्यनाड़ी का श्रवलम्ब केते हुए उत्थापन करना चाहिये श्रीर नासाम में स्थिर करना चाहिये। साधार्या मनुष्यों का प्राणावायु श्रवुद्ध प्रवत्त्यों का वाहन है। यह संसार का कार्या है। यही पंचक्रम का रहस्य मी है।

चतुर्थं झङ्क धारणा है। श्रापने इध्ट मन्त्र प्राण् का हृदय में ध्यान करते हुए उसे ललाटे में निरुद्धं करना चाहिये। ( मन का त्राणभूत होने के कारण प्राण् ही मन्त्रपद का वाच्य है।) हृदय से श्राशीत् कीण्का से हटाकर किण्का के मध्य में स्थापित करना चाहिये। इसके बाद विन्द्ध-स्थान खलाट में उसका निरोध किया बाता है। इसी का नाम धारणा है। उस समय प्राण् का संचरण, श्रयीत् श्वास-प्रश्वास नहीं रहता । प्राण् एकलोल हो ललाटस्य बिन्हु में प्रवेश करते हैं। निरुद्ध इन्द्रिय 'रान' पद का वान्य है। चित्त के श्रवधूती-मार्ग में प्रविध्ट होने पर पूर्व-विणित धूमादि निमित्तों का प्रतिभास होता है। धारणा का फल वन्नसत्त में समावेश है। इसके प्रभाव से स्थिरीभूत महारत्न या प्राणवायु नाभिनक से नायडाली को, श्रयीत् कुराइलिनी श्रवित को उठाता है। वज्रमार्ग से मध्यधारा का श्रवलंव करते हुये क्रमशः यह उद्योशिनक तक पहुँचता है। यह उद्योशिनक को किए का तक पहुँचता है। यह उद्योशिनक को किए का तक पहुँच कर कार्यादि-स्वभाव चार बिन्दुश्रों को उस निर्दिध्ट स्थान विशेष में ले जाता है, जिसका निर्देश गुरु ने पहले ही किया है। धारणा सिद्ध होने पर नायडाली श्रवित स्वभावतः उद्ध्वन हो जाती है।

पंचम अंग अनुस्मृति है। प्रत्याहार तथा ध्यान से त्रिघातु को प्रतिभासित करने वासे संवृति-स्त्य की भावना निश्चल की जाती है। अनुरमृति का उद्देश्य है, संवृति-स्त्य की भावना का रफुरण करना। इसके प्रभाव से एकदेशवृत्तिक आकार, जो संवृति-सत्याकार है, समग्र आकाशव्यापीरूप से परिदृष्ट होने लगता है। उससे त्रिकालस्य सभग्र भुवन का दर्शन होता है। यही अनुस्मृति है। अनुस्मृति का फल प्रभामण्डल का आविर्भाव है। चित्तं के विकल्पहीन होने से इस विमल प्रभामण्डल का आविर्भाव होता है। इस समय रोम-कूप से दंचरिमयों का निर्गम होता है।

इस योग का षष्ठ श्रंग समाधि है। प्रज्ञोपाय-समापत्ति के द्वारा सर्व भावों का समाहार करके पियडयोग से विंव के भीतर मावना करनी पड़ती है। टीक-ठीक मावना करने पर श्रकरमात् एक महास्त्रण में महाधान की निष्पत्ति हो जाती है। यही समाधि है। निष्पन्न।दि क्रम से ब्योम-क्रमल का उद्गम होने पर श्रक्र-सुख का उदय होता है। जेय श्रीर ज्ञान के एकलोलीभूत होने से विमल श्रवस्था का श्राविभीव होता है। उस समय प्रांतमासस्वरूप स्थावर-जंगम यावत् भावों को उपस्टुत, श्रथीत् संकुचित करके पिंडयोग से श्रथीत् परम श्रनास्वर महासुखात्मक प्रभास्वर रूप से विंव के भीतर भावना करनी पड़ती है। जैसे लौहादि सब रही को भच्चण करने पर स्कमात्र सिद्ध रस रहता है, इसे भी ठीक इसी प्रकार का समक्ता चाहिये। इस परम श्रनास्वर महासुखमय प्रभास्वर के भीतर संवृति-सत्यरूप विंव की भावना करनी चाहिये। इस प्रकार की मावना या साचात्कार का फल परम महाज्ञान का श्राविभोव है। इसमें संवृति-सत्य तथा परमार्थ-सत्य का द्वीभाव खूट जाता है, श्रीर दोनों श्रद्धयरूप में प्रकाशमान होते हैं। युगनद विज्ञान का यही रहस्य है। यही बुद्ध का परम स्वरूप है, श्रर्थीत् प्रत्येक श्रातमा का परम स्वरूप है। समाधिवश्रिता से निरावरण-भाव डांदत होता है।

मंजुश्री ने कहा है: — प्रत्याहारादि छः श्रंगों से वस्तुत: श्रुन्यता-भावना ही उक्त है। धूमादि निमित्तों के क्रम से श्राकाश में त्रैधातुक विवदर्शन को प्रत्याहार के श्रंगरूप में रियर करके वब विवदर्शन की स्थिति सिद्ध की बाती है, तब योगी सब मन्त्रों का श्रिष्ठाता होता है। ध्यान के प्रभाव से बाह्यभाव छूट बाते हैं, चित्त हढ़ होता है, श्रीर विव-लग्न चित्त होने

पर श्रामिष या दिव्य-चच्चु का उदय होता है। इसी प्रकार दिव्य श्रोत्रादि तथा पंच श्रमिताश्रों का लाम होता है। जब योगी चन्द्र-स् के मार्ग से मध्यमा में प्रवेश करते हैं, श्रोर प्राणायाम से शुद्ध होते हैं, तब बोधिसस्वगण उनका निरीच्या करते हैं। धारणा के प्रमाव से प्राहक-चित्त या वज्रसस्व शूद्ध्यता-बिंबस्त्य प्राह्म का समावेश करते हैं। बिन्दु में धारणा का फल प्राण् गतिशूत्य हो एकाम होता है। तब विमल प्रमामंडल प्रकाशित होता है। रोम-कूप से पंच-रश्मियों का निःसरण होता है। यह महारश्मि-स्त्य है। प्राह्म तथा माहक चित्त एक होने पर अच्चर-सुख होता है, यही समाधि है। समाधि के आयत्त होने पर अच्चल या निरावरण्याव आता है। इस परमाच्य जान को प्रभास्वर ज्ञान कहा जाता है। इसके द्वारा आवरण के सर्वथा निःशेष होने से सत्य-ह्रय के एकीमाव होने पर अद्धय-भाव की प्रतिश्वा होती है।

सामक पूर्व वर्षित वहंगयोग के प्रथम श्रंग प्रत्याहार से धूमादि निमित्त आदि दस जानों का लाम करता है। यह श्रकल्पित विज्ञान-स्कन्ध है। इस श्रवस्था में विज्ञान-श्रत्यताविंव में प्रवृत्ति होती है। ध्यान में ये दस विज्ञान-विश्वविंव दस प्रकार के विषय-विषयी के साथ एकीमृत होते हैं। इसे अचीम्य-भाव कहा जाता है। इस समय शुन्यता-वित्र का अवलोकन होता है । यही प्रज्ञा है । माव-प्रहण तर्क है । उसका निश्चय विचार है । विंव में श्रासिक प्रीति है। बिंब के साथ चित्त का एकीकरण सुख है। ये पाँच आंग हैं। पाँच प्रकार के प्राणायाम संस्कार-स्कृष है। इस समय वाम तथा दिल्ला मंडल समस हो बाते हैं। यह खरहमाव है । इस रिथित में उभय मार्ग का परिहार होता है, श्रीर मध्य मार्ग में प्रवेश होता है। यहीं से निरोध का सूत्रपात होता है। दस प्रकार की धारणाएँ वेदना-स्कन्ध हैं। नामि से उप्योष-कमल पर्यन्त प्राण की गतियाँ श्रीर उप्योव से नामि तक पाँच श्रागतियाँ हैं। इस प्रकार धारखा दस हैं। इन्हें रत्नपाणि कहा जाता है। मध्य नाड़ी में काम की चिन्तादि दस अवस्थाएँ अनुस्पृति कही जाती है। चिन्ता से लेकर तीव्र मुर्च्छा पर्यन्त दस दशाएँ आलंकारिक तथा वैष्ण्व साहित्यों में सुप्रसिद्ध हैं। वहाँ दसम दशा को मृत्यु नाम दिया गया है। यह मावों के विकास की दस अवस्थाएँ हैं। बौद्ध-मत में ये अवस्थाएँ वज्रसन्वावस्था प्राप्त योगी के सत्व-विकास की खोतक हैं। श्रनस्पृति के प्रमाव से श्राकाश में चांडाली का दर्शन होता है। दस प्रकार की वासुत्रों के निरोध से समाधि भी दस प्रकार की हैं। समाधि से ज्ञेय तथा ज्ञान के अमेद होने पर अवर-सुख का उदय होता है, और उसी से जान-विंव में पूर्व समाधान हो जाता है। यह बढंग योग ही विश्वभर्ती कालचक का साधन है। मन्त्र-मार्ग के अनुसार बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए यही मुख्य द्वार है।

( १४ )

कालचक क्या है । कालचक अदय, अच्चर परमतत्त्व का नामान्तर है । काल कर्या से अभित्र श्रान्यता की मृति है । रंबृतिरूप श्रन्थता चक्रपद का अर्थ है । प्रकारान्तर से कहा गया है---

## काकारात् कारगे। शान्ते खकाराल्लयोऽत्र वै । खकाराज्यलचित्तस्य क्रकारात् क्रमवन्धनैः ॥

श्रर्थात् जाप्रत् श्रवस्था के चीगा होने के कारण बोधि-नित्त-काय शान्त या निकल्प-होन होता है, यही 'का' से श्रमियाय है। काय-विन्दु के निरोध से ललाट में निर्माण-काय नाम का बुद्ध-काय प्रकट होता है। स्वप्नावस्था का जो ज्ञय होता है यही प्राण का लय है। इस ग्रवस्था में वाग-विन्दु का निरोध होता है। इससे कएठ में संभोग-काय का उदय होता है, जो 'ल' से श्रमिप्रेत है। सुपुनि के च्रय होने पर चित्त-बिन्द्र का निरोध होता है। उस समय हृदय में धर्मकाय का उदय होता है ! जाग्रत तथा म्वप्नावस्था में जित्त शब्दादि विषयों में विचरण करता है। इसीलिए चंचल रहता है श्रीर तम मे श्रूप्भित रहता है। श्रद्वारह प्रकार के चात-विकारों से वह विकृत होता है। इनके श्रपसारण में हृदय में चित्त निरुद्ध हो जाता है। यही 'च' का अभिप्राय है। इन के बाद तुरीयावस्था का भी क्रय हो जाता है। तब कायादि सब बिन्दु सहज सुख के द्वारा श्रब्यत हो जाने हैं। उसी समय तुरीयावस्था का नाश होता है। स्वरगत ज्ञानविन्द के निरोध में नाभि में महज-काय का त्राविर्मीव होता है। यही 'क्र' का अभिप्राय है। अताय कालचक चार बढ़ कार्यों का समाहार है। यह प्रजा तथा उपाय का सामरस्य है। एकाधार में यही जान है, श्रीर यही जेय भी है। जान का तालायें है, अन्तर-सुख का बोघ। इससे सब आवरणों का जय होता है। त्रेय से अभिप्राय है, अनन्त भावमय त्रैघातुक जगत्-चक्र, अर्थात् समग्र विश्व । प्रज्ञा श्रान्यात्मक है, श्रीर उपाय करुंगात्मक तथा वहभिज्ञात्मक है। प्रज्ञा शुन्याकार है, परन्तु कब्या सर्वाकार है। दोनों का एकत्व ही काल-चक है। यही यथार्थ युगनद है। कालचकतन्त्र में लिखा है कि शुद्ध तथा श्रश्च मेद से श्रानन्त विश्व ही चक्रस्वरूप है। किन्तु श्रानन्त होकर भी यह एक ही है। बुद्ध या शंभु जैसे एक हैं, उनका चक्र भी वैसे ही एक है। वस्तुतः बुद्ध श्रीर चक्र श्रमित्र हैं। श्रनन्त बुद्ध-चेत्र, श्रनन्त गुण, श्राकाशादि सर्वेषातु, उत्पत्ति-स्थिति-विनाशात्मक तीन प्रकार के भव, छः गतियों में विद्यमान सकल सब, बुद्धगण, क्रोधगण, सुरादिवर्ग, कदणा, बोधिसस्वगण ये सभी इस ग्रखंड महाचक्र के ग्रन्तम त है। यह कालचक्र ही ग्रादि-बद्ध है। नामसंगीतितंत्र में कहा है :---

श्रनादिनिधनो बुद्ध श्रादिबुद्धो निरन्वयः।

ऐतिहासिक बुद्धगया इन्हीं के बहि: प्रकाश हैं।

सायक के दिष्टकोगा से देखने पर इस काल-वह में तीन मात्राएँ तथा तीन मुद्राएँ लिखत होती हैं। बोधिचित्त की ज्ञरगित मृदुमात्रा है। स्पन्दगित है मध्यमात्रा, निष्यन्दगित है ग्रिषिमात्रा। जिससे श्राच्र-मुख का उदय होता है वह कमें-मुद्रा है। जिससे स्पन्द-मुख का उदय होता है वह ज्ञान-मुद्रा है। जिससे निष्यन्द-मुख का उदय होता है वह महामुद्रा है। बढंग योग के हारा इन तीन मुद्राश्रों की मावना बौद्ध-हंशों में उपदिष्ट हुई है। श्रत्यता-विव साधन की अनुकूल दृष्टि के साधन के रहस्य से प्राचीन लोग परिचित थे।
सेवा ही इसका रुख्य उपाय है। धूमादि दस निमित्तों की मावना ही सेवा है। इस अवस्था
में चित्त आकाश में निमित्त दर्शन करता है। यह उच्चाित की कोध-दृष्टि या उच्च-दृष्टि से
होता है। यह अनिमेय-दृष्टि है। रात्रि में चार प्रकार की और दिन में छः प्रकार की सेवा का
विधान है। जब तक त्रिव का माद्यात्कार नहीं होता, तब तक सेवा करना चाहिये। यह ज्ञान
साधन का प्रथम अंग है। कोध-दृष्टि के बाद ही अमृत-दृष्टि का अवसर आता है। यह ललाट
की दृष्टि है। इसी का नाम अमृतन्द है। यह अमृत-कुंडली नामक विध्नेश्वर की दृष्टि है। इस
के प्रभाव से प्राच-विव का दर्शन होता है।

प्राया-विव दर्शन के अनन्तर प्रायायाम तथा धारणा की आवश्यकता पड़ती है। अद्धा-राग से सुष्ट बोधि-चित्तरूप बिन्दु इस समय अव्यन्थोग का लाम करता है। गुह्म, नामि, तथा हृदय में क्रमशः यह योग प्रतिष्ठित होता है। शान-साधन का यह तृतीय अंग है। अनध्य सौद्य के साथ बोधिचित्त का एकच्चात्व—यही शान्त या सहस्र स्मिति है। इस समय चित्त अद्धर सुख के साथ एक हो जाता है। यह ज्ञान-साधन का चतुर्थ अंग है।

तांत्रिक बौद्ध-साधना में दो प्रकार का योगास्यास होता है। मंत्र-यान में आकाश में तथा पारमिता-यान में अस्यवकाश में। प्रथम मार्ग में आवश्यक है कि साधक रात्रि में छिद्रहीन तथा अंधकारपूर्ण यह में आकाश की तरफ हिए लगाकर और सर्व चिन्ताओं से मुक्त होकर एक दिन परीचा के लिए बैठे। यहाँ देखना चाहिये कि धूमादि निमित्तों का दर्शन हो रहा है या नहीं है नयन को अनिमित्र रखना चाहिये, और वज्रमाग में या मध्यमा-मार्ग में प्रविष्ट होना चाहिये। तब श्रूट्य से पूर्वोक्त धूम, मरीचि, खद्योत तथा प्रदीप हिंगोचर होंगे। जबतक यह न हो तबतक रात्रि में इस अस्यास को चलाना चाहिये। उसके बाद मेघहीन निर्मल आकाश में गगनोद्भूत महाप्रजा का दर्शन होगा। यह दीत अपि की शिखा के समान होगा। इस ज्ञान-ज्योति का नाम वैरोचन है। चन्द्र और सूर्य का दर्शन मी होगा। प्रमास्वर विद्युत् तथा परम-कमल का दर्शन भी होगा। अन्त में बिन्दु का साचात्कार होगा। ये सब निमित्त किसी संप्रदाय के अनुसार रात्रि में और किसी के अनुसार दिन में दर्शनीय हैं। अन्त में सर्वाकार घटणटादि विंव का दर्शन होता है। इस अवस्था में किस्य नहीं रहता, हर्य नहीं रहता, और कल्यना मी श्रूट्य हो जाती है। यहाँ अनेक संभोग-काय है। इस बिव के साथ योग होने पर यथार्थ अनाहत ध्वनि का अवसा होता है।

इससे प्रतीत होता है कि रूपामास से निर्माण-काय तथा शब्दावमास से संमोग-काय होता है।

दिन के समय योगी को स्तब्ब दृष्टि से पूर्वाइ तथा अपराह में मेघ-दीन खाकारा को देखना चाहिये। सूर्य की तरफ पृष्ठ रखना चाहिये, अन्यया सूर्य-रिश्म से तिमिर होने की आर्थाका रहेगी। तबतक प्रतिदिन इसका अभ्यास होना चाहिये, बक्तक किन्दु के भीतर काल- नाड़ों में अवभूती के अन्दर कृष्ण-रेखा दिल्गोचर न हो। इसमें अमल-किरणों का स्फुरण होता है। यह रेखा केशप्रमाण है, परन्तु इसमें अशेष त्रेधातुक सर्वत्र-विव दील पड़ता है। यह बन में सूर्य-प्रतिविव के समान है। यह बिन वस्तुतः स्विचत्त है, अर्थात् अनाविल, अनन्तवर्ण विशिष्ट, सर्वीकार, विषयहीन स्विचत्त । यह परिचत्त नहीं है। यह स्विचत्तामास पहले स्थूनदृष्टि से, अथात् मांनचत्तु से दृष्ट हाता है, बाद में दिव्य-चत्तु, बुद्ध-चत्तु, प्रशा चत्तु, आन-चत्तु प्रभृति का विकास होता है। मावना के प्रभाव से सूद्म चत्तुआ के द्वारा ही परिचत्त का साल्यास्कार होता है।

प्रसिद्धि है कि वज्रपाणि ने भी श्रयने दृष्टिकोण से पढंग योग का उपदेश दिया था। उसमें किसी किसी श्रंश म वैलच्चिय भी है।

जिस समय प्रत्याहारादि श्रंगों से विंव-दर्शन का प्रमावहेतुक श्रद्धर-द्ध्या का उदय होता है, तब नाद के श्रम्यास से वलपूर्वक प्राण को मध्य नाड़ी में गतिशील करके प्रशा-कमल स्थित वज्रमिण में वोधिचित्त-विन्दु को निरुद्ध करके निष्यन्द भाव से श्राप्त करना पड़ता है। इसी का नाम तांत्रिक हठयोग है। यह योग मार्क रहेय प्रवित्त हठयोग से भिन्न है, तथा मत्स्येन्द्रनाथ श्रीर गोरद्धनाथ प्रभृति सिद्धों द्वारा प्रचारित नवान हठयाग स भा भिन्न है।

जो शक्ति नामि के भीतर द्वादशान्त नामक परमपद पर्यन्त चलती है, उसे निरुद करने पर वह वैयुतिक श्रिग्न के सदृश दंडवत् उपिथत होती है, श्रीर मध्य नाड़ी में मूदुगित से चालित होकर चक्र से चक्रान्तर में गमन करती है। इस प्रकार जब उच्छीव-रन्त्र का स्पर्श होता है, तब श्रपान-वायु को ऊर्ध्व-मार्ग में प्रेरित करना पड़ता है। इसके प्रभाव से उज्यावि-कमल का भेद हो जाता है. और पर-पुर में गति होती है। दोनों वायुओं का निरोध आव-अयक है। इसी का नाम वज़-प्रबोध है। इससे विषय सहित मन खेचरत्व-लाभ करता है। इतना होने पर योगियों की विश्वमाता पंच-श्रमिशा स्वमाव धारण करती है। चित्त-प्रज्ञा ज्ञानरूप होती है, उसका श्रामास दस प्रकार से होता है। यही सेक का रहस्य है। इसे विमल-चन्द्र के महश् या ब्यादश-बिंब के सहश समभाना चाहिये। इसमे मज्जन होता है। इसका फल होता है निर्वाण-सुख में श्रन्युत सहज चतुर्थ श्रन्य । प्रशा प्राहक-चित्त है, श्रीर ज्ञान ग्राह्य-चित्त है । प्राहक-चित्त के दस प्राह्म आदर्श आभास-ज्ञान या प्राह्म-चित्त है । दर्पया में कैसे भ्रपने चक्त का प्रांतिबंब दीख पड़ता है,यह भी उसा प्रकार है। प्राह्म-ाचत्त मं प्राह्क-ाचत्त का प्रवेश ही सेक है। उसमें मज्बन करना चाहिये। इससे प्राह्म विषय म अप्रवृत्ति होती है। वर्षंग योग में इसे ही प्रत्याहार कहते हैं। ध्यान, प्राणायाम, श्रीर धारण। इन तानों का नाम मज्बन है। इस मज्बन से निर्वाण-मुख का उदय होता है। यह अन्युत होने पर भी सहच है. श्रीर श्रन्तर या चतुर्थ सुख है। यह शूर्यताकार सर्वाकार प्रतिमास लक्ष्या है। इसमें कर्म-मुद्रा या जान-मुद्रारूप हेत नहीं है। इसम किसी प्रकार का बन्द्र नहीं है। यह बाल-प्रीढ़ादि स्यस्य के बातीत है। यह बुद्ध-जक्त्र या जान-जक्त्र है। यह कित ब्राचार्य को द्वदयगत होता

है, वही यथार्थ वज्रधर गुरु नाम से श्रमिहित होने के योग्य है। मध्य नाड़ी में प्राण के प्रवेश से निमित्त-दर्शनादि बुद्ध-वक्त्र का प्रथम रूप है। इसका नाम कायवज्र-वक्त्र है। नाड़ीह्रय की गति के रुद्ध होने पर प्राण बद्ध होता है। उस समय के बुद्ध-वक्त्र का नाम वाग्-वज्र-वक्त्र है। वज्र-संबोधन श्रीर बोधि-चित्त के दुतिकाल में बुद्ध-वक्त्र का नाम चित्त-वज्र-वक्त्र है। श्रन्त में श्रान-वज्र-वक्त्र का श्राविभीव होता है।

#### ( १५ )

बौदयोग वाग्योग का ही प्रकारभेद है, यह कहा गया है। प्राकृतिक शक्तियों को बगाने का श्रेष्ठ उपाय राज्द-बीज है । वर्णमातृका या कुंडलिनी शक्ति प्रति श्राधार में सुप्त है । इसे प्रबद्ध करने से जामत्-शक्ति साधक की श्रन्तःप्रकृति के गुण के साथ वैचित्र्य-लाभ करती है। इसलिए साधक के भेद से मन्त्र का भी भेद होता है। जैसे बीज श्रंकुरित श्रीर विकसित होकर वृत्त, पुष्प, फलादि रूप धारण करते हैं. उसी प्रकार शब्दबील भी मूर्त होने से ही देव-देवियों के आकार का परिप्रद करता है। मीमांसा के मत में मन्त्राहिमका देवता है। वेदान्त के मत में देवता विमह्वती है। दोनों मत सत्य है। वाचक तथा वांच्य के अभिन्न होने से तथा नाम या रूप के श्रामन होने के कारण मन्त्र श्रीर दिव्यविग्रह ताश्विक दृष्टि से श्रमिन ही हैं। निरुक्त के देवत-काड म देवता की धाकारता श्रीर निराकारता का कुछ संकेत है। सर्वत्र ही ऐसा देखा जाता है। साधक की प्रकात के विचार के आधार पर ही मन्त्र-विचार प्रतिष्ठित हैं। रोग का निराय किय बिना मेथल का निर्णय नहीं होता । दंचरकन्व दंचभतम्लक हैं । इसीलिए मूल मे पाँच अकारभंद लांचत होत है। पारिभाषिक नाम 'कुल' है। हेवज्रतन्त्र में कुल-विवरण हं । देवता के प्रकट होने पर उसका आवाहन करना होता है । अव्यक्त अग्नि से जैसे प्रदीप जलाया नहीं बाता, वैस हा अपकट देवता का आवाहन नहीं होता। आवाहन का करण और साधन हो मुद्रा है। एक एक प्रकार के स्त्राकर्षण के लिए एक एक प्रकार की मुद्रा की आवश्य-कता हाता है। देवता प्रकट हाकर, आकृष्ट होकर, अपने अपने गुणानुसार निर्दिष्ट स्थान ले क्ती है। इसी का नाम मंडल है। मंडल के केन्द्र में अधिकाशी देवता रहती है। चारों स्त्रीर वसाकार असंख्य देवा-देव निवास करते हैं।

#### ( १६ )

बीद्र-घम का जान, योग श्रोर चर्या श्रादि में श्रागम का प्रभाव कब श्रीर किस रूप में पड़ने लगा, इसे कहना कठिन है। विश्वास है कि बीजरूप से यह प्राचीन काल में भी था श्रीर कुछ विशिष्ट श्रांघकारी श्रीतप्राचीन काल में भी इसका श्रनुशीलन करते थे। किसी-किसी का इतना निश्चय है कि यह गुप्त साधना है, श्रीर इसकी घारा प्राक्-ऐतिहासिक काल से ही प्रचलित थी। भारतवर्ध श्रीर इसके बाहर मिस्न, एशियामाइनर, क्रीट, मध्यएशिया प्रश्वित देशों में इसका प्रादुर्भाव पहले हो चुका था। वैदिक-साहित्य तथा उपनिषदादि में भी इसका इंगित मिलता है। वश्रयान के विषय में बौद्ध समाज में बो किव्दन्ती प्रचलित है, उसका उक्लेख पहले

किया गया है। ऐतिहासिक विद्वान् तारानाय का विश्वास या कि तन्त्रों के प्रथम प्रकाशन के बाद दीर्घकाल तक गुद-परंपरा के क्रम से यह साधन गुप्त रूप में प्रचलित था। इसके बाद सिंढ और बज़ाचार्यों ने इसे प्रकाशित किया । चौरासी सिंढी के नाम, उनके मत तथा उनका श्रान्यान्य परिचय भी कुछ कुछ प्राप्त हैं। नाम-सूची में मतभेद है। रसिख, महेश्वरसिख, नाथसिख प्रभृति विभिन्न श्रेणियों के सिद्धों का परिचय मिलता है। सिद्धों की संख्या केवल द्ध ही नहीं है, प्रत्युत इससे बहुत ग्राधिक है। किन्हीं सिद्धों की पदावलियाँ प्राचीन भाषा में प्रथित मिलती हैं। इनमें से बहुत से लोग बज़यान या कालचक्रयान मानते थे । सहजयान मानने वाले भी कुछ थे । प्रायः सभी श्रद्धेतवादी थे । तिन्त्रत तथा चीन में प्रसिद्धि है कि ग्राचार्य ग्रसंग ने तुवित-स्वर्ग से तन्त्र की ग्रवतारणा की। उन्होंने मैत्रेय से तन्त्रविद्या का ऋधिकार प्राप्त किया था। यह मेत्रेय भावी बुद्ध हैं या भैत्रेयनाय नाम के कोई सिद्ध पुरुष है. यह गवेपणीय है। बहुत लोग मैत्रेय को ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि वे सिद्ध थे । इस प्रसंग में नागार्जुन की भी चर्चा होती है । यह स्मरणीय है कि उनका वासस्थान श्रीपर्दत श्रीर भान्यकटक तान्त्रिक साधना के प्रधान केन्द्र थे। श्रारामीय गुरुमंडली के मीतर श्रोधश्रय में मानवीय से उपर दिव्य तथा विद्व श्रोध का परिचय मिलता है। यह माना जा सकता है कि मैत्रेयनाथ उस प्रकार के सिद्धों में थे, या उसी कोटि के कोई अन्य महापुरुष ये। ऐतिहासिक पंडिती के अनुसार बौद-साहित्य में गुरासमाब में ही सर्व-प्रथम शक्ति उपासना का मूल लचित होता है। अतएव श्रसंग से भी पहल शक्ति उपासना की घारा सहह हो चुकी थी। मार्क्स में क्रमारी शक्ति की उपासना उस समय चारों श्रोर प्रचलित थी।

इन बहिरंग श्रालोचनाश्रों का कोई थिशेष फल नहीं है। वस्तुतः तंत्र का श्रवतस्य एक गंभीर रहस्य है।

शैनागमों के अनतरण के विषय में तान्विक दृष्टि से आनार्यगण ने जो कहा है, उससे यह समक्त में आता है कि यह रहस्य सर्वत्र उद्घाटित करने योग्य नहीं है। तन्त्रालोक की टीका में जयरथ ने कहा है कि परावाक परम परामशमय बीधकर है। इसमें सभी भावी का पूर्णत्व है। इसमें अनन्त शास्त्र या जान-विज्ञान पर-नाध कर मा विद्यमान है। पश्यन्ता अवस्था परा वाक् की बहिर्धु ली अवस्था है। इस दशा में पूर्वोक्त पर-नोधातमक शास्त्र 'अहंपरामशं' रूप से अन्तर में उदित होता है। इसमें विमर्श के स्वभाव से वान्यवानकभाव नहीं रहता। यह आन्तर प्रत्यवमर्श है। यह असाधारण रूप में होता है। इसलिए इस अवस्था में प्रत्यवमर्शक प्रमाता के द्वारा परामुश्यमान वान्यार्थ अहंता से आन्छादित होकर स्फ्रांस्त होता है। वस्तु-निरपेच व्यक्तिगत बोध के उद्भव की प्रणाली यहां है। इसीलिए भव्हिर ने वान्यपदीय में कहा है—

## श्राषीसामपि यज्जानं तद्यागमहेतुकम्।

श्रार्ष-ज्ञान या प्रातिम-ज्ञान के मूल में भी श्रागम विद्यमान है। जिसकी हृद्य का स्वतः स्फूर्त प्रकाश समका जाता है, वह भी वस्तुतः स्वतः स्फूर्त नहीं है। उसके मृक्ष में

भी आगम है। मध्यमा-भूमि में श्रान्तर परामर्श श्रन्तर में ही विभक्त हो जाता है। उस समय वह वेद्य बेदक प्रधंचोदय से भिन्न वाच्य-वाच्य स्वभाव में उल्लिखत हो जाता है। इस मध्यमा-भूमि में ही परमेश्वर चित् , श्रानन्द, इच्छा, जान श्रीर क्रिया से श्रपने पंचमुखत्व का श्रीमि-ध्यंजन करते हैं, सदाशिव श्रीर ईश्वरदशा का श्राभय लेते हैं, और गुरु-शिच्य-भाव का परिष्रह करते हैं। इस पंचभुख के मेलन से ही वह पंचस्रोतोमय निखल शास्त्रों की श्रवतरणा करते हैं। यही शास्त्र का श्रवतरणा करते हैं। यही शास्त्र का श्रवतरण है। श्रम्फुट होने के कारण यह इन्द्रिय का श्रगोचर है। किन्तु वैखरी मूमि में यह इन्द्रिय-गोचर होता है श्रीर परिस्फुट होता है।

नागार्जुन, असंग या अन्य किसी भी आचार्य से किसी भी शास्त्र के अवतरण की एकमात्र प्रणाला यही है। ऋषियों के मत्रसाद्धातकार की प्रणाली भी यही थी। यहाँ ध्यान देने की बात यह है के घारक पुरुष के व्यक्तिगत मानस संस्कार उस अवतीर्ण ज्ञान-शक्ति के साथ संश्लिष्ट न हो जाये। यदि ऐसा हो जाय तो श्रुति स्मृति में परिण्यत हो खाती है, तथा प्रत्यद्ध परोद्ध में परिण्यत हो बाता है। ऐसी दशा में अवतीर्ण ज्ञान का प्रामाण्य कम हो जाता है। मानव के दुभाष्य स कमा कमा अगनन्छ्या भी ऐसा हो जाता है।

इस निषय में एक दो वार्ते श्रीर भी कहनी हैं। साधक वर्ग श्राध्यात्मिक उत्कर्ध की किसी-किसी भूमि में व्यक्तिगत भाव से दिव्यवाणी प्राप्त करते हैं। इन सभी वाणियों का मूल्य समान नहीं हैं। इनके उद्गम के स्थान भी एक नहीं होते। स्पेन देश की सुप्रसिद्ध ईसाई साधका सन्त टेरेसा नामक महिला ने श्रपनी जावनव्यापी अनुभूतियों के आधार पर नी सिद्धान्त प्रकट किये हैं, उनके श्रनुसार श्रलीकिक श्रवण के तीन विभाग किये जा सकते हैं।

- १—स्थूल अवर्ष । स्थूल होने पर भी साधारण अवर्ष से यह विलक्ष्या है, क्योंकि यह ध्यानावस्था में हाता है। लीकिक अवर्ष से ध्यानब चुन्ध इन्द्रियन वाह्य अवर्ष भिन्न है, क्योंकि वह बाहरी शब्द का नहीं है। वह प्रातिमासिक मात्र है। प्रतीत तो यह होता है कि यह शब्द कंठोच्चारित है और स्पष्ट है, फिर भी यह अवास्तव एवं विकल्पकन्य है।
- र—द्वितीय अवसा इन्द्रिय धंवन्त्रशीन कल्पनामात्र प्रस्त शब्द है। इन्द्रिय की क्रिया से कल्पना-शक्ति में जैसी छाप लगती है यहाँ क्रिया न रहने पर भी वही प्रकार है। किन्द्र यह अम का विकार है। घातु-वैकम्य धनित देहिक विकार से यह विकार उत्पन्न होता है। पहले स्प्रति-शक्ति में विकार होता है, पश्चात् पूर्व संस्कारों में विकार होता है।
- ३—प्रामाणिक अवण । इसका टेरिस ने 'इंटिकेक्स्युग्रल लाक्यूरान' नाम से वर्णन किया है। यह चित्रमय शब्द है। इसमें न बुद्ध का, न इन्द्रियों का और न कल्पना शक्ति का प्रमाव है। यह सत्य का साचात् प्रकाशक है, और संशय का निवर्तक है। यह मगवत्-शक्ति के प्रभाव से हृद्य में उदित होता है, संशय विकासिद से यह सबंधा सुक्त है।

#### ( 20)

श्रव श्रन्त में बौद्धतन्त्र तथा योग विषयक साहित्य का किंचित् परिचय देना उचित प्रतीत होता है। इस विषय के बहुत से प्रन्थ तिब्बत तथा चीन में विद्यमान हैं। कुछ इस देश में भी हैं। सभी प्रन्थों का प्रकाशन श्रभी तक नहीं हुआ श्रीर निकट मविष्य में भी होने की संभावना नहीं है। किन्तु विशिष्ट प्रन्थों में कुछ का प्रकाशन हुआ है, और किसी किसी का हो भी रहा है। भारतीय पुस्तक संप्रहों मे अप्रकाशित इस्तिलिखत प्रन्थों की संख्या भी उल्लेखयोग्य है। गुद्ध-समाज, उसकी टीका श्रीर भाष्यों के कुछ नाम पहले दिये गये हैं। मंजुशीमूलकल्य का नाम भी दिया गया है। उसके श्रांतरिक प्रन्थों के नाम निस्निखित हैं:—

- १. कालचकतन्त्र श्रीर उसकी विमलप्रभा टीका ।
- २. श्रीसंपुट-यह योगिनी तन्त्र है।
- ३. समाबोत्तर-तन्त्र ।
- ४. मूलतन्त्र ।
- ५. नामसंगीति ।
- ६. पंचकमं।
- ७. सेकोइ श-तिलोपा कृत।
- ८. सेकोइ शरीका-नरोपा कृत।
- ६. गुह्मसिद्धि--पद्मवज्र अथवा सरोरुइवज्र कृत।

प्रविद्धि है कि ये आचार्य हेवज साधन के प्रवर्तक ये। सरोबह्वज के शिष्य अनंग-वर्ष थे। अनंगवज के प्रजोपायविनिश्चयिद्धि प्रश्ति प्रत्य प्रविद्ध हैं। हेवज-साधन विषय के भी इन्होंने प्रत्य लिखे हैं। अनंगवज़ के शिष्य इन्द्रभृति थे। इन्होंने श्रीसम्पुट की टीका लिखी थी। इनके अतिरिक्त ज्ञानसिद्धि, सहलिखिद्ध प्रश्ति अन्य प्रत्य भी इनके नाम से उपलब्ध होते हैं। यह उद्यापान-सिद्ध अवधूत थे। इनकी छोटी भिगनी तथा शिष्या लद्द्मीकरा ने इनके साहित्य के प्रचार करने में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अद्धयवज्ञ ने तत्वरत्नावली प्रश्ति अनेक प्रत्यों की रचना की। डाकार्यांव एक विश्विष्ट प्रन्य है। इसका प्रकाशन हो चुका है। वर्तमान समय में विनयतीय भट्टाचार्य, शशिम्वयादास ग्रुत, प्रवोधचन्द्र बागची, अध्यापक दुबी, मेरियो करेली, डा॰ गुन्यर प्रश्ति कई विद्वान् इस कार्य में दत्तचित्त हैं। सिलवां लेवी श्व्यति मी इस चेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया था, विससे तन्त्र-शास्त्र के अध्ययन में बड़ी सुविधा मिल यही है।

## ( <= )

भूमिका र्वचेप करते करते भी विस्तृत हो गयी। अधिक लिखने का स्थान नहीं है। मैं समभता हूँ कि इससे अधिक लिखने का प्रयोधन भी नहीं है। मित्रवर आचाये थी के अनुरोध से में इस भूमिका में बीद्ध-तन्त्र की संचेष में आलोचना करने में लगा। किन्दु आलोच्य विषय इतना बटिल एवं विशाल है कि छोटे कलेवर में आवश्यक मभी विषयों का संनिवेश करना संभव नहीं है। केवल कुछ मुख्य विषयों की चर्ची करने की चेष्टा की गयी है। योग-विज्ञान का गंभीर रहस्य आगम-साधना में ही निष्टित है। एक समय था, जब भागत की यह गुप्तविद्या चीन, तिब्बत, जापान आदि बहु प्रदेशों में समादर के साथ गृहीत होती थी। इसी प्रकार इसका धीरे-धीरे नाना स्थानों में प्रसार हुआ था। एक तरफ जैसा बुद्धि के विकास का चेत्र गंभीर दार्शनिक एवं न्यायशास्त्र के आलोचन से मार्जित होता था, और उत्तरोत्तर दिगाज विद्धानों के उद्भव से दर्शन-शास्त्र की पृष्टि होती थी, तो दसरी तरफ उसी प्रकार योग-मार्ग में भी बो ध के चेत्र में बंद्दे-बड़े सिद्ध एवं महापुरुषों का उद्भव होता था। ये लोग प्राकृतिक तथा अति-प्राकृत शक्तिपु बों को अपने वश में करके लोकोत्तर सिद्धि-संपत्तियों से अपने को भेडित करते थे। यदि किसी समय इनका प्रामाियाक इतिहास लिपबढ़ होना संमव हुआ, तो अवश्य ही वर्तमान युग भी उन विद्वान् सिद्धों के गौर-पूर्ण जीवन का आभास पा सकेगा।

तांत्रिक योग के मार्ग में श्रयोग्य व्यक्तियों का प्रवेश जब श्रवास्ति हो गया, तो स्वभावतः नागार्जुन या श्ररंग का महान् श्रादशं अव लोग समान रूप से संरक्तित नहीं रख सके। इसीलिए श्रन्यान्य धामिक प्रध्यानों के सहश बौद्ध-प्रध्यान में भी नीति-लंधन श्रौर श्राचारगत शिथलता की क्ष्मशः वृद्धि हुई। बौद्ध-धर्म के श्रवसाद के कारणों में यह एक मुख्य है, इसमें सन्देह नहीं; क्यों कि नी।त-धर्म के अगर ही जगत् के सामाजिक प्रतिष्ठान विधृत है। किन्तु व्यक्तिगत श्रौर सामृहिक स्खलन देखकर मूल श्रादर्श का महत्त्व की विस्मृति नहीं होनी चाहिये।

सिगरा, बनारस २५-१२-५५ गोपीनाथ कविराज

## गोधिसत्व की साचात् प्रतिमा

श्राचार्यं नरेन्द्रदेवकी १६-२-५६ को शरीर के बीर्णं वस्त्र को स्थागकर उस आक में च ते गये, जहाँ सबको जाना है। उनके लिए मानवीय घरातल पर इमारा शोकाकल होना स्वाभाविक है, किन्तु वे बिस धरातल पर बीवित थे, उसे पहचान लेने पर शोक करना अर्थ है। प्रत्येक मानव बन्म और मृत्यु के छन्द से छन्दित है। बीवन श्रीर मृत्यु कभी समाप्त न होने वाली संकोच-प्रसार-परिपाटी के रूप हैं। इममें से प्रत्येक व्यक्ति इसी स्पन्दन के नियम मे अपने ग्रापने कर्मचेत्र में बीवित हैं। श्राचार्यंबी ने प्राया के इस सनातन स्पन्दन को मानवीय घरातज पर मानव के युख-दुःख को अपना बना कर चितना निकट कर लिया था, बैसा कम देखने में जाता है। अपने चारों श्रोर दुःखों से टूटे हुए अभावग्रस्त मानवों को इम सभी देखते हैं। ब्याचार्यंबी ने भी उन्हें देखा था। उनका चित्त करणा से पत्तीब कर स्वयं उस दुःख में सन गया। उनका वह चित्त जितना उदार था, उतना ही हद था, इसीलिए वे दुःख के इतने बोक को बहन कर सके। दु: खियों का दु:ख दूर करने के लिए दिन रात दहकने वाली अपिन उनके श्रीतर प्रव्यक्ति रहती थी । निर्वल देह में बहुत सबल मन वे घारण किये हुए ये । ऐसे क्रुक्णा-विगलित चित्त को ही 'बोधिचित्त' यह परिभाषिक नाम दिया बाजा है । महाकब्खा, महामैत्री बिनके चित्त में स्वतः श्रंकरित होती हैं श्रीर चीवन पर्यन्त पुष्पित श्रीर फलित हो कर बढ़ती रहती हैं, वे ही सचमुच बोधिचत्त के गुणों से धनी होते हैं। आचार्यबी को अपने पास स्थल धन रखते हुए जैसे किसी भारी टोस का अनुभव होता या। लखनऊ विश्वविद्यालय एवं काशी-विश्वविद्यालय में पाँच छः वर्ष तक कुलपति पद पर रहते हुए उन्हें को वेतन मिलता था, उसका लगभग आधा भाग वे निर्धन छात्रों के लिए दे डालते थे। तब दूसरा आधा भाग-वह भी दवे हुए आत्मसन्तोप से वे स्वीकार कर पाते थे। अपने समय, शारीरिक शकि तथा बद्धि का अबस दान तो वे करते ही रहते थे। जब से उन्होंने छोचना शुरू किया था. तब से लेकर उनके जीवन के अन्तिम ज्ञण तक करुणा से प्रेरित उनके महादान का यह सत्र चलता ही रहा।

यह दान किस लिए था । महा-यान बौद्ध धर्म के शब्दों में, बिसके आदर्श का उनके बीवन में प्रत्यच्च हुआ या, उनका यह दान 'न स्वर्ग के लिए, न इन्द्रपद के लिए, न मोग के लिए और न राज्य के लिए था। उनके बीवन का सत्य इसलिए या कि जो अमुक्त हैं, उन्हें भुक्त करें, जो बिना आशा के हैं, उन्हें आशा दें, जो बिना आवलंब के हैं, उन्हें पैर्थ और विलासा दें और जो दुःली हैं उनके दुःल की ज्वाला कम करें।' आचार्यंथी कुछ इस प्रकार तीचते बे--- 'वृत्वरे प्राच्यायों का दुःल दूर करने में जो आनन्द के लहराते हुए समुद्र का अनुमव है, मुक्ते उसी का एक कथा चाहिए। मैं प्रियवी के भोग, राज्य अथवा नीरस मोच को

भी लेकर क्या करूँ गा ?' आज कल के युग में इस प्रकार का महान् संकल्प आति दुष्कर है और विरत्न भी, किन्दु वे स्वमाव से बिस पय के पिथक थे उस ार्ग पर इसी प्रकार के 'बहुबन-हिताय बहुबनसुखाय' वाले सुरमित पुष्प बिखरे रहते हैं। वह मार्ग बोधिसत्वों के ऊँचे आदर्शों से बना हुआ है। सब सत्वों के लिए, प्राणिमात्र के लिए विसके हृदय में अनुकंपा है वही उस पय पर चलने का आवाहन सुन सकता है। अपने राष्ट्र में बिस समय राष्ट्र-पिता ने परिवारों में लालित-पालित कुलपुत्रों को इस प्रकार के कर्यामय बीवन के लिए पुकारा, आवार्य नरेन्द्रसेव अपने पूर्वसंचित संस्कारों के बेग बल से उस पंक्ति में आकर मिल गए। उन्होंने संसार के अनेक प्रलोभनों की ओर मुड़कर नहीं देखा। बिधर पाँव रखा, उधर ही पैर बढ़ाते हुए महायात्रा के द्वार तक चले गए। एक बार बो चले, फिर पश्चात्पद नहीं हुए। शरीर साथ नहीं देता था, दूसरों के संचित दुःख को मानो वह उन्हीं पर बार-बार उँगेल रहा था, किन्दु मन की शक्ति को शरीर की अशक्ति कहीं डाँवा-डोल कर सकती है? उनके निवी मित्र और हित् बन उन्हें श्वास की पीड़ा से हाय-हाय करते हुए और कर्तव्यवश कागव पत्रों पर हस्ताचर करते हुए या समाब और राष्ट्र की समस्या पर परामर्श देते हुए देखते थे तो वे अधीर होकर आवार्य जी की उस एकनिष्ठा पर खोक उठते थे और आवार्य जी उस खीकर को हो अपने लिए शीतल बना कर आगो बढ़ बाते थे।

वे त्यागी श्रीर साहसी नेता थे। भारतीय संस्कृति, इतिहास, संस्कृतभाषा, महायान, बैद्धमेंदर्शन श्रोर पालि-साहित्य के उद्भट विद्वान ये। पर बी गुण उनका निवी था, वो उनमें ही बनन्य-सामान्य या, वह उनकी ऐसी मानवता थी. बो एक खुण के लिए भी उन्हें न भूलती भी। यद्यपि लखनऊ विश्वविद्यालय में जब वे कुलपित ये तभी मैं उनसे परिचित हो गया या, तयापि उनके बहुमुखी व्यक्तित्व के पहलुख्रों को निकट से देखने का श्रीर उनके प्रगाढ़ गुर्वों को पहचानने का अवसर मुक्ते काशी विश्वविद्यालय में मिला । मैं नवम्बर सन् १६५१ में श्रीर वे एक मास बाद दिसंबर सन् १६५१ में विश्विवद्यालय में आए। तब से उनका सानिध्य निरन्तर बढता गया । चरित्र और व्यक्तित्व के ऋनेक गुणों में किस ऊँचे धरातल पर वे थे उसे मन ही मन पहचान कर मुक्ते आन्तरिक प्रसनता हुई। अन्तःकरण स्वीकार करता या-व्यह एक व्यक्ति है जो इतना निरिममान है, जिसके व्यक्तित्व को पद का गौरव कमी छू नहीं पाता, जो अपने शील से स्वयं इतना महान है कि उसे और किसी प्रकार के कृत्रिम गौरव की ब्रावश्यता नहीं ।° वे विश्वविद्यालय के कुलपति ये तो क्या हुआ १ स्वच्छन्द माव से अध्यापकों के घर पर स्वयं चले आते । पूर्व सूचना की भी आवश्यकता नहीं समकते थे । साथ बैठकर बार्ते करते, अपनी कहते और दूसरे की सुनते थे। वे औरों को भी मानव समझते वे और संभवतः विश्वविद्यालय में कोई ऐसा व्यक्ति न या बिसे उनके साथ इसी झात्मीयता का अनुभव न होता हो । कहाँ है ऐसा मानव ! उसे दीपक लेकर हुँदना होगा । आब, विश्वविद्यालय के शृख, शहर के मेहनती मबदूर और कहाँ-कहाँ के लोग उनके पास नदी के प्रवाह की तरह बराबर बाति रहते थे। प्रातःकाल से रात के १०वर्ष तक यह वाँता समाप्त न होता

था। उनके रोवणशील मित्र कहते कि ग्राचार्यंबी ग्राप स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे है। भापके स्वास्थ्य की ख्रीवघ स्वयं ख्रापके हाथ में है। पर सम्भवतः यही एक ऐसी चिकित्साविधि थी. बिसका ग्राचार्य जी ने कभी उपयोग नहीं किया । वे बिस प्रकृति के बने ये उसके रहते हुए ऐसा हरना सम्मव भी नहीं था। यदि दर्शन की परिभाषा का उपयोग करने की अनुमति हो तो प्रज्ञानघन के स्थान पर उन्हें सौबन्यघन कहना उपयुक्त होगा। दूसरों के प्रति सज्बनता, और दूसरों का सम्मान यही उनका भारी गुण था। कह सकते हैं कि शासक के पद से यही सम्भवतः उनकी बुटि थी, क्योंकि वे उस लाक के लिए बने ये, जहाँ सज्जनता का साम्राज्य हो, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करता हो, श्रीर विस सम्मान का उसे पात्र समका गया है, उसी के अनुरूप ऋजुता के धरातल पर वह भी व्यवहार करता हो। आचार्य जी के लिए यह समक्तना कठिन था कि सौजन्य और विश्वास का व्यवहार पाकर कोई व्यक्ति उनके साथ दूसरी तरह का वर्ताव क्यों करेगा। अम्तु, जीवन की सफलताएं और असफलताएं नश्वर है, संसार अपने पथ पर थपेड़े खाता हुआ चला जाता है एवं सज्जन श्रीर असज्जन दोनों ही अपनी अपनी सीमाओं से परिवेष्टित आगे बढ़ने के लिए मबबूर होते हैं। किन्त एक तत्व जिसका केवल सौजन्य द्वारा ही जीवन में साज्ञात् किया जा सकता है, वह प्राणिमात्र के प्रति अनुकंपा और करुणा का भाव है। श्रीरों के दुःख से दुःखी होने की चमता भी प्रकृति सबको नहीं देती। जिसमें इस प्रकार की चमता है, जिसके केन्द्र में इस प्रकार का कोई एक गुरा लवलेश है उसे ही हम बोधिचित्त वाला व्यक्ति कहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति समाज के चौरभ हैं. वे देवपूना में समिपत होने योग्य पुष्पों के समान हैं। यह क्या कम सीमाग्य है कि ब्राचार्य जी का जीवन मातुम्मि के लिए समिपत हुआ और राष्ट्र के अधिदेवता ने उनकी उस पूजा को स्वीकार किया। आज महामन्त्री से लेकर साधारण किसान तक उनके शोक से आकृत है। ईश्वर करे इस प्रकार के बोधिसत्व व्यक्ति समाव में चन्म लेते रहें, विससे मानवता का बादर्श राष्ट्र में ओक्त न होने पावे।

हिन्दू विश्वविद्यालय काशी

वासुदेवशरण अप्रवाल

# आचार्यंजी और बौद्धदर्शन

श्राचार्यं नरेन्द्रदेव को राजनीति, समाजनीति और भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के चेत्र में बो नेतृत्व, प्रकारड विद्वत्ता एवं अपूर्व कल्पनाशक्ति प्राप्त थी उससे देश पूर्य परिचित है, किन्तु दशॅन के चेत्र में विशेषतः पालि तथा बौद्ध-दर्शन के चेत्र में उन्होंने को कष्ट साध्य विद्वता अर्बित की थी, उससे कम लोग परिचित हैं। इतिहास और संस्कृति के अध्ययन ने ही उन्हें बीद धर्म और दर्शन की श्रोर त्राकृष्ट किया ! उन्होंने पालि के विशाल वाङ्मय का उस समय अध्ययन किया का अध्ययन की अपेक्तित सामग्री उपलब्ध नहीं थी और पूरे भारत में इने-शिने विद्वान ही इस दिशा में प्रयास करते थे। अध्ययन की इस अपरिचित दिशा की स्रोर वह स्रकेले बढ़े थे. फिर भी उन्होंने पूरे त्रिधिटक और स्रतुपिटक साहित्य का तलस्पर्शी शान प्राप्त किया था । आचार्येकी के गंभीर निवन्ध इसके प्रमाण है कि उन्होंने 'श्रिमिधमें पिटक' के उन अंशों का भी गंभीर अध्ययन किया था जिसका अध्ययन पूरी सामग्री प्राप्त होने पर भी आब देश में नहीं हो रहा है। स्थविरवाद के शमथयान ( समाधि ) का श्रध्ययन अपनी दरूहता के कारण विदेश के बौद मटों में भी उपेक्ति-छ। रहा है। श्राचार्य वी ने इस विषय के मूल प्रत्यों के श्रतिरिक्त ब्रह्मधाश्रो ( माध्य-ध्याख्याश्रो ) तक का सांगोपांग श्रध्ययन किया और इन विषयों पर गंभीर निवन्ध भी लिखे । इसके लिए उन्हें सिंघली और वर्मी प्रम्यों की सहायता लेनी पड़ी। बौद्ध धर्म और दर्शन की दिशा में ब्रान्तार्थ की की ब्राप्रतिम विजेषता यह यी कि उन्होंने स्थविरवाद और हीनयान के दर्शन और धर्म के दुक्ह अध्ययन के साथ-साथ छेस्कृत के महायानी दर्शनों का भी मूल प्रन्थों से अध्ययन किया था। संभवतः इस उमयहता के आप एकमात्र उदाहरख हैं। महायानी दर्शनों का अध्ययन उन्होंने मूल संस्कृत से किया या और फ्रेंच, अंग्रेबी कृतियों का भी श्राधार लिया। बौद्ध घर्म श्रीर दर्शन की इन समस्त शाला-प्रशालकों का अध्ययन उन्होंने सन् १६३३-३४ तक पूरा कर लिया था।

यह सत्य है कि आचार्य जी के जीवन के परवर्ती २०-२२ वर्ष समाजवाद और मार्स्य के जीवन वर्शन से अव्यक्ति प्रमानित हुए किन्द्र इतने से ही उनके जीवन की व्याख्या नहीं की जा सकती । उनके पूर्व जीवन से पर जीवन का जो सहब एवं समन्वित अंगांगी भाव था उसे भी देखना होगा । अवश्य ही सन् १९१३-३४ तक उनके जीवन में एक ऐसी सांस्कृतिक भूमि तैयार हो जुकी थी, जिसकी नैतिकता और उदारता बौद्ध-दर्शन के तर्क-कर्कश तेज में परीचित हो जुकी थी और जिसकी हृदय-प्राहिता तथागत की कद्या के अवस्त प्रवाह से अभिष्ठिक हो जुकी थी।

उनके बाल्यकाल पर उनके पिता के सनातनधर्मी मावनाम्नों एवं कर्मकांडों का प्रभाव पड़ा। टनके पिता के कारण उन दिनों फैबाबाद सनातनधर्म का गढ़ था। अपने पिता के साथ-साथ उन्होंने बाल्यकाल में सनातनधर्म श्रीर खार्यसमान के खनेकानेक विराट अधिवेशनो को देखा या श्रीर उनमें धुर्श्वाधार खंडन मंडनात्मक शास्त्रार्थ श्रीर भाष्या भी सने ये । उन्हीं दिनों •इद्राष्टाध्यायी' श्रीर 'श्रष्टाध्यायों के माध्यम से उन्हें संस्कृत एवं संस्कृति की शिक्ता मिली। त्रिकाल नहीं तो द्विकाल संध्या उनके लिए अनिवार्य थी। इस प्रकार उनके प्रारंभिक निर्माण में धार्मिक प्रमावों का प्राधान्य था। उन्हीं दिनों श्रपने घर में स्वामी रामतीर्थ की प्रखर तेबुखिता का उन्हें श्रनेक बार राज्ञात्कार हुन्ना था । इसका भी उनपर स्थायी प्रभाव पड़ा । कालेब में ह्याते ही बंगाल की राष्ट्रीय चेतना की लहर ने उनके विद्यार्थी जीवन को नया सन्देश दिया। श्रव जीवन की चेतना श्रीर अध्ययन में परस्पर श्रादान-प्रदान प्रारंभ हुआ और उसमें घीरे-घीरे समरसता भी आने लगी । जीवन की इसी चेतना ने भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति उनमें विशेष श्राकर्षण उत्तन्न किया। हाक्टर वेतिस और प्रोफेसर नार्पन ने उनके ग्रध्ययन को विकसित किया और विशेष प्रकार से सजाया । डाक्टर वेनिस ने उन्हें दर्शन भी पढाया और उसके प्रति उनमें श्रमिक्चि उत्पन्न की। दर्शन के विभिन्न सन्नग्रन्थ एवं साध्यों का ग्राध्ययन उन्होंने बनारस संस्कृत कालेज के आध्यापक परिवत जीवनाथ विश्व आहि से किया था।

श्रान्तक पाश्चात्य दर्शनों से वे परिचित हो चुके ये किन्द्र चीवन-संक्ष्मी दर्शन की विज्ञासा उत्तरोत्तर प्रवल होती जा रही थी। पालि श्रीर वौद्ध-दशन के श्रध्ययन ने उन्हें नैतिक एवं श्राध्यात्मिक मान्यताश्रों की चमकारपूर्ण व्याख्या दी। इससे उन्हें मानवीय मूल्यों के वर्कसंगत एवं हृदयग्राही स्वरूप का प्रयन्न हुआ। बौद्धों का गतिशील दर्शन, मानव-मन के मेद श्रीर उसकी किया-प्रतिक्रियाओं का विस्तृत विश्लेषण, व्यक्ति के द्वारा सर्व (समाब) के उद्धार का संकल्प श्रीर बुढिवादिता, इसके श्रितिरक्त बातिवाद, शास्त्रवाद श्रीर देवाधिवेषवाद आदि का विरोध, ये तत्व ऐसे मानवीय एवं सामाबिक हैं, वो पुरानी मान्यताश्रों को नवीन हिंध से देखने की शक्ति प्रदान करते हैं। श्राचार्थ जी ने इसी प्रस्थान-बिन्द्र से समस्त भारतीय संस्कृति का पर्यवेद्यण किया था। भारतीय संस्कृति के पर्यवेद्यण की यह नवीन शक्ति इन्हीं दिनों उनमें प्राह्मभूत हुई। समाजवाद के श्रध्ययन से तो उसपर एक नयी चमक श्रा गयी।

श्राचार्य जी का जीवन बौद्धों की नैतिक हिंध से बड़ा ही प्रमावित था। आर्य शांतिरेव के 'बोक्चियांवतार' के हृद्यमाही पद्म उन्हें बड़े ही प्रिय थे। प्रायः अपने मित्रों को इसके पद्म सुनाया करते थे और पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। काल का ब्यंग्य कि जो प्रम्य उनके पूरे बीवन में प्रिय था उसे जब पेठ दुराई के विश्वाम-काल में पदने के लिए अपने मित्र श्री श्रीप्रकाश बी के द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय से उन्होंने मैंगाया तब उसकी एक पंक्ति भी पदने के पहले ही इस लोक से चले गये।

को पदा उनको बहुत प्रिय ये उनमें शांतिदेव के वे पदा ये जिनका सारांश है कि 'बद समस्त लोक हु:स्त से आतं और दीन है तो मैं ही इस रसहीन मोस्त को प्राप्त कर क्या करूँ गा।' 'प्राणियों के सकड़ों दु:खों को स्वधं भोग करके उनके दु:खों को हरण करने की कामना करने नाले को श्रीर उसे ही अपना सुख सौख्य समभाने वाले को बोधिन्ति का परित्याग कभी नहीं करना चाहिये'। 'बोधिन्ति' नित्त का वह संकल्प है, निससे संसार के समस्त आतं प्राणियों का उद्धार होगा। 'कंटकादि से रच्चा करने के लिए पृथ्वी को चम्म से श्राच्छादित करना उचित है, परन्तु यह संभव नहीं है, क्योंकि इतना चम्म कहां मिलेगा, यदि मिले भी तो आच्छादन असंभव हैं, किन्तु उपाय के द्वारा कंटकादि से रच्चा हो सकती है, क्योंकि जूते के चमड़े से सब भूमि अच्छादित हो जाती है।' इसी प्रकार व्यक्ति अनन्त बाह्य भावों का निवारण एक चित्त के निवारण से कर सकता है। शीलका 'कडणा' में विकास, कुशल बुद्धि का 'प्रजा' में विकास और इन दोनों के अभेद से व्यक्तित्व का निर्माण, बोद्धों की इस जीवन-दृष्टि से आचार्य जी बहुत ही प्रभावित थे। व्यक्तित्व की शून्यता और समाज की सत्ता का नौद्ध सिद्धांत भी उनके चितन का विषय सदा बना रहा।

श्राचार्यं जी कहा करते ये कि नैतिकता श्रीर श्राध्यात्मिकता की जो तर्कसमत श्रीर हृदयग्राही व्याख्या बीखो ने की है उससे व्यक्ति में अन्ध-परंपरा से विमुक्त निरीक्षण की श्राक्ति श्राती है। श्राचार्यं की नैतिकता इसी सुदृदृ दार्शिनक व्याख्या के श्राघार पर सुपुष्ट हुई। इसी के श्रालोक में उन्होंने प्राच्य प्रतीच्य विभिन्न नैतिक व्याख्याश्रों का पर्यालोचन किया श्रा श्रीर उनके मस्तिष्क में भारतीय संस्कृति का एक श्रपूर्व चित्र बना था। इस सांस्कृतिक श्राघार पर समाजवाद के श्रध्ययन ने श्राचाय नरेन्द्रदेव को सभाजवाद की नैतिक व्याख्या करने के लिए घाष्य किया। श्राचायं की वह संस्कृतिक प्रतिमा भारतीय समाजवाद में भी प्रतिकृत्तित हुई। यही कारण है कि वह समाजवाद श्रीर भारतीय संस्कृति दोनों के समान रूप से मूर्दन्य व्याख्याकार हुए। उन्होंने मानर्सवाद से भारतीय संस्कृति दोनों के समान रूप से मूर्दन्य व्याख्याकार हुए। उन्होंने मानर्सवाद से भारतीय संस्कृति या नैतिकता का श्रावरोघ नहीं, श्रानिवार्य समन्वय स्थापत किया। इसीलिए नहीं सर्वोदय या भूदान की नैतिकता मानर्सवाद से विगा नहीं सकी श्रीर न सर्वोदय को बीवन-दर्शन के रूप में स्वीकृति दिला सकी। इन समस्त दार्शनिक एवं सोस्कृतिक श्रध्ययनों का पर्यवसान एक नयी संस्कृति के निर्माण में है, श्राचार्यवी के 'नवसंस्कृति-संघ' की कल्यना उसका फलितार्थ था।

घोर राजनीतिक अस्तन्यस्तता के त्रीच और रोगों के मामिंक प्रहारों के बीच भी उन्हें जब जब समय मिला बौद्धर्शन का अपना प्रिय अध्ययन प्रारंभ कर दिया। वे चाहते ये कि हिन्दी में बौद्धर्शन के अध्ययन की अपेचित सामग्री शीघ से शीघ प्रस्तुत कर दें। इसके लिए गवेषणात्मक निक्वों के अतिरिक्त कुछ प्रामाणिक ग्रंथों का संचेप अनुवाद भी आवश्यक समकते थे। इसी दृष्टि से उन्होंने हिन्दी में 'बौद्धर्म और दर्शन' नाम से यह महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। पांच खपडों और २० अध्यायों के इस ग्रंथ में स्थितरवाद की साधना, धर्म और दर्शन, महायान-धर्म और दर्शन, महायान की उत्पत्ति और विकास, टसका साहित्य और साधना, बौद्धर्यंन की सामान्य मान्यताएँ, अतील्यसमुत्पादनाद, च्या-मंगवाद, अनीश्वरसाद, कर्मवाद, निर्वाण, बौद्धदर्शन के बैमािक स्थितरवाद, च्या-मंगवाद, अनीश्वरसाद, कर्मवाद, निर्वाण, बौद्धदर्शन के बैमािक

सीत्रान्तिक, विशानवाद, रात्यवाद का विषय-परिचय श्रीर द्वलना श्रादि विषय का विस्तारपूर्वक विषेचन है।

इसके अतिरिक्त आचार्य वसुवन्धु के 'अभिवर्म कोश' का उच्चेप, 'आर्य असंग के महायान स्वालंकार' का भाषानुवाद, हैनसांग की 'विज्ञित मात्रता सिद्धि' के आचार पर विस्तृत निक्क, अम्चार्य नागार्जुन की 'माध्यमिक कारिका' और आचार्य चन्द्रकांति को 'अस्ननपदा वृत्ति' का संवित्त अनुवाद इस अंथ में समाविष्ट हैं। इस अंथ का पांचवां खरड बौद्ध न्याय पर लिखा गया है जिसमें आकाश-दिक् और काल पर एक महस्त्रपूर्ण अध्याय है। दूसरे अध्याय में बौद्ध प्रमायों का और उसके अवान्तर मेदों का जैसा विवेचनापूर्ण और स्पष्ट निर्वचन किया गया है, वह अन्यत्र दुर्लिम है। आचार्यं को परमित्र महामहोपाध्याय डाक्टर गोपीनाथ कविराज ने अपनी भूमिका में बौद्धतन्त्र पर लिखकर इस अन्य को बौद्धतन्त्र से भी पूर्ण कर दिया। इस प्रकार यह एकमात्र अन्य बौद्ध-दर्शन के अध्ययन के लिए समस्त द्वार खोल देता है। अंग्रजी या फ्रांच में इस विषय की कोई ऐसी पुस्तक नहीं है, जिसमें इतनी सामग्री एक उपलब्ध हो। संस्कृत के अवतक के प्राप्त अन्यों में भी इस प्रकार का कोई अन्य नहीं, जिससे समस्त बौद्ध-घाराओं का परिचय प्राप्त हो।

श्राचार्यजी ने कुछ विशिष्ट बौद्ध-प्रन्यों का श्रविकल श्रनुवाद भी किया है। टसमें सर्वोस्तिवाद का प्रतिद्ध प्रन्थ वसुबन्धु रचित 'श्रिभिधर्मकोश' है। यह प्रन्य ६०० कारिकाओ का है। वसुबन्धु ने ही इन कारिकाओं पर अपना भाष्य लिखा था। यह गन्ध बढ़े महत्व का इसलिए हुन्ना कि भाष्य में वसुबन्धु ने जगह जगह पर अपने पूर्ववर्ती विभिन्न साचार्यों का मत दे दिया है । बौद्ध-संसार पर इस प्रन्थ का बड़ा प्रभाव है । इसके चीनी और तिस्वती म्रानुवाद उपलब्ध है, किन्तु मूल संस्कृत लुप्त हो गया था। लुई द ला बली पूर्ते ने चीनी से फ्रोंच अनुवाद किया। अपने अनुवाद में पूर्त ने घोर परिश्रम करके अपनी टिप्पणियों में समस्त त्रिपिटक स्यविरवाद तथा श्रान्य बौद्ध-दार्शनिकों का तलनार्थ उद्धरण दे दिया है। इन टिप्पणियों ने 'अभिधर्मकोश' को बौद्ध-दर्शन का श्रीर भी बृहत्तर कोश बना दिया है। श्राचार्यंबी ने १० बिल्टों के इस प्रत्य का श्राविकल श्रानुवाद किया है। इस प्रत्य के श्रानुवाद की सबसे बड़ी विशेषता बौद्धदर्शन के भाषा-सम्बन्धी वातावरण की सुरवा है। इस हिन्दी प्रन्य का श्रपने मुल संस्कृत की ही भाँति अशियिल वाक्यावलियों में धाराधवाह पाठ किया वा सकता है। भाषा के कारण यह बौद्ध-वातावरण से कहीं भी च्युत नहीं हुआ है। इस प्रन्थ का अनुवाद आचार्य नरेन्द्रदेव के बौद्धदर्शन के पाणिहत्य का ज्वलन्त प्रमाण है। इस प्रन्य के अध्ययन के बिना बौद्धदर्शन का अध्ययन अत्यन्त अपूर्ण रहता है। आचार्यबी ने इसका अनुवाद कर बौद्धदर्शन के प्रीढ़ अध्ययन का द्वार खोल दिया है । महार्नंडित श्री राहुल खांकृत्यायन के प्रयास से इस प्रन्य का मूल संस्कृत भाग भी उपलब्ब हो गया है। श्राचार्यंबी उस मूल से इस प्रन्य को मिलाकर चीनों अनुवाद और फ्राँच अनुवाद की सम्मावित बुटियों का निराकरण कर क्षेना चाहते ये और वे अपनी विस्तृत मुमिका में पूर्वे के बाद इस चेत्र में इए कार्यों

का **जारांग भी दे देना चाइते थे, किन्तु** अस्वरथता ग्रीर काल ने इसे संभव नहीं होने दिया। इस प्रन्य का श्रीप्रेची अनुवाद भी आचार्यची ने किया है।

आचार्यकी ने विश्वानवाद के महत्वपूर्ण ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद किया है। बसुक्यु ने 'तिशिका' नामक ग्रंथ लिखा। ह नसांगने 'तिशिका' पर 'विश्विमात्रता सिद्धि' नामक टीका चीजी माधा में लिखी है। पूर्त ने इस ग्रंथ का फ्रेंच में अनुवाद प्रकाशित किया था। इस बग्ने ग्रंथ का महत्व इसमें है कि तिशिका के पूर्ववर्ती दश टीकाकारों का मत दिया गया है। इस एक ग्रंथ के अध्ययन से ही, विश्वानवाद के समस्त आचार्यों के मतों का कथितार्थ शात हो जाता है। आचार्य की ने इसका हिन्दी अनुवाद करके विश्वानवाद के अध्ययन का मागं प्रशस्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त पालिग्रंथ 'अभिधममन्थसंगहो' का भी अनुवाद किया था। उन्होंने चुमेन्स के प्राइत व्याकरण का भी हिन्दी अनुवाद किया और उस पर अपनी खोंजपूर्ण टिप्पणी भी लिखी। पालि ब्याकरण के शान के लिए भी एक सुन्दर नोट तैयार किया था, किंतु इनके थे दोनों कार्य कुछ दिन पहले ही लापता हो गये थे।

श्राचार्य ची की यह प्रवल श्रिमिलावा यी कि बौद्ध दर्शन की फ्रोंच इ.तियों का श्रमुवाद करके बौद्ध दर्शन के श्रम्ययन का मार्ग प्रशस्त कर दिया जाय । उनके निधन से राजनीति के चेत्र में चाहे जितनी नहीं चित हुई हो किन्तु बौद्धदर्शन के विषय को निश्चय ही श्रपूरणीय इति हुई है। देश-विदेश में पाल श्रीर बौद्ध दर्शन के संक्ष्य में शिक्षा संस्थाश्रों या विद्धानों के द्वारा जो-जो कार्य होते थे, उन सबसे वे सदा परिचित रहते थे : बौद्ध न्याय का श्रध्ययन उन्होंने नहीं किया था। 'बौद्धधर्म श्रीर दर्शन' नामक श्रपने ग्रन्थ में न्याय का श्रध्ययन देने से श्रपूर्णता श्रा रही थी। इधर वर्षों से लगातार रोगाकान्त थे, किर भी उन्होंने बौद्ध न्याय के मूल प्रन्थों को श्रीर श्रचेरवास्की के 'बुद्धिस्ट लॉकिक' तथा श्रनेक फ्रोंच ग्रन्थों का घार श्रध्ययन कर उस श्रध्याय को लिख कर ग्रन्थ पूर्ण किया। बौद्ध न्याय के इस श्रध्याय ने श्राचायंजी पर श्रवश्य ही निर्मम प्रहार किया। जब जब इस कार्य में उन्होंने श्रपने को लगाया तब तब रोगों के बड़े-बड़े श्राक्रमण हुए। मृत्युशय्या पर लेटे-लेटे ही उन्होंने 'बौद्धदर्शन' के एक इचार पारि-भाषिक शब्दों के कोश के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया था। पेर दुराई के विश्रामकाल में उन्होंने चार श्री शब्दों का व्याख्यात्मक कोश लिखा। मृत्यु ने इस महत्व पूर्ण संकल्प को पूरा नहीं होने दिया।

बो कुछ हो, श्राचार्यंबी ने श्रपने प्रन्यों एवं निबन्धों से बौद्धदर्शन के अध्ययन का मार्ग बहुत कुछ प्रशस्त कर दिया है। इस चेत्र के विद्वान उनके सदा ऋणी रहेंगे।

जगतगंज काशी

जगन्नाथ उपाध्याय

## मेरे संस्मरण

[ श्राचार्यं जी के जीवन का संदिष्त विवरण, उन्हीं के शब्दों में लिखा हुआ ]

मेरा जन्म संवत् १६४६ में कार्तिक शुक्ल श्रष्टमी को सीतापुर में हुश्रा था। इम लोगों का पैतृक घर फैजावाद में है, किंतु उस समय मेरे पिता श्री वलदेव प्रसाद जी सीतापुर में वकालत करते थे। इमारे खानदान में सबसे पहले श्रंप्रेजी शिक्ता प्राप्त करने वाले व्यक्ति मेरे दादा के छोटे माई थे। श्रवघ में श्रंप्रेजी हुक्मत सन् १८५६ में कायम हुई। इस कारण श्रवघ में श्रंप्रेजी शिक्ता का श्रारंभ देर से हुश्रा। मेरे वावा का नाम बाबू सोहन्स्लाल था। वे पुराने कैनिंग कालेज में श्रध्यापक का कार्य करते थे। उन्होंने मेरे पिता श्रीर मेरे ताऊ की श्रंप्रेजी की शिक्ता दी। पिता जी ने कैनिंग कालेज से एफ० ए० कर वकालत की परीक्ता पास की थी। श्रांखों की बीमारी के कारण वे बी० ए० नहीं कर सके। मेरे बावा उनको कानून की पुस्तकें सुनाया करते थे श्रीर सुन सुन कर ही उन्होंने परीक्ता की तैयारी की थी। वकालत पास करने पर वे सीतापुर में बावा के शिष्य मुंशी मुरलीघर जी के साथ वकालत करने लगे। दोनों सगे माई की तरह रहते थे। दोनों की श्रामदनी श्रीर खर्च एक ही जगह से होते थे। मेरे जन्म के लगभग दो वर्ष बाद मेरे दादा की मृत्यु हो जाने के कारण पिता जी को सीतापुर छोड़ना पड़ा श्रीर वे फैजाबाद में वकालत करने लगे।

 कान्फरेन्स के कामों में भी थोड़ी बहुत दिलचशी लेते थे। मेरे प्रथम गुरु थे पिएडत कालीदीन अवस्थी। वे इम भाई-बहनों को हिदी, गिएत और भूगोल पढ़ाया करते थे। पिता जी मुक्तसे विशेष रूप से स्नेह करते थे। वे भी मुक्ते नित्य आध घरण पढ़ाया करते थे। मैं उनके साथ प्रायः कचहरी जाया करता था। मुक्ते याद है कि वे मुक्ते अपने साथ एक चार दिल्ली ले गये ये। वहाँ भारत धर्ममहामण्डल का अधिवेशन हुआ था। उस अवसर पर पिएडत दीनदयाल शर्मा का भाषण सुनने को मिला था। उस समय उसके मूल्य को आंकने की मुक्तमें बुद्धि न थी। केवल इतना याद है कि शर्मा जी की उस समय बड़ी प्रसिद्धि थी।

मैंने घर पर तुलसीकृत रामायण श्रीर समग्र हिन्दी महाभारत पढ़ा । इनके श्रातिरिक्त वैताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी. सूरसागर ब्रादि पुस्तकें भी पढीं। उस समय चन्द्रकान्ता की बड़ी शोहरत थी। मैंने इस उपन्यास को १६ बार पढ़ा होगा। चन्द्रकान्ता सन्तति को, जो २४ भाग में है, एक बार पड़ा था। न मालूम कितने लोगों ने चन्द्रकान्ता पड़ने के लिए हिन्दी सीखी होगी । उस समय कदान्तित् इन्हीं पुस्तकों का पठन-पाठन हुन्ना करता था। १० वर्ष की उम्र में मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पिता के साथ नित्य में संध्या-वन्दन श्रीर भगवदगीता का पाठ करता था। एक महाराष्ट्र ब्राह्मण मुस्तको सस्वर वेदपाठ सिखाते ये श्रीर मुमको एक समय रुद्री श्रीर सम्पूर्ण गीता कएठस्य थी। मैंने श्रमरकोश श्रीर लघुकौमुदी भी पढ़ी थी। जब मैं १० वर्ष का था अर्थात सन् १८६६ में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हमा था। पितानी हेलीगेट थे। मैं भी उनके साथ गया था। उस समय हेलीगेट का 'बैज' होता था कपड़े का फुल । मैंने भी दरबी से वैसा ही एक फुल बनवा लिया श्रीर उसको लगा कर अपने चचाबाद भाई के साथ 'विजिटर्स गैलरी' में बा बैठा । उस बमाने में प्रायः भाषण अंग्रेबी में हो होते थे और यदि हिंदी में होते तब भी मैं कुछ ज्यादा न समभ सकता। ऐसी श्रवस्था में सिवा शोरगुल मचाने के मैं कर ही क्या सकता था। दर्शकों ने तंग श्राकर मुक्ते डांटा श्रीर पर्रहाल से भाग कर मैं बाहर चला श्राया। उस समय मैं बांग्रेस के महत्व को क्या समक्त सकता था । किन्तु इतना मैं जान सका कि लोकमाग्य तिलुक, श्री रमेशलाद दत्त छौर जिस्स रानाडे देश के बड़े नेताश्चों में से हैं। इनका दर्शन मैंने प्रथम बार वहीं किया। रानाडे महाशय की तो सन् १६०१ में मृत्य हो गई। दत्त महाशय ा दर्शन दीवाग सन् १६०६ में कलकत्ता कांग्रेस के अवसर पर हम्रा।

में सन् १९०२ में स्कूल में भरती हुआ । सन् १९०४ या १९०५ में मैंने योड़ी बंगला सीखी और मेरे अध्यापक सुभको कृत्तिवास की रामायण सुनाया करते थे। पितानी का मेरे जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ा। उनकी सदा शिद्धा थी कि नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार किया करो, उनको गाली-गलौज न दो। मैंने इस शिद्धा का सदा पालन किया। विद्यार्थियों में सिगरेट पीने की बुरी प्रथा उस समय भी थी। एक वार मुक्ते थाद है कि अयोध्या में कोई मेला था। मैंने शौकिया सिगरेट की एक डिविया खरीदी। सिगरेट जलाकर जो पहला कश खींचा तो सिर धूमने लगा। इलायची पान खाने पर तबीयत सँमली। मुक्ते आश्चर्य हुआ कि

लोग क्यों सिगरेट पीते हैं। मैंने उन दिन से खान तक सिगरेट नहीं खुआ। ही, श्वीस के कष्ट को कम करने के लिए कभी-कभी स्ट्रीमोनियम के सिगरेट पीने पड़े हैं। मेरे पिता सदा श्रादेश दिया करते थे कि कभी भार न बोलना चाहिये। मुभे इस संबन्ध में एक घटना याद श्राती है। में बहुत छोटा था। कोई सजन मेरे मामू को पूछते हुए श्राये। मैं घर के श्रान्दर गया । मामू से कहा कि आपको कोई बाहर बुला रहा है । उन्होंने कहा कि बाकर कह दो कि घर में नहीं हैं। मैंने उनसे यह सन्देश च्यों का त्यों कह दिया। मेरे माम बहुत नाराज हए। में अपनी सिधाई में यह भी न सम्भ सका कि मैंने कोई अनुनित काम किया है। इससे कोई यह नतीजा न निकाले कि में यड़ा सत्यवादी हूँ। किन्तु इतना सन्व है कि मैं फठ कम बोलता हैं। ऐसा जब कभी होता है तो लिजत होता है श्रीर बहुत देर तक सन्ताप बना रहता है। पिताबी की शिद्धा चेतावनी का काम करती है। मैं ऊपर कह चुका हूँ कि मेरे यहाँ अक्सर साध-संन्यासी त्यौर उपदेशक त्याया करते थे। मेरे पिता के एक स्नेही थे। उनका नाम या परिडत माघवप्रसाद मिश्र । वे महीनों हमारे घर पर रहा करते थे । वे बंगला भाषा श्रव्छी तरह बानते थे । उन्होंने 'देशेर कथा' का हिन्दी में अनुवाद किया था। यह पुस्तक जन्त कर ली गई थी। वे हिन्दी के बड़े श्रद्धे लेखक थे। वे राष्ट्रीय विचार के थे। मैं इनके निकट संपर्क में आया। मेरा घर का नाम 'श्रविनाशीलाल' था। पराने परिचित आज भी इसी नाम से पुकारते हैं। मिश्रजी पर बंगला भाषा का ब्राच्छा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने हम सब भाइयों के नाम बदल दिये। उन्होंने ही मेरा नाम 'नरेन्द्रदेव' रखा। सनातन धर्म पर प्रायः व्याख्यान मेरे घर पर हुआ करते थे। सन् १६०६ में जब मैं एएट्रेंस में पढ़ता था, स्वामी रामतीर्थ का फैनाबाद आना हुआ और इमारे अतिथि हुए । उस समय वे केवल दूध पर रहते थे । शहर में उनका एक व्याख्यान ब्रह्मचर्च पर हुआ था श्रीर दूसरा व्याख्यान वेदान्त पर मेरे घर पर हुआ था। उनके चेहरे पर बड़ा तेज था। उनके व्यक्तित्व का मुक्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा श्रीर बाद को मैंने उनके प्रन्थों का अध्ययन दिया। वे हिमालय की यात्रा करने जा रहे थे। मिश्रजी ने उनसे कहा कि संन्यासी को विक्षी सामग्री की क्या आवश्यकता. इतना कहना था कि वे अपना सारा सामान छोड़कर चले गये और पहाड़ से उनकी चिट्ठी आई कि 'राम खरा है'।

हमारे स्कूल में एक बड़े योग्य शिल्क थे । उनका नाम या—श्री दल्लात्रेय भीकानी रानाडे । उनका मुक्तपर बड़ा प्रमाथ पड़ा । उनके पढ़ाने का ढंग निराला था । उस समय में द वी कला में था । किन्तु अंग्रेजा व्याक्तरण में हमारे द वे के विद्यार्थी १० वी कला के विद्यार्थियों के कान काटते थे । में अपनी कला में सर्वप्रथम हुआ करता था । मेरे गुरुवन भी मुक्तसे प्रसन्न रहा करते थे । किन्तु संस्कृत के पांपडत महाशय अकारण मुक्तसे और मेरे सहपाठियों से नाराज हो गये श्रीर उन्होंने वाधिक परीक्षा में इम लोगों को फेल करने का इरादा कर लिया । इम लोग बड़े परेशान हुए । उस समय मेरी कला के अध्यापक मास्टर राषेरमण्लाल स्कूल-लाहने रियन थे । इनका भी हम लोगों पर बहुत अन्ह्या प्रमान पड़ा था । अपने जीवन में एक बार यह विरक्त हो गये थे । इनके घर पर इम लोग प्रायः जाया

करते थे । यह अपने विद्यार्थियों को बहुत मानते थे । लाइबेरी की कुंजी मेरे सुपुर्व थी और मैं ही पुस्तकें निकाल कर दिया करता था । मुक्ते याद आया कि परिहत जी दो वर्ष के कैलेएहर अपने नाम ले गये हैं । खयाल आया कहीं इन्हीं वर्षों के एएट्रें स के प्रश्नपत्र से प्रश्न न पूछ बैठें । मैंने अपने सहपाठियों के साथ बैठकर उन प्रश्नपत्रों को इल किया । देखा गया कि उन्हीं प्रश्नपत्रों से सब प्रश्न पूछे गये हैं । परी ज्ञा मवन में पेंडित जी ने मुक्तसे पूछा कि कही कैसा कर रहे हो ? मैंने उत्तेजित हो कर कहा कि जीवन में ऐसा अच्छा परचा कभी नहीं किया । उन्होंने को से के बाहर के भी प्रश्न पूछे थे । मुक्ते विवश हो कर ५० में से ४६ अंक देने पड़े और कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ। यदि मैं लाइबेरियन महाशय का सहायक न होता तो अवश्य फेल हो गया होता ।

सन् १६०५ में पितानी के साथ में बनारस कांग्रेस में गया | पितानी के सम्पर्क में आने से मुक्ते भारतीय संस्कृति से प्रेम हो गया था | यह मौखिक प्रेम था | उसका ज्ञान तो कुछ या नहीं, किन्तु इसी कारण आगे चलकर मैंने एम० ए० में संस्कृत ली | सन् १६०४ में पूज्य मालवीय जी फैनाबाद आये थे | भारतघर्म महामंडल से संबन्ध होने के नाते वह मेरे पितानी से मिलने घर पर आये | गीता के एकाध अध्याय मुने | वे मेरे शुद्ध उच्चारण से बहुत प्रसन्त हुए और कहा कि एन्ट्रेंस पास कर प्रयाग आना और मेरे हिन्दू बोर्डिंग हाउस में रहना । पूज्य मालवीय नी के दर्शन प्रथम बार हुए थे | उनका सौम्य चेहरा और मधुर भाषण अपना प्रभाव डाले बिना रहता नहीं था | यद्यपि मैंने सेन्द्रल हिन्दू कांतेज में नाम लिखाने का विचार किया था, किन्तु साथियों के कारण उस विचार को छोड़ना पड़ा । एन्ट्रेंस पासकर में हलाहाबाद पढ़ने गया और हिन्दू बोर्डिंग हाउस में रहने लगा | मेरे ३-४ सहपाठी थे | हमको एक बड़े कमरे में रखा गया । छात्रावास में रहने का यह पहला अवसर था |

वंग मंग के कारण कांग्रेस में एक नये दल का जन्म हुआ था, जिसके नेता लोकमान्य तिलक, श्री विपिनचन्द्र पाल आदि थे। उस समय तक मेरे कोई खास राजनीतिक विचार न थे, किन्तु कांग्रेस के प्रति आदर और अद्धा का माव था। मैं सन् १६०५ में दर्शक के रूप में कांग्रेस में शरीक हुआ था। प्रिंस आव वेलस मारत आने वाले थे और उनका स्वागत करने के लिये एक प्रस्ताव गोखले ने कांग्रेस के सम्मुख रखा था। तिलक ने उसका घोर विरोध किया। अन्त में दवाव में उसे वापिस ले लिया, किन्तु उस समय परदाल से बाहर चले आये। विरोध की यह पहली ध्विन सुनायी पड़ी। सन् १६०६ में कलकत्ते में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। प्रयाग आने पर मेरे विचार तेजी से बदलने लगे। हिन्दू-बोर्डिंग हाउस उप विचारों का केन्द्र था। परिडत सुन्दरलालजी उस समय विद्यार्थियों के अगुवा थे। अपने राजनीतिक विचारों के कारण वे विश्वविद्यालय से निकाले गये। उस समय बोर्डिंग-हाउस में रात-दिन राजनीतिक चर्चा हुआ करती थी। मैं बहुत जलदी गरम दल के विचार का हो गया। इसमें से कुछ लोग कलकत्ते के अधिवेशन में शरीक हुए। रिपन कालेज में हम लोग ठहराये गये। नरम गरम दल का संघर्ष चल रहा था और यदि श्री दादामाई

नौरोजी समापित न होते तो वहीं दो डुकड़े हो गये होते। उनके कारण यह संकट टला। हस नवीन दल के कार्यक्रम के प्रधान द्यंग ये स्वदेशी-विदेशी माल का वहिष्कार द्यौर राष्ट्रीय शिद्धा। कांग्रेस का लद्य बदलने की भी बातचीत थी। दादाभाई नौरोजी ने द्यपने मायण में 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया श्रीर इस शब्द को लेकर दोनों दल में विवाद खड़ा हो गया। यद्यपि पुराने नेता बहिष्कार के विवद थे। उनका कहना था कि इससे विदेष श्रीर धर्मों का भाव फैलता है, तथापि बंगाल के लिए उनको भी इसे स्वीकार करना पड़ा।

जापान की विजय से एशिया में जन जाएति का आरम्भ हुआ। एशिया वासियों ने श्रपने खोये हुए श्रात्म-विश्वास को फिर से पाया श्रीर झंग्रेजों की ईमानदारी पर बो बालोचित विश्वास या वह उटने लगा। इस पीढ़ी का श्रंग्रेजी शिक्तितवर्ग समभता या कि श्रंग्रेज हमारे कल्याण के लिए भारत आया है और जब इमको शासन के कार्य में दक्त बना देगा. तब वह स्वेच्छा से राज्य सौंपकर चला जायगा। विना इस विश्वास को दर किये राजनीति में प्रगति श्रा नहीं सकती थी। लोकमान्य ने यही काम किया। इस नये दल की स्थापना की घोषणा कलकत्ते में की गयी। इसकी ह्योर से कलकत्ते में दो सभाएँ हई। एक सभा वड़ा वाचार में हुई थी। उसमें भी मैं मीजद था। इस सभा की विशेषता यह थी कि इसमें सब भाषण हिन्दी में हए थे। श्री विधिन-चन्द्रपाल श्रीर लोकमान्य तिलक भी हिन्दी में बोले थे। श्री पाल को हिन्दी बोलने में कोई विशेष कठिनाई नहीं प्रतीत हुई, किन्तु लोकमान्य की हिंदी दृटी फुटी थी। बड़ा बाजार में उत्तर भारत के लोग श्रिधिकतर रहते हैं। उन्हीं की सविधा के लिए हिन्दी में ही भाषण कराये गए ये। बंगाल में इस नरे दल का अच्छा प्रभाव था। कलकत्ते की कांग्रेस के बाद संयुक्त प्रांत को सर करने के लिए दोनों दलों में होड लग गयी। प्रयाग में दोनों दलों के बड़े नेता आये और उनके व्याख्यानों को सुनने का सुक्ते श्रावसर मिला । सत्रसे पहले लोकमान्य श्राये । उनके स्वागत के लिए हम लोग स्टेशन पर गये। उनकी सभा का आयोजन थोड़े से विद्यार्थियों ने किया था। शहर के नेताओं में से कोई उनके स्वागत के लिए नहीं गया। उनकी सवारी के लिए एक सज्जन घोड़ा गाड़ी लाये थे। हम लोगों ने घोड़ा खोल कर स्वयं गाड़ी खींचने का स्नाग्रह किया किन्त उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लोकमान्य के शब्द ये —'इस उत्साह को किसी श्रौर श्रच्छे काम के लिए सुरवित रिखये। ' एक वकील साहब के ब्राहाते में उनका व्याख्यान हुन्ना था। वकील साहब इलाहाबाद से बाहर गये हुए थे। उनकी पत्नी ने इजाजत दे दी थी। हम लोगों ने दरी विछायी। एक विद्यार्थी ने 'वन्दे मातरम्' गाना गाया श्रीर श्रीशेबी में माषण शुरू हुआ। लोकमान्य तर्क श्रीर युक्ति से काम लेते थे। उनके भाषण में हास्य-रस का भी पुट रहता था। किन्तु वह भावुकता से बहुत दूर थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी मसल है कि ईश्वर उसी की सहायसा करता है जो अपनी सहायता करता है। तो क्या तम समस्ते हो कि अंग्रेज ईश्वर से भी बहा है ! इसके कुछ दिनों बाद श्री गोखले आए और उनके वई व्याख्यान कायस्य पाठशाला में हए। एक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि आवश्यकता पडने पर इम और टैक्स देना भी बन्द

कर सकते हैं। इसके बाद श्री विपिनचन्द्र पाल आए और उनके ४ श्रोजस्वी ध्याख्यान हुए। इस तरह समय समय पर किसी न किसी दल के नेता प्रयाग आते रहते थे। लाला लाजपतराय श्रीर हैदररना भी श्राए । नरम दल के नेताश्रों में केवल श्री गोखले का कुछ प्रमाव हम विद्या-थियों पर पड़ा। इम लोगों ने स्वदेशी का वत लिया श्रीर गरम दल के श्रखबार मगाने लगे। कलकत्ते से दैनिक 'वन्दे मातरम्' श्राता था, जिसे हम बड़े चाव से पढ़ा करते थे। इसके लेख बड़े प्रभावशाली होते थे। श्री श्रार्थिन्द घोष इसमें प्रायः लिखा करते थे। उनके लेखों ने मुक्ते विशेष रूप से प्रमावित किया। शायद ही उनका कोई लेख होगा जो मैंने न पढ़ा हो श्रीर बिसे दूसरों को न पढ़ाया हो । पाचिडचेरी जाने के बाद भी उनका प्रमाव कायम रहा और मैं 'त्रार्य' का वर्षों माहक रहा। बहुत दिनों तक यह आशा थी कि वह साधना पूर्य करके बैगाल लौटेंगे श्रीर राजनीति में पुन: प्रवेश करेंगे। सन् १६२२ में उनसे ऐसी प्रार्थना भी की गयी थी, किन्तु उन्होंने अपने भाई वीरेन्द्र को लिखा कि सन् १६०८ के अरविंद की बंगाल चाहता है, किन्तु में सन् १६०८ का अपविंद नहीं रहा । यदि मेरे दंग के ६६ भी कभी तैयार हो जायँ तो मैं श्रा सकता हूँ। बहुत दिनों तक मुक्ते यह श्राशा बनी रही, किन्तु अन्त में जब मैं निराश हो गया तो उधर से मुँह मोड़ लिया। उनके विचारों में श्रोज के साथ-साथ सचाई थी। प्राचीन संस्कृति के भक्त होने के कारण भी उनके लेख मुक्ते विशेष रूप से पसन्द भाते थे। उनका जीवन बड़ा सादा था। जिन्होंने ग्रापनी पत्नी को लिखे उनके पत्र पढे हैं. वे इसको जानते हैं। उनके सादे जीवन ने मुक्तको बहुत प्रभावित किया। उस समय लाला हरवयाल अपनी छात्रवत्ति को छोडकर विलायत से लौट आये थे। उन्होंने सरकारी विद्यालयों में दी बानेवाली शिक्ता प्रणाली का विरोध किया था श्रीर 'हमारी शिक्ता-समस्या' पर १४ लेख पंजाबी में लिखे । उनके प्रभाव में श्राकर पंजाब के कुछ विद्यार्थियों ने पढ़ना छोड़ दिया था । उनके पढ़ाने का भार उन्होंने स्त्रयं लिया था। ऐसे विद्यार्थियों की धंख्या बहुत थोड़ो थी। हरदयालजी बड़े प्रतिभाशाली थे श्रीर उनका विचार या कि कोई बंडा काम बिना कठोर साधना के नहीं होता । एडविन् आरनोल्ड की 'लाइट आफ एशिया' को पढ़कर वह बिलकुल बदल गए थे । विलायत में भी श्यामबी कृष्ण वर्मा का उन पर प्रमाव पड़ा था। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए दो पाठ्यक्रम तैयार किए थे। इन सूचियों की पुस्तकों को पढ़ना मैंने आरम्म किया । उप्र विचार के विद्यार्थी उस समय रूस-बापान युद्ध, गैरीवाल्डी श्लीर मैजनी पर पुस्तकें श्रीर रूस के श्रातंकवादियों के उपन्यास पढ़ा करते थे। सन् १६०७ में प्रयाग से रामानन्द बाबू का 'माडर्न रिन्यू' भी निकलने लगा । इसका बड़ा आदर था । उस समय हम लोग प्रत्येक बंगाली नवयुक्क को कान्तिकारी समभते थे। बंगला-साहित्य में इस कारण और भी रुचि उत्पन्न हो गयी । मैंने रमेशचन्द्रदत्त त्रीर बंकिम के उपन्यास पढ़े स्त्रीर बंगला-साहित्य थोड़ा बहुत समभाने लगा । खदेशी के बत में हम पूरे उतरे । उस समय हम कोई भी विदेशी वस्त नहीं खरीदते थे। माध-मेला के अवसर पर इम स्वदेशी पर व्याख्यान भी दिया करते हे । उस समय म्योर कालेज के त्रिसिपल के निंग्स साहव ये । वह कट्टर एंग्लो-इशिडयन थे । हमारे स्वात्रावास में एक विद्यार्थों के कमरे में खदीराम बस की तसवीर थी। किसी ने प्रिंसिपल को इसकी सूचना दे दी। एक दिन शाम को वह आये और सीचे मेरे भित्र के कमरे में गए। मेरे मित्र कालेख से निकाल दिये गये, किन्तु श्रीमती एनी बेसेएट ने उनको हिन्दू कालेख में भरती कर लिया।

धीरे-धीरे इम में से कुछ का क्रान्तिकारियों से सम्बन्ध होने लगा। उस समय कुछ क्रान्तिकारियों का विचार या कि आई० सी॰ एस॰ में शामिल होना चाहिये, ताकि क्रान्ति के समय हम जिले का शासन सम्माल सकें। इस विचार से मेरे ४ साथी इक्कलैएड गये। मैं भी सन् १६११ में जाना चाहता था, किन्तु माताजी की आजा न मिलने के कारण न जा सका। इधर सन १६०७ में सुरत में फूट पड़ जुकी थी श्रीर कांग्रेस के गरम दल के लोग निकल श्राये थे। कन्वेन्शन बुलाकर कांग्रेस का विधान बदला गया। इसे गरम दल के लोग कन्वर्शन कांग्रेस कहते थे। गवनंमेएट ने इस फूट से लाभ उटाकर गरम दल को छित्र-भिन्न कर दिया। कई नेता जेल में डाल दिए गए। कुछ समय को प्रतिकृल देख भारत से बाहर चले गये और लन्दन, पेरिस, जिनेवा और वर्लिन में क्रांति के केन्द्र बनाने लगे और वहाँ से ही साहित्य प्रकाशित होता था । मेरे जो साथी विलायत पट्ने गये थे, वह इस साहित्य को मेरे पास मेजा करते थे। श्री सावरकर की 'वार आफ इण्डियन इनडिपेण्डेन्स' की एक प्रति भी मेरे पाष श्रायी थी। श्रीर मुक्ते वरावर हरदयाल का 'वन्दे मातरम्', वर्लिनका 'तलवार' श्रीर पेरित का 'इशिहयन सोशलाजिस्ट' मिला करता था। मेरे दोस्तों में से एक एन् १६०८ की लडाई में केल में बन्द कर दिये गये थे तथा श्रन्य दोस्त केवल वैरिस्टर होकर लौट आये। मैंने सन १६०८ के बाद से कांग्रेस के श्रिधिवेशनों में जाना छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग गरम दल के साथ थे। यहाँ तक कि जब कांग्रेस का श्रिधवेशन प्रयाग में हुआ, तब भी हम उसमें नहीं गये। सन १९१६ में जब कांग्रेस में दोनों दलों का मेल हुआ तब हम फिर बांग्रेस में आ। गए।

वी॰ ए॰ पास करने के बाद मेरे सामने यह प्रश्न आया कि मैं क्या कर. ! मैं कानून पढ़ना नहीं चाहता था, मैं प्राचीन इतिहास में गवेषणा करना चाहता था। म्योर कालेब में भी अच्छे-अच्छे अध्यापकों के सम्पर्क में आया। डाक्टर गंगानाथ का की मुक्तपर बढ़ी कृपा थी। बी॰ ए॰ में प्रोपेसर बाउन से इतिहास पढ़ा। भारत के मध्ययुग का इतिहास वह बहुत अच्छा जानते थे। पढ़ाते भी अच्छा थे। उन्हों के कारण मैंने इतिहास का विश्य लिया। बी॰ ए॰ पास कर में पुरातत्व पढ़ने काशी चला गया। वहां डाक्टर वेनिस और नारमन ऐसे सुयोग्य अध्यापक मिले। क्वींस कालेब में बो अभेब अध्यापक आते थे, वह संस्कृत सीखने का प्रयत्न करते थे। डाक्टर वेनिस ऐसा पढ़ाने वाला कम होगा। नारमन साहब के प्रति मो मेरो बड़ी अद्धा थी। जब मैं क्वींस कालेब में था, तब वहां आ शचीन्द्रनाथ सान्याज से परिचय हुआ। विदेश से आने वाला साहत्य वह मुक्तसे ले बाया करते थे। उनके द्वारा मुक्ते कान्तिकारियों के समाचार मिलते रहते थे। मेरी इन लोगों के साथ बड़ी सहानुभृति थी। किन्तु मैं डकैती आदि के सदा विद्य था। मैं किसी भी कान्तिकारी दल का सदस्य न था। किंतु उनके कई नेताओं

से परिचय था। वे मुक्तपर विश्वास करते थे और समय समय सर मेरी सहायता भी लेते रहते ये। सन् १९१३ में जब मैंने एम॰ ए॰ पास किया तब मेरे घरवालों ने वकालत पढ़ने का आग्रह किया। मैं इस पेशे को पसन्द नहीं करता था, किन्तु जब पुरातस्व-विभाग में स्थान न मिला, तब इस विचार से कि वकालत करते हुए मैं राजनीति में भाग हो सकूंगा, मैंने कानून पढ़ा।

सन् १६१५ में मैं एल०-एल० बी० पास कर वकालत करने फैजाबाद आया। मेरे विचार प्रयाग में परिपक्व हुए और वहीं मुक्तको एक नया जीवन मिला। इस नाते मेरा प्रयाग से एक प्रकार का आध्यारिमक संबन्ध है। मेरे जीवन में सदा दो प्रवृत्तियाँ रही हैं—एक पढ़ने लिखने की श्रोर, दूसरी राजनीति की श्रोर। इन दोनों में संघर्ष रहता है। यदि दोनों की सुविधा एक साथ मिल बाती है तो मुक्ते बड़ा परितोष रहता है श्रीर यह सुविधा सुके विद्यापीठ में मिली। इसी कारण वह मेरे जीवन का सबसे श्रच्छा हिस्सा है जो विद्यापीठ की सेवा में ब्यतीत हुआ श्रीर श्राज भी उसे मैं श्रपना कुढ़ व समकता हूँ।

सन् १६१४ में लोकमान्य मंडले जेल से रिहा होकर आए और अपने सहयोगियों को फिर से एकत्र करने लगे। श्रीमती बेसेयट का उनको सहयोग प्राप्त हुआ और होमरूल लीग की स्थापना हुई। सन् १६१६ में हमारे प्रांत में श्रीमती बेसेयट की लीग की स्थापना हुई। मैंने इस संबन्ध में लोकमान्य से बातें की और उनकी लीग की एक शाखा फैजाबाद में खोलना चाहा, किन्तु उन्होंने यह कहकर मना किया कि दोनों के उद्देश्य एक हैं, दो होने का कारण केवल इतना है कि कुछ लोग मेरे द्वारा कायम की गयी किसी संस्था में शरीक नहीं होना चाहते और कुछ लोग श्रीमती बेसेयट द्वारा स्थापित किसी स्थान में नहीं रहना चाहते। मैंने लीग की शाखा फैजाबाद में खोली और उसका मन्त्री चुना गया। इसकी और से प्रचार का कार्य होता या और समय समय पर समाश्रों का आयोजन होता था। मेरा सबसे पहला मावण अलीबन्धुओं की नजर-बन्दी का विरोध करने के लिए आमन्त्रित समा में हुआ था। मैं बोलते हुए बहुत हरता था, किन्तु किसी प्रकार बोल गया और कुछ सज्जनों ने मेरे मावण की प्रशंसा की। इससे मेरा उतसाह बढ़ा और फिर धोरे-धोरे संकोच दूर हो गया। मैं सोचता हूँ कि यदि मेरा पहला भावण बिगड़ गया होता तो शायद मैं मावण देने का फिर साहस न करता।

मैं लीग के साथ साथ कांग्रेस में भी था श्रीर बहुत जलदी उसकी सब कमेटियों में बिना प्रयत्न के पहुँच गया। महात्मा जी के राजनीतिक चेत्र में श्राने से धीरे धीरे कांग्रेस का रूप बदलने लगा। श्रारंभ में वह कोई ऐसा हिस्सा नहीं लते थे, किन्तु सन् १६१६ से वह प्रमुख माग लेने लगे। खिलाफ्त के प्रश्न को लेकर जब महाःमाजी ने श्रासहियोग श्रान्दोलन चलाना चाहा तो श्रासहियोग के कार्यक्रम के संबन्ध में लोकमान्य से उनका मत मेद था। जून १६२० में काशी में ए० श्राई० सी० सी० की बैठक के समय में इस संबन्ध में लोकमान्य से

बार्ते की । उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी सरकार के साथ सहयोग नहीं किया; प्रश्न असहयोग के कार्यक्रम का है । जेल से लौटने के बाद जनता पर उनका वह पुराना विश्वास नहीं रह गया था और उनका ख्याल था कि प्रोप्राम ऐसा हो जिस पर जनता चल सके । वह कौंसिलों के बहिष्कार के खिलाफ थे । उनका बहना था कि यदि आधी भी जरहें खाली रहें तो यह ठीक है, किन्तु यदि वहाँ जगहें मर जायगी तो अपने को प्रतिनिधि कहकर सरकार-परस्त लोग देश का अहित करेंगे।

उनका एक सिद्धान्त यह भी था कि कांग्रेस में अपनी बात रखी और अन्त में बो उसका निर्णय हो उसे स्वीकार करो । मैं तिलक का अनुयायी था, इसलिए मैंने कांग्रेस में कीं सिल-बहिष्कार के विकद्ध वोट दिया, किन्तु जत्र एक बार निर्णय हो गया तो उसे शिरोधार्य किया। वकालत के पेशे में मेरा मन न था। नागपुर के अधिवेशन में जब असहयोग का प्रस्ताव पास हो गया तो उसके अनुसार मैंने तुरन्त वकालत छोड़ दी। इस निश्चय में मुक्ते एक चए की भी देर न लगी। मैंने किसी से परामर्श भी नहीं किया क्योंकि मैं कांग्रेस के निर्ण्य से अपने को बंधा हुआ मानता था। मैंने अपने भविष्य का भी खयाल नहीं किया। पिता जी से एक बार पूछना चाहा, किंतु यह सीचकर कि यदि उन्होंने विशेष किया तो मैं उनकी आजा का उल्लंघन न कर एकंगा. मैंने उनसे भी अनुमृति नहीं मांगी। किंतु पिताबी को जब पता चला तो उन्होंने कुछ श्रापत्ति न की। केवल इतना कहा कि तुमको श्रपनी स्वतंत्र जीविका की कुछ फिक्र करनी चाहिये श्रीर जब तक जीवित रहें, मुक्ते किसी प्रकार की चिन्ता नहीं होने दो। असहयोग आदिलन के शरू होने के बाद एक बार पण्डित जवाहरलाल फैजावाद आये और उन्होंने मुक्तसे कहा कि बनारस में विद्यापीठ खुलने जा रहा है। वहां लोग तम्हें चाहते हैं। मैंने श्रापने प्रिय मित्र श्री शिवप्रसाद बी को पत्र लिखा। उन्होंने मुक्ते तरंत बला लिया। शिवप्रसाद जी मेरे सहपाठी ये श्रीर विचार-साम्य होने के कारण मेरी उनकी मित्रता हो गयी। वह बड़े उदार हृदय के व्यक्ति थे। दानियों में मैंने उन्हीं को एक पाया जो नाम नहीं चाहते थे। क्रांतिकारियों की भी वह धन से सहायता करते थे। विद्यापीठ के काम में मेरा मन लग गया । अद्धेय डाक्टर भगवानदास जी ने मुक्तपर विश्वास कर मुक्ते उपाध्यव बना दिया। उन्हीं की देख रेख में मैं काम करने लगा। मैं दो वर्ष तक छात्रावास में ही विद्यायियों के साथ रहता था । एक कुटुम्त्र-सा था । साथ-साथ हम लोग राबनीतिक कार्य भी करते थे। कराची में जब अलीबन्धुत्रों को सजा हुई थी, तब हम सब बनारस के गाँवों में प्रचार के लिए गये थे। श्रपना-श्रपना बिस्तर बगल में दब। नित्य पैदल घूमते थे। सन् १६२६ में डाक्टर साहब ने श्रध्यत्त के पद से त्यागपत्र दे दिया श्रीर मुक्ते श्रध्यत्त बना दिया। बनारस में मुक्ते कई नये मित्र मिले । विद्यापीठ के अध्यापकों से मेरा वड़ा मीठा सम्बन्ध रहा । श्री श्रीप्रकाशनी से मेरा विशेष स्तेह हो गया। यह श्रार्युक्त न होगी कि वह स्तेहवश मेरे प्रचारक हो गये। उन्होंने मुक्ते आचार्य कहना शुरू किया, यहाँ तक कि वह मेरे नाम का एक अंग बन गया है। खबसे वह मेरी प्रशंका करते रहते थे। यद्यपि मेरा परिचय जवाहरलाल बी से होमरूल श्रादोलन के समय से या तथापि श्री श्रीप्रकाश जी द्वारा उनसे तथा गयोश जी से मेरो घनिष्ठता हुईं। मैं उनके घर में महीनों रहा हूं। वह मेरी सदा फिक उसी तरह किया करते हैं जैसे माता अपने बालक की। मेरे बारे में उनकी राय है कि मैं अपनी फिक नहीं करता हूं, शरीर के प्रति बड़ा लापरवाह हूं। मेरे विचार चाहे उनसे मिलें या न मिलें उनका स्नेह घटता नहीं। रियास्ती दोस्ती पायदार नहीं होती, किन्तु विचारों में अन्तर हांते हुए मी हम लोगों के स्नेह में फर्क नहीं पड़ा है। पुराने मित्रों से वियोग दुःखदायी है। किन्तु शिष्टता बनी रहे तो संबन्ध में बहुत अन्तर नहीं पड़ता। ऐसी मिसाले हैं, किन्तु बहुत कम।

नेता का मुक्तमें कोई भी गुण नहीं हैं। महत्वाकांचा भी नहीं है। यह बड़ी कमी है। मेरी बनावट कुछ ऐसी हुई है कि मैं न नेता हो सकता हूं श्रीर न श्रन्थमक्त अनुयायी। हसका श्रर्थ नहीं है कि मैं अनुशासन में नहीं रहना चाहता। मैं व्यक्तिवादी नहीं हूं। नेताओं की दूर से आराधना करता रहा हूं। उनके पास बहुत कम जाता रहा हूं। यह मेरा स्वाभाविक संकोच है। आत्मप्रशंसा सुनकर कौन खुरा नहीं होता, श्रच्छा पद पाकर किसको प्रस्कता नहीं होती, कितु मैंने कभी इसके लिए प्रयत्न नहीं किया। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभापति होने के लिए मैंने श्रनिच्छा प्रकट की, किंतु श्रपने मान्य नेताओं के श्रनुरोध पर खड़ा होना पड़ा। इसी प्रकार जब पण्डित चवाहरलाल नेहरू ने मुक्तसे कार्यसमिति में श्राने को कहा, मैंने इनकार कर दिया किंतु उनके आग्रह करने पर मुक्त निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा।

मैं अपर कह चुका हूं कि मैं नेता नहीं हूं! इसलिए किसी नये आंदोलन या पार्टी का आरम्म नहीं कर सकता। सन् १६३४ में जब जयप्रकाशजी ने समाजवादी पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखा और मुक्ते सम्मेलन का समापित बनाना चाहा तो मैंने इनकार कर दिया। इसलिए नहीं कि समाजवाद को नहीं मानता था, किन्तु इसलिए कि मैं किसी बड़ी जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहता था। उनसे मेरा काफी स्तेह था और इसी कारण मुक्ते अन्त में उनकी बात माननी पड़ी। सम्मेलन मई सन् १६३४ में हुआ था। विहार में भूकम्प हो गया था। उसी सिलसिले में विद्यार्थियों को लेकर काम करने गया था। वहाँ पहली बार डाक्टर लोहिया से परिचय हुआ। भुक्ते यह कहने में प्रसन्ता है कि जब पार्टी का विधान बना तो केवल डाक्टर लोहिया और हम इस पज् में थे कि उद्देश्य के अन्तर्गत पूर्ण स्वाधीनता भी होनी चाहिए। अन्त में इम लोगों की विजय हुई। श्री मेहर अजी से पक बार सन् १६२८ में मुलाकात हुई थी। बम्बई के और मित्रों को में उस समय तक नहीं जानता था। अपरिचित व्यक्तियों के साथ काम करते मुक्को घवराहट होती है, किन्तु प्रसन्ता की वात है कि सोशलिस्ट पार्टी के समी प्रमुख कार्यकर्ता शीन ही एक कुटुम्ब के सदस्य की तरह हो गये।

यों तो मैं अपने स्वे में बरावर माषण किया करता था, किन्तु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में मैं पहली बार पटने में बोला। मौलाना मुहम्मद खली ने एक बार कहा था कि बङ्गाली और मद्रासी कांग्रेस में बहुत बोला करते हैं, बिहार के लोग अब खोगें को बोलते देखते हैं तो खिसक कर राजेन्द्रवासू के पास जाते हैं और कहते हैं कि 'रीवाँ बोली न', श्रीर यू० पी० के लोग खुद नहीं बोलते श्रीर जब कोई बोलता है तो कहते हैं, 'क्या बेवकूफ बोलता है!' हमारे प्रान्त के बड़े-बड़े नेताश्रों के श्रागे हम लोगों को कमी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक समय पिडत बवाहरलाल भी बहुत कम बोलते थे। किन्तु सन् १९३४ में मुक्ते पार्टी की श्रोर से बोलना पड़ा। यदि पार्टी बनी न होती तो शायद में कांग्रेस में बोलने का साहस भी नहीं करता।

पिडत जवाहरलाल जी से मेरी विचारधारा बहुत मिलती जुलती थी। इस कारण तथा उनके व्यक्तित्व के कारण मेरा उनके प्रति सदा आकर्षण रहा। उनके संबन्ध में कई कोमल स्मृतियाँ हैं। यहाँ केवल एक बात का उल्लेख करता हूँ। इम लोग अहमदनगर के किले में एक साथ थे। एक बार टहलते हुए कुछ पुरानी वातों की चर्चा चल पड़ी। उन्होंने कहा—'नरेन्द्रदेव! यदि में कांग्रेस के आदोलन में न आता और उसके लिए कई बार जेल की यात्रा न करता तो में इन्सान न बनता।' उनकी बहन कृष्णा ने अपनी पुस्तक में जवाहर लाल जी का एक पत्र उद्घृत किया है, जिससे उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। पिछत मोतीलाल जी की मृत्यु के पश्चात् उन्होंने अपनी बहिनों को लिखा कि पिता की संपत्ति मेरी नहीं है, मैं तो सबके लिए उसका ट्रस्टीमात्र हूँ। उस पत्र को पढ़कर मेरी आँखों में आंस आ गये और मैंने जवाहरलाल जी की महत्ता को समस्ता। उनको अपने साथियों का बड़ा खयाल रहता है और बीमार साथियों की बड़ी शुश्रुषा करते हैं।

महात्मा जी के आश्रम में चार महीने रहने का मौका मुक्ते सन् १६४२ में मिला। मैंने देखा कि वे कैसे अपने प्रत्येक च्या का उपयोग करते हैं। वह रोज आअम के प्रत्येक रोगी की पुछ-ताल करते थे। प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यकर्ता का खयाल रखते थे। आश्रमवासी अपनी छोटी-छोटी समस्याश्रों को लेकर उनके पास जाते ये श्रीर वह सबका समाधान करते थे। श्राश्रम में रोग-शय्या पर पहे-पड़े मैं विचार करता था कि वह पुरुव जो आज के हिन्दू धर्म के किसी नियम को नहीं मानता, वह क्यों असंख्य सनातनी हिन्दुओं का आराध्य देवता बना हुआ है। पश्चित समाज चाहे उनका मले ही विरोध करे, किंद्र अपढ़ जनता उनकी पूजा करती है। इस रहस्य को इम तभी समक्त सकते हैं, जब इम जानें कि भारतीय जनता पर अमण्-संस्कृति का कही श्रधिक प्रमाव पड़ा है। जो व्यक्ति घर-बार छोड़कर नि:श्वार्थ सेवा करता है, उसके श्राचार की स्रोर हिन्दू जनता ध्यान नहीं देती। परिडतजन मले ही उसकी निन्दा करें, किन्तु सामान्य बनता उसका सदा सम्मान करती है। श्राक्त पर सन् १६४१ में जब मैं जेज से छाटा तब महात्माची ने मेरे स्वास्थ्य के संबन्ध में गुक्तते पूछा और प्राकृतिक चिकित्वा के लिए आअम में बलाया । मैं महात्मा जी पर बोक्त नहीं डालना चाहता था । इसलिए कुछ बहाना कर दिया। पर जब मैं ए० आई॰ सी॰ सी॰ की बैठक में शारीक होने वर्धा गया और वहाँ बीमार पड़ गया. तब उन्होंने रहने के लिए आशह किया। मेरी चिकित्सा होने लगी। महास्माबी मेरी बड़ी फिक्र रखते थे। एक रात मेरी ताब्यत बहुत खराव हो गई। जो चिकित्सक नियुक्त ये, घबरा गये, यद्यपि इसके लिए कोई कारण न था। रात को १ बजे बिना मुक्ते बताये महात्माबी बगाये गये और वह मुक्ते देखने आये। वह उनका मीन का दिन या। उन्होंने मेरे लिए मीन तोड़ा । उसी समय मोटर भेनकर वर्धा से डःक्टर बुलाये गये । सुबह तक तबीयत सँमल गई थी। दिस्ली में स्टैफर्ड क्रिप्स वार्तालाध के लिए खाये थे। महात्मानी दिल्ली जाना नहीं चाहते थे, किन्तु आग्रह होने पर गये। जाने के पहले ममसे कहा कि वह हिन्दुस्तान के बँटवारे का खवाल किंधी न किसी रूप में लादेंगे। इसलिए उनकी दिल्ली जाने की इच्छा न थी। दिल्ली से बराबर फीन से मेरा तबीयत का हाल पूछा करते थे। वा भी उस समय बीमार थीं। इस कारण वे जल्दी लौट आये। जिनके विचार उनसे नहीं मिलते थे, यदि वे ईमान-दार होते थे तो वह उनको अपने निकट लाने की चेष्टा करते थे। उस समय महास्माबी सोच रहे ये कि जेत में वह इस बार मोजन नहीं करेंगे। उनके इस विचार को जानकर महादेव भाई बड़े चिन्तित हए । उन्होंने मुक्तसे कहा कि द्वम भी इस संबन्ध में महात्माजी से वार्त करी ! शास्टर लोहिया भो सेवाप्राम उसी दिन आ गये थे। उनसे भी यही प्रार्थना की गई। हम दोनों ने बहत देर तक बातें कीं। महात्माजी ने हमारी बात शान्तिपूर्वक सुनी, किन्तु उस दिन अन्तिम निर्णय न कर छके। बम्बई में जब हम लोग ६ अगस्त को गिरफ्तार हो गये तो स्पेशल ट्रेन में श्रहमदनगर ले जाये गये। उनमें महात्माजी, उनकी पार्टी श्रीर बम्बई के कई प्रमुख लोग थे । नेता श्रों ने उस समय भी महात्माजी से श्रान्तिम बार प्रार्थना की कि वह ऐसा काम न करें । किले में भी हम लोगों को सदा इसका मथ लगा रहता था।

सन् ४५ में इम लोग छूटे। मैं जवाहरलाल जी के साथ झलमोड़ा जेज से १४ जुन की रिहा हुआ। इस्छ दिनों के बाद मैं पूना में महात्माजी से मिला। उन्होंने पूछा कि सत्य और आहिंसा के बारे में श्रव इन्हारे क्या विचार हैं १ मैंने उत्तर दिया कि मैं सत्य की तो सदा से आराधना किया करता हूँ, किन्तु इसमें मुक्त से देदेह है कि विना उस्छ हिंसा के राज्य की शक्ति हम अंग्रेजों से छोन सकेंगे। महात्माजी के संबन्ध में श्रनेक संस्मरण हैं, किन्तु समयानाव से हम इससे अधिक दुख नहीं कहते।

इधर कई वर्ष से कांग्रेस में यह चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस में कोई पार्टी नहीं रहनी चाहिए। महात्माजी इसके विकद थे। देश के स्वतन्त्र होने के बाद भी मेरी राय थी कि अभी कांग्रेस से अलग होने का समय नहीं है, क्योंकि देश संकट से गुजर रहा है। सोशलिस्ट पार्टी में इस संवन्ध में मतभेद था, किन्तु मेरे मित्रों ने मेरी सलाह मानकर निर्णय को टाल दिया। मैंने यह भी साफ कर दिया था कि यदि कांग्रेस ने कोई ऐसा नियम बना दिया जिससे इम लोगों का कांग्रेस में रहना अर्थभव हो गया तो में सबसे पहले कांग्रेस छोड़ दूँगा। कोई भी क्यक्ति, जिसको आत्मसंमान का ख्याल है, ऐसा नियम बनाने पर नहीं रह सकता। यदि ऐसा नियम न बनता और पार्टी कांग्रेस छोड़ने का निर्णय करती तो यह तो ठीक है कि मैं आदेश का पालन करता, किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि मैं कहाँ तक उसके पद्ध में होता। कांग्रेस के निर्णय के बाद मेरे सब सन्देह मिट गए और अपना निर्णय करने में मुक्ते एक ज्ञ्रा भी नलगा। मेरे जीवन के कठिन अवसर, जिनका मेरे भविष्य पर गहरा असर पड़ा है, ऐसे

ही हुए हैं। इन मीं जों पर घटनाएँ ऐसी हुई कि मुक्ते ऋगना फैसला करने में कुछ देर न लगी। इसे मैं श्रपना सीमान्य समभता हूँ।

मेरे बीवन के कुछ ही वर्ष रह गए हैं। श्रारीर संपत्ति अच्छी नहीं है, किन्द्र मन में अब भी उत्साह है। सदा अन्याय से लड़ते ही बीता। यह कोई छोटा काम नहीं है। स्वतंत्र भारत में इसकी और भी आवश्यकता है। अपनी किन्दगी पर एक निगाह डालने से मालूम होता है कि बब मेरी आंखे मुदेंगी, मुक्ते एक परितोष होगा कि को काम मैंने विद्यापीठ में किया है, वह स्थायी है। मैं कहा करता हूँ कि यही मेरी पूँची है और इसी के आधार पर मेरा राजनीतिक कारोबार चलता है। यह सर्वथा स्थ है।\*

<sup># &#</sup>x27;बनवाणी' मई, सन् १६४७ ईसवी।

## प्रस्तावना

श्री गंगाशरण सिंहनी का आग्रह है कि मैं प्रस्तावना के रूप में श्राचार्य नरेन्द्रदेवनी की इस इ.पूर्व पुस्तक पर दो चार शब्द लिख दूँ। इस स्थित में तो मुक्ते "कहाँ राना मोन श्रीर कहाँ गाँगू तेनी?" वाली कहावत याद श्राती है। एक तरफ श्राचार्य नरेन्द्रदेवनी ऐसे प्रकांड विद्वान्, विविध विषयों के साधिकार जाता, सज्जनता के प्रतीक, श्राह्वतीय लेखक श्रीर वक्ता, राष्ट्रनेता, शिच्नक, कहाँ मेरे ऐसा साधारण व्यावहारिक छोटी छोटी बात की उलक्कनों में सदा पढ़ा रहने वाला साधारण पुरुष। हाँ मुक्ते इस बात का श्रवश्य श्रीममान हो सकता है और है कि कुक्ते नरेन्द्रदेवनी ने श्रपनी मित्रता, श्रपनी सहयोगिता, श्रपना स्तेह देकर सम्मानित किया और मेरे सामने श्रपने व्यक्तित्व के विभिन्न रूपों को सरलता श्रीर स्वच्छता से व्यक्त कर मुक्ते यह श्रवसर प्रदान किया कि मैं प्रत्यच्च देख सक् कि ऐसे विलच्चण जीव के लिए भी मनुष्य का शरीर धारण करना संभव है। मगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने ठीक ही कहा है—

यद्यद्विभृतिमत्सः भीमद्र्जितमेव वा । तत्तरेवावगच्छ स्वं मम तेजोऽशसम्भवम् ॥

इसमें कोई संदेह नहीं कि नरेन्द्रदेवबी में इस देवी तेबस् का श्रंश प्रचुरता से विद्यमान था। इनके उठ जाने से वास्तव में ससार से एक नर-रत्न खी गया।

नरेन्द्रदेवजी ने मुक्तसे यह कई बार कहा कि उनकी प्रवृत्ति दो ही तरफ रहती है—
एक तो दर्शन की तरफ श्रीर दूसरी राजनीति की तरफ । इन दोनों को वे छोड़ नहीं सकते ।
इन्हीं की सेवा, ध्यान, साधना, अध्ययन, व्यवहार में उनका जीवन व्यतीत हुआ । सदा इतने
श्रस्वस्य रहते हुए, राजनीतिक कार्य में सदा लगे रहते हुए, सदा लोगों से मिलते रहते हुए,
उन्होंने कहाँ से समय और शक्ति पायी कि अपने में विद्या की इतनी बृहत् राश्चि एकत्र कर
ली, यह सबके ही लिए सदा आश्चर्य की बात बनी रहेगी । मेरा यह उनको समकाना व्यर्थ
होता था कि आपको अपने स्वास्थ्य की चिन्ता करनी चाहिये । श्रापका जीवन हम सबके
लिए है, केनल श्रापके ही लिए नहीं है । यदि श्राप चले जाएँगे तो दर्शन श्रीर राजनीति
तो चलती ही रहेगी, पर आपके ऐसा पुरुष हम लोगों को नहीं मिलेगा । वे कहाँ माननेवाले
वे, और दर्शन का श्रध्ययन और राजनीति के कार्य में उन्होंने श्रपना समय लगाया और
स्रपना प्राया भी दे हाला ।

वे समी प्रकार के दर्शन के विशेषश थे। किसी भी युग के विचारों के संबन्ध में उनसे बातें की जा सकती थीं श्रीर जो कोई उनसे मिलता था वह कुछ श्राधक शान ही लेकर लीटता या। दर्शनों में उनको बौद्ध दर्शन से विशेष प्रेम था। आज यदि दुद्धदेव का व्यक्तित्व, बौद्ध-धर्म के आराध्य पुरुष और बौद्ध विचार हमारे देश की राजनीति में विशेष स्थान पा रहे हैं और यदि इस कारण इसका अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाव भी पढ़ रहा है, तो इसका अय नरेन्द्रदेवची को ही है, यद्यपि उन्होंने स्वयं इसका अनुमव न भी किया हो।

इन्होंने ही प्रथम बार राजनीतिक चेत्रों में बीद धर्म श्रीर बीद विचागें की चर्चों की जिसका प्रमाव सब पर ही पड़ा क्योंकि उनका श्रादर श्रीर सम्मान महातमा गान्धीजी से लेकर सभी राष्ट्र नेता श्रीर राजनीतिक करते थे। काशी विद्यापीठ जो कि उनका सबसे बड़ा कार्य चेत्र रहा है, उसके तो संपूर्ण वातावरण में नरेन्द्रदेवजी का व्यक्तिस्त, इनकी विचार शैली, इनकी कार्य प्रणाली, फैली रहती थी। ये बहाँ ही जाते थे सबको श्रपनी तरफ चुंबक की तरह श्राकर्षित कर लेते थे, सभी इनका संमान करते थे, सभी इनकी वातों को सुनने लगते थे। यदि उनका प्रमाव सर्वदेशिक हुश्रा तो कोई श्राश्चर्य की बात नहीं।

मेरी समक्त में इनके ऐसा बका अपने देश में कोई दूसरा नहीं या। कैसी सुन्दर इनकी माधा थी, कैसे घारा प्रवाह से ये बोलते थे, किस प्रकार से इनके एक वाक्य दूसरे वाक्य से शृंखलाबद रहते थे, यह तो सभी लोग जानते हैं जो उन्हें किसी भी विषय पर कभी भी सुन सके हैं। ब्यावहारिक राजनीति लिखने की वस्तु नहीं है, बोलने की ही वस्तु है। इस कारण मेरे हृदय में बड़ा दु:ख रह गया कि उनके भाषणों का कोई संग्रह नहीं किया जा सका। यदि वह होता तो राजनीति में वह उत्तमोत्तम साहित्य का स्थान ग्रहण करता और बहुतों को अपने विचारों को शुद्ध करने में सहायक होता और उन्हें समुचित व्यवहार के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता। यह बात तो रह गयी। जो उनके भाषणों को सुनते ये वे ऐसे मुख्य हो जाते थे कि किसी के लिए उनके शब्दों को लिपि-बद्ध करना कठिन होता था। राजनीतिक संमेजनों में अध्यत्व आदि के पद से जो भाषणा देने के लिए वे लिख भी रखते थे, उसे भी वे बोलते समय फेंक देते थे और बोलते ही जाते थे। इन भाषणों को एकत्र न कर संसार ने एक बहुत बड़ी निधि खो दी।

पर दर्शन लिखने की भी चीब है, और मुक्ते हवं है और सन्तोब है कि कम से कम सस पर तो वे ग्रंथ लिख ही गये। मैं अपने को और अने को को का बाब बचाई देता हूँ कि बौद्ध दर्शन पर उनका यह अपूर्व प्रन्य प्रकाशित हो रहा है। और बुद्ध भगवान् की २५ वी शतान्दी की चयन्ती के श्रुम अवसर पर हमें उसे देखने का सीमान्य भी प्राप्त हो रहा है। दुख इसका अवस्य है कि वे इसका प्रकाशन स्वयं न देख सके। उनके बीवन के अंतिम दिन में प्रात:काल से सार्थकाल तक उनके शान्त होने तक उनके साथ था। कई बार उन्होंने इस ग्रंथ की चर्चों की और संतोष प्रकट किया कि इसका प्रकाशन ऐसे श्रुम अवसर पर होने बा रहा है।

ऐसी अवस्था में गुके भी संतोष हैं कि इस सुन्दर और अपूर्व रचना की प्रस्तावना लिखने का गुके निर्मत्रण दिया गया है, और मेरी यही शुभ कामना है और हो सकती है कि इमारे देश के बहुत से लोग इससे आकर्षित हों, इसका मनन करें, इसका पठन-पाठन करें, और देश के पुरातन समय की एक महान विभूति ने बो कुछ विचार प्रकट किये हैं श्रीर बिन्हें वर्तमान काल की दूसरी विभूति ने लिपि-बद किया है, उन्हें समर्के श्रीर अपने देश की परम्परा का गर्व करें और उसके योग्य अपने को बनावें। मेरी यह भी हार्दिक श्रमिलाया है कि इसके द्वारा पिष्डत प्रवर लेखक की भी स्मृति सदा जामत रहे श्रीर बुद्ध मगवान श्रीर श्राचार्य नरेन्द्र-देव बी के श्रन्तर के लंबे श्रवसर की इमारी राबनितिक श्रीर सांस्कृतिक कहानी इमारे हृदयों को सदा बल और उत्साह देती रहे।

रावभवन, मद्रास १४ मार्च १६५६ श्रीप्रकारा राज्यपाल, मद्रास

# प्रथम खण्ड

प्रारम्भिक बौद्ध-धर्म तथा दर्शन



#### प्रथम अध्याय

## बुद्ध का जीवन

### भारतीय संस्कृति की दो घाराएँ

जिस समय भगवान् बुद्ध का लोक में जन्म हुन्ना, उस समय देश में ऋनेक बाद प्रचलित थे । विचार-जगत् में उथल-पुथल हो रहा था । लोगों की जिज्ञासा जग उठी थी । परलोक है या नहीं, मरण के अनन्तर जीव का अस्तित्व होता है या नहीं, कर्म है या नहीं, कर्म-विपाक है या नहीं; इस प्रकार के अनेक प्रश्नों में लोगों का कुतूहल था। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए लोग उत्सुक थे। ब्राह्मण श्रीर श्रमण दोनों में ही विचार-चर्चा होती थी। श्रमण श्रवै-दिक थे। ये वेद का प्रामाएय स्वीकार नहीं करते थे। ये यज-यागादि किया-कलाप को महस्व नहीं देते थे। इनकी दृष्टि में या तो इनका चुद्र फल है या ये निरर्थक श्रीर निष्पयोजनीय है। अमण श्रास्तिक श्रीर नास्तिक दोनों प्रकार के थे। इनके कई सम्प्रदाय तपस्या को विशेष महत्त्व देते थे। जो श्रास्तिक थे, वे भी जगत् का कोई सष्टा, कर्ता नहीं मानते थे। 'पालि निकाय' में जिन अमणों का उल्लेख है, उनमें प्रायः नास्तिक ही हैं। ब्राह्मण और अमण-ये दो संस्कृति-परम्पराएँ प्राचीन काल से चली ऋाती हैं। ये एक दूसरे से प्रभावित हुए हैं। इनमें नैसर्गिक वैर था। ब्राह्मण मुख्डदर्शन को श्रशुम मानते थे। ब्राह्मण सांसारिक थे। अमण श्रनागारिक होते थे श्रीर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ये सत्यान्वेत्रण के लिए किसी शास्ता के अधीन होते थे. उसके गण या संघ में प्रवेश करते थे। ब्राह्मण वैदिकधर्म के अनुसार मन्त्र, अर, दान, होम, मंगल, प्रायक्षित्तादि अनुष्ठान का विधान करते थे। धर्म का यह रूप बाह्य था। स्वर्ग की कामना से या श्रन्य लौकिक भोग की कामना से ये विविध श्रनुष्ठान होते ये। यहाँ में पश्वध भी होता था। कर्मकाएड का प्राधान्य था। ब्राह्मण-धर्म ब्रास्तिक था। ब्राह्मण सकत. दुष्कृत के फलविपाक में विश्वास करते थे। इनमें सत्य, ऋहिंसा, ऋस्तेय आदि के लिए पन्पात था । किन्तु वैदिकी हिंसा हिंसा नहीं समभी जाती थी । यह निस्पृह श्रीर सरल हृदय के होते थे और इनको विद्या का व्यसन था। इसलिए समाच में इनका आदर था। धीरे-धीरे इनका प्राधान्य हो गया, क्योंकि वेद-विहित अनुष्ठानों की विधि इन्हीं को मालूम थी। पुरोहित संकीर्ण हृदय श्रीर स्वायीं होने लगे श्रीर वे श्रपनेको सबसे ऊँचा समस्तने लगे। ब्राह्मण्-काल में परोहित मानुषी देवता हो गये। इस काल में वेद को शन्द-प्रमाण मानते थे। वर्णाश्रमधर्म की व्यवस्था इसी काल में प्रौढ़ हुई। तपस्या का भी माहात्म्य समका जाता या, क्योंकि उनका

विचार था कि दैवों ने श्रपने उच्च पद को तपस्या से प्राप्त किया था। धीरे-शीरे कोरे कर्मकाएड के विरुद्ध श्रायों में विद्रोह होने लगा; पशु-तथ के विरुद्ध श्रायाज उठने लगी। यह कहा जाने लगा कि यग-यागादि हीन हैं, ब्रह्म-ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। यह उपनिषत्-काल था। इस काल में ब्रह्मविद्या की चर्चा बड़ने लगी। ऋषि श्राश्रमों में निवास करते थे, ज्रोर ब्रह्म-चिन्तन में रत रहते थे। जिज्ञासु शिव्हा के लिए उनके पास जाते थे ख्रीर जिनको यह पात्र समभते थे, उनको शिव्हा देते थे। ब्राह्मण-धर्म के अन्तर्गत तापस भी होते थे, जिनको वैख्यानस कहते थे। इनके लिए जो ब्राह्मण-धर्म के अन्तर्गत तापस भी होते थे, जिनको वैख्यानस कहते थे। इनके लिए जो ब्राह्मण-विद्या था, उसका वर्णन विद्यानसस्त्रण में मिलता है। बौद्ध मिन्नुआं में भी ऐसे भिन्नु होते थे, जो वैख्यानसों के नियमों का पालन करते थे। इन नियमों को 'धृतंगण कहते हैं। बृत्तमूल-निकेतन, अरपयनिवास, रमशानवास, अध्यवकासवास, पांशुक्त धारण आदि 'धृतंगण हैं। (क्रिशों के अपयम से भिन्नु विशुद्ध होता है। वह 'धृतण कहलाता है। उसके श्रंग 'धृतंगण हैं।)

वैखानसों से प्रभावित होकर बौद्धों में भी इस प्रकार के यति होने लगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि जब बौद्धधर्म पूर्व से पश्चिम की ओर गया, तब यह परिवर्तन हुआ। पश्चिम देश में पूर्व देश की अपेता बाह्मणों का कहीं अधिक प्रभाव था। इन विद्वानों के अनुसार बौद्धधर्म का पूर्व का अल्यन्त सरल था। पश्चिम देश के बाह्मणों में बौद्धधर्म का प्रचार हो जाने के उपरान्त उनके प्रभाव से यह परिवर्तन घटित हुआ और 'धुतंग' का समादान लेनेवाला मित्तु अधिक आदर की हिन्द से देखा जाने लगा।

यह बात प्यान में रखने की है कि बुद्ध के समय में आस्तिक का अर्थ ईश्वर में प्रति-पन्न नहीं था और न वेद-निन्दक को ही नास्तिक कहते थे। पाणिनि के निवर्चन के अनुसार नास्तिक वह है, जो परलोक में विश्वास नहीं करता (नास्ति परलोको यस्य सः)। इस निर्वचन के अनुसार बौद्ध और जैन नास्तिक नहीं हैं। बुद्ध ने अपने स्त्रान्तों में (संवादों में) नास्तिक-वाद को मिथ्यादृष्टिकहकर गहिंत किया है। बुद्ध के समकालीन 'अजित-केश-कम्बल', जो स्वयं एक गण के आचार्य थे, नास्तिकथादी थे। प्राचीनकाल के लिये यह गौरव का विषय है कि भारतीय कर्म-फल के महत्त्व पर जोर देते थे, ईश्वर के अस्तित्व पर नहीं। मानव-समाज की स्थिति और उन्नति के लिए समाज में व्यवस्था का होना आवश्यक है और यह तभी हो सकती है, जब सब लोग इसमें प्रतिपन्न हों कि अशुम कर्म का अशुम, शुम कर्म का शुम और व्यामिश्र का व्यामिश्र फल होता है। यह सदाचार तथा नैतिकता की भित्ति है।

## बुद्ध का प्रादुर्भाव

ऐसे काल में — जब इन दार्शनिक पश्नों पर विचार-विमर्श होता था और सद्-एहस्थ भी सत्यान्वे गए में घर-बार छोड़कर मित्तु या वनस्थ होते थे — बुद्ध का शाक्य-वंश में बन्म हुन्ना। इनका कुल क्तिय श्रीर गोत गौतम था। इनका नाम सिद्धार्थ था। ये राजा शुद्धोदन के पुत्र थे। उस समय पूर्व के देशों में क्तियों का प्राधान्य था। ब्रह्मजानी राजा बनक, जो ब्राह्मणों को भी ब्रह्म-विद्या का उपदेश करते थे, मिथिला के थे। बौद्धधर्म श्रीर जैनधर्म के प्रतिष्ठापक

भी चित्रिय थे। ये धर्म वैदिक्षधर्म के विरोधी थे, खादि बुद्ध ने सद्-त्राह्मणों के लिए अपशब्द कहना तो दूर रहा, उनकी प्रशंसा ही की है। इत्रिय ब्राह्मण-पुरोहितों के प्रतिपत्ती थे। वे उनकी अपनेसे ऊंचा मानने को तैयार नहीं थे। ब्राह्मण प्रन्थों में प्रतिवादी के बचन को ब्राह्मण 'चित्रिय के शब्द' कहते थे। इससे जापित होता है कि वे चित्रयों को अपना प्रतिद्वन्द्वी मानते थे। 'पालि निकाय' में चित्रयों को वर्णों की ल्याना में प्रथम स्थान दिया है।

शावय-वंश की राजधानी किप ज़वस्तु थी। तिका राज्य छोटा-सा राज्य था। उस समय भारत में एक सुद्द विशाल राज्य न था, जैसा कि ऋगे ज्वलकर नन्दों ने संगठित किया, जिसमें जन्द्रगुप्त मौर्य ने वृद्धि की। जातकों से मालूम होता है कि जुद्ध के पूर्व १६ महाराष्ट्र थे। जुद्ध के काल में जार प्रधान राज्य संगठित हो रहे थे। इन १६ में से कुछ राष्ट्र छान्य राष्ट्रों में सिमिलित कर लिये गये। इस कारण महाराष्ट्रों की संख्या घटने लगी। जार प्रधान राष्ट्र ये थे— (१) मगध, जिसमें छांग शामिल था छौर जिसका राजा विम्वित्य था; (२) कोशल, जिसकी राजधानी आवस्ती थी, जिसमें काशी सिम्मिलित थी छौर जिसका राजा प्रसेनिजन् था; (३) कौशाम्बी, जिसका राजा वत्सराज उदयन था छौर (४) छावन्ती, जिसका राजा ज्वरह्मचौत था। इन चार राज्यों की राजंशिनियाँ छांगे जलकर बौद्ध में की केन्द्र हो गई।

सिद्धार्थ ने राजकुमारों की भाँति शिवा प्राप्त की । इनके पिता वैदिक धर्म के अनुयायी थे। सिद्धार्थ विचारशील थे श्रौर इसलिए इनकी उत्तुकता जीवन के रहस्यों को जानने के लिए बड़ने लगी। सांसारिक सुखों से ये विरक्त हो गये। संसार से इनकों उद्देग उत्पन्न हुन्ना श्रौर परमार्थ-सत्य की खोज में एक दिन इन्होंने घर से ऋभिनिष्कमण किया ऋौर का गय बस्त्र धारख कर मित्तु-भाव प्रहण किया । उस समय तापसों की विशेष प्रसिद्धि थी । सिद्धार्थ के पिता के यहाँ काल-देवल आदि तापस आया करते थे। एक तपीवन में उनको मालूम हुआ कि विम्ब-प्रकोष्ठ में 'श्राराड-कालाम' नामक तापस रहते हैं, जो निःश्रेयस् का ज्ञान रखते हैं। यह सुनकर सिद्धार्थं अराड के तपोवन में गये । वहाँ उनका खागत हुआ । सिद्धार्थ ने पूछा कि जरा-मरण-रोग से सत्त्व ( जीव ) कैसे विमुक्त होता है ? 'ग्रराह' ने संत्रेप में ग्रपने शास्त्र के निश्चय को क्ताया । उन्होंने संसार की उत्पत्ति स्रौर त्रिवर्त्तन को समकाया । तन्त्रों की शिद्धा देकर उन्होंने नैष्ठिक-पद की प्राप्ति का उपाय भी बताया। किन्तु सिद्धार्थ को 'अराड' की शिद्धा से सन्तोय नहीं हुआ । विशेष जानने के लिए वे 'उद्रक-रामपुत्र' के आश्रम को गये, किन्तु इनके भी दर्शन को सिद्धार्थं ने स्त्रीकार नहीं किया। इनकी शिह्मा सांख्य-योग की थी। जब इनसे परितोव न हुआ, तब ये श्रनुत्तर ( सर्वश्रेष्ठ ) शांतिवर-पद की गर्वे ग्णा में 'उरुवेत्ता' आये श्रौर 'नेरझना' (या नैरक्करा) नदी के तट पर आवास किया। इन्होंने विचार किया कि मुक्तमें भी अद्घा है, बीर्य है, स्मृति, समाधि और प्रजा है; मैं खर्य धर्म का साज्ञात्कार करूँगा।

वुद्ध के समसामिक हमने ऊपर कहा हैं कि बुद्ध के समय में अनेक वाद प्रचलित थे। 'दीघनिकाय' के ब्रेंबाजाल-सुत्त में इन वादों का उल्लेख हैं। इनका वर्णन यहाँ देना आवश्यक हैं; किन्तु बुद्ध के समसामिक जो ६ शास्ता—संघी, गणी, गणाचार्य और तीर्थक्कर थे; उनका संचेप में इम महावीर हैं। इनमें केवल यही श्रास्तिक थे। श्रजित-केश-कम्बल के मत से न दान है, न इष्टि, न हुत, न सुकृत ऋौर न दुव्कृत कर्म का फत्त-विपाक है, न इह लोक है, न परलोक, न अमण-बाह्मण हैं, जिन्होंने अभिजावल से इहलोक परलोक का साज्ञान्कार किया है। मनुष्य चातु-र्महाभृतिक है। जब वह कात ( मृत्यु ) करता है, तब पृथिवी पृथिवी-काय को अनुपगमन करती है. "इत्यादि । इन्द्रियाँ आकाश में संक्रमण करती हैं । बाल और परिडल काय-भेद से विनष्ट होते हैं, मरुणानन्तर वे नहीं होते । 'संजय' का कहना था कि प्राणातिपात ( वध ), अदत्ता-दान ( श्तेय ), मृषावाद श्रीर परदार-गमन से पार नहीं होता श्रीर दान-यत्र श्रादि से पुष्प का आगम नहीं होता । मक्खिजि-गोसाज नियति गदी थे । वे मानते थे कि सब सन्त्र ( जीव ) श्रवश हैं, श्रवीर्य हैं । उनमें न वत्त हैं, न वीर्य है, न पुरुष-पराक्रम । उनके श्रनुसार हेतु नहीं है, सत्वों के संक्लेश का प्रत्यय ( हेतु ) नहीं हैं; सत्त्व अहेतुक क्लेश भोगते हैं और विना हेत-प्रत्यय के विशुद्ध होते हैं। गोसात त्र्याजीवक सम्प्रदाय के संस्थापक थे। वे कहते थे कि बाल श्रीर पिएडत सब सन्ध-संसरण कर दुःख का अन्त करते हैं। इसे संसार-शुद्धि कहते हैं। ये अर्चेत्रक थे श्रीर श्रनेक प्रकार के कष्ट-तप करते थे। जेतवन के पीछे उनका एक स्थान था। ये पंचामि तापते थे, उत्कुटिक थे श्रीर चमगादड़ की भाँति हवा में भूलते थे। 'पालि निकाय' में इनको मुक्ताचार कहा है। एक सूत्रान्त में इनको 'पुत्तमताय पुत्ता' कहा है, श्रर्थात् यह उस माता के पुत्र हैं जिसके पुत्र मर जाते हैं। बुद्धघोप के अनुसार 'पूरण' आत्मा को निष्क्रिय और कर्म को नहीं मानते थे। 'श्रजित' नास्तिक थे श्रीर कर्म-विपाक को नहीं मानते थे। 'गोसाल' नियतिवादी थे, ये कर्म और कर्म-फल दोनों का प्रतिषेध करते थे।

बुद्ध श्राजीवकों को सबसे बुरा सममते थे। तापस होने के कारण इनका समाज में श्रादर था। लोग निमित्त, शकुन, स्वम श्रादि का फल इनसे पूछते थे। श्रशोक श्रोर उनके पीन 'दशरथ' के लेखों में श्राजीवकों का उल्लेख है। इनके श्रातिरिक श्रीर भी तापस थे जो शरीर को नाना प्रकार के कह देते थे। कोई सन का कपड़ा पहनता था; कोई कुश-चीर, कोई केश-कम्बत घारण करता था, कोई उलूक-पन्न धारण करता था, कोई केश-खुझन करता था; कोई करण्यक पर शयन करता था (करण्यकापाश्रय), कोई गोत्रतिक, कोई मृगन्नतिक होता था, किसी की उच्छब्ति थी। ये हिम-वात-सूर्यादि दु:ख को सहन कर श्रनेक प्रकार से शरीर का श्रातापन-परितापन करते थे। इनका विश्वास था कि दु:ख से सुख की प्राप्ति होती है। इसी कारण उस युग में तापसों का बड़ा श्रादर था। उनका कष्टमय जीवन को स्वीकार करना एक बड़ी बात समभी जाती थी। श्राश्रय होता है कि 'श्रजित-केश-कम्बत' ऐसे लोगों के लिए समाज में श्रादर था। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि ये तापस थे। ये तपस्या किस उद्देश्य से करते थे, यह भी खात नहीं है। ये लोग श्रद्भुत कर्म दिखाते थे; यह दावा करते थे कि इन्होंने श्रुद्धियाँ प्राप्त की है। श्रतः इसमें कोई श्राक्षर्य नहीं है कि बुद्ध ने भी 'नेरखना' के तट पर रह कर ६ वर्ष

कठोर तपस्या की; क्योंकि उस समय नैष्ठिक-यद की प्राप्ति के लिए तप आवश्यक समका जाता था।

## वुद्धत्व-प्राप्ति

बुद्ध के साथ पाँच श्रन्थ मिन्नु भी थे। उन्होंने श्रनशन-त्रत यह समक कर किया कि इससे वह जन्म-मरण पर विजय करेंगे। वे एक तिल-तरां चुल पर रहने लगे। इसका परिमाण यह हुआ कि बुद्ध श्रत्यन्त करा हो गये। वह त्यास्थिरोप रह गये। 'बुद्ध-चरित' के शब्दों में तब उनको मालूम हुआ कि यह धर्म विराग, बोध, मुक्ति के लिए नहीं है; दुर्वल इस पद को नहीं पा सकता। ऐसा विचार करके बुद्ध पुन: भोजन करने लगे। जब उनका शरीर और मन स्वस्थ हुआ, तब उन्होंने समाधि लगाई। उन पाँच भिन्नुश्चों ने श्रसन्तुष्ट होकरं उनका साथ छोड़ विया। सिद्धार्थ बोध के लिए कृतसंकल्प हो श्रश्यत्थमूल में पर्यक्षवद्ध हुए और यह प्रतिज्ञा की कि जबतक में कृतकृत्य नहीं होता, तब तक इसी श्रासन में बैठा रहूँगा। रात्रि के प्रथम याम में उनको पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ, दूसरे याम में दिव्य-चन्नु विशुद्ध हुआ, श्रन्तिम याम में द्वादश प्रतीत्य-समुत्याद का सान्नात्कार हुआ और श्रद्धणीदय में उनको सर्वज्ञता का प्रत्यन्त हुआ। यह उनका बुद्धत्व है। उस दिन से वे बुद्ध कहलाने लगे। सर्वज्ञता का सान्नात्कार कर भगवान ने जो प्रीतिवचन (उदान) कहे, उनको हम यहाँ उद्धत करते हैं— "कष्टमय जन्म बार-बार लेना पड़ा। मैं एहकारक की खोज में संसार में व्यर्थ भन्कता रहा। किन्तु एहकारक! श्रद्ध मैंने तुक्ते देख लिया। अब तू किर एहनिर्माण न कर सकेगा। तेरी सब कड़ियाँ दूट गई; एह-शिखर दह गया। चित्त-निर्वाण का लाम हुआ; तृष्णा का त्वय देख लिया।"

सात सप्ताह तक वे विविध वृत्तों के तले बैठकर विमुक्ति-सुल का आनन्द लेते रहे।
भगवान् को बुद्ध, तथागत, सुगत आदि कहते हैं। भगवान् के आवक सौगत, शाक्यपुत्रीय,
बौद्ध कहलाते हैं। ऐसी कथा हैं कि बुद्धत्व प्राप्त कर भगवान् को धर्मोपदेश में अनिच्छा हुई;
किन्तु ब्रह्मा सहंपति की प्रार्थना पर धर्मोपदेश के लिए राजी हुए। पहले उनका विचार 'अराइ-कालाम' और 'उद्रक-रामपुत्र' को धर्म का उपदेश (देशना) देने का हुआ, किन्तु यह जानकर
कि वे अब जीवित नहीं हैं, उन्होंने उन पाँच भिद्धुओं को धर्म का उपदेश करने का निश्चय किया
जो उनका साथ छोड़कर 'अरुष्पित्तन' मृगदाव (सारनाथ, काशी के पास) को चले गये थे। आगाड़
पूर्णिमा के दिन उनका पहला उपदेश 'सारनाथ' में हुआ। यह उपदेश धर्मचक-प्रवर्त्तन-सूत्र
है। यहीं धर्मचक का प्रथम बार प्रवर्तन हुआ। इसलिए सारनाथ भिद्धुओं का एक तीर्थ हो
गया। पाँचों भिद्ध प्रथम शिष्य हुए। वाराण्यसी का एक विण्क-पुत्र 'यश' भी संसार से विरक्त हो
अरुष्पित्तन आया। वह भी भगवान् से उपदेश पाकर भिद्धु हो गया। यह संवाद पाकर उसके
भूभ मित्र मी भिद्धु हो गये। इस प्रकार इन ६० भिद्धुओं को लेकर बुद्ध-शासन का आरम्भ
हुआ। भगवान् ने एक संघ की प्रतिष्ठा की। आगे चलकर जब संघ के नियम बने, तब संघ
की सदस्यता के लिए एक विधि रखी गई। इसे 'उपसंपदा' कहते हैं। मध्यदेश में १०
भिद्धुओं के और प्रत्यन्तिक जनपदों में पाँच भिद्धुओं के संव के संमुख 'उपसंपदा' होती थी।

श्चारम्भ में जब संघ नहीं था, तब पहले शिश्यों की उपसंपदा 'एहि भिन्नो' इस वाक्य से हुई। पंचवर्गीय भिन्नुश्रों की उपसंपदा इसी प्रकार हुई। इसी प्रकार जब भगवान् ने श्चानन्द के श्चामह पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की श्चाजा दी तो महाप्रजापती गोतमी की ( जो पहली भिन्नुश्रों थी ) उपसंपदा भिन्नुश्रों के गुरुधमीं को स्वीकार करने से हुई।

## धर्म-प्रसार-चारिका

भगवान् ने धर्म-प्रचार के लिए इन ६० मिल्लु श्रों को भिन्न-भिन्न दिशाश्रों में भेवा और स्वयं 'उक्वेजा' की श्रोर गये। वहां 'उक्वेल-काश्यप' श्रीर उनके दो भाई एक वृहत् संघ के साथ निवास करते थे। ये जटिल थे। इनको भी उपदेश देकर भगवान् ने शासन में दीन्तित किया। इन जटिलों की श्रास-पास बहुत ख्याति थी। मगध के महाराज विम्निसार भी इनका बहुत श्रादर करते थे। यह जानकर कि वे बुद्ध के शासन में प्रवेश कर गये, उनको बड़ा श्राश्चर्य हुआ। इससे बुद्ध की ख्याति फैली श्रीर स्वयं विम्निसार उपासक हो गये। पहस्थ शिष्य उपासक उपासिका कहलाते थे। भगवान् चारिका (भ्रमण) करते हुए किपलवस्तु पहुँचे श्रीर वहाँ कई दिन ठहरकर उन्होंने धर्म का उपदेश किया। शास्य-कुल के श्रनेक युवक भिन्नु हो गये। बुद्ध के पुत्र राहुल भी भिन्नु हुए। यहाँ से भगवान् राजपह श्राये। उस समय वहाँ श्रमण 'संजय' श्रपने संघ के साथ रहते थे। इस संघ में 'शारिपुत्र' श्रीर 'मीद्गल्यायन' थे। ये भी बौद्ध-भिन्नु हो गये। इन्होंने भिन्नु 'श्रश्वित् है। यह श्रमण गीतम की शिन्ना का सार सुना था। यह शिन्ना इस गाथा में उपनिबद्ध है। यह श्रनेक स्थानों पर उत्कीर्ण पाई गई है—

वे धम्मा हेतुप्पभवा तेसं हेतुं तथागतो श्राह । तेसं च यो निरोधो एवं वादी महासमणो ॥

ये दो श्राप्रशायक कहलाते हैं। इस प्रकार धीरे-धीरे बौद्धधर्म फैलने लगा। हम इस धर्म के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों का उल्लेख श्रागे करेंगे श्रीर बुद्ध की बताई निर्वाण की साधना का भी दिग्दर्शन करायेंगे। तथा विकास-कम से बौद्ध दर्शन के विभिन्न वादों का भी श्रालोचन करेंगे। यहाँ श्रायदेव के शब्दों में इतना कहना पर्याप्त होगा—

धर्मे समासतोऽहिंसां वर्णयन्ति तथागताः। शुन्यतामेव निर्वाणं केवलं तिवहोभयम्॥

श्रहिंसा श्रीर निर्वाण ये दो धर्म जो स्वर्ग-विमुक्ति-प्रापक हैं, तथागत द्वारा वर्णित हैं। यह शान श्रीर योग का मार्ग है। भगवान ने स्वयं कहा है कि जिस प्रकार समुद्र का एक रस लवण-रस है, उसी प्रकार मेरी शिवा का एक रस विमुक्ति-रस है। श्रायुर्वेदशास्त्र के श्रनुसार भग-धान की भी चतुः स्त्री है—दुःख है, दुःख का हेतु है, दुःख का निरोध है, दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपत्ति (मार्ग) है। भगवान यद्यपि ब्रह्म या ईश्वर श्रीर श्रात्मा की सत्ता को नहीं मानते थे, तथापि पुनर्जन्म, परलोक में प्रतिपत्र थे। वे ब्राह्मणों के लोकवाद श्रीर देववाद को मानते थे। वे देव, यन्त, किन्नर, श्रमुर, प्रेत की सत्ता श्रीर स्वर्ग-नरक की कल्पना को मानते थे। हम ऊपर कह चुके हैं कि वे नास्तिक नहीं थे। वे कर्म श्रीर कर्म का फल मानते थे। बौद्धधर्म के प्रसार का यह फल हुआ कि तापसें और नास्तिकों का प्रभाव बहुत कम हो गया। इसी कारण निर्प्रन्थ और आजीवक बौद्ध-भिन्नुओं की हँसी उड़ाया करते थे कि थे जब तपस्या नहीं करते, तब निर्वाण का लाभ क्या करेंगे? बौद्ध-भिन्नुओं ने एक प्रबल संघ स्थापित किया, जो राजाओं का, विशेष कर अशोक का प्रश्रय पाकर उन्नत अवस्था को पहुँचा।

## वर्षावास और प्रवारणा

बुद्ध भिन्नुत्रों के साथ चारिका करते थे; भिन्नुत्रों के सन्देहों का निराकरण करते थे; उनको धर्म-विनय (भिद्धुत्रों के नियम ) की शिद्धा देते थे; जो तीर्थिक उनसे प्रश्न करने श्राते थे, उनसे संलाप करते थे श्रीर ग्रहस्थों को धर्म का उपदेश देते थे। वर्श ऋतु में चारिका बन्द हो जाती थी; मिल्लु एकस्थ होते थे। उपासक उनको वर्शवास का निमंत्रण देते थे। उपासक उनकी भिक्ता की व्यवस्था करते थे श्रौर भिक्त उनको धर्मापदेश देते थे। इस प्रकार उनमें खादान श्रीर प्रतिदान होता था श्रीर संघ की एकता सिद्ध होती थी। वर्ष के अन्त में एक उत्सव होता था जिसे प्रवारणा ( पवारणा ) कहते थे । इस उत्सव में भिन्न और उपासक सब संमिलित होते ये श्रीर एक भिन्नु सभी भिन्नुत्रों श्रीर उपासकों की धर्मोपदेश देता था। वे दिन में उपोसथ (मत) रखते थे और सायंकाल को संमेलन होता था। एक भिन्तु दूसरे के पाप को श्राविष्कृत करता था श्रीर वह पाप स्वीकार करता था । श्रन्त में उपासकों द्वारा लाई हुई दान की वस्तुएँ भिद्धुत्रों में बाँट दी बाती थीं। हर पाँचवें वर्ष प्रवारणा का उत्सव विशेष समारोह से होता था। यह पंचवार्धिक परिवद् कहलाती थी। यद्यपि 'पालि निकाय' में इसका उल्लेख नहीं है, तथापि अशोकावदान, दीपवंश, महावंश श्रीर चीनी यात्रियों के विवरण से इसके अस्तित्व का पता चलता है। फाहियान की यात्रा के विवरण से मालूम होता है कि 'खारा' के राजा ने पंचवार्षिक परिषद् को बुलवाया था, जिसमें उन्होंने अपना सर्वस्व दान में दे दिया । होनत्सांग ने भी कृचा श्रीर वामियान में इस उत्सव को देखा था। वैदिक विश्वजित् यज्ञ में भी सर्वसम्पत्ति का दान होता था। ५२६ ई० में चीन के महाराज ने भी पंचवार्धिक परिषद को श्रामंत्रित किया था। इससे मालूम होता है कि बौदों के जीवन में इस उत्सव का विशेष स्थान था।

श्राश्चर्य है कि 'विनयपिटक' में इसका उल्लेख नहीं है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि विनय में केवल भिज्ञुश्चों के संबन्ध में बातें कही गई हैं श्चीर उपासकों की उपेदा की गई है। वर्ष के उत्सव के वर्णन में भी उपासकों का उल्लेख श्चप्रत्यज्ञ रूप से श्चाता है। इस इम 'जुड़ावमा' के ११ वें खन्धक का पाठ करते हैं, तब हम देखते हैं कि केवल भिज्ञु श्चीर उनमें भी विशेषकर श्चर्हत् (श्चर्हत् वह है जिसने निर्वाण का लाम किया है) का ही उल्लेख होता है। इन्हीं का प्राधान्य है। प्रथम धर्म-संगीति में, जो वर्षावास के समय हुई, केवल श्चर्हत् ही रहे, उपासक नहीं। हेनत्सांग मगध देश के वर्णन में लिखते हैं कि उस स्थान के पश्चिम वहाँ श्चानन्द ने श्चर्हत् पद प्राप्त किया, श्चराक द्वारा निर्मित एक स्तूप था। इसी स्थान में महासंच निकाय ने धर्म का संग्रह किया था। जो शैद्ध की श्चवस्था में ये, या उस श्चवस्था को पार कर

चुके थे; किन्तु महाकाश्यप की धर्म-संगीति में शरीक नहीं किये गये थे, वे वहाँ एकत्र हुए। उन्होंने कहा कि जन्नतक शास्ता ( जुद्ध ) थे, वे हम सन्नको उपदेशा देते थे; किन्तु धर्मराज के परिनिर्वृत्त ( निर्वाण में प्रविष्ट ) होने के बाद से श्रत्र चुनाव होता है। उन्होंने श्रापस में निश्चय किया कि इमको भी धर्म का संग्रह करना चाहिये। इस संगीति में भिन्न और उपासक दोनों बड़े समृह में सैमिलित हुए थे। उन्होंने भी सूत्र, विनय, श्रिमिधर्म, संयुक्तिपटक श्रीर धारणीपिटक को संग्रह किया । इस निकाय को 'महासांत्रिक' इसलिए कहते हैं; क्योंकि इसमें उपासक श्रीर भिन्तु दोनों का एक वड़ा समुदाय शरीक हुआ था। इसमें संदेह नहीं कि इस बृत्तान्त से श्रीर द्वितीय संगीति के श्रवसर के संघमेद के बृत्तान्त से विरोध है; किन्तु जैसा कि 'श्रोल्डेनवर्गं' ने कहा है, इस द्वितीय संगीति के विवरण राजग्रह की संगीति से पहले के हैं। महासंघिकों का प्रथक होना भी दोनों धर्मसंगीतियों के कुछ विवरणों से पुराना हो सकता है। चीनी यात्री के इस कथन का समर्थन प्रथम संगीति के उन विवरणों से होता है जो दो परि-निर्वाशासत्र के परिशिष्ट हैं। इनके अनुसार परिषद् में कम से कम सब प्रकार के भिन्तु थे, केवल ऋईत ही न थे। एक विवरण के अनुसार इनके अतिरिक्त देव, यन्न, नाग, प्रेत, उपासक श्रीर उपासिका भी थे। इन सूत्रों का संबन्ध महासांधिक विनय से है। यह संभव है कि यह दो परिनिर्वाणसूत्र 'महासाधिक' निकाय के हैं। यह परम्परा युक्त प्रतीत होती है श्रीर प्रथम महासंगीति के जो विवरण उपलब्ध हैं, वे प्रायः संघ के इतिहास में एक विशेष परिवर्तन की सूचना देते हैं। अतः हमको मानना होगा कि आरम्भ में वर्ष में जिस परिषद् का संमेलन होता था, वह महासंघ था । उसमें सब प्रकार के बौद्ध संमिलित होते थे । उपासकों का उसमें तंमिलित होना त्र्यावश्यक था।

#### निर्वाण

बुद्ध के जीवन-काल में भिन्नु श्रों का एहरथों से घनिष्ट संबन्ध था। उस समय बुद्ध की शिन्ता भी बहुत सरल थी। सर्वभूत-मैत्री इसका विशेष गुण् था। उद्देश्य स्वर्ग या ब्रह्मलों के प्राप्त करना था। प्रांतिमो क्संवर-समादान, शुभकर्म श्रौर भावना से उद्देश्य की सिद्धि होती थी। कुछ विद्वानों का मत है कि उस समय निर्वाण की कल्पना श्रभाव, श्रिकंचन की न होकर श्रमृत-पद की थी। निर्वाण श्रन्थुत स्थान है। यह श्रन्वल, श्रजर, श्रमर, च्रेमपद श्रमृतपद है। यह श्रन्तर योगच्रेम है। स्वयं बुद्ध कहते हैं कि इस श्रवस्था को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। यह श्रनिवंचनीय, श्रवाच्य, श्रवक्त्य है। "जो निर्वाण को प्राप्त होता है, उसका प्रमाण नहीं है, जिससे कह सकें कि यह क्या है।" यह एकान्त सुल है, यह श्रप्तिभाग है। निर्वाण को सुल, शान्त, प्रणीत कहा है। भगवान श्रजतस्त्र में कहते हैं:— 'ह मिन्नु श्रो! यह श्रजात, श्रभृत, श्रहत, श्रसंस्कृत है। हे भिन्नु श्रो! यदि यह श्रजात, श्रभृत, श्रहत, श्रसंस्कृत है। हे भिन्नु श्रो! यदि यह श्रजात, श्रभृत, श्रहत, श्रसंस्कृत का निःसरण न होता।" भगवान पुनः कहते हैं— उसका श्रव निःसरण श्रतकर्य है, वह श्रजात, श्रसंमुत्यन, श्रशोक विरजपद है। वह संस्कारों का उपराम है।

कपर दिये हुए उद्धरणों में निर्वाण के लिए 'श्रमृतपद' शब्द का प्रयोग होने से कुछ विद्वानों का कहना है कि बुद्ध ने जिस निर्वाण की शिक्षा दी थी, वह श्रात्मा के श्रमरत्व का श्रोर मोक्ष में नित्य-सुल का चोतक था। इन विद्वानों का कथन है कि श्रागे जलकर बौद्धधर्म का रूप विकृत हो गया श्रोर वह निर्वाण को सर्वदुःख का श्रमाव-मात्र मानने लगे। शरवात्की ने इस मत का खएडन किया है श्रोर उन्होंने इस बात को सिद्ध करने की चेष्टा की है कि बुद्ध की शिक्षा के श्रमुसार निर्वाण नित्य-सुल की श्रमित्यक्ति नहीं है। यह श्रमिताम का सुलावती-लोक नहीं है, जहाँ नित्य-सुल की कल्पना की गई है। उनका कहना है कि निर्वाण लोकोक्तर है श्रोर श्रमृत-शब्द का श्रथं केवल इतना है कि वह श्रमृत्य-पद है। निर्वाण में न जन्म है, न मृत्यु। श्रागे चलकर हम श्रद्धों के विभिन्न प्रस्थानों के श्राधार पर निर्वाण का विस्तृत विवेचन करेंगे।

## श्रनेक प्रकार के भिच्च

बुद्धोपदिष्ट निर्वाण के स्वरूप की जो भी व्याख्या की जाय, बौद्धशासन में भिन्न किन श्रौर प्रकृति के अनुसार कई प्रकार के भिन्नु थे। मिल्मिमनिकाय के महागोसिंग-सुत्त में इन विविध प्रकार के भिन्नुश्रों का परिन्य मिलता है। एक समय भगवान् गोसिंग-शालवन में विहार करते थे। उनके साथ श्रानन्द, शारिपुत्र, मौद्गल्यायन, महाकाश्यप, रैवत, श्रिनिक्द श्रादि भिन्नु थे। धर्म-अवण के लिए ये लोग शारिपुत्र के पास गये (शारिपुत्र को धर्म-सेनापित भी कहते हैं)। भगवान् के परिचारक श्रानन्द को श्राते देख शारिपुत्र ने उनका स्वागत किया श्रौर कहा कि गोसिंग-शालवन रमणीय हैं; शालवन फूले हुए हैं; दिव्य गन्ध वह रही हैं, रात्रि निर्मल हैं। हे श्रानन्द! किस प्रकार के भिन्नु से इस वन की शोभा होगी? श्रानन्द ने उत्तर दिया कि हे शारिपुत्र! जो बहुअत हैं, जो चारों परिपदों (भिन्नु, भिन्नुणी, उपासक श्रौर उपासिका) को कल्याण-धर्म की देशना (उपदेश) देता हैं, ऐसे भिन्नु से यह वन शोभित होगा। शारिपुत्र ने यही प्रश्न श्रौरों से किया। महाकश्यप ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो भिन्नु श्रारण्य में निवास करता हैं, श्रौर जो १३ धुतंगों की प्रशंसा करता है श्रौर उसका प्रहण करता हैं, वह इस वन की शोभा बढ़ायेगा। पुनः किसी ने शारिपुत्र के उत्तर में विनय की प्रशंसा की श्रौर किसी ने श्रमिधर्म के महत्त्व का वर्णन किया।

इस संवाद में जिन विविध प्रकार के भिन्तु श्रों का वर्णन किया गया है, उनमें श्रानन्द ही उस प्रकार के भिन्तु हैं, जिनके द्वारा वौद्धधर्म का प्रचार हुश्रा। श्रानन्द वन में एकान्त-वास कर समाधि में निमग्न नहीं रहते थे। यही कारण है कि श्रानन्द लोकप्रिय थे। भगवान् के वे उपस्थापक थे। पचीस वर्ष तक उन्होंने भगवान् की परिचर्या कीं। वे उनकी गन्धकुटी में नित्य भाड़ू देते थे, उनका बिछौना विछाते थे, स्नान के लिए पानी रखते थे श्रौर उनका शारीर दवाते थे। इतना ही नहीं, श्रानन्द बहुशुत थे। वे बड़े श्रव्छे बक्ता थे। भगवान् के सब सुत्रान्त उनको कंटस्थ थे। उनकी स्मृति-शक्ति प्रचल थी। बहुत-से संवाद उनके समन्त दिये गये थे। जिन संवादों में वे उपस्थित नहीं होते थे, उन्हें वे बुद्ध से पीछे सुन लेते थे। उपस्थापक होने

के पहले जो शतें उन्होंने कीं, उनमें से एक यह भी शर्त थी। यही कारण है कि प्रथम महा-संगीति में श्रानन्द ने धर्म (स्त्रान्त) का पाठ किया। यही कारण है कि स्त्रान्त इस वाक्य से श्रारम्भ होते हैं—"एवं मे सुतं" (मैंने ऐसा सुना हैं) 'मैंने' से श्रानन्द इष्ट हैं। बुद्ध कहते हैं कि श्रानन्द बहुशुत, श्रुतधर हैं। वह श्रादि-कल्याण, मध्य-मल्याण, पर्यवसान-कल्याण धर्म का चार परिषदों को (मिन्नु, मिन्नुणी, उपासक श्रीर उपासिका) उपदेश देते हैं। इन्होंने सम्यग् हिं से धर्मों का सुप्रतिवेध किया है।

श्रानन्द बुद्ध को बहुत प्रिय थे। श्रानन्द के श्राग्रह पर ही बुद्ध ने क्षियों को संघ में प्रवेश की श्रनुमित दी थी। भगवान् की माता की बहिन महा प्रजापती गौतमी ने, जिन्होंने महामाया की मृत्यु के पश्चात् भगवान् का पालन-पोषण किया था, भित्नुणी होने की इच्छा प्रकट की। भगवान् ने निषेष किया। श्रानन्द ने गौतमी का पत्त लेकर भगवान् से तर्क किया श्रीर कहा कि क्या कियों को निर्वाण का श्राधिकार नहीं है। भगवान् को स्वीकार करना पड़ा कि है। तब श्रानन्द ने कहा कि क्या मगवान् की विमाता ही, जिन्होंने भगवान् का लालन-पालन किया, इस उच्चपद से वंचित रह जायेंगी। इस तर्क के श्रागे भगवान् श्रवाक् हो गये श्रीर उन्हें श्रानिच्छा से इसकी श्रानुमित देनी पड़ी। इस कारण श्रानन्द भित्नुणियों में बड़े प्रिय थे। भित्नुणियां उनका सदा पत्त लिया करती थीं श्रीर यदि कोई उनको कुछ कहता था, तो वे उनकी श्रोर से लड़ती थीं। श्रानन्द सुवक्ता थे, धर्मोपदेश के लिए उनकी ख्याति थी; हर जगह उनकी माँग थी। वे बड़े ही दयानु थे श्रीर लोगों को दुःखी देखकर उनका हदय द्रवित हो जाता था। वे सरल हृदय श्रीर निःस्वार्थ थे। शारिपुत्र से इनकी विशेष मित्रता थी। श्रच्छी से श्रच्छी वस्त जो इनको दान में मिलती थी, उसे ये शारिपुत्र को दे दिया करते थे। शारिपुत्र की मृत्यु पर इनको बहत दुःख हश्रा था।

हम देख चुके हैं कि स्नानन्द कियों के ऋधिकार के लिए लड़े थे। एक बार उन्होंने बुद्ध से पूछा या कि कियाँ परिपदों की सदस्या क्यों नहीं होतीं, व्यापार क्यों नहीं करतीं ? चाराडाल के लिए भी उनके मन में घृणा नहीं थी। वे रोगियों को भी सान्त्वना देने जाया करते थे। दोपहर को जब भगवान् विश्राम करते थे, तब वे रोगियों की शुश्रृवा में लग जाते थे। वे धर्म-भाराहागारिक कहलाते थे। उनकी मृत्यु पर यह श्लोक उनकी प्रशंसा में कहे गये थे—

बहुस्सुतो धम्मधरो कोसारक्खो महेसिनो। चक्खु सब्बस्स लोकस्य श्रानन्दो परिनिब्बुतो॥ बहुरसुतो धर्माधरो-बश्चन्धकारे तमोनुदो। गितमन्तो सतीमन्तो धितिमन्तो च यो इसि॥ सद्धम्माधारको थेरो श्रानन्दो रतनाकरो।

( येखाया १०४७-४६ )

## भगवान् का परिनिर्वाण

जब भगवान् का कुरिनारा (करिया) के शालवन में परिनिर्वाण हुआ, तब आनन्द उनके साथ थे। भगवान् ने आनन्द से कहा कि मैं बहुत थका हूँ, और लेटना चाहता हूँ; दो शाल-

वृत्तों के बीच मेरा विद्धौना कर दो। भगवान् लेट गये श्रौर एक परिचारक उनको पेखा करने लगा। भगवान् ने कहा कि मेरे परिनिर्वाण का समय श्रा गया है। यह सुनकर श्रानन्द को बहुत शोक हुश्रा श्रौर वे विहार में जाकर द्वार के सहारे येठ गये श्रौर विलाप करने लगे। भगवान् ने भिद्धुश्रों से पूछा कि श्रानन्द कहाँ हैं? भिद्धुश्रों ने उत्तर दिया कि वे विहार में रो रहे हैं। भगवान् ने उनको बुलाने के लिए एक भिद्धु को भेजा। जब श्रानन्द श्राये, तब भगवान् ने कहा—हे श्रानन्द ! शोक मत करो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा है कि प्रिय वस्तु से वियोग स्वामाविक श्रीर श्रानिवार्य है! यह कैसे सम्भव है कि जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो संस्कृत श्रौर विनश्वर है, उसकी च्युति न हो? ऐसा स्थान नहीं। तुमने मनसा, वाचा, कर्मणा श्रद्धा के साथ मेरी सेवा की हैं। तुम श्रानन्त पुर्थ के भागी हो। यह कह कर भगवान् ने भिद्धुश्रों से श्रानन्द की प्रशंसा की। भगवान् ने श्रानन्द से कहा कि मेरे पश्चात् यदि संघ चाहे, तो विनय के जुद्र नियमों को रह कर दे। भगवान् भिद्धुश्रों से विदा हुए। भगवान् के श्रन्तिम शब्द ये थे—

"सब संस्कार अनित्य हैं। अपने निर्वाण के लिए बिना प्रमाद के यत्नशील हो। तुम

श्रपने लिये स्वयं दीपक हो, 'श्रत्तदीपा विहरथ' दूसरे का सहारा न द्वंदो ।"

बौद्धशासन में ऐसे भी भिद्ध थे, जिनको अरएय में खड़-विवास (गैंडा) के तुल्य एकान्तवास अधिक प्रिय था। ऐसे भी भिद्ध थे, जो विनय के नियमों के पालन को अधिक महत्त्व देते थे। यह विनयधर कहाते थे। इनमें 'उपालि' सबसे श्रेष्ठ था। प्रथम धर्मसंगीति में उपालि ने ही विनय का संग्रह किया था। ऐसे भी भिद्ध थे जो अभिधर्म-कथा में रस लेते थें; दो भिद्ध एक साथ बैठ कर एक दूसरे से प्रश्न पूछते थे और उत्तर देते थे। ये धर्म-कथिक होते थे। इस प्रकार के भिद्ध अग्रशावक मौद्गल्यायन थे। किन्द्र जिस प्रकार के भिद्ध और कारण बौद्धधर्म द्र-द्र तक फैता और लोकप्रिय हुआ, वे आनन्द की माँति के थे।

जैसा हम जगर कह चुके हैं, बुद्ध की दिनचर्या इसी प्रकार की थी। किन्तु धीरे-धीरे क्यों-क्यों बौद्धधर्म पश्चिम की श्रोर बड़ा, त्यों-त्यों उसकी मूल मावना में परिवर्तन होने लगा। बुद्ध ८० वर्ष तक जीवित रहे; २६ वर्ष की श्रवस्था में उन्होंने निष्क्रमण किया था। उनके जीवन-काल में बौद्धधर्म कोशल, मगध, कौशाम्बी, पांचाल-कुरु देश में फैला था; पश्चिम में उजैन तक गया था। मध्यदेश में बाह्मणधर्म का श्रिधक प्रमाव था। चुल्लवमा के बारहवें खन्धक से मालूम होता है कि द्वितीय धर्ममहासंगीति के समय पश्चिम के संघ में श्रारण्यकों की संख्या प्रचर थी: किन्तु पूर्व में वैशाली के प्रदेश में नहीं थी।

#### वैदिक धर्म का प्रभाव

कई ब्राह्मण बौद्धशासन में प्रविष्ट हुए। उनके प्रभाव से ब्राह्मण्यमं का प्रभाव बौद्ध-धर्म पर पड़ा। जैसे वैदिकधर्म में चार आश्रम हैं, उसी प्रकार बौद्धों में पहपति, आमणेर (जिसका उद्देश्य श्रमण होना है), भिद्ध श्रौर आरण्यक यह चार परिवर्दें हुई:। इसी प्रभाव के कारण बौद्धों में भी वैखानस-व्रत के माननेवाले धृतवादी हो गये। यह धृतंगों का समादान करते थे। हम ऊपर कह चुके हैं कि थे 'धृतंग' वैखानस के व्रत हैं। इनका प्राधान्य हो गया। भिद्ध और उपासक का श्रन्तर बड़ने लगा। ये आरण्यक श्रुवि और योगी के स्थान में थे। बुद्ध मध्यम मार्ग का उपदेश करते थे। उनका आदर्श दूसरा था। ये आरएयक संसार से विरक्त हो एकान्तवास करते थे और अपनी उन्नति के लिए ही सबेध रहते थे। इनकी तुलना खन्न-विभाषा से देते हैं, जो वर्गचारी ( भुरुष्ड में ) नहीं होता, वन में एकाकी रहता है।

यह विचारणीय है कि विनय में धुतगुणों का उल्लेख नहीं है। 'पिरवार' में इन ब्रतों की निन्दा की गई है। पीछे के श्रिभधर्म-प्रत्य जैसे विसुद्धिमणों में इनका उल्लेख है। मिलिन्द-प्रश्न में भी १३ धुतंगों की प्रशंसा की गई है। धुतवादियों के प्रभाव के बढ़ने से उन उत्सवों का महत्त्व घटने लगा, जिनमें उपासकों का विशेष भाग था। यह परिवर्तन प्रथम संगीति के विवरणों से उपलित्ति होता है। कथा है कि बुद्ध परिनिर्वाण पर धर्म-विनय के संग्रह के लिए संगीति हुई। यह वर्षाकाल में हुई। ५०० श्राहत् संमिलित हुए। इनके प्रमुख श्राचार्य महा-काश्यप थे। दीपवंश में इस संगीति का वर्णन देते हुए महाकाश्यप के लिए लिखा है कि वे धुतवादियों के श्रगुश्रा थे—''धुतवादानं श्रग्गो सो कस्सपो जिनसासने।'' वे संगीति के प्रधान हुए।

#### प्रथम धर्मसंगीति

वर्षाकाल में जो उत्सव होता था, उसमें सब प्रकार के भिन्नु श्रीर उपासक संमिलित होते थे: किन्तु पालिकथा के अनुसार इस संगीति में उपासकों का संमिलित होना तो दूर रहा, केवल वही भिन्तु संमिलित किये गये, जो ऋईत् हो चुके थे। यह भी विचित्र वात है कि यद्यपि अानन्द ने ही सूत्रों का संप्रह किया, तथापि इस हेतु को देकर कि वे अभी अर्हत् नहीं हुए हैं, वे संगीति से पृथक किये गये और जब उन्होंने ऋईत् फल की प्राप्ति की, तभी संमिलित किये गए। भगवान् ने जब धर्मचक्र-प्रवर्तन किया तब ६० भिन्न एक उपदेश से ही अर्हत् हो गये। परिनिर्वाण के पहले जो आखिरी मित्तु हुआ, वह 'सुमद्र' भी अईत् हो गया। किन्तु आनन्दं, बो भगवान को इतने प्रिय थे, जिन्होंने २५ वर्ष भगवान की परिचर्या की, जिनकी बहुश्रुत, धर्म-धर कहकर भगवान् ने भूरि-भूरि प्रशंसा की, वह ऋर्हत् पद को न पा सके। यह बात विश्वास के योग्य नहीं है। उनपर संगीति में यह आरोप भी लगाया गया कि उन्होंने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए भगवान से अभ्यर्थना की थी और भगवान से परिनिर्वाण के समय यह नहीं पूछा कि कौन-कौन चुद्र नियम हटाये जा सकते हैं। उस समय मिचुत्रों में जो ज्येष्ठ स्थिवर होता था, वह प्रमुख होता था। उस समय सबसे ज्येष्ठ, आज्ञात-कौरिडन्य थे। यह पंचवर्गीय भिद्धात्रों में से थे। दीपवंश के त्रानुसार उस समय त्राठ प्रमुख थे। महाकाश्यप का स्थान ऋन्तिम था । उस पर भी प्रथम संगीति के वही प्रधान बनाये गये । फिर हम देखते हैं कि प्रमुख के अधिकार बड़ गये थे। जहाँ पहले संघ का पूर्ण अधिकार था, वहाँ श्रव प्रमुख का श्रिविकार हो गया । संघ त्रिरलों में से एक था । भिन्नु श्रीर उपासक संघ में शरण लेते थे, न कि किसी स्राचार्य या प्रमुख में। प्रमुख को संघ के निर्ण्यों को कार्यान्वित करना पड़ता था: वह अपने मन्तन्यों को संघ पर लाद नहीं सकता था। अतः दीपवंश में संघ स्वयं संगीति के सदस्यों को चनता है। किन्तु दीपवंश और चुल्लवगा के अनुसार महाकाश्यप ने ५०० अर्हतां को प्रवचन का संग्रह करने के लिए चुना। ऋशोकावदान में भी प्रमुख श्राचायों का चुनाव संघ नहीं करता है; किन्तु एक श्राचार्य से दूसरे श्राचार्य को श्रधिकार इस्तान्तरित होते हैं। पुराने समय में संघ का जो श्राधिपत्य था, वह जाता रहा श्रीर प्रमुखों का श्रधिकार कायम हो गया।

प्राचीन काल में संघ का अध्यत्त स्थित होता था और उसकी व्यवस्था शिथिल थी। पिछे तीन, चार या आठ स्थितों की परिवद् होती थी, जिसके हाथ में समस्त अधिकार होते थे। तत्पश्चात् यह परिवद् भी नहीं रही और एक प्रमुख हो गया। इन परिवर्तनों का शिला पर भी अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ा। संघ के स्थान में एक व्यक्ति के प्रतिष्ठित होने से और उपासकों का प्रभाव घट जाने से आईत् का आदर्श सर्वोच हो गया।

हम देल चुके हैं कि दीपवंश के अनुसार महाकाश्यप धुतवादी थे। इसका समर्थन 'मञ्जिमनिकाय' के महागोसिंग-सुत्त से भी होता है।

जिस समय प्रथम संगीति का प्रचिलत विवरण लिपिवद हुआ, उस समय ऐसा मालूम होता है, श्रारप्यक का बड़ा प्रभाव था। इस लिए श्रानन्द या अन्य स्थिवर को संगीति का प्रमुख न बनाकर महाकाश्यप को प्रमुख बनाया और उन्होंने केवल श्राहर्तों की संग्रह के काम के लिए जुना। क्योंकि धर्म का संग्रह श्रानन्द के बिना न हो सकता था, इसलिए वे उद्योग करके शींघ श्राहर्त् हो गये और उसके पश्चान् संगीति में संमिलित किये गये।

श्रागे चलकर जब भित्तु विहार, संघाराम में रहने लगे, तब धुतवाद का हास होने लगा; किन्तु नियमों का पालन कटोरता के साथ होने लगा श्रीर एकाधिकार बड़ने लगा।

### द्वितीय अध्याय

## बुद्ध का मूल उपदेश बुद्ध की शिक्षा में सार्वभौमिकता

श्रव हम बुद्ध की शिक्षा पर विचार करेंगे । बुद्ध का उपवेश लोकमाना में होता था; क्योंकि उनकी शिक्षा सर्वसाधारण के लिए थी । बुद्ध के उपवेश उपनिषद् के वाक्यों का स्मरण दिलाते हैं । उनकी शिक्षा की एक बड़ी विशेषता सार्वभौमिकता थी । इसी कारण एक समय बौद्धधर्म का प्रचार एक बहुत बड़े भूमाग में हो सका । उन्होंने मोक्ष के मार्ग का श्राविष्कार किया; किन्तु वह मार्ग प्राणिमात्र के लिए खुला था । जन्म से कोई बड़ा होता है या छोटा—इसे वे नहीं मानते थे । वृषल-सूत्र (सुत्तनिपात) में वे कहते हैं:—

"बन्म से कोई वृत्रल नहीं होता; बन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। कर्म से वृत्रल होता है; कर्म से ब्राह्मण होता है। हे ब्राह्मण ! इस इतिहास को जानो कि यह विश्रुत है कि चाएडाल-पुत्र (श्वपाक) मातंग ने परम यश को प्राप्त किया। यहाँ तक कि अनेक चत्रिय और ब्राह्मण उसके स्थान पर बाते थे। अन्त में वह ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। ब्रह्मलोक की उपपत्ति में

बाति बाधक नहीं हुई ।"

'श्राश्वलायन-सूत्र' में भगवान् से श्राश्वलायन बासण् माण्यक ने कहा कि हे गीतम ! बासण् ऐसा कहते हैं-बासण् ही श्रेष्ठ वर्ण है, अन्य वर्ण हीन हैं; बासण् ही शुद्ध होते हैं; ग्राबासण् नहीं; बासण् ही ब्रह्मा के श्रीरस पुत्र हैं, उनके मुख से उत्पन्न हुए हैं—श्राप इस विषय में क्या कहते हैं ?"

भगवान् ने उत्तर दिया—'हि श्राश्वलायन ! क्या तुमने सुना है कि यवन कम्बोब में और श्रन्य प्रत्यन्तिक जनपदों में दो वर्ण हैं—श्रार्थ श्रीर दास । श्रार्थ से दास होता है, दास से श्रार्थ होता है।"

"हाँ, मैंने ऐसा सुना है।"

"ह आश्वलायन ! ब्राह्मणों को क्या बल है, जो वे ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण ही अह वर्ण हैं, अन्य हीन वर्ण हैं। क्या मानते हो कि केवल ब्राह्मण ही सावध (पाप) से प्रतिविस्त होकर स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं; च्त्रिय, वैश्य श्लीर श्रूद्ध नहीं १"

"नहीं गौतम।"

"क्या तुम मानते हो कि ब्राह्मण ही मैत्र-चित्त की भावना में समर्थ होते हैं, ब्राह्मण ही नदी में स्नान कर शरीरमल को चालित कर सकते हैं ? इस विवय में क्या कहते हो ? यदि चित्रय-कुमार ब्राह्मण-कन्या के साथ संवास करे और उसके पुत्र उत्पन्न हो तो वह पुत्र पिता के भी सहश्च है, माता के भी सहश्च है । उसे चित्रय भी कहना चाहिये, उसे ब्राह्मण भी कहना

चाहिये। हे आश्वलायन! यदि ब्राह्मण-कुमार चत्रिय की कत्या के साथ संवास करे और उसके पुत्र पैदा हो तो क्या उसे चत्रिय और ब्राह्मण दोनों न कहेंगे हैं"

"हाँ, कहेंगे, गौतम !"

"हे श्राश्वलायन! मैं चारों वर्णों को शुद्ध मानता हूँ। बातिवाद ठीक नहीं है।" 'सुन्दरिक-भारद्वाज-सूत्र' में भगवान कहते हैं कि बाति मत पूछो, श्राचरण पूछो—(मां बाति पुच्छ चरणं च पुच्छ)। हवन के लिए लाये हुए काष्ठ से श्रीन उत्पन्न होती है। नीच और श्रकुलीन भी धृतिमान श्रीर अंष्ठ होता है। वासे हुपुत्त-सुत्त में वासिष्ठ श्रीर भारद्वाज़ दो माण्यक मगवान के समीप श्राते हैं श्रीर कहते हैं कि हममें बातिवाद के संक्ष्य में विवाद है। भारद्वाज कहता है कि जन्म से श्राह्मण होता है श्रीर वासिष्ठ कहता है कि कर्म से होता है। बताइये, हममें से कौन ठीक है ? बुद्ध कहते हैं कि बिस प्रकार कीट-पतंग, चतुष्पद, मत्स्य, पत्नी श्रादि बातियों में बातिमय प्रयक्-पृथक् लिंग होता है, उस प्रकार मनुष्यों में नहीं होता।

मनुष्यों में जिस किसी की जीविका गो-रचा है, वह कृषक है; वह ब्राक्षण नहीं है जिसकी जीविका व्यवहार है, वह विणक् है। जिसकी जीविका पौरोहित्य है, वह याजक है और जो राष्ट्र का भोग करता है, वह राजा है। किन्तु तप, ब्रह्मचर्य, संयम और दम से ब्राह्मण होता है, जटा से, गोत्र से, जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। जिसमें सत्य और धर्म है, वह शुन्नि है, वह ब्राह्मण है। (धम्मपद-ब्राह्मण, वर्ग) हे दुमेंध! तुम्हारी जटा और अजिन शाटी से क्या होता है! तुम्हारा आम्यन्तर तो गहन है और तुम बाह्म का परिमार्जन करते हो। मगवान कहते हैं कि लोक में जो नाना संशाएँ प्रचलित हैं, वे मिन्तुभाव प्रहण करने पर तुप्त हो जातीं हैं, जैसे विभिन्न निद्याँ समुद्र में मिलकर अपने नाम-रूप को खो देतों हैं। बौद्ध संघ में सबके लिए स्थान था। उस समय शुद्रों को तप करने का अधिकार न था; वे वेदाध्ययन भी नहीं कर सकते थे। अमणों ने सबके लिए निःश्रेयस् का मार्ग खोल दिया। बौद्धधर्म के प्रभाव से आगे चलकर अनेक अन्य सम्प्रदाय हुए, जिन्होंने सबको समान रूप से यह अधिकार दिया।

भगवान् की शिक्षा व्यावहारिक थी। वे दुःख के अत्यन्त निरोध का उपाय कताते थे। लोक शाश्वत है अथवा अशाश्वत; लोक अन्तवान् है या अनन्त; जीव और शरीर एक हैं या भिन्न; तथागत मरण के पश्चात् होता है या नहीं—इत्यादि दृष्टियों का व्याकरण (व्याख्या) बुद्ध ने नहीं किया है; क्योंकि उन्हों के शब्दों में यह अर्थसंहित नहीं है और ये अझच्ये-प्रवण नहीं हैं। ये विराग, विरोध, उपशम, संत्रोध, निर्वाण, संवर्तनीय नहीं हैं। अझच्ये-वास इन दृष्टियों में से किसी पर आधित नहीं है। इन दृष्टियों के होते हुए मी, जन्म, जरा, मरण, शोक, दुःख होते ही हैं जिनका विधात इसी जन्म में हो सकता है। बुद्ध ने आवकों से पूछे जाने पर इन प्रश्नों का उत्तर देने से इन्कार किया। भगवान् 'अय्निवच्छुगोत्त-सुत्त' में पुनः कहते हैं कि वे दृष्टियों कान्तार, गहन, संयोजन ( बन्धन) आदि हैं। ये दुःख-परिदाह में देख हैं; ये निर्वाण-संवर्तनीय नहीं हैं। इसलिए मैं इन दृष्टियों में दोष देखता हूँ और इनका उपगम नहीं करता। तथागत सब दृष्टियों से अपनीत हैं। इसलिए बुद्ध ऐसे प्रश्नों की गुत्थियों को

सुलाकाने में नहीं लगे थे। यह तो दर्शनशास्त्र का विषय था। बुद्ध ने मोन्त का उपाय बताया। इससे इन प्रश्नों का क्या संबन्ध है ? आगे चलकर जब बौद्ध-दर्शनशास्त्र संगठित हुए, तब उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। अपन्य सम्प्रदायों से जब बाद-विवाद होता था, तब बौद्ध इन प्रश्नों का उत्तर देने के लोम का संवरण न कर सके और बुद्ध की इस शिन्ता को वे भूल गये कि ये दृष्टियाँ अर्थ-सहित नहीं।

#### मध्यम-मार्ग

भगवान् बुद्ध का बताया मार्ग मध्यम-मार्ग कहलाता है; क्योंकि यह दोनों अन्तों का परिहार करता है। जो कहता है कि श्रात्मा है. वह शाश्वत दृष्टि के पूर्वीन्त में श्रनुपतित होता है: जो कहता है कि आतमा नहीं है, वह उच्छेद-दृष्टि के दूसरे अन्त में अनुपतित होता है। उच्छेद और शाश्वत दोनों अन्तों का परिहार कर भगवान् मध्यमा-प्रतिपत्ति ( मार्ग ) का उपदेश करते हैं। एक ग्रन्त काम-सुखानुयोग है, दूसरा अन्त त्रात्मक्रमथानुयोग है। भगवान् दोनों का परिहार करते हैं। भगवान् कहते हैं कि देव श्रीर मनुष्य दो दृष्टिगतों से परिपुष्ट होते हैं। केवल चत्तप्मान यथाभृत देखता है। एक भव में रत होते हैं। जब भवनिरोध के लिए धर्म की देशना होती है तब उनका चित्त प्रसन्न नहीं होता। इस प्रकार वह इसी श्रोर रह जाते हैं। एक भव से जुगुन्सा कर विभव का श्रिभिनन्दन करते हैं। वे मानते हैं कि उच्छेद ही शाश्वत श्रीर प्रणीत है। वे अतिधावन करते हैं। चत्तुष्मान् भूत को भूततः देखता है; भूत को भूततः देखकर वह भूत के विराग, निरोध के लिए प्रतिपन्न होता है। यह मध्यम-मार्ग अष्टांगिक-मार्ग है। भगवान यह नहीं कहते कि मुभापर श्रद्धा रखकर विना समके ही मेरे धर्म को मानो। भगवान् कहते हैं कि यह 'एहि पस्तिक', 'पचतं वेदितव्त्रं' धर्म है। भगवान् सबको निमंत्रण देते हैं कि अास्रो और देखो, इस धर्म की परीचा करो। प्रत्येक को इसका अंपने चित्त में अनुमव करना होगा। यह ऐसा धर्म नहीं है कि एक मार्ग की भावना करे श्रीर दूसरा फल का अधिगम करे । दूसरे के साज्ञातकार करने से इसका साज्ञातकार अपनेको नहीं होता । इसलिए भगवान् कहते हैं कि है भिन्नुत्रों ! तुम अपने लिए स्वयं दीपक हो; दूसरे की शरण न जात्रों । धम्मपद में भगवान् कहते हैं-- "श्रता हि श्रत्तनो नाथो श्रत्ता हि श्रत्तनो गति।" भगवान् एक सूत्र में कहते हैं कि धर्म प्रतिसरण है, पुद्गल ( जीव ) नहीं । प्रतिसरण का अर्थ है 'प्रमाण'। शास्ता भी प्रतिसरण नहीं हैं। एक ब्राह्मण अपनन्द से पूछता है कि भगवान् ने या संघ ने किसी मिद्ध को नियत किया है, जो उनके पीछे प्रतिसरण होगा ? श्रानन्द ने उत्तर दिया. नहीं । ब्राह्मण ने कहा कि बिना प्रतिसरण के संघ की सामग्री (साकल्य ) कैसे रहेगी ! अगनन्द ने कहा कि इस बिना प्रतिसरण के नहीं हैं। धर्म हमारा प्रतिसरण है।

लोग त्रात्मकल्याय के लिए अनेक मंगल कृत्य करते हैं; तिथि, मुहूर्त नच्नत्रादि का फल विचरवाते है; नाना प्रकार के वतादि करते हैं और उनकी यह दृष्टि होती है कि यह पर्याप्त है। उन्हें 'शोलवत-परामर्श' कहते हैं। इनमें अभिनिवेश होने से आत्मोन्नित का मार्ग बन्द हो बाता है। यही के लिए दृष्टि का शोध किटन होता है; क्योंकि उसकी विविध दृष्टि

होती है। इसलिए एक श्लोक में कहा है— दुःशोधा दृष्टिप हिला नित्यं विविधदृष्टिना। भिद्धणा त्वाजीव एव परेस्वायत्तवृत्तिना॥

इसी प्रकार भिन्नु के लिए आजीव-परिशुद्धि कठिन है, क्योंकि उसकी अपनी वृत्ति के लिए दूसरों पर आश्रित होना होता है। भगवान् महामंगल-सुत्त में कहते हैं कि माता-पिता की सेवा, पुत्र-दार का संग्रह, दान, धर्मचर्या, अनवश्य कर्म—से उत्तम मंगल हैं। तप, ब्रह्मचर्य, आर्थ-सत्यों का दर्शन, निर्वाण का साज्ञात्कार, ये उत्तम मंगल हैं।

भगवान् कहते हैं कि वही सुखी है, जो जय-पराजय का त्याग करता है। जय वैर को उत्पन्न करता है; पराजय दु:ख का प्रसन्न करता है। अतः दोनों का परित्याग कर, उपशान्त हो, सुख का आसेवन करना चाहिये। राग, द्वेप और मोह—यह तीन श्रद्धशाल मूल हैं; इनका प्रहाण होना चाहिये। "राग के समान कोई श्राग्ति नहीं है, द्वेप के समान कोई किल नहीं है, शान्ति के समान कोई सुख नहीं", "अकोध से कोध को जीते, साधुता से श्रसाधु को जीते, कदर्य को दान से और मृयावादी को सत्य से जीते।"

इसलिए भगवान् मैत्री-भावना की महिमा का वर्णन करते हैं। यह चार ब्रह्मावेहारों में से एक है।

मेत्तभाव-सुत्त में भगवान् कहते हैं — जितनी पुर्थ कियावश्तु हैं, वे सब मैत्री-भाव की १६ वीं कला के भी वरावर नहीं हैं। एक भी प्राणी में दुष्ट-चित्त न होना चाहिये। सब के लिए मैत्री का भाव होना चाहिये। इस प्रकार आर्थ प्रभूत पुण्य करता है। जिसका किसी से वैर नहीं है, जो सब भूतों से मैत्री करता है, वह सुखी होता है। रतन-सुत्त में सब भूतों के कल्याण की प्रार्थना है। भगवान् इद्रिय-संयम का महत्त्व कताते हैं। वे कहते हैं कि जिसके इन्द्रिय-द्वार अगुप्त हैं, जो भोजन में मात्रा का विचार नहीं करता, उसका चित्त और उसका काय दोनों दुःखी होते हैं। स्मृति और संप्रजन्य से आत्म-रच्चा होती है। ये द्वारपाल हैं, जो चित्तपथ की पाप, अकुशल से रच्चा करते हैं। तीन अकुशल वितर्कों का—नैफम्य, अव्यापाद और अविहिंसा। इनका परित्याग करना चाहिये। तीन कुशल वितर्कों का—नैफम्य, अव्यापाद और अविहिंसा का संग्रह करना चाहिये।

इसलिए भिद्ध की आजीव-शुद्धि होनी चाहिये। उसे मैत्री-विहारी और मन-काय-वाक्-से संयत होना चाहिये। जो यथार्थ भिद्ध नहीं है, जो याचनक मात्र है, जो दुःशील है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि यह अच्छा है कि वह तस लोहे के गोले को खाये, इसकी अपेचा कि वह असंयत राष्ट्रपिंड का भोग करे। पुनः कहते हैं कि इस कारण्डक ( यव की आकृति का तृश्-विशेष जो यवदूरी कहलाता है) को विनष्ट करो, इस कराम्बक (पूर्तिकाष्ट) को अपकृष्ट करो, इस तण्डुल-विहीन बीहि को निष्कान्त करो (सुत्तनिपात, पृ० २८१)। यह अश्रमण है, किन्तु अमण् होने का मान करता है।

जो भिद्ध पतनीय का आपन होता है, उसको भगवान् ने भिद्धुत्रों के साथ सब प्रकार का संयोग करने से बहिष्कृत किया है। आहार के एक आस का भी परिभोग उसके लिए मना है; विहार के पार्ष्णिमदेश का परिमोग भी उसके लिए वर्जित है। भगवत्-आपन्न भिद्ध की उपमा मस्तक्-िक्कन ताल इस से देते हैं जो विरूढ़ि, वृद्धि, उपचय, विस्तार के लिए अभन्य ही जाता है। यथार्थ भिद्ध वह है, जिसने क्लेशों का भेद किया।

#### शिचात्रय

निर्वाण के लिए उद्योग करने वाले भिद्ध को सब प्रकार के श्रिभिनिवेश का परित्याग करना चाहिये। रित-श्रारित, जय-पराजय, पाप-पुर्य सबसे उसे परे होना चाहिये। जिस मार्ग से दुःल का निरोध होता है, उसमें श्रिभिष्वंग नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि धर्म कोलोपम है। यह निस्तार के लिए है, प्रह्ण के लिए नहीं। इसलिए जो ज्ञानी हैं, उनको धर्म का भी परित्याग करना चाहिये, श्रधमें का भी।

इम जपर कह चुके हैं कि मगवत् की चतुःसूत्री है। यह चार श्रार्थ-सत्य कहलाते हैं। दः ल क्यों होता है श्रीर दुः ल के निरोध का उपाय क्या है, यह बुद्ध ने बताया है। बौद्धों की साधना त्रिशिक् कहलाती है-शोल-शिका ( अधिशील ), समाधि-शिका ( अधिचित्त ), प्रजा ( अधिप्रजा )। यही विशुद्धि का मार्ग है। सभी जीव तृष्णारूपी जटा से विजिटित हैं। जिस प्रकार वेग्रावृत्व गुल्मादिलता से भीतर-बाहर सब स्रोर श्राच्छादित स्रौर विनद्ध होता है, उसी प्रकार सब जीव तृष्णा से आच्छादित होते हैं। तृष्णा रूपादि आलम्बनवश बार-बार उत्पन्न होती है। तुष्णा का विनाश किये बिना दुःख का श्रत्यन्त निरोध नहीं होता। विगत-तृष्ण ही निर्वाण पर का लाभ करता है। इस तृष्णा-जटा का विनाश करने से ही विशुद्धि होती है। इस विशुद्धि के श्रिधिगम का क्या उपाय है ! संयुत्त-निकाय में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य शील में प्रतिष्ठित है, समाधि श्रीर विपश्यना (प्रज्ञा)की मावना करता है, वह प्रज्ञावान् श्रीर वीर्यवान् भिद्ध इस तृष्णा-बग का नाश करता है। शील शासन की मूल भित्तिः श्राधार है। इसलिए शील शासन का आदि है, यही शासन की आदि-कल्याणता है। सर्वपाप से विरित ही शील है ( सन्त्र पापस्स त्रकरणं )। कुशल ( शुभ ) में चित्त की एकाव्रता समाधि है । यह शासन का मध्य है। प्रजा, विपश्यना शासन का पर्यवसान है। जब योगी प्रजा से देखता है कि संस्कार अनित्य हैं, सब संस्कार दुःख हैं, सब धर्म अनात्म हैं, तब दुःख का निरोध होता है। यह प्रज्ञा इष्ट अनिष्ट में तादि-भाव ( सममाव ) का आवाहन करती है।

जैसे शैल वात से ईरित नहीं होता, वैसे ही परिडत निन्दा श्रीर प्रशंसा से विचलित नहीं होता।

शील से अपाय (पाप) का अतिक्रम होता है, समाधि से कामधात का श्रीर प्रचा से सर्वभव का समितिक्रम होता है। समाधि झेशों का निष्करमन करती है अर्थात् उनंको अमिभूत करती है श्रीर प्रचा उनका समुच्छेद करती है। एक दूसरी दृष्टि से शील से दुश्चरित्र का, समाधि से तृष्णा-संक्षेश का श्रीर प्रचा से दृष्टि-संक्षेश का विशोधन होता है।

<sup>1.</sup> पाछि-कुश्छा, संस्कृत-कीछ । तृषा, काष्ठ, शाला, पछाश की छाकर के बांधते हैं और इसके सदारे नदी पार करते हैं ।

प्राणातिपातादि वधादिविरमन श्रीर भिन्नुश्रों के लिए उपदिष्ट वर्त-प्रतिपत्ति ( कर्तव्य-श्राचार ) की, संवर श्रादि की पूर्ति शील है। दो शुक्र धर्मों के होने से शील की उत्पत्ति, स्थिति होती है। यह ही श्रीर श्रत्रपा हैं। ये दो शुक्र धर्म लोक का पालन करते हैं। शील संपन्न पुद्गत की तीन शुचियां होती हैं—काय, वाक्, चेतस्। उपासक के लिए पांच विरति हैं श्रीर भिन्नुश्रों के लिए दस। ये पंच-शील श्रीर दश-शील कहलाती हैं।

(१) प्राव्णातिपात-विरितः; (२) श्रदत्तादान ः; (३) श्रवसन्य ः; (४) मृषावाद ः; (५) सुरामद्य मैरेय ः; (६) श्रकाल भोजन ः; (७) वृत्यगीत-वादित्र ः; (८) माल्य-गन्ध-विलेपन ः; (६) उच्चासनशयन ः; तथा (१०) जातरूप-रजत प्रतिप्रह ।

जो भिन्न शिन्तापदों की रन्ना करता है, जो आचार-गोचर संग्न है, अर्थात् जो मनसा, वाचा, कर्मणा अनाचार नहीं करता और योगच्चेम चाहनेवाले कुलों का आसेवन करता है, जो आग्रुमात्र भी पाप से डरता है, जिसकी इन्द्रियां संवृत हैं, जो आजीव के लिए पाप धर्मों का आश्रय नहीं लेता अर्थात् जिसका आजीव परिशुद्ध है, जो भिन्न परिष्कारों का उपयोग प्रयोजना- नुसार करता है, जो शीतोष्ण से शरीर-च्ला के लिए और लजा के लिए चीवर धारण करता है, शरीर को विभूषित करने के लिए नहीं; जो शरीर की रिथित के लिए आहार करता है - इत्यादि, उस भिन्न का शील परिपूर्ण होता है।

इस प्रकार शीलसंपन होकर समाधि की भावना करनी चाहिये। कुशल चित्त की एकाग्रता समाधि है। जब तक चित्त सुभावित नहीं होता, तब तक राग से उसकी रज्ञा नहीं होती। जैसे अञ्जी तरह छाये हुए घर की वृष्टि से हानि नहीं होती, उसी प्रकार सुभावित चित्त में राग को अवकाश नहीं मिलता (धम्मपद)।

श्रनेक प्रयोगों से चित्त को समाहित करते हैं। यहाँ सबका वर्णन करना संभव नहीं है।
श्रागे समाधिप्रकरण में इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। यहाँ केवल दिब्सान का निदर्शन करते हैं। कल्याणिमित्र से चर्यानुकूल कोई कमंस्यान (योगानुयोग की निष्पत्ति में हेतु) का प्रहण करना चाहिये। उदाहरण के लिए मृत्पिण्ड, नीलपीतादि पुष्प या वस्त्र का ध्यान करते हैं। चार या पांच ध्यान हैं। जब श्रम्यासवशा ध्यान विश्वद होते हैं, तब समापत्ति (समाधि) कीशाज प्राप्त होता है। श्रम्य भी कमंस्थान हैं, किन्तु श्रशुभ, श्रानापान-स्पृति श्रीर मैत्री-भावना का विशेष महत्त्व है। रागापि के उपराम के लिए श्रशुभ संज्ञा है। 'काय को श्रशुभ, श्राशुचि समक्ता' यह श्रशुभ-संज्ञा है। इससे रागानुशय प्रहीण होता है। श्रानापान-स्पृति प्राणायाम का प्रयोग है। इससे काम श्रीर चित्त की प्रश्रव्ध होती है। इस कर्मस्थान की भावना से भगवान् कहते हैं कि पाप, श्रद्धशल-धर्म ज्यों ही उत्पन्न होते हैं, त्यों ही श्रन्तिहित हो जाते हैं। इसकी भगवान् ने बहुत प्रशंसा की है। यह स्वभाव से ही शान्त श्रीर प्रणीत है। द्वेषाित्र के उपश्म के लिए मैत्री-भावना है; इससे शान्ति का श्राधिगम होता है। बुद्ध कहते हैं कि चान्ति परम-तप है,ज्ञान्ति का बल बड़ा है। मैत्री-भावना करने वाला प्रार्थना करता है कि सब सन्त सुखी हो; सब का चेम-कल्याण हो। वह सब दिशाश्रों को मैत्री-सहगत-चित्त से व्याप्त करता है। मैत्री-भावना चार ब्रह्म-विहारों में से एक है। श्रन्य ब्रह्म-विहार मुदिता, कहणा, उपेचा हैं। इनका

उन्नेल योगसूत्र में है। इस प्रकार समाधि द्वारा चित्त को कुशल, शुभ धर्मों में समाहित कर क्षेत्रों को स्त्रिमिम्त करते हैं। किन्तु इससे क्षेश निर्मूल नहीं होते। इसके लिए प्रज्ञा की भावना करनी होती है। 'इतिदुत्तक' में कहा है कि मोहाग्रि के उपशम के लिए निर्वेषगामिनी प्रज्ञा की स्त्रावश्यकता है। 'प्रज्ञा' कुशल (शुभ)-चित्त, संप्रयुक्त-विपश्यना, ज्ञान है। धर्मों के स्वभाव का प्रतिवेध करना प्रज्ञा का लज्ञ्या है। समाधि इसका स्त्रासन्न कारण है, क्योंकि समाहित चित्त ही यथामृतदशीं होता है। सब संस्कार स्त्रनित्य स्त्रीर दुःख हैं, सब संस्कार स्त्रनात्म हैं। लोक शाश्वत है, इत्यादि मिध्याहिष्ठ का प्रहाण प्रज्ञा से होता है।

## प्रतोत्य-समुत्पाद

दुःख का समुद्रय, हेतु,—दुःख की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका यथाभूत ज्ञान दुःख-निरोध के लिए ग्रावश्यक है। इस क्रम को प्रतीत्य-समुत्पाद (हेतु-फत्तपरम्परा) कहते हैं। बुद्ध की देशना में इसका ऊँचा स्थान है। इसलिए हम संचेष में इसका निर्देश करेंगे। इसके बारह श्रंग हैं—श्रविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति तथा जरामरण। इस प्रक्रिया से केवल दुःख-स्कन्ध (राशि) का समुद्रय होता है।

हेतु-प्रत्यवश धर्मों की उत्पत्ति होती है। श्रविद्या-प्रत्यवश संस्कार होते हैं, संस्कार-प्रत्यवश विज्ञान होता है, एवमादि। अतः प्रतीत्य-समुत्पाद प्रत्यय धर्म है श्रीर प्रतीत्य-समुत्पन्न उन उन प्रत्ययों से श्रिमिनिर्वृत्त, उत्पन्न धर्म है। द्वादश प्रतीत्य-समुत्पाद को तीन काएडों में विभक्त करते हैं—श्रविद्या श्रीर संस्कार श्रतीत में, पूर्व-भन्न में; जाति श्रीर जरामरण श्रपर-भन्न में; रोज श्राठ श्रंग वर्तमान-भन्न में। हमारा यह श्राशय नहीं है कि मध्य के श्राठ श्रंग सब जीवों के प्रत्युत्पन्न (वर्तमान)-भन्न में नित्य पाये जाते हैं। यहाँ हम उस संतित का विचार करते हैं, जो सर्वाङ्ग है। प्रतीत्य-समुत्याद की इस कल्पना में जो विविध श्रंग हैं, हम उनका यहाँ संचीप में वर्णन करते हैं। श्रागे चलकर प्रतीत्य-समुत्याद-नाद के प्रसङ्ग में विस्तृत विवेचन करेंगे।

- (१) श्रविद्या-पूर्व जन्म की क्षेत्रा दशा है। यहाँ पूर्वजन्म की संतति, जो क्षेत्रावस्था में होती है, श्रमिप्रेत है।
- (२) संस्कार—पूर्व जन्म की कर्मावस्था है। पूर्व भव की संतित पुरुष अपुरुषादि कर्म करती है। यह पुरुषादि कर्मीवस्था 'संस्कार' है।
- (३) विज्ञान-प्रतिसन्धि-स्कन्ध है। प्रतिसन्धि-क्या ( उपपत्ति-क्या ) में कुत्ति के जी पंच-स्कन्ध होते हैं, वह विज्ञान है।
  - (४) इस इत्या से लेकर पडायतन की उत्पत्ति तक 'नामरूप' है।
- (५) षडायतन—इन्द्रियों के प्रादुर्भाव काल से इन्द्रिय, विषय और विज्ञान के सिन्नपात काल तक 'बडायतन' है।
  - (६) स्पर्श-मुख दुःखादि के कारण ज्ञान की शक्ति के उत्पन्न होने से पूर्व स्पर्श है।

यांत्रत् बालक सुख-दुःख।दि के कारण को समक्तने में समर्थ नहीं होता, तत्र तक की अवस्था 'स्पर्श' है।

- (७) वेदना---मैथुन से पूर्व, यावत् मैथुन-राग का समुदाचार नहीं होता, तब तक की श्रवस्था 'वेदना' है।
- (८) तृष्णा--भोग और मैथुन की कामना करने वाले जीव की अवस्था तृष्णा है। रूपादि कामगुण और मैथुन के प्रति राग का समुदाचार 'तृष्णा' की अवस्था है। इसका अन्त तब होता है जब इस राग के प्रभाव से जीव भोगों की पर्येष्टि आरम्भ करता है।
- (६) उपादान—'उपादान' का तृष्णा से विवेचन करते हैं। यह उस जीव की अवस्था है, जो भोगों की पर्येष्टि में दौड़ धूप करता है। वह भोगों की प्राप्ति के लिए सब श्रोर प्रधावित होता है।
- (१०) भव—उपादानवश सस्य कर्म करता है, जिसका फल श्रनागत-भव है। 'भव' कर्म है जिसके कारण जन्म होता है। यह 'कर्मभव' है। जिस श्रवस्था में जीव कर्म करता है, वह 'भव' है।
- (११) जाति—यह पुनः प्रतिसंधि है। मरणानन्तर प्रतिसंधि-काल के पंच सक-ध 'जाति' हैं। प्रत्युत्पन्न-भन्न की समीचा में जिस अंग को 'विज्ञान' का नाम देते हैं; उसे अनागत भव की समीचा में 'जाति' की संज्ञा मिलती है।
- (१२) जरामरण—वेदनांग तक जरामरण है। प्रत्युत्पन्न-भव के चार श्रंग—नामरूप, पडायतन, त्पर्शं, वेदना—श्रनागत-भव के संबन्ध में 'जरामरण' कहलाते हैं।

श्रंगों का नाम-संकीर्तन उस धर्म के नाम से होता है, जिसका वहाँ प्राधान्य है। प्रतीत्य-समुत्याद की देशना पूर्वान्त, श्रपरान्त श्रोर मध्य के संमोह की विनिवृत्ति के लिए है। इसी हेत से प्रतीत्य-समुत्याद की देशना त्रिकाएड में है। यह संमोह कि मैं श्रातीत श्रध्व में था या नहीं, वह संमोह कि मैं श्रनागत श्रध्व में हूँगा या नहीं, यह संमोह कि हम कौन हैं, यह क्या है, इत्यादि श्रविद्या "जरामरण के यथाकम उपदेश से विनष्ट होता है। प्रतीत्य-समुत्याद के तीन श्रंग क्लेश हैं, दो श्रंग कर्म हैं; सात वस्तु श्रोर फल हैं।

यह प्रश्न हो सकता है कि जब प्रतीत्य-समुत्पाद के बारह श्रंग हैं, तो संसरण की आदि कोटि होगी; क्योंकि श्रिविद्या का हेतु निर्दिष्ट है। संसरण की श्रन्त कोटि भी होगी, क्योंकि जरामरण का फल निर्दिष्ट नहीं है? ऐसा नहीं है। क्लेश से क्लेश श्रीर कर्म की उत्पत्ति होती है। इनसे बस्तु की, बस्तु से पुनः बस्तु श्रीर क्लेश की उत्पत्ति होती है। भवांगों का यह नय है। श्रिविद्या जो शीर्ष स्थान में है श्रुहेतुकी नहीं है। वह भी प्रत्ययवश उत्पन्न होती है। वह भक्तिवादियों की प्रकृति के तुल्य श्रकारण नहीं है। यह लोक का मूल कारण नहीं है। उसका भी कारण है। इस प्रकार भवन्वक श्रनादि है। कर्मक्लेश-प्रत्ययवश उत्पत्ति, उत्पत्तिवश कर्मक्लेश, कर्मक्लेश-प्रत्ययवश पुनकत्पत्ति होती है। किन्तु यदि हेतु-प्रत्यय का विनाश हो तो, हेतु-प्रत्यय से श्रिमिनिर्वृत्त की उत्पत्ति नहीं होगी—यथा दग्ध-बीज से श्रंकुर की उत्पत्ति नहीं होती।

### अष्टांगिक मार्ग

वह कौन सा उपाय है जिससे कर्म-क्लेश का श्रत्यन्त निरोध होता है ? यह श्रार्य श्रष्टांगिक मार्ग है । इसे उत्तम मार्ग कहा है । इसके श्राठ श्रंग इस प्रकार हैं---

सम्यग्-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यग्-त्र्यायाम, सम्यक्-स्मृति, सम्यग्-त्राक्, सम्यक्-कर्मीना, सम्यगानीव तथा सम्यक्-समाधि ।

इसमें शील, समाधि और प्रज्ञा का समावेश है । सम्यग्-दृष्टि का शीर्ष स्थान है, क्योंकि सम्यग्-दृष्टि से विशोधित शील और समाधि इष्ट हैं ।

हम ऊपर कह चुके हैं कि क्लेश-कर्मवश दुःल की उत्पत्ति होती है। श्रतः दुःल के निरोध के लिए क्लेश-बीज को दग्व करना चाहिये। क्लेश-बीज 'श्रनुशय' है, जो श्राणु होते हैं। इनका सूद्धम प्रचार होता है, ये दुर्विजेय हैं, ये पुष्टि-लाम करते हैं। बिना प्रयोग के ही श्रीर निवारण करने पर भी इनका पुनः पुनः संमुखीभाव होता है। श्रनुशय सात हैं—कामराग, मवराग, प्रतिघ, मान, श्रविद्या, दृष्टि तथा विचिकित्सा। इनमें से कोई दर्शन-हेय है श्रीर कोई भावना-हेय हैं। मावना पुनः पुनः सत्यदर्शन है। यह समाहित-कुशल चित्त है। चित्त-सन्तित को समाहित-कुशल श्रत्यन्त वासित करता है, गुणों से तन्मय करता है; जैसे पूल से तिल को वासित किया जाताहै।

शील श्रीर चित्त को विशुद्ध कर चार स्मृन्युपस्थान की भावना करते हैं। इन्हें भगवान् ने कुराल-पाशि कहा है। इस अभ्यास में काम, वेरना, चित्त और धर्मों के स्वलच्छा और सामान्यलक्ष्यों की परीक्षा करते हैं। योगी विचार करता है कि सब संस्कृत ग्रानित्य हैं, सब सास्रव-धर्म दु:ख हैं, सब धर्म शून्य श्रीर श्रनात्मक हैं; काम का स्वभाव चार महाभूत श्रीर भातिक रूप है। इस अभ्यास से चार निर्वेधमागियों का लाम होता है। ये चार कुशल-मूल हैं—उष्मगत, मूर्धन्, ज्ञान्ति श्रौर श्रग्रधर्म । ये लौकिक सम्यग् दृष्टि की चार उत्कृष्ट श्रवस्थाएँ हैं । जत्र धर्म-स्मृत्युपस्थान में स्थित हो, योगी समस्त श्रालम्बन को श्रानित्यतः, दुःखतः, श्रूत्यतः श्रीर निरात्मतः देखता हो, तत्र 'उपमगत' ( एक प्रकार का कुशल-मूल ) की अत्यित्त होती है। यह त्रार्य-मार्ग का पूर्व निमित्त है। यह वह उष्म ( श्रमि ) है, जो क्लेशरूपी इन्धन को दग्ध करता है। चतुःसत्य इसका गोचर है श्रीर इसके १६ श्राकार हैं। उध्मगत से 'क्रमेख' की उत्पत्ति होती है। ये तत्सम होते हैं, किन्तु प्रणीत होने के कारण इनको दूसरा नाम देते हैं। 'मूर्ध' शब्द प्रकर्ष पर्यन्तवाची है। चार कुशल मूलों का यह शीर्ष है, क्योंकि इससे परिहािख हो सकती है। मूर्धन् से 'खान्ति' उत्पन्न होती है। 'खान्ति' संज्ञा इसलिए है, क्योंकि इस श्रवस्था में श्रार्य-सत्यों में श्रत्यन्त रुचि होती है। 'क्वान्ति' के तीन प्रकार हैं-मृदु, मध्य श्रीर श्रिधिमात्र । मृदु श्रीर मध्य तद्वत् हैं । श्रिधिमात्र 'ज्ञान्ति' का विश्य कामाप्त दुःख है । इनसे लौकिक अप्रधर्म उत्पन्न होते हैं। ये साक्षव होने से लौकिक हैं। ये भी ऋधिमात्र द्यान्ति के द्वल्य कामात दःख को श्रालम्बन बनाते हैं श्रीर एक-ज्ञिषक हैं। इस प्रकार स्मृत्युपस्थान प्रणीततम डोते हैं श्रीर सत्यों के श्रनासन-दर्शन ( श्रमिसमय ) का श्रावाहन करते हैं।

इन्हें निर्वेधभागीय कहते हैं, क्योंकि ये निश्चित-केष हैं। इनसे विचिकित्सा का प्रहाण और सत्यों का वेध (विभवन) होता है; "यह दु:ख है, यह दु:ख-समुदय है, यह निरोध है, यह मार्ग है।" यह प्रयोग-मार्ग है। अब महाण-मार्ग आता है, जिससे क्षेत्रों का प्रहाण होता है। अब सत्यों के अनासव-दर्शन (सत्याभिसमय) का आरम्भ होता है। यह अनासव प्रशा है; यह सर्व विपयीस से विनिर्मु क, रागादि सर्व क्षेत्रा-रहित है। यह सत्यों के सामान्य लच्चणों का प्रहण करती है। योगी पहले कामधातु के दु:ख-सत्य का दर्शन करता है। पहले च्चण में वह सकल विचिकित्सा का अन्त करता है। यह प्रमाण-मार्ग है, यह आनन्तर्य-मार्ग है। यह प्रथम च्चण 'सम्यक्चिनियामावकान्ति' कहलाता है; इस समय से योगी आर्य कहलाता है। वह आमएय के प्रथम फल में प्रतिपन्न हो जाता है।

बन विचिकित्सा का नाश होता है, तन दूसरे च्या में वह एक द्वेश प्रकार से विमुक्त होता है। यह विमुक्ति-मार्ग है। इसी प्रकार अन्य च्याों में वह रूप और आरूप्य-धातु के दुःख-सत्य का दर्शन करता है। इसी प्रकार वह अन्य सत्यों का दर्शन करता है और अमुक-अमुक क्लेश प्रकार से विमुक्त होता है। इस प्रक्रिया के समाप्त होने पर भावना-मार्ग का आरम्भ होता है। उस समय योगी स्रोत-आपन्न-फल का अधिगम करता है। उसकी विमुक्ति निश्चित हो जाती है और आशु होती है। वह अधिक से अधिक सात या चौदह जन्मों में निर्वाण का लाम करेगा।

दर्शन-मार्ग केवल दृष्टियों का समुच्छेद करता है। यह राग-द्रेप का उपच्छेद नहीं करता, जो केवल भावना-हेय हैं। यह अभ्यास का, पुनः पुनः आमुलिकरण का मार्ग है। योगी दर्शन-मार्ग से व्युत्थान कर अनासव भावना-मार्ग में अवेश करता है। इसमें सत्य का पुनः पुनः दर्शन करना होता है। इस भावना से योगी नौ प्रकार के क्लेशों का अम से प्रहाण करता है। जो छुठे प्रकार के कामावचर-क्लेशों का अहाण करता है, वह सकुदागामी होता है। वह केवल एक बार और काम-धातु में उत्पन्न होगा। जो नौ प्रकार के इन क्लेशों का प्रहाण करता है, वह अनागामी होता है। वह कामधातु में पुनक्त्पन्न न होगा। जिस प्रहाण-मार्ग से योगी भवाप्र के झेशों के नवें प्रकार का प्रहाण करता है, उसे बन्नोपम-समाधि कहते हैं। इसके अनन्तर विमुक्ति-मार्ग है। तब योगी अर्हत्, अशैज हो जाता है। वह ज्य-शान और अनुत्पाद-शान से समन्वागत होता है।

संज्ञेप में यह मोज्ञ की साधना है। आगे इसका विस्तार से वर्णन होगा। पंच-शील

मोत् की प्राप्ति अत्यन्त दुष्कर है। यहस्य के लिए अनेक विष्न हैं। उसके लिए यह साधना मुलम नहीं है। साधारणतः वे स्वगोंपपत्ति चाहते हैं। उनके लिए शील की शिक्षा है। उपासक होने के लिए त्रिशरण-गमन की विधि है। जो उपासक होना चाहता है, वह बुद्ध, धर्म और संध की शरण में जाता है। "बुद्ध शरणं गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि, संध शरणं गच्छामि, वंध शरणं गच्छामि, ये त्रिरत्न हैं। बुद्ध की शरण में जाने का अर्थ है बुद्धकारक धर्मों की शरण में जाना।

उपासकों के पंच-शील ये हैं---

१-प्राणातिपत्त-विरति, २-म्रवत्तादान-विरति, १-काम-मिथ्यान्वार-विरति, ४-मृत्रावाद-विरति तथा ५-सुरा-मैरेय-प्रमाद-स्थान-विरति ।

उपासक धर्म-भवण करते हैं, उपवास-मत रखते हैं, मिन्नुश्रों को दान देते हैं, चार तीयों की यात्रा करते हैं। चार तीर्थ ये हैं—कपिलवस्तु, बोधिगया, सारनाथ, कुसिनारा। उपासक को मद्रक-शील और भद्रक-हि से समन्वागत होना चाहिये। उसको मानसिक, कायिक तथा वाचिक दुश्वरित से बचना चाहिये। उसको मुचरित करना चाहिए। इस प्रकार वह श्रापाय-गति से बचता है और स्वर्ग में उत्पन्न होता है।

बुद्ध स्वर्ग-नरकादि मानते थे। उनका लोकवाद वही था, जो कि उस समय के वैदिकों का था। केवल श्राहत् को वे सबसे ऊँचा श्रीर उत्तम पद सममते थे। वास्तव में दीर्घायु देव की श्रावस्था श्राव्यावस्था है, क्योंकि इसमें धर्म-प्रविचय श्राशक्य है।

उस काल में ऋ खि-प्रातिहार्य का बड़ा प्रभाव था। सब धर्मों में श्रद्भुत कर्मों का प्रभाव रहा है। बौद-धर्म भी इससे न बच सका। किन्तु बुद्ध ने भित्तुश्रों को 'उत्तरि मनुस्सधम्म' दिखाने से मना किया श्रीर श्रनुशासनी-प्रातिहार्य (उपदेश) का सबसे श्रधिक महत्त्व बताया, अर्थात् धर्मोपदेश ही सबसे बड़ा श्रद्भुत कर्म है।

# तृतीय अध्याय

# पालि-बौद्धागम

## बुद्ध-देशना की भाषा तथा उसका विस्तार

भगवान् बुद्ध ने किस माथा में धर्म का उपदेश दिया था यह जानने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। बुद्धघोष का कहना है कि यह माथा मागधी थी और उनके अनुसार पालि-भाषा की प्रकृति मागधी भाषा है। रीस् डेविड्स का कहना है कि बुद्ध की मालृभाषा कोशल की भाषा थी और इसी भाषा में बुद्ध ने धर्म का प्रचार किया क्योंकि कोशल के राजनीतिक प्रभाव के कारण यह भाषा उस समय दिल्ली से पटने तक और आवस्ती से अवन्ती तक बोली जाती थी। उसका यह भी मत है कि पालि-भाषा कोशल की बोलचाल की भाषा से निकली थी। पालि-भाषा की बनावट पर यदि दृष्टि डाली जाय और उसकी वुलना अशोक के शिलालेखों की भाषा से की जाय तो मालूम पड़ेगा कि पालि गिरनार-लेख की भाषा से मिलती-जुलती है। इस कारण वेस्टरगार्ड और ई० कुह्नने पालि को उज्जैन की भाषा से संबद्ध बताया। उनका कहना है कि अशोक के पुत्र (या भाई) महेन्द्र का जन्म उज्जैन में हुआ था और उन्होंने ही लंका-द्वीप में बौद्ध-धर्म का प्रचार किया। उनका कहना है कि यह स्वाभाविक है कि महेन्द्र ने अपनी मातृभाषा का प्रयोग धर्मप्रचार के कार्य में अवश्य किया होगा। इस कारण उनके मत में पालि उज्जैन की भाषा से संबन्ध रखती है। जो कुछ हो, भाषा की बनावट को देखते हुए इम यह निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि पालि भारत के पश्चिम प्रदेश की कोई भाषा मालूम पड़ती है और इसके विकास में संस्कृत का अच्छा खासा हाथ है।

यह हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि मगवान् बुद्ध ने किस भाषा में धर्म का प्रचार किया पर चुल्लवगा से हमको यह मालूम है कि मगवान् बुद्ध किसी नाषा विशेष पर जोर नहीं देते थे। चुल्लवगा (५१३११) में लिखा है कि किसी समय दो मिचुओं ने भगवान् से शिकायत की कि मिचु बुद्ध-त्रचन को अपनी अपनी बोली में (सकाय-निकत्तिया) परिवर्तित कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने भगवान् से निवेदन किया कि संस्कृत (=अन्दस्) के प्रयोग की आजा प्रदान की जाय जिसमें एक ही भाषा में सारे बुद्ध-त्रचन सुरिद्धित रहें और मिल-मिल प्रदेश के मिचु अपनी इच्छा के अनुसार बुद्धवचन को मिल-मिल रूप न दे सकें। बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैं मिचुओं को अपनी-अपनी भाषा के प्रयोग करने की आजा देता हूँ (अनुजानामि मिक्खवे स्तकाय-निकित्तिया बुद्ध-वचनं परियापुणित्ते) और उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। बुद्ध शब्द-विशेष के प्रयोग का महत्व नहीं मानते थे। उनकी केवल यही इच्छा थी कि लोग 'धर्म' को जानें और उसका अनुसरण करें। इस आजा के अनुसार मिचु बुद्ध शिचा को पैशाची, अपभंश, संस्कृत, मागधी या अन्य किसी माषा में उपनिबद्ध कर सकते बुद्ध शिचा को पैशाची, अपभंश, संस्कृत, मागधी या अन्य किसी माषा में उपनिबद्ध कर सकते

ये। हमारे पास इसका पर्याप्त प्रमाण है कि मिलुश्रों ने इस श्रादेश के श्रनुसार कार्य मी किया। विनीतदेव ( द्वीं शताब्दी ई० ) का कहना है कि सर्वास्तिवादी संस्कृत, महासांधिक प्राष्ट्रत, सम्मितीय श्रपभंश, श्रीर स्थविरवादी पैशाची भाषा का प्रयोग करते थे । वासिलीफ का कहना है कि पूर्व-शैल और श्रपर-शैल के प्रशा-प्रन्थ प्राष्ट्रत में थे । वौद्धों के धार्मिक प्रन्थ, पालि, गाथा, संस्कृत, चीनी श्रीर तिब्बती भाषाश्रों में पाये बाते हैं । मध्य-एशिया की खोब में बौद्ध निकाय के कुछ प्रन्यों के श्रमुवाद मंगोल, निगूर, सोग्डियन, कुचनी श्रीर नार्डर भाषा में पाए गये हैं।

सबसे प्राचीन प्रन्य जो उपलब्ध हैं पालि-माषा में हैं। पालि-निकाय को त्रिपिटक कहते हैं। सत्र, विनय और अभिधर्म यह निकाय के तीन विभाग (पिटक ) हैं। त्रिपिटक के सब ग्रन्थ एक समय में नहीं लिखे गये। इनमें सत्र श्रीर विनय श्रापेत्वया प्राचीन हैं। दीपवंश के अनुसार पहली धर्मसंगीति में धर्म ( सूत्र ) और विनय का पाठ हुआ। अभिधर्म का इस संबन्ध में उल्लेख नहीं मिलता । वैशाली की धर्मसंगीति में चुल्लवगा के अनुसार केवल विनय के प्रत्यों का पाठ हुआ था। वैशाली की संगीति के समय संघ में भेद हुआ। इस भेद का फल यह हुआ कि मिन्तु-संत्र दो भागों में विभक्त हो गया—स्थविरवाद, श्रीर महासांधिक बाद। दीपवंश और महावंश के अनुसार विनय के दस नियमों को लेकर ही संघ में भेद हुआ था। महासांधिकों को परिवार पाठ (विनय का एक प्रन्थ) नहीं मान्य था। श्रमिधर्म के प्रसिद्ध ग्रन्थ कथावत्यकी रचना अशोक के समय में हुई । स्त्रिपटक के कुछ प्रन्थ बाद के मालूम पड़ते हैं। पेतन्ख, विमानन्ख, बुद्धवंश, श्रपदान, चरियापिटक श्रीर जातक में दस पारिमता, बुद्धपूजा, चैत्यपूजा, स्तूपपूजा, मिचादान, विहारदान, श्राराम-श्रारोपण की महिमा वर्णित है। बुद्धवंश में 'प्रिणिधान' श्रीर विमानन्खु में पुरयानुमोदन का उल्लेख पाया जाता है। इनकी चर्चा महायान के प्रत्यों में प्रायः मिलती है। इस कारण यह प्रत्य पीछे के मालूम होते हैं। पालि-निकाय के समय के संबन्ध में मतभेद पाया जाता है। सामान्यतः विद्वानों का मत है कि इसका ऋधिकांश दूसरी धर्मसंगीति के पूर्व प्रस्तुत हो चुका था। जब बौद्ध-धर्म का सिंहलद्वीप में प्रवेश श्रीर प्रसार हुआ तंब दिख्य के प्रदेशों के लिए यह द्वीप एक अच्छा केन्द्र बन गया। यहाँ पालिनिकाय का विशेष स्त्रादर हन्ना। निकाय प्रन्थों पर सिंहल की भाषा में टीकार्ये भी लिखी गई' जिनको आगे चलकर प्रसिद्ध टीकाकार बद्धघोव ने पालि रूप दिया। बुद्धघोव का बन्म ३६० ई० के लगभग गया में हुआ या। यह रेवत का शिष्य था। अनुराधपुर ( लंका ) के महाविद्दार में रहकर इन्होंने संघपाल से शिजा पायी श्रीर सिंहली मांचा में लिखी हुई टीकाश्रों का पालि में अनुवाद किया। इन्होंने 'विसुद्धिमयो' नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ मी लिखा। पाँचवीं शताब्दी में सिंहलद्वीप में पालि में दीपवंश श्रीर महावंश लिखे गये। पांचवीं शताब्दी के

२, बासिकीक, इदिज्यस, ४४ २३१.

१. श्री बाद्यतोष मुखर्बी सिख्यर खुबकी, भाग १. बोरियन्टेकिया, भाग १ ए. ८० में 'हिस्ट्री बाफ बर्की दुदिस्ट स्कूब्स,' मामक रैयूकन कीमुग विरचित नियन्य देखिए।

दूसरे माग में कांचीपुर में धर्मपाल नाम के एक स्यविर हुए। इन्होंने ने भी पालि में टीकाएँ लिखीं। लंका, बर्मी श्रीर श्याम में जो पालि-प्रन्थ लिखे गए हैं वह चौथी शता ही से पूर्व के नहीं हैं। यह पालि-निकाय स्थविरवाद का निकाय है श्रीर लंका, वर्मा, श्याम श्रीर कंबोज में इसकी मान्यता है। इस प्रकार पालि-साहित्य का प्रसार होने लगा।

## पात्ति-साहित्य का रचना-प्रकार व विकास

े हम कह चुके हैं कि बुद्ध के समय में इसके प्रचार का क्या चेत्र था। यह धर्म अवन्ति तक पहुँचा या । 'उदान' से ज्ञात होता है कि अवन्ति दिचिणापथ में भिन्नुश्रों की संख्या श्राल्प थी। महाकात्यायन श्रावन्ति राष्ट्र में विहार करते थे। तीन वर्ष में ये कठिनता से १० भिन्नु बना सके। बुद्ध के निर्वाण पर प्रथम धर्म-संगीति. धर्म-सभा राजगृह में हुई। जिसमें धर्म श्रीर विनय का संग्रह हुश्रा। धर्म स्त्रान्त हैं, जिसमें बुद्ध के उपदेश हैं। 'धर्म' अभिधर्म नहीं है। विनय में मिद्ध आदि के नियम हैं। त्रिपिटिक पीछे के हैं। चुल्लवमा [११ खन्धक ] त्रागम को दो भागों में विभक्त करता है: धर्म त्रीर विनय। इसमें 'पिटक' शब्द का उल्लेख नहीं है। 'पिटक' का अर्थ है 'पिटारा'। तीन पिटक हैं---स्त्र, विनय, तथा ऋभिधर्म । 'त्रिपिटक' शब्द प्राचीन है । प्रथम शताब्दी के शिलालेखों में 'तेपिटक' शब्द का प्रयोग है। अभिधर्म-पिटक के पहले आगम के दो ही विभाग थे। चुन्नवग. १२ खन्धक में रेवत के संबन्ध में कहा है कि उसको 'धर्म' विनय ख्रौर मातृका (पालि-मातिका ) कएउस्थ हैं। यहां आगम त्रिविध हैं, किन्तु आभी अभिधर्म नहीं है। प्रथम धर्मसंगीति के विवरणों में भी मातुका का उल्लेख मिलता है। 'ए यू मेंग किंग' में कहा है कि महाकाश्यप ने स्वयं मातका का व्याख्यान किया। एक दसरे विवरण में मातका-पिटक का उल्लेख है। दिव्यावदान में ये शब्द हैं--"स्त्रस्य विनयस्य मातृकायाः"। मातृका शब्द का क्या ऋर्य है ? धर्मगुतों के विनय में विनय-मातृका है । इसमें विनय के विश्यों की विस्तृत तालिका है । मालूम होता है कि इसी को परिवर्धित कर विनय की रचना हुई है। अप्रतः यह तालिका एक प्रकार से उसकी माता है । इसीलिए इसे मातका कहते हैं ।

विनय-मातृका में पिंडपात, चीवर, शयनासन आदि के नियमों की तालिका थी। पालि-विनय में आचीन मातृका का स्थान 'खन्धक' ने लिया। इसको दो मागों में विभक्त किया—महावया और चुक्कवया। किन्तु हैमवतों के विनय में मातृका सुरिच्चत है। इसी प्रकार एक धर्म-मातृका रही होगी। स्त्रान्तों की बहुत संख्या थी। उनके विषय विविध थे। इसलिए उनके संचित्त विवरण की आवश्यकता थी. बिसमें देशना का सार संचेप में मातृम हो बाय। यह एक प्रकार की अनुक्रमणिका थी। इसका नमृना संगीति-सुत्तन्त है। यह 'दीधनिकाय' में है। सर्वास्तिवाद के अमिधमों में संगीति-पर्याय के नाम से यह मातृका पाई बाती है। इसी धर्म-मातृका की वृद्धि होने से अमिधमें-पिटक की रचना हुई। स्त्र-पिटक के पांच निकाय या आगम है। प्रायः पाँच निकाय है, किन्तु सर्वास्तिवाद में चार आगम ही सुरिच्चत है।

सांची के लेखों में एक भिन्नु को 'पंचनेकायिक' (पञ्चनैकायिक) कहा है। यह शब्द भरहूत के लेख में (द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व) भी पाया जाता है। ये पाँच निकाय या आगम इस प्रकार हैं—दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, एकोत्तर तथा चुद्रक।

सूत्रों की लम्बाई के अनुसार यदि उनकी व्यवस्था की जाय, तो सब सूत्रों का समावेश केवल तीन आगमों में ही—दीर्घ, मध्यम और जुद्रक में—हो सकता था। शेष दो निरर्थंक प्रतीत होते हैं। संयुक्त और एको तर में जुद्र-सूत्र ही हैं। संयुक्त में विषय के अनुसार सूत्रों का कम है, एको तर में धर्मों की संख्या के अनुसार कम है। ऐसा मालूम होता है कि ये दो पीछे से जोड़े गये हैं। यह भी मालूम होता है कि दीर्घ सूत्रों से पहले छोटे-छोटे सूत्र थे।

हमने ऊपर कहा है कि स्त्रिपटक के लिए पहले 'धर्म' शब्द का प्रयोग होता था। धर्म के नौ श्रंग भी विर्णित हैं। पालि के श्रनुसार ये इस प्रकार हैं—सुत्त, गेय्य, वेय्याकरण गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, श्रव्भुत-धम्म तथा वेदल्ल। जिस प्रकार वेद के श्रंग हैं, जैन श्रागम के श्रंग हैं, इसी प्रकार श्रारम्भ में बौद्धों में भी प्रवचन के श्रंग थे। हम देखते हैं कि पहला श्रंग स्त्र हैं। सूत्र के श्रांतिरक्त श्रन्य कई श्रंग हैं। उस समय 'स्त्र' एक प्रकार की देशना को कहते थे, जिसका श्रारम्भ इन शब्दों से होता था—पाँच सक्त्य हैं; ये पाँच सक्त्य कौन हैं ? पुनः १८ श्रायतन हैं; ये १८ क्या हैं ? इत्यादि। श्राकार में ये छोटे होते थे। इनमें धर्मों के नाम श्रीर उनके लच्चा होते थे। जिस प्रकार माला में दाने पिरोये जाते हैं, उसी प्रकार ये विविध धर्म एक सूत्र में प्रथित होते थे। इस श्रवस्था में दीर्घ सूत्र नहीं हो सकते थे। श्रागे चलकर जब स्त्रों की संख्या में वृद्धि हुई, श्रीर उनके कलेवर की वृद्धि हुई, तब सब प्रकार के उपदेशों को 'सूत्र' कहने लगे। इससे ज्ञात होता है कि त्रिपिटक विभाग की श्रपेता श्रंगों का विभाग प्राचीन है।

श्रव हम श्रन्य श्रंगों का विचार करेंगे। दूसरा 'गेय्य' (संस्कृत 'गेय') है। इसका श्रर्थ है 'छुन्दोबद्ध प्रन्थ'। 'गेय श्रौर गीति' एक ही हैं। 'गीति' एक प्रकार का छुन्द भी है; यह श्रायों जाति का है। हो सकता है कि 'गेय' एक प्रकार का गान हो, जो श्रायों जाति के छुन्द में लिखा गया हो। 'गाथा' भी एक प्रकार का रलोक है, जो गाया जाता है। ऐसा जात होता है कि 'गेय' श्रौर 'गाया' श्रारम्भ में भिन्न-भिन्न छुन्दों के रलोक थे। हलायुध के छुन्दशास्त्र के श्रमुतार संस्कृत में जो 'श्रायोंगीति' है, वह प्राकृत में 'स्कृत में जो 'श्रायोंगीति' है, वह प्राकृत में 'स्कृत में जो 'श्रायों' है, वह प्राकृत में 'गाथा' है। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के दो श्रंग—गेय श्रौर गाया—किसी छुन्द विशेष के रलोक नहीं, किन्तु ऐसे रलोकों के संग्रह हैं। 'गेय्य' श्रायों गीति है, गाया श्रायों है। पालि का 'वेदल' संस्कृत का 'वेतालीय' मालूम होता है। हलायुध के श्रमुतार संस्कृत का वेतालीय प्राकृत की 'मागधिका' है। जैन श्रागम का एक माग 'वेतालीय' कहलाता है। मिज्मम-निकाय के ४३ श्रौर ४४ का शीर्षक 'वेदला' है, किन्तु इनमें रलोक नहीं, सुत्तन्त हैं। हो सकता है कि यह भाग निकाल दिया गया हो, जैसा कि प्राय: देला जाता है। 'मागधिका' शब्द द्राव्य है, क्योंकि सबसे पहले सूत्र पालि में लिखे गये। बौद्ध

बुद्ध की भाषा को मागधी मानते हैं, यद्यपि पालि में वैयाकरणों की मागधी के विशेष चिह्न नहीं मिलते। श्रीरीस् डेविड्स पालि के मूल को कोशल की भाषा मानते हैं।

संज्ञेप में यह सिद्ध होता है कि गय्य, गाया श्रीर वेदल्ल—ये संग्रह उस उस छुन्द के नाम पर हैं, जिसमें ये लिखे गये हैं। उदान श्रीर हितवुत्तक भी छुन्दोबद्ध हैं। जातक (जन्मकथा) भी श्लोकों का संग्रह है। जातक का वर्गांकरण श्लोकों की संख्या के श्रनुसार है। इसमें बुद्ध के पूर्वजन्मों से संबन्ध रखनेवाले श्लोक मात्र हैं। जातकट्टकथा (जातक की श्रर्थ कथा टीका) में कथा भाग हैं। इस प्रकार श्रारम्भ में, श्रागम में पद्म का प्राधान्य था। उसका यह श्रर्थ नहीं कि गद्म का श्रभाव था। साथ-साथ सरल श्रर्थ-कथा (व्याख्या) रही होगी, जिसके विना श्लोकों को समभना संभव नहीं था, किन्तु श्लोकों के समान उनका प्रामायय न था। जब तक बुद्ध-वचन लिपिबद्ध न हुश्रा था, तब तक धर्म, बुद्धवचन का रूप ऐसा रहा होगा, जिसके पाठ में सुविधा हो श्रीर जो सुगमता से कएठस्थ हो सके। उस समय श्रार्थ श्रीर वैतालीय छुन्द सामान्य व्यवहार में श्राते रहे होंगे। धम्मपद से मालूम होता है कि श्लोक का भी व्यवहार होता था। बुद्धवचन का श्रर्थ बताने के लिए धर्मधरों को एक मौखिक टीका की श्रावश्यकता पड़ी। यह श्रर्थ था। जब बौद्धधर्म का प्रचार मगध के बाहर हुश्रा, तब इन टीका श्रोर की श्रोर भी श्रावश्यकता श्रनुभूत हुई होगी, क्योंकि मूल को ठीक से समभने में श्रन्य जनपढ़ों के लोगों को कठिनाई होती होगी।

श्रारम्भ में ये टीकार्ये विभिन्न रही होंगी । पीछे से इनका रूप स्थिर हो गया होगा और यह भी शिला का अंग हो गया होगा। इस प्रकार प्रवचन की समृद्धि हुई। नये आचार्यों का मत कळ वस्तुओं पर प्राचीनों से भिन्न था। जो इन परिवर्तनों के विरुद्ध थे, वे बुद्धवचन के आधार पर इनका विरोध करना चाहते थे। इस प्रकार अर्थ को धर्म की प्रामाखिकता प्रदान करने की त्रावश्यकता हुई । श्राम्नाय के श्रनुसार प्रथम महासंगीति ने श्रागम का संग्रह किया । इस प्रकार त्रागम में गद्य की प्रधानता हो गई और धीरे-धीरे गेय्य, गाथा, वेदल्ल जो प्रथक श्चंग थे विज्ञप्त हो गये। संस्कृत श्रागम में 'वेदल्ल' का वैपुल्य हो गया। लोग 'वेदल्ल' के मूल श्रर्थ को भूल गये श्रीर बड़े श्राकार के सूत्रों को वैपुल्य कहने लंगे। धीरे-धीरे श्रंगों का विभाजन भी ल्रप्त हो गया और इसका स्थान सूत्रों के आकार के अनुसार वर्गीकरण ने लिया। 'सूत्र' एक अंग मात्र न रहा । इसका एक पिटक ही हो गया और अंगों के स्थान में निकाय या श्रागम हो गये । खुद्दक निकाय में ही कुछ पुराने श्रंग रह गये; यथा जातक, उदान, इतिवृत्तक । यह पालि-त्रागम की कथा है। यह संग्रह प्राचीन है। पीछे जब बौद्ध-धर्म मध्यदेश में फैला, जहाँ संस्कृत का प्राधान्य था, प्रवचन का संप्रह संस्कृत में हुआ। सर्वास्ति-वादियों का श्रपना सूत्रपिटक था। यह पालि-पिटक से बहुत कुछ मिलता जुलता था। इसके श्रंश ही पाये गये हैं। सर्वास्तिवादी चार श्रागम मानते थे-दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, तथा एकोत्तर। सर्वास्तिवादियों के श्रमिधर्म-पिटक में सात ग्रन्थ हैं। ये ज्ञानप्रस्थान श्रीर उसके छः पाद हैं। कात्यायनीपुत्र का ज्ञानप्रस्थान, धर्मस्कन्धपाद, संगीतिपर्यायपाद, प्रजितपाद, विज्ञानकायपाद, प्रकरण्पाद, तथा धातुकायपाद। आगो चलकर ज्ञानप्रस्थान की एक टीका लिखी गई, जिसे

महाविभाषा कहते हैं। एक श्राभिधार्मिक हैं, बो—'षर्पादाभिधर्ममात्र पाठी', हैं; ये विभाषा को नहीं मानते। एक हैं बो 'वैभाषिक' हैं। स्वीस्तिवादी श्रौर वैभाषिक श्रमिधर्म को बुद्धवचन नातते हैं। सीत्रान्तिक श्रमिधर्म-पिटक को बुद्धवचन नहीं मानते। उनका कहना है कि स्व में ही बुद्ध ने श्रमिधर्म की शिक्षा दी है। इसलिए उन्हें सीत्रान्तिक कहते हैं। महाविभाषा की रचना के १५० वर्ष बाद श्राचार्य वसुबन्धु श्रीर संघमद्ध का समय है (५ वी श्रावादी)। वसुबन्धु के रचे प्रन्य ये हैं—श्रमिधर्मकोश, पंचरकन्ध, तिशिका श्रीर विशिका। संघमद्ध का न्यायानुसार श्रमिधर्मकोश की टीका है। इनका दूसरा प्रन्य श्रमिधर्म-प्रकरण (१) है।

## त्रिपिटक तथा श्रद्धपिटकों का संचित्र परिचय

विमय-पिटक—भिन्नुश्रों के आचरण का नियमन करने के लिए भगवान् बुद्ध ने जो नियम बनाये वे 'प्रातिमोन्न' (प्रातिमोन्न ) कहे जाते हैं। इन्हीं नियमों की चर्चा विनय-पिष्ठ में है। पिटकों में विनय-पिटक का स्थान सर्वप्रयम है किन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं है कि इसकी रचना सर्वप्रथम हुई थी। प्रातिमोन्न की महत्ता इसी से सिद्ध है, कि भगवान् ने स्वयं कहा था कि उनके न रहने पर भी प्रातिमोन्न श्रीर शिन्नापदों के कारण भिन्नुश्रों को अपने कर्त्तव्य का जान होता रहेगा श्रीर इस प्रकार संघ स्थायी होगा।

प्रारम्भ में केवल १५२ नियम बने होंगे किन्तु विनय-पिटक की रचना के समय उनकी संख्या २२७ हो गई थी। सुत्तविभंग बो विनय-पिटक का प्रथम भाग है, वस्तुतः इन्हीं २२७ नियमों का विधान करने वाले सुत्तों की व्याख्या है।

विनय-पिटक का दूसरा भाग 'खन्धक' कहा जाता है। महावग्ग और चुल्लवग्ग ये दोनों खन्धक में समाविष्ट हैं। महावग्ग में प्रमच्या, उपोसथ, वर्षावास, प्रवारणा आदि से संबन्ध रखने वाले नियमों का संग्रह है। और चुल्लवग्ग में भिन्तु के पारस्परिक व्यवहार और संघाराम संबन्धी तथा भिन्तु खियों के विशेष आचार का संग्रह है।

भगवान् बुद्ध की साधना का रोचक वर्णन महावस्या में श्राता है श्रीर उनकी जीवन कथा का यह भाग ही प्राचीनतम प्रतीत होता है। महावस्तु श्रीर लिलतिवस्तर में इसी प्रकार का वर्त्यन पाया जाता है।

विनय-पिटक का अन्तिम अंश परिवार है। संभव है यह भाग बहुत बाद में बना हो श्रीर उसे सिंहल के किसी भिद्ध ने बनाया हो। इसमें वैदिक श्रानुक्रमणिकाश्रों की तरह कई प्रकार की स्चियों का समावेश है।

युत्त-पिटक — भगवान् के लोकोपकारी उपवेश श्रीर संवादों का संग्रह सुत्त-पिटक में है। इस पिटक में १-दीघनिकाय, २-मिष्ममिनिकाय, ३-संयुत्तिनिकाय, ४-श्रंगुत्तरिकाय श्रीर भ्-खुद्किनिकाय—इन पाँच निकायों का समावेश है।

दीधनिकायादि प्रन्थों में किस प्रसंग में कहाँ मगवान् बुद्ध ने उपदेश दिया यह बताकर उपदेश या किसी के साथ होनेवाले वार्तालाप—संवाद का रोचक ढंग से संप्रह किया गया है ! सामान्य रूप से इन प्रन्थों में जो सुत्त हैं वे गद्य में हैं। दीधनिकाय में ३४ मुत्त हैं। ये मुत्त लम्बे हैं, श्रतएव दीघ या दीर्घ कहे गये हैं। इनमें शील, समाधि श्रीर प्रज्ञा का विस्तृत रोचक वर्णन है। दीधनिकाय के प्रथम ब्रह्मजाल-मुत्त में तत्कालीन धार्मिक श्रीर दार्शनिक मन्तव्यों का जो संग्रह है वह भारतीय दर्शनों के प्राचीन इतिहास की सामग्री की दृष्टि से श्रत्यन्त नहत्वपूर्ण है। दूसरे सामञ्ज्ञफल-मुत्त में भगवान बुद्ध के समकालीन धर्मोपदेशकों के मन्तव्यों का वर्णन है। वर्ण-धर्म-व्यवस्था के विषय में बुद्ध का मन्तव्य तीसरे श्रम्बट्ट-मुत्त में संग्रहीत है जो प्राचीन भारतीय समाज-व्यवस्था का श्रम्ञा चित्र खड़ा करता है। पाचवें तेविज्ञ-मुत्त में वैदिकधर्म के विषय में बुद्ध ने जो कटाच किया है श्रीर यशों का जो विरोध किया है उसका संग्रह करके बुद्ध की दृष्टि में यह कैसे करना चाहिए उसका वर्णन किया गया है। इसी प्रकार के कई मुत्त दीधनिकाय में हैं जो तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक श्रीर दार्शनिक परिस्थिति के हमारे जान में वृद्धि करने के साथ ही तत्तद्विषय में बौद्ध मन्तव्य को भी स्पष्ट करते हैं।

मिल्फिमिनिकाय में मध्यम श्राकार के १५२ मुत्तों का संग्रह है। दीघिनिकाय की तरह इन मुत्तों में भी बुद्ध के उपदेश के ऊपर संवादों का संग्रह है। इसमें चार श्रार्य-सत्य, निर्वाण, कर्म, सत्कायदृष्टि, श्रात्मवाद, ध्यान श्रादि श्रानेक महत्त्वपूर्ण विषयों की चर्चा है श्रीर बौद्धधर्म के मन्तव्य का स्पष्टीकरण है। इसमें भी अस्सलायन-मुत्त में दर्णव्यवस्था के दोग बताये गए हैं और तत्कालीन भारत की सामाजिक परिस्थिति का सुन्दर चित्रण किया गया है। दृष्टान्त, कथा श्रीर उपमा के द्वारा वक्तव्य को दृर्यगम करने की श्रीती इस निकाय-प्रन्थ की श्रपनी विशेषता है। श्राख्यान की श्रीली में श्रंगुलिमाल की कथा ८६ वें मुत्त में रोचक दंग से कही गई है। वह एक भयंकर दाकू था किन्तु वह मिन्नु वन गया और निर्वाण को भी प्राप्त हुशा। बातक की श्रीली की भी कई कथाएँ इस मुत्त में संग्रहीत हैं जैसे मुत्त ८२ और ८३ में। इसके श्रातिरक्त बुद्ध के कई प्रधान शिष्यों के बारे में भी जातव्य सामग्री संग्रहीत है। प्रसिद्ध महागरिनिन्वन मुत्त, बिसमें बुद्ध के निर्वाण-काल का चित्र खड़ा किया गया है, वह भी इसी निकाय में है। इस निकाय के श्रध्ययन से हमारे समन्न बुद्धकालीन भारत का स्पष्ट चित्र सड़ा होता है।

तीसरे संयुत्तिनिकाय में ५६ संयुत्तों का संग्रह है। जैसे देवता-संयुत्त में देवताओं के वचनों का संग्रह किया गया है। मार-संयुत्त में बुद्ध को चित्तत करने के लिए किये गए मार के प्रयत्नों का संग्रह है। मिक्खुणी-संयुक्त में भी मिद्धुणियों को चित्तत करने के लिए किये गए मार के प्रयत्नों का वर्णन है। अनतमन्य संयुत्त में संसार की अनादिता और उसके भयंकर दुःलों का वर्णन है। अनतमन्य संयुत्त में संसार की अनादिता और उसके भयंकर दुःलों का वर्णन है। ध्यान-संयुत्त में ध्यान का वर्णन है। मातुगाम संयुत्त में नारी के गुण और दोष तथा उसके फल का वर्णन है। सक-संयुत्त में बुद्ध के प्रति इन्द्र की मिक्त का निदर्शन है। अन्तिम सच्च-संयुत्त में चतुरार्यसत्य की विवेचना की गई है।

इस मन्य में काव्य की दृष्टि से भी पर्याप्त सामग्री है। महाभारत के यन्त्र-युधिष्ठिर-संवाद की तरह इसमें भी यन्त-युद्ध का रोन्नक संवाद है (१०-१२)। लोक-कविता का अन्छा संग्रह मार श्रीर भिक्खुणी-संयुत्त में मिलता है। चौथे श्रंगुत्तरनिकाय में २३०८ सुत्त हैं श्रौर उनमें एक वस्तु से लेकर ग्यारह वस्तुश्रों का समावेश क्रमशः किया गया है। प्रथम निपात में एक क्या क्या है वह सब गिनाया गया है श्रौर इसी प्रकार ग्यारहवें निपात में ग्यारह ग्यारह वस्तुश्रों का संग्रह किया गया है। इसमें विषय वैविध्य होना स्वामाविक है।

खुद्किनकाय में चुद्र श्रयीत् छोटे-छोटे उपदेशों का संग्रह है। इस निकाय में---

- (१) खुदकपाट—इसमें बौद्धधर्म में प्रवेश पाने वाले के लिए जो सर्वप्रथम जानना आव-श्यक होता है उसका संग्रह है। जैसे —ित्रशस्य, दश शिक्षापद, उर शरीर के अवयवों का संग्रह, एक से दश तक की श्रेय वस्तुओं का संग्रह आदि।
- (२) धम्मपद—बीद्ध-प्रन्थों में सर्वाधिक प्रसिद्ध यह ग्रन्थ है। इसमें नैतिक उपदेशों का सग्रह है।
- (३) उदान—धम्मपद में एक विषय की निरूपक अनेक गाथाओं का संग्रह वमों में किया गया है जब कि उदान में एक ही विषय का निरूपण करनेवाली अल्पसंख्यक गाथाओं का संग्रह है। प्रासंगिक दो चार गाथाओं में अपने मन्तव्य को बुद्ध ने यहाँ व्यक्त किया है।
- (४) इतिवुत्तक—भगवान् ने ऐसा कहा इस मन्तन्य से जिन गाथात्रों श्रीर गद्यांशों का संप्रह किया गया वह इतिवुत्तक-प्रन्थ है। इस प्रन्थ में उपमा का सौन्दर्थ श्रीर कथन की सरलता द्रष्टन्य है।
  - (५) सुत्तनिपात-भगवान् बुद्ध के प्रश्चीनतम उपदेशों का संग्रह है।
- (६-७) विमानवत्यु श्रीर पेतयत्यु —ये दो अन्थ क्रमशः देवयोनि श्रीर प्रेतयोनि का वर्णन करते हैं।
- (८-१) येसाथा त्रौर येरीगाथा—इन दो प्रन्थों में बौद्ध-मिद्ध त्रौर मिद्धिस्त्रों ने ऋपने क्रमुमें को काष्य में व्यक्त किया है। लोक-कविता के ये दोनों प्रन्थ सुन्दर नमूने हैं।
- (१०) जातक—भगवान् बुद्ध के पूर्व जन्म के सदाचारों को व्यक्त करनेवाली ५४७ कथाश्रों का संग्रह जातक प्रन्थ में है। भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास इन कथाओं में सुरिच्चित है। अतए व इस दृष्टि से इसका महत्त्व हमारे लिए अत्यधिक है। नीतिशि त्या की दृष्टि से इन कथाश्रों की बराबरी करनेवाला अन्य अन्यत्र दुर्लंभ है।
  - (११) निदेश-यह प्रन्य सुत्तनिपात के ब्राट्टकवमा श्रीर लमाविसाण-सुत्त की व्याख्या है।
- (१२) पटिसंभिदामया—में प्राणायाम, ध्यान, कर्म, श्रार्यंसत्य, मैत्री श्रादि विषयों का निरूपण है।
- (१३) श्रवदान—जातक में भगवान् बुद्ध के पूर्व भवों के सुचरितों का वर्णन है तो श्रव-दान में अर्हतों के पूर्वभवों के सुचरितों का वर्णन है।
- (१४) बुद्धवंश—इसमें गौतम-बुद्ध से पहले होनेवांले श्रन्य २४ बुद्धों के जीवन-चरित वर्णित हैं।

(१५) चरियापिटक—यह खुइकनिकाय का अन्तिम ग्रन्थ है। इन्में ३५ जातकों का संग्रह है; और बुद्ध ने अपने पूर्वभव में कौन सी पारमिता किस भव में किस प्रकार पूर्ण की इसका वर्णन है।

अभिजन्म-पिटक — भगवान् बुद्ध के उपदेशों के आधार पर बौद्ध दार्शनिक विचारों की व्यवस्था इस पिटक में की गई है। इसमें १. धम्मसंगणि २. विभंग ३. धातु-कथा ४. पुमाल पञ्जित्ति ५. कथावत्थु ६. यमक और ७. पट्टान—इन सात प्रन्थों का समावेश होता है।

धम्मसंगणि में धर्मी का वर्गांकरण श्रीर व्याख्या की गई है।

विभंग में उन्हीं धर्मों के वर्गांकरण को आगे बड़ाया है और भंगजाल खड़ा किया गया है।

धातुस्रों का पश्नोत्तर रूप में व्याख्यान धातु-कथा में है।

पुग्गलपञ्जित्त में मनुष्यों का विविध श्रंगों में वर्गीकरण किया गया है। इसका श्रंगुत्तरिनकाय के ३-५ निपात के साथ श्रिधिक साम्य है। मृनुष्यों का वर्गीकरण गुणों के श्राधार पर विविध रीति से इसमें किया गया है।

कथावत्यु का महत्त्व बौद्धधर्म के विकास के इतिहास के लिए सर्वाधिक है। पिटकान्तर्गत होने पर भी इसके लेखक तिस्स-मोगालिपुत्त हैं, जो तीसरी संगीति के ग्रध्यत्त थे। यद्यपि यह प्रन्थ ई० पू० तीसरी शताब्दी में उक्त आन्वार्य ने बनाया था फिर भी उसमें कमशाः बौद्धधर्म में जो मतभेद हुए उनका भी संग्रह बाद में होता रहा है। प्रश्नोत्तर-शैली में इस प्रन्थ की रचना हुई है। मतान्तरों का पूर्वपद्धरूप में समर्थन करके फिर उनका खरडन किया गया है। खास करके खालमा है या नहीं ऐसे प्रश्न उठाकर बौद्ध-मन्तव्य की स्थापना की गई है।

यमक में प्रश्नों का उत्तर दो प्रकार से दिया गया है ऋौर कथावत्यु तक के प्रन्थों से

जिन शंकात्रों का समाधान नहीं हुन्ना उनका विवरण इसमें किया गया है।

पट्टान को महापकरण भी कहते हैं। इसमें नाम और रूप के १४ प्रकार के कार्यकारण-भाव संग्रन्थ की चर्चा है श्रीर वताया गया है कि केवल निर्वाण ही असंस्कृत है वाकी सब धर्म संस्कृत हैं।

### पिटकेतर पालि-प्रनथ

पिटकवाह्य पालिग्रन्थों के निर्माण का श्रेय सिलोन के बौद्ध मिलुश्रों को है किन्छ इसमें मिलिन्दप्रश्न श्रपवाद है। इतना ही नहीं किन्छ समस्त पालि-वाद्याय में शैली की दृष्टि से भी यह बेबोड़ है। इसके लेखक का पता नहीं किन्छ यह उत्तर-पश्चिम भारत में बना होगा ऐसा श्रमुमान किया जाता है। ग्रीक सम्राट् मिनेएडर (ई० पू० प्रथम श०) को ही मिलिन्द कहा गया है श्रीर श्राचार्य नागसेन के साथ उनके संवाद की योजना इस ग्रन्थ में होने से इसका सार्थक नाम मिलिन्दप्रश्न है। इस ग्रन्थ की प्राचीनता श्रीर प्रामाणिकता इसी से सिद्ध होती है कि श्राचार्य बुद्धघोष ने इस ग्रन्थ को पिटक के समान प्रामाणिकता दी है। मूल मिलिन्दप्रश्न के कलेवर में बाद में श्राचार्यों ने समय-समय पर वृद्धि भी की है।

इस ग्रन्थ में बौद्ध-दर्शन के जटिल प्रश्नों को जैसे श्रानात्मवाद, स्व्यामंगवाद के साथ साथ कर्म, पुनर्जन्म श्रीर निर्वाण श्रादि को सरल उपमार्थे देकर तार्किक दृष्टि से सुलकाने का प्रयत्न किया गया है।

मिलिन्दप्रश्न के समान ही नेत्तिपकरण भी प्राचीन प्रन्थ है जो कि महाकच्चान की कृति मानी जाती है। जुद्ध के उपदेशों का व्यवस्थित सार इसमें दिया गया है। इसी कोटि का एक अन्य प्रकरण 'पेटकोपदेश' महाकच्चान ने बनाया, ऐसा माना जाता है। पिटकों में प्रवेशक प्रन्थ के रूप में यह एक अच्छा प्रकरण है।

प्राचीन सिलोनी अप्रुक्तथाओं के आधार पर बुद्धघोष ने (चौथी-पांचवीं शताब्दी) विनयपिटक, दीघ, मिल्किम, अंगुत्तर, संयुत्त, निकायों की टीका की। इन्हों ने ही सम्पूर्ण अभिधम्मिपटक की भी व्याख्यायें लिखीं। ये व्याख्यायें अप्रुक्तथां कही जाती हैं। धम्मिपद और जातक की अप्रुक्तथाएँ भी बुद्धघोष-कृत हैं. ऐसी परम्परागत मान्यता है।

इन्होंने ही अनुराधपुर के महाविहार के स्थिवरों की आजानुसार 'विसुद्धिमगो' नामक ग्रन्थ की रचना की। यह प्रन्थ एक तरह से समस्त पिटक-प्रन्थों की कुझी के समान है अत एव उसे तिपिटक-अञ्चलका भी कहा जाता है। इसमें शील, समाधि और प्रजा का २३ अध्यायों में विस्तार से वर्णन है। इस प्रन्थ की घम्मपाल-स्थिवर ने पाँचवीं शती में 'परमत्थमंजूवा' टीका की है। इसी धर्मपाल के येरगाथा, येरीगाथा, विमानवत्यु आदि खुद्कनिकाय के प्रन्थों की टीका की है। धम्मपाल के अनन्तर दशवीं और बारहवीं शती के बीच में अनिरुद्ध आचार्य ने 'अमिधम्मस्थ-संगहो' नामक एक प्रन्थ लिखा। अमिधम्म-पिटक में प्रवेशक प्रन्थ के रूप में यह प्रन्थ वेजोड़ है। इसकी अनेक टीकायें बनी हैं।

# चतुर्थ अध्याय

# निकाय-विस्तार

#### निकायों का विकास

बद्ध के निर्वाण के पश्चात शासन निकायों (सम्प्रदाय) में विभक्त होने लगा। जुल्लवगा के ब्रानुसार निर्वाण के १०० वर्ष के पश्चात् संघ में भेद हुन्ना । वैशाली के मिन्न नियमों के पालन में शिथिल थे। कुछ वस्तुत्रों पर उनका मतभेद या। इन मतभेदों को लेकर पश्चिम और पूर्व के भिन्नुओं के दो पन्न हो गये। भगड़े को शान्त करने के लिए ७०० भिन्नश्रों की सभा हुई श्रीर इन्होंने द्र स्थिवरों की एक परिषद चुनी, विसमें चार पूर्व के संघ के श्रीर चार पश्चिम के संघ के प्रतिनिधि रखे गये। उस समय पूर्वसंघ का प्रधान स्थान वैशाली या। यहीं ७०० भिन्तुश्रों की समा हुई थी। इस समा के पूर्वे श्रीर पश्चिम के भिन्नुश्रों ने अपनी एक समा मधुरा के पास ऋहोगंग में की थी। यश पहले कौशाम्बी गये और वहां से उन्होंने मिन्नश्रों को श्रामन्त्रित करने के लिए संदेश भेजे थे। ६६ के लगभग पश्चिम के मिन्न बो सब आरएयक धुतंगवादी थे, यश के निमन्त्रण पर आये और अवन्ती के दूद मिद्ध भी आये, बिनमें थोड़े ही धुतंगवादी थे। इस वृत्तान्त से मालूम होता है कि उस समय बुद-शासन के तीन केन्द्र ये-नैशाली, जहां ७०० मिलुत्रों की एक समा हुई; कौशाम्बी, बहां से यश ने संदेश भेजा था श्रीर मधुरा, जहां पश्चिम के भिद्धश्रों की अपनी समा हुई थी। इस बृहत् ह्वेत्र में तीन प्रवृत्तियां मालूम होती हैं --वैशाली ( पूर्व ) में विनय के पालम में शियिलता यी:मगुरा के प्रदेश (पश्चिम) में विनय की कठोरता थी तथा अवन्ति और दक्षिणापय में मध्यम-वृत्ति थी। अवन्ति श्रीर दक्षिणापय का भौगोलिक संकथ कौशाम्बी से या। गंगा से मरकच्छ बाने वाले राजपथ इनको जोड़ते थे। दिवाणापथ के मिद्धश्रों की समा करने की आवश्यकता यश ने न समभी । कौशाम्त्री के प्रमुख भिद्धश्रों का मत ही जानना उन्होंने पर्याप्त समभा । ऐसा प्रतीत होता है कि वैशाली, कौशाम्त्री श्रीर मथुरा तीन निकायों के केन्द्र बन गये। पूर्व-भारत बौद्ध-धर्म के प्राचीन रूप का प्रदेश था। मध्यदेश में ब्राह्मणों के प्रभाव से रूप में परिवर्तन होने लगा । यहां दो निकाय हो गये । एक कौशाम्बी का, वो दिल्यापय की स्रोर सुकता था और जिससे स्थिवर-निकाय निकला हुआ प्रतीत होता है; दूसरा मधुरा का निकाय, जो उत्तर-पश्चिम की श्रोर बड़ा श्रौर जिससे सर्वीस्तिवादी निकायों की उत्पत्ति हुई। अब इमको यह देखना है कि पूर्व में किन निकायों की उत्पत्ति हुई।

श्राम्नाय के श्रनुसार अष्टादश निकाय (सम्प्रदाय) हो गये, जो दो प्रधान निकायों में विभक्त होते हैं—महासांधिक श्रीर स्थविर। महासांधिक निकाय के श्रन्तर्गत श्राठ श्रीर स्थविर से संभूत सर्वास्तिवादादि दश निकाय थे। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार मिद्ध-संघ महासंघ से प्रथक् होता गया। श्रातः स्थविरों का निकाय महासंघ के विरुद्ध था। प्रथम का संचालन स्थविरों की परिपद् करती थी; दूसरे में पुरानी प्रवृत्ति श्रामी विद्यमान थी। यह संभव है कि दूसरी संगीति के समय स्थविर-सर्वास्तिवादी पश्चिम के प्रतिनिधि थे श्रीर महासांधिक पूर्व के।

इस दृष्टि से यदि हम श्रामाय का श्रध्ययन करें, तो उनपर काफी प्रकाश पड़ता है। वसुमित्र के श्रनुसार स्थिवर श्रीर महासंघिक का भेद श्रशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके श्रनुसार महादेव की पाँच वस्तुएँ विवाद की विषय थीं। संगीति के सदस्य चार समूह में बंटे थे। वसुमित्र के ग्रन्थ के चीनी श्रीर तिब्बती भाषान्तरों में इन समूहों के नाम के बारे में ऐकमत्य नहीं हैं। भेद दो समूहों में हुआ था। इसलिए श्रनुमान किया जाता है कि हनमें से प्रत्येक समूह के दो नाम रहे होंगे। इन चार समूहों के ये नाम हैं—स्थिवर या भदन्त, नाग या महाजनपद, प्राच्य या प्रत्यन्तक श्रीर बहुश्रुत। टीकाकार कहते हैं कि नाग विनयधर उपालि के शिष्यों को कहते हैं। श्रतः नाग बहुश्रुत (श्रानन्द) के विपच्ची हैं। इसी प्रकार स्थिवर प्राच्य के विपच्ची हो सकते हैं, यदि यह ठीक है कि स्थिवर पश्चिम के प्रतिनिधि थे। परमार्थ के अनुसार महाजनपद श्रीर प्रत्यन्तक एक दूसरे के विपच्ची हैं। मध्यदेश के बाह्य श्रापने राष्ट्र के प्रत्यन्त में रहनेवालों को श्रानार्य मानते थे। स्पृतियों में मगध में जाना मना किया है। मध्यदेश उनके लिए महाजनपद होगा। महासंघिक पूर्व के थे, इसकी पुष्टि फाहियान के विवरण से भी होती है। फाहियान ने पाटलिपुत्र में महासांधिकों के विनय की पोथी देखी थी।

चीनी यात्री इत्सिंग (६६२ ई०) के विवरण के अनुसार अठारह निकाय चार प्रधान निकायों में विभक्त हैं—आर्थ-महासांधिक, आर्थ-स्थविर, आर्थ-मूलसर्वास्तिवादिन और आर्थ सम्मितीय। इत्सिंग के अनुसार महासांधिक के सात, स्थविर के तीन, मूल सर्वास्तिवाद के चार और सम्मितीय के चार विभाग हैं। मूल सर्वास्तिवाद के चार विभाग ये हैं—मूल— ";धर्मगुप्त, महीशासक, और काश्यपीय। इत्सिंग ने अन्य निकायों के विभागों के नाम नहीं दिये हैं। यद्यपि इत्सिंग के अनुसार चारों निकाय मगध में पाये जाते थे; तथापि हर एक का एक नियत स्थान था। महासांधिक मगध में और अन्य पूर्व जनपदों में, स्थिवर दिल्यापथ में, सर्वास्तिवाद उत्तर भारत में और सिम्मितीय लाट और सिन्धु में प्रधानतः थे। मूल— के अन्य तीन विभाग भारत में नहीं थे। ये चीन, मध्य-पश्चिया और आर्बियान में पाये जाते थे।

हमको यह निश्चित रूप से मालूम है कि सर्वास्तिवाद का उत्तर में श्रीर स्थंविरवाद का दिवाया में प्राधान्य था। होनत्सांग के संस्मरखों से मालूम होता है कि संम्मितीय बिखर

१. पु रिकार्ड जाफ दी बुद्धिस्य रिकीजम ।

गये थे। इत्सिंग स्वयं मूल-सर्वोस्तिवादी थे। इससे संभव है कि उसने अपने निकाय के महत्त्व को अतिरं जित कर वर्णित किया है। वह धर्मगुप्त, महीशासक और काश्यपीय को आर्यमूल सर्वोस्तिवाद का विभाग बताता है, किन्तु दीपवंश और महावंश के अनुसार धम्मगुत्त, सन्बर्धिवाद और कस्सपिक महिंसासक-निकाय से अलग हुए थे और महिंसासक थेर की शाखा थे। दोनों विवरणों में इन चारों को एक समृह में रखा है। अन्तर इतना ही है कि इत्सिंग इनको मूल सर्वोस्तिवाद के अन्तर्गत बताता है, जब कि दीपवंश और महावंश में इनकी उत्पत्ति स्थविरवाद से बताई गई है!

प्रथम महासंगीति के विवरणों की तुलना करने से जात होता है कि स्थिवर, महीशासक, धर्मगुप्तक और हैमवत का एक समूह है। दूसरी ओर सिंहलद्वीप के प्रन्थ और ग्रंशतः इत्लिंग से स्थिवर, महीशासक, सर्वास्तिवादी धर्मगुप्तक और काश्यपीय का एक समृह में होना मालूम होता है। दीपवंश (८,१०) से मालूम होता है कि हिमवत्-प्रदेश के निवासियों को मौगालिपुत्त के भेजे हुए कस्तपगोत्त, दुन्दुभिन्त्वर ग्रादि ने शासन में प्रवेश कराया। महावंश (१२,४१) के अनुसार मिल्कम ने चार स्थिवरों के साथ हिमवत्-प्रदेश में जाकर धर्मचक का प्रवर्तन किया। 'समन्तपासादिका' के अनुसार यह काम मिल्कम ने किया। सोनरी और सांची के स्त्यों के लेखों में कस्सपगोत्त को हिमवत्-प्रदेश का ग्राचार्य क्ताया है। अन्य लेखों में मिलकम ग्रौर दुदुभिर के नाम हैं। इन सब प्रमाणों को मिलाकर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि कश्यपगोत्र स्थिवर के नेतृत्व में हिमवत्-प्रदेश को विनीत करने का काम हुआ था। इसीलिए लेखों में कश्यपगोत्र को सर्वत्र हैमवताचार्य कहा है। अतः यह जात होता है कि हैमवत ग्रौर काश्यपीय एक हो निकाय के विभाग हैं। वसुमित्र इन दोनों को पृथक्-पृथक् गिनाते हैं। ग्रतः यह एक नहीं हैं, किन्दु एक ही निकाय के विभाग हैं।

स्थिवर-निकाय दिल्ला की श्रीर बढ़ रहा था। पीछे वह सिंहलद्वीप गया। महीशासक भी सिंहल में थे श्रीर फाहियान ने वहाँ उनका विनय पाया था। सिंहल के श्राम्नाय के श्रनुसार सबसे पहले यही स्थिवरवाद से श्रलग हुए। कुछ विद्वानों का विचार है कि महीशासकों का पूर्व स्थान माहिष्मती था। इसका नाम महिष-मण्डल (पालि—महिंसक-मण्डल ) है। द्वितीय संगीति के वर्णनों से मालूम होता है कि यहाँ एक प्रसिद्ध बौद्ध-संघ था। इन विद्वानों का कहना है कि इसी नाम पर निकाय का नाम 'महीशासक' पड़ा। धर्मगुप्तक नाम कदाचित् काश्यपीय की तरह निकाय के श्राचार्य के नाम पर पड़ा। दीपवेश श्रीर महावंश के श्रनुसार धम्मरिक्खत श्रपरान्तक भेजे गये थे श्रीर मध्यन्दिन कश्मीर। सर्वीस्तवाद के श्रागम में इन्हें मध्यन्तिक कहा है। क्या धम्मरिक्खत श्रीर धर्मगुप्त एक तो नहीं हैं।

कश्मीर के निकाय को मूल सर्वास्तिवादी-निकाय कहते थे। यह बहुत प्रसिद्ध निकाय था। इसमें कई प्रसिद्ध आचार्य हुए, जिन्होंने अनेक प्रन्थों की संस्कृत में रचना की।

इस निकाय का चेत्र श्रात्यन्त विस्तृत था। यह गंगा-यमुना की घाटी से पश्चिम की श्रोर फैलकर मध्यपश्चिया में भी गया। स्थविर निकाय का भी विस्तृत चेत्र था। यह कौशाम्बी, विदिशा तथा उज्बियनी के मार्ग से दिन्तिगापथ को गया। महीशासक महिष-भण्डल के थे। वत्सपुत्र या वात्सीपुत्रीय कौशाम्त्री के थे। कौशाम्त्री वत्सों की राजधानी थी। स्थविर श्रौर महीशासक लंका में प्रतिष्ठित हुए श्रौर श्रन्त में धर्मगुप्तक चीन में फैल गये।

विनय के नियमों को लेकर संध-भेट हुआ था। इससे जात होता है कि इसी तरह विवाद आरंभ हुआ और निकाय बने। अभिधर्म के प्रश्नों को लेकर विवाद पहले पहल तृतीय संगीति (अशोक के समय) में ही हुआ। अशोक के समय में, कहा जाता है, 'क्यावख' की रचना हुई। इस प्रन्थ में सब निकायों के भेद दिये हैं।

## पंचम अध्याय

# स्थविरवाद की साधना

#### शमथ-यान

'विसुद्धिमगो' नामक ग्रन्थ में विशुद्धि के मार्ग का निरूपण किया गया है अर्थात् निर्वाण की प्राप्ति का उपाय बतलाया गया है। भगवान् बुद्ध ने अपने उपदेश में कही विपश्यना द्वारा, कहीं ध्यान और प्रज्ञा द्वारा, कहीं शुभ तकों द्वारा, कही कर्म, विद्या, धर्म, शील और उत्तम आजीविका द्वारा और कहीं शील, प्रजा और समाधि द्वारा निर्वाण की प्राप्ति बतलाई है, जैसा नीचे लिखे उद्धरणों से स्पष्ट है—

> सञ्बे संलारा श्रनिचाति यदा पञ्जाय पस्ति । श्रथ निञ्जिन्दति दुक्ले एस मगो विसुद्धिया ॥

> > [धम्मपद, २।५.]

श्रर्थात् जब मनुष्य प्रजा द्वारा देखता है तो सब संस्कार अनित्य प्रतीत होते हैं। तब वह क्षेत्रों से विरक्त होता है श्रीर संसार में उसकी श्रासक्ति नहीं रहती। यह विशुद्धि का मार्ग है।

यम्हि सानं च पञ्जा च स वे निव्वानसन्तिके।

[धम्मपद, ३७२]

अर्थात् जिसने ध्यानों का लाभ किया है श्रीर जो प्रशावान् है वह निर्वाण के समीप है।

सञ्बदा सीलसंपन्नो पञ्जावा सुसमाहितो । स्रारद्धविरियो पहित्ततो स्रोघं तरित दुत्तरन्ति ॥

सियुत्त-निकाय, शप्र३ ]

श्रायीत् जो सदा शील-सम्पन्न है, जो प्रशानान् है, जो सुष्ठ प्रकार से समाहित अर्थात् समाधिस्थ है, जो श्रशुभ के नाश के लिए श्रीर शुभ की प्राप्ति के लिए उद्योग करता है और जो हद संकल्प वाला है, वह संसाररूपी दुस्तर श्रोघ को पार करता है।

 विषश्यमा उस विशिष्ट ज्ञान और दर्शन को कहते हैं जिनके द्वारा धर्मों की मिनिस्यता, यु:स्रता और धनारमता प्रगढ होती है। ''अनिक्चादिवसेन विविधाकारेन परस्तिति विषरस्त्रना'' [प्रभिधम्मत्थसंगह टोका] ''विषरस्त्रनाति सङ्कारपरिगाहकमायां। [बांगुसर-निकायहकथा, वाकवगा, सुत्त ३]। ''सङ्कारे अनिक्चतो दुक्सतो धनसतो विषरस्ति'' [विसुद्धि-मग्गो, ४० ७०१]। कम्मं विज्जा च धम्मो च सीलं जीवितसुत्तमं। एतेन मच्चा सुज्फन्ति न गोत्तेन धनेन वा ति॥

[ मिष्किमनिकाय, ३।२६२ ]

श्चर्यात् कर्म, सम्यग्-दृष्टि, धर्म, शील श्रीर उत्तम श्राजीविका द्वारा, न कि गोत्र श्रीर धन द्वारा, जीवों की शुद्धि होती है।

> सीले पतिट्ठाय नरो सपञ्जो चित्तं पञ्जञ्ज भावयं । स्रातापी निपको भिक्खु सो इमं विजय्ये जर्ट ॥

> > [ संयुत्तनिकाय, १।१३ ]

श्रर्थात् जो मनुष्य शील में प्रतिष्ठित है श्रीर जो समाधि श्रीर विपश्यना की भावना करता है वह तृष्णा रूपी जरासमृह का संख्रेद करता है।

इस अन्तिम उपदेश के अनुसार आचाय बुद्धघोष ने विशुद्धि के मार्ग का निरूपण किया है। शील, समाधि और प्रश्ना द्वारा सर्व मल का निरसन तथा निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध-शासन की यही तीन शिला हैं। शील से शासन की आदिकल्याणता प्रकाशित होती है, समाधि शासन के मध्य में है और प्रश्ना पर्यवसान में। शील से अपाय (दुर्गित, विनिपात) का अतिक्रमण, समाधि से कामधात का और प्रश्ना से सर्वभव का अतिक्रमण होता है। जो व्यक्ति निर्वाण के लिए यल्नशील होता है, उसे पहिले शील में प्रतिष्ठित होना चाहिए। जब शील अल्पेच्छता, सन्तृष्टि, प्रविवेक (एकान्त-सेवन) आदि गुणों द्वारा मुविशुद्ध हो जाता है, तब समाधि की मावना का आरम्म होता है। समाधि किसे कहते हैं, समाधि की मावना किस प्रकार होती है और समाधि-भावना का क्या फल है है इन बातों पर यहाँ विस्तार से विचार किया जायगा। समाधि शब्द का अर्थ है—समाधान; अर्थात् एक आलम्बन में समान तथा सम्यग् रूप से चित्त और चैतिसक धर्मों की प्रतिष्ठा। इसलिए 'समाधि' उस धर्म को कहते हैं जिसके प्रभाव से चित्त तथा चैतिसक धर्मों की एक आलम्बन में बिना किसी विद्येप के सम्यक् स्थिति हो। समाधि में विद्येप का विध्वंस होता है और चित्त-चैतिसक विप्रकीर्ण न

१. अपाय— हुर्गैति, विनिपात को कहते हैं। शीक्षश्रंश से पुर्गिक हुर्गैति को प्राप्त होता है। हुर्गैति कार हैं—निरय (नरक), तिरश्रान-योनि (तियँग्-योनि), प्रेतिविषय, असुरनिकाय।

<sup>&#</sup>x27;'रातयः षट् । तथथा - नरकस्तिवंक् प्रेतो प्रसुरो प्रजुष्यो देवश्चेति । (धर्मसंग्रह-४७) पहले चार प्राप्त हैं ।

२. कामधातु — कामप्रतिसंयुक्त मिथ्या संकद्दप को कहते हैं। अथवा अवीचि निरय से धारम्म कर परिनिर्मित वज्ञवर्ती देवताओं तक जो अवचर .हैं, उनमें संमिष्टित रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान को 'कामधातु' कहते हैं।

होकर एक श्रालम्बन में पियड-रूप से श्रवस्थित होते हैं। समाधि बहुविध है। पर यदि सब प्रकार की समाधियों का वर्णन किया जाय तो श्रमिप्रेत श्रर्थ की सिद्धि नहीं होती श्रीर यह भी सम्भव है कि इस प्रकार विद्धेप उपस्थित हो। इसिलए यहाँ केवल श्रमिप्रेत श्रर्थ का ही उल्लेख किया जायगा। इमको यहाँ लीकिक-समाधि ही श्रमिप्रेत है। काम, रूप श्रीर श्ररूप भूमियों की कुशल-चित्तेकाग्रता को लीकिक-समाधि कहते हैं। जो एकाग्रता श्रायंभागं से संप्रयुक्त होती है, उसे लोकेात्तर-समाधि कहते हैं, क्योंकि वह लोक को उत्तीर्ण कर स्थित है। लोकोत्तर-समाधि का मावना-प्रकार प्रजा के भावना-प्रकार में संप्रहीत है। प्रजा के सुभावित होने से लोकोत्तर समाधि की भावना होती है। इसिलए लोकोत्तर समाधि की मावना के विश्व में यहाँ कुछ नहीं कहा जायगा। यह प्रजा-क्रम्थ का विश्व है। यहाँ हम केवल लौकिक समाधि का ही सविस्तर वर्णन करेंगे। हमारे श्रभिप्रेत श्रर्थ में 'समाधि' 'कुशलचित्त की एकाग्रता' को कहते हैं। श्रर्थात् चित्त की वह एकाग्रता जो दोष-रहित है श्रीर जिसका विपाक सुखमय है। इस लौकिक समाधि के मार्ग को शमथ-यान कहते हैं। लोकोत्तर समाधि का मार्ग विपश्यना-यान कहलाता है।

पूर्व इसके कि हम लौकिक समाधि के भावना-प्रकार का विस्तार से वर्णन करें, हम इस स्थान पर शमध-यान ( = मार्ग ) का संद्वेप में निरूपण करना आवश्यक समक्तते हैं।

शमथ का अर्थ है—पाँच नीवरणों ( सं० निवारण ) अर्थात् विश्नों का उपशम। पद्म नीवरणानं समनद्वेन समर्थ विश्नों के शमन से चित्त की एकाग्रता होती है। इसिलए शमथ का अर्थ 'चित्त की एकाग्रता भी है। (समधो हि चित्तेकगता—अंगुत्तर निकायद्वकथा, बालवगा, युत्त ३) शमथ का मार्ग लौकिक समाधि का मार्ग है। दूसरा मार्ग विपश्यना का मार्ग है। इसे लोकोत्तर-समाधि भी कहते हैं। विघ्नों के अर्थात् अन्तरायों के नाश से ही लौकिक समाधि में प्रथम ध्यान का लाभ होता है। प्रथम ध्यान में पाँच अन्तरों का प्रादुर्भीव होता है। दूसरे तीसरे ध्यान में पाँच अन्तरों का अतिक्रमण होता है। नीवरण इस प्रकार हैं— कामछन्द, व्यापाद, स्यान-मिद्ध, औद्धत्य-कोकृत्य, विचिकित्सा। कामछन्द 'विषयों में अनुराग को कहते हैं। जब चित्त नाना विषयों से प्रलोभित होता है तो एक आलम्बन में समाहित नहीं होता।

'व्यापाद' हिंसा को कहते हैं। यह प्रीति का प्रतिपत्त है। 'स्यान' चित्त की अकर्मग्यता श्रीर 'मिद्ध' श्रालस्य को कहते हैं। वितर्क स्यान-मिद्ध का प्रतिपत्त है। श्रीद्धत्य का श्रार्थ है

<sup>9---</sup>पातम्ब्रह्म योगवर्शन में योग के धन्तरायों का वर्षांश निम्मकिसित सूत्र में पाया अता है:---

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादाश्वस्याविरविभाग्विदर्शनाकव्य-भूमिकस्वानवस्थितः विश्व-विश्लेपास्तेऽन्तरायोः [समाधिपाद सूत्र ३०]

इनमें से सविरति ( = कामझन्द ), बाखस्य ( = मिद्ध ), बनवस्थितस्य (बौद्धस्य) संदाय (= विजिक्तिसा ) और स्त्यान पाँच मीवन्यों में भी पाये जाते हैं।

श्रव्यवस्थित-चित्तता श्रीर कीकृत्य 'खेद पश्चात्ताप' को कहते हैं। सुल श्रीद्धत्य-कीकृत्य का प्रतिपद्ध है। विचिकित्सा संशय को कहते हैं। विचार विचिकित्सा का प्रतिपद्ध है। विपयों में लीन होने के कारण समाधि में चित्त की प्रतिष्ठा नहीं होती। हिंसामाव से श्रिभमृत चित्त की निरत्तर प्रवृत्ति नहीं होती। क्त्यान-मिद्ध से श्रिभमृत चित्त श्रवकर्मण्य होता है। चित्त के श्रनवस्थित होने से श्रीर खेद से शान्ति नहीं मिलती श्रीर चित्त भ्रान्त रहता है। विचिकित्सा से उपहत चित्त ध्यान का लाभ करानेवाले मार्ग में श्रारोहण नहीं करता। इसलिए इन विध्नों का नाश करना चाहिये। नीवरणों के नाश से ध्यान का लाभ श्रीर ध्यान के पाँच श्रक्त विवर्त, विचार, प्रीति, सुल श्रीर एकाग्रता का प्रादुर्भाव होता है।

वितर्क आलम्बन में चित्त का आरोप करता है। आलम्बन के पास चित्त का आनयन 'वितर्क' कहलाता है। आलम्बन का यह स्थूल आमोग है। वितर्क की प्रथमोत्पत्ति के समय चित्त का परिसन्दन् होता है। वितर्क विचार का पूर्वगामी है। विचार सूक्म है । विचार की वृत्ति शान्त होती है और इसमें चित्त का अधिक परिस्पन्दन नहीं होता। जब प्रीति उत्तक होती है तब सबसे पहिले शरीर में रोमाझ होता है। धीरे-धीरे यह प्रीति बारंबार शरीर को अवकान्त करती है। जब प्रीति का बलवान् उद्देग होता है तो प्रीति शरीर को ऊर्घ्व उत्तिक कर आकाश-जञ्जन के लिए समर्थ करती है, धीरे-धीरे सकल शरीर प्रीति से सर्वरूपेण व्याप्त हो जाता है, मानों पर्वत गुहा से एक महान् जजप्रपात परिस्फुट हो तीव केंग से प्रवाहित हो रहा है। प्रीति के परिपाक से काय-अअव्ध और चित्त-प्रश्रविध होती है। प्रश्रविध के परिपाक से काय और चित्त-सुख होता है। सुख के परिपाक से च्याक, उपचार और अर्थणा इस

१-योग वरान के निम्मिखिसत सूत्र से तुळना फीजिये :---

वितकैविचारामन्दास्मितारूपानुगमात्संप्रज्ञातः । [समाधिपाद । १७] धानन्द हाद है । यही प्रीति है । प्रस्मिता सुख के स्थान में है ।

२—वितर्करिचतस्याख्यमने स्थूख जामोगः । सूक्ष्मो विचारः । [ योगदर्शन, समाधिपाद । १७ पर न्यास भाष्य ] । वितर्कविचाराबौदार्यसूक्ष्मते [ अभिधर्मकोशः, २।३३ ] । भोकारिक्ट्वेन । सुखुमहेन । [ विसुद्धिमग्गो, ए० १४२ ]

१--- प्रश्रिष्ध सम्बोधि के सात प्रज्ञों में से एक है। प्रामीय और प्रीति के साथ इसका प्रयोग प्राय: देखा जाता है। प्रश्रिष्ध ज्ञान्ति को कहते हैं।

अ-डपचार अपंयासमाधि के प्रकार हैं। जिस प्रकार प्राम आदि का समीपवर्ती प्रदेश प्रामोपचार कहळाता है उसी प्रकार अपंया के समीप का स्थान उपचार-समाधि कहळाता है। उपचार-समाधि में ध्यान अल्प प्रमाया का होता है और चित्त जाकम्बन में बोदे काळ तक आबद्ध रहता है। फिर भवाक्ष में बावतरया करता है। उपचार-भूमि में मीवरयों का नाश होता है पर अक्षों का प्राहुआंव नहीं होता। जब अपंया-( प्रकाम-चित्ते आळम्बन अपंयति ) समाधि का उत्वाद होता है तब ध्यान के परंच अंग सुद्ध हो जाते हैं। अपंया ध्यान की प्रतिकाम-भूमि है।

त्रिविध समाधि का परिपूरण होता है। इष्ट आलम्बन के प्रतिलाभ से जो द्वष्टि होती है उसे प्रीति कहते हैं। प्रतिलब्ध रस के अनुभव को सुख कहते हैं। जहाँ प्रीति है वहाँ सुख है पर जहाँ सुख है वहाँ नियम से प्रीति नहीं है। प्रथम ध्यान में उक्त पाँच अङ्गों का प्रादुर्भाव होता है। धीरे-धीरे अङ्गों का अतिक्रमण होता है और अन्तिम ध्यान में समाधि उपेन्ना सहित होती है। लौकिक समाधि के द्वारा ऋदि-वल की प्राप्ति होती है पर निर्वाण की प्राप्ति के लिए विपश्यना के मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। निर्वाण के प्रार्थी को शमय की भावना के उपरान्त विपश्यना की वृद्धि करनी पड़ती है और तभी अर्हत्यद में प्रतिष्ठा होती है अन्यया नहीं।

जिसको लौकिक समाधि अभीष्ट हो उसको सुपरिशुद्ध शील में प्रतिष्ठित हो सबसे पहिले विष्नों का (=पालि, 'पलिबोध') नाश करना चाहिये।

श्रावास, कुल, लाभ, गण, कर्म, मार्ग, जाति, श्रावाध, प्रन्थ श्रीर ऋढि—यह दश 'पिलविधेध' कहलाते हैं। वो भिन्नु श्रभी नया नया किसी काम में उत्सुकता रखता है या बहुविध सामग्री का संग्रह करता है या जिसका चित्त किसी दूसरे कारणवश श्रपने श्रावास में प्रतिबद्ध है श्रावास उसके लिए श्रन्तराय ( = विघ्न) है। कुल से तात्पर्य जाति-कुल या सेवक के कुल से है। साधारण्यता दोनों विघ्रकारी हैं। श्रपने तथा सेवक के कुल से विशेष संसर्ग होने से भावना में विघ्न उपस्थित होता है। कुछ ऐसे भिन्नु होते हैं वो कुल के मनुष्यों के बिना धर्म-श्रवण के लिए भी पास के विहार में नहीं बाते। वह उन श्रद्धान्त उपस्थित होते हैं विनसे उनका लाभ-सत्कार मिलता है। ऐसे भिन्नुश्रों के लिए कुल श्रन्तराय है; दूसरों के लिए नहीं।

'जाम' चार प्रत्यों को कहते हैं। प्रत्यय (पालिरूप=म्बय) यह हैं—चीवर, िपएडपात, शयनासन श्रीर ग्लानप्रत्ययभेषन। भिद्ध को इन चार वस्तुश्रों की आवश्यकता रहती है। कभी कभी यह भी अन्तराय हो जाते हैं। पुर्यवान् भिद्ध का लाभ-सत्कार प्रवुर परिमाण में होता है। उसको सदा लोग घेरे रहते हैं। जगह जगह से उसको निमन्त्रण आता है। उसको निरन्तर दान का अनुमोदन करना पड़ता है श्रीर दाताश्रों को धर्म का उपदेश देना पड़ता है। अमण्-धर्म के लिए उसको अवकाश नहीं मिलता। ऐसे मिद्ध को ऐसे स्थान में जाकर रहना चाहिये जहाँ उसे कोई नहीं जानता हो और जहाँ वह एकान्तसेवी हो सके।

'गाण' में रहने से लोग उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं या उसके पास पाठ के लिए आते हैं। इस प्रकार अमण-धर्म के लिए अवकाश नहीं मिलता। इस अन्तराय का उपच्छेद इस प्रकार होना चाहिये। यदि थोड़ा ही पाठ रह गया हो तो उसे समाप्त कर अरएय में प्रकेश करना चाहिये यदि पाठ बहुत बाकी हो तो अपने शिष्यों को समीपवर्ची किसी दूसरे गण्वाचक के सपुर्व करना चाहिये। यदि दूसरा गण्वाचक पास में न मिले तो शिष्यों से खटी ले अमण्-धर्म में प्रकृत हो जाना चाहिये।

'कर्म' का श्रर्थ है 'नवकर्म' श्रयीत् विहार का श्रमिसंस्कार । जो नवकर्म कराता है उसे मजदूरों के कार्य का निरीक्षण करना पड़ता है । उसके लिए सर्वदा अन्तराय है । इस

श्चन्तराय का नारा करना चाहिये। यदि थोड़ा ही काम श्चवशिष्ट रह गया हो तो काम को समाप्त कर अमण-धर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिये। यदि श्चिथिक काम बाकी हो तो संघभार-हारक भिद्धश्चों के सपुर्द करना चाहिये। यदि ऐसा कोई प्रबन्ध न हो सके तो संघ का परित्याग कर श्चन्यत्र चला जाना चाहिये।

मार्ग-गमन भी कभी कभी श्रान्तराय होता है। जिसे कहीं किसी की प्रबच्या के लिए जाना है या जिसे कहीं से लाभ-सत्कार मिलना है। यदि वह श्रापनी इच्छा को पूरा किये बिना श्रपने चित्त को स्थिर नहीं रख सकता तो उससे अमण्-धर्म सम्यक् रीति से सम्पादित नहीं हो सकता। इसलिए उसे गन्तव्य स्थान पर जाकर श्रपना मनोरथ पूर्ण करना चाहिये। तदनन्तर अमण्-धर्म में उतसाह के साथ प्रवृत्त होना चाहिये।

शाति भी कभी अभि अन्तराय हो जाते हैं। विहार में आचार्य, उपाध्याय, अन्तेवासिक, समानोपाध्यायक और समानाचार्यक तथा पह में माता, पिता, श्राता आदि जाति होते हैं। जब यह बीमार पड़ते हैं तब यह अन्तराय होते हैं क्योंकि भिन्नु को इनकी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ती है। उपाध्याय, प्रबच्याचार्य, उपसम्यदाचार्य, ऐसे अन्तेवासिक जिनकी उसने प्रबच्या या उपसम्पदा की है, तथा एक ही उपाध्याय के अन्तेवासी के बीमार पड़ने पर उनकी सेवा उस समय तक करना उसका कर्तव्य है जब तक वह निरोग न हो। निश्रयाचार्य, उद्शाचार्य आदि की सेवा अध्ययन काल में ही कर्तव्य है। माता-पिता उपाध्याय के समान हैं। यदि उनके पास औषध न हो तो अपने पास से देना चाहिये; यदि अपने पास मी न हो तो भिन्ना माँगकर देना चाहिये।

श्रात्राध भी अन्तराय है। यदि भिन्नु को कोई रोग हुआ तो अमण्धर्म के पालन में अन्तराय होता है। चिकित्सा द्वारा रोग का उपशम करने से यह अन्तराय नष्ट होता है। यदि कुछ दिनों तक चिकित्सा करने से भी रोग शान्त न हो तो उसे यह कहकर आत्मगर्ही करनी चाहिये कि मैं तेरा न दास हूँ, न भृत्य, तेरा पोषण कर मैंने इस अनादि अनन्त संसार-मार्ग में दुःख ही प्राप्त किया है और अमण्धर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिये।

प्रन्य भी श्रन्तराय होता है। जो सदा स्वाध्याय में व्याप्टत रहता है उसी के लिए, प्रन्य श्रन्तराय है; दूसरों के लिए, नहीं।

ऋदि से पृथ्यन की ऋदि से आंभप्राय है। यह ऋदि विपश्यना (प्रजा) में अन्तराय है, समाधि में नहीं, क्योंकि जब समाधि की प्राप्ति होती है तब ऋदि-वल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो विपश्यना का अर्था है उसे ऋदि अन्तराय का उपन्छेद करना चाहिये किन्तु जो समाधि का लाभी होना चाहता है उसे नौ अन्तरायों का नाश करना चाहिये।

इन विष्नों का उपच्छेद कर मिद्धु को 'कर्मस्थान' ग्रह्ण के लिए कल्याण-मित्र के पास जाना चाहिये। 'कर्मस्थान' योग के साधन को कहते हैं। योगानुयोग ही कर्म है। इसका स्थान ऋषीत् 'निष्पत्ति हेतु' कर्मस्थान है। इसी लिए कर्मस्थान उसे कहते हैं जिसके द्वारा योग भावना की निष्पत्ति होती है। कर्मस्थान ऋषीत् समाधि के साधन चालीस हैं। इन चालीस साधनों में से किसी एक का, जो श्रापनी चर्या के श्रानुक्ल हो, शहण करना पड़ता है। कर्मस्थान का दायक कल्याणिमित्र कहलाता है। क्योंकि वह उसका एकान्त हिते है। कल्याणिमित्र गम्भीर कथा का कहने वाला होता है तथा श्रानेक गुणों से समन्वागत होता है। बुद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणि-मित्र नहीं है। बुद्ध ने स्वयं कहा है कि जीव मुक्त कल्याणि-मित्र की शरणा में श्राकर जन्म के बन्धन से मुक्त होते हैं।

ममं हि त्रानन्द कल्याणमित्तमागम्म जातिधम्मा सत्ता जातिया परिमुचन्ति । [ संयुत्त • १।८८ ]

इसलिए बुद्ध के रहते उनके समीप ग्रहण करने से कर्मस्थान सुग्रहीत होता है।
महापरिनिर्वाण के ग्रानन्तर ८० महाश्रावकों में से जो दर्तमान हो उससे कर्मस्थान का ग्रहण उचित है। यदि महाश्रावक न हों तो ऐसे पुरुप के समीप कर्मस्थान का ग्रहण करना चाहिए जिसने उस विशेष कर्मस्थान द्वारा ध्यानों का उत्पाद कर विषश्यना की वृद्धि की हो ग्रीर ग्राश्रवों १ (पालि 'ग्रासवः ) का च्य किया हो, जिस कर्मस्थान के ग्रहण की वह इच्छा रखता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति न मिले तो क्रम से ग्रानागामी, सकुदागामी, स्रोतापन्न, १ ध्यानलाभी, पृथण्डन त्रिपिटकधर, द्विपिटकधर, एक पिटकधर से कर्मस्थान ग्रहण करना चाहिये। यदि

## १ बासव ( =संस्कृत 'बाश्रव' )

लोक से बहुत काल की रखी हुई मिद्रा को 'आसव' कहते हैं। इस अर्ध में जो ज्ञान का विपर्यंय करे वह आसव है। दूसरे अर्ध में जो संसार-दु:ख का प्रसव करते हैं उन्हें श्रासव कहते हैं। 'आसव' क्लोश हैं। कमें क्लोश तथा नाना प्रकार के उपद्रव भी आसव कहलाते हैं। पडायतन में आसव तीन बताये गये हैं—काम, भव, और अविद्या। पर अन्य सूत्रों में तथा अभिधमं में आसव चार बताये गये हैं≔काम, भव, अविद्या और इष्टि। जो आश्रवों का क्षय करता है वह अर्ह्शपद को पाता है।

'चिरपरिवासियहेन' मिदराद्यो प्रासवा वियातिपि जासवा ''' 'वुत्त' हेतं । 'पुरिमा भिक्खवे कोटि न पञ्जायति अविज्जाय इतो पुढवे अविज्जा नाभोसीति । आदि आयत्तं वा संसारवुक्त्नं सक्तित पसवन्सीति पि आसवा । '''स्कायतने ''तयो ये आवुसो प्रासवा कामासवो भवासवो धविज्जासवो'' ति तिथा जागता । अञ्जेसु च सुत्तन्तेसु अभिधमो च ते एव दिहसवेन सह चतुथा आगता' । [ मिजिकमिनकायहकथा—सब्बासव सुत्त ] २ -- कोतापन्न, सकूदागामी, अनागामी,—

स्रोतापत्र — 'स्रोतः' आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग को कहते हैं। जो इस मार्ग में प्रवेश करे बह स्रोतापत्र है। स्रोतापत्र का विनिपात नहीं होता। वह नियत रूप से संबोधि की प्राप्ति करता है। (नियसो संबोधिपारायनो )

सक्त्रदागामी—जो एक बार से अधिक पृथ्वी पर जन्म नहीं स्नेता। यह दूसरी प्रवस्था है।

अनागामी—जो दोबारा पृथ्वी पर नहीं झाता, जिसका यह अन्तिम मानव जन्म है। यह तीसरी अवस्था है। चौथी झवस्था अर्हत् की है। इनमें से भी कोई उपलब्ध न हो तो ऐसे व्यक्ति के समीप ग्रहण करना चाहिये जिसने प्रक निकाय का अर्थकथा (टीका) सहित अध्ययन किया हो और जो आचार्य-मत का वक्ता हो। द्वीणाश्रव, अनागामी आदि अपने अधिगत मार्ग का आख्यान करते हैं। पर जो बहुश्रुत हैं वह विविध आचार्यों से पाठ तथा परिप्रश्न द्वारा अपने ज्ञान का परिष्कार कर पाँच निकायों से अमुक अमुक कर्मस्थान के अनुरूप स्वपद और स्वानुगत युक्ति हूँ विकालते हैं और श्रमण-धर्म के करने वाले को उससे उपयक्त कर्मस्थान का ग्रहण कराते हैं।

इन चालीस कर्मस्थानों को पालि में-परिहारिय-कम्मद्रान कहते हैं। क्योंकि इनमें सें जो चर्या के अनुकल होता है उसका नित्य परिहरण अर्थात् अनुयोग करना पड़ता है। पारिहारिक कर्मस्थान के ऋतिरिक्त सन्क्रथक-कम्मद्रानः ( ऋर्थात् सर्वार्थक कर्मस्थान ) भी है। इसे सर्वार्थक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सबको लाभ पहुँ नाता है। भिन्तुसङ्घ आदि के प्रति मैत्रीभावना, मरण-स्पृति श्रीर कुछ श्राचार्यों के मतानुसार श्रशुभ-संज्ञा भी सर्वार्थक कर्मस्थान कहलाते हैं। जो भिद्ध कर्मस्थान में नियुक्त होते हैं उसे पहिले सीमा में रहनेवाले भिद्धसङ्घ के प्रति मैत्री प्रदर्शित करनी चाहिये। उसे मैत्री-भावना इस प्रकार करनी चाहिये-सीमा में रहनेवाले भिद्ध सुखी हों, उनका कोई व्यापाद न करे । धीरे-धीरे उसे इस भावना का इस प्रकार विस्तार करना चाहिये। सीमा के भीतर वर्तमान देवताश्रों के प्रति, तदनन्तर उस ग्राम के निवासियों के प्रति जहाँ वह भिन्नाचर्या करता है, तदनन्तर राजा तथा श्रिधिकारी वर्ग के प्रति, तदनन्तर सब सच्चों के प्रति मैत्री-भावना का अनुयोग करना चाहिये। ऐसा करने से उसके सहवासी उसके साथ सुखपूर्वक निवास करते हैं। देवता तथा श्रिधकारी उसकी रक्षा करते हैं तथा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. लोगों का वह प्रियपात्र होता है और सर्वत्र निर्भय होकर विचरता है। मरण-स्मृति द्वारा वह निरन्तर इस बात की चिन्तना करता रहता है कि मुक्ते मरना श्रवश्यमेव है। इसलिए वह क्यथ का गामी नहीं होता तथा वह संसार में लीन श्रीर अप्रासक नहीं होता। जत्र चित्त अध्यम-संज्ञा से परिचित होता है अर्थात् जत्र चित्त यह देखता है कि चाहे मृत हो या जीवमान, शरीर शुभ भाव से वर्जित है श्रीर इसका स्वभाव श्रशुचि है। तब दिव्य श्रालम्बन का लोभ भी चित्त को ग्रस्त नहीं करता। वह उपकार करने से सबको यह श्रमिप्रेत है। इसलिए इन्हें सर्वार्थक कर्मस्थान कहते हैं।

इन दो प्रकार के कर्मस्थानों के प्रहरण के लिए कल्यारा-िमत्र के समीप बाना चाहिये।
यदि एक ही विहार में कल्यारामित्र का वास हो तो ऋति उत्तम है। नहीं तो जहाँ कल्यारा-िमत्र का आवास हो वहाँ बाना चाहिये। अपना पात्र और चीवर स्वयं लेकर प्रस्थान करना चाहिये। मार्ग में बो विहार पढ़े वहाँ वर्त-प्रतिवर्त्त (कर्तव्य-सेवा-आचार) सम्पादित करना चाहिये। आचार्य का वासस्थान पूछकर सीधे आंचार्य के पास बाना चाहिये। यदि आचार्य अवस्था में छोटा हो तो उसे अपना पात्र चीवर प्रहण न करने देना चाहिये। यदि आवस्था में अधिक हो तो आचार्य को वन्दना कर खड़े रहना चाहिये। बन आचार्य कहे कि पात्र चीवर प्रमूमि पर रख दो तब उन्हें भूमि पर रख देना चाहिये और यदि वह पानी पीने के लिए पूछे तो इच्छा रहते बल पीना चाहिये। यदि पैर घोने को कहें तो पैर न घोना चाहिये। क्योंकि

यदि जल श्राचार्य द्वारा श्राहत हो तो वह पादकालन के लिए श्रनुपयुक्त होगा । यदि श्राचार्य कहें कि बल दूसरे द्वारा लाया गया है तो उसको ऐसे स्थान में बैठकर पैर घोना चाहिये वहाँ श्राचार्य उसे न देख सकें। १दि श्राचार्य तेल दें तो उठकर दोनों हाथों से आदरपूर्वक उसे ग्रहण करना चाहिये। पर पहिले पैरों में न मलना चाहिये, क्योंकि यदि स्त्राचार्य के गात्रा-भ्यक्षन के लिए वह तेल हो तो पैर में मलने के लिए अनुपयुक्त होगा। इसलिए पहिले सिर धीर कन्धों में तेल लगाना चाहिये। जब श्राचार्य कहें कि सब अङ्गों में लगाने का यह तेल है तो थोड़ा सिर में लगाकर पर में लगाना चाहिये। पहिले ही दिन कर्मस्यान की याचना न करनी चाहिये। दूसरे दिन से श्राचार्य की सेवा करनी चाहिये। जिस प्रकार श्रन्तेवासी श्राचार्य की सेवा करता है उसी प्रकार भिन्न को कर्मस्थानदायक की सेवा करनी चाहिये। समय से उठकर श्राचार्य को दन्तकाष्ठ देना चाहिये, मुँह धोने के लिए तथा स्नान के लिए जल देना चाहिये। श्रीर वर्तन साफ करके प्रातराश के लिए यवागू देना चाहिये। इसी प्रकार श्रन्य जो कर्तव्य निर्दिष्ट हैं उनको पूरा करना चाहिये । इस प्रकार श्रपनी सेवा से श्राचार्य को प्रसन्न कर जब वह श्राने का कारण पूछे तत्र बताना चाहिये; यदि श्राचार्य श्राने का कारण न पूछे श्रीर सेवा लें तो एक दिन अवसर पाकर आने का कारण स्वयं बताना चाहिये। यदि वह प्रातःकाज बुजावें तो प्रातःकाल जाना चाहिये । यदि उस समय किसी रोग की वाधा हो तो निवेदन कर दुसरा उपयुक्त समय नियत कराना चाहिये। याचना के पूर्व श्राचार्य के समीप श्रात्ममाव का विसर्नन करना चाहिये। स्राचार्य की स्राज्ञा में सदा रहना चाहिये; खेच्छाचारी न होना चाहिये: यदि श्राचार्य बुरा-मला कहें तो कोप नहीं करना चाहिये। यदि मिन्न श्राचार्य के समीप त्रात्ममाव का परित्याग नहीं करता त्रीर विना पूछे जहाँ कहीं इच्छा होती है चला जाता है तो ब्राचार्य वष्ट होकर धर्म का उपरेश नहीं करता श्रीर गम्भीर कर्मस्थान-प्रन्थ की शिक्षा नहीं देता। इस प्रकार भिद्ध शासन में प्रतिष्ठा नहीं पाता। इसके विपरीत यदि वह आचार्य के वशवर्त्ता श्रीर श्रधीन रहता है तो शासन में उसकी वृद्धि होती है। भिन्न को श्रलोभादि छः सम्पन अध्याशयों से भी संयुक्त होना चाहिये। सम्यक सम्बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध आदि विस किसी ने विशेषता प्राप्त की है उसने इन्हीं छ: सम्पन्न ऋध्याशयों द्वारा प्राप्त की है। 'ऋध्याशय' श्रभिनिवेश को कहते हैं। 'श्रध्याशय' दो प्रकार के हैं--विपन, सम्पन। रुप्पता श्रादि बो मिथ्यामिनिवेश-निश्रित हैं विपन्न ऋभ्याशय कहलाते हैं । सम्पन्न ऋभ्याशय दो प्रकार के हैं---वर्त अर्यात संसारनिश्रित और विवर्त्तनिश्रित । यहाँ विवर्त्तनिश्रित अध्याशय से अभिप्राय है ।

सम्पन अध्याशय छः आकार के हैं—अलोम, अद्भेष, अमोह, नैफम्य, प्रविवेक और निस्सरण । इन छः अध्याशयों से बोधि का परिपाक होता है। इसलिए इनका आसेवन आवश्यकीय है। इसके अतिरिक्त योगी का संकल्प समाधि तथा निर्वाण के लाम के लिए इद्धृ होना चाहिये। जब निशेष गुणों से सम्पन योगी कर्मस्थान की याचना करता है तो आचार्य चर्या की परीचा करता है। जो आचार्य परिचत्त-जानलामी हैं वह चित्ताचार का संस्मिनरीख्ण कर आप ही आप योगी के चरित का परिचय प्राप्त कर लेता है पर जो इस अदि-कल से समन्वागत नहीं है वह विविध प्रश्नों द्वारा योगी की चर्या जानने की चेष्टा करता है।

श्राचार्य योगी से पूछता है कि वह कीन से धर्म हैं जिनका तुम प्रायः श्राचरण करते हो १ क्या करने से तुम सुखी होते हो १ किस कर्मस्थान में तुम्हारा चित्त लगता है १ इस प्रकार चर्या का विनिश्चय कर श्राचार्य चर्या के श्रनुकूल कर्मस्थान का वर्णन करता है । योगी कर्मस्थान का श्रथं श्रीर श्रमिप्राय मली प्रकार जानने की चेष्टा करता है । वह श्राचार्य के व्याख्यान को मनोयोग देकर श्रादरपूर्वक सुनता है ऐसे ही योगी का कर्मस्थान सुग्रहीत होता है ।

चर्या के कितने प्रभेद हैं, किस चर्या का क्या निदान है, कैसे जाना जाय कि श्रमुक मनप्य श्रमक चितवाला है श्रीर किस चरित के लिए, कौन से श्रयनासन श्रादि उपयुक्त हैं, इन विजयों पर यहां विस्तार से विचार किया जायगा। चर्या का अर्थ है प्रकृति, अन्य धर्मों की अपेचा किसी विशेष धर्म की उत्सन्नता अर्थात् अधिकता । चर्या छ है-रागचर्या, द्वेषचर्या, मोहचर्या, अद्धाचर्या, बुद्धिचर्या और वितर्भचर्या। सन्तान में जब ऋधिक भाव से राग की प्रवृत्ति होती है तब रागचर्या कही जाती है। कुछ लोग सम्प्रयोग श्रीर सनिपात वश रागादि की चार श्रीर चर्यायें मानते हैं जैसे राग-मोहचर्या, राग-द्रेषचर्या, द्रेष-मोहचर्या श्रीर राग-द्रेष-मोहचर्या। इसी प्रकार अद्धादि चर्यात्रों के परस्पर सम्प्रयोग श्रौर सन्निपातवशा श्रद्धा-बुद्धिचर्या, श्रद्धा-वितर्क-चर्या, बुढि-वितर्कचर्या, अद्धा-बुद्धि-वितर्कचर्या इन चार श्रपर चर्याश्रों को भी मानते हैं। इस प्रकार इनके मत में कुल चौदह चर्यायें हैं। यदि हम रागादि का शद्धादि चर्यात्रों से सम्प्रयोग करें तो श्रानेक चर्यायें होती हैं। इस प्रकार चर्यात्रों की तिरसट श्रीर इससे भी श्रिधिक संख्या हो सकती है। इसलिए, संचेप से छः ही मूलचर्या जानना चहिये। मूलचर्याश्रों के प्रभेद से छः प्रकार के पुद्गल होते हैं-रागचरित, द्वेवचरित, मोहचरित, श्रद्धाचरित, बुद्धिचरित, वितर्कचरित । जिस समय रागचरित पुरुष की कुशल में अर्थात् शुमकर्मों में प्रवृत्ति होती है उस समय अदा क्लवती होती है। क्योंकि श्रद्धा-गुण राग-गुण का समीपवर्त्ती है। जिस प्रकार श्रकुराल पद्ध में राग की स्निग्धता श्रीर श्रक्तता पायी जाती है उसी प्रकार कुरालपद्ध में अदा की स्निग्वता श्रीर श्रव्हता पायी जाती है। श्रद्धा प्रसाद गुणवश स्निग्व है श्रीर राग रखन गुणवश स्निम्ध है। यथा राग काम्य वस्तुत्रों का पर्येषण करता है उसी प्रकार श्रद्धा शीलादि गुयों का पर्येषण करती है। यथा राग अहित का परित्याग नहीं करता उसी प्रकार श्रद्धा हित का परित्याग नहीं करती। इस प्रकार हम देखते हैं कि भिन्न-भिन्न स्वभाव के होते हुए भी रागचरित और अद्धा चरित की समागता है।

इसी तरह द्वेश्चिरित श्रीर बुद्धिचरित की तथा मोहचरित श्रीर वितर्कचरित की समागता है। जिस समय द्वेश्चिरत पुरुष की कुशल में प्रवृत्ति होती है उस समय प्रज्ञा बलवती होती है क्योंकि प्रज्ञा-गुण द्वेश का समीपवतत्तीं है। जिस प्रकार श्रकुशल पद्ध में द्वेष व्यापादवश स्नेहरित होता है, श्रालम्बन में उसकी श्रासिक नहीं होती, उसी प्रकार यथाभूत स्वभाव के श्रवत्रोध के कारण कुशलपद्ध में प्रज्ञा की श्रासिक नहीं होती। यथा द्वेश श्रभूत दोष की भी पर्येषणा करता है उसी प्रकार प्रज्ञा यथाभूत दोष का प्रविचय करती है। यथा द्वेश्चिरित पुरुष सक्तों का परित्याग करता है उसी प्रकार बुद्धिचरित पुरुष संस्कारों का परित्याग करता है। इसलिए स्वभाव की विभिन्नता होते हुए भी द्वेषचरित श्रीर बुद्धिचरित की सभागता है। जब मोहचरित पुरुष कुशल कमों के उत्पाद के लिए यत्नवान् होता है तो नाना प्रकार के वितर्क श्रीर मिथ्या संकल्प उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वितर्क-गुण मोह-गुण का समीपवर्ती है। जिस प्रकार व्याकुलता के कारण मोह श्रनविध्यत है उसी प्रकार नाना प्रकार के विकल्प-परिकल्प के कारण वितर्क श्रनविध्यत है। जिस प्रकार मोह चंचल है उसी प्रकार वितर्क में चपलता है। इस प्रकार स्वमाव की विभिन्नता होते हुए भी मोहचरित श्रीर वितर्कचरित की सभागता है।

कुछ लोग इन छः चर्यांश्रों के श्रतिरिक्त तृष्णा, मान श्रीर दृष्टि को भी चर्या में परि-गिणित कहते हैं। पर तृष्णा श्रीर मान राग के श्रन्तर्गत हैं श्रीर दृष्टि मोह के श्रन्तर्गत है।

इन छः चर्याश्रों का क्या निदान है ? कुछ का कहना है कि पूर्व जन्मों का श्राचरण न्त्रीर धातु-दोप की उत्सन्नता पहली तीन चर्यात्र्यों का नियामक है। इनका कहना है कि जिसने पूर्वजन्मों में त्रानेक शुभ कर्म किये हैं श्रीर जी इष्ट-प्रयोग-बहुल रहा है या जी स्वर्ग से च्युत हो इस लोक में जन्म लेता है वह रागचरित होता है। जिसने पूर्वजन्मों में छेदन, वध, वश्वन आदि श्रानेक वैरकर्म किये हैं या जो निरय या नाग-योनि से च्युत हो इस लोक में उत्पन्न होता है वह द्वेषचरित होता है श्रीर जिसने पूर्व जन्मों में श्रधिक परिमाण में निरन्तर मद्यपान किया है श्रीर जो श्रुतिवहीन है या जो निकृष्ट पशुयोनि से च्युत हो इस लोक में उत्पन्न होता है, वह मोहचरित होता है। पृथिवी तथा जलधानु की उत्सन्नता से पुरुगल मोहचरित होता है। तेज और वायुधात की उत्सन्नता से पुर्गल होपनरित होता है। नारों धातुओं के समान भाग में रहने से पुरुगल रागचरित होता है। दोगों में श्लेष्म की श्रिथकता से पुरुगल रागचरित या मोहचरित होता है: वात की अधिकता से मोहचरित या रागचरित होता है। इन वचनों में श्रद्धाचर्या आदि में से एक का भी निदान नहीं कहा गया है। दोय-नियम में केवल राग और मोह का ही निदर्शन किया गया है: इनमें भी पूर्वीपरिवरीध देखा जाता है। इसी प्रकार धातुत्रों में उक्त पद्धति से उत्सन्नता का नियम नहीं पाया जाता । पूर्वीचरण के आधार पर जो चर्या का नियमन बताया गया है उसमें भी ऐसा नहीं है कि सब केवल रागचरित हो या द्वेष-मोह-चरित हो । इसलिए यह वचन अपरिच्छित्र हैं । अर्थकथाचार्यों के मतानसार चर्या-विनिश्चय 'उस्सद कित्तन' में इस प्रकार वर्णित है। पूर्व-जन्मों में प्रवृत्त लोय-अलोम, द्वेप-श्रद्धेष, मोह-श्रमोह, हेतुवश प्रतिनियत रूप में सचों में लोभ श्रादि की श्रिधिकता पायी जाती है। कर्म करने के समय जिस मनुष्य में लोभ बलवान् होता है श्रीर श्रलोभ मन्द होता है, श्रद्धे व श्रीर श्रमोह बलवान् होते हैं श्रीर द्वेप-मोह मन्द होते हैं, उसका मन्द श्रलोभ लोभ को श्रमिमत नहीं कर सकता पर श्रद्धे व-श्रमोह, बलवान् होने के कारण, द्वेप मोह को अभिभृत करते हैं। इसलिए जन वह मनुष्य इन कमीं के वश प्रतिमन्त्रि का लाभ करता है तो वह लुन्य, सुलशील. कोधरहित श्रीर प्रज्ञावान् होता है। कर्म करने के समय जिसके लोम-द्वेप बलवान् होते हैं. श्रलोम-श्रद्धे प मन्द होते हैं, श्रमोह बजवान् होता है श्रीर मोह मन्द होता है वह लुन्ध श्रीर दृष्ट पर प्रजावान होता है। कर्म करने के समय जिसके लोभ मोह-श्रद्धेप क्लवान् होते हैं श्रीर इतर मन्द होते हैं वह लुब्ध, मन्द बुद्धिवाला, सुखशील श्रीर क्रोधरहित होता है। क्रमें करने के समय जिसके लोभ द्वेप मोह बलवान् होते हैं, श्रलोभादि मन्द होते हैं, वह खुन्ध,

दृष्ट श्रीर मृद होता है। कर्म करने के समय जिसके श्रलोभ द्वेप मोह बलवान् होते हैं, इतर मन्द होते हैं, वह अलुब्ध, दुष्ट श्रीर मन्द बुद्धिवाला होता है। कर्म करने के समय जिस सन्व के श्रलोभ श्रद्वेप मोह बलवान् होते हैं इतर मन्द होते हैं, वह श्रलुब्ध, श्रदुष्ट श्रीर मन्द बुद्धिवाला होता है। कर्म करने समय जिसके श्रलोभ, द्वेप श्रीर श्रमोह बलवान् होते हैं, इतर मन्द होते हैं वह श्रलुब्ध, प्रज्ञावान् श्रीर दुष्ट होता है। कर्म करने के समय जिसके श्रलोभ, श्रद्वेप श्रीर श्रमोह वीनों बलवान् होते हैं श्रीर लोभ श्रादि मन्द होते हैं वह श्रलुब्ध, श्रद्वाण श्रीर प्रज्ञावान् होता है।

यहाँ जिसे जुन्ध कहा है वह रागचरित है; जिसे दुष्ट या मन्द बुद्धिवाला कहा है वह यथाकम द्वेपचरित या मोहचरित है; प्रजावान बुद्धिचरित है; श्रज्जन्ध, श्रद्ध , प्रसन्न प्रकृतिवाला होने के कारण श्रद्धाचरित है। इस प्रकार लोभादि में से जिस किसी द्वारा श्रिभिसंस्कृत कर्मवश प्रतिसन्धि होती है उसे चर्या का निदान समस्तना चाहिये।

श्चन प्रश्न यह है कि किस प्रकार जाना जाय कि यह पुद्गल रागचरित है, इत्यादि । इसका निश्चय ईर्योपथ (= वृत्ति), कृत्य, भोजन, दर्शन श्चादि तथा धर्म-प्रवृत्ति (चित्त की विविध श्चनस्थाश्चों की प्रवृत्ति ) द्वारा होता है।

ई्यांपय—जो रागचिरत होता है उसकी गित अकृतिम, स्वाभाविक होती है; वह चतुरमाव से धीरे-धीरे पद-निच्चेप करता है। वह सममाव से पैर रखता है और उठाता है; उसके पादतल का मध्यमाग भूमि का स्पर्श नहीं करता। जो ह षचिरत है वह जब चलता है तब मालूम होता है मानो भूमि को खोद रहा है; वह सहसा पैर रखता है और उठाता है। पाद-निच्चेप के समय ऐसा मालूम होता है मानो पैर पीछे की ओर खींचता है। मोहचरित की गित व्याकुल होती है। वह भीत पुरुष की तरह पैर रखता है और उठाता है। वह अप्रपाद तथा पार्थिए से गित को सहसा सिक्छ करता है। रागचिरत पुरुष का खड़ा होता है या बैठता है तो उसका आकार प्रखादावह और मधुर होता है। हा पचिरत पुरुष का आकार स्तव्ध होता है और मोहचिरत का आकुल होता है। रागचिरत पुरुष बिना तथरा के अपना बिछीना ठीक तरह से बिछाता है और धीरे से शयन करता है। शयन करते समय वह अपने अंग प्रत्यंग का विच्चेप नहीं करता और उसका आकार प्रसादिक होता है। इ पचिरत पुरुष जल्दी से किसी न किसी प्रकार अपने विछीने को बिछाता है और अवश की तरह होता है। ह पचिरत पुरुष जल्दी से किसी न किसी प्रकार अपने विछीने को बिछाता है और अवश की तरह श्चेग-प्रत्यंग का सहसा दिच्चेप कर श्वुटि चढ़ाकर सोता है। उठाये जाने पर सहसा उठता है और कृद्ध होकर उत्तर देता है। मोहचरित पुरुष का विछीना बेतरतीब होता है। वह हाथ-पैर फैलाकर प्रायः मुँह नीचा

१. ईर्यापथ (पाकि इरियापथ) = चर्या, वृत्ति, विद्वार । ईर्यापथ चार हैं—गमन, स्थान, निषद्या, शयन ।

वि० ४

कर सोता है। उठाये जाने पर हुङ्कार करते हुए मन्दभाव से उठता है। अद्धाचरितादि पुरुष की वृत्ति रागचरितादि पुरुष के समान होती है, क्योंकि इनकी सभागता है।

कुत्व—कृत्य से भी चर्या का निश्चय होता है। जैसे भाड़ू देते समय रागचरित पुरुष विना जल्दवाजी के भाड़ू को अच्छी तरह पकड़ कर समान रूप से भाड़ू देता है और स्थान को अच्छी तरह साफ करता है। द्वेपचरित पुरुप भाड़ू को कसकर पकड़ता है और स्थान को अच्छी तरह साफ करता है। द्वेपचरित पुरुप भाड़ू को कसकर पकड़ता है और जल्दी जल्दी दोनों और बाज़ू उड़ाता हुआ साफ करता है और स्थान भी साफ नहीं होता। मोह-चरित पुरुप भाड़ू को शिथिलता के साथ पकड़ कर इघर-उघर चलाता है; स्थान भी साफ नहीं होता। इसी प्रकार अन्य कियाओं के संबन्ध में भी समभना चाहिये। रागचरित पुरुप कार्य में कुशल होता है; सुन्दर तथा समरूप से सावधानता के साथ कार्य करता है। द्वेपचरित पुरुप का कार्य स्थिर, स्तब्व और विषम होता है और मोहचरित पुरुप कार्य में अनिपुण, व्याकुल, विषम और अप्रथार्थ होता है। समागता होने के कारण अद्धाचरितादि पुरुपों की वृत्ति भी इसी प्रकार की होती है।

शोजन—रागचरित पुरुष को स्निग्ध श्रीर मधुर भोजन प्रिय होता है, वह धीरे-धीरे विविध रखों का श्रास्वाद लेते हुए भोजन करता है; श्रच्छा भोजन करके उसको प्रसन्तता होती है। ह्रेपचरित पुरुष को रूखा श्रीर श्राम्ल भोजन प्रिय होता है; वह विना रखें का स्वाद लिए जल्दी-जल्दी भोजन करता है; यदि वह कोई बुरे स्वाद क. पदार्थ खाता है तो उसे श्रप्रसन्नता होती है। मोहचरित पुरुष की यचि श्रनियत होती है; वह विचिसचित्त पुरुष की तरह नाना प्रकार के वितर्क करते हुए भोजन करता है। इसी प्रकार श्रद्धाचरितादि पुरुष की वृत्ति होती है।

द्यांन — रागचिरत पुरुष थोड़ा भी मनोरम रूप देखकर विस्मितभाव से चिरकाल तक उसका अवलोकन करता रहता है; योड़ा भीं गुण हो तो वह उसमें अनुरक्त हो जाता है; वह यथार्थ दोष का भी अहण नहीं करता। उस मनोरम रूप के पास से हटने की उसकी इच्छा नहीं होती। द्वेषचिरत पुरुष थोड़ा भी अमनोरम रूप देखकर खेद को प्राप्त होता है। वह उसकी ओर देर तक देख नहीं सकता। थोड़ा भी दोष उसकी निगाह से बचकर नहीं जा सकता। यथार्थ गुण का भी वह अहण नहीं करता। मोहचरित पुरुष जब कोई रूप देखता है तो वह उसके विषय में उपेक्षाभाव रखता है; दूसरों को निन्दा करते देखकर निन्दा और प्रशंसा करते देखकर प्रशंसा करता है। अद्धाचरितादि पुरुषों की वृक्ति भी इसी प्रकार की होती है।

प्रभिन्धवृद्धि—रागचरित पुरुष में माया, शाठ्य, मान, पापेच्छा, झसन्तीष, चपलता, लोम, शृङ्कारभाव झादि धमों की बहुलता होती है। द्रेषचरित पुरुष में कोध, द्रेष ईच्यां, मात्तर्यं, दम्म झादि धमों की बहुलता होती है। मोहचरित पुरुष में विचिकित्सा, झालस्य, चित्तविद्धेष, चित्त की झकर्मण्यता, पश्चात्ताप, प्रतिनिविद्यता, हदुमाह झादि धमों की बहुलता होती है। अद्धाचरित पुरुष का परित्याग निःसङ्ग होता है; वह आयों के दर्शन की तथा सद्धम-अवण की इच्छा रखता है; उसमें प्रीति की बहुलता है, वह शाठता और माया से रहित

है, उचित स्थान में वह श्रद्धाभाव रखता है। बुद्धिचरित पुरुष स्निग्धभाषी, मितभोजी श्रीर कल्यायमित्र होता है। वह रमृति-संप्रजन्य की रज्ञा करता है; सदा जाग्रत रहता है। संसार का दुःख देखकर उसमें संवेग उत्पन्न होता है श्रीर वह उद्योग करता है। वितर्कचरित पुरुप की कुशलधर्मों में श्ररित होती है; उसका चित्त श्रनवस्थित होता है; वह बहुभाषी श्रीर समाजिप्य होता है। वह इधर रो उधर श्रालंबनों के पीछे दोइता है।

चर्यां की विभावना का उक्त प्रकार पालि श्रीर श्रर्थंकथाश्रों में वर्णित नहीं है। यह केवल श्राचार्य बुद्धघोष के मतानुसार कहा गया है। इसलिए इस पर पूर्ण्रूप से विश्वास नहीं करना चाहिये। द्वेषचिरत पुरुष भी यदि प्रमाद से रहित हो उद्योग करे तो रागचरित पुरुष की गति श्रादि का श्रनुकरण कर सकता है। जो पुरुष संस्कृचित का है उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की गति श्रादि नहीं घटती; किन्तु जो प्रकार श्रर्थंकथाश्रों में वर्णित है उसका साररूप से प्रहण करना चाहिये।

इस प्रकार स्त्राचार्य योगी की चर्या को जान कर निश्चय करता है कि यह पुरुप रागचरित है या द्वेष-मोह-चरित है। किस चरित के पुरुष के लिए क्या उपयुक्त है ? श्रव इस प्रश्न पर इम विचार करेंगे । रागचरित पुरुव को तृणकुटी में, पर्णशाला में, एक श्रोर अवनत पर्वतपाद के अधोभाग में या वेदिका से घिरे हुए अपरिशुद्ध भूमितल पर निवास करना चाहिये। उसका श्रावास रच से श्राकीर्ण, छिन्न-भिन्न, श्रति उच्च या श्रति नीच, श्रपरिशुद्ध, चमगादड़ों से परिपूर्ण छायोदकरहित, सिंह व्याघादि के भय से युक्त, देखने में विरूप और दुर्वर्ण होना चाहिए। ऐसा स्रावास रागचरित पुरुष के उपयुक्त है। रागचरित पुरुष के लिए ऐसा चीवर उपयुक्त होगा जो किनारों पर फटा हो, जिसके धागे चारों स्रोर से लटकते हों, जो देखने में जालाकार पूए के समान हो, जो छूने में खुरखुरा श्रीर देखने में भहा, मैला श्रीर भारी हो । उसका पात्र मृत्तिका का या लोहे का होना चाहिये। देखने में बदसरत श्रीर भारी हो; कपाल की तरह, जिसको देखकर घृगा उत्पन्न हो । उसका भिन्नाचर्या का मार्ग विषम, श्रमनोरम, श्रीर प्राम से दूर होना चाहिये। भिकाचार के लिए उसे ऐसे प्राम में जाना चाहिये जहाँ के लोग उसकी उपेचा करें, जहाँ एक कुल से भी जब उसे भिन्ना न मिले तब लोग श्रासन-शाला में बुलाकर उसे यवाग् भोजन के लिए दें श्रीर बिना पूछें चलते वनें। परोसनेवाले भी दास या भूत्य हों, जिनके वस्त्र मैले श्रीर बदबूदार हों, जो देखने में दुर्वर्ण हों श्रीर जो बेमन से परोसता हो। उसका भोजन रूज, दुवर्ण श्रीर नीरस होना चाहिये। भोजन के लिए सावाँ, कोदो, चावल के करा, सड़ा हुआ तक और जीर्ए शाक का सूप होना चाहिये। उसका ईर्यापथ स्थान या चंक्रमण होना चाहिये श्रर्थात् उसे या तो खड़े रहना चाहिये या टहलना चाहिये । नीलादि वर्ण-किरणों भें जिस श्रालम्बन का वर्ण श्रपशिद्ध हो वह उसके उपयुक्त है।

इतिया ( संस्कृतः=इत्सन = समस्त ); किसया दस हैं । ये ध्यान के छाभ में सहायक होते हैं ।

द्वेषचिरत पुरुष के शयनासन को न बहुत ऊँचा श्रीर न बहुत नीचा होना चाहिये;
उसे छाया श्रीर बल से सम्यन्न तथा सुनासित होना चाहिए। उसका भूमि-तल समुज्ज्वल,
मृदु, सम श्रीर स्निष्य हो; ब्रह्मविमान के तुल्य सुन्दर तथा कुसुममाला श्रीर नानावर्ण के
चैल-वितानों से समलंकृत हो श्रीर जिसके देर्शनमात्र से चित्त को श्राह्माद प्राप्त हो।
उसको श्रमण के श्रानुरूप हलका सुरक्त श्रीर शुद्ध वर्ण का रेशमी या सदम चौमवस्त्र धारण
करना चाहिये। उसका पात्र मिण की तरह चमकता हुन्ना श्रीर लोहे का होना चाहिये।
मिन्नाचार का मार्ग भयरहित, सम, सुन्दर तथा ग्राम से न बहुत दूर श्रीर न बहुत निकट ही
होना चाहिये। जिस ग्राम में वह मिन्नाचर्या के लिए जाय वहाँ के लोग श्रादरपूर्वक उसकी
मोजन के लिए श्रपने घर पर निमन्त्रित करें श्रीर श्रासन पर बैठाकर श्रपने हाथ से भोजन
करायें। परोसनेवाले पवित्र श्रीर मनोश वस्त्र धारण कर, श्राभरणों से प्रतिमण्डित हो श्रादर
के साथ भोजन परोसें। भोजन वर्ण, गन्ध श्रीर रस से सम्पन्न हो श्रीर हर प्रकार से उत्कृष्ट
हो। ईपापथ में उसके लिए श्रय्या या निषया उपयुक्त है श्र्यात् उसे लेटना या बैटना
चाहिए। नीलादि वर्ण किसेणों में जो श्रालम्बन सुपरिशुद्ध वर्ण का हो वह उसके लिए
उपयुक्त है।

मोहचरित पुरुष का आवास खुले हुए स्थान में होना चाहिये; जहाँ बैठकर वह सब दिशाओं को विवृत रूप से देख सके। चार ईर्यापथों में से इसके लिए चंकमण (टहलना) उपयुक्त है, आलम्बनों में शरावमात्र या शूपमात्र जुद्र आलम्बन इसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि घिरी जगह में चित्त और भी मोह को प्राप्त होता है। इसलिए मोहचरित पुरुप का किसए-मण्डल विपुल होना चाहिये। शेष बातों में मोहचरित पुरुष, हे बचरित पुरुप के समान हैं; जो कुछ हो पर्चारत पुरुष के उपयुक्त बताया गया है वह सब अद्धाचरित पुरुप के लिए भी उपयुक्त है। आलम्बनों में अद्धाचरित पुरुप के लिए आनुरुप्ति-स्थान भी उपयुक्त हैं। बुद्धिचरित पुरुष के लिए आनासादि के विषय में कुछ भी अनुरप्तुक्त नहीं है। वितर्कचरित पुरुष के लिए दिशाभिमुख, खुला हुआ आवास उपयुक्त नहीं है। क्योंकि ऐसे स्थान से उसको आराम, वन, पुष्करिणी आदि दिखलाई देंगी; जिससे चित्त का विचेप होगा और वितर्क की वृद्धि होगी। इसलिए उसे गम्भीर पर्वत-विवर में रहना चाहिये। इसके लिए विपुल आलम्बन भी उपयुक्त न होगा; क्योंकि यह भी वितर्क की वृद्धि में हेतु होगा। उसका आलम्बन कुद्र होना चाहिये। शेष बातों में वितर्क चित्त पुरुष रागचरित पुरुष के समान है।

श्राचार्य को चर्या के श्रानुकूल कर्मस्थान का प्रहण कराना चाहिये। इस संबन्ध में अपर संज्ञेप में ही कहा गया है। श्रव विस्तार से कहा जायगा।

१. श्रानुस्मृति-स्थान —'अनुस्मृति' का अर्थ है 'बार बार स्मरण' अथवा 'अनुरूप स्मृति'। जो स्मृति उचित स्थान में प्रवर्तित होती है वह योगी के अनुरूप होती है। अनुस्मृति के इस विषय हैं। इन्हें अनुस्मृति-स्थान कहते हैं।

कमेंस्थान चालीस हैं । वह इस प्रकार हैं—दस 'कसिंग्', दस श्रशुम, दस श्रनुस्पृति, चार ब्रहाविहार, चार श्रारूप्य, एक संज्ञा, एक व्यवस्थान ।

'किसिय' योग-कर्म के सहायक श्रालम्बनों में से हैं। श्रावक 'किसया' श्रालम्बनों की भावना करते हैं। 'किसियों' (=कृत्सन) पर चित्त को एकाग्र करने से ध्यान की समाप्ति होती है। इस श्रम्यास को 'किसिया कम्म' कहते हैं। 'किसिया' दस हैं। विशुद्धिमार्ग के श्रानुसार 'किसिया' इस प्रकार हैं—पृथ्वीकिसिया, श्राप्क , तेजक , वायुक , नीलक , पीतक , लोहितक , श्रावदातक , श्रालोकक , परिच्छित्राकाशक ,। मिष्किम तथा दीविनकाय की सूची में श्रालोक श्रीर परिच्छित्राकाश के स्थान में श्राकाश श्रीर विज्ञान परिगणित हैं।

षश्चम दस हैं—उद्धुमातक ( भाथी को तरह फूला हुआ मृत शरीर ), विनीलक ( मृत शरीर सामान्यतः नीला हो जाता है ), विपुन्तक (जिसके भिन स्थानों से पीप विस्यन्दमान होती है ), विन्छिद्दक (द्विधा छिन्न शवशरीर), विक्खायितक ( वह शव जिसे कुत्ते और शृगालों ने स्थान स्थान पर विविध रूपसे खाया हो), विक्खितक (वह शव जिसके अङ्ग इधर-उधर छितरे पड़े हों ), हतविक्खित्तक (वह शव जिसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग शस्त्र से काट कर इधर-उधर छितरा दिये गए हों ), लोहितक ( रक्त से सनी लाश ), पुछुवक ( कृमियों से परिपूर्ण शव ), अदिक ( अस्थि-पञ्चर मात्र )।

अनुस्मृति दस है—बुद्धानु°, धर्मानु°, सङ्घानु°, शीलानु°, त्यागानु°, देवतानु°, कायगतास्मृति, मरणानुस्मृति, आनापानस्मृति°, उपशमानुस्मृति। मैत्री, करणा, मृदिता, उपेत्ता यह चार अक्षिबिहार हैं । श्राकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, श्राकिञ्चन्यायतन, नैवसंज्ञाना-संज्ञायतन यह चार आरूप्य हैं। श्राहार में प्रतिकृत संज्ञा एक संज्ञा है। चार धातुश्रों का व्यवस्थान एक व्यवस्थान है।

समाधि के दो प्रकार हैं—उपचार श्रीर श्रर्पणा । जब तक ध्यान चीण रहता है श्रीर श्रर्पणा की अत्यित नहीं होती, तब तक उपचार-समाधि का व्यवहार होता है। उपचार-भूमि में नीवरणों का प्रहाण होकर चित्त समाहित होता है। पर वितर्क, विचार श्रादि पाँच श्रङ्गों का प्रादुर्भीय नहीं होता। बिस प्रकार श्राम का समीपवर्त्ता प्रदेश आमोपचार कहलाता है उसी प्रकार श्रर्पणा-समाधि के समीपवर्त्ता होने के कारण उपचार संज्ञा पड़ी। उपचार-भूमि में श्रङ्ग मजबूत

तुळना कीजिये—"प्रच्छ्रदैनविश्वारणाभ्या चा प्रायस्य" [ कोच वृद्धेन, खलाखिकाइ, स्० १४ ]।

२. तुळना कीजिए-'मैत्रीकरुगामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाः भावनातिश्चतः प्रसादनम्' [ योग दर्शन, समाधिपाद, स्० ३३ ]।

३. वर्षका (पाछि = 'अप्पना' ) "सम्पयुत्तश्वम्मे आरम्मणे अप्पेन्तो विव पश्चततीति वितदी वप्पना' ( परमाध्ममञ्जूसाटीका ] ।

नहीं होते; पर अर्पणा में अर्जा का प्रादुर्भीव होता है और वह सुदृ हो बाते हैं। इसलिए यह समाधि की प्रतिलाभ-भूमि है। जिस प्रकार वालक जब खड़े होकर चलने की कोशिश करता है तो ज्यारम्य में अभ्यास न होने के कारण खड़ा होता है और फिर बार बार गिर पड़ता है उसी प्रकार उपचार-समाधि के उत्पन्न होने पर चित्त कभी निमित्त को श्रालम्बन बनाता है तो कभी भवाज में अवतीर्ण हो जाता है। पर अर्पणा में अज सुदद हो जाते हैं; सारा दिन, सारी रात, चित्त स्थिर रहता है। चालीस कर्मस्थानों में से दस कर्मस्थान-बुद्ध-धर्म-सङ्घ-ग्रीज-त्याग-देवता यह छः श्रनस्मृतियाँ भरणानुःमृति, उपरामानुस्मृति, त्राहार के विषय में प्रतिकृत संज्ञा और चतुर्धातु-व्यवस्थान-उपचार-समाधि का और वाकी तीस ऋषणा-समाधि का आनयन करते हैं । जो कर्मस्थान अर्पणा-समाधि का आनयन करते हैं; उनमें से दस 'कसिए' और आना-पानस्मृति चार ध्यानों के त्र्यालम्बन होते हैं; दस त्र्यशुभ त्र्यौर कायगतास्मृति प्रथम ध्यान के श्रालम्बन हैं; पहले तीन ब्रह्म-विहार तीन ध्यानों के श्रीर चौथा ब्रह्म-विहार श्रीर चार श्रारूप चार ध्यानों के त्रात्तम्बन हैं। पहले ध्यान के पाँच त्राङ्ग होते हैं-वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता (समाधि )। इसे सवितर्क-सविचार कहते हैं। ध्यानों की परिगर्शना दो प्रकार से है। चार ध्यान या पाँच ध्यान माने जाते हैं। पाँच की परिगणना के दूसरे ध्यान में वितर्क का श्रातिकम होता है पर विचार रह जाता है। इसे श्रावितर्व-विचार मात्र कहते हैं। पर चार की परिगणना के द्वितीय ध्यान में श्रीर पाँच की परिगणना के तृतीय ध्यान में वितर्क और विचार दोनों का श्रतिक्रम होता है; केवल प्रीति, सुख श्रीर समाधि श्रवशिष्ट रह जाते हैं। पाँच की परिगणना के चतुर्थ ध्यान में श्रीर चार की परिगणना के तृतीय ध्यान में प्रीति का श्रातिकम होता है: केवल सुल श्रीर समाधि अवशिष्ट रह जाते हैं। दोनों प्रकार के अन्तिम ध्यान में सुल का ऋतिकम होता है। ऋन्तिम ध्यान की समाधि उपेन्ना-सहगत होती है।

इस प्रकार तीन श्रीर चार ध्यानों के श्रालम्बन-स्वरूप कर्मस्थानों में ही श्रङ्ग का समित-क्रम होता है क्योंकि वितर्क-विचारादि ध्यान के श्रङ्गों का श्रतिक्रम कर उन्हीं श्रालम्बनों में द्वितीयादि ध्यानों की प्राप्ति होती है। यही कथा चतुर्थ ब्रह्म-विहार की है। मैत्री श्रादि श्राल-म्बनों में सीमनस्य का श्रतिक्रमण कर चतुर्थ ब्रह्म-विहार में उपेन्ना की प्राप्ति होती है। चार श्रारूप्यों में श्रालम्बन का समितक्रम होता है। पहले नौ किसणों में से किसी-किसी का श्रति-क्रमण करने से ही श्राकाशानन्त्यायतन की प्राप्ति होती है। श्राकश श्रादि का श्रतिक्रमण कर विज्ञानानन्त्यायतन श्रादि की प्राप्ति होती है। श्रेष श्रधीत् इक्कीस कर्मस्थानों में समितिक्रम नहीं होता। इस प्रकार कुछ में श्रङ्ग का श्रातिक्रमण श्रीर कुछ में श्रालम्बन का श्रतिक्रमण होता है।

हन चालीस कर्मस्थानों में से केवल दस किसणों की वृद्धि करनी चाहिये। क्योंकि वितना स्थान किसण द्वारा व्याप्त होता है उतने ही श्रवकाश में दिव्य ओन से शब्द सुना वाता है, दिव्य चत्तु से रूप देखे जा सकते हैं श्रीर परिचत्त का जान हो सकता है। पर कायगता स्मृति श्रीर दस श्रशुभों की वृद्धि नहीं करनी चाहिये। क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं है। यह परिच्छित्राकार में ही उपस्थित होते हैं। इसलिए इनकी वृद्धि से कोई श्रर्थ नहीं निकलता। इनकी वृद्धि किये किना भी काम-राग का ध्वंस होता है। शेष कर्मस्थानों की भी वृद्धि नहीं

करनी चाहिये। उदाहरण के लिए जो ख्रानापान निमित्त की वृद्धि करता है, वह वातराशि की ही बृद्धि करता है श्रीर अवकाश भी परिन्छिन होता है। चार ब्रह्म-विहारों के ख्रालम्बन सल हैं। इनमें निमित्त की वृद्धि करने से सन्त-राशि की ही वृद्धि होती है श्रीर उससे कोई उपकार नहीं होता। कोई प्रतिमाग-निमित्त नहीं है जिसकी वृद्धि की जाय। ख्रारूप्य आलम्बनों में भी ख्राकाश की वृद्धि नहीं करनी चाहिये; क्योंकि किसण के ख्रपगम से ही ख्रारूप्य की प्राप्ति होती है। विज्ञान श्रीर नैवसंशानासंश्रायतन स्वभाव-धर्म हैं; इस लिए इनकी वृद्धि संभव नहीं है। श्रीक की वृद्धि इसलिए नहीं हो सकती; क्योंकि यह श्रानिमित्त है। बुद्धानुस्मृति श्रादि का ख्रालम्बन प्रतिमाग-निमित्त नहीं हैं। इसलिए इनकी वृद्धि नहीं करनी चाहिये।

दस किसण, दस श्रशुभ, श्रानापान-स्मृति, कायगतास्मृति; केवल इन बाइस कर्मस्थानों के श्रालम्बन प्रतिभाग-निमित्त होते हैं। शेव श्राठ स्मृतियाँ, श्राहार के विवय में प्रतिकृत-संशा श्रीर चतुर्धातु-व्यवस्थान, विज्ञानानन्त्यायतन, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन इन बारह कर्मस्थानों के श्रालम्बन स्वभाव-धर्म हैं। उक्त दस किसण श्रादि बाइस कर्मस्थानों के श्रालम्बन निमित्त हैं। शेव छः—चार ब्रह्म-विचार, श्राकाशानान्त्यायतन श्रीर श्राकिञ्चन्यायतन के श्रालम्बनों के संबन्ध में न यही कहा जा सकता है कि वह निमित्त हैं श्रीर न यही कहा जा सकता है कि वह स्वभाव-धर्म हैं।

विपुल्क्क, लोहितक, पुलुवक, आनापान-स्मृति, अप्किसिण, तेजकिसण, वायुकिसण श्रीर आलोकिकिसणों में सूर्यादि से जो अवभास-मण्डल आता है—इन आठ कर्मस्थानों के आलम्बन चिलत हैं; पर प्रतिभाग-निमित्त स्थिर हैं। शेष कर्मस्थानों के आलम्बन स्थिर हैं।

मनुष्यों में सब श्रालम्बनों की प्रवृत्ति होती है। देवताश्रों में दस श्रशुभ, कायगता-समृति श्रोर आहार के विषय में प्रतिकृत-पंजा इन वारह श्रालम्बनों की प्रवृत्ति नहीं होती। ब्रह्मलोक में बारह उक्त श्रालम्बन तथा श्रानापान-स्मृति की प्रवृत्ति नहीं होती। श्रुरूप-भव में चार श्रारूपों को छोड़कर किसी श्रन्य आलम्बन की प्रवृत्ति नहीं होती।

वायु-किरिया को छोड़कर बाकी नौ किरिया और दस अशुम का अहिया हिष्टि द्वारा होता है। इस का अर्थ यह है कि पहले चत्तु से बार बार देखने से निमित्त का अहिया होता है। कायगता-स्मृति के आलम्बन का अहिया हिष्टि-अविया से होता है; क्योंकि त्वक् पञ्च का अहिया हिष्टि से और शेष का अविया से होता है। आनापान-स्मृति स्पर्श से, वायु-किरिया दर्शन-स्पर्श से, शेष अठारह अवण से यहीत होते हैं। भावना के आरम्भ में योगी उपेन्ता, ब्रह्म-बिहार और चार आरूप्यों का अहिया कर सकता है।

श्राकाश-किस्य को छोड़कर शेष नौ किस्य श्रारूप्यों में हेत हैं; दश किस्या श्रिमिशा में हेत हैं, पहले तीन ब्रह्म-विहार चतुर्य ब्रह्म-विहार में हेतु हैं; नीचे का श्रारूप्य ऊपर के

 <sup>[</sup> धर्मसंग्रह ]—''पश्चभिज्ञाः विव्यचक्षुविव्यक्षोत्रं परचित्रज्ञानं पूर्वनिवासानुस्मृतिक्षं दि-श्रेति''—'धिमञ्चाः सिक ज्ञान को कहते हैं।

श्रारूप में हेतु हैं; नैवसंज्ञानासंज्ञायतन निरोध-समापत्ति में हेतु है; श्रौर सत्र कर्मस्थान सुख-विहार, विषश्यना श्रौर भव-सम्पत्ति में हेतु हैं।

रागचित पुरुष के ग्यारह कर्मस्थान—दस अशुभ श्रौर कायगता-स्मृति—श्रनुक्ल हैं; हेषचित पुरुष के श्राठ कर्मस्थान—चार ब्रह्म-विहार श्रौर चार वर्ण-किसण्—श्रनुक्ल हैं; भोह श्रौर वितर्क-चित पुरुष के लिए एक श्रानापान-स्मृति ही श्रनुक्ल हैं; अद्धाचित पुरुष के लिए पहली छुः श्रनुस्मृतियाँ, बुद्धिचित पुरुष के लिए मरण-स्मृति, उपरामानुस्मृति, चतु-धितु-व्यवस्थान श्रौर त्राहार के विषय में प्रतिकृल-संग्रा यह कर्मस्थान श्रानुक्ल हैं। रोष किसण् श्रौर चार श्राह्मप्य सब चिति के पुरुषों के लिए श्रनुक्ल हैं। किसणें में जो चुद्र है वह वितर्क-चित पुरुष के लिए श्रौर जो श्रप्रमाण हैं वह मोहचित पुरुष के श्रनुक्ल है। जिसके लिए जो कर्मस्थान श्रत्यन्त उपयुक्त है उसका उल्लेख उपर किया गया है। ऐसी कोई कुरालभावना नहीं है जिसमें रागादि का परित्याग न हो श्रौर जो अद्धादि की उपकर्श न हो।

भगवान् मेधिय-सुत्त में कहते हैं कि इन चार धर्मों की भावना करनी चाहिये—राग के नाश के लिए अशुम-भावना, व्यापाद के नाश के लिए मेत्री-भावना, वितर्क के उपच्छेद के लिए आनापान स्मृति की भावना और अहङ्कार-ममकार के समुद्धात के लिए अनित्य-संज्ञा की भावना। भगवान् ने राहुल-सुत्त में एक के लिए सात कर्मस्थानों का उपदेश किया है। इसलिए वचन मात्र में अभिनिवेश न रखकर सब जगह अभिप्राय की खोज होनी चाहिये।

दस किसणों का श्रहण कर भावना किस प्रकार की जाती है श्रीर ध्यानों का उत्पाद कैसे होता है इस पर श्रब हम विस्तार से विचार करेंगे।

# कस्मिण-निर्देश

पृथ्वी-कसिया—योगी को कल्याया-मित्र के समीप अपनी चर्या के अनुकूल किसी कर्मस्थान का ग्रह्या कर समाधि-भावना के अनुपयुक्त विहार का परित्याग कर अनुरूप विहार में वास करना चाहिये और भावना-विधान का किसी अंश में भी परित्याग न कर कर्मस्थान का आसेवन करना चाहिये।

जिस विहार में आचार्य निवास करते हों यदि वहाँ समाधि-भावना की सुविधा हो तो वहीं रहकर कर्मस्थान का संशोधन करना चाहिये। यदि असुविधा हो तो आचार्य के विहार से अधिक से अधिक एक योजन की दूरी पर निवास करना चाहिये। यदि किसी विषय में सन्देह उपस्थित हो या स्मृति-संभोध हो तो विहार का दैनिक-कृत्य संपादन कर आचार्य के समीप जाकर यहीत कर्मस्थान का संशोधन करना चाहिए। यदि एक योजन के भीतर भी कोई उपयुक्त विहार न मिले तो सब प्रकार के सन्देहों का निराकरण कर कर्मस्थान के अर्थ और अभिप्राय को भली प्रकार चिन्त में प्रतिष्ठित कर कर्मस्थान को सुविशुद्ध करना चाहिये। तदनन्तर दूर भी जाकर समाधि-भावना के अनुरूप स्थान में निवास करना चाहिये। अठारह दोषों में से किसी एक से भी समन्वागत विहार समाधि-भावना के अनुरूप नहीं होता।

सामान्यतः योगी को महाविहार, नवविहार, जीर्णविहार, राजपय-समीपवर्त्ती विहार ब्रादि में निवास नहीं करना चाहिये। महाविद्वार में नानाप्रकार के भिद्ध निवास करते हैं। श्रापस के विरोध के कारण विद्वार का दैनिक कृत्य भलीमाँति संपादित नहीं होता। जब योगी भिद्धा के लिए बाहर जाता है श्रीर यदि वह देखता है कि कोई काम करने से रह गया है, तो उसे उस काम को सर्थ करना पड़ता है। न करने से वह दोष का भागी होता है श्रीर यदि करे तो समय नष्ट होता है, विलम्ब हो जाने से उसको भिद्धा भी नहीं मिलती। यदि वह किसी एकान्त स्थान में बैंडकर समाधि की भावना करना चाहता है तो श्रामणेर श्रीर तक्ण भिद्धाशों के शोर के कारण विद्येण उपस्थित होता है।

जीर्ण विहार में श्रिमिसंस्कार का काम बराबर लगा रहता है। राजपथ के समीपवर्ती विहार में दिनरात श्रागन्त्रक श्राया करते हैं। यदि विकाल में कोई श्राया तो श्रपना शयनासन भी देना पड़ता है। इसिलए वहां कर्मस्थान का श्रवकाश नहीं मिलता। यदि विहार के समीप पुष्करिणी हुई तो वहाँ निरन्तर लोगों का जमध्र रहा करता है। कोई पानी भरने श्राता है तो कोई चीवर धोने श्रीर रंगने श्राता है। इस प्रकार निरन्तर विद्येप हुश्रा करता है। ऐसा विहार भी श्रनुपयुक्त है, जहाँ नाना प्रकार के शाक, पर्ण, फल या पूल के वृद्ध हों, वहां भी निवास नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसे स्थानों पर फल-फूलों के श्रार्थी निरन्तर श्राया जाया करते हैं, न देने पर कुपित होते हैं, कभी कभी जबरदस्ती भी करते हैं, श्रीर समभाने बुकाने पर नाराज होते हैं श्रीर उस भिद्ध को विहार से निकालने की चेष्टा करते हैं।

किसी लोक-संमत स्थान में भी निवास न करना चाहिये। क्योंकि ऐसे प्रसिद्ध स्थान में यह सममकर कि यहाँ श्राह्मत् निवास करते हैं, लोग दूर दूर से दर्शनार्थ श्राया करते हैं। इससे विद्येप होता है। जो विहार नगर के समीप हो वह भी श्रानुरूप नहीं है, क्योंकि वहाँ निवास करने से कामगुणोपसंहित हीन शब्द कर्णागोचर होते रहते हैं श्रीर श्रंसदश श्रावम्बन दृष्टिपथ में श्रापतित होते हैं। जिस विहार में वृद्ध होते हैं, वहां काष्ट्रहारक लकड़ी काटने श्राते हैं; जिससे ध्यान में विद्येप होता है। जिस विहार के चारों श्रोर खेत हों वहाँ भी निवास न करना चाहिये। क्योंकि विहार के मध्य में किसान खिलाहान बनाते हैं, धान पीटते हैं श्रीर तरह तरह के विद्या उपस्थित करते हैं। जिस विहार में बड़ी जायदाद लगी हो वहाँ भी विद्येप हुआ करता है। लोग तरह तरह की शिकायतें लाते हैं श्रीर समय समय पर राजद्वार पर जाना पड़ता है। जिस विहार में ऐसे भिद्ध निवास करते हों जिनके विचार परस्पर न मिलते हों और जो एक दूसरे के प्रति वैरमाव रखते हों वहाँ सदा विष्न उपस्थित रहता है, वहाँ भी नहीं रहना चाहिये।

योगी को दोपों से युक्त विहारों का परित्याग कर ऐसे विहार में निवास करना चाहिये जो भिचाप्राम से न बहुत दूर हो, न बहुत समीप; जहाँ आने-जाने की सुविधा हो, जहां दिन्न में लोगों का संघट्ट न हो, जहां रात्रि में बहुत शब्द न हो और जहां हवा, भूग, मच्छुक खटमल और साँग आदि रेंगनेवाले जानवरों की बाधा न हो; ऐसे विहार में सूत्र और विनय के जानने वाले भिन्नु निवास करते हैं। योगी उनसे प्रश्न करता है और वह उसके सन्देहों को दूर करते हैं।

श्रमुरूप विहार में निवास करते हुए योगी को पहले चुद्र श्रन्तरायों का उपन्छेद करना चाहिये। अर्थात् यदि चीवर मेला हो तो उसे फिर से रंगवाना चाहिये, यदि पात्र मेला हो तो उसे शुद्ध करना चाहिये, यदि केश श्रीर नख वड़ गए हों तो उनको कटवाना चाहिये श्रीर यदि चीवर जीर्ण हो गया हो तो उसको सिलवाना चाहिये। इस प्रकार चुद्ध श्रन्तरायों का उपन्छेद करना चाहिये।

भोजन के उपरान्त थोड़ा विश्राम कर एकान्त स्थान में पर्यक्क्ष्यद्व हो सुखपूर्वक बैटकर प्राकृतिक श्रथवा कृत्रिम पृथ्वी-मएडल में भावना-ज्ञान द्वारा पृथ्वी-निमित्त का ग्रहण करना चाहिये; श्रथीत् पृथ्वी-मएडल की श्रोर वार वार देखकर चत्तु निमीलन के द्वारा पृथ्वी-निमित्त को मन में श्रच्छी तरह धारण करना चाहिये, जिसमें पुनरवलोकन के च्लण में ही वह निमित्त उपस्थित हो जाय।

जो पुर्यवान् है श्रीर जिसने पूर्वजन्म में श्रमण्-धर्म का पालन करते हुए पृथ्वी-किसिश् नामक कर्मस्थान की भावना कर ध्यानों का उत्पाद किया है; उसके लिए कृत्रिम पृथ्वी-मएडल के उत्पादन की श्रावश्यकता नहीं है। वह खलमएडलादिक प्राकृतिक पृथ्वी-मएडल में ही निमित्त का ग्रह्ण कर लेता है। पर जिसको ऐसा श्रिधकार प्राप्त नहीं है, उसे चार किसिश् दोधों का परिहार करते हुए कृत्रिम पृथ्वी-मएडल बनाना चाहिये। नील, पीत, लोहित, श्रीर श्रवदात (श्वेत) के संसर्गवश पृथ्वी-किसिश् में दोध प्राप्त हो जाते हैं। नीलादि वर्ण दस किसिशों में परिगणित हैं। इनके संसर्ग से शुद्ध पृथ्वी-किसिश् का उत्पाद नहीं होता। इसीलिए इन वर्णों की मृत्तिका का परित्याग बताया गया है। श्रतः पृथ्वी-मएडल बनाते समय नीलादि वर्ण की मृत्तिका का ग्रह्ण न कर गङ्का नदी की श्रक्श वर्ण की मृत्तिका काम में लानी चाहिये।

विहार में वहाँ श्रामणेर श्रादि श्राते-वाते हों वहाँ मण्डल न बनाना चाहिये। विहार के प्रत्यन्त में, प्रच्छन स्थान में, गुहा या पर्णशाला में, प्रथ्नी-मण्डल बनाना चाहिये। यह मण्डल दो प्रकार का होता है—१. चल (पालि: संहारिमं = चलनयोग्यम्) श्रोर २. श्रचल (पालि: तत्रहकं)। चार दण्डों में कपड़ा, चमड़ा या चटाई बांधकर उसमें साफ की हुई मिट्टी का नियत प्रमाण का वृत्त (वर्तुल) लीप देने से चल-मण्डल बनता है। भावना के समय यह भूमि पर फैला दिया जाता है। पद्मकर्णिका के श्राकार में स्थाला गाइकर लताओं से उसे विधित कर देने से श्रचल-मण्डल बनता है। यदि श्रकण वर्ण की मृत्तिका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो सके तो श्राधोभाग में दूसरे तरह की मिट्टी डालकर उपर के हिस्से में सुपरिशुद्ध श्रकण वर्ण की मृत्तिका का एक बालिश्त चार श्रक्तुल के विस्तार का कृत बनाना चाहिये।

प्रमाण के संबन्ध में कहा गया है कि वृत्त शूर्पमात्र हो अथवा शरावमात्र । कुछ लोगों के मत में इन दोनों का सम-प्रमाण है, पर कुछ का कहना है कि शराव ( = प्याला ) एक बालिश्त चार अञ्जुल का होता है और शूर्प का प्रमाण इससे अधिक है । इनके मत में वृत्त को शराव से कम श्रीर शर्ए से श्रिधिक प्रमाण का न होना चाहियें। इस वृत्त को पत्थर से प्रिसकर भेरि-तल के सहरा सम करना चाहिये। स्थान साफ कर श्रीर स्नान कर मण्डल से दाई हाथ के फासले पर एक बालिश्त चार श्रिक्कुल के चे पैरोंवाले पीढ़े पर बैठना चाहिये। इससे श्रिधिक फासले पर बैठने से मण्डल नहीं दिखलाई देगा श्रीर यदि इससे नजदीक बैठा जाय तो मण्डल के दोष देखने में आवेंगे। यदि उक्त प्रमाण से श्रिधिक केंचे श्रासन पर बैठा जाय तो गरदन भुकाकर देखना पड़ेगा श्रीर यदि इससे भी नीचे श्रासन पर बैठा जाय तो गरदन भुकाकर देखना पड़ेगा श्रीर यदि इससे भी नीचे श्रासन पर बैठा जाय तो घटने दर्द करने लगेंगे। इसलिए उक्त प्रकार के श्रासन पर ही बैठना चाहिये।

काम का दोष देखकर श्रीर ध्यान के लाभ को ही सब दुः लों के श्रातिक्रमण का उपाय निश्चित कर नैष्क्रम्य के लिए प्रीति उत्पन्न करनी चाहिये। बुद्ध, प्रत्येकबुद्ध श्रीर श्रायंश्रावकों ने इसी मार्ग का श्रनुसरण किया है। मैं भी इसी मार्ग का श्रनुमामी हो एकान्त-सेवन के सुख का आस्वाद करूँगा, ऐसा विचार कर उसे योग-साधन के लिए उत्साह पैदा करना चाहिये। श्रीर सम श्राकार से चतु का उन्मीलन कर निमित्त-ग्रहण (पालि = उयाहनिमिर्च ) की भावना करनी चाहिये। जिस प्रकार श्रातिस्दम श्रीर श्रातिमास्वर रूप के ध्यान से श्रांखें थक जाती हैं उसी प्रकार श्राति उन्मीलन से श्रांखें थक जाती हैं श्रीर मण्डल का रूप भी श्रत्यन्त प्रकट हो जाता है श्र्यात् उसके स्वभाव का श्रत्यन्त श्राविभीव होता है; तथा उसके वर्ण श्रीर लच्चण श्राधिक स्पष्ट हो जाते हैं श्रीर इस प्रकार निमित्त का ग्रहण नहीं होता। मन्द उन्मीलन से मण्डल का रूप दिखाई नहीं देता श्रीर दर्शन के कार्य में चित्त का व्यापार मन्द हो जाता है; इसलिए निमित्त का ग्रहण नहीं होता। श्रतः सम श्राकार से ही चत्तु का उन्मीलन करना चाहिये।

पृथ्वी-कसिया के अरुपा वर्ण का चिन्तन और पृथ्वी-धातु के लच्चण का प्रहण न करना चाहिये। यद्यपि वर्ण का चिन्तन मना है तथापि पृथ्वी-धातु की उत्सन्नतावश वर्ण सहित पृथ्वी की भावना एक प्रजित के रूप में करनी चाहिये। इस प्रकार प्रजितमात्र में चित्त की प्रतिष्ठा करनी चाहिये। लोक में संभार सहित पृथ्वी को 'पृथ्वी' कहते हैं। पृथ्वी, मही, मेदिनी, भूमि, वसुषा, वसुन्वरा आदि पृथ्वी के नामों में से चो नाम योगी को पसन्द हो, उस नाम का उचारण

१. सुप्पसरावानि समप्पमाणानि इिष्कृतानि, केचि पन वदन्ति—सरावमत्तं विदर्शिः चतुरकुलं होति, सुप्पमर्शं ततो अधिकप्पमाणन्ति । किसिमं कसिणमण्डलं हेट्टिम-पिश्च्छेदेन सरावमत्तं उपिरमपिश्च्छेदेन सुप्पमत्तं, न ततो अधो उद्ध वाति परितप्प-माणाभेदसंगहण्यः ''सुप्पमत्ते वा सरावमत्ते था'' ति बुत्तन्ति । यथोपिट्टिते आरमणे पृकंगुळमत्तिम् बिद्धतं अप्पमाणमेवाति । बुत्तो वायमत्थो केचि पन छुत्तमस्विम् किरिण्मण्डलं कातब्बन्ति वदन्ति । [परमध्यमञ्जूसा टीका ]

२. यदा पन तं निमित्तं चिरोन समुगाहितं होति, चक्खुना पस्सन्तस्तेव मनोद्वारस्त आपाधमागतं, तदा तमेव आरम्मग्रं उग्गहनिमित्तं नाम । साच मावना समाधियति । [ श्रभिश्रममध्यसंगहो, ३।१७ ]

करना चाहिये। पर पृथ्वी नाम ही प्रसिद्ध है, इसलिए पृथ्वी नाम का ही उच्चारण कर भावना करनी श्रच्छी है। कभी श्रांख खोलकर, कभी श्रांख मूँदकर, निमित्त का ध्यान करना चाहिये। जब तक निमित्त का उत्पाद नहीं होता तब तक इसी प्रकार भावना करनी चाहिये। जब भावना-वश श्रांखें मूँदने पर उसी तरह जैसा श्रांखें खोलने पर निमित्त का दर्शन हो, तब समभना चाहिये कि निमित्त का उत्पाद हुश्रा है। निमित्तोत्पाद के बाद उस स्थान पर न बैठना चाहिये। श्रपने निवास-स्थान में बैठकर भावना करनी चाहिये। यदि किसी श्रनुपयुक्त कारण-वश इस तक्ण समाधि का नाश हो जाय तो शीघ उस स्थान पर जाकर निमित्त का प्रहण कर श्रपने वास-स्थान पर लौट श्राना चाहिये श्रीर बहुलता के साथ इस भावना का श्रासेवन श्रीर बार बार चित्त में निमित्त की प्रतिष्ठा करनी चाहिये। ऐसा करने से कमपूर्वक नीवरण श्रयीत् श्रन्तरायों का नाश और क्लेशों का उपशम होता है।

भावना-क्रम से जब श्रद्धा ग्रादि इन्द्रियाँ मुविशद श्रीर तीच्ए हो जाती हैं तब कामादि दोष का लोप होता है श्रीर उपन्वार-समाधि में चित्त समाहित हो प्रतिभाग-निमित्त का प्राहुर्भीव होता है। प्रतिभाग-निमित्त, उद्ग्रह-निमित्त (पालि = उग्गहनिमित्त) में से कई गुना श्रिषक सुपरिशुद्ध होता है। उद्ग्रह-निमित्त में किसए-दोप (जैसे उंगली की छाप) दिखलाई पड़ते हैं, पर प्रतिभाग-निमित्त भास्वर श्रीर स्वच्छ होकर निकलता है। प्रतिभाग-निमित्त कर्ण श्रीर श्राकार (संस्थान) से रहित होता है। यह चतु द्वारा श्रेय नहीं है, यह स्थूल पदार्थ नहीं है श्रीर श्रानित्यता श्रादि लच्न्णों से श्रिङ्कित नहीं है। केवल समाधि-लाभी को यह उपस्थित होता है श्रीर भावना-संज्ञा से इसका उत्पाद होता है। इसकी उत्पत्ति के

इन्द्रिय पाँच हैं—समाधि, बीर्य, श्रद्धा, प्रज्ञा, स्मृति । क्लेश के उपशम में इनका माधि-पत्य होने के कारण इनकी इन्द्रिय संज्ञा है ।

वास्तव में २२ इन्द्रियाँ हैं। इनमें से पाँच का यह संग्रह प्रसिद्ध है — "श्रद्धावीर्य-स्पृतिसप्ताधिप्रज्ञापूर्वकमितरेषाम्" [योगसूत्र १।२०]। विश्वद्धिमार्ग में इन पाँच इन्द्रियों का कृत्य इस प्रकार दिखाया गया है — "सद्धादीनं पटिपक्खामिभवनं सम्पयुत्त-धन्मानञ्ज पस्तवाकारादिभावसम्पापनं" [पृ० ४६३]।

<sup>&#</sup>x27;श्रह्मा' 'चित्त के सम्प्रसाद' की कहते हैं; 'बीर्य' का अर्थ 'उरसाह' है अनुभूत-विषय के जसम्प्रसोध की 'स्पृति' कहते हैं; 'समाधि' चित्त की एकाप्रता की कहते हैं और 'प्रज्ञा' उसे कहते हैं जिसके द्वारा यथाभृत वस्तु का ज्ञान होता है।

२. तथा समाहितस्य पनेतस्य वतो पदं तिस्म उगाइनिमित्ते पिरकम्मसमाधिना भावनमनु-युजन्तस्य यदा तप्पष्टिभागं वत्थुधस्मिविमुश्चितं पित्तसंखातं भावनाभयमारम्मणं चित्ते संनिसित्तं समिधितं होति, तदा तं पिटमागिनिमित्तं समुप्पन्नं ति पतुच्चित । ततो पट्टाय पिडदन्धविप्पद्दीना कामावचर-समाधि-संखात-उपचारमावनानिप्पता नाम होति ।

<sup>[</sup> अभिधम्मत्थसंगद्दो ३।३८ ]।

समय से ही अन्तरायों का नाश श्रीर क्लेशों का उपशम होता है तथा चित्त उपचार-समाधि । द्वारा समाहित होता है।

प्रतिभाग-निमित्त का उत्पाद श्रांत दुष्कर है। इस निमित्त की रत्ता बड़े प्रयक्ष के साथ करनी चाहिये। क्योंकि ध्यान का यही श्रालम्बन है। निमित्त के विनष्ट होने से लब्ध-ध्यान भी नष्ट हो जाता है। उपचार-समाधि के बजवान होने से ध्यान के श्राधिगम की श्रावस्था श्र्र्यात् श्र्र्यप्ता-समाधि उत्पन्न होती है। उस श्रावस्था में ध्यान के श्राङ्गों का प्रादुर्मीव होता है। उपयुक्त के श्रासेवन श्रीर श्रावप्रयुक्त के पित्याग से निमित्त की रत्ता श्रीर श्राप्त्रणा समाधि का लाभ होता है। जिस श्रावास में निमित्त उत्पन्न श्रीर स्थिर होता है, जहाँ स्पृति का सम्प्रमोप नहीं होता श्रीर चित्त एकाग्र होता है; उसी श्रावास में योगी को निवास करना चाहिये। जो गोचर, ग्राम, आवास के समीप हो श्रीर जहाँ भिन्ना सुजम हो वही उपयुक्त है। योगी के लिए लौकिक-कथा श्रानुपयुक्त है। इससे निमित्त का लोप होता है। योगी को ऐसे पुक्त का संग न करना चाहिये जो लौकिक-कथा कहे; क्योंकि इससे समाधि में बाधा उपस्थित होती है श्रीर जो प्राप्त किया है वह भी खो जाता है। उपयुक्त भोजन, श्रानु श्रीर ईर्यापय (च वृत्ति) का श्रासेवन करना चाहिये, ऐसा करने से तथा वहुलता के साथ निमित्त का श्रासेवन करने से शीघ्र ही-श्रपंत्रा-समाधि का लाभ होता है। पर यदि इस विधि से भी श्रपंत्रा का उत्पाद न हो तो निम्नलिखित दश प्रकार से श्रपंत्रा में कुशलता प्राप्त होती है:—

### १. शरीर तथा चीवर स्नादि की शुद्धता से।

यदि केश-नख बढ़े हों, शरीर से दुर्गन्व ब्राती हो, चीवर जीएँ तथा क्लिष्ट श्रीर ब्रासन मैला हो तो चित्त तथा चैतसिक-धर्म भी ब्रपरिशुद्ध होते हैं; ज्ञान भी ब्रपरिशुद्ध होता है, समाधि-भावना दुर्वल श्रीर चीए हो जाती है; कर्मस्थान भी प्रगुए भाव को नहीं प्राप्त होता श्रीर इस प्रकार श्रङ्कों का प्रादुर्भाव नहीं होता। इसलिए शरीर तथा चीवर आदि को विशद तथा परिशुद्ध रखना चाहिये जिसमें चित्त सखी हो श्रीर एकाग्र हो।

#### २. श्रद्धादि इन्द्रियों के समभाव प्रतिपादन से ।

श्रद्धादि इन्द्रियों में से (श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा) यदि कोई एक इन्द्रिय बलवान् हो तो इतर इन्द्रियाँ श्रपने कृत्य में श्रसमर्थ हो जाती हैं। जिसमें श्रद्धा का श्राधिक्य होता है श्रीर जिसकी प्रज्ञा मन्द होती है, वह श्रवस्तु में श्रद्धा करता है; जिसकी प्रज्ञा बलवती होती है श्रीर श्रद्धा मन्द होती है वह शाठता का पद्धा महत्या करता है श्रीर उसका चित्त शुष्क तर्क से विद्धात होता है। श्रद्धा श्रीर प्रज्ञा का श्रन्योन्यविरह श्रनर्थावह है। इसिलिये इन दोनों इन्द्रियों का सममाव इष्ट है। दोनों की समता से ही श्रप्रीया होती है। इसी प्रकार बीर्य

१. जिमिश्यम्कोश [=1२२] में इसे 'सामन्तक' कहा है। यह ध्यान का पूर्वांग है। अपैया-समाधि को मौक-ध्यान कहते हैं। प्रत्येक मौक-ध्यान का पूक एक सामन्तक होता है, मौक-ध्यान बाठ हैं—चार रूप, चार आरूप्य। "एवं मौक-समापत्तिव्रव्यमग्रविधं श्रिधा" [जिमि० =14]।

श्रीर समाधि का भी समभाय इष्ट है । समाधि यदि प्रवल हो श्रीर वीर्य मन्द हो तो श्रालस्य श्राभिभूत करता है; क्योंकि समाधि श्रालस्य-पान्तिक है । यदि वीर्य प्रयत्त हो श्रीर समाधि मन्द हो तो चित्त की श्रान्तता या विन्तेन ग्रामिभृत करता है; क्योंकि वीर्य विन्तेन-पान्तिक है । किसी एक इन्द्रिय की सातिशय प्रवृत्ति होने से श्रान्य इन्द्रियों का व्यापार मन्द हो जाता है । इसलिए श्रापंगा की सिद्धि के लिए, इन्द्रियों की एकरसता श्रामीष्ट है । किन्तु श्रामथ-यानिक को बलवती श्रद्धा भी चाहिये । विना श्रद्धा के अर्पणा का लाभ नहीं हो सकता । यदि वह यह सोचे कि केवल पृथ्वी-पृथ्वी इस प्रकार चिन्तन करने से कैसे ध्यान की उत्पत्ति होगी तो श्रापंणा-समाधि का लाभ नहीं हो सकता । उसको भगवान् बुद्ध की बताई हुई विधि की सफलता पर विश्वास होना चाहिये । बलवती स्मृति तो सर्वत्र श्रामीष्ट है क्योंकि चित्त स्मृति-परायण है श्रीर इसलिए, विना स्मृति के चित्त का निग्रह नहीं होता ।

रे. निमित्त कीशल से अर्थात् लब्ध-निमित्त की रत्ता में कुशल और दत्त होने से ।

४. जिस समय चित्त का प्रव्रह (=उत्थान) करना हो उस समय चित्त का प्रव्रह करने से।

जिस समय वीर्य, प्रामी इश्रादि की अति शिथिलता से भावना-चित्त सङ्कुचित होता है, उस समय प्रश्निष्य (=काय ग्रीर चित्त की शान्ति), समाधि और उपेदा इन बोध्यक्षां की भावना उपयुक्त नहीं है; क्योंकि इनसे सङ्कुचित चित्त का उत्थान नहीं होता। बिस समय चित्त संकुचित हो उस समय धर्म-विचय (=प्रशा), वीर्य (= उत्साह ) और प्रीति इन बोध्यक्षों की भावना करनी चाहिये। इनसे मन्द-चित्त का उत्थान होता है। कुशल (= प्रथ्य) ग्रीर श्रव्युशल (= ग्रपुष्य) के स्वभाव तथा सामान्य लच्च्यों के यथार्य अवयोध से धर्मविचय की भावना होती है। श्रालस्य के परित्याग से श्रम्यासवश कुशल-क्रिया का आरम्म, वीर्य-सञ्चय और प्रतिपद्म धर्मों के विध्वंसन की पटुता प्राप्त होती है। प्रीतिसम्प्रयुक्त धर्मों का निरन्तर चिन्तन करने से प्रीति का उत्थाद श्रीर वृद्धि होती है।

परिप्रश्न, शरीरादि की शुद्धता, शिन्द्रय-समभाव-करण, मन्दशुद्धिवालों के परिवर्जन, प्रश्नावान् के श्रासेवन, श्कन्य, श्रायतन, धातु, चार श्रार्थसत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद श्रादि गम्भीर श्रानकथा की प्रत्यवेद्या तथा प्रश्नापरायणता से धर्मविचय का उत्पाद होता है।

दुर्गति आदि दुःखावस्था की भीषणता का विचार करने से, इस विचार से कि लौकिक अथवा लोकोत्तर बो कुछ विशेषता है उसकी प्रीति वीर्य के अथीन है, इस विचार से कि आलसी पुरुप बुद्ध, प्रत्येकबुद्ध, महाश्रावकों के मार्ग का अनुगामी नहीं हो सकता, शास्ता के महत्त्व का चिन्तन करने से (शास्ता ने हमारे साथ बहुत उपकार किया है, शास्ता के शासन का अतिक्रमण नहीं हो सकता, वीर्यारम्भ (= दुरालोत्साह) की शास्ता ने प्रशंसा

बोधि के सात अङ्ग हैं—१ स्मृति, २ घर्मविचय, ६ वीर्य, ४ प्रीति, ४ प्रश्रिक्त,
 ६ समाधि कीर ७ उऐका ।

की है ), धर्मदाय के महत्त्व कां चिन्तन करने से ( मुक्ते धर्म का दायाद होना चाहिये, आलसी पुरुप धर्म का दायाद नहीं हो सकता ), आलोक-संज्ञा के चिन्तन से, ईर्यापथ के परिवर्तन श्रीर खुली जगह में रहने से, श्रालस्य श्रीर श्रकर्मण्यता का परित्याग करने से, श्रालसियों के परिवर्जन श्रीर वीर्यवान् के श्रासेवन से, व्यायाम ( = उद्योग ) के चिन्तन से तथा वीर्यपरायण होने से वीर्य का उत्पाद होता है।

बुद्ध, धर्म, सङ्घ, शील, त्याग, (=दान) देवता श्रीर उपशम के निरन्तर स्मरण से, बुद्धादि में जो स्नेह श्रीर प्रसाद नहीं रखता उसके परिवर्जन तथा बुद्ध में जो स्निम्ध है उसके श्रासेवन से, सम्प्रसादनीय-सुत्तन्त के चिन्तन तथा प्रीति-परायण होने से प्रीति का उत्पाद होता है।

भू. जिस समय चित्त का निग्रह करना हो, उस समय चित्त का निग्रह करने से । जिस समय वीर्य, संवेग (=वैराग्य), प्रामोध के श्रातिरेक से चित्त उद्धत श्रीर श्रन-

विश्वित होता है उस समय धर्मिवचय, वीर्य श्रीर प्रीति की भावना श्रनुपयुक्त है; क्योंकि इनसे उद्धत-चित्त का समाधान नहीं हो सकता। ऐसे समय प्रश्रव्धि, समाधि श्रीर उपेन्द्रा इन बोध्यक्तों की भावना करनी चाहिये।

काय श्रीर चित्त की शान्ति का निरन्तर चिन्तन करने से प्रश्नविष्ठ की भावना, शमथ श्रीर श्रव्यव्यता का निरन्तर चिन्तन करने से समाधि की भावना श्रीर उपेचा-सम्प्रयुक्त धर्मों का निरन्तर चिन्तन करने से उपेचा की भावना होती है।

प्रणति-मोजन, श्रन्छी ऋतु, उपयुक्त ईवीपथ के श्रासेवन से, उदासीन वृत्ति से, क्रीधी पुरुष के परित्याग श्रीर शान्त-चित्त पुरुष के श्रासेवन से तथा प्रश्रव्धि-परायण होने से प्रश्रव्धि का उत्पाद होता है।

शरीरादि की शुद्धता से, निमित्त कुशलता से, इन्द्रिय-सममाव-करण से, समय समय पर चित्त का प्रमह (-लीन चित्त का उत्थान) श्रीर निम्रह (उद्धत चित्त का समाधान) करने से, श्रद्धा श्रीर संवेग (=वैराय्य) द्वारा उपशम-सुल-रहित चित्त का संतर्पण करने से प्रमह-निम्रह-सन्तर्पण के विषय में सम्यक्-प्रवृत्त भावना-चित्त की विरक्तता से, श्रसमाहित पुरुष के परित्याग श्रीर समाहित पुरुष के श्रासेवन से, ध्यानों की भावना, उत्पाद, श्रिषण्ठान (=श्रविर्यति) व्युत्थान, संक्रोश श्रीर व्यवदान (=विशुद्धता) के चिन्तन से तथा समाधि-परायण होने से समाधि का उत्पाद होता है।

जीवों श्रीर संस्कारों के प्रति उपेन्ना-भाव, ऐसे लोगों का परित्याग जिनको जीव श्रीर संस्कार प्रिय हैं, ऐसे लोगों का श्रासेयन जो जीव श्रीर संस्कारों के प्रति उपेन्ना-भाव रखते हैं, तथा उपेन्ना-परायणता से उपेन्ना का उत्पाद करते हैं।

इ. जिस समय चित्त का सम्प्रहर्षण (=सन्तर्पण ) करना चाहिये उस समय चित्त के सम्प्रहर्षण से ।

१. दीवनिकाय, ३।६६।११६; इस सूत्र में बुदादिकों का गुण-परदीपन है।

जब प्रजा-व्यापार के अल्पभाव के कारण या उपशाम-सुख के अलाभ के कारण चित्त का तर्पण नहीं होता तब आठ संत्रेगों द्वारा संत्रेग उत्पन्न करना चाहिये। जन्म, जरा, व्याधि, मरण, अपाय दुःख, अतीत में जिस दुःख का मूल हो, अनागत में जिस दुःख का मूल हो और वर्तमान में आहारपर्येपण का दुःख—यह आठ संत्रेग-वस्तु हैं। बुद्ध, धर्म और संघ के गुणों के अनुस्मरण से चित्त का सम्प्रसाद होता है।

७. जिस समय चित्त का उपेदा भाव होना चाहिये उस समय चित्त की उदासीन-वृत्ति से।

जब भावना करते हुए योगी के चित्त का व्यापार मन्द नहीं होता, चित्त का विचेष नहीं होता, चित्त को उपशम मुख का लाम होता है, श्रालम्बन में चित्त की सम-प्रवृत्ति होती है श्रीर शमय के मार्ग में चित्त का श्रारोहण होता है; तब प्रग्रह, निग्रह श्रीर सम्प्रहर्पण के विषय में चित्त की उदासीन वृत्ति होती है।

द. ऐसे लोंगों के परित्याग से जो श्रानेक कार्यों में व्याप्टत रहते हैं, जिनका हृदय विचित्त है श्रीर जो ध्यान के मार्ग में कभी प्रवृत्त नहीं हुए हैं।

६. समाधि-लाभी पुरुषों के आसेवन से ।

१०. समाधि-परायण होने से ।

उक्त दश प्रकार से ऋपेंगा में कुशलता प्राप्त की बाती है।

श्रालस्य श्रौर चित्त-विद्येष का निवारण कर जो योगी सम-प्रयोग से मावना-चित्त को प्रतिमाग-निमित्त में स्थित करता है वह श्रपीणा-समाधि का लाभ करता है। चित्त के लीन श्रौर उद्धत भावों का परित्याग कर निमित्त की श्रोर चित्त को प्रवृत्त करना चाहिये।

जब योगी चित्त को निमित्त की श्रोर प्रेरित करता है तब चित्त-द्वार भावना के बल से उपस्थित उसी पृथ्वी-मयडल-रूपी श्रालम्बन को अपनी श्रोर श्राकृष्ट करता है। उस समय उस श्रालम्बन में चार या पाँच चेतनायें (पालि : जबनं ) उत्रत्न होती हैं। इनमें से श्रान्तिम रूपावचर-भूमि की है; शेष तीन या चार चेतनायें काम-धातु की हैं। प्राकृतिक चित्त की श्रापेचा इन तीन या चार चेतनाश्रों के वितर्क, विचार, प्रीति, सुख श्रौर एकाप्रता श्रादि भावना के बल से पटुतर होते हैं। इन्हें 'परिकर्म' (पालिरूप: परिकम्म) कहते हैं। क्योंकि ये चेतनायें श्रपंणा की प्रति-संस्कारक हैं। श्रपंणा के समीपवर्ती होने से इन्हें 'उपचार' भी कहते हैं। श्रपंणा के श्रनुलोम होने से इनकी 'श्रानुलोम' संजा भी है। तीसरी या चौथी चेतना

जावसीति जावनम् । वीथि-चित्त के १४ कृत्यों के संग्रह में इसका बारहवाँ स्थान है ।
किश्वसंग्रहे किश्वानि नाम परिसम्बि-भवंगावरजन-द्स्सन-सवन-प्रायन-सायन-फुसमसंपरिष्णुण्-संतीरया-घोट्टपन-जवन-तदारम्मया-चुतिवसेन चुइस्रविधानि भवन्ति ।

 ज्ञानिक्ष्मस्थसंग्रहो, ३।१ ]

१. श्रूमियाँ चार हैं — जपाय-मूमि, काम-सुगति-मूमि, रूपावयर-सूमि, और संरूपायचर-मूमि।

गोत्रभू कहलाती है। यह चेतना (=जनन ) काम-तृष्णा के विषयों के विशेष रूप श्रीर श्रनुत्तरधर्मों के साम्परायिक रूप की सीमा पर स्थित है। इस प्रकार में ये सब संज्ञायें सामान्य रूप से सब जननें की हैं। यदि विशेषता के साथ कहा जाय तो पहला जयन 'परिकर्म', दूसरा 'उपचार', तीसरा 'श्रनुलोम', चौथा 'गोत्रभू', या पहला 'उपचार', तूसरा 'श्रनुलोम', तीसरा 'गोत्रभू', श्रीर चौथा या पाँचवाँ 'श्रपेणा' हैं। जिसकी बुद्धि प्रखर है उसकी चौथे जयन में श्रपेणा की सिद्धि होती है; पर जिसकी बुद्धि मन्द है, उसकी पाँचवें जयन में श्रपेणा की सिद्धि होती है। तत्पश्रात् चेतना मवाङ्ग में श्रवतीर्ण होती है। श्रपेणा का कालपरिच्छेद एक चित्त-त्रण हे, तदनन्तर भवाङ्ग में पात होता है। पीछे भवाङ्ग का उपच्छेद कर ध्यान की प्रत्यवेत्र। के लिए चित्तावर्जन होता है; तसश्रात् ध्यान की परीचा होती है।

काम और अकुराल के पित्याग से ही प्रथम ध्यान का लाभ होता है, यह प्रथम ध्यान के प्रतिपत्त हैं। प्रथम ध्यान में विशेष कर काम-धात का ग्रातिक्रमण होता है। काम से 'वस्तु-काम' का आश्य है। जो वस्तु ( जैसे, प्रिय-मनोरम-रूप ) काम का उद्दीपन करे वह वन्तुकाम है, किसी वस्तु के लिए अभिलाय, राग तथा लोभ के प्रभेद 'क्लेशकाम' कहलाते हैं। अकुराल से क्लेशकाम तथा अन्य अकुराल का आश्य है। काम के परित्याग से काय-धिवेक और अकुराल के विवर्णन से चित्त-विवेक स्चित्त होता है। पहले से तृष्णा आदि क्लेश के विषय का परित्याग और दूसरे से क्लेश का परित्याग स्चित होता है। पहले से काम-सुख का परित्याग और दूसरे से ध्यान-सुख का परिग्रह प्रकाशित होता है। पहले से चपल भाव के

जपाय (= शुर्गति )-भूमि चतुर्विध है--निरथ (= नरक ), तिर्थक्-योगि, प्रेतविषय, असुरकाय ।

काम-सुगति-भूमि ससविध है — मनुष्य, छः देवलोक (चातुर्शाहाराजिक, त्रयसिंश, याम, तुषित, निर्माण-रति, परनिर्मित-वशवर्षी)। स्रपायभूमि सौर काम-सुगत-भूमि मिलकर कामावचर-भूमि (=कामधातु) कहलाते हैं। इस प्रकार ग्यारह खोक काम-धातु के सम्वर्णत हैं।

काम-धातु के उपर रूपधातु है। रूप-धातु में सोछह स्थान हैं। पहले ध्यान में ब्रह्म-पारिषण, ब्रह्म-पुरोहित और महाब्रह्मा; दूसरे ध्यान में परीत्ताम, अप्रसाणाय, और आमस्वरय; तीसरे ध्यान में परीत्त-श्रुम, अप्रमाण-श्रुम और श्रुमकृत्तन, चौथे ध्यान में बृहत्फल, असंज्ञि-सत्व, श्रुद्धावास (श्रुद्धावास पाँच हैं—श्रविह, अतप्प, सुदर्श, सुदर्श, अक्रनिष्ठ) हैं।

मरूप-भूमि चार हैं---आकाशानस्यायतन-भूमि, विज्ञानानस्यायतन-भूमि, आकिश्चन्या-यतन-भूमि श्रीर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन-भूमि ।

रूपावचर कुशक केवल मानसिक कर्म है। यह भावना-मय, अपैया-प्राप्त, और ध्यान के बड़ों के भेद से पाँच प्रकार का है।

हेत का परित्याग श्रीर दूसरे से श्रविद्या का परित्याग; पहले से प्रयोग-शुद्धि (प्राणातिपातादि अशुद्ध प्रयोग का परित्याग ) श्रीर दूसरे से अध्याशय की शुद्धि सूचित होती है।

यद्यपि श्रकुराल धर्मों में दृष्टि, मान श्रादि पाप भी संग्रहीत हैं, तथापि यहाँ केवल उन्हीं श्रकुराल धर्मों से तात्पर्य है जो ध्यान के श्रङ्कों के विरोधी हैं। यहाँ श्रकुराल धर्मों से पाँच नीवरणों से ही श्राश्य है। ध्यान के श्रङ्क इनके प्रतिपत्त हैं श्रीर इनका विघात करते हैं। समाधि कामच्छन्द (= अभिजान, लोम, तृष्णा) का प्रतिपत्त है, प्रीति व्यापाद (= हिंसा ) का प्रतिपत्त है, वितर्क का स्थान-( श्रालस्य-श्रकर्मण्यता ) प्रतिपत्त है; सुख का श्रीद्धत्य-कौकृत्य ( = श्रनवस्थितता, खेद ) श्रीर विचार का विचिकत्सा प्रतिपत्त है, इस प्रकार काम, विवेक से कामच्छन्द का विष्करमन श्रीर श्रकुराल धर्मों के विवेक से रोज चार नीवरणों का विष्करमन होता है। पहले से लोभ ( श्रकुराल-मूल ) श्रीर दूसरे से द्वेप-मोह, पहले से तृष्णा तथा तत्सम्प्रयुक्त श्रदस्था, दूसरे से श्रविद्या तथा तत्सम्प्रयुक्त श्रवस्था का परित्याग स्चित होता है।

यह पाँच नीवरण प्रथम-ध्यान के प्रहाण-अङ्ग हैं। जब तक इनका विष्कम्भन नहीं होता तब तक ध्यान का उत्पाद नहीं होता। ध्यान के च्या में अन्य अकुशाल बभा का भी प्रहाण होता है; तथापि पूर्वोक्त नीवरण ध्यान में विशेष रूप से अन्तराय उपस्थित करते हैं। इन पाँच नीवरणों का परित्याग कर प्रथम ध्यान वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, श्रीर समाधि इन पाँच श्रङ्कों से समन्वागत होता है।

श्रालम्बन के विषय में यह कल्पना कि यह ऐसा है 'वितर्क' कहलाता है, श्रयंश श्रालम्बन के समीप चित्त का श्रानयन श्रालम्बन में चित्त का प्रथम प्रवेश वितर्क कहलाता है। श्रालम्बन में चित्त की श्रविच्छिन-प्रवृत्ति 'विचार' है, वितर्क विचार का पूर्वगामी है। वितर्क चित्तका प्रथम श्रिमिनपात है। घरटे के श्रिमिवात से जो शब्द उत्पन्न होता है, वह वितर्क के समान है। इसका जो श्रनुरव होता है, वह विचार के समान है। जिस प्रकार श्राकाश में उड़ने की इच्छा करनेवाला पत्ती पत्त-विचेप करता है, इसी प्रकार वितर्क की प्रथमोत्पत्ति के काल में विचार की वृत्ति शान्त होती है; उसमें चित्त का श्रिधक परिस्पन्दन नहीं होता। विचार श्राकाश में उड़ते हुए पत्ती के पत्त-प्रसारण या क्रमल के ऊपरी भाग पर भ्रमर के परिस्पन्य के समान है।

प्रीति, काय श्रीर चित्त के तर्पण, परितोक्षण को कहते हैं। प्रीति प्रणीत रूप से काम में व्याप्त होती है श्रीर इसका उत्कृष्ट-भाव होता है। 'प्रीति' पाँच प्रकार की है—१. जुद्रिका-प्रीति, २. चिणका-प्रीति, ३. श्रवकान्तिका-प्रीति, ४. उद्देगा-प्रीति, ५. स्करणा-प्रीति। जुद्रिका-प्रीति शरीर को केवल रोमाश्चित कर सकती है। चिणका-प्रीति च्या च्या पर होनेवाले विद्युत्पात के समान होती है। जिस प्रकार समुद्रतट पर लहरें टकराती हैं स्त्री प्रकार

१. ''तमिवं वितवकनं ईदिसमिवन्ति आरम्भयस्स परिकप्यनन्ति'' [परमत्यमंज्सा टीका]

श्रवकान्तिका-प्रीति शरीर को श्रवकान्त कर भिन्न हो जाती है। उद्वेगा-प्रीति बलवती होती है। स्करणा प्रीति निश्चला श्रीर चिरस्थायिनी होती है। यह सकल शरीर को व्यास करती है। यह पाँच प्रकार की प्रीति परिपक हो, काय श्रीर चित्त-प्रश्रव्धि (=राान्ति) को सम्पन्न करती है। प्रश्रव्धि परिपाक को प्राप्त हो कायिक श्रीर चैतसिक सुख को सम्पन्न करती है। सुख परिपक हो समाधि का परिपूरण करता है। स्करणा-प्रीति ही श्रपंणा-समाधि का मूल है। यह प्रीति श्रनुक्रम से वृद्धि को पाकर श्रपंणा-समाधि से सम्प्रयुक्त होती है। यहाँ यही प्रीति श्रिमेशेत है। 'सुख काय श्रीर चित्त की बाधा को नष्ट करता है। सुख से सम्प्रयुक्त धर्मों की श्रिमेवृद्धि होती है।

वितर्क चित्त को श्रालम्बन के समीप ले जाता है। विचार से श्रालम्बन में चित्त की श्रविच्छिन्न प्रवृत्ति होती है। वितर्क-विचार से चित्त-समाधान के लिए भावना-प्रयोग सम्पादित होता है। प्रीति से चित्त का तर्पण श्रीर सुख से चित्त की वृद्धि होती है। तदनन्तर एकाग्रता, श्रविशिष्ट स्पर्शादि धर्मों सहित चित्त को एक श्रालम्बन में सम्यक् श्रीर समरूप से प्रतिष्ठित करती है। प्रतिपत्त धर्मों के परित्याग से चित्त का लीन श्रीर उद्धत भाव दूर हो जाता है। इस प्रकार चित्त का सम्यक् श्रीर सम श्राधान होता है। ध्यान के च्या में एकाग्रता-तश चित्त सातिशय समाहित होता है।

इन पाँच अङ्गों का जब तक प्रादुर्भीय नहीं होता तब तक प्रथम ध्यान का लाभ नहीं होता। यह पाँच अङ्ग उपचार-च्या में भी रहते हैं पर अप्रया-समाधि में पट्टतर हो जाते हैं। क्योंकि उस च्या में यह रूप-धात के लच्या प्राप्त करते हैं। प्रथम ध्यान की त्रिविध-कल्यायाता है। इसके आदि, मध्य, और अन्त तीनों कल्याया के करने वाले हैं। प्रथम ध्यान दस लच्या से सम्पन्न है। ध्यान के उत्पाद-च्या में भावना-क्रम के पूर्व-भाग की (अर्थात् गोत्रभू तक) विशुद्धि होती है। यह ध्यान की आदि-कल्यायाता है। इसके तीन लच्या हैं—नीवरयों के विध्कम्भन से चित्त की विशुद्धि, चित्त की विशुद्धि से मध्यम शमथ-निमित्त का अभ्यास और इस अभ्यासवश्य उक्त निमित्त में चित्त का अनुप्रवेश। स्थिति-च्या में उपेचा की अभिवृद्धि विशेष रूप से होती है। यह ध्यान की मध्य-कल्यायाता है, यह तीनों लच्चयों से समन्वागत हैं—विशुद्ध चित्त की उपेचा, शमथ की भावना में रत चित्त की उपेचा और एक आलम्बन में सम्यक् समाहित चित्त की उपेचा। ध्यान के अवसान में प्रीति का लाभ होता है, अवसान-च्या में कार्य निष्पन्न होने से धर्मों के अनतिवर्तनादि-साधक-ज्ञान की परिशृद्धि प्रकट होती है। इसके चार लच्चया हैं—१. जातधर्म एक दूसरे को अतिकान्त नहीं करते; २. इन्द्रियों की (पाँच मानसिक शक्तियों की) एक एक सत्ता होती है; ३. योगी इनके उपकारक वीर्य धारण करता है; ४. और योगी इनका आसेवन करता है।

जिस च्रा में श्रर्पणा का उत्पाद होता है, उसी च्रा में श्रन्तराय उपस्थित करने वाले क्रेशों से चित्त विशुद्ध होता है। 'परिकर्म' की विशुद्धि से श्रर्पणा की सातिशय विशुद्धि होती है, जब तक चित्त का आवरण दूर नहीं होता तब तक मध्यम शमय-निमित्त का श्रम्यास नहीं हो सकता। जीन श्रोर उद्धतभाव इन दो श्रन्तों का परित्याग करने से इसे मध्यम कहते हैं। विरोधी धर्मों का विशेष रूप से उपशम करने से शमय श्रीर योगी के सुखिवशेष का कारण होने से यह निमित्त कहलाता है। यह मध्यम शमथ-निमित्त लीन श्रीर उद्धत-भाव से रिहत श्रर्पणासमाधि ही है। तदनन्तर गोत्रभू-चित्त एकत्व-नय से श्रर्पणा-समाधि-वश समाहित-भाव को प्राप्त होता है, श्रीर इस निमित्त का अध्यास करता है। अध्यास-वश समाहित-भाव की प्राप्ति से निमित्त में चित्त श्रनुप्रविष्ट होता है। इस प्रकार प्रतिपद्धिशुद्धि गोत्रभू-चित्त में इन तीन लच्चणों को निष्पन्न करती है। एक द्वार विशुद्ध हो जाने से योगी फिर विशोधन की चेष्टा नहीं करता श्रीर इस प्रकार यह विशुद्ध चित्त को उपेन्ना-भाव से देखता है।

शमथ के अभ्यास-वश शमथ-भाव को प्राप्त होने के कारण योगी समाधान की चेष्टा
नहीं करता और शमथ की भावना में रत चित्त की उपेता करता है। शमथ के अभ्यास और
क्रोश के प्रहाण से चित्त सम्यक् रूप से एक आलम्बन में समाहित होता है। योगी समाहित
चित्त की उपेता करता है। इस प्रकार उपेता की वृद्धि होती है। उपेता की वृद्धि से ध्यानचित्त में उत्पन्न एकाव्रता और प्रचा चिना एक दूसरे को अतिकान्त किये अवृत्त होती हैं, अद्धा
आदि इन्द्रियाँ (= मानसिक शक्ति) नाना क्रोशों से विनिर्मुक्त हो विमुक्ति-रस से एकरसता
को प्राप्त होती हैं, योगी इन अवस्थाओं के अनुकूल वीर्य प्रवृत्त करता है। स्थिति त्रण से
आरम्भ कर ध्यान-चित्त की आसेवना प्रवृत्त होती है। यह सब अवस्थाएँ इस कारण निष्यन्त
होती हैं, क्योंकि ज्ञान द्वारा इस बात की प्रतीति होती है कि समाधि और प्रचा की समरसता
न होने से भावना संक्रिष्ट होती है और इनकी समरसता से विशुद्ध होती है।

इस विशोधक-जान के कार्य के निष्यन्न होने से चित्त का परितोप होता है। उपेदा-वश जान की अभिव्यक्ति होती है, प्रजा द्वारा अर्पणा-प्रजा की व्यापार-बहुलता होती है। उपेदा-वश नीवरण अदि नाना क्लेशों से चित्त विमुक्त होता है। इस विशुद्धि से और पूर्व-प्रवृत्त प्रज्ञा-वश प्रजा की बहुलता होती है और अद्धा आदि धर्मों का व्यापार समान हो जाता है। इस एकरसता से भावना निष्यन होती है। यह ज्ञान का व्यापार है। इसलिए जान के व्यापार से चित्त-परितोषण की सिद्धि होती है।

प्रथम ध्यान के ऋषिगत होने पर यह देखना चाहिये कि किस प्रकार के ऋगवास में रह कर किस प्रकार का भोजन कर श्रौर किस ईयीपथ में विहार कर चित्त समाहित हुआ था। समाधि के नष्ट होने पर उपयुक्त श्रावस्थाओं को सम्पन्न करने से योगी बार बार ऋपैंगा का लाभी हो सकता है। इससे ऋपैंगा का लाभमात्र होता है पर वह चिरस्थायिनी नहीं होती।

समाधि के अन्तरायों और विरोधी धर्मों के सम्यक्-प्रहाण से ही अर्पणा की चिर स्थिति होती है। उपचार-च्रण में इनका प्रहाण होता है, पर अर्पणा की चिर-स्थिति के लिए अत्यन्त प्रहाण की आवश्यकता है। कामादि का दोष और नैष्क्रम्य का गुण देखकर लोभ-राग का

 <sup>&</sup>quot;एकरसट्टेन भावनाति" [ विसुद्धिमगो, ए० १४१ ]। 'भावना चित्तवासनात्''
 [ अभिधर्मकोश, ४।१२३ ]। ''तद्धि समाहितं कुशलं चित्तमत्यर्थं' वासयति,
 गुर्वेस्तन्भयीकरयात् सन्ततेः । पुष्पेस्तिकवासनवत्'' [ यशोमित्रम्यास्या ] ।

भली प्रकार प्रहाण किये बिना, काय-प्रश्रिक्ध द्वारा कायक्रम को अच्छी तरह शान्त किये बिना, वीर्य द्वारा आलस्य और अकर्मण्यता का अच्छी तरह परित्याग किये बिना, शमथ, निमित्त की भावना द्वारा खेद और चित्त की अनवस्थितता का उन्मूलन किये विना, तथा समाधि के अन्य अन्तरायों का अच्छी तरह उपशम किये बिना जो योगी ध्यान सम्पादित करता है, उसका ध्यान शीघ ही भिन्न हो जाता है। पर जो योगी समाधि के अन्तरायों का अत्यन्त प्रहाण कर ध्यान सम्पादित करता है वह दिन भर समाधि में रत रह सकता है। इसलिए जो योगी अर्पणा की चिरस्थित चाहता है, उसे अन्तरायों का अत्यन्त प्रहाण करके ही ध्यान सम्पाक करना चाहिये। समाधि-भावना के विपुलभाव के लिए लब्ध-प्रतिभाग-निमित्त की वृद्धि करनी चाहिये। जिस प्रकार भावना द्वारा इति निमित्त की उत्पत्ति होती है; उसी प्रकार भावना द्वारा उसकी वृद्धि भी होती है। इस प्रकार ध्यान-भावना भी वृद्धि को प्राप्त होती है। प्रतिभाग-निमित्त की वृद्धि के लिए दो भूमियाँ हैं—१. उपचार और २. अर्पणा; इन दो स्थानों में से एक में तो अवश्य ही इसकी वृद्धि करनी चाहिये।

प्रतिभाग-निमित्त की वृद्धि परिच्छित्र रूप से ही करनी चाहिये। क्योंकि बिना परिच्छेद के भावना की प्रवृत्ति नहीं होती। इसकी वृद्धि कम से चक्रवाल-पर्यन्त की जा सकती है। जिस योगी ने पहले ध्यान का लाभ किया है उसे प्रतिभाग-निमित्त का निरन्तर अभ्यास करना चाहिये; पर अधिक प्रत्यवेद्धा न करनी चाहिये। क्योंकि प्रत्यवेद्धा के आधिक्य से ध्यान के अक्त अतिविभृत मालूम होते हैं और प्रगुर्ण-भाव को नहीं प्राप्त होते। इस प्रकार वे स्थूल और दुर्बल ध्यान के अक्त उत्तर-ध्यान के लिए अतुकता उत्पन्न नहीं करते। उद्योग करने पर भी योगी प्रथम ध्यान से च्युत होता है और दूसरे ध्यान का लाभ नहीं करता। योगी को इसलिए पाँच प्रकार से प्रथम ध्यान पर आधिपत्य प्राप्त करना चाहिये। तभी द्वितीय ध्यान की प्राप्ति हो सकती है। पाँच प्रकार यह हैं—१. आवर्जन, २. सम, ३. अधिष्ठान, ४. ब्युत्यान और ५. प्रत्यवेद्धण।

इष्ट देश और काल में ध्यान के प्रत्येक अङ्ग को इष्ट समय के लिए शीघ यथाविन प्रवृत्त करने की सामर्थ्य आवर्जन-विशता कहलाती है। जिसकी आवर्जन-विशता सिंद हो चुकी है वह जहाँ चाहे जब चाहे और जितनी देर तक चाहे प्रथम ध्यान के किसी अङ्ग को तुरन्त प्रवृत्त कर सकता है। आवर्जनविशता प्राप्त करने के लिए योगी को कम से ध्यान के अङ्गों का आवर्जन करना चाहिये। जो योगी प्रथम ध्यान से उठ कर पहले वितर्क का आवर्जन करता है और भवाङ्ग का उपच्छेद करता है; उसमें उत्पन्न आवर्जन के बाद ही वितर्क को आलम्बन बना चार या पाँच जवन (चेतनायें) उत्पन्न होते हैं। तदनन्तर दो च्या के लिए भवाङ्ग में पात होता है। तब विचार को आलम्बन बना उक्त प्रकार से फिर जवन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ध्यान के पाँचो अङ्गों में चित्त को निरन्तर प्रेषित करने की शक्ति योगी को प्राप्त होती है।

१. "अधिगमेन समं ससम्पयुस्तस्य मानस्य सम्माद्याप्रजन पृष्टिप्रजनं समाप्रजनं भानस-मक्तिता" [ परमत्यमञ्जूसादीका ]।

श्रद्धावर्जन के साथ ही शीघ ध्यान-समङ्गी होने की योग्यता एक या दस श्रद्धिल-स्फोट के काल तक वेग को रोक कर ध्यान की प्रतिष्ठा करने की शक्ति श्रिधिशन-विश्वता है-। ध्यान-समङ्गी होकर ध्यान से उठने की सामध्यें व्युत्थान-विश्वता है। यह व्युत्थान भवाङ्ग-चित्त की उत्पत्ति ही है। पूर्व परिकर्म-वश इस प्रकार की शक्ति सम्पन्न करना कि, में इतने चण ध्यान-समङ्गी होकर ध्यान से व्युत्थान कलँगा, व्युत्थान-विश्वता है। वितर्क श्रादि ध्यान के श्रद्धों के यथाकम श्रावर्जन के श्रन-तर जो जवन प्रवृत्त होते हैं वह प्रत्यवेद्या के जवन हैं। इनके प्रत्यवेद्या की शक्ति प्रत्यवेद्या-विश्वता है।

बो इन पाँच प्रकारों से प्रथम ध्यान में अध्यस्त हो जाता है वह परिचित प्रथम-ध्यान से उटकर यह विचारता है कि प्रथम-ध्यान सदीप है। क्योंकि इसके वितर्क-विचार स्थूल हैं और इसलिए इसके अङ्ग दुर्वल और परिचीण (=ओडारिक) हैं। यह देख कर कि द्वितीय-ध्यान की वृत्ति शान्त है और उसके प्रीति, मुख आदि शान्ततर और प्रणीततर हैं, उसे द्वितीय-ध्यान के अधिगम के लिए यत्नशील होना चाहिये और प्रथम-ध्यान की अपेना नहीं करनी चाहिये। जब स्मृति-सम्प्रजन्य पूर्वक वह ध्यान के अङ्गों की प्रत्यवेता करता है तो उसे मालूम होता है कि वितर्क-विचार स्थूल हैं और प्रीति, मुख और एकाम्रता शान्त हैं। वह स्थूल अङ्गों के प्रहाण तथा शान्त अङ्गों के प्रतिलाभ के लिए उसी पृथ्वी-निमित्त का वारम्वार ध्यान करता है। तब मवांग का उपच्छेद हो चित्त का आवर्जन होता है। इससे यह स्चित होता है कि अब द्वितीय-ध्यान सम्पादित होगा। उसी पृथ्वी-किसण् में चार या पाँच जवन उत्पन्न होते हैं। केवल अन्तिम जवन रूपावचर दूसरे ध्यान का है।

द्वितीय ध्यान के पत्त में वितर्क श्रीर दिचार का अनुत्पाद होता है। इसलिए द्वितीय ध्यान वितर्क श्रीर विचार से रहित है। वितर्क-सम्प्रयुक्त स्पर्श श्रादि धर्म द्वितीय ध्यान में रहते हैं; पर प्रथम ध्यान के स्पर्श श्रादि से भिन्न प्रकार के होते हैं। द्वितीय ध्यान के केवल तीन श्रंग हैं—१. प्रीति, २. सुख, श्रीर ३. एकाग्रता। द्वितीय-ध्यान 'सम्प्रसादन' है। श्रार्थात् श्रद्धायुक्त होने के कारण तथा दितर्क-विचार के च्लीभ के व्युपशम के कारण यह चित्त को सुप्रसन्न करता है। सम्प्रसाद इस ध्यान का परिष्कार है। यह ध्यान वितर्क-विचार से श्रध्यारू न होने के कारण श्राप्त श्रीर श्रेष्ठ हो ऊपर उठता है श्रार्थीत् समाधि की वृद्धि करता है। इसलिए, इसे 'एकोदिभाव' के कहते हैं।

<sup>1.</sup> काय और चित्त की धावस्थाओं की प्रश्यवेशा 'सम्प्रजन्य' कहकाती है।

२. ''प्रीत्यादयः प्रसादश्च द्वितीयेऽङ्गचतुष्टयम् । तृतीये पञ्च तूपेश्चा स्पृतिर्ज्ञांनं सुखं स्थितिः ॥' श्विभिधर्मकोशः =।७.=।।

१. "प्को उदेतीति प्कोदि । वितक्कविचारे हि अन्उम्हारूठता अगो सेट्टो हुत्वा उदेतीति गरथो । सेट्टोपि हि छोके प्कोति बुच्चित । चितक्किवचारविरिहतो वा प्को असहायो हुरवा इति पि वत्तुं वट्टित । अथवा सम्पयुत्तक्षममे उदायसीति उदि उट्टयेतीति अत्यो सेट्टिडेन प्को च सो उदि चाति एकोदिः समाधिस्सेतं श्रक्षिवचनं, इति इमं एकोदिः

पहला ध्यान वितर्क-विचार के कारण चुड्ध श्रीर समाञ्चल होता है। इसलिए उसक्ष यथार्थ अद्धा होती है तथापि वह 'सम्प्रसादन' नहीं कहलाता। सुप्रसन्न न होने से प्रथम ध्यान को समाधि भी श्रच्छी तरह श्राविर्भूत नहीं होता। इसलिए उसका एकोदिभाव नहीं होता। किन्तु दूसरे ध्यान में वितर्क श्रीर विचार के अभाव से श्रद्धा श्रवकाश पाकर बलवती होती है श्रीर बलवती-श्रद्धा की सहायता से समाधि भी श्रच्छी तरह श्राविर्भृत होती है।

हितीय-ध्यान का भी उक्त पाँच प्रकार से अभ्यास करना चाहिये। हितीय-ध्यान से उठ कर योगी विचार करता है कि दितीय-ध्यान भी सदीय है। क्योंकि इसकी प्रीति स्थूल है श्रीर इसलिए इसके श्रङ्ग दुर्वल हैं। इस प्रीति के बारे में कहा है कि इसने परिग्रह में प्रेम का परित्याग नहीं किया श्रीर यह तृष्णा सहगत होती है। क्योंकि इस प्रीति की प्रवृत्ति का श्राकार उद्देगपूर्ण होता है। यह देख कर कि तृतीय ध्यान की वृत्ति शान्त है, तृतीय-ध्यान के लिए यत्नशील होना चाहिये। जब वह ध्यान के श्रङ्गों की प्रत्यवेद्धा करता है, तो उसे प्रीति स्थूल और सुख-एकाग्रता शान्त मालूम होते हैं। वह स्थूल श्रङ्ग के प्रहाण के लिए पृथ्वी-निमित्त का बारम्बार चिन्तन करता है। तब मगङ्ग का उपच्छेद हो चित्त का आवर्षन होता है। तदनन्तर उसी पृथ्वी-किसिण आलम्बन में चार या पाँच जवन उत्पन्न होते हैं। इनमें केवल श्रन्तिम जवन रूपावचर तृतीय-ध्यान का है। तृतीय-ध्यान के च्रण में प्रीति का अनुत्याद होता है। इस ध्यान के दो श्रंग हैं—१. सुख और २. एकाग्रता। उपेन्स, स्मृति और सम्प्रजन्य इसके परिष्कार हैं।

प्रीति का अतिक्रमण करने से और वितर्क-विचार के उपशम से तृतीय-ध्यान का लाभी उपेचाभाव रखता है, वह समदर्शी होता है अर्थात् पच्पात रहित हो देखता है। इसकी सम-दर्शिता विशद, विपुल और स्थिर होती है। इस कारण तृतीय-ध्यान का लाभी उपेचक कहलाता है।

उपेन्ना दस प्रकार की होती है:—१ वड़ंगोपेन्ना, २ ब्रह्मविहारोपेन्ना, ३ बोध्यंगो-पेन्ना, ४ वीर्योपेन्ना, ५ संस्कारोपेन्ना, ६ वेदनोपेन्ना, ७ विपश्यनोपेन्ना, ८ तत्रमध्यत्वोपेन्ना, ६ ध्यानोपेन्ना श्रीर १० पारिशुद्भ्युपेन्ना।

छः इन्द्रियों के छः इष्ट अनिष्ट विषयों से क्रिष्ट न होना और अपनी शुद्ध-प्रकृति को निम्मल रखना 'षड़क्कोपेचा' है। सब प्राणियों के प्रति समभाव रखना ब्रह्मविहारोपेचा कहलाती है। आलम्बन में चिरा की समप्रवृत्ति से और प्रग्रह-निग्रह-सम्प्रहर्षण के विषय में व्यापार का अभाव होने से सम्प्रयुक्त भर्मों में उदासीन वृत्ति को बोध्यक्कोपेचा कहते हैं। जो वीर्य लीन और उद्धत भाव से रहित है उसे वीयोपेचा कहते हैं। मावना की समप्रवृत्ति के समय बो उपेचामाव होता है, उसे वीयोपेचा कहते हैं। प्रथम-ध्यान आदि से नीवरण आदि का प्रहाण होता है यह निश्चय कर और नीवरणादि भर्मों के स्वभाव की परीचा कर संस्कारों के

सावेति वङ्देतीति इदं दुतियम्मानं पृकोविभावं । [विसुद्धिमगो ए० १४६] । यहाँ ज्ञान 'सम्प्रजान' = 'सम्प्रजन्य' है । 'स्थिति' 'समाबि' है ।

प्रहरण में जो उपेना उत्पन्न होतीं है वह संस्कारोपेना है। यह उपेना समाधिवश आठ श्रीर विपश्यनावश दश प्रकार की है। जो उपेना दुःख श्रीर सुख से रहित है वह वेदनोपेना कहलाती है। श्रनित्यादि लन्न्एगों पर विचार करने से पंचस्कन्ध के विषय में जो उपेना उत्पन्न होती है वह 'विपश्यनोपेना' है। जो उपेना सम्प्रयुक्त धर्मों की समप्रवृत्ति में हेतु होती है वह 'तत्रमध्यत्वोपेना' है। जो उपेना तृतीय-ध्यान के श्रव्रसुख के विषय में भी पन्नपात रहित है वह ध्यानोपेना कहलाती है। जो उपेना नीवरण, वितर्क, विचारादि श्रन्तरायों से विमुक्त है श्रीर जो उनके उपशाम के व्यापार में प्रवृत्त नहीं है वह 'पारिशुद्ध सुपेन्ना' कहलाती है।

इन दश प्रकार की उपेक्। श्रों में पडक्कोपेक्षा, ब्रह्मविचारोपेक्षा, बोध्यंगोपेक्षा, तत्रमध्यलो-पेक्षा, ध्यानोपेक्षा, श्रीर पारिशुद्धयुपेक्षा श्रार्थ में एक हैं; केवल श्रयस्था-भेद से संजा में भेद किया गया है। इसी प्रकार संस्कारोपेक्षा श्रीर विपश्यनोपेक्षा का श्रार्थतः एकीभाव है। यथार्थ में दोनों प्रजा के कार्य हैं। केवल कार्य के भेद से संजा-भेद किया गया है। विपश्यना-जान द्वारा लक्क्ण-त्रय का ज्ञान होने से संस्कारों के श्रानित्यभावादि के विचार में जो उपेक्षा उत्पन्न होती है वह विपश्यनोपेक्षा है। लक्क्ण-त्रय के ज्ञान से तीन भवों को श्रादीप्त देखने वाले योगी को संस्कारों के प्रहण में जो उपेक्षा होती है, वह संस्कारोपेक्षा है। किन्तु वीयोपेक्षा श्रीर वेदनोपेक्षा, एक दूसरे से, तथा श्रान्य उपेक्षात्रों से, श्रर्थ में भिन्न हैं। इन दश उपेक्षात्रों में से यहाँ ध्यानोपेक्षा श्रिभित्रत है। उपेक्षा-भाव इसका लक्ष्मण है; प्रणीत सुख का भी यह श्रास्त्रद नहीं करती, प्रीति से यह विरक्ष है श्रीर व्यापार रहित है।

यह उपेना-भाव प्रथम तथा द्वितीय-ध्यान में भी पाया जाता है। पर वहाँ वितर्क आदि से अभिभूत होने के कारण इसका कार्य अव्यक्त रहता है, तृतीय-ध्यान में वितर्क, विचार और प्रीति से अनिभभूत होने के कारण इसका कार्य परिव्यक्त होता है, इसिलए इसी ध्यान के संक्रथ में कहा गया है कि योगी तृतीय-ध्यान का लाभ कर उपेना-भाव से विहार करता है। तृतीय-ध्यान का लाभी सदा जागरूक रहता है और इस बात का ध्यान रखता है कि प्रीति से अपनीत तृतीय-ध्यान का सुख प्रीति से किर सम्प्रयुक्त न हो जाय। तृतीय-ध्यान का सुख अति मधुर है। इससे बड़कर कोई दूसरा सुख नहीं है और जीव स्वभाव से ही सुख में अनुरक्त होते हैं। इसी लिए योगी इस ध्यान में स्मृति और सम्प्रजन्य द्वारा सुख में आसक्त नहीं होता और प्रीति को उत्पन्न नहीं होने देता। जिस प्रकार छूरे की धार पर बहुत सँभाल कर चलना होता है उसी प्रकार इस ध्यान में जित्त की गित का भली प्रकार निरूपण करना पड़ता है और सदा सतर्क और बागरूक रहना पड़ता है।

योगी इस ध्यान में चैतसिक सुख का लाभ करता है और ध्यान से उठकर कायिक सुख का भी अनुभव करता है, क्योंकि उसका शरीर ऋति प्रणीत रूप से व्यास हो जाता है।

१. चार ध्यान और चार प्रारूप्य ।

२. चार मार्ग, चार फल, शून्यता-विद्वार और अनिमित्त का विद्वार ।

३. कामभव, रूपभव और अरूपभव।

जन तीसरे ध्यान का पाँच प्रकार से श्रच्छी तरह श्रम्यास हो जाता है, तन तृतीयधान से उठकर योगी विचारता है कि तृतीय-ध्यान सदोध है, क्योंकि इसका मुख स्थूल है और इसलिए इसके श्रंग दुर्वल हैं। यह देखकर कि चतुर्थ-ध्यान शान्त है उसे चतुर्थ-ध्यान के श्रधिगम के लिए यत्नशील होना चाहिये।

जब स्मृति-सम्प्रजन्यपूर्वंक वह ध्यान के द्रांगों की प्रत्यवेत्ता करता है तो उसे मालूम होता है कि चैतिसिक सुख स्थूल हैं ख्रीर उपेत्ता, वेदना तथा चित्तेकाग्रता शान्त हैं। तब स्थूल थ्रंग के प्रहाण तथा शान्त आंगों के प्रतिलाभ के लिए वह उसी पृथ्वीनिमित्त का बार-बार धान करता है। भवांग का उपच्छेद कर चित्त का ख्रावर्जन होता है, जिससे यह सूचित होता है कि ख्रब चतुर्थ-ध्यान सम्पादित होगा, उसी पृथ्वी-कसिस्प में चार या पाँच जवन उत्पन्न होते हैं, केवल अन्तिम जवन रूपावचर चौथे ध्यान का है।

चतुर्थं ध्यान के दो श्रंग हैं—१. उपेना-वेदना श्रीर २. एकाग्रता। चतुर्थ-ध्यान के उपचार-न्या में चैतिसक सुख का प्रहाण होता है। कायिक दुःख का प्रथम ध्यान के उपचार न्या में, चैतिसक दुःख का द्वितीय श्रीर कायिक सुख का तृतीय-ध्यान के उपचार न्या में, निरोध होता है पर श्रातशय निरोध उस ध्यान की श्र्यणा में ही होता है। प्रथम-ध्यान के उपचार-न्या में जो निरोध होता है वह श्रत्यन्त निरोध नहीं है, पर श्र्यणा में प्रीति के सुराण से सारा शरीर सुख से श्रवकान्त होता है। इस प्रकार प्रतिपन्नी-सुख द्वारा दुःखेन्द्रिय का श्रत्यन्त निरोध होता है। इसी प्रकार यद्यपि द्वितीय-ध्यान के उपचार-न्या में चैतिसक दुःख का प्रहाण होता है तथापि वितर्क श्रीर विचार के कारण चित्त का उपघात हो सकता है, पर श्र्यणा में वितर्क श्रीर विचार के श्रभाव से इसकी कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार यद्यपि तृतीय-ध्यान के उपचार-न्या में कायिक-सुख का निरोध होता है तथापि सुख के प्रत्यय (=हेत) प्रीति के रहने से कायिक-सुख की उत्पत्ति सम्भव है। पर श्रपणा में प्रीति के श्रत्यन्त निरोध से इसकी सम्भावना नहीं रह जाती। इसी तग्ह चतुर्थ-ध्यान के उपचार-न्या में श्रपणा-प्राप्त उपन्या के श्रमाव तथा मली प्रकार से चैतिसक सुख का श्रितिकम न होने से चैतिसक सुख की उत्पत्ति सम्भव है, पर श्रपणा में इसकी सम्भावना नहीं है।

यह दुःख स्रौर सुख-रहित वेदना ऋतिस्हम श्रौर दुविशेय है; सुगमता से इसका ग्रहण नहीं हो सकता। यह न कायिक सुख है, न कायिक दुःख, न चैतिसिक सुख है न चैतिसिक दुःख। यह सुख, दुःख, सौमनस्य (=चैतिसिक सुख) श्रौर दौर्मनस्य (=चैतिसिक दुःख) का श्रमाव मात्र नहीं है। यह तीसरी वेदना है। इसे उपेद्या भी कहते हैं। यही उपेद्या चित्त की विमुक्ति (पालि: चेतो विमुक्ति) है। सुख दुःखादि के प्रहाया से इसका ऋषिगम होता है।

सुख ऋादि के घात से राग-द्वेष प्रत्यय-(=हेत्र) सहित नष्ट हो जाते हैं, अर्थात् उनका दूरीमाव हो जाता है। चतुर्य-ध्यान में स्मृति पिग्शुद्ध होती है। यह परिशुद्धि उपेदा के द्वारा होती है, अन्यया नहीं। केवल स्मृति ही परिशुद्ध नहीं होती किन्तु सब संम्ययुक्त

<sup>🤋</sup> चत्वार्यन्त्ये स्मृत्युपेक्षाऽसुत्वाऽदुःस्त्रसमाधयः । [ अभिधर्मक्रोश ८।८ ]

धर्म भी परिशुद्ध हो जाते हैं। यद्यपि पहले तीन ध्यानों में भी उपेक्षा विद्यमान है तथापि उनमें वितर्क आदि विरोधी धर्मों द्वारा अभिभूत होने से तथा सहायक प्रत्ययों की विकलता से उनकी अपेक्षा अपरिशुद्ध होती है और उसके अपरिशुद्ध होने से सहजात धर्म, स्मृति आदि भी अपरिशुद्ध होते हैं। पर चतुर्थ-ध्यान में वितर्क आदि विरोधी धर्मों के उपशम से तथा उपेक्षा वेदना के प्रतिलाम से उपेक्षा अत्यन्त परिशुद्ध होती है और साथ ही साथ स्मृति आदि भी परिशुद्ध होती हैं।

ध्यान-पञ्चक के द्वितीय-ध्यान में केवल वितर्क नहीं होता श्रीर विचार, प्रीति, सुल, श्रीर एकाग्रता यह चार श्रङ्ग होते हैं; तृतीय-ध्यान में विचार का परित्याग होता है श्रीर प्रीति,सुल, श्रीर एकाग्रता यह तीन श्रङ्ग होते हैं; श्रन्तिम दो ध्यान घ्यान-चतुष्क के तृतीय श्रीर चतुर्थ हैं। ध्यान-चतुष्क के द्वितीय-ध्यान को ध्यान-पञ्चक में दो ध्यानों में विभक्त करते हैं।

धाणी-किसिया—सुल पूर्वक बैठकर जल में निमित्त का प्रहण करना चाहिये। नील, पीत, लोहित श्रीर श्रवदात वर्णों में से किसी वर्ण का जल प्रहण न करना चाहिये। पूर्व इसके कि श्राकाश का जल भूमि पर प्राप्त हो, उसे शुद्ध वल्ल में प्रहण कर किसी पात्र में रखना चाहिये। इस जल का या किसी दूसरे शुद्ध जल का व्यवहार करना चाहिये। जल से भरे पात्र को (विदिश्य चतुरक्कुल-वर्जुल) विहार के प्रत्यन्त में किसी देंके स्थान में रखना चाहिये। भावना करते हुए वर्ण श्रीर लच्चण की प्रत्यवेद्या न करनी चाहिये। भावना करते करते कम से पूर्वोक्त प्रकार से निमित्तद्वय की उत्पत्ति होती है, पर इसका उद्प्रह-निमित्त चिलत प्रतीत होता है। यदि जल में फेन श्रीर बुद्बुद् उठता हो तो किसण दोष प्रकट हो जाता है। प्रतिभाग-निमित्त स्थिर है। उक्त रीत्या योगी श्रापो-किसिण का श्रालम्बन कर ध्यानों का उत्पाद करता है।

तेशो-किसिया—तेजो-किसिया की भावना करने की इच्छा रखने वाले योगी को अग्नि में निमित्त का ग्रहण करना चाहिये। जो अधिकारी है वह अकृत अग्नि में भी—जैसे दावाग्नि—निमित्त का उत्पाद कर सकता है, पर जो अधिकारी नहीं है उसे सूखी लकड़ी लेकर आग जलाना पड़ता है। चटाई, चमड़े या कपड़े के दुकड़े में एक बालिश्त चार अञ्चल का छेद कर उसे अपने सामने रख लेना चाहिये, जिसमें नीचे का तृण-काष्ठ और उत्पर की धूपशिखा न दिखाई देकर केवल मध्यवर्ती अग्नि की घनी ज्वाला ही दिखलाई दे। इसी घनी ज्वाला में निमित्त का ग्रहण करना चाहिये। नील, पीत आदि वर्ण तथा उष्णता आदि लक्षण की प्रत्यवेद्धा न करनी चाहिये। केवल प्रजित्मात्र में चित्त को प्रतिष्ठित कर भावना करनी चाहिये। उक्त प्रकार से भावना करने पर कम पूर्वक दोनों निमित्त उत्पत्न होते हैं। उद्ग्रह-निमित्त में अग्निज्वाला खण्ड-खण्ड होकर गिरती हुई मालूम होती है। प्रतिभाग-निमित्त निश्चल

१. ध्यान पञ्चक के द्विचीय ध्यान को जिसक्षमें कोश में 'ध्यानान्तर' कहा है; अतर्क-ध्यानमन्तरम् । मा२२

होता है। उक्त रीत्या योगी उपचार-घ्यान का लाभी हो, कमपूर्वक ध्यानों का उत्पाद करता है।

वायो-कसिया—योगी को वायु में निमित्त का प्रहण करना होता है। दृष्टिया स्पर्श द्वारा इस निमित्त का प्रहण होता है।

घने पत्तों सिंहत गन्ना, बाँस या किसी दूसरे वृत्त के श्राप्रभाग को वायु से सञ्चालित होते देखकर चलनाकार से निमित्त का प्रहण कर प्रहारक-वायु-सङ्घात में स्मृति की प्रतिष्ठा करनी चाहिये या शारीर के किसी प्रदेश में वायु का स्पर्श श्रनुभव कर सङ्घट्टनाकार में निमित्त का प्रहण कर वायु-सङ्घात में स्मृति की प्रतिष्ठा करनी चाहिये। इसका उद्ग्रहनिमित्त चल श्रीर प्रतिभाग-निमित्त निश्चल श्रीर स्थिर होता है। ध्यानोत्पाद की प्रणाली वहीं है जो पृथ्वी-कसिला के संबन्ध में बनायी गई है।

नीक-किस्या—जो श्रिधिकारी है उसे नील-पुष्प-संस्तर, नील-वस्त्र या नीलमिण देखकर निमित्त का उत्पाद होता है। पर जो श्रिधिकारी नहीं है उसे नीले रङ्ग के फूल लेकर उन्हें टोकरी में फैला देना चाहिये श्रीर ऊपर तक फूल की पित्रयों को इस तरह भर देनी चाहिये जिसमें केसर या वृन्त न दिखलाई पड़े या टोकरी को नीले कपड़े से इस तरह बांधना चाहिये जिसमें वह नील-मण्डल की तरह मालूम पड़े; या नील वर्ण के किसी धातु को लेकर चल-मण्डल बनावे या दीवाल पर उसी धातु से किसण-मण्डल बनावे श्रीर उसे किसी श्रासदश वर्ण से परिच्छिक कर दे। फिर उस पर भावना करे। शेष-क्रिया पृथ्वी-किसण के समान है।

पीत-कसिया--पीतवर्ण के पुष्प, वस्त्र या धातु में निमित्त का ग्रहण करना पड़ता है।

**छोहित-कसिया**—रक्तवर्ण के पुष्प, वस्त्र या धातु में नीलकसिया की तरह भावना करनी होती है।

**अवदात-किया-** अवदात-पुष्प, वस्त्र या धातु में नील किषण की तरह भावना करनी होती है।

आकोक किसण — जो श्रिधकारी है वह प्राकृतिक श्रालोक-मण्डल में निमित्त का ग्रहण करता है। स्थें या चन्द्र का जो श्रालोक खिड़की या छेद के रास्ते प्रवेश कर दीवाल या जमीन पर श्रालोक-मण्डल बनाता है या धने वृत्त की शाखाश्रों से निकलकर जो श्रालोक जमीन पर श्रालोक-मण्डल बनाता है, उसमें मावना द्वारा योगी निमित्त का उत्पाद करता है। पर यह श्रवमास-मण्डल चिरकाल तक नहीं रहता। इसलिए साधारण-जन इसके द्वारा निमित्त का उत्पाद करने में श्रसमर्थ भी होते हैं। ऐसे लोगों को घट में दीपक जलाकर घट के मुख को दक देना चाहिये, श्रीर घट में छेदकर घट को दीवार के सामने रख देना चाहिये। छेद से दीप का जो श्रालोक निकलता है वह दीवाल पर मण्डल बनाता है। उसी श्रालोक-मण्डल

में भावना करनी चाहिये । उद्ग्रह-निमित्त दीवाल या बमीन पर बने आलोक-मएडल की तरह होता है । प्रतिभाग-निमित्त बहल और शुभ्र आलोक-पुक्त की तरह होता है ।

परिष्णुचाकाश-किस्य—जो श्रिधिकारी है वह किसी छिद्र में निमित्त का उत्पाद कर लेता है। सामान्य योगी सुच्छल-मएडल में या चमड़े की चटाई में एक बालिश्त चार श्रकुल का छेद बनाकर उसी छेद में भावना द्वारा निमित्त का ग्रहण करता है। उद्ग्रह-निमित्त दीवाल के कोनों के साथ छेद की तरह होता है। उसकी वृद्धि नहीं होती। प्रतिभाग-निमिश श्राकाश-मण्डल की तरह उपस्थित होता है। उसकी वृद्धि हो सकती है।

# दश अशुभ-कर्मस्थान

कर्मस्थानों का संचित्र विवरण ऊपर दिया गया है । उद्धमातक त्रादि इन दश कर्मस्थानों का ग्रह्ण त्राचार्य के पास ही करना चाहिये। कर्मस्थान सभाग है या विसभाग इसकी परीज्ञा करनी चाहिये। पुरुष के लिए स्त्री-शारीर विसमाग है और स्त्री के लिए पुरुष-शारीर। इसलिए त्रशुभ-कर्मस्थान त्र्रमुक जगह पर है, ऐसा जानने पर भी उसको ठीक जाँच करके ही उस स्थान पर जाना चाहिये। जाने के पहले संघ-स्थिवर या ग्रान्य किसी स्थविर-भिन्नु को कहकर ही जाना चाहिये। ऐसे कर्मस्थान प्रायः श्मशान पर ही मिलते हैं, जहां वन्य पशुः भूत-प्रेत श्रौर चोरों का भय रहता है। संघ-स्थिवर को कहकर जाने से योगायचर-भिद्ध की पूर्ण व्यवस्था की जा सकती है। योगी को ऐसे कर्मस्थान के पास अकेला जाना चाहिपे। उपस्थितस्मृति से. संवृत-इन्द्रियों से, एकाप्रचित्त से, जिस प्रकार च्त्रिय त्रामिषेक स्थान पर, या यजमान यजशाला पर, या निर्धन निधि-स्थान की श्रोर सौमनस्यचित्त से बाता है उसी प्रकार योगी को श्रशुभ-कर्मस्थान के पास जाना चाहिये। वहीं जाकर अश्रभ-निमित्त को सहजभाव से देखना चाहिये। उसको वर्ण, लिंग, संस्थान, दिशा, श्रवकाश, परिच्छेद, सन्धि विवर श्रादि निमित्तों को सुग्रहीत करना चाहिये। अश्म-ध्यान के गुणों का दर्शन करके अशम-कर्मस्थान को अमल्य रान के समान देखकर उसे चित्त को उस ग्रालम्बन पर एकाप्र करना चाहिये श्रीर सोचना चाहिये कि-"मैं इस प्रतिपदा के कारण जरा-मरण से मुक्त होऊँ"। चित्त की एकाग्रता के साथ ही वह कामों से विविक्त होता है. अक्रुशलधर्मों से विविक्त होता है और विवेक्ज-प्रीति के साथ प्रथम-ध्यान को प्राप्त करता है। इस कर्मस्थान में प्रथम-ध्यान को आगो बड़ा नहीं जाता क्योंकि यह आलम्बन दुर्बल होने से वितर्क के बिना चित्त उसमें स्थिर नहीं रहता। इसी कारण प्रथम-ध्यान के बाद इसी ब्रालम्बन को लेकर द्वितीय-ध्यान श्रसम्भव है।

# दश अनुस्मृतियाँ

दश कित्या श्रीर दश श्रशुभ-कर्मस्थान के बाद दश श्रनुस्मृति-कर्मस्थान उद्दिष्ट हैं। पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाली स्मृति ही श्रनुस्मृति है। प्रवर्तन के योग्य स्थान में ही प्रवृत्त होने के कारण अनुस्प स्मृति को भी श्रनुस्मृति कहते हैं। दस श्रनुस्मृतियाँ इस प्रकार हैं—

उदासुस्पृति—बुद्ध की अनुस्पृति, जो योगी इस अनुस्पृति को प्राप्त करना चाहता है उसे प्रसादयुक्त चित्त से एकान्त में वैठकर "भगवान् ऋईत् सम्यक्-सम्बुद्ध हैं, विद्याचरण- सम्पन्न हैं, सुगत हैं, लोकविद् हैं, शान्ता हैं" इत्यादि प्रकार से भगवान् बुद्ध के गुणों का अनुस्मरण करना चाहिये। इस प्रकार बुद्ध के गुणों का अनुस्मरण करने समय योगी का चित्र न राग-पर्युं ियत होता है, न द्वेप-पर्युं ियत होता है, न मोह-पर्युं ियत होता है। तथागत को चित्र का आलम्बन करने से उसका चित्र ऋणु होता है, नीवरण विष्क्रम्भित होते हैं, श्रीर बुद्ध के गुणों का ही चिन्तन करनेवाले वितर्क और विचार उत्पन्न होते हैं। बुद्धगुणों के वितर्क-विचार से प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति से प्रश्नविध पैदा होती है, जो काय और चित्र को प्रशांत करती है। प्रशांत मान से सुख और सुख से समाधि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अनुक्रम से एक च्या में ध्यान के अङ्ग उत्पन्न होते हैं। बुद्ध-गुणों की गम्भीरता के कारण और नाना प्रकार के गुणों की स्मृति होने के कारण यह चित्र अर्पणा को प्राप्त नहीं होता, केवल उपचार-समाधि ही प्राप्त होती है। यह समाधि बुद्धगुणों के अनुस्मरण से उत्पन्न है, इसलिए इसे बुद्धानुस्मृति कहते हैं।

इस बुद्धानुस्मृति से अनुयुक्त भित्तु शास्ता में सगीरव होता है, प्रसन्न होता है, श्रद्धा, स्मृति, प्रश्ना श्रीर पुर्य-वैपुल्य को प्राप्त करता है, भव-भैरव को सहन करता है। बुद्धानुस्मृति के कारण उसका शरीर भी चैत्यपह के समान पूजाई होता है, उसकां चित्त बुद्धभूमि में प्रति-श्रित होता है।

धर्मां जुस्मृति—धर्मानुस्मृति को प्राप्त करने के इच्छुक योगी को विचार करना चाहिये कि मगवान् से धर्म स्वाख्यात है। यह धर्म संदृष्टिक, अकालिक, एहिएस्सिक, श्रौपने व्यिक श्रौर विश्वों से प्रत्यन्त जानने योग्य है। इस प्रकार धर्म की स्मृति करने से वह धर्म में सगौरव होता है। श्रनुत्तर धर्म के श्रिधिगम में उसका चित्त प्रवृत्त होता है। इसमें भी श्रपिणा प्राप्त नहीं होती। केवल उपचार-समाधि प्राप्त होती है।

सङ्गानुस्पृति — सङ्घानुस्पृति को प्राप्त करने के इच्छुक योगी को विचार करना चाहिये कि मगवान का आवक-सङ्घ सुप्रतिपन्न है, ऋ जुप्रतिपन्न, आर्यधर्मप्रतिपन्न है, सम्यक्त्य-प्रतिपन्न है। मगवान का आवक-सङ्घ ओतापन्न आदि अष्ट पुरुषों का बना हुआ है। वह दिवि- एये है, अञ्जलिकरणीय है, और लोक के लिए अनुत्तर पुरुष-चेत्र है। इस प्रकार की सङ्घान- स्पृति से योगी संघ में सगीरव होता है, अनुत्तर-मार्ग की प्राप्ति में उसका चित्त टढ़ होता है। यहाँ पर भी केवल उपचार-समाधि होती है।

शिष्ठावुस्तृषि—शीलानुस्मृति में योगी एकान्त स्थान में श्रपने शीलों पर विचार करता है कि "श्रहो ! मेरे शील श्रखण्ड, श्रन्छ्द्र, श्रशबल, श्रकिल्मिण, स्वतन्त्र. विशे से प्रशस्त, श्रपरामृष्ट श्रीर समाधि-संवर्तनिक हैं"। यदि योगी एहस्थ हो तो ग्रहस्थ-शील का, प्रवित हो तो प्रज्ञावत-शील का, स्मरण करना चाहिये । इस श्रनुस्मृति से योगी शिद्धा में सगौरव होता है । श्रशुमात्र दोष में भी भय का दर्शन करता है, श्रीर श्रनुत्तर शील को प्राप्त करता है । इस श्रनुस्मृति में भी श्रपंणा नहीं होती । उपचार-ध्यान मात्र होता है ।

स्वागासुस्मृति—त्यागानुस्मृति को प्राप्त करने के इच्छुक योगी को चाहिये कि बह इस स्मृति को करने के पहले कुछ न कुछ दान दे। ऐसा निश्चय भी करे कि बिना कुछ दान दिये में श्रन्नग्रहण न करूँ गा । श्रापने दिए हुए दान को ही श्रालम्बन बनाकर वह सोचता है कि "श्रहो ! लाम है मुक्ते, जो मत्सरमलों से युक्त प्रजा के बीच में मी विगत-मत्सर हो विहार करता हूँ । में मुक्तत्याग, प्रयतपाणि, व्युत्सर्गरत, याचयोग श्रीर दान-संविभागरत हूँ" । इस विचार के कारण उसका चित्त प्रीति-बहुल होता है श्रीर उसे उपचार-समाधि प्राप्त होती है ।

वेवतानुस्मृति—देवतानुस्मृति में योगी श्रार्थमार्ग में स्थिर रहकर चातुर्महाराजिक श्रादि देवों को साद्धि वनाकर श्रपने श्रद्धादि गुणों का तथा देवतांश्रों के पुगय-सम्भार का ध्यान करता है। इस श्रनुस्मृति से योगी देवताश्रों का प्रिय होता है। इसमें भी वह उपचार-समाधि को प्राप्त करता है।

अर्था जुस्सृति—एक भव-पर्यापन जीवितेन्द्रिय के उपन्छेद को मरण कहते हैं। श्राह्तों का वर्तदुः ख-समुन्छेद-मरण या संस्कारों का च्रा्या मुन्न-मरण, यहाँ श्रामियेत नहीं है। जीवितेन्द्रिय के उपन्छेद से जो मरण होता है वही यहाँ श्रामियेत है। उसकी भावना करने के इच्छुक योगी एकान्त स्थान में जाकर 'मरण होगा, जीवितेन्द्रिय का उपन्छेद होगा', ऐसा विचार करता है। 'मरणा-मरण' इस प्रकार वार-वार चित्त में विचार करता है। मरणानुस्मृति में योग्य श्रालम्बन को चुनना चाहिये। इष्टजनों के मरणानुस्मरण से शोक होता है, श्रानिष्ट-जनों के मरणानुस्मरण से शोक होता है, श्रानिष्ट-जनों के मरणानुस्मरण से संवेग नहीं होता। श्रापने ही मरणानुस्मरण से प्रामोध होता है, मध्यस्थवनों के मरणानुस्मरण से संवेग नहीं होता। श्रापने ही मरणानुस्मरण से त्रामोध होता है, मध्यस्थवनों के मरणानुस्मरण से संवेग नहीं होता। श्रापने ही मरणानु के विचार से सन्त्रास उत्पन्न होता है। इसलिए जिनकी पूर्व सम्पत्ति श्रीर वैभव को देखा हो, ऐसे सन्त्रों के मरणा का विचार करना चाहिये, जिससे स्मृति, संवेग श्रीर ज्ञान उपस्थित होता है। इस चिन्तन से उपचार-समाधि की प्राप्ति होती है। मरणानुस्मृति में अपयुक्त योगी सतत श्रप्रमन्त रहता है, सर्व भवों से श्रनभिरति-संज्ञा को प्राप्त करता है, जीवित की तृष्णा को छोड़ता है श्रीर निर्वाण को प्राप्त करता है।

कायगताचुस्मृति—यह अनुस्मृति बहुत महत्त्व की है। बुद्धघोप के अनुसार यह केवल बुद्धों से ही प्रवर्त्तित और सर्वतीर्थिकों का अविषयमूत है। मगवान् ने भी कहा है—"भित्तुओं! एक धर्म यदि भावित, बहुलीकृत है तो महान् संवेग को प्राप्त कराता है, महान् अर्थ को, योगच्चेम को, स्मृति-संप्रचन्य को, ज्ञान-दर्शन-प्रतिलाभ को, हष्ट-धर्म-युख-विहार को, विद्या-विमुक्ति-फल-साचात्करण को प्राप्त कराता है। कौन है वह एक एकधर्म १ कायगत-स्मृति ही वह धर्म है। जो कायगत-स्मृति को प्राप्त करता है वह अमृत को प्राप्त करता है।" (अञ्चल १।४३)

कायगता स्मृति को प्राप्त करने का इच्छुक योगी इस श्रारीर को पादतल से केश-मलक तक और त्वचा से श्रिश्यियों तक देखता है। इस श्रारीर में केश, लोम, नख, दन्त, त्वचा, प्राप्त, न्हाक, श्रास्थ, श्रिश्यमज, वक्क, दृदय आदि क्तीस कर्मस्थानों को देखकर श्रशुचि-भावना को प्राप्त करता है। ये कर्मस्थान आचार्य के पास प्रहण करके इन बत्तीस कर्मस्थानों का श्रनुलोम-प्रतिलोम कम से बार-बार मन-वचन से स्वाप्याय करता है। फिर उन कर्मस्थानों के वर्ण-संस्थान, परिच्छेद आदि का चिन्तन करता है। इन कर्मस्थानों का श्रनुपूर्व से, नातिशीष्र श्रीर नातिमन्द गति से, श्रिविद्यासिक्त से किन्तन करता है। इस प्रकार इन बत्तीस कर्मरथानों में से एक एक कर्म-स्थान में वह श्रिपंशासमाधि को प्राप्त करता है। कायगता स्मृति के पूर्व की सात श्रानुस्मृतियों में श्रिपंशा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वहां श्रालम्बन गम्भीर है श्रीर श्रानेक है। यहां पर योगी सतत श्राम्यास से एक एक कोट्टास को लेकर प्रथम-ध्यान को प्राप्त करता है। इस कायगत-स्मृति में श्रानुयुक्त योगी श्रारति-रित-सह होता है। उत्पन्नरित श्रीर श्रारति को श्रामिभूत करता है; भवभैरव को सहन करता है, श्रीतोष्ण्य को सहन करता है, चार ध्यानों को प्राप्त करता है श्रीर पडिमश्च भी होता है।

जानापान-स्मृतिपूर्वक श्राश्वास-प्रश्वास की किया द्वारा जो समाधि प्राप्त होती है उसे श्रानापान-स्मृति कहते हैं। यह शान्त, प्रणीत, श्रव्यवकीर्ण, श्रोजस्वी, और सुख-विहार है।

इसका विशेष वर्णन श्रागे किया जा रहा है।

उपसमानुस्मृति— इस अनुस्मृति में योगी निर्वाण का चिन्तन करता है। वह एकान्त में समाहित चित्त से सोचंता है कि जितने संस्कृत या असंकृत धर्म हैं, उन धर्मों में अप्रधर्म निर्वाण है। वह मद का निर्मर्दन है, पिपि।सा का विनयन है, आलय का ससुद्धात है, वर्त का उपच्छेद हैं, तृष्णा का च्य है, विराग है, निरोध है। इस प्रकार सर्वदुः खोपशामस्वरूप निर्वाण का चिन्तन ही उपशामानुस्मृति है। भगवान् ने इसी के बारे में कहा है कि यह निर्वाण ही सत्य है, पार है, सुदुर्दर्श है, अजर, ध्रुव, निष्प्रपञ्च, अमृत, शिव, च्रेम, अन्यापाद और विशुद्ध है। निर्वाण ही दीप है, निर्वाण ही त्राण है।

इस उपरामानुरुमृति से अनुयुक्त योगी सुख से सोता है, सुख से प्रतिबुद्ध होता है। इसके इन्द्रिय और मन शान्त होते हैं। वह प्रासादिक होता है और अनुक्रम से निर्वाण को प्राप्त करता है।

उपशाम गुणों की गम्भीरता के कारण श्रीर श्रनेक गुणों का श्रनुस्मरण करने के हेतु से इस श्रनुस्मृति में श्रर्पणाच्यान की प्राप्ति नहीं होती। केवल उपचार-ध्यान की ही प्राप्ति होती है।

# श्रानापान-स्मृति

चित्त के एकाम करने के लिये पातखल-दर्शन में कई उपाय निर्दिष्ट किये गये हैं। योग के ये विविध साधन 'परिकर्म' कहलाते हैं। वौद्ध-साहित्य में इन्हें कर्म-स्थान कहा है। ये विविध प्रकार के चित्त-संस्कार हैं, जिनसे चित्त एकाम होता है। योग शास्त्र का रेचन-पूर्वक कुंभक इसी प्रकार का एक साधन है। इसका उल्लेख समाधि-पाद के चौंतीसर्वे सूत्र में किया गया है—'प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य'। योग शास्त्रोक्त प्रयत्न विशेष द्वारा भीतर की वायु को बाहर निकालना ही प्रच्छर्दन या रेचन कहलाता है।

१. 'कर्म' का धर्य है 'योगानुयोग', स्थान का गर्थ है निष्पत्ति-हेतु । इसिक्रिये 'कर्म-स्थान' उसे कहते हैं जिसके द्वारा योग-भावना की निष्पत्ति होती है । कर्म-स्थान चाकीस हैं ।

रेचित वाय का बहि:स्थापन कर प्राणरोध करना ही विधारण या कुंमक है। इस क्रिया में भीतर की वाय को बाहर निकालकर फिर श्वास का ग्रहण नहीं होता । इससे शरीर हल्का और चित्त एकाग्र होता है। यह एक प्रकार का प्राचायाम है। प्राचायाम के प्रसङ्घ में इसे बाह्य-वृक्तिक प्राणायाम कहा है। योग-दर्शन में चार प्रकार का प्राणायाम वर्णित है दिखिए साधनपाद। सूत्र ५०-५१ वाह्य-वृत्तिक, ग्राम्यन्तर-वृत्तिक, स्तंभ-वृत्तिक ग्रीर बाह्याम्यंतर विषयाचेपी। प्राणायाम का अर्थ है श्वास-प्रश्वास का अभाव अर्थात् श्वासरोध । बाह्य वृत्तिक रेचक पूर्वक कुंभक है। श्रान्यन्तर-वृत्तिक पूरक-पूर्वक कुंभक है। इस प्राणायाम में बाह्य बायु को नासिका पुट से भीतर खींचकर फिर श्वास का परित्याग नहीं किया बाता है। स्तंभ-वृत्तिक प्राणायाम केवल कुंभक है। इसमें रेजक या पूरक की किया के बिना ही सकुत्प्रयतन द्वारा वास की वहिर्गति श्रीर श्राभ्यन्तरगति का एक साथ श्रामाव होता है। चौथा प्राणायाम एक प्रकार का स्तंभ-वृत्तिक प्राणायाम है । भेद इतना ही है कि स्तंभवृत्तिक प्राणायाम सकूत्रयस्त-द्वारा साध्य है किन्त चौथा प्राणायाम बह-प्रयत्न-द्वारा साध्य है। अभ्यास करते-करते अनुक्रम से चतुर्थ प्राणा-याम सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं । तृतीय प्राणायाम में पूरक और रेचक के देशादि विपय की श्रालोचना नहीं की जाती। केवल देरा, काल श्रीर संख्या-परिदर्शन-पूर्वक स्तंभवृत्तिक की श्रालीचना होती है। किन्त चतुर्थ प्राणायाम में पहले देशादि परिदर्शन-पूर्वक बाह्य वृत्ति श्रीर श्राम्यन्तर वृत्ति का श्रम्यास किया जाता है। चिरकाल के श्रम्यास से जब ये दो वृत्तियाँ श्रत्यन्त सूचम हो जाती हैं. तब साधक इनका अतिक्रम कर श्वास का रोध करता है। यही चतर्थ प्राणायाम है। तृतीय श्रीर चतुर्थं प्राणायाम में बाह्य श्रीर आम्यन्तर वृत्तियों का श्रतिक्रम होता है, श्रांतर इतना ही है कि तृतीय प्राणायाम में यह अतिक्रम एक बार में ही हो जाता है। किन्त चतर्थं प्राणायाम में चिरकालीन अभ्यास वश ही अनुक्रम से यह अतिक्रम सिद्ध होता है। बाह्य श्रीर श्राम्यन्तर वृत्तियों का श्रम्यास करते करते पूरण श्रीर रेचन का प्रयत्न इतना सूच्म हो जाता है कि वह विधारण में मिल जाता है।

प्राणायाम योग का एक उत्कृष्ट साधन है। बौद्धागम में इसे **ज्ञानापान-स्मृति-कर्म-स्थान** कहा है। 'श्रान' का अर्थ है 'सांस लेना' श्रौर 'श्रपान' का श्रर्थ है 'सांस छोड़ना'। इन्हें श्राश्वास-प्रश्वास<sup>9</sup> भी कहते हैं। स्मृति-पूर्वक श्राश्वास-प्रश्वास की किया द्वारा जो समाधि में

श. चिनय की अर्थकथा (टीका) के अनुसार 'आरवास' साँस क्रोइने को और प्रश्वास साँस तोने को कहते हैं। लेकिन सूत्र की अर्थकथा में दिया हुबा अर्थ इसका ठीक उल्टा है। आचार्य बुद्धघोष विनय की अर्थ-कथा का अनुसरण करते हैं। उनका कहना है कि जब चालक माता की कोख से बाहर आता है तब पहले भीतर की हवा बाहर जाती है और पीछे बाहर को हवा भीतर प्रवेश करती है। इस प्रश्रृत्ति कम से आरवास वह वायु है जिसका नि:सारण होता है। सूत्र की अर्थकथा में दिया हुबा अर्थ पातक्षक योगसूत्र के ज्यास-भाष्य के अनुसार है (२।४६ पर व्यास-भाष्य: बाह्यस्थवायोशनयनं रवास:, कोष्ट्यस्य वायो: नि:सारणं प्ररवास:)।

निष्पन की नाती है, वह स्त्रानापान स्मृति-समाधि कहलाती है। मगवान् बुद्ध ने १६ प्रकार से इस समाधि की मावना करने की विधि निर्दिष्ट की है। बुद्ध-शासन में इस समाधि की विधि का प्रहण सर्वप्रकार से किया गया है। परमार्थमंजूमा टीका (विशुद्धि मार्ग की एक टीका) के स्त्रनुसार स्त्रन्य शासनों के श्रमण भावना के प्रथम चार प्रकार ही नानते हैं।

यह एक प्रकृष्ट कर्मस्थान समका जाता है। ग्राचार्य बुद्धघोप का कहना है कि ४० कर्मस्थानों में इसका शीर्षस्थान है स्त्रीर इसी कर्मस्थान की भावना कर सब बुद्ध, प्रत्येक-बुद्ध श्रीर बुद्ध-श्रावकों ने विशेष फल प्राप्त किया है । नाना प्रकार के वितकों के उपराम के लिए भगवान् ने इस कर्मस्थान को विशेष रूप से उपयुक्त बताया है । दस-ग्रशुभ कर्मस्थानों के श्रालंबनों की तरह ( मृत शरीर के भिन्न-भिन्न प्रकार की भावना ) इसका त्रालंबन बीभत्त और जुराप्सा भाव उत्पन्न करने वाला नहीं है। यह कर्मस्थान किसी दृष्टि से भी श्रशान्त श्रीर अप्रणीत नहीं है। अन्य कर्मस्थानों में शांतभाव उत्पादित करने के लिए पृथ्वी-मण्डलादि बनाना पड़ता है श्रीर भावना द्वारा निमित्त का उत्पादन करना पड़ता है। पर इस कर्मस्थान में किसी थिशेव किया की आवश्यकता नहीं है। अन्य कर्मस्थानों में उपचार-क्वण में विश्लों के विष्कंभन श्रीर श्रंगों के प्राप्तुर्भाव के कारण ही शान्ति होती है। पर यह समाधि तो स्वभाव-वश आरंभ से ही शान्त और प्रणीत है। इसलिए यह असाधारण है। जन जन इस समाधि की भावना होती है तब तब चैतसिक सुख प्राप्त होता है श्रीर प्यान से उठने के समय प्रणीत रूप से शरीर व्याप्त हो जाता है श्रीर इस प्रकार कायिक सुख का भी लाभ होता है। इस श्रसाधारण समाधि की बार-त्रार भावना करने से उदय होने के साथ ही पाप क्रणमात्र में सम्यक रूप से विलीन होते हैं। जिनकी प्रज्ञा तीच्या है श्रीर वो उत्तरज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए यह कर्मस्थान विशेष रूप से उपयोगी है। क्योंकि यह समाधि आर्य-मार्ग की भी साधिका है। क्रमपूर्वक इसकी वृद्धि करने से आर्य-मार्ग की प्राप्ति होती है श्रीर क्रेंगों का सातिशय विनाश होता है। किन्तु इस कर्मस्थान की भावना सुगम नहीं है। जुद्र जीव इसकी भावना करने में समर्थ नहीं होते। यह कर्म-स्थान बुद्धादि महापुरुषों द्वारा ही श्रासेवित होता है । यह स्वभाव से ही शान्त श्रीर सूच्म है। भावना-वल से

<sup>9.</sup> बाहिरदा हि जानन्ता आदितो चतुष्पकारमेत्र जानन्ति । ए० २४७, परमत्थ-मंजूसा टोका ।

२. अथवा यस्मा इदं कम्मद्वानप्यभेदे मुद्धभूतं सन्वन्छ बुद्ध पञ्चेकबुद्ध बुद्धसावकानां विसेसाधिगम दिद्वधमा सुद्ध विहार पद्द्ठानं भ्रानापानसति कम्मद्ठानं .....। विसुद्धमगो । पूर्व २६३

इ. मानापानसति भावेतस्या वितक्कुपच्छे दायातिः म्रंगुत्तर निकाय ।४।३४३। तन्नाऽवरस्य ग्रुभयाऽनापानस्मृतेन च । रार्गावतकैवहुकाः ऋङ्कुका सपै रागिषु । अभिधर्मकोश ६।३।

४. इदं पन कानापान सित कम्मट्ठानं गरुकं गरुकमावनं बुद्धपृच्चेक-बुद्ध-बुद्धपुत्तानं मदा-पुरिसानमेव मनसिकारभूमिभूतं, न चेव इत्तरं, न इत्तरसत्तसमासेवितं । विसुद्धिमग्गो, पृथ २८४।

उत्तरोत्तर श्रधिकाधिक शान्त और सूत्तम होता जाता है। यहाँ तक कि यह दुर्लच्य हो जाता है। इसी लिए इस कर्मस्थान में वजवती और सुविशादा स्मृति और प्रजा की आवश्यकता है। सूत्तम अर्थ का साधन भी सूत्तम ही होता है। इसी लिए भगवान् कहते हैं कि जिसकी स्मृति विनष्ट हो गयी है और जो सम्प्रजन्य से रहित है, उसके लिए आनापान-स्मृति की शिल् नहीं है। अन्य कर्मस्थान भावना से विभूत हो जाते हैं, पर यह कर्मस्थान बिना स्मृति-सम्प्रजन्य के सुग्रहीत नहीं होता।

जो योगी इस समाधि की भावना करना चाहता है उसे एकान्त-सेवन करना चाहिये। शब्द ध्यान में कंटक होता है। वहाँ दिन रात रूपादि इन्द्रिय-विपयों की ख्रोर भिद्ध का चित्त प्रधावित होता रहता है ख्रीर इसीलिये इस समाधि में चित्त ख्रारोहण करना नहीं चाइता। श्रत जन-समाकुल स्थान में भावना करना दुष्कर है। उसे ख्रपने चित्त का दमन करने के लिये विषयों से दूर किसी निर्जन स्थान में रहना चाहिये। वहाँ पर्यक्विद्ध होकर सुख-पूर्वक ख्रासन पर बैठना चाहिये थ्रीर शरीर के जपरी भाग को सीधा रखना चाहिये। इससे चित्त लीन ख्रीर उद्धत भाव का परित्याग करता है। इस तरह ख्रासन स्थिर होता है द्रीर सुखपूर्वक ख्राश्वास-प्रशास का प्रवर्तन होता है। इस ख्रासन में बैठने से चमहा, मांस और स्नायु नहीं नमते ख्रीर जो वेदना इनके नमन से च्या-च्या पर उत्पन्न होती, वह नहीं होती है। इसलिये चित्त की एकाग्रता सुलम हो जाती है। ख्रीर कर्मस्थान वीथि का उल्लंघन न कर वृद्धि को प्राप्त होता है।

योगसूत्र में भी ब्रासन की स्थिरता प्राप्त करने के अनन्तर ही प्राण्याम की विधि हैं (२।४९)। वहाँ भी ब्रासन के संबन्ध में कहा गया है कि इसे स्थिर ब्रोर सुखावह होना चाहिये। (स्थिरसुखमासनम् २।४६) इस सूत्र के माण्य में कई ब्रासनों का उल्लेख है। इनमें पर्येक-ब्रासन भी है। पर इसका जो वर्णन वा तस्रति मिश्र की व्याख्या में मिलता है, वह पालि-प्राहित्य में वर्णित पर्येक-ब्रासन में नहीं घटता। पालि के ब्रानुसार पर्येक-ब्रासन में वाई जाँघ पर दाहिना पैर ब्रोर दाहिनी जांघ पर वायाँ पैर रखना होता है । यह पद्मासन का खख्य है। प्रायः योगी इसी ब्रासन का ब्रानुष्ठान करते हैं। इसी पर्मासन को पालिसाहित्य में पर्येक-ब्रासन कहा है।

योगी पर्येक-वद्ध हो ग्रासन की स्थिरता को प्राप्त कर विरोधी त्रालम्बनों का चित्त-द्वार से निवारण करता है। ग्रीर इसी कर्मस्थान को ग्रपने सम्मुख रखता है। वह स्मृति का कभी संमोध नहीं होने देता। वह स्मृति-परायण हो श्वास छोड़ता ग्रीर श्वास लेता है। ग्राश्वास या प्रश्वास की एक भी प्रवृत्ति स्मृति-रहित नहीं होती, ग्रार्थीत् यह समस्त किया उसकी जान में

नार्ह शिक्खवे सुद्वस्तितस्य असम्पन्नानस्य प्रानापान सितभावनं ववामीति । संयुक्त-निकाय, ४।३।३७ ।

२, काय और चित्त की अवस्थाओं की प्रत्यवेक्षा 'सम्प्रजस्य' है।

३. परबङ्गन्ति समन्ततो कत्ववृथासनम् ।

होती है। जब वह दीर्घ श्वास छोड़ता है या दीर्घ श्वास लेता है तब वह श्राच्छी तरह जानता है कि मैं दीर्घ श्वास छोड़ रहा हूँ या दीर्घ श्वास ले रहा हूँ। स्मृति-श्रालम्बन के समीप सदा उपस्थित रहती है श्रीर प्रत्येक किया की प्रत्यवेदा करती है।

निम्निलिखित १६ प्रकार से श्राश्वास-प्रश्वास की क्रिया के करने का विधान है:---

- (१) यदि वह दीर्घ श्वास छोड़ता है तो जानता है कि मैं दीर्घ श्वास छोड़ता हूँ, यदि वह दीर्घ श्वास लेता है तो जानता है कि मैं दीर्घ श्वास लेता हूँ।
- (२) यदि वह हस्व श्वास छोड़ता या हस्व श्वास लेता है, तो जानता है कि मैं हस्व श्वास छोड़ता या हस्व श्वास लेता हूँ।

श्राश्वास-प्रश्वास की दीर्घ-हस्वता काल-निमित्त मानी जाती है। कुछ लोग घीरे-धीरे श्वास लेते श्रीर धीरे-धीरे श्वास छोड़ते हैं, इनका ग्राश्वास-प्रश्वास दीर्घ-काल-व्यापी होता है। कुछ लोग जल्दी-जल्दी श्वास लेते श्रीर जल्दी-जल्दी श्वास छोड़ते इनका श्रार्धास-प्रश्वास ऋल्प-कालच्यापी होता है। यह विभिन्नता स्वभाव वशा देखी जाती है। भिद्ध ६ प्रकार से ग्राश्वास-प्रश्वास की किया को जान-पूर्वक करता है। इस प्रकार भावना की निरन्तर प्रवृत्ति होती रहती है। जब वह धीरे-धीरे श्वास छोड़ता है, तो जानता है कि मैं दीर्घ श्वास छोड़ता हूँ। जब वह धीरे-धीरे श्वास लेता है, तो जानता है कि मैं दीर्घ श्वास लेता हूँ । श्रीर जब धीरे-धीरे श्राश्वास-प्रश्वास दोनों कियात्रों को करता है, तो बानता है कि मैं ब्राश्वास-प्रश्वास दोनों कियात्रों की दीर्घकाल में करता हूँ । यह तीन प्रकार केवल काल-निमित्त हैं । इनमें पूर्व की अपेक् विशेषता प्राप्त करने की कोई चेष्टा नहीं पायी जाती । भावना करते-करते योगी को यह शूम इच्छा (=छंद ) उत्पन्न होती है कि मैं इस भावना में विशेष निपुर्णता प्राप्त करूँ। इस प्रवृत्ति से प्रेरित हो वह विशेष रूप से भावना करता है श्रीर कर्मस्थान की बृद्धि करता है। भावना के बल से भय श्रीर परिताप दूर हो जाते हैं श्रीर शरीर के श्राश्वास-प्रश्वास पहले की श्रपेचा श्रधिक सूच्म हो जाते हैं। इस प्रकार इस शुभ इच्छा के कारण वह पहले से अधिक सूच्म आश्वास, अधिक सूच्म प्रश्वास श्रीर श्रिषक सद्दम श्राश्वास-प्रश्वास की कियाश्रों को दीर्घकाल में करता है। श्राश्वास-प्रश्वास के सूच्मतर भाव के कारण त्रालम्बन के त्राधिक शान्त होने से तथा कर्मस्थान की वीथि में प्रतिपत्ति होने से भावना चित्त के साथ 'प्रामोद्य' ग्रर्थात् तरुए प्रीति उत्पन्न होती है। प्रामोद्य-वश वह श्रीर भी सूचम श्वास दीर्घकाल में होता है श्रीर भी सूचम श्वास दीर्घकाल में छोड़ता हैं तथा श्रीर भी सूच्म श्राश्वास-प्रश्वास की किया श्रों को दीर्घकाल में करता है। जब भावना के उत्कर्ष से क्रम-पूर्वक आश्वास-प्रश्वास अत्यन्त सूद्रमभाव को प्राप्त हो जाते हैं; तब चित्त उत्पन्न प्रतिभाग-निमित्त की श्रोर ध्यान देता है। श्रीर इसलिए वह प्राकृतिक दीर्घ श्राष्ट्रवास-

<sup>9.</sup> उदाहरण के लिये—यदि पृथ्वी मंडल को निमित्त मान कर उसका ध्यान किया जाय तो भावना के बल से आरंभ में उद्ग्रह निमित्त का उत्पाद होता है अर्थात् आँख मूँ दने या आँख खोलने पर इच्छानुसार निमित्त का दर्शन होता है। पीछे बहुकता के साथ

प्रश्नास से विमुख हो जाता है। प्रतिभाग निमित्त के उत्पाद से समाधि की उत्पत्ति होती है ग्रीर इस प्रकार ध्यान के निष्पन्न होने से व्यापार का श्रभाव होता है श्रीर उपेन्ना उत्पन्न होती है।

इन ६ प्रकारों से दीर्घ श्वास लेता हुआ या दीर्घ श्वास छोड़ता हुआ या दोनों कियात्रों को करता हुत्रा योगी जानता है कि मैं दीर्घ श्वास लेता हूँ या दीर्घ श्वास छोड़ता हूँ या दोनों कियात्रों को करता हूँ। ऐसा योगी इनमें से किसी एक प्रकार से कायानुपश्यना । नामक रमृत्यपरथान की भावना सम्पन्न करता है। ६ प्रकार से जो आश्वास-प्रश्वास होते हैं. उनको 'काय' कहते है । यहाँ 'काय' समूह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । आश्वास-प्रश्वास का श्राभयमृत शरीर भी 'काय' कहलाता है श्रीर यहां वह भी संग्रहीत है। 'श्रनुपर्यना' जान को कहते हैं। यह जान शमथ-त्रश निमित्त-जान है और विपश्यना-त्रश नाम रूप की व्यवस्था के अनन्तर काम विवयक यथाभूत जान है। इसलिए 'कायानुपश्यना' वह जान है जिसके द्वारा काम के यथाभत स्वभाव की प्रतीति होती है। जिसके द्वारा श्वास-प्रश्वास ग्रादि शरीर की समस्त श्राम्यन्तरिक श्रीर वाह्य कियायें तथा चेष्टायें जान श्रीर स्पृतिपूर्वक होती हैं। जिसके द्वारा शरीर का ग्रानित्य-भाव , ग्रानात्म-भाव, दु:ख-भाव ग्रीर ग्राशुचि-भाव जाना जाता है। इस जान के द्वारा यह विदित होता है कि समस्त 'काय' पैर के तलुवे से ऊपर श्रीर केशाग्र से नीचे केवल नाना प्रकार के मलों से परिपूर्ण हैं। इस काय के केरा लोम आदि ३२ आकार अपवित्र श्रीर जुगुप्सा उत्पन्न करनेवाले हैं। वह इस काय को रचना के श्रनुसार देखता है कि इस काय में पृथ्वी-धातु है, तेज-धातु है, जज्ञ-धातु है और वायु-धातु है, वह काय में ग्रहंभाव ग्रीर मम-भाव नहीं देखता तथा काय को कायमात्र ही समस्ता है।

इसी प्रकार जब वह जल्दी-जल्दी श्वास छोड़ता है या लेता है, तब जानता है कि—मैं श्रल्पकाल में श्वास छोड़ता या लेता हूँ। इस हस्व श्राश्वास-प्रश्वास की किया भी दीर्घ श्राश्वास-प्रश्वास की किया के समान ही ६ प्रकार से की जाती है, यहाँ तक कि पूर्ववत् योगी कायानुपश्यना नामक स्मृत्युपस्थान की भावना सम्पन्न करता है।

भावना करने से प्रतिभाग-निभित्त का प्राहुर्भाव होता है। यह उद्मह-निमित्त की निपेक्षा कहीं निवक सुपरिशुद्ध होता है। प्रतिभाग-निमित्त वर्ष और आकार से रहिस होता है, यह स्थून पदार्थ नहीं है। प्रज्ञसिमात्र है।

१. स्मृत्युपस्थान चार हैं:—कायानुपरयना, वेदनानुपरयना, चित्तानुपरयना और धर्मा-नुपरयमा। शरीर का यथाभूत अवशोध कायानुपरयना है। सुस्रवेदना, दुःस्रवेदना, णदुःखवेदना का यथार्थ ज्ञान वेदनानुपरयना है। चित्त-ज्ञान चित्तानुपरयना है। पाँच नीवरण, पाँच उपादान रकंध, ६ ज्ञायतन, १० संयोजन, ७ बोध्यंग, तथा चार चार्थ सत्य का यथार्थ ज्ञान धर्मानुपरयना है। 'सतिपट्टानसुत्त' में इन चार स्मृत्युप-स्थानों का विस्तार से वर्णन है।

(३) योगी सकल आश्वास-काय के स्नादि, मध्य और स्रवसान इन सब भागों का स्रवरोध कर स्रर्थात् उन्हें विशद स्रोर विभृत कर श्वास पिरयाग करने का स्रध्यास करता है। इसी तरह सकल प्रश्वास-काय के स्नादि, मध्य स्रोर स्रवसान इन सब भागों का स्रवबोधकर श्वास प्रहण करने का प्रयत्न करता है। उसके स्राश्वास-प्रश्वास का प्रवर्तन ज्ञान-युक्त चित्त से होता है किसी को केवल स्नादि स्थान, किसी को केवल स्नादि स्थान स्थान स्थान क्रीर किसी को तीनों स्थान विभृत होते हैं। योगी को स्मृति स्रोर ज्ञान को प्रतिष्ठितकर तीनों स्थानों में ज्ञान-युक्त चित्त को प्रेरित करना चाहिये। इस प्रकार स्नानापान-स्मृति की भावना करते हुए योगी स्मृति-पूर्वक भावना-चित्त के साथ उच्चकोटि के शील, समाधि स्नौर प्रज्ञा का स्नासेवन करता है।

पहले दो प्रकार में श्राश्वास-प्रश्वास के श्रातिरिक्त श्रीर कुछ नहीं करना होता है। किन्तु इनके श्रागे जानोत्पादनादि के लिए सातिशय उद्योग करना होता है।

(४) योगी स्थूल काय-संस्कार का उपशम करते हुए श्वास छोड़ने ग्रीर श्वास प्रहरण करने का श्रम्यास करता है।

कर्भस्थान का ख्रारंभ करने के पूर्व शरीर श्रीर चित्त दोंनों क्लेश-युक्त होते हैं। उनका गुरुभाव होता है। शरीर श्रीर चित्त की गुरुता के कारण आश्वास-प्रश्वास प्रवल श्रीर स्थूल होते हैं; नाक के नथुने भी उनके वेग को नहीं रोक सकते। श्रीर भिन्नु को मुँह से भी सांस लेना पड़ता है। किन्तु जब योगी प्रष्टवंश को सीधा कर पर्यक-श्रासन से बैटता है श्रीर स्पृति को सम्मुख उपस्थापित करता है तब योगी के शरीर श्रीर चित्त का परिग्रह होता है। इससे बाह्य विद्येप का उपशम होता है, चित्त एकाग्र होता है श्रीर कर्मस्थान में चित्त की प्रवृत्ति होती है। चित्त के शान्त होने से चित्त-समुत्थित रूपधर्म लघु श्रीर मृदुभाव को प्राप्त होते हैं। श्राश्वास-प्रश्वास का भी स्वभाव शान्त हो जाता है श्रीर वह धीरे धीरे इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि यह जानना भी कठिन हो जाता है कि वास्तव में उनका श्रास्तत्व भी है या नहीं।

यह काय-संस्कार क्रमपूर्वक स्थूल से सूद्म, सूद्म से सूद्मतर, सूद्मतर से सूद्मतम हो जाता है, यहाँ तक कि चतुर्थ ध्यान के द्याप में यह परम सूद्मता की कोटि को प्राप्त हो दुर्लच्य हो जाता है। जो काय संस्कार कर्म-स्थान के ब्रारंभ करने के पूर्व प्रवृत्त था, वह चित्त-परिग्रह के समय शान्त हो जाता है। जो काय-संस्कार चित्त-परिग्रह के पूर्व प्रवृत्त था, वह प्रथम ध्यान के

१. काय-संस्कार 'श्राश्वास प्रश्वास' को वहते हैं, यद्यपि श्राश्वास-प्रश्वास चित्त-समुध्यित धर्म है, तथापि इसीर से प्रतिबद्ध होने के कारण इन्हें 'काय' कहते हैं। इसीर के होने पर ही आश्वास-प्रश्वास की किया संभव है अन्यथा नहीं। कतमे कायसंखारा ? दीर्व अस्सास """ परस्तासा कायिका एते धरमा कायपि बद्धा कायसंखारा पिटसंभिदा।

उपचार-त्या में शान्त हो जाता है। इसी प्रकार पूर्व नाय-संस्कार उत्तरोत्तर काय संस्कार द्वारा शान्त हो जाता है। काय-संस्कार के शान्त होने से शरीर का कंपन, चलन, स्पंदन, ख्रीर नमन भी शान्त हो जाता है।

श्रानापान-स्मृति-भावना के ये चार प्रकार प्रारंभिक अवस्था के साधक के लिये बताये गये हैं, इन चार प्रकारों से भावना कर जो योगी ध्यानों का उत्पाद करता है, वह यदि विपश्यना द्वारा श्राहृत् पद पाने की स्निभितापा रखता है तो उसे शील को विशुद्ध कर श्राचार्य के समीप कर्म-स्थान को पाँच आकार से महत्य करना चाहिये। यह पाँच आकार कर्म-स्थान के सिन्ध (= पवँ = भाग) कहलाते हैं। यह इस प्रकार है:—

उर्ग्रह, परिष्टच्छा, उपस्थान, अर्पणा और लद्मण । कर्म-स्थान अन्य का स्वाध्याय 'उद्ग्रह' कहलाता है। कर्म-स्थान के अर्थ का स्पष्टीकरण करने के लिए प्रश्न पूछना 'परि-प्रच्छा' है। भावनानुयोगवश निमित्त के उपधारण को 'उपस्थान' कहते हैं। नित्त को एकाप्र कर भावना-वल से ध्यानों का प्रतिलाम 'अर्पणा' है। कर्म-स्थान के स्वभाव का उपधारण 'लच्चण' कहलाता है। योगी दीर्घकाल तक स्वाध्याय करता है, उपर्युक्त आवास में निवास करते हुए आनापान-स्मृति कर्मस्थान की ओर चित्तावर्जन करता है और अश्वास-प्रश्वास पर चित्त को स्थिर करता है। कर्मस्थान अन्यास की विधि इस प्रकार है —

गणना—पोगी पहिले आश्वास-प्रश्वास की गणना द्वारा चित्त को स्थिर करता है। एक बार में एक से आरंभ कर कम से कम पाँच तक और अधिक से अधिक दस तक गिनती गिननी चाहिये। गणना-विधि को खिएडत भी न करनी चाहिये। अर्थात् एक, तीन, पाँच इस प्रकार बीच-यीच में छोड़ते हुए गिनती न गिननी चाहिये। पाँच से नीचे ककने पर चित्त का स्यन्त होता है और दस से अधिक गिनती गिनने पर चित्त कर्मस्थान का आश्रय छोड़ गणना का आश्रय लेता है। गणना-विधि के खएडन होने से चित्त में कंपन होता है और कर्मस्थान की सिद्धि के विषय में चित्त संशयानियत हो जाता है। इसलिए इन दोषों का परित्याग करते हुए गणना करनी चाहिये। पहले धीरे-धीरे गिनती करनी चाहिये। जिस प्रकार धान का तौलने वाला गिनती करता है, उसी प्रकार धीरे-धीरे पहले गिनती करनी चाहिये। धान का तौलने वाला तराजू के एक पलड़े में धान भरता है और जब तक दूसरी बार नहीं उँड़ेजता, तब तक बरावर एक कहता जाता है। आश्वास-प्रश्वासों में जो विश्वद और विभूत होता है उसी का प्रहण कर गणना आरंभ होती है और जब तक दूसरा विश्वद और विभूत नहीं होता, तब तक निरन्तर आश्वास-प्रश्वास की और 'एक'—'एक' कहता रहता है, हिंट रखते हुए दस तक गणना

१. उपचार खीर अर्पणां समाधि के प्रकार हैं। अर्पणां का धर्थ है—आलंबन में एकाप्र चित्त का धर्पणां। अर्पणां ध्यान की प्रतिलास भूमि है। अर्पणां के उरदाद से ही ध्यान के पांच धंग सुद्ध होते हैं। अर्पणां का समीववतीं प्रदेश उपचार है। उपचार-समाधि का ध्यान सद्ध-प्रमाण का होता है।

की जाती है। तदनन्तर फिर से उसी प्रकार गयाना शुरू होती है। इस प्रकार गयाना करने से जब आश्वास-प्रश्वास विशद श्रीर विभूत हो जाय तब जल्दी-जल्दी गयाना करनी चाहिये। पूर्व प्रकार की गण्ना से आश्वास-प्रश्वास विशद हो जल्दी-जल्दी बार-बार निष्क्रमण और प्रवेश करते हैं। ऐसा जानकर योगी आध्यन्तर श्रीर बाह्य प्रदेश में श्राश्वास-प्रश्वास का प्रइण नहीं करता। वह द्वार पर ( नासिका-पुट ही निष्कमण्-द्वार श्रीर प्रवेश-द्वार है ) ही श्राते जाते उनका प्रष्ट्या करता है । श्रीर 'एक-दो-तीन-चार-पाँच' 'एक-दो-तीन-चार-पाँच-छः """ इस प्रकार एक बार में दस तक जल्दी-जल्दी गिनता है। इस प्रकार जल्दी-जल्दी गिनती करने से आश्वास-प्रश्वास का निरन्तर प्रवर्तन उपस्थित होता है। आश्वास-प्रश्वास की निरन्तर प्रवृत्ति जानकर श्रभ्यन्तरगत श्रीर वहिर्गत वात का प्रहरण न कर जल्दी-जल्दी गिनती करनी चाहिये। क्योंकि श्रान्यन्तरगत वात की गति की श्रीर ध्यान देने से चित्त उस स्थान पर वात से श्राहत मालूम पड़ता है, श्रीर वहिर्गत वात की गति का श्रन्वेपण करते समय नाना प्रकार के बाह्य श्रालंबनों की श्रोर चित्त विधावित होता है श्रीर इस प्रकार विद्वेप उपस्थित होता है। इसलिए स्पृष्ट-स्पृष्ट स्थान पर ही स्मृति उपस्थापित कर भावना करने से भावना की सिद्धि होती है। जन्नतक गणना के बिना ही चित्त स्राश्वास-प्रश्वास रूपी त्रालंबन में स्थिर न हो जाय, तबतक गणना की क्रिया करनी चाहिये। बाह्य-वितर्क का उपच्छेद कर ग्राश्वास-प्रश्वास में चित्त की प्रतिश करने के लिए ही गणना की किया की जाती है।

णजुवंधना—जन गणना का कार्य निष्पन्न हो जाता है तन गणना का परित्याग कर खुवंधना की किया का न्रारंभ होता है। इस किया के द्वारा विना गिनती के ही चित्र न्रारंवास-प्रश्वास-क्रिया का न्रारंभ होता है। इस किया के द्वारा विना गिनती के ही चित्र न्रारंवास-प्रश्वास का निरन्तर न्रारंवास करती है। इस किया को अनुबंधना कहते हैं। न्राभिधमंकोश में इसे 'श्रनुगमन करती है। न्रादि, मध्य, न्रारं ग्रवसान का न्रानुगमन करने से न्रानुवंधना नहीं होती। न्राश्वासवायु की उत्पत्ति पहले नाभि में होती है, हृद्य मध्य है न्रारंवासकाग्र पर्यवसान है। इनका श्रनुगमन करने से चित्त न्रासमाहित होता है न्रारंवासकाग्र पर्यवसान है। इनका श्रनुगमन करने से चित्त न्रासमाहित होता है न्रारंवासकाग्र पर्यवसान न्रारंवासकाग्र से कर्मस्थान का चिंतन न करना चाहिये।

स्पर्श चौर स्थापना—जिस प्रकार गणाना श्रीर श्रनुवंधना द्वारा श्रनुक्रम से श्रलग-श्रलग कर्मस्थान की भावना की जाती है उस प्रकार केवल स्पर्श या स्थापना द्वारा पृथक् रूप से भावना नहीं होती। गणाना कर्म-स्थान-भावना का मूल है; जनुवंद्यना स्थापना का मूल है। क्योंकि श्रनुवंधना के बिना स्थापना (=श्रपंगा) श्रसंभव है।

इसलिए इन दोनों (गण्ना श्रीर श्रनुबंधना) का प्रधान रूप से प्रहस्य-क्रिया गया है। स्पर्श श्रीर स्थापना की प्रधानता नहीं है। स्पर्श गण्ना का श्रंग है। स्पर्श का श्र्य है 'स्पृष्ट-स्थान'। श्रिमधर्मकोश में इसे 'स्थान' कहा है। स्पर्श-स्थान नास्कित है। स्पर्श-स्थान के समीप स्पृति को उपस्थापितकर गण्ना का कार्य करना चाहिये। इस प्रकार गण्ना श्रीर स्पर्श द्वारा एक साथ श्रम्यास किया जाता है। जब गण्ना का परित्याग कर स्मृति स्पर्श-स्थान में ही आश्वास-प्रश्वास का निरन्तर अनुगमन करती है और अनुवंधना के निरन्तर अम्यास से अपंगा-समाधि के लिए चित्त एकाम होता है तब अनुवंधना, स्पर्श और स्थापना तीनों द्वारा एक साथ कर्म-स्थान का चिन्तन होता है। इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ अर्थ-कथा विग्ति पंगुल और द्वारपाल की उपमा का उल्लेख करेंगे।

जिस प्रकार पंगुल खंदे के पास बैठकर जिस समय बचों को सूला सुलाता है, उस ममय सूले के पररे का अगला भाग (आते समय), पिछला भाग (जाते समय) और मध्यभाग अनायास ही उसको हिन्दगोचर होता है और इसके लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पहता; उसी प्रकार स्पर्श-स्थान (= नासिकाय) में स्मृति को उपस्थापित कर योगी का चित्त आते-जाते आश्वास-प्रश्वाम के आदि, मध्य और अवसान का अनायास ही अनुगमन करता है।

जिस प्रकार नगर का द्वारपाल नगर के भीतर श्रीर बाहर लोगों की पूछताछ नहीं करता फिरता किन्तु जो मनुष्य नगर के द्वार पर श्राता है उसकी जॉन करता है, उसी प्रकार योगी का चित्त श्रांत:-प्रविष्ट बायु श्रीर बहिनिंग्क्रान्त बायु की उपेत्ता कर केवल द्वार-प्राप्त श्राश्वास-प्रश्वास का श्रानुगमन करता हैं। स्थान-विशेष पर म्मृति को उपस्थापित करने से क्रिया सुत्तम हो जाती है, कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पहता।

'पिट सिम्मदा' में आरे की उपमा दी गई हैं। जिस प्रकार आरे से काटते समय वृद्ध को समतल भूमि पर रखकर क्रिया की जाती हैं और आते-जाते आरे के दाँतो की ओर ध्यान न देकर जहाँ-जहाँ आरे का दाँत वृद्ध का स्पर्श करते हैं, वहाँ-वहाँ ही स्मृति उपस्थापित कर आते-जाते आरे के दाँत जाने जाते हैं और प्रयत्न-वश छेटन की क्रिया निष्पन्न होती हैं और यदि कोई विशोप प्रयोजन हो तो वह भी संपादित होता हैं, उसी प्रकार योगी नासिकाम्र या उत्तरोष्ठ में स्मृति को उपस्थापित कर मुखासीन होता हैं। आते-जाते आश्वास-प्रश्वास की आरेर ध्यान नहीं देता। किन्तु यह बात नहीं है कि वे उसको अविदित हों, भावना को निष्पन्न करने के लिये वह प्रयत्नशील होता हैं, विध्नों (=नीवरण्) का नाश कर भावनानुयोग साधित करता है और उत्तरोत्तर लौकिक तथा लोकोत्तर-समाधि का प्रतिलाम करता है।

काय त्रीर चित्त वीर्यारंभ से भावना-कर्म में समर्थ होता है; विष्नों का नाश त्रीर वितर्क का उपशम होता है; दश संयोजनों का पिल्याग होता है, इमलिए त्रानुशयों का लेश-मात्र भी नहीं रह जाता।

इस कर्मस्थान की भादना करने से थोड़े ही समय में प्रतिभाग-निमित्त का उत्पाद होता है श्रीर ध्यान के श्रन्य श्रङ्कों के साथ श्रर्पणा-समाधि का लाभ होता है। जब गणना-क्रिया-वरा स्थूल श्राह्वास-प्रश्वास का क्रंमशः निरोध होता है श्रीर शरीर का फ़्रेश दूर हो जाता है, तब शरीर श्रीर चित्त दोनों बहुत हल्के हो जाते हैं।

श्रन्य कर्मस्थान भावना के बल से उत्तरोत्तर विभूत होते जाते हैं। किन्तु यह कर्मस्थान अधिकाधिक सुद्भम होता जाता है। यहां तक कि यह उपस्थित भी नहीं होता। जब कर्मस्थान की उपलिध्य नहीं होती तो योगी को स्नासन से उठ जाना चाहिये। पर यह विचार कर न उठना चाहिये कि स्नाचार्य से पूछना है कि—क्या मेरा कर्मस्थान नष्ट हो गया है। ऐसा विचार करने से कर्मस्थान नवीन हो जाता है। इसलिए स्ननुपल ब्थ स्नाश्वास-प्रश्वास का पर्येक्ष प्रकृत स्पर्श-स्थान वश करना चाहिये। जिसकी नाक वड़ी होती है, उसके स्नाश्वास-प्रश्वास प्रवर्तन के समय नासिकाम का स्पर्श करते हैं स्नीर जिसकी नाक छो । होती है उसके स्नाश्वास-प्रश्वास प्रश्वास उत्तरीष्ठ का स्पर्श कर प्रवर्तित होते हैं। स्मृति-सम्प्रजन्य पूर्वक योगी को प्रकृत स्पर्श-स्थान में स्मृति प्रतिष्ठित करनी चाहिये। प्रकृत स्पर्श-स्थान को छो इसर स्नाथन पर्येक्ष न करना चाहिये। इस उपाय से स्नाव्यवस्थित स्नाश्वास-प्रश्वास की सम्यक् उपलब्धि में योगी समर्थ होता है।

भावना करते करते प्रतिभाग-निमित्त उत्पन्न होता है। यह किसी को मिण के सदश, किमी को मुक्ता, कुसुममाला, धूम-शिखा, पद्मपुष्प, चन्द्र-मण्डल या सूर्य-मण्डल के सदश उपस्थित होता है। प्रतिभाग-निमित्त की उत्पत्ति संज्ञा से ही होती है। इसलिए संज्ञा की विविधता के कारण कर्मस्थान के एक होते हुए भी प्रतिभाग-निमित्त नानारूप से प्रकट होता है। जो यह जानता है कि आश्वास-प्रश्वास और निमित्त एक चित्त के आलंदन नहीं हैं, उसी का कर्मस्थान उपचार और अर्पणा-समाधि का लाभ करता है। प्रतिभाग-निमित्त के इस प्रकार उपस्थित होने पर योगी को इसकी सूचना आचार्य को देनी चाहिये। आचार्य, भिद्धु के उत्साह को बढ़ाते हुए बार-बार भावना करने का उपदेश करता है। उक्त प्रकार के प्रतिभाग-निमित्त में ही अनुवंधना और स्पर्श का परित्याग कर भावना-चित्त की स्थापना की जाती है। इस भावना से कम पूर्वक अर्पणा होती है। प्रतिभाग-निमित्त की उत्पत्ति के समय से विष्ठ और क्रिश दूर हो जाते हैं, स्मृति उपस्थित होती है और चित्त उपचार-समाधि द्वारा समाहित होता है।

योगी को उक्त प्रतिभाग-निमित्त के वर्ष श्रीर लद्ध्य का ग्रह्ण न करना चाहिये। निमित्त की श्रच्छी तरह रद्धा करनी चाहिये। इसलिए श्रनुपयुक्त श्रावास श्रादि का परित्याग करना चाहिये। इस प्रकार निमित्त की रद्धा कर निरंतर भावना द्वारा कर्मस्थान की वृद्धि करनी चाहिये। श्रपंणा में कुशलता प्राप्त कर, वीर्य का सम-भाव प्रतिपादित करना चाहिये। तदनन्तर ध्यानों का उत्पाद करना चाहिये।

इस प्रकार ध्यानों का उत्पाद कर जो योगी संलक्ष्णा (= विषश्यना, इसे श्रिमिधर्मकोश में 'उपलक्ष्ण' कहा है ) श्रीर विवर्त्तना (= मार्ग ) द्वारा कर्मश्यान की वृद्धि करना चाहता है श्रीर परिशुद्धि (= मार्गफल) प्राप्त करना चाहता है, उसे पांच प्रकार से ( श्रावर्जन, समङ्गी होना, श्रिधिष्ठान, व्युत्थान श्रीर प्रत्यवेक्षण) ध्यानों का श्रभ्यास करना चाहिये। श्रीर नाम-रूप की व्यवस्था कर विपश्यना का श्रारंभ करना चाहिये। योगी सोचता है कि शरीर श्रीर चित्त के कारण श्राश्यास-प्रश्वास होता है, चित्त इनका समुत्थापक है श्रीर शरीर के विना इनका प्रवर्तन संभव नहीं है। वह स्थिर करता है कि श्राश्वास-प्रश्वास श्रीर शरीर रूप हैं श्रीर चित्त तथा चैतस्वर-धर्म अरूप (= नाम ) हैं। इस प्रकार नाम-रूप की व्यवस्था कर वह

हनके हेतु का पर्यंवण करता है, वह अनित्यादि लच्चणों का विचार करता है, निमित्त का निवंतंन कर आर्य-मार्ग में प्रवेश करता है, श्रीर सकल क्षेत्र का ध्वंस कर अर्हत्कल में प्रतिष्ठित हो विवर्शना श्रीर परिशुद्धि की प्रत्यवेद्धा ज्ञान की कोटि को प्राप्त होता है। इस प्रत्यवेद्धा को पालि में 'परिवरसना' कहा है।

त्रानापान-स्मृति समाधि की प्रथम चार प्रकार की भावना का विवेचन सर्वरूप से किया वां चुका है। श्रव हम शेप वारह प्रकार की भावना का विचार करेंगे।

यह बारह प्रकार भी तीन वर्गीं में विभक्त किए जाते हैं। एक-एक वर्ग में चार प्रकार समितित हैं। इनमें से पहिला वर्ग वेदनानुपश्यना-वश चार प्रकार का है।

प्र. इस वर्ग के पहले प्रकार में योगी प्रीति का अनुभव करते हुए श्वास का परित्याग और प्रहण करना तीखता है। दो तरह ते प्रीति का अनुभव किया जाता है—शमथ-मार्ग (= लौकिक-समाधि) में आजवंन-वशा और विनश्यना-मार्ग में असंमोह-वशा। प्रीति-सहगत प्रथम और द्वितीय-ध्यान सम्पादित कर ध्यान-च्या में योगी प्रीति का अनुभव करता है। प्रीति के आअयभूत आलंबन का संवेदन होने से प्रीति का अनुभव होता है। इसलिए यह संवेदन आलंबन-वश होता है। योगी प्रीति-सहगत प्रथम और द्वितीय ध्यानों को सम्पादित कर ध्यान से व्युत्थान करता है शौर ध्यान-संप्रयुक्त प्रीति के च्यानक्ष का प्रहण करता है। विपश्यना प्रजा द्वारा प्रीति के विशोप और सामान्य लक्षों के यथावत् ज्ञान से दर्शन-च्या में प्रीति का अनुभव होता है। यह संवेदन असंमोह-वश होता है।

'पटिसंमिदा' में कहा है-जब योगी दीर्घश्वास लेता है श्रीर स्मृति को ध्यान के संमुख उपस्थापित करता है तब इस रुमृति के कारण तथा इस ज्ञान के कारण कि चित्त एकाप्र है. योगी प्रीति का अनुभव करता है। इसी प्रकार जब योगी दीर्घश्वास छोड़ता है, हस्वश्वास लेता है, हरवरवास छोड़ता है, सफल श्वास-काय सकल प्रश्वास-काय के खादि, मध्य खौर श्रवसान सब भागों का श्रवबोध कर तथा उन्हें विशद श्रीर विभूत कर श्वास छोड़ता श्रीर श्वास लेता है, काय-संस्कार ( स्वास-प्रश्वास ) का उपराम करते हुए श्वास छोड़ता है श्रीर श्वास लेता है. तब उसका चित्त एकाम होता है और इस जान द्वारा वह प्रीति का अनुभव करता है। यह प्रीति-संवेदन त्रालंबन व्या होता है। जो ध्यान की स्रोर चित्त का स्रावर्जन करता है, जो ध्यान-समापित्त के ल्एा में ब्रालंबन को जानता है, जो ध्यान से उठकर ज्ञान-चत्तु से देखता है, जो ध्यान की प्रत्यवेहा करता है, जो यह विचार कर ध्यानचित्त का श्रवस्थान करता है कि 'मैं इतने काल तक ध्यान-समर्जन रहूँगा' वह आलंबन-त्रश प्रीति का अनुसव करता है। जिन धर्मों द्वारा शमथ श्रीर विपश्यना की सिद्धि होती है, उनके द्वारा भी योगी प्रीति का श्रानुमव करता है। यह धर्म अद्धा आदि पांच इन्द्रिय हैं ( अद्धा, वीर्य, स्पृति, समाधि श्रीर प्रजा। क्षेत्र के उपशम में इनका श्राधिपत्य होने से 'इन्द्रिय' संज्ञा पड़ी।) जो शमय श्रीर विपश्यना में दृढ़ श्रद्धा रखता है, जो कुशजोत्साह करता है, जो स्पृति उपस्थापित करता है, जो चित्त समाहित करता है श्रीर जो प्रज्ञा द्वारा यथाभूत दर्शन करता है, वह प्रीति का

श्रानुभव करता है। यह संवेदन श्रालंबन-वश श्रीर श्रसंमोह-वश होता है। जिसने ६ श्रिभिशा का श्रिधिगम किया है, जिसने हेय दुःख को जान लिया है श्रीर जिसकी तिह्वप्यक जिशासा निवृत्त हो गयी है, जिसने दुःख के कारण क्रिशों का परित्याग (हेय-हेत या दुःख-समुदय) किया है, जिसके लिए श्रीर कुछ हेय नहीं है, जिसने मार्ग की भावना की है (हानोपाय) तथा जिसके लिए श्रीर कुछ कर्नथ्य नहीं है तथा जिसने निरोध का सात्ताकार किया है श्रीर जिसके लिए श्रव श्रीर कुछ प्राप्य नहीं है, उसकी प्रीति का श्रनुभव होता है। यह प्रीति श्रसंमोहवश होती है।

६. इस वर्ग के दूसरे प्रकार में योगी सुल का अनुभव करते हुए श्वास छोड़ना और श्वास लेना सीखता है। सुल का अनुभव भी आलंबन-दश और असंमोह-वश होता है। सुल सहगत प्रथम तीन ध्यान सम्पादित कर ध्यान-च्या में योगी सुल का अनुभव करता है, और ध्यान से व्युत्थान कर ध्यान-संयुक्त सुल के च्याधर्म का प्रहण करता है। विपश्यना द्वारा सुल के सामान्य और विशेष लच्चणों को यथावत् जानने से दर्शन-च्या में असंमोह-वश सुल का अनुभव होता है। विपश्यना-भूमि में योगी कायिक और चैतिसक दोनों प्रकार के सुल का अनुभव करता है।

७. इस वर्ग के तीसरे प्रकार में योगी चारों ध्यान द्वारा चित्त-संस्कार (= संजायुक्त चेदना | संज्ञा श्रीर चेदना चैतिसिक धर्म हैं | चित्त ही इनका समुख्यापक है । ) का श्रानुभव करते हुए श्वास छोड़ता श्रीर श्वास लेता है ।

द. इस वर्ग के चौथे प्रकार में स्थूल चित्त-संस्कार का निरोध करते हुए श्वास छोड़ता श्रीर श्वास लेता है। इसका क्रम वहीं है जो काय-संस्कार के उपशम का है। दूसरा वर्ग चित्तानुपश्यना-वश चार प्रकार का है।

E. पहले प्रकार में योगी चारों ध्यान द्वारा चित्त का अनुभव करते हुए श्वास छोड़ना और लेना सीखता है।

१०. दूसरे प्रकार में थोगी चित्त को प्रमुद्ति करते हुए श्वास छोड़ना या लेना सीखता है। समाधि छोर विपश्यना द्वारा चित्त प्रमुद्ति होता है। योगी प्रीति-सहगत प्रथम छोर द्वितीय-ध्यान को संपादित कर ध्यान-क्षण में संप्रयुक्त प्रीति से चित्त को प्रमुद्ति करता है। यह समाधि-वश चित्त-प्रमोद है। प्रथम छोर द्वितीय-ध्यान से उठकर योगी ध्यान-सम्प्रयुक्त प्रीति के च्य-धर्म का ग्रहण करता है। इस प्रकार योगी विपश्यना च्यण में ध्यान-सम्प्रयुक्त प्रीति को छालंबन बना, चित्त को प्रमुद्ति करता है। यह विपश्यना-वश चित्त-प्रमोद है।

११. तीसरे प्रकार में योगी प्रथम-ध्यानादि द्वारा चित्त को श्रालंबन में समरूप से श्रवस्थित करते हुए श्वास छोड़ना श्रौर श्वास लेना सीखता है। श्रपंगा-च्या में समाधि के चरम उत्कर्ष के कारण चित्त किंचिन्मात्र भी लीन श्रौर उद्धत-भाव को नहीं प्राप्त होता तथा स्थिर श्रौर समाहित होता है। ध्यान से उठकर योगी ध्यान-सम्प्रयुक्त चित्त के च्य-धर्म को देखता है श्रौर उसे विपश्यना-च्या में चित्त के श्रीनत्यता श्रादि लच्चणों का च्या-च्या

पर श्रवबोध होता है। इससे चाणमात्र स्थायी समाधि उत्पन्न होती है। यह समाधि श्रालंबन में एकाकार से निरंतर प्रवृत्त होती मालूम पड़ती है और त्रिश को निश्चल रखती है।

१२. चीथे प्रकार में प्रथम-ध्यान द्वारा विन्नों (=नीवरण) से चित्त को मुक्त कर, द्वितीय द्वारा वितर्क-विचार से मुक्तकर, तृतीय द्वारा प्रीति से मुक्तकर चतुर्य-ध्यान द्वारा मुख-दुःख से चित्त को विमुक्तकर, योगी आस छोड़ने श्रीर श्रास लेने का श्रभ्यास करता है श्रथवा ध्यान से व्युत्थानकर ध्यान-सम्प्रयुक्त चिरा के चय-धर्म का ग्रहण करता है श्रीर विपश्यना-त्रण में श्रनित्य-भावदर्शीं हो चित्त को नित्य-संज्ञा से विमुक्त करता है ऋर्थीत योगी श्रनित्यता की परमकोटि 'मंग' का दर्शन कर संस्कार की श्रनित्यता का साज्ञात्कार करता है। इसलिए संस्कृत धर्मों के संबंध में उसकी जो मिथ्या-संज्ञा है, वह दूर हो जाती है। जिसका अनित्य-भाव है वह दु:ख है, सुख कदापि नहीं है; जो दु:ख है, वह अनात्मा है, आत्मा कभी नहीं है। इस जान द्वारा वह चित्ता को सुख-संज्ञा श्रीर श्रात्म-संज्ञा से विमुक्त करता है, वह देखता है कि जो अनित्य, दु.ख और अनात्मा है उसमें अभिरति और राग न होना चाहिये। उसके प्रति योगी को निवेंद ग्रीर वैराग्य उत्पन्न होता है। वह चित्त को प्रीति श्रीर राग से विमुक्त करता है। जब योगी का चित्त संस्कृत-धर्मों से विरक्त होता है, तब वह संस्कारों का निरोध करता है, उन्हें उत्पन्न होने नहीं देता। इस प्रकार निरोध-ज्ञान द्वारा वह चित्त को उत्पत्ति धर्म-समुदय से विमुक्त करता है । संस्कारों का निरोध कर वह नित्य ग्रादि ग्राकार से उनका ग्रहण नहीं करता, वह उनका परित्याग करता है, वह क्लेशों का परित्याग करता है श्रीर संस्कृत-धर्मी का दीच देखकर तद्विपरीत ग्रसंस्कृत-धर्म निर्वाश में चित्त का प्रवेश करता है।

तीसरा वर्ग भी चार प्रकार का है।

१३. पहले प्रकार में योगी श्रानित्य-ज्ञान के साथ श्वास छोड़ना श्रीर श्वास लेना सीखता है। पहले यह जानना चाहिये कि श्रानित्य क्या है? श्रानित्यता क्या है? श्रानित्यता क्या है? श्रानित्य-दर्शन किसे कहते हैं? श्रीर श्रानित्य-दर्शी कीन है? पंचस्कंघ श्रानित्य हैं, क्योंकि इनके—उत्पत्ति, विनाश, श्रीर श्रान्यथाभाव हैं। पंचस्कंघों का उत्पत्ति-विनाश ही श्रानित्यता है। यह उत्पन्न होकर श्रामाव को प्राप्त होते हैं। उस श्राकार में उनकी श्रावस्थित नहीं होती। उनका च्या-मंग होता है। रूप श्रादि को श्रानित्य देखना श्रानित्यानुपश्यना है। इस ज्ञान से जो समन्वानत है, वह श्रानित्यदर्शी है।

१४. दूसरे प्रकार में योगी विराग-ज्ञान के साथ श्वास छोड़ना और श्वास लेना सीखता है। विराग दो हैं—१. च्य-विराग और २. अत्यन्त-विराग। संस्कारों का च्य-भङ्ग च्य-विराग है। यह च्यिक निरोध है। अत्यन्त-विराग, निर्वाण के अधिगम से संस्कारों का अत्यन्त, न कि च्यिक, निरोध होता है। च्य-विराग के ज्ञान से विपश्यना और अत्यन्त-विराग के ज्ञान से मार्ग की प्रवृत्ति होती है।

१५. तीसरे प्रकार में योगी निरोधानुपश्यना से समन्वागत हो श्वास छोड़ना और श्वास सेना सीस्ता है। निरोध भी दो प्रकार का है---१. च्चय-निरोध और २. ख्रत्यन्त-निरोध। १६. नौथे प्रकार में योगी प्रतिनिसर्गानुपश्यना से समन्वागत हो श्वास छोड़ना श्रौर श्वास लेना सीखता है। प्रतिनिसर्ग (=त्याग) भी दो प्रकार का है—१. परित्याग-प्रतिनिसर्ग श्रौर २. प्रस्कन्दन-प्रतिनिसर्ग । विपश्यना श्रौर मार्ग को प्रतिनिसर्गानुपश्यना कहते हैं। विपश्यना द्वारा योगी श्रिमसंस्कारक स्कन्धों सिहत क्लेशों का परित्याग करता है, तथा संस्कृत-धर्मी का दोष वेखकर तिद्वपरीत-श्रसंस्कृत निर्वाण में प्रस्कन्दन श्रथीत् प्रवेश करता है।

इस तरह १६ प्रकार से आनापान-स्मृति-समाधि की भावना की जाती है। चार-चार प्रकार का एक-एक वर्ग है। अन्तिम वर्ग शुद्ध उपासना की रीति से उपदिष्ट हुआ है; शेष वर्ग शामथ तथा विपश्यना, दोनों रीतियों से उपदिष्ट हुए हैं। [शामथ लौकिक-समाधि को कहते हैं; विपश्यना एक प्रकार का विशिष्ट जान है, इसे लोकोत्तर-समाधि भी कहते हैं।]

श्रानापान-स्मृति-भावना का जब परमोत्कर्ष होता है तब चार स्मृत्युपस्थापन का परिषृर्ख होता है। स्मृत्युपस्थापनाक्षों के सुभावित होने ते लात बोध्यङ्गों का (स्मृति, धर्मविचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रीक्ष, समाधि, उपेक्षा) पूर्ण होता है श्रीर इनके पूर्ण से मार्ग श्रीर फल का श्रिधि-गन्न होता है।

इस मावना की विशोषता यह है कि मृत्यु के समय जत्र श्वास-प्रश्वास निरुद्ध होते हैं, तब योगी मोह को प्राप्त नहीं होता ! मरण समय के अन्तिम आश्वास-प्रश्वास उसकी विशद और विभूत होते हैं । जो योगी आनापान-स्मृति की भावना भली प्रकार करता है उसकी मालूम पड़ता है कि मेरा आयु-संस्कार अब इतना अविशिष्ठ रह गया है । यह जानकर वह अपना इत्य संपादित करता है और शान्तिपूर्वक शरीर का परित्या ! करता है ।

### चार ब्रह्म-विद्वार

मैत्री, करुणा, भेदिता श्रीर उपेत्ता यह चार चित्त की सर्वोत्कृष्ट श्रीर दिव्य श्रवस्थायें हैं। इनको 'ब्रह्म-विहार' कहते हैं। चित्त-विशुद्धि के यह उत्तम साधन हैं। जीवों के प्रति किस प्रकार सम्पक् व्यवहार करना चाहिये इसका भी यह निदर्शन है। जो योगी इन चार ब्रह्म-विहारों की भावना करते हैं उनकी सम्यक्-प्रतिपत्ति होती है। वह सब प्राणियों के हित-मुख की कामना करता है। वह दूसरों के दुःखों को दूर करने की चेष्टा करता है। जो सम्पन्न है उसको देखकर वह प्रसन्न होता है, उनसे ईप्यों नहीं करता। सब प्राणियों के प्रति उसका सम-भाव होता है, किसी के साथ वह पन्त्यात नहीं करता।

संदोप में — इन चार भावनाश्चों द्वारा राग, द्वेष, ईर्प्या, श्चाय्या, श्चादि चित्त के मज़ों का चालन होता है। योग के श्चन्य परिकर्म केवल श्चात्म-हित के साधन हैं, किन्तु यह चार ब्रह्म-विहार परहित के भी साधन हैं।

श्चार्य-धर्म के प्रन्थों में इन्हें 'श्रप्रामाएय' या 'श्रप्रमाए' भी कहा है। क्योंकि इनकी इयत्ता नहीं है। श्रपरिमाए जीव इन भावनाश्चों के श्रालम्बन होते हैं।

जीवों के प्रति स्लेह और सुदृद्भाव प्रवर्तित करना मैत्री है। मैत्री की प्रवृत्ति परिहत-साधन के लिए है। जीवों का उपकार करना, उनके सुख की कामना करना, द्वेष श्रीर द्रोह का परित्याग, इसके लक्ष्य हैं। मैत्री भावना की सम्पक्-निण्यत्ति से हैं। का उपराम होता है। राग इसका छासल रात्रु है। राग के उत्पन्न होती है। राग मो गुण देशकर प्रलोभित होता है। मेत्री की प्रवृत्ति जीवों के शील छादि गुण-प्रहण-त्रश होती है। राग मो गुण देशकर प्रलोभित होता है। इस प्रकार राग छौर मैत्री की समान-शीलता है। इसलिए कभी-कभी राग मैत्रीवन् प्रतीय-मान हो प्रवंचना करता है। स्मृति का किंन्तिन्मात्र भी लोग होने से राग मैत्री को अपनीत कर छालम्बन में प्रवेश करता है। इसलिए यदि विवेक छौर सावधानी से भावना न की जाय तो चित्त के रागारूढ़ होने का भय रहता है। इमको सदा स्मरण रखना चाहिये कि मैत्री का सौहार्द नृण्या-वश नहीं होता, किन्तु जीवों की हित-साधना के लिए होता है। राग, लोभ, छौर मोह के वश होता है किन्तु मैत्री का स्तेह मोह-त्रश नहीं होता किन्तु जानपूर्वक होता है। मैत्री का स्वभाव छादेप है छौर यह छालोभ-युक्त होता है।

पराये दुःख को देखकर सत्पुरुषों के हृदय का जो कम्पन होता है उसे 'करुणा' कहते हैं। करुणा की प्रवृत्ति जीवों के दुःख का अपनय करने के लिए होती है, दूसरों के दुःख को देखकर साधु-पुरुष का हृदय करुणा से द्रवित हो जाता है। वह दूसरों के दुःख को सहन नहीं कर सकता, जो करुणाशील पुरुष है वह दूसरों की विहिंसा नहीं करता। करुण-भावना की सम्यक्-निष्पत्ति से विहिंसा का उपशम होता है। शोक की उत्पत्ति से इस भावना का नाश होता है। शोक, दौर्मनस्य इस भावना का निकट शत्रु है।

'मुदिता' का लच्या 'हर्ष' है। जो मुदिता की मायना करता है वह दूसरों को सम्पन्न देखकर हर्थ करता है, उनसे ईप्यों या द्वेय नहीं करता। दूसरों की सम्पत्ति, पुर्य, श्रीर गुणो-रूर्ध को देखकर उसको श्रास्या श्रीर श्रामित नहीं उत्पन्न होती। मुदिता की मायना की निष्पत्ति से श्रारति का उपशम होता है, पर यह प्रीति संसारी पुरुष की प्रीति नहीं है। पृथग्जनोचित प्रीति-वश जो हर्ष का उद्धेग होता है उससे इस भावना का नाश होता है। मुदिता-मायना में हर्ष का जो उत्पाद होता है उसका शान्त प्रवाह होता है। वह उद्धेग श्रीर चोम से रहित होता है।

जीवों के प्रति उदासीन भाव 'उपेका' है। 'उपेका' की भावना करने वाला योगी जीवों के प्रति सम-भाव रखता है, वह प्रिय-अप्रिय में कोई भेद नहीं करता। सबके प्रति उसकी उदासीन-वृत्ति होती है। वह प्रतिकृल और अप्रतिकृल इन दोनों आकारों का प्रहण नहीं करता, इसी-लिए उपेका-भावना की निष्पत्ति होने से विहिंसा और अनुनय दोनों का उपश्रम होता है। उपेका-भावना द्वारा इस ज्ञान का उदय होता है कि "मनुष्य कर्म के अप्रीन है, कर्मानुसार ही सुख से सम्पन्न होता है या दुःख से मुक्त होता है या प्राप्त-सम्पत्ति से च्युत नहीं होता"। यही ज्ञान इस भावना का आसल-कारण है। मैत्री आदि प्रथम तीन भावनाओं धरा जो विविध प्रवृत्ति होती थी उसका ज्ञान द्वारा प्रतिषेध होता है। प्रथक्-जनोन्तित अज्ञान-वरा उपेका की उत्पत्ति से इस भावना का नाश होता है।

यह चारों ब्रह्म-विहार समान रूप से जान और सुगति को देने वाले हैं।

मैत्री-माय-भावना का विशेष कार्य होष (क्यापाद) का प्रतिघात करना है। करुणा-भावना का विशेष कार्य विहिंसा का प्रतिघात करना है। मुदिता-भावना का विशेष कार्य अप्रति, स्प्रप्रीति का नाश करना है श्रीर उपेन्छा-भावना का विशेष कार्य राग का प्रतिघात करना है।

प्रत्येक भावना के दो शतु हैं— १. समीपवर्ती, २. दूरवर्ती। मैत्री-भावना का समीपवर्ती शतु राग है। राग की मैत्री से समानता है। व्यापाद उसका दूरवर्ती शतु है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। व्यापाद का नाश करके ही मैत्री की प्रवृत्ति होती है। करुणा-भावना का समीपवर्ती शतु शोक, दौर्मनस्य है। जिन जीवों की भोगादि-विपत्ति देखकर चित्त करुणा से श्राद्व हो जाता है, उन्हीं के विषय में तिन्मित्तशोक भी उत्पन्न हो सकता है। यह शोक, दौर्मनस्य प्रयन्जनोचित है, जो संसारी पुरुष है वह इष्ट, प्रिय, मनोरम श्रीर कमनीय रूप की श्रप्राप्ति से श्रीर प्राप्त-सम्पत्ति के नाश से उद्दिन्न श्रीर शोकाकुल हो जाते हैं। जिस प्रकार दुःख के दर्शन से करुणा उत्पन्न होती है उसी प्रकार शोक भी उत्पन्न होता है। शोक करुणा-भावना का श्रासन शतु है। विहिंसा दूरवर्ती शतु है। दोनों से भावना की रहा करनी चाहिये।

पृथग्बनोचित सौमनस्य मुदिता-भावना का समीपवर्ती शत्रु है। जिन जीवों की भोग-सम्पित देखकर मुदिता की प्रवृत्ति होती है उन्हीं के विषय में तिन्निमित्त पृथग्बनोचित सौमनस्य भी उत्पन्न हो सकता है। वह इष्ट्र, भिय, मनोरम श्रीर कमनीय रूपों के लाभ से संसारी पुरुष की तरह प्रसन्न हो जाता है। जिस प्रकार सम्पत्ति-दर्शन से भुदिता की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार पृथग्बनोचित सौमनस्य भी उत्पन्न होता है। यह सौमनस्य मुदिता का श्रासन्न-शत्रु है।

श्ररति, श्रप्रीति द्रवर्ती-शत्रु हैं। दोनों से भावना को सुरचित रखना चाहिये।

श्रज्ञान-सम्मोह प्रवर्तित उपेचा उपेचा-मावना का श्रासन्त-शत्रु है। मूढ़ श्रीर श्रज्ञ पुरष, जिसने द्वारों को नहीं जीता है, जिसने सब द्वारों के मूलभूत सम्मोह के दोव को नहीं जाना है श्रीर जिसने शास्त्र का मनन नहीं किया है, वह रूपों को देखकर उपेचा-माव प्रदर्शित कर सकता है, पर इस सम्मोहपूर्वक उपेचा द्वारा द्वारों का श्रातिक्रमण नहीं कर सकता। जिस प्रकार उपेचा-मावना गुण-दोष का विचार न कर केवल उदासीन-वृत्ति का श्र्यलम्बन करती है, उसी प्रकार श्रज्ञानोपेचा जीवों के गुण-दोष का विचार न कर केवल उपेचावश प्रवृत्त होती है। यही दोनों की समानता है। इसलिए यह श्रज्ञानोपेचा उपेचा-मावना का श्रासन्न-शत्रु है। यह श्रज्ञानोपेचा प्रथन्तनोचित है। राग श्रीर द्वेष इस भावना के दूरवर्ती शत्रु हैं। दोनों से भावना-चित्त की रहा करनी चाहिये।

सत्र दुःशल-कर्म इच्छा-मूलक हैं। इसलिए चारों ब्रह्म-विहार के आदि में इच्छा है, नीवरण (= योग के श्रन्तराय) आदि क्षेशों का परित्याग मध्य में है, श्रीर श्रपंणा-समाधि पर्यवसान में है। एक जीव या श्रनेक प्रजित रूप में इन भावनाओं के श्रालम्बन हैं। श्रालम्बन की वृद्धि क्रमशः होती है। पहले एक श्रावास के जीवों के प्रति भावना की जाती है। श्रनुक्रम से श्रालम्बन की वृद्धि कर एक प्राम, एक जनपद, एक राज्य, एक दिशा, एक चक्रवाल के जीवों के प्रति भावना होती है। मत्र क्लेश, द्रेष, मोह, राग पाद्यिक हैं। इनसे चित्त को विशुद्ध करने के लिए यह चार ब्रह्म-विहार उत्तम उपाय हैं। जीवों के प्रति कुशल-चित्त की चार ही वृत्तियाँ हैं—तूसनें का हित-साधन करना, उनके दुःख का अपनयन करना, उनकी सम्पन्न अवस्था देखकर प्रसन्न होना और सब प्राणियों के प्रति पद्मपात-रहित और समदर्शी होना। इसीलिए ब्रह्म-विहारों की संख्या चार हैं। जो योगी इन चारों की भावना चाहता है उसे पहले मैत्री-भावना द्वारा जीवों का हित करना चाहिये। तदनन्तर दुःख से अभिभृत जीवों की प्रार्थना सुनकर करुणा-भावना द्वारा उनके दुःख का अपनयन करना चाहिये। तदनन्तर दुःखी लोगों की सम्पन्न-अवस्था देख-कर मुदिता-भावना द्वारा प्रमुदित होना चाहिये। तदनन्तर दुःखी लोगों की सम्पन्न-अवस्था देख-कर मुदिता-भावना द्वारा प्रमुदित होना चाहिये। इसी क्रम से इन भावनाओं की प्रवृत्ति होती है अन्यथा नहीं।

यचिष चारों ब्रह्म-विद्वार अप्रमाण हैं तथापि पहले तीन केवल प्रथम तीन ध्यानों का उत्पाद करते हैं और चौथा ब्रह्म-विद्वार अन्तिम ध्यान का ही उत्पाद करता है। इसका कारण यह है कि मैत्री, करुणा और मुदिता, दौर्मनस्य-संभूत, व्यापाद दिहिंसा और अरित के प्रतिपद्ध होने के कारण सौमनस्य-रिहत नहीं होती। सौमनस्य-सिहत होने के कारण इनमें सौमनस्य-विरिहत उपेद्यासहगत चतुर्थ-ध्यान का उत्पाद नहीं हो सकता। उपेद्या-वेदना से मंयुक्त होने के कारण केवल उपेद्या ब्रह्म-विद्वार में अन्तिम-ध्यान का लाभ होता है।

#### चार अरूप-ध्यान

चार ब्रह्म-विहारों के पश्चात् चार ग्रारूप-कर्मस्थान उद्दिष्ट हैं। ग्रारूप-ग्रायतन चार हैं---आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, ग्राकिञ्चन्यायतन ग्रीर नैवसंग्रानासंज्ञायतन।

चार रूपध्यानों की प्राप्ति होने पर ही अरूर-ध्यान की प्राप्ति होती है, करवरूप काय में श्रीर इन्द्रिय तथा उनके विश्व में दीच देखकर रूप का समितिकम करने के हेत से यह ध्यान किया जाता है। चौथे ध्यान में कसिए-रूप रहता है। उस कसिए-रूप का समितिकम इस ध्यान में होता है। जिस प्रकार कोई पुरुष सर्प को देखकर भयभीत हो भाग जाता है, श्रीर सर्प के समान दिखाई देनेवाले रज्जु आदि का भी निवारण चाहता है, उसी प्रकार योगी करज-रूप से भयभीत हो चतुर्थ-ध्यान प्राप्त करता है, जहाँ करजरूप से समितिकम होता है; लेकिन उसके प्रतिभाग-रूप कसिए-रूप में स्थित होता है। उस कसिए-रूप का निवारण करने की इच्छा से योगी अरूपध्यान को प्राप्त करता है, जहाँ सभी प्रकार के रूप का समितिकम संभव है।

श्राकाशानन्त्यायतन — में तीन संजाश्रों का निवारण होता है: — रूप-संजा श्रर्थात् जहसृष्टि सम्बन्धी विचार; प्रतिध-संजा श्रर्थात् इन्द्रिय श्रीर विपयों का प्रत्याघात-मूलक विचार; नानात्व-संजा श्रर्थात् श्रानेकविश्व रूप-शब्दादि-श्राजम्बनों का विचार। इन तीनों संजाश्रों का श्रनुक्रम से समितिक्रम, श्रश्तंगम, श्रीर श्रमनिस्कार होने पर 'श्राकाश अनन्त हैं। ऐसी संजा उत्पन्न होती है। इसे श्राकाशानन्त्यायतन-ध्यान कहते हैं।

परिच्छित्र त्राकाश-कसिए को छोड़कर ग्रन्य किसी कसिए को ग्रालम्बन कर चतुर्थ-ध्यान को प्राप्त करने पर ही यह भावना की जाती है। कसिए। पर चतुर्थ-ध्यान साध्य करने के पूर्व ही उस किस या की मर्यादा श्रानन्त की जानी चाहिये। किस प्रथम छोटे श्राकार का होता है, जिसे श्रानुक्रम से बहाकर समस्त विश्वाकार किया जाता है, उस विश्वाक:र-श्राकृति पर चतुर्थ-ध्यान साध्य करने के पश्चात् योगी श्रापने ध्यान-वलसे उस श्राकृति को दूर करके 'विश्व में केवल एक श्राकाश ही भरा हुश्रा है' ऐसा देखता है। चतुर्थ-ध्यान तक रूपालमक श्रालम्बन था; श्राव श्रारूपात्मक श्रालम्बन है। इसलिए 'श्राकाश श्रानन्त है' ऐसी संज्ञा होने से इसे श्राकाशानन्त्यायतन कहा है।

विज्ञानानन्थायतन—इस ध्यान में योगी त्राकाश-संज्ञा का समितिकम करता है। श्राकाश की त्रानन्त मर्यादा ही विज्ञान की मर्यादा है। ऐसी संज्ञा उलक करने पर वह विज्ञान का ग्रानन्य जिसका ज्ञालम्बन है, ऐसे ध्यान को प्राप्त करता है।

श्वाकिश्वन्यायतन—इस ध्यान में योगी विज्ञान में भी दोच देखता है और उसका समितिक्रम करने के लिए विज्ञान के अभाव की संज्ञा मात करता है। "अभाव भी अनन्त है; कुछ भी नहीं हैं, सब कुछ शान्त है" इस प्रकार की भावना करने पर योगी इस तृतीय अरूप-ध्यान को प्राप्त होता है।

नैवसंज्ञानासंज्ञायतन—ग्रमाव की संज्ञा भी वड़ी स्थूल है। ग्रमाव की संज्ञा भी ग्रमाव जिसमें है, ऐसा ग्रांति शान्त, सूद्म यह चौथा ग्रायतन है। इस ध्यान में संज्ञा ग्रांति 'सूद्म-रूप में रहती है, इसलिए उसे ग्रसंज्ञा नहीं कह सकते, ग्रौर स्थूल-रूप में न होने के कारण उसे संज्ञा भी नहीं कहते हैं। पालि में एक उपमा देश्वर इसे समकाया है। गुरु ग्रौर शिष्य प्रवाप में थे। रास्ते में थोड़ा पानी था। शिष्य ने कहा ग्राचार्य ! मार्ग में पानो है; इसलिए जूता निकाल लीजिये। गुरु ने कहा—'श्रच्छा तो स्नान कर लूँ, लोटा दो।' शिष्य ने कहा—"गुरु जी! स्नान करने योग्य पानी नहीं है।" जिस प्रकार उपानह को मिंगाने के लिए पर्याप्त पानी है किन्तु स्नान के लिए पर्याप्त नहीं, इसी प्रकार इस ग्रायतन में संज्ञा का ग्रांतिस्द्म ग्रंश विद्यमान है किन्तु संज्ञा का कार्य हो, इतना स्थूल भी वह नहीं है, इसीलिए इस ग्रायतन को नैवसंज्ञानासंज्ञायतन कहा है।

इस त्रायतन को प्राप्त करने पर ही योगी निरोध-समापत्ति को प्राप्त कर सकता है, जिसमें त्रमुक काल ( = सातदिन ) तक योगी की मनोवृत्तियों का त्र्यात्यंतिक निरोध होता है।

इन चार श्ररूप-ध्यानों में केवल दो ही ध्यानाङ्ग रहते हैं— उपेता और चित्तै-काग्रता। ये चार ध्यान अनुक्रम से शान्ततर, प्रणीततर, और सूत्त्मतर होते हैं।

## श्राहार में प्रतिकृत-संद्रा

स्रारुप के स्रनन्तर स्राहार में प्रतिकृत्त-संज्ञा नामक कर्मस्थान निर्देष्ट है। स्राहरण करने के कारण 'स्राहार' कहते हैं। यह चतुर्विश है—कत्रलीकार (= खाद्य पदार्थ), स्पर्शाहार, मनोसञ्चेतनाहार श्रीर विज्ञानाहार। इनमें से कवजीकार स्राहार स्रोजयुक्त-रूप का स्राहरण करता है; स्पर्शाहार सुख, दुःख, उपेत्ता, इन तीन वेदनास्रों का स्राहरण करता है, मनोसञ्चेतनाहार काम, रूप, स्ररूप भवों में प्रतिसन्धि का स्राहरण करता है, विज्ञानाहार प्रतिसन्धि के द्या

में नाम-रूप का आहरण करता है। ये चारों आहार भयस्थान हैं, किन्तु यहां केवल कवलीकार आहार ही अभिन्नेत है। उस आहार में जो प्रतिकृल-संज्ञा उत्पन्न होती है, वही यह कर्मस्थान है। इस कर्मस्थान की भावना करने का इच्छुक योगी असित, पीत, खायित, सायित प्रभेद का जो कवलीकार आहार है, उसके गमन, पर्वेत्रण परिभोग, आश्य, निधान, अपरिपक्वता, परिपक्वता, फल, निध्यन्दं और सम्रत्रण रूप से जो अशुन्तिभाव का विचार करता है, उस विचार से उसे आहार में प्रतिकृल-संज्ञा उत्पन्न होती है, और कंवलीकार-आहार उसी प्रकार प्रकट होता है। वह उस प्रतिकृल भावना को वहाता है। उसके नीवरणों का विष्कम्भन होता है और चित्त उपचार-समाधि को प्राप्त होता है; अपर्णा नहीं होती है।

इस संज्ञा से योगी की रस-तृष्णा नष्ट होती है। यह फेवल दु ख-निस्सरण के लिए ही श्राहार का सेवन करता है; पञ्च काम-गुरा में राग उत्पन्न नहीं होता श्रीर कायगता-स्मृति उत्पन्न होती है।

# चतुर्घातु-व्यवस्थान

चालीस कर्मस्थानों में यह श्रान्तिम-कर्मस्थान है। स्वभाव निरूपण द्वारा विनिश्चय को 'व्यवस्थान' कहते हैं। महासितपट्ठान, महाहित्थपादोग्रम, राहुलोवाद श्चादि स्त्रों में इसका विशेष-वर्णन श्चाता है। महासितपट्ठान-सुत्त में कहा है— "भिन्नुश्चों! जिस प्रकार कोई दन्न गोघातक बैल को मार कर चौराहे पर खरड-खरड कर रख दे श्चीर उसे उन खरडों को देखकर 'यह बैल हं' ऐसा संज्ञा नहीं उत्पन्न होती, उसी प्रकार भिन्नु इसी काय को धाद्य द्वारा व्यवस्थित करता है कि—इस काय में प्रथिवा-धाद्य है, श्चापो-धाद्य है तेबो-धाद्य है, वायु-धाद्य है। इस प्रकार के व्यवस्थान से काय में "यह सत्त्व है, यह पुद्गल है, यह श्चात्मा है' ऐसी मंज्ञा नष्ट होकर धाद्य-सज्ञा ही उत्पन्न होती हैं।

मिल्लु इस संग्रा को उत्पन्न कर अपने आध्यात्मिक और बाह्य-रूप का चिन्तन करता है। वह आचार्य के पास ही केशा-जोमा-नरवा-दन्ता आदि कर्मस्थान को प्रह्रण कर उनमें भी चतुर्धीतु का व्यवस्थान करता है; किर पृथिवी-आदि महाभूतों के लच्च्य, समुत्यान, नानात्व, एकत्व, प्रादुर्भीव, संग्रा, परिहार और विकार का चिन्तन करता है। उनमे अनात्म-संग्रा, दुःख-संग्रा, और अनित्य-संग्रा को उत्पन्न करता है अोर उपचार-समाधि को प्राप्त करता है। अर्पणा प्राप्त नहीं होती।

चतुर्घातु-व्यवस्थान में अनुयुक्त योगी सूत्यता में अवगाह करता है, सत्वसंज्ञा का समुद्-धात करता है और महाप्रज्ञा को प्राप्त करता है।

### विपश्यना

समाधि-मार्ग का विस्तृत-वर्णन हमने ऊपर दिया है। किन्तु निर्वाण के प्रार्थी को शमध की भावना के पश्चात् विपश्यना की चृद्धि करना आवश्यक है। इसके बिना अर्द्धत्यद में प्रतिष्ठा नहीं होती। विषश्यना एक प्रकार का विशेष दर्शन है। जिस समय इस जान का उदय होता है कि—सब धर्म श्रानित्य हैं, दु: लमय हैं तथा अनात्म हैं—उस समय विषश्यना का प्रादुर्भी होता है।

बौद्धागम में पुद्गल ( जीव ) संस्कार-समूह है। यह एक सन्तान हैं। आत्मा नाम का नित्य, ध्रुव श्रीर स्वरूप से श्रविपरिणाम-धर्म वाला कोई पदार्थ नहीं हैं, पञ्च-स्कन्ध-मात्र हैं। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, श्रीर विज्ञान यह स्कन्ध-पञ्चक ज्ञ्चण-ज्ञ्चण में उत्पद्ममान श्रीर विनश्य-मान हैं। यह साश्रव धर्म 'दुःख' है, क्योंकि क्लेश-हेतु-वश इनकी उत्पत्ति होती हैं। क्लेश सन्तान को दूपित करते हैं। दुःख का अन्त करने में प्रज्ञा की प्रधानता हैं। पहले इसका ज्ञान होना चाहिये कि न आत्मा हैं, न आत्मीय, सब संस्कृत-धर्म अनित्य हैं। जो सब धर्मों को अनित्यता, दुःखता श्रीर अनात्मता के रूप में देखता हैं वह यथाभूतदर्शी हैं। उसको विपश्यना-श्रान प्राप्त हैं। इसीलिए धर्मपद की अर्थकथा में आत्मभाव के ज्ञ्य-व्यय की प्रतिष्ठा कर सतत श्रम्थास से अर्हत्यद के प्रहण को विपश्यना कहा है।

विपश्यना प्रजा का मार्ग है । इसे लोकोत्तर-समाधि भी कहते हैं । इस मार्ग का श्रनु-गामी 'विपश्यनायानिक' कहलाता है । सप्त-विशुद्धियों द्वारा विपश्यना-मार्ग के फल की प्राप्ति होती है । यह सात विशुद्धियाँ इस प्रकार हैं—

१. शील-विशुद्धिः, २. चित्त-विशुद्धिः, ३. दृष्टि-विशुद्धिः ( = नामरूप का यथावद्रशंन ); ४. कांद्या-वितरण-विशुद्धिः ( = संशयों को उत्तीर्णं कर नाम-रूप के हेत का परिग्रहः ); ५. मार्गा-मार्ग-जानदर्शन-विशुद्धिः ( = मार्गं श्रौर श्रमार्गं का ज्ञान श्रौर दर्शनः ); ६. प्रतिपत्तिज्ञानदर्शन-विशुद्धिः ( = श्रष्टांगिक मार्गं का ज्ञान तथा प्रत्यन्त-सान्तात्कारः ); ७. ज्ञानदर्शन-विशुद्धिः ( = स्रोता-पत्ति-मार्गं, सकुदागामि-मार्गं, श्रनागामि-मार्गं, श्राई-मार्गं, इन चार मार्गों का ज्ञान श्रौर प्रत्यन्त दर्शनः )।

# द्वितीय खण्ड

महायान-धर्म श्रौर दर्शन उसकी उत्पत्ति तथा विकास-साहित्य श्रौर साधना



### षष्ठ अध्याय

# महायान का उद्भव और उसकी विशेषता

# महायान-धर्म की उत्पत्ति

वय महाराज श्रशोक बौद्ध हो गये, तब उनका प्रश्रय पाकर बौद्ध-धर्म बहुत फैला। उनका विस्तृत साम्राज्य था। उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए दूर-दूर उपदेशक मेजे। भारत के बाहर भी उनके हे जे उपदेशक गये थे। उन्होंने श्रानेक स्तूप श्रीर बिहार बनवाये। श्रशोक के कीशाम्बी के लेख से मालूम होता है कि यहाँ एक भिन्तु-संघ था। एक संघ का पता सारनाथ के लेख से चलता है। भाबू लेख में श्रशोक कहते हैं कि सब बुद्ध-बचन सुभाषित हैं किन्तु में कुछ बचनों की विशेष रूप से सिफ।रिश करता हूँ। उन्हों के समय में 'खुतन' में भारतीयों का उपनिवेश हुश्रा। वहाँ से ही पहले पहल बौद्ध-धर्म चीन गया।

श्रशोक के समय में बौदों में मूर्तिपूबा न थी। बुद्ध का प्रतीक रिक्त-श्रासन, चक्र, कमल-पुप्प, या चरण्पादुका था। स्त्प में बुद्ध का धातु-गमें रखकर पूबा करते थे। कथा है कि श्रशोक ने बुद्ध की श्रश्थियों को प्राचीन स्त्यों से निकाल कर ८४००० स्त्यों में बाँट दिया। चैत्य की पूबा भी प्राचीन थी। श्रारंभ में बुद्ध यद्यपि श्रन्य श्रहतों की श्रपेत्ता श्रेष्ठ समक्ते बाते थे; यद्यंप उनका कन्म, उनके लच्च्ए, मार-धर्षण, कन्म के पूर्व तुनितलोंक में निवास, उनकी मृत्यु, सभी श्रद्भुत थे; तथापि प्राचीन निकायों के श्रनुसार बुद्ध का निर्वाण श्रन्य श्रहतों के निर्वाण से मिल न था। उनका यह विश्वास न था कि परिनिर्वत बुद्ध इस लोक में हस्तचेप कर सकते हैं। यद्यपि ये बुद्ध के निर्वाण को महारात्य मानते थे तथापि उनके लिए बुद्ध त्राता नहीं थे जैसे ईसाईयों के लिए ईसामसीह त्राता हैं। श्रास्ता ने कहा है कि तुम्हीं श्रपने लिए दीपक हो, दूसरे का श्राश्य मत लो, धर्म ही एकमात्र तुम्हारा दीप, श्रारण, सहाय, हो। बुद्ध का कहना था कि निर्वाण का साचात्कार प्रत्येक को स्वयं करना होता है। उनके लिए वे धंघ के गयाचार्य थे, शास्ता थे। वे उनके लिए मैत्री श्रीर शान की मूर्ति थे। उनको बुद्ध की शरण में बाना पड़ता था। बुद्ध की श्रनुस्मृति एक कर्मस्थान था, किन्तु वब शास्ता का परिनिर्वाण हो गया तत्र पूजा का विषय श्रतीन्द्रिय हो गया। श्रव प्रश्न यह हुश्रा कि पूबा से क्या फल होगा !

कर्मनाद के अनुसार बौद्ध यह नहीं मानते ये कि पूजा करने से बुद्ध वरदान देंगे। किन्तु वे यह मानते थे कि बुद्ध का ध्यान करने से चित्त समाहित और विशुद्ध होगा, और पूजक अपने को निर्भाण के लिए तैयार करेगा। सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। बुद्ध की शिद्धा में प्रसाद (प्रेस) और प्रार्थना को स्थान नहीं दिया गया है। इसके लिए कोई उचित शहर भी नहीं है। मिलता-जुलता एक शब्द प्रणिधि, प्रणिधान है, किन्तु उसका अर्थ 'श्रितशा' है। कभी-कभी यह पुर्य-विपरिणामना (=सत्य-वचन) है। किन्तु ईसवी सदी के कुछ पहले से बौद्धों में करुणामय-देवों की पूजा प्रारम्भ हुई, जिनकी प्रतिमा या प्रतीक की वे पूजा करने लगे और जिनसे सुख और मोच्च की प्राप्ति के लिए वे प्रार्थना करने लगे। ये देव शाक्यमुनि, पूर्व-बुद्ध, अनागत-बुद्ध, मैत्रेय, बोधसत्त्व हैं। मिक्त का प्रभाव वड़ने लगा। निर्वाण का स्वरूप भी बदलने लगा। सुखभूमि की प्राप्ति इसका उद्देश्य होने लगा। बुद्ध लोकोत्तर हो गये। यद्यपि पालि-निकाय में बुद्ध को लोकोत्तर कहा है, किन्तु वहाँ इसका अर्थ केवल इतना है कि बुद्ध पद्म-पत्र की तरह लोक से ऊपर हैं। उनका विशेपत्व केवल यही है कि उन्होंने निर्वाण के मार्ग का आविष्कार किया है। बुद्ध को लच्चण और अनुत्यंजनों से युक्त महापुरुप भी कहा है, यह भी इसी अर्थ में है। जैसे—नारायण को 'महापुरुप' कहते हैं, जो एक, अद्वितीय, शाश्वत हैं, वैसे पालि-आगम के बुद्ध नहीं है।

किन्तु कुछ बौद्ध उनको विशेष-ग्रर्थ में लोकोत्तर मानने लगे। कुछ ग्रन्थक, ग्रौर उत्तरापथक मानते थे कि भगवान् के उच्चार-प्रसाव (= मल-मूत्र ) का गन्ध श्रन्य गन्धों से विशिष्ट है। कथावत्यु १८वें वर्ग के अनुसार भगवान् ने एक शब्द भी नहीं कहा है। आनन्द ने ही उपदेश दिया है। इस मत के बौद्ध लोकोत्तरवादी कहलाते थे। उनके अनुसार निर्वाण का श्चर्य बुद्ध-श्रवस्था का शाश्वतत्व है। गान्धार-रीति की जो बुद्ध की मूर्तियाँ है उनमें शाक्यमुनि, पूर्वेबुद्ध, तथा श्रन्य-बुद्धों को ध्यान की श्रवस्था में दिखाया है। चरम-मविक (= श्रन्तिम जन्मवाला ) बोधिसत्व तुन्ति-लोक से बुद्ध होने के लिए अवतीर्ग होता है। वह लोकोत्तर-पुरुष है। उसका जन्म अद्भुत है, और वह लच्चणों से संयुक्त है। स्थविरों का कहना है कि बोधि के अनन्तर वह लोकोत्तर होते हैं किन्तु वह लोकानुदर्तन करते हैं। अनेक कल्प हुए कि इमारे शाक्यमुनि ने पूर्वबुद्ध के सम्मुख यह प्रशिधान किया कि 'मैं बुद्ध हूँगा'। उन्होंने श्रानेक जन्मों में १० पारमितान्त्रों की साधना की। उन्होंने त्र्यन्तिम-जन्म में कुमारी-माया के गर्भ में मनोमय-शरीर धारण किया । उनकी पत्नी भी कुमारी थीं, क्योंकि ब्रान्तिम-जन्म में बुद्ध काम-राग में अभिनिविष्ट नहीं होते। भतद्या से प्रेरित हो वे मानव-जन्म ले लोगों को उपदेश देते हैं। 'वेतुल्लक' कहते हैं कि - शाक्यमुनि ने मनुष्य-लोक में कभी अवस्थान नहीं किया: वे थास्तव में दुषित-लोक में रहते हैं। मनुष्यों और देवताश्रों ने केवल उनकी छाया देखी है। सद्धमपुराडरीक में यह बाद सुपल्लिबित हुन्त्रा है। इस ग्रन्थ में शाक्यमुनि का माहातम्य वर्णित है। उनका यथार्य-काय संभोगकाय है। ये धमदेशना के लिए, समय-समय पर लोक में प्रादुर्भूत होते हैं। यह उनका निर्माणकाय है। इसी की श्तूप-पूजा होती है। पाँचवीं-छठी शताब्दी में कुछ बौद श्रादि-खुद (= श्रादि कल्पिक बुद्ध ) भी मानने लगे, जिनसे श्रन्य बुद्धों का प्रादु-भीव हो सकता था। किन्तु यह विचार तीर्थक (हेरिटिक) विचार माना जाता था।

स्त्रालंकार ( ६।७७ ) में इसका प्रतिषेध यह कहकर है कि कोई पुरुष आदि से बुद नहीं होता, क्योंकि बुद्धत्व की प्राप्त के लिए पुर्य और ज्ञान-संभार की आवश्यकता है। धीरे-धीरे बुद्धों की संख्या बड़ने लगी। पूर्वविश्वास के अनुसार एक काल में एक साथ दो बुद्ध नहीं होते थे। महायान में एक काल में अनेक बुद्ध हो सकते हैं, किन्द्र एक लोक में अनेक नहीं हो सकते। पहले ७ मानुषी बुद्धों का उल्लेख मिलता है; धीरे-धीरे यह संख्या २४ हो जाती है। इनके श्रलग-श्रलग बुद्ध-त्नेत्र हैं, जहाँ इनका श्राधिपत्य है। इसी प्रकार का एक बुद्ध-त्नेत्र मुखावती-व्यूह है, जहाँ श्रमिताम या श्रमितायु-बुद्ध शासन करते हैं। यहाँ दु:ख का लव-लेश भी नहीं है। यह विशुद्ध-सच्च से निर्मित है। वहाँ श्रमिताम के भक्त मरणानन्तर निवास करते हैं। मुखावती-व्यूह में नाम-जप, नाम-घोप, नाम-संकीर्त्तन का बड़ा माहात्म्य है। जो मुशील-पुरुव सच्चे हृदय से श्रमिताम का नाम एक वार भी लेते हैं; वे मुखावती में जन्म लेते हैं। इस निकाय का प्रचार जापान में विरोध रूप से हुआ। यहाँ के एक मन्दिर में ही यह प्रत्य मिला था।

इस प्रकार धीरे-धीरे बुद्ध-वाद विकसित हुआ। यह बौद्ध-शासन में एक नृतन परिवर्तन है। यह लोकोत्तरवाद महासांधिकों में उत्पन्न हुआ। हम महासांधिकों का स्थिवरों से पृथक् होना बता चुके हैं। विकसित होते-होते इस निकाय से महायान की उत्पत्ति हुई। बौद्ध-संघ दो प्रधान यानों (= मार्ग) में विभक्त हो गया—हीनयान और महायान।

हमने देखा कि किस प्रकार महायान ने बुद्ध को एक विशेष अर्थ में लोकोत्तर बना दिया। इससे बुद्ध-मिक्त बड़ने लगी। जब यूनानियों ने बौद्ध-धर्म खीकार किया, तब बुद्ध की मूर्तियाँ बनने लगीं। भिक्त के कारण मूर्तिक ता में भी उन्नति हुई। प्रसिद्ध रूपकारों ने प्रस्तर में भगवान के कुशल-समाहित-चित्त, उनकी मैनी-भावना और करुणा, उनके पुण्य और जान के संभार का उद्ग्रहण करने की सफल चेष्टा की। यह व्यक्त है कि मूर्ति-कला पर इसका बड़ा प्रमाव पड़ा। गुप्तकाल इसका समृद्धिकाल है।

## महायान-धर्म की विशेषता

स्थिवर-वाद का स्रादर्श स्र हंत्व स्रीर उसका लच्य निर्वाण था। स्र हंत् रागादि-मलों का उच्छेद कर क्षेत्र-बन्धन-विनिमु क होता था। उसका नित्त संसार से विमुक्त स्रीर मन निर्विषयो होता था। स्र हंत् स्रपनी ही उन्नित के लिए यन्नवान् होता था। उसकी साधना स्रष्टाङ्गिक मार्ग की थी। स्थिवर-वादियों के मत में बुद्ध यद्यपि लोक-क्येष्ठ एवं श्रेष्ट हैं तथापि बुद्ध-काय जरा-व्याधि-मरण् इत्यादि दुःलों से विमुक्त न था। महासांधिकों के विचार में बुद्ध एक विशोप-स्र थें लोकोत्तर थे। महासांधिक-वाद के स्रन्तर्गत लोकोत्तर-वाद एक स्रवान्तर शाला थी। इसके विनय का प्रधानग्रन्थ महावस्तु है। इनके मत में बुद्ध को विभाम स्रथवा निद्धा की स्रावश्यकता नहीं है स्रीर जितने समय तक वह जीवित रहना चाहें, उतने समय तक जीवित रह सकते हैं। स्थविर-वादियों के स्रनुसार यदि नियम-पूर्वक श्रच्छा स्रभ्यास किया जाय तो इस दृष्ट-धर्म में ही निर्वाण-फत्त का स्रधिनम होता है। मोन्न के इस मार्ग का स्रमुसरण्य वह करता है जो शील-प्रतिष्ठित है. स्थीर ब्रह्मचर्य का पाजन करता है। बुद्ध स्रन्य स्र होतों से मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का उद्धाटन किया स्रीर उस मार्ग का निर्वेश किया, जिस पर चलकर लोग संसार से विमुक्त होते हैं। इस विशेषता का कारण है कि बुद्ध ने पूर्व-कर्मों में पुएय-राशि का संचय स्रीर स्न नन्त-कान प्राप्त किया था।

चरियापिटक में बुद्ध के पूर्वजनमों की कथा वर्शित है। इस ग्रन्थ में भी पारमिता का उल्लेख मिलता है। श्राईत् का आदर्श परम-कारुशिक बुद्ध के श्रादर्श की श्रापेका तुच्छ मालूम पड़ने लगा। बुद्ध-चरित के श्रनुशोजन से बुद्ध के श्रनुकरण करने की इच्छा प्रकट हुई। भगवान सर्वज्ञ थे। वह जानते थे कि जीव दुःख से ब्रार्स हैं। जीवों के प्रति उनको महा-करुणा उत्पन्न हुई श्रीर इसी करुणा से प्रेरित होकर भगवान बुद्ध ने जीवों के कल्याएं के लिए ही धर्मांपदेश करना स्वीकार किया। बुद्ध-चित से प्रभावित होट्टर बैद्धों में एक नवीन विचार-पद्धति का उदय हुन्ना। न्न्नशीयक-मार्ग की नगह पर नोधिसत्व-चर्या का विकास हुआ और इस समुदाय का आदर्श आईच्व न होकर बोधिसल हुआ, क्योंकि भगवान् बुद्धत्व की प्राप्ति के पूर्व तक 'बोधिसत्व' थे। 'बोधिसत्व' उसे कहते हैं बो सम्यक्-ज्ञान की प्राप्ति चाहता है। जिसमें सम्यक्-ज्ञान है उसी के जित्त में जीवलोक के प्रति करुणा का प्राद्धभीन हो सकता है। इस नवीन-धर्म का नाम महायान पड़ा। महायान-वादी प्राचीन विचार वालों को हीनयान-वादी कहते थे। हीनयान का दूसरा नाम श्रावक-यान है। इसका प्रतिपत्त महायान या वोधिसत्त्रयान है, इसको अग्रयान भी कहा है। बुद्ध-वंश में आवक श्रीर प्रत्येक-बुद्ध, सम्यक्-सम्बुद्ध के प्रातपत्ती हैं। आदक्यान श्रीर प्रत्येक-बुद्धयान में ऐसा अन्तर नहीं है; दोनों एक ही बोधि श्रीर निर्वाण को पाते हैं। प्रत्येक-बुद्ध सद्धर्म के लोप हो जाने पर श्रपने उद्योग से बोधि प्राप्त करते हैं। प्रत्येक-बुद्ध उपदेश से विरत हैं, केवल प्रातिहार्य द्वारा अन्यधर्मावलिम्बयों ( तीर्थियों ) को बौद्धधर्म की शिक्षा देते हैं।

सद्धमं-पुराहरीक तथा अन्य कई सूत्रों का स्पष्ट कहना है कि एक ही यान है—बुद्धयान। पर इसकी साधना में बहुत समय लगता है, इसलिए बुद्ध ने अर्हत् के निर्वाण का निर्देश किया है। एक प्रश्न यह उटता है कि—क्या महायान के आचार्यों के मत में महायान ही मोज्दायक है शह्त्सिंग का कहना है कि दोनों यान बुद्ध की आर्य-शिक्षा के अनुकूल हैं। दोनों समानस्त्र से सत्य और निर्वाणगामी हैं। इत्सिंग स्वयं हीनयान-वादी था। वह कहता है कि यह बताना किटन है कि हीनयानान्तर्गत अट्टारह वारों में से किसकी गणाना महायान या हीनयान में की जाय। युआन-व्यांग (होनलांग) ऐसे भिक्षुओं का उल्लेख करता है, जो स्थविर-वादी होकर भी महायान के अनुयायी थे और विनय में पूर्ण थे। ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ हीनयान के भिक्षु भी महायान-संवर का प्रहण और पालन करते थे। महायान के विनय का प्राचीनतम स्प जात नहीं है। यह संभव है कि आदि में महायान-वाद के निजके विनय नहीं थे। पीछे से साधक के लिए प्रन्थों की रचना की गई। इत्सिंग के अनुसार महायान की विश्लेपता कवल बोधि-सलों की पूजा में थी। महायान के अन्तर्गत भी हीनयान के समान अनेक वाद थे। इनमें पारमिता-यान या बोधिसल्द-यान या बुद्ध-यान, प्रज्ञा-यान (= ज्ञान-मार्ग) और भक्ति-मार्ग प्रधान हैं। आगे चलकर तन्त्र के प्रभाव से मन्त्र-यान, वज्ञ-यान, और तन्त्र-यान का विकास हुआ।

प्राय महायानवादी हीनयान की साधना को तुच्छ समभते हैं। कुछ का यहाँ तक कहना है कि आवक्यान द्वारा निर्धाण नहीं मिल सकता। शान्तिदेव का कहना है कि आवक्यान की कथा का उपदेश नहीं करना चाहिये, न उसको सुने, न उसको पढ़ें; क्योंकि इससे

क्रेशों का श्रन्त न हो सकेगा । हम आगे चलकर महायान के दर्शन एवं साधना का विस्तार से विचार करेंगे । यहाँ इतना कहना पर्याम होगा कि प्रजा-यान के श्रन्तर्गत दो दार्शनिक विचार-पद्धितयों का उदय हुआ—मध्यमक और विज्ञानवाद । मध्यमक-वादी मानते ये कि सब वस्तु स्वभाव-श्रून्य हैं और विज्ञानवादी वाह्य-वस्तु-जात को असत् और विज्ञान को सत् मानते ये श्रीर यह विश्वास रखते थे कि वोधिसत्य सहायता करते हैं । महायान-वादियों को प्राचीन निकाय मान्य है, पर हीनयान के अनुयायी महायान के अन्थों को प्रामाणिक नहीं मानते । महायान-वादियों का कहना है कि महायान नवीन नहीं है और दीनयान के आगम अन्य ही महायान की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं । मध्यमक-कारिका के बृत्तिकार चन्द्रकीर्ति का कहना है कि हीनयान के अन्थों में महा-वस्तु में दश-भूमि और पारमिता का भी वर्णन है । महायान के अन्थ गाथा और संस्कृत में हैं ।

हीनयान के वैभाषिक-प्रस्थान के प्रत्थ संस्कृत में हैं उनका विवरण "वौद्ध-संस्कृत-साहित्य के अध्ययन" के प्रकरण में देंगे।

लोकोत्तरवाद का पयवसान त्रिकायवाद में हुन्ना जो महायान की विशेषता है, इसलिये स्रब त्रिकायवाद का उल्लेख करेंगे !

### त्रिकाय-वाद

पालि-निकाय में त्रिकाय-वाद नहीं है, किन्तु उसमें बुद्ध के तीन कायों में विशोप किया गया है: - चातुर्महाभौतिक-काय, मनोमय-काय और धर्म-काय। प्रथम काय पूतिकाय है। यह जरायुज-काय है । शाक्यमुनि ने माता की कुन्ति में इसी काय को धारण किया था । पालि में बुद्ध के निर्माण-काय का उल्लेख नहीं है। किन्तु चातुर्महाभौतिक-काय के विपद्ध में एक मनो-मय-काय का भी उल्लेख है (संयुत्त पृ० २८२; दीय, २, पृ० १०६ )। सर्वास्ति-वाद की परिभाषा में बुद्ध में नैर्माणिकी और पारिणामिकी ऋद्धि थी। वह अपने सदश अन्य-रूप निर्मित कर सकते थे श्रीर श्रपने काय का पारिदापत्र भी कर सकते थे। यथा ब्रह्मा का काय अधर देवों के श्रसहश है, वह श्रमिनिर्मित शरीर से उनको दर्शन देते हैं (रीघ २, प्र० २१२; कोश, ३,५० २६६ )। इसलिए श्रवतंसक में बुद्ध की तुलना ब्रह्मा से करते हैं। पाजि-निकाय में रूपी देव को मनोमय कहा है ( मिष्किम १, ४१०; विनय २, १८५ ) में कहा है कि कोलियपुत्त कालकर मनोमय-काय में अत्पन्न हुन्ना है। बाह्य-प्रत्यय के विना मनस् से निष्पन्न, निर्वृत-काय मनोमय-काय है। विशुद्धि-मार्ग के अनुसार ( पृ० ४०५ ) यह अधिष्ठान मन से निर्मित है। यह श्ररूपी का संज्ञामय-काय नहीं है । सर्वास्ति-वादी भी मनोमय-काय के देवों का रूपावचर मानता है। सौत्रान्तिक के मत से यह रूप श्रीर श्रारूप्य दोनों के हैं। श्रन्तराभव भी मनोमय कहलाता है, क्योंकि यह केवल मन से निर्मित है श्रीर शुक्र-शोणितादि किंचित्-बाह्य का उपादान न लेकर इसका भाव होता है। योगानार के अनुसार-- आठवीं भूमि में काय मनोमय होता है, इसमें मन का वेग होता है; यह मन की तरह शीव्रगमन करता है श्रीर इसकी गति श्चप्रतिहत होती है। सब श्रावक मनोमय-काय धारण कर सकते हैं (योगशास्त्र, 🖙 )। मनो-

मय काय के १० प्रकार हैं। कुछ के श्रनुसार यह काय मनःस्वभाव है, दूसरों के श्रनुसार इस काय की उत्पत्ति इच्छानुसार होती है, पूर्वकाय का परिणाम मात्र होता है। श्रमिनव काय की उत्पत्ति नहीं होती।

बुद्ध का यथार्थ-काय रूप-काय नहीं है, जिसके धातु-गर्भ की पूजा उपासना करते हैं, किन्तु धर्म (=धर्म-विनय) यथार्थ-काय है। धर्म-काय प्रवन्त-काय है। शाक्य-पुत्रीय-भिद्ध इसी धर्म-काय से उत्पन्त हुए हैं। "मैं भगवत् का श्रीरस पुत्र हूँ, धर्म से उत्पन्त हूँ, धर्म का दायाद हूँ" (दीच ३, ५० ८४; इतिबुत्तक ५० १०१)। दूसरा कारण यह है कि भगवान् धर्म-भूत हैं, बद्म-भूत हैं, धर्म-काय भी हैं (दीच ३, ८४; मिक्सिम, ३, ५० १६५)। इसी प्रकार कहते हैं प्रज्ञा-पारमिता धर्म-काय है, तथागत-काय है। जो प्रतीत्यसमुत्पाद का दर्शन करता है वह धर्म-काय का दर्शन करता है। प्रज्ञापारमितास्तोत्र में नागार्जुन कहते हैं—जो तुक्ते भाव से देखता है, वह तथागत को देखता है। शान्तिदेव बोधिन्तर्थीवतार के श्रारंभ में सुगतात्मल श्रीर धर्म-काय की भी वन्दना करते हैं (५०३)।

स्थिवर-त्राद से महा-यान में आते-आते बुद्ध में पूर्ण आलौकिक-गुण आ जाते हैं। अव बुद्ध को केवल आलौकिक-गुण-व्यूह-सम्पत्ति से समन्वागत ही नहीं किया गया, पर उनका व्यक्तिल ही नष्ट कर दिया गया। बुद्ध आजन्मा, प्रपञ्च-विमुक्त, अव्यय और आकाश प्रतिसम हो गये।

स्थित-त्रादियों के अनुसार भगवान बुद्ध लोकोत्तर थे। बुद्ध ने स्वयं कहा था कि मैं लोक में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हूँ और सब सत्वों में अनुत्तर हूँ। एक वार द्रोण ब्राह्मण बुद्ध के पादों में सवीकार परिपूर्ण-त्रकों को देखकर चिकत हुआ। उसने बुद्ध से पूछा कि आप देव हैं, यह हैं, गर्थव हैं, क्या हैं ? भगवान ने कहा—में इनमें से कोई नहीं हूँ। द्रोण बोला—फिर क्या आप मनुष्य हैं ? बुद्ध ने उत्तर दिया—में मनुष्य भी नहीं हूँ, में बुद्ध हूँ—जिससे देवोत्पत्ति होती है, जिससे यद्यत्व या गन्धर्वत्व की प्राप्ति होती है। सब आसयों का मैंने नाश किया है। हे ब्राह्मण ! जिस प्रकार पुराहरीक जल से लिस नहीं होता, उसी प्रकार में लोक से उपलिस नहीं होता । दीघ निकाय के अनुसार बोधिसत्व की यह धर्मता है कि जत्र वह तुपितकाय से च्युत हो माता की कुद्ध में अवकानत होते हैं, तब स्व लोकों में अप्रमाण अवभास का प्रादुर्भीव होता है। यह अवभास देवताओं के तेज को भी अभिमृत कर देता है। लोकों के बीच जहाँ अन्धकार ही अन्धकार है, जहां चन्द्रमा और सूर्य ऐसे महानुभावों की भी आमा नहीं पहुँचती, वहां भी अप्रमाण-अवभास का प्रादुर्भीव होता है। वोधिसन्त्र महापुरुषों के क्तीस लच्चणों से और असी अनुत्यंजनों से समन्वागत होते हैं । एक स्थल पर भगवान आनन्द से कहते हैं कि दो काल में तथागत का छुवि-तर्या परिशुद्ध होता है:—

<sup>🤋.</sup> अङ्कुत्तरनिकाय भाग २, चतुक्कनिपात, चक्कबगा, पृ० ३८ ।

२. भाग २, प्रष्ठ १२, महापदान सुत्तन्त ।

वीघनिकाय, भाग २, एछ १६ ।

४. दीघनिकाय, साग ३. एळ १३४ ।

- १. जिस रात्रि को भगवान् सम्यक्-सम्बोधि प्राप्त कःते हैं।
- २. जिस रात्रि को भगवान् अनुपधि-रोय-निर्वाण में प्रवेश करते हैं।

पालि-निकाय के अनुसार जत्र वोधिसस्त्र ने गर्भात्रकान्ति की, तत्र मानुप श्रीर अमानुप परस्पर हिंसा का भाव नहीं रखते थे और राव सस्य हुए और तुए थे। भगवान् के यह सत्र अद्भुत धर्म त्रिपिटक में वर्णित हैं। इन सब श्रद्भुत-धर्मी से समन्वागत होते हुए भी स्थविरवादी बुद को इसी अर्थ में लोकोत्तर मानते थे कि वह लोक को अभिभृत कर स्थित हैं, अर्थात् लोक से श्रनुपिलत होकर विहार करते हैं। जहाँ दूसरे बुद्ध के बताए हुए मार्ग का श्रनुसरण कर श्रह्ते श्रवस्था को प्राप्त करते हैं छौर उनको मार्ग का अन्वेत्रण नहीं करना पहता वहां बुद्ध स्वयं श्रपने उद्योग से निर्वाण-मार्ग का उद्घाटन करते हैं। यही उनकी विशेषता है। पर स्थविस्वादी मनुष्य-ज्ञोक में बुद्ध की स्थिति को स्वीकार करते थे। वे उनके जीवन की घटनाम्रों को सत्य मानते थे। इस पर उनका पूरा विश्वास था कि बुद्ध लोक में उत्पन्न हुए, लोक में ही उन्होंने सम्यक्-जान की प्राप्ति की श्रीर लोक में ही उन्होंने धर्म का उपदेश किया। स्थविर-वादी बुद्ध के व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए उनकी शिका पर अधिक बोर देते थे। परिनिर्वाण के पूर्व स्वयं बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द से कहा या !--- हे आनन्द ! तुममें से किसी का विचार यह हो सकता है कि शास्ता का प्रवचन अतीत हो गया, अब हमारा कोई शास्ता नहीं है। पर ऐसा विचार उचित नहीं है। जिस धर्म श्रीर विनय का मैंने तमको उपदेश किया है मेरे पीछे वह तुम्हारा शास्ता हो। बुद ने यह भी कहा है कि बो धर्म को देखता है वह मुक्तको देखता है ग्रीर जो मुक्तको देखता है वह धर्म को देखता है। इसका यही श्रर्थ है कि जिसने धर्म का तत्त्व समक्त लिया है, उसी ने वास्तव में बुद्ध का दर्शन किया है । बुद्ध के निर्वाख के पश्चात् यही धर्म शास्ता का कार्य करता है । बुद्ध का बुद्धल इसी में है कि, उन्होंने दुःख की ऋत्यन्त-निवृत्ति के लिए धर्म का उपदेश किया। बुद्ध केवल पथ-प्रदर्शक हैं, उनके बताये हुए धर्म की शरण में जाने से ही निर्वाण का अधिगम होता है। बुद्ध कहते हैं--''हे आनन्द! तुम अपने लिये स्वयं दीपक हो; धर्म की शरण में बाओ; किसी दूसरे का आश्रय न खोजो ।" धर्म की प्रधानता को मानते हुए भी स्थविरवादी बुद्ध के व्यक्तित्व को स्वीकार करते थे, पर बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् अद्धालु-भावक बुद्ध को देवातिदेव मानने लगे और यह मानने लगे कि बुद्ध सहस्र-कोटि-कल्प से हैं श्रीर उनका श्राय प्रमाण श्रनन्त-कल्प का है। बुद्ध लोक के पिता श्रीर स्वयंभू हो गये, जो सदा एधक्ट पर्वत पर निवास

१. दीर्घनिकाय, आग २, एळ १५४ महापरिनिब्बान-सुत्त ।

२. धम्मं हि सो भिक्लवे भिक्लु पश्सित, धम्मं परसन्तो मं परसित 'ति—इतिवुत्तक, वन्म ५, सुस्त ३, गृष्ठ ६१ । यो स्वो वक्किल धम्मं परसित सो मं परसित । यो मं परसित सो धम्मं परसित —संयुत्त-निकाय, भाग ३, गृष्ठ १२० ।

करते हैं, श्रीर जब धर्म का उपदेश करना चाहते हैं, तब भूमध्य के उत्पाकिश से एक रिम प्रस्त करते हैं, जिससे श्राट्राह-सहस-बुद्ध च्रेत्र श्रात्र पायः पाये जाते हैं। बुद्धों की संख्या मी श्रानन्त हो गयी। महायान स्त्रों में इस प्रकार के विचार प्रायः पाये जाते हैं। सद्ध में पुर्व रिक वेपुल्य-स्त्रों में सर्व श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें तथागतायुष्प्रमाण पर एक श्रध्याय है। इस श्रध्याय में भगवान् बुद्ध कहते हैं कि सहस्त-कोटि-कल्य व्यतीत हुए, जिसका कि प्रमाण नहीं है, जब मैंने सम्यक्-जान प्राप्त किया, श्रीर मैं नित्य-धर्म का उपदेश करता हूँ । भगवान् कहते हैं कि ''मैं सर्वों की शिचा के लिए उपाय का निदर्शन करता हूँ श्रीर उनको निर्वाण भूमि का दर्शन कराता हूँ । मैं स्वयं निर्वाण में प्रवेश नहीं करता श्रीर निरन्तर धर्म का प्रकाश करता रहता हूँ। पर विम् इ-चित्त-पुरुष मुक्तको नहीं देखते। यह समक्त कर कि मेरा परिनिर्वाण हो गया है, वह मेरे धातु की विविध प्रकार से पूजा करते हैं, पर मुक्तको नहीं देखते। उनमें एक प्रकार की स्पृहा उत्पन्न होती है, जिससे उनका चित्त सरल हो जाता है। जब ऐसे सरल श्रीर मृद्ध सत्त्व शरीर का उत्सर्ण करते हैं, तब मैं भावक-संघ को एकत्र कर एधकूट-पर्वत पर उनको श्रपना दर्शन कराता हूँ; श्रीर उनसे कहता हूँ, कि मेरा उस समय निर्वाण नहीं हुन्ना या; यह मेरा केवल उपाय-कीशल या; मैं जीवलोक में बार-वार श्राता हूँ अग ।

[ सद्धर्मपुरव्हरीक, पृ० ३२६ ]

२. श्रचिन्तिया कल्पसहस्रकोट्यो यासां प्रमाणं न कदाचि विद्यते । प्राप्ता मया एप तदाम्रवोधिर्धर्मं च देशेम्यहु नित्यकालम् ।।१।।

[ सद्धर्मपुरव्हरीक, पृ० ३२३ ]

३. निर्वाणभूमिं जुपदर्शयामि विनयार्थसत्त्वान वदाम्युपायम् । न चापि निर्वाम्यद्व तस्मि काले इहैव चो धमु प्रकाशयामि ॥ ॥ तत्रापि चाल्मानमधिष्ठद्दामि सर्वाश्च सत्त्वान तथैव चाहम् । विपरीतबुद्धी च नरा विमूदाः तत्रैव तिष्ठन्तु न पश्चिष् माम् ॥४॥ परिनिर्वृतं दृष्ट्व ममाल्मभावं धात् चु पूजां विविधां करोन्ति । मां च अपश्यन्ति जनेन्ति तृष्णां ततोञ्ज कं चित्त प्रभोति तेषाम् ॥५॥ ऋजू यदा ते सृदुमार्ववाश्च उत्सर्थकामाश्च भवन्ति सत्त्वाः । ततो अहं आवकसंघ कृत्वा आत्मान दर्शेम्यहु गृप्रकृते ।।६।। एवं च हं तेष वदामि पश्चात् इहैवनाहं तद आसि निर्वृतः । उपायकौराल्य ममेति मिक्षवः पुनः पुनो भोम्यहु जीवलोके ।।७।।

[ सद्धमंपुरव्हरीक, पृ० ६२६-६२४ ]

प्वेम हं लोकपिता स्वयंभूः चिकित्सकः सर्व-प्रजान-नाथः।
 विपरीत मुढांश्र विदित्व बालान् श्रनिर्वृतो निर्वृत दर्शयासि ।।२१।।

प्रशापारिमिता-सूत्र के भाष्य में नागार्जुन कहते हैं कि तथागत सदा धर्म का उपदेश करते रहते हैं, पर सत्व अपने पाप-कर्म के कारण उनके उपदेश को नहीं सुनते और न उनकी आमा को देखते हैं, जैसे वहरे बज्र के निनाद को नहीं सुनते और अन्धे स्पूर्य की ज्योति को नहीं देखते। लिलत-विस्तर में एक स्थल पर आनन्द और बुद्ध का संवाद है। भगवान् आनन्द से कहते हैं कि—''भविष्य-काल में कुछ मितु अभिमानी और उद्धत होंगे। वे वोधिसत्त्व की गर्मावक्तान्ति-पिशुद्धि में विश्वास न करेंगे। वे कहेंगे कि यह किस प्रकार संभव है कि वोधिसत्त्व माता की कुन्ति से वाहर आते हुए गर्ममल से उपलिस नहीं हुए। वे नहीं जानते कि तथागत देवतुल्य हैं और हम मनुष्य-मात्र हैं, और उनके स्थान की पूर्ति करने में समर्थ नहीं हैं। उनको समक्ता चाहिये कि हमलीग मगवान् की इयत्ता या प्रमाण को नहीं जान सकते; वह अच्छित्य हैं।' करएडक-व्यूह में अवलोकितेश्वर के गुणों का वर्णन है। इस प्रन्थ में लिखा है कि आरम्भ में आदि-बुद्ध का उदय हुआ। इनको स्वयंभू और आदिनाथ भी कहा है। इन्होंने स्थान द्वारा संसार की सृष्टि की। अवलोकितेश्वर की उत्पत्ति आदि-बुद्ध से हुई और उन्होंने सृष्टि की रचना में आदि-बुद्ध की सहायता की। अवलोकितेश्वर की आंखों से सूर्य और चन्द्रमा की सृष्टि हुई, मस्तक से महेश्वर, स्कन्ध से बद्धा, और हृदय से नारायण उत्पत्र हुए।

सुखावती-व्यूह में लिखा है कि यदि तथागत चाहें तो एक पिएड-पात कर कल्पशतसहस्र तक श्रीर इससे भी श्रिष्क काल तक रह सकते हैं, श्रीर तिस पर भी उनकी इन्द्रियाँ
नष्ट न होंगी, उनका मुख विवर्ण न होगा; श्रीर उनके छ्विवर्ण में परिवर्तन न होगा। यह
बुद्ध का लोकोत्तर भाव है । मुखावती लोक में श्रिमताम-तथागत निवास करते हैं, श्रिमताम
की प्रतिमा श्रनुपम है, उसका प्रमाण नहीं है। इसी कारण उनको 'श्रिमताम' 'अमितप्रभ'
श्रादि नाम से संकीर्तित करते हैं। यदि तथागत कल्प भर श्रिमताम के कर्म का प्रभा से श्रारंभ
कर वर्णन करें तो उनकी प्रभा का गुण-पर्यन्त श्रिभात न कर सकें, क्यों क अमिताम की प्रमागुण-विभृति श्रिप्तमेथ, श्रसंख्येय, श्रिचिन्य, श्रीर श्रप्यंन्त है। श्रिमताम का श्रावकसंघ भी
श्रमन्त श्रीर श्रप्यंन्त है। श्रिमताम की श्रायु श्रपरिमित है। इसीलिए इन्हें 'श्रिमतायु' भी
कहते हैं। साम्प्रत कल्पगणना के श्रनुसार इस लोक-धातु में श्रिमतायु को सम्बोधि प्राप्त किए
दश-कल्प व्यतीत हो चुके हैं। समाधिराज में लिखा है कि बुद्ध का ध्यान करते हुए श्रावक को
किसी रूपकाय का ध्यान न करना चाहिये। क्योंकि बुद्ध का धर्म-शारीर है, बुद्ध की उत्पत्ति
नहीं होती, वह बिना कारण के ही कार्य है, वह सबके श्रादिकारण है, उनका श्रारंभ नहीं
है। सुवर्णप्रभाससस्त में भी बतलाया है कि बुद्ध का जन्म नहीं होता। उनका सच्चा श्रीर
'धर्म-काय' या धर्म-धातु है। इसीलिए सुखावतीन्यूह में बुद्ध को 'धर्म-स्वामी' श्रीर बुद्धचरित में

श्राकांक्षन्नामन्द तथागत एकिएयडपातेन करूपं वा तिष्ठेत् करूपशतं वा करूपसहस्रं वा करूप-शतसहस्रं वा यावत् करूपकोटीन्यियुतशतसहस्रं वा ततो वोत्तरि तिष्ठेत् नच तथागतस्येन्द्रिया-ण्युपनश्येयु नैमुखवर्णस्यान्यशस्यं भवेकापि च्छविवर्णं उपहन्येत ।

<sup>[</sup> सुखावतीष्यूह, पृष्ठ ४ ]

'धर्म-राज' कहा है। महायानश्रद्धोत्पाद-शास्त्र का कहना है कि बुद्ध ने निर्वाण में प्रवेश नहीं किया; उनका काय शाश्वत है।

स्थितवादियों ने महायानियों के लोकोत्तरवाद का विरोध किया, जैसा कथावत्यु से स्पष्ट है। कथावत्यु के अटारहवें वर्ग में इसकी स्थापना की गयी है कि बुद्ध मनुष्य-लोक में वे और इस पूर्व-पन्न का खरडन किया गया है कि उनकी स्थिति मनुष्य-लोक में न थी। पूर्व-पन्न का खरडन करते हुए पिटक अन्यों से बुद्ध-वचन उद्धृत कर यह दिखाया गया है कि बुद्ध के संवादों से ही यह सिद्ध है कि बुद्ध की स्थिति मनुष्यलोक में थी। बुद्ध लोक में उत्पन्न हुए थे, सम्यक्-सम्बोधि प्राप्त कर उन्होंने धर्म-चक्क का प्रवर्तन किया था और उनका परि-निर्वाण हुआ था। इसी वर्ग में इस पूर्व-पन्न का भी खरडन किया गया है कि बुद्ध ने धर्म का उपदेश नहीं किया। स्थित-वादो पूछता है कि, यदि बुद्ध ने धर्म का उपदेश नहीं किया। पूर्व-पन्न इसका उत्तर देता है कि 'अभिनिर्मित' ने धर्म-देशना की, और यह अभिनिर्मित 'क्रानन्द' था। सिद्धान्त बताते हुए सूत्रों से उद्धरण दिये गये हैं, जिनसे मालूम होता है कि बुद्ध ने स्वयं शारिपुत्र से कहा था कि मैं संज्ञेप में भी और विस्तार से भी धर्म का उपदेश करता हूँ, इसलिए यह स्थितार करना पहला है कि भगवान बुद्ध ने स्वयं धर्म-देशना की थी?।

यह हम ऊपर कह चुके हैं कि त्रिपिटक में ही बुद्ध के धर्म-काय की स्वना मिलती है। बुद्ध ने स्वयं कहा है कि जो धर्म को देखता है यह मुक्तको देखता है और जो मुक्तको देखता है, वह धर्म को देखता है।

धर्म-काथ—यह उन धर्मों का समुदाय है जिनके प्रतिलाभ से एक आशय-विशेष सर्व-धर्म का जान प्राप्त कर बुद्ध कहलाता है। बुद्ध-कारकधर्म-च्याजान, अनुत्पादजान, सम्यक्-दृष्टि हैं। इन जानों के परिवार अनास्त्र पंच-स्कंध हैं। धर्म-काय अनास्त्र धर्मों की सन्तित है या आशय-परिनिर्दृति है। यह पञ्चमाग या पञ्चाङ्क धर्म-काय कहला है। धर्म-संग्रह (पृ० २३) में इन्हें लोकोत्तर-स्कन्ध कहा है; महाब्युत्पत्ति में असम्भरमस्कंध है; इन्हें जिन-स्कन्ध भी कहते है। यह दीध-निकाय (३,२२६; ४, २७६) के धर्ममक्लन्ध है। यह इस प्रकार हैं— शील, समाधि, प्रजा, दिमुक्ति, विमुक्ति-जान-दर्शन। इद्ध की शरण में जाने का अर्थ है, धर्म-काय की शरण में जाना; यह उनके रूपकाय की शरण में जाना नहीं है। भिन्नु की भिन्नुता, उसका संवरशील उसका धर्म-काय है। इसी प्रकार बुद्ध का बुद्धल, बुद्ध के अनास्त्र-अम, उसके धर्म-काय है। दीध-निकाय (३, ८४) में कहा है कि तथागत का यह धर्म-काय श्रेष्ट-अधियचन है। धर्म-काय ब्रह्म-काय है। यह धर्मभृत, ब्रह्मभृत भी है। भगवत के फलसंपन्त का लच्चण धर्म-काय है। फलसंपत् चर्ज्ववंघ है। धर्म-काय की परिनिष्पत्ति से इनकी

१. न बत्तब्दं बुद्धो भगवा मनुस्सलोके श्रष्टासीति । श्रामन्ता-हिन्च भगवा लोके जातो लोके सम्बुद्धो कोकं श्रमिमुख्य विदृरित श्रनुपिलत्तो लोकेन, नो बत रे बराब्वे बुद्धो भगवा मनुस्स लोके श्रद्वासीति । मनुस्सलोककथा ।

प्राप्ति होती है। चार संपत्तियां ये हैं — ज्ञानसंपत्, प्रहाणसंपत्, प्रभावसंपत्, रूपकायसंपत्। प्रभावसंपत् वाह्य-विपय के निर्माण,परिणाम, श्रौर श्रिधिष्टानविश्वता की संपत् है। श्रपूर्व-ब्राह्य-संपत् का उत्पादन निर्माण है। पत्थर का सोना बना देना श्रादि परिणाम है। किसी विपय की दीर्घ-काल तक श्रवस्थान कराने की सामर्थ्य श्रिषिष्टानविश्वता है। प्रभावसंपत् के श्रन्तर्गत श्रायु के उत्सर्ग श्रौर अधिष्टानविश्वता की संपत् श्रावृत्त-गमन, श्राकारागमन, सुदूर-च्रिप्र-गमन, श्राह्म में बहु का प्रवेश, विविध श्रौर स्वाभाविक श्राश्चर्य-धर्मों की संपत् भी है। यह श्रन्तिम भगवत् का सहज प्रभाव है। बुद्धों की यह धर्मता है कि उनके चलने पर निम्नस्थल समतल हो जाता है, जो जैंचा है, वह नीचा हो जाता है, जो नीचा है वह ऊँचा हो जाता है। श्रम्ध हिष्ट का, वहरे श्रोव का, उन्मत्त स्मृति का, प्रतिलाभ करते हैं।

यह धर्मकाय श्रचित्त्य है श्रीर सब तथागतों द्वारा समान-रूप से श्रिधिकृत है। श्रष्ट-साहिसिका-प्रजापारिमता के श्रनुसार वास्तव में बुद्ध का यही श्रीर है। रूपकाय सत्काय नहीं है। धर्मशरीर ही भृतार्थिक शरीर है। श्रार्यशालिस्तम्बस्त्र के श्रनुसार धर्मशरीर श्रनुत्तर है। बज्रच्छेदिका का कहना है कि बुद्ध का जान धर्म द्वारा होता है, क्योंकि बुद्ध धर्मकाय है पर धर्मता श्रविज्ञेय है। धर्म क्या है? श्रार्यशालिस्तम्बस्त्र के श्रनुसार प्रतीत्यसमुत्पाद ही धर्म है। बो इस प्रतीत्यसमुत्पाद को यथावत् श्रविपरीत देखता है श्रीर जानता है कि यह श्रजात, श्रव्यु-पश्रम-स्वभाव है, वह धर्म को देखता है। यह प्रतीत्यसमुत्पाद बुद्ध के मध्यम-मार्ग का सार है। इसको भगवान् ने गम्भीर-नय कहा है। 'तत्त्वज्ञान' अधिगम धर्म के कारण ही बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। 'तत्त्वज्ञान' को 'धर्म' श्रीर 'प्रज्ञा' दोनों कहते हैं। इसिलिए कोई श्राध्यर्थ की बात नहीं है जो बुद्ध-स्वभाव को 'धर्म' श्रीर 'प्रज्ञा' कहा गया है। श्रष्टशहिसका में प्रजा-

श्रिष्टसाहितकाप्रज्ञापारिमता, प्रष्ठ ३४ ]

१. तथापि नाम तथागतनेत्रीचित्रीकारेण एति तथागतानां भूतार्थिकशरीरम् । तत्कस्य हेतोः ? उक्तं ह्योतद्भगवता धर्मकाया बुद्धा भगवन्तः । मा खलु पुनिरमं भिक्षवः सत्कायं कायं सम्यध्वम् । धर्मकायपरिनिष्पत्तितो मा भिक्षवो वृष्यन्त्येप च तथागतकायो भूतकोढि प्रभावितो वृष्टव्यो यहुत प्रज्ञापारिमता । श्रिप चु खलु पुनर्भगवितः प्रज्ञापारिमतातो निर्जातानि तथागतशरीराणि पूजां लभन्ते ।

धर्मतो बुद्धा द्रष्टच्या धर्मकाया हि नायकाः । धर्मता चाप्यविद्येया न सा शक्या विजानितुम् ।।

विज्ञक्षेदिका, प्र० ४३ ]

६. बहुकं भगवता धर्मस्वामिना सर्वज्ञेन यो भिक्षवः प्रतीत्यसमुत्पादं परयति स धर्मं परयति यो धर्मं पश्यति स बुद्धं पश्यति "" इमं प्रतीत्यसमुत्पादं सततसमितं निर्जीवं यथावद्विपरीत्तमजातमभूतमसंस्कृतं प्रतिधमनालम्बनं शिवमभयमहार्यमन्युपशमस्वभावं पश्यति स धर्मे पश्यति । सोऽनुगरं धर्मशरीरं बुद्धं परयति ।

पारिमता को बुद्ध का धर्मकाय बताया है। प्रज्ञा को एक स्थान पर तथागतों की माता भी कहा है। यह धर्मकाय रूपकाय के असदश सर्वप्रपञ्च-व्यतिरिक्त है। यह 'शुद्धकाय' है, क्योंकि यह प्रपञ्च या आवरण से रहित और प्रभास्त्रर है। इसको 'स्वभावकाय' भी कहा है । 'क्सोमा' के अनुसार चार काय हैं और 'स्वभावकाय' धर्मकाय से भिन्न तथा अन्य भी अनुत्तर-शरीर है। अमृतकिणिका का भी यही मत है कि धर्मकाय स्वाभाविक-काय से भिन्न है। तत्त्वज्ञान से ही निर्वाण का अधिगम होता है। इसलिए कहीं-कहीं धर्म-काय को 'समाधि-काय' भी कहा है। यह तत्त्वज्ञान या बोधि ही परमार्थ-सत्य है। संवृतिसत्य की हिंग इसको शूर्यता, तथता, भूत-कोटि और धर्मधात कहते हैं । सब पदार्थ निःस्वभाव अर्थात् शूर्य हैं; न उनकी उत्पत्ति है और न निरोध। यही परमार्थ-सत्य है। नागार्जन माध्यमिक-सूत्र में कहते हैं :—

श्रप्रतीत्यसमुत्रको धर्मः कश्चित्र विद्यते । यस्मात्तरमादशुःयोऽहि धर्मः कश्चित्र विद्यते ॥

[ प्रकरण २४, श्लोक-१६ ]

श्रयीत् कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसका उत्पाद हेतु-प्रत्यय-वश न हो। इंसलिए श्रयः धर्म कोई नहीं है। सब धर्म श्रूर्य है श्रयीत् निःस्वभाव हैं, क्योंिक यदि मावों की उत्पत्ति स्वभाव से हो तो स्वभाव हेतु-प्रत्यय-निरपेत्त होने के कारण न उत्पन्न होता है श्रीर न उसका उच्छेद होता है; यदि भावों की उत्पत्ति हेतु-प्रत्यय-वश होती है तो उनका स्वभाव नहीं होता। इसलिए स्वभाव की कल्पना में श्रहेतुकत्व का श्रागम होता है श्रीर इससे कार्य, कारण, कर्ता, करण, क्रिया, उत्पाद, निरोध और फल की बाधा होती है। पर जो स्वभाव-श्रूर्यतावादी हैं उनके लिये किसी कार्य को वाधा नहीं पहुँचती, क्योंिक जो प्रतीत्य-समुत्पाद है वही श्रूर्यता है श्रयीत् स्वभाव से भावों का श्रमुत्पाद है। भगवान् कहते हैं—

यः प्रत्ययेजीयति सह्यजातो न तस्य उत्पादु स्त्रभावतोऽस्ति । यः प्रत्ययाधीनु स शूत्य उक्तो य शूत्यतो जानति सोऽप्रमत्तः ॥

[ मध्यमकवृत्ति, पृष्ठ ५०४ ]

श्रयीत् जिसकी उत्पत्ति प्रत्ययवश है, वह श्रजात है, उसका उत्पाद स्वभाव से नहीं हैं। जो प्रत्यय के श्राधीन है, वह श्रान्य है। जो श्रान्यता को जानता है, वह प्रमाद नहीं करता।

सर्व प्रपञ्चव्यतिरिक्तो भगवतः स्वामाविको धर्मकायः स एव चाधिगमस्वभावो धर्मः ।
 [ वोधिचर्यावतारपञ्जिका, पृष्ठ ६ ]

शोधिर्श्वंद्वत्यमेकानेकस्यभावविविक्तमनुत्पन्नानिरुद्धमनुच्छेदमशाश्वतं सर्वप्रपञ्चविनिर्मुक्तमा-काशप्रतिसमं धर्मकायाख्यं परमार्थतत्त्वमुच्यते । एतदेव च प्रज्ञ।पारमिता-शून्यता-तथता-भूत-कोटि-धर्मधात्वादिश्राब्देन संवृतिमुपादायामिधीयते ।

<sup>[</sup> बोधिचर्यांबतारपञ्जिका, अ० ६, रस्तो० ३८ ]

माध्यमिक-सूत्र के ग्रद्वारहर्वे प्रकरण में नागार्जं न कहते हैं कि शूत्यता श्रर्थात् धर्मता वित्त श्रीर वाणी का विश्य नहीं है। यह निर्वाण-सहरा श्रानुत्पन्न श्रीर अनिषद्ध है । शूत्यता एक प्रकार से सब दृष्टियों का नि सरण है। माध्यमिक की कोई प्रतिज्ञा नहीं है। जो शूत्यता की दृष्टि रखते हैं, श्रर्थात् जिनका शूत्यता में श्रिभिनिवेश हैं, उनको बुद्ध ने श्रसाध्य बतायाहै ।

श्रव शून्यतावादी के त्रानुसार बुद्धकाय की परीच्छा करनी चाहिये।

माध्यमिक-सूत्र में 'तथागतपरी जा' नाम का एक प्रकरण है। नागा जुँन कहते हैं कि निष्पपद्म-तथागत के सम्बन्ध में कोई भी कल्पना सम्भन्न नहीं है। तथागत न शूल्य है, न श्राश्त्य, न उमय श्रीर न न-उमय। जो प्रपञ्चातीत-तथागत के सम्बन्ध में विविध-प्रकार के परिकल्प करते हैं, वे मूद्र पुरुष तथागत को नहीं जानते श्रार्थीत् तथागत की गुण-समृद्धि के श्रार्थन्त परो ज्ञातों हैं । जिस प्रकार से जन्मान्ध सूर्य को नहीं देखता, उसी प्रकार वह बुद्ध को नहीं देखते। नागा जुँन श्रागे चलकर कहते हैं कि तथागत का जो स्वभाव है वही स्वभाव इस जगत् का है, जैसे तथागत निःस्वभाव है, उसी प्रकार यह जगत् भी निःस्वभाव है । प्रज्ञापारिमता में कहा है कि सब धर्म मायोपम है, सम्यक्-संबुद्ध भी मायोपम है, निर्वाण भी मायोपम है, श्रीर निर्वाण से भी विशिष्टतर यदि कोई धर्म हो तो वह भी मायोपम है। माया श्रीर निर्वाण श्रद्धय हैं। एक सूत्र पे में कहा है कि तथागत श्रनास्व-कुशल धर्म के प्रतिविध्व हैं, न तथता है, न तथागत, सब लोकों में विश्व ही हश्यमान है। इन सबका श्राश्य यही है कि श्रू-यतावादी के मत में बुद्ध निःस्वभाव हैं श्र्योत् वस्तुनिवन्धन से मुक्त हैं श्रीर परमार्थ कि श्रू-यतावादी के मत में बुद्ध निःस्वभाव हैं श्र्योत् वस्तुनिवन्धन से मुक्त हैं श्रीर परमार्थ

[ माध्यमिकवृत्ति, ए० १६४ ]

[ माध्यमिकसूत्रः १३।८ ]

[ माध्यमिकसूत्र, २२।१५ ]

[ माध्यमिकस्त्र, २२।१६ ]

[ माध्यमिकवृत्ति, पृ० ४४६ ]

निवृत्तमिष्यातन्य निवृत्ते चित्तगोचरे ।
 श्रनुत्पन्ना निरुद्धा हि निर्वाणिमन धर्मता ।।

२. शून्यता सर्वेदष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः। येपां तु शून्यता दृष्टिस्तानसाध्यान् बभापिरे।।

प्रपञ्चयन्ति ये बुद्धं प्रपञ्चातीतमन्ययम् ।
 ते प्रपञ्चहताः सर्वे न पश्यन्ति तथागतम् ।।

श. तथागतो यस्वभावस्तस्वभाविमदं जगत्।
 तथागतो (निःस्वभावो) निःस्वभाविमदं जगत्।।

तथागतो हि प्रतिबिग्बभूतः कुशलस्य धर्मस्य अनाश्रवस्य ।
 नैवात्र तथता न तथागतोऽस्ति बिग्बं च संहरयति सर्वेलोके ।।

सत्य की दृष्टि से तथागत श्रीर जगत् का यही यथार्थ रूप है। श्रव विज्ञानवाद के श्रनुसार बुद्धकाय की परीज्ञा करनी है।

विज्ञानवादी का कहना है कि-शूत्यता लच्चणों का अभाव है और तत्वतः यह एक श्रलक्षण 'वस्तु' है । क्योंकि शून्यता की संभावना के लिए दो बातों का मानना परमावश्यक है--१. उस त्राश्रय का त्रास्तित्व जो शून्य है त्रीर २. किसी वस्तु का त्रामाव जिसके कारण इम कह सकते हैं कि यह शून्य है, पर यदि इन दोनों का अस्तित्व न माना जाय तो शून्यता श्रसंभव हो जायगी। शून्यता को विज्ञानवादी 'वस्तुमात्र' मानते हैं श्रीर यह वस्तुमात्र 'चित्त-विज्ञान या 'श्रालय-विज्ञान है: जिनमें साखव श्रीर श्रनाखव बीज का संग्रह रहता है। सासव-बीज प्रवृत्ति-धर्मों का स्त्रीर अनासव-बीज निवृत्ति-धर्मों का हेतु है। जो कुछ है, वह चित्त का ही आकार है। जगत् चित्तमात्र है। चित्त के व्यतिरिक्त अन्य का अभ्युपगम विज्ञान-बादी को नहीं मान्य है। इस चित्त के दो प्रभास हैं १, रागादि ग्राभास २. श्रद्धादि श्रामास । चित्त से पृथक धर्म श्रीर श्रधर्म नहीं है । सब कुछ मनोमय है । संसार श्रीर निर्वाण दोनों चित्त के धर्म है। परमार्थतः चित्त का खभाव प्रभास्वर श्रीर श्रद्वय है तथा वह श्रागन्तुक दोष से विनिम्क है। पर रागादि-मल से श्रावृत होने के कारण चित्त संक्षिष्ट हो जाता है, जिससे आगन्तक-धर्मां का प्रवर्तन होता है और संसार की उत्पत्ति होती है। यही प्रवृत्ति धर्म या विज्ञान का संक्रोश संसार कहलाता है श्रीर विज्ञान का व्यवदान ही निर्वाण है। यही शून्यता है। विज्ञानवादी के अनुसार तयता, भूततथता, धर्म-काय, सत्यस्वभाव है। प्रत्येक वस्त का स्वभाव शाश्वत श्रीर लज्ञण रहित है। जब लज्ज् युक्त हो जाता है तब उसे माया कहते हैं श्रीर जब वह श्रलक्या है, तब वह शूत्य के समान है। बुद्धत्व ही धर्मकाय है। क्योंकि बुद्धत्व विज्ञान की परिशुद्धि है श्रीर यदि विज्ञान वास्तव में संक्षिष्ट होता तो वह शुद्ध न हो सकता, इस दृष्टि में बुद्धत्व प्रत्येक वश्तु का शाश्वत श्रीर श्रपरिवर्त्तित स्वमाव है। त्रिकाय-स्तव नाम का एक छोटा सा स्तोत्र-अन्थ है । इसमें सन्धरा छन्द के सोलह श्लोक हैं। नालन्दा के किसी भिन्न ने सन् १००० ईसवी (=विकम सं. १०५७) के लगभग इस स्तीत्र को चीनी ब्रावरों में लिपिचढ़ किया था। फाहियान ने चीनी लिपि में उसे लिखा था। तिन्त्रती भाषा में इसका ऋत्वाद पाया जाता है श्रीर पहले बारह श्लोकों का संस्कृत पाठ भी वहीं सुरिवत है। धर्मकाय के सम्बन्ध का श्लोक यहाँ उद्धत किया जाता है। इस श्लोक में धर्मकाय की बड़ी सुन्दर व्याख्या की गयी है। कुछ लोगों का अनुमान है कि त्रिकाय-स्तर नशार्जन का है।

> यो नैको नाथनेको स्वपरहितमहासम्पदाधारभूतो नैवामावो न भावः रविमव समरसो निर्विभावस्वभावः। निर्लोपं निर्विकारं शिवमसमसमं व्यापिनं निष्प्रपञ्चं चन्दे प्रत्यात्मवेदां तमहमनुपमं धर्मकायं जिनानान्॥

"धर्मकाय एक नहीं है, क्योंकि वह सवको व्यात करता है। श्रीर सबका आश्रय है; धर्मकाय अनेक भी नहीं है क्योंकि वह समत्त है। यह बुद्धत्व का आश्रय है। यह अरूप है। न इसका भाव है, न श्रभाव । श्राकारा के समान यह एकरस है; इसका स्वभाव श्रव्यक्त है; यह निर्लेप, निर्विकार, श्रवुल्य, सर्वव्यावी श्रीर प्रपञ्चरहित है। यह स्वसंवेग है। बुद्धों का ऐसा धर्मकाय श्रवुषम है। <sup>3</sup>

तान्त्रिक प्रन्थों में धर्मकाय को वैरोचन, वज्रसत्त्व या श्रादि-खुद कहा है। यह धर्मकाय खुद का सर्वश्रेष्ठ काय है।

रूप-काय या निर्माण-काय—भगवान् का जन्म लुम्बिनी वन में हुझा था। उनका जन्म जरायुज है श्रीपपादुक नहीं। वह गर्भ में संप्रजन्य के साथ निवास करते हैं श्रीर संप्रजन्य के सहित गर्भ से वाहर झाते हैं। श्रीपपादुक योनि श्रेष्ठ समभी जाती है किन्तु बोधिसत्त्व जरायुज योनि पसन्द करते हैं। मरण पर श्रीपपादुक श्रीच के सहरा विनष्ट हो जाता है। ऐसा होने पर उपासक धातुगर्भ की पूजा न कर सकते। इसलिए बोधिसत्त्व ने जरायुज-योनि पसन्द की। महावस्तुके श्रनुसार यद्यपि बोधसत्त्व की गर्भीवक्षान्ति होती है तथापि वह श्रीपपादुक हैं।

सर्वीस्तिवादियों के अनुसार रूपकाय सासव है किन्तु महासांधिक और सीजान्तिकों का मत है कि बुद्ध का रूपकाय अनासव है। महासांधिक निम्न सूत्र का प्रमाण देते हैं। "तथा गत लोक में समुद्ध होते हैं, वह लोक को अभिभूत कर विहार करते हैं, वह लोक से उपलित नहीं होते (संयुत्त, ३, १४०)। विभाषाकार इस मत का निराकरण करते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि जन्मकाय सासव है। यदि अनासव होता तो अनुपमा में युद्ध के प्रति कामराग उत्पन्न नहीं होता, अङ्गुलिमाल में द्वेप-भाव उत्पन्न नहीं होता इत्यादि। वह कहते हैं कि सूत्र के पहले भाग में जन्मकाय का उल्लेख है और जब सूत्र कहता है कि यह काय लौकिक धर्मों से उपलित नहीं होता है तो उसकीं अभिसंधि धर्मकाय से है। भगवान का रूपकाय अविद्या-तृष्णा से निर्वृत्त है, अतः वह सासव है। किन्तु हम रूपकाय के लिए भी यह कह सकते हैं कि यह लाभादि प्रतीकिक धर्मों से प्रभावित नहीं है।

बुद्ध का रूप-काय निर्माण-काय या निर्मित-काय कहलाता है। सुवण-प्रभास में कहा है कि भगवान न कृत्रिम हैं और न उत्पन्न होते हैं। केवल सत्तों के परिपाक के लिए निर्मित-काय का दर्शन करते हैं। अस्थि और रुधिर-रहित काय में घातु (= अस्थि) की कहां सम्भावना है। भगवान में सर्वपात्र भी धातु नहीं है। केवल सत्तों का हित करने के लिए वह उपाय-कौशल दारा घातु का निर्माण करते हैं। वेवल्यकों का यह विचार था कि बुद्ध संसार में जन्म नहीं लेते, वह सदा तुषित लोक में निवास करते हैं पर संसार के हित के लिए निर्मित रूप-पात्र लोक में भजते हैं। सद्धर्मपुण्डरीक में एक स्थल पर तथागत-मैत्रेय का संवाद है, जिसमें मैत्रेय पूछते हैं कि इन असंख्य-बोधिसत्त्वों का जो पृथ्वी-विवर से निकले हैं, समुद्गम कहाँ से हुआ। उस समय जो सम्यक्-सम्बुद्ध अन्य असंख्य लोक-धातुओं से आए हुए थे, और शास्य-मृति तथागत के निर्मित थे, और अन्य लोक-धातुओं में धर्म का उपदेश करते थे। शास्य-मृति तथागत के निर्मित थे, और अन्य लोक-धातुओं में धर्म का उपदेश करते थे। शास्य-मृति तथागत के निर्मित थे, और अन्य लोक-धातुओं में धर्म का उपदेश करते थे। शास्य-मृति तथागत के निर्मित थे, आर अन्य लोक-धातुओं में धर्म का उपदेश करते थे। शास्य-मृति तथागत के निर्मित थे, आर स्वास्य-पात्र स्वास्य-पात्र के तथागतों को शास्य-

मुनि तथागत का निर्मित कहा है । अर्थात् वह उनकी लीला या माया-मात्र है । कथावत्यु में भी इस मत का अल्लेख पाया जाता है। दिव्यायदान में हम 'बुद्ध-निर्माणु' श्रीर निर्मित का प्रयोग पाते हैं। प्रातिहार्य-सूत्रावदान में यह कथा दिशत है कि एक समय भगवान् राजग्रह में विहार करते थे। उस समय पूरण-कश्यप श्रादि छः तीर्थिक राजग्रह में एकत्र हुए श्रीर कहने लगे हि जब से श्रमण गीतम का लोक में उत्पाद हुआ है तब से हम लोगों का लाम-सत्कार सर्वथा समुच्छित्र हो गया है। इम लोग ऋदिमान् श्रीर ज्ञानवादी हैं, श्रमण्-गौतम श्रपने को ऐसा समभते हैं। उनको चाहिये कि हमारे साथ ऋद्धि-प्रातिहार्य दिखलावें, जितने ऋद्विप्रातिहार्य वह दिखलायेंगे उसके दुंगुने हम दिखलायेंगे। भगवान ने विन्तारा कि अतीत बुद्धों ने किस स्थान पर प्राणियों के हित के लिए महाप्रातिहार्य दिखताया था। उनको जात हुआ कि श्रावस्ती में । तत्र वह मिद्ध-संघ के साथ श्रावस्ती गर । तीर्थिकों ने राजा प्रसेनजित् से प्रार्थना की कि स्राप शमण-गीतम से प्रातिहार्य दिखलाने को कहें। राजा ने बुद्ध से निवेदनं किया। बद्ध ने कहा-मेरी तो शिक्ता यह है कि कल्याण को छिपात्रो और पाप को प्रकट करो । राजा ने कहा कि स्राप ऋदि-पातिहार्य दिखलावें स्रीर तीर्थिकों की निर्मर्त्तना करें । बुद्ध ने प्रसेनिवर् से कहा कि--- त्राज से सातवें दिन तथागत सबके समन महाप्रातिहार्य दिखलायेंगे । जेतका में एक मएडप बनाया गया श्रीर तीर्थिकों को सूचना दी गयी। सातवें दिन तीर्थिक एकत्र हुए। भग शन् मण्डप में त्राये । भगवान् के काय से रिश्मयाँ निकर्ली ग्रीर उन्होंने समस्त मण्डप को सुवर्ण वर्ण की कान्ति से अवभासित किया। भगवान ने अनेक-प्रातिहार्य दिखलाकर महाप्राति-हार्य दिखलाया । ब्रह्मादि देवता भगवात की तीन वार प्रदित्या कर भगवान के दिवाण ब्रोर श्रीर शकादि देवता बाई त्रोर बैठ गये। नन्द, उपनन्द, नाग-राजाश्रों ने शकर-चक्र के परिमाण का सहस्र दल सुवर्ण-कमज निर्मित किया। भगवान पद्मकर्णिका में पर्यक्क-बद्ध हो बैठ गये श्रीर पद्म के उत्पर दूसरा पद्म निर्मित किया । उस पर भी भगवान् पर्येड्ड-बद्ध हो बैठे दिलाई पड़े। इस प्रकार भगवान् ने बुद्ध-पिंडी ऋकनिष्ठ-भगन-पयन्त निर्मित की । कुळ बुद्ध-निर्माण शय्यासीन थे. कुछ खड़े थे, कुछ प्रातिहार्य करते थे श्रीर कुछ प्रश्न पूछते थे। राजा ने तीर्थिकों से कहा कि तुम भी ऋदि-प्रातिहाय दिखलाश्री। पर वे चुप रह गए श्रीर एक दूसरे से कहने लगे कि तुम उठो, तुम उठो; पर कोई भी नहीं उठा। पूरण कश्या को इतना दुःख हुआ कि वह गले में बालुकाघट वांघकर शीत-पुष्करिशी में कृद पड़ा श्रीर मर गया। इस कथा से जात होता है कि बुद्ध प्रातिहार्य द्वारा अनेक -बुद्धों की सृष्टि कर लेते थे। इनकी 'बुद्ध-निर्माण' कहा है। तथागत की यह धर्मता है कि महा-प्रातिहार्य करने के पश्चात वह अपनी माता माया को अभि-धर्म का उपदेश करने के लिए स्वर्गज़ोक को जाते हैं। उनको प्रतिदिन भिन्ना के लिए मर्त्यलोक

तेन खलु पुनः समयेन ये ते तथागता श्राह्म्तः सम्यक्सम्बुद्धाः श्रन्येभ्यो लोकधातु कोरीनयुतरातसहस्रोभ्योऽभ्यागता भगवतः शान्यमुनेस्तथागतस्य निर्मिता येऽन्येषु लोकधातुषु
सन्वानां धर्मं देशयन्ति स्म ।

<sup>[</sup> सद्धर्मपुरहरीक, ए० ३०७ ]

में जाना पड़ता था। इसलिए, अपनी अनुपरियित में शिक्ता देने के लिए उन्होंने अपना प्रतिरूप निर्मित किया था। वर्ग में भगवान स्वर्ग में रहे। जब वह उतरनेवाले ये तब शक ने विश्वकर्मा से त्रिपद सोपान बनवाया जिसका अधोपाद सांकाश्य नगर के समीप रक्खा गया। भगवान का सांकाश्य के समीप स्वर्गलोक से अवतरण हुआ। यहाँ सब बुद्ध स्वर्ग से उतरे हैं। बुद्ध अनेक प्रकार का रूप सर्वत्र धारण कर सकते हैं। इसलिए निर्माण-काय को 'सर्वत्रग' कहा है। त्रिकाय-स्तव में कहा है कि सत्त्रों के परिपाक के लिए बुद्ध अनेक-रूप धारण करते हैं। विज्ञान-वादियों के अनुसार बुद्ध के अनेक निर्मित-रूप ही निर्माण-काय नहीं हैं किन्तु समस्त जगत् बुद्ध का निर्माण-काय कहा जा सकता है। श्रन्य और प्रकृति-प्रभास्वर विज्ञान धर्म-काय है। निर्माण-काय इस धर्म-काय के असत्-रूप हैं। जब विज्ञान वासना से संक्षिप्ट होता है तब वह रूपलोक और कामलोक का निर्मीण करता है।

सम्भोग-काय-धर्मकाय और निर्माण काय के अतिरिक्त एक और काय की भी कल्पना की गयी है,यह है 'सम्मोग-काय' इसे 'विपाक-काय' भी कहते हैं। स्थविरवादियों के ग्रन्थां में संम्भोग-काय की कोई सूचना नहीं मिलती। वैसिलीफ का कहना है कि सौत्रान्तिक धर्म-काय श्रीर सम्भोग-काय दोनों को मानते थे। सम्भोग-काय वह काय है जिसको बुद्ध दूसरों के कल्याण के लिये बोधिसत्व के रूप में ग्रापने पुएय-संभार के फल-स्वरूप तव तक धारण करते हैं जब तक निर्वास में प्रवेश नहीं करते । महायान प्रत्यों में हम बार-बार इस विचार का उल्लेख पाते हैं कि बद्धत्व ज्ञान-संभार श्रीर पुरुष-संभार का फल है । महायान-प्रन्थों में ऐसे बुद्धों की सूचना मिलती है जो शून्यता में प्रवेश नहीं करते, जो दूसरों का कल्याण चाहते हैं और जो सबको मुखी करने के लिए ही बुद्धत्व की त्राकांचा करते हैं। वह एक उत्कृष्ट प्रिण्यान की रचना करते हैं वो प्रशिधान अन्त में सफल होता है। वह फल-स्वरूप एक बुद्ध-चेत्र के अधिकारी हो जाते हैं जो नाना प्रकार की प्रचुर दिव्य-सम्पत् से समन्वागत होता है। उस बुद्ध-होत्र में ग्रपने पार्षदों के साथ वह सुशोभित होते हैं। सुखावती-न्यूह में वर्णित है कि धर्माकार-भिन्न ने ऐसे ही प्राणिधान का अनुधान किया था और सुखावती-लोक उनका बुद्ध-त्रेत्र हुआ। वहां श्रमिताम नाम के बुद्ध निवास करते हैं। भगवान् के मुख से धर्माकार-मिद्ध की प्रशिधान-सम्पत्ति को सुनकर त्यानन्द वोले-क्या धर्माकार-भित्तु सम्यक्-संबोधि प्राप्त कर परिनिर्वाण में प्रवेश कर गये अथवा अभी संबोधि को प्राप्त नहीं हुए. अथवा अभी वर्तमान हैं और धर्म-देशना करते हैं ? भगवान बोले - वह न अतीत और न श्रनागत-बुद्ध है । वह इस समय वर्तमान है। सुखावती लोकधातु में ऋमिताम नाम के तथागत धम-देशना करते हैं। उनके बुद्ध-देत्र की सम्पत्ति अनन्त है। उसकी प्रतिमा अमित है, उसकी इयत्ता का प्रमाण नहीं है। अनेक बोधिसत्त्र अमिताभ का दर्शन करने, उनसे परिप्रश्न करने तथा वहां के बोधिसस्वगरा और बुद्ध-त्रेत्र के गुणालङ्कार-व्यूह को देखने सुखावती जाते हैं। बुद्ध अपनी पुण्य-राशि से यहां शोमित हैं। अमिताम के पार्धद अविलोकितेश्वर श्रीर महास्थाम-प्राप्त हैं। अमिताम के नाम-अवर्ण से ही जिनको चित्त-प्रसाद उत्पन्न होता है, जो अद्धायान् हैं, जिनमें संशय श्रौर विचिकित्सा नहीं है। जो श्रमिताभ का नाम-कीर्तन करते हैं वह सुखावती में जन्म लेते हैं। श्रमिताभ बुद्ध का सम्भोग-काय है। यह सुकृत का फल है जैसा त्रिकाय-स्तव में कहा है:---

लोकातीतामिन्त्यां सुकृतरातफत्तामात्मनो यो विभ्तिं पर्यन्मध्ये विचित्रां प्रथयति महतीं धीमतीं प्रीति-हेतोः । सुद्धानां सर्वलोक-प्रस्तमविस्तोदारसद्धर्मघोपं वन्दे सम्भोगकायं तमहमिह महाधर्मराज्यप्रतिष्ठम् ॥

भगवान् इस काय के द्वारा अपनी विभृति को प्रकट करते हैं। धर्मकाय के असहश यह काय रूपवान् है पर यह रूप अपार्थिव है। चन्द्रकीर्ति सम्भोग-काय के लिये 'रूपकाय' का प्रयोग करते हैं और उसकी तुलना धर्मकाय से करते हैं। मध्यमकावतार की टीका में वह कहते हैं कि ज्ञान-संभार अर्थात् ध्यान और प्रज्ञा से धर्मकाय होता है; जिसका लच्चण 'अनु-त्याद' है और पुर्य-संभार रूपकाय का हेतु है। इस 'रूपकाय' को 'नाना-रूप-वाला' कहा है क्यों सिभोग-काय अपने को अनेक रूपों में (निर्माण-काय) प्रकट करने की शक्ति रखता है। वोधिचर्यावतार [पृ० ३२३] में संभोग-काय को 'लोकोत्तर-काय' कहा है।

चीन के बौद्ध-साहित्य में भी हम त्रिकाय का उल्लेख पाते हैं। इस साहित्य के अनुसार 'त्रिकाय' बुद्ध के इन तीन रूपों का भी सूचक है:—

- १. शाक्यमुनि (मानुषीबुद्ध), जिनका इस लोक में उत्पाद हुआ। यह कामधातु में निवास करते हैं। यही निर्माणकाय है।
- २. लोचन, यह ध्यानी बोधिसत्त्व हैं। यह रूपधातु में निवास करते है। यह संभोग-काय है।
- ३. यैरोचन (या ध्यानी-बुद्ध ), यह धर्मकाय है। यह श्ररूप-धातु में निवास करते हैं। ध्यानी-बुद्ध की स्थिति से वह चतुर्थ बुद्ध-चेत्र का श्राधिपत्य करते हैं इस बुद्ध-चेत्रमें सब सत्त्व श्रान्ति श्रीर प्रकाश की शाश्वत श्रवस्था में रहते हैं। ध्यानी-बोधिसत्त्व की स्थिति से वह तृतीय बुद्ध-चेत्र के श्रधिकारी हैं, जहाँ भगवान् का धर्म सहज ही स्थीकृत होता है श्रीर जहाँ सत्त्व इस धर्म के श्रवसार श्रनायास ही पूर्णरूपेण श्राचरण करते हैं। मानुधी-बुद्ध की स्थिति से बुद्ध द्वितीय श्रीर प्रथम चेत्र के श्रधिकारी हैं। द्वितीय-चेत्र में श्रकुशल नहीं हैं, यहाँ सब सत्त्व श्रावक श्रीर श्रनागामिन् की श्रवस्था को प्राप्त होते हैं। प्रथम-चेत्र में श्रम श्रीर श्रश्म, कुशल श्रीर श्रकुशल दोनों पाये जाते हैं।

तत्र यः पुगवसंभारः स भगवतीं सम्यक्संबुद्धानां शतपुग्यलक्षणवतोऽद्भुताचिन्त्यस्य नानारूपस्य रूपकायस्य हेतुः, धर्मात्मकस्य कायस्य श्रनुत्पादलक्षणस्य ज्ञानसंभारो हेतुः [मध्यमावतार टीका, पृ० ६२-६३] ।

२. "हेराडबुक् आफ् चाइनिज् बुखिअम" वाइ-अर्नेस्ट जे. एरिटेल । ए० १७८ । ए० ३ ।

संज्ञेष में यदि कहा जाय तो बुद्धत्व की दृष्टि से त्रिकाय की व्याख्या इस प्रकार होगी। बुद्ध का स्वभाव, बोधि या प्रज्ञा-पारिमिता या धर्म है। यही परमार्थ-सत्य है। इस ज्ञान-संभार के लाम से निर्वाण का ग्रधिगम होता है। इसीलिए धर्म काय निर्वाण-स्थित या निर्वाण-सदश समाधि की ग्रवस्था में स्थित बुद्ध हैं। बुद्ध जब तक निर्वाण में प्रवेश नहीं करते तब तक लोक-कल्याण दे लिये वह पुराय-संभार के फल-स्वरूप ग्रयना दिव्य-रूप सुखावती या अधित-लोक में बोधिसन्तों को दिखलाते हैं। यह संभोग-काय है। मातुपी-बुद्ध इनके निर्माण-काय हैं जो समय-समय पर संसार में धर्म की प्रतिष्ठा के लिए प्राते हैं।

दार्शनिक दृष्टि से यि विचार किया जाय तो धर्म-काय शूल्यता है या श्रलच्य-विज्ञान है। संभोग-काय धर्मकाय का सत्, चित्, श्रानन्द या करुणा के रूप में विकास मात्र है। यही चित् जब दूषित द्योकर पृथग्-जन के रूप में विकसित होता है तब वह निर्माण-काय कहलाता है।

त्रिकाय की कल्पना हिन्दू-धर्म में नहीं पायी जाती। पर यदि स्दम रूप से विचार किया जाय तो विदित होगा कि वेदाा का परत्रझ, विष्णु श्रौर विष्णु के मानुपी श्रवतार (जैसे राम, कृष्ण) क्रमशः धर्म-काय संभोग-काय श्रौर निर्माण-काय के समान हैं। जिस प्रकार वैद्ध-प्रत्यों में धर्म-काय को निर्लेप, निर्विकार, श्रातुल्य, सर्वव्यापी श्रौर प्रपच-रहित कहा है उसी प्रकार उपनिषदों में ब्रह्म को श्रप्राह्म, श्रात्व स्त्रुप, श्रीवन्त्य, शान्त, शिय, प्रपञ्चोपशम, निर्गु ण, निष्क्रिय, स्त्रुम, निर्विकल्प, श्रौर निरक्षन कहा है । दोनों मन श्रौर वाणी के विषय नहीं हैं श्रौर दोनों के स्वरूप का निरूपण नहीं हो सकता। जिस प्रकार विष्णु करुणा के रूप हैं उसी प्रकार बुद्ध भी करुणा के रूप हैं। पुराणों में तथा श्री रामानुजानार्य-रचित श्रीवैकुण्ठ-गद्य में विष्णु-लोक का जो वर्णन हमको मिलता है उसकी तुलना सुखावती-लोक के वर्णन से करने पर कई वातों में समानता पायी जाती है। दोनों लोक दिव्य हैं श्रौर प्रतुर दिव्य-संपत्ति से समन्वागत हैं। दोनों लोकों में सब वस्तु इच्छामात्र से ही सुलम हैं। दोनों का तेज श्रमन्त है। विष्णु श्रौर श्रमिताम परिजनों से परिवृत हैं। विष्णु के शोर, शोराशनादि पार्थद हैं। वे नित्य-मुक्त हैं। लोग दोनों का रति-पाठ करते हैं। दोनों लोकों में श्राण हुए जीव सुलपद को नित्य-मुक्त हैं। लोग दोनों का रति-पाठ करते हैं। दोनों लोकों में श्राण हुए जीव सुलपद को

श्रदृष्टमच्यवहार्यमग्राह्ममलक्षणमिवन्त्यमन्यपदेश्यमेकात्मग्रत्ययसारं प्रपम्चोपशमं शान्तं शिवमद्वेतं चतुर्थं मन्यन्ते स श्रात्मा स विज्ञेयः । [ माण्ड्स्योपनिषत् ] श्रहेयमनुपादेयमनाधेयमनाश्रयम् ।
 निर्मुणं निष्क्रियं सूचमं निर्विकरणं निरक्षनम् ।
 जनिरूप्यस्वरूपं यन्मनो वाचामगोचरम् ॥ [ श्रध्यात्मोपनिषत् ]
 निष्क्रले निष्क्रिये शान्ते निरवणे निरक्षने ।
 श्रद्वितीये परे तस्वे ध्योमवत् करूपना कृतः ॥
 निरोधो न चोत्पत्तिर्न वद्धो न च साध्रकः ।
 न मुमुक्षुनं वै मुक्त इत्थेषा परमार्थता ॥ [ श्रात्मोपनिषत् ]
 माध्यमिक सिद्धान्त से इसकी नुलना कीजिये ।

प्राप्त करते हैं श्रीर वहाँ से फिर नहीं लौटते । श्रनन्य-मिक्त-द्वारा ही दोनों लोकों की प्राप्ति होती है । दोनों विशुद्ध-सस्त्व से निर्मित हैं। इसीलिए दोनों ज्ञान श्रीर श्रानन्द के वर्षक हैं। दोनों श्रात्यद्मुत वस्तु हैं। विष्णु श्रीर श्रामिताम की प्रमा से समस्त जगत् उद्घासित हो जाता है, जिस प्रकार बौद्धागम में श्रादिदुद्ध शब्द का व्यवहार पाया जाता है उसी प्रकार त्रिपा-दिमृतिमहानारायणोपनिषत् में 'श्रादि-नारायण' का प्रयोग मिलता है। जिस प्रकार मानुपी- बुद्ध संभोग-काय के निर्माण-काय हैं, उसी प्रकार राम, कृष्ण श्रादि ि श्रु के श्रवतार हैं। यह धर्म की स्थापना के लिए संसार में समय-समय पर श्राते हैं।

ईसाई-धर्म में भी ईसा के व्यक्तित्व के बारे में कुछ इसी प्रकार के विचार पाये जाते हैं । ईसाईयों में भी कुछ मत ऐसे प्रकट हुए, जो यह शिवा देते थे कि ईसा का पार्थिव-शरीर न था, वह माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे, देखने में ही वह मनुष्य मालूम होते थे, यह उनका माया-निर्मित शरीर था। वे उनके लोक में उत्पाद को तथा उनकी मृत्यु को एक सल्य घटना नहीं मानवे थे। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो ईसा के शरीर का अस्तित्व तो मानते थे पर उसको पार्थिव न मानकर दिव्य मानते थे और उनका यह विश्वास था कि ईसा सुख और दुःख के अधीन न थे। इस प्रकार के विचारों को 'डोसेटिक्म' कहते हैं।

पारिसयों के श्रवेस्ता में जिन चार स्वर्गों का उल्लेख मिलता है उनमें से एक का नाम 'श्रनन्त प्रभा वाला' है। इससे इलियट महाशय श्रनुमान करते हैं कि श्रमिताम की पूजा बाहर से भारत में श्रायी । जैनियों का सत्पुर भी सुखावती-लोक से मिलता-जुलता है ।

तिस्मन् बन्धविनिमु का, प्राप्यन्ते सुसुखं पदम् ।
 यं प्राप्य न निवर्तन्ते तस्मात् मोक्ष उदाहतः ।।

<sup>[</sup> पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, २६ अध्याय ]

२. एकेन द्वयसन्त्रे ग तथा भन्त्या त्वनन्यया । तद्गम्यं शास्त्रतं दिन्यं अपग्रे वै सनातनम् ।। [ ३० ग्रध्याय ]

३. इजियट : हिन्दुइजम एयड बुद्धिजम, भा २, पृ० २८-२६।

४. उपमितमवप्रपञ्चा कथा, पृष्ठ ६७७ प्रादि ।

### सप्तम अध्याय

# बौद्ध-संस्कृत-साहित्य और उसका परिचय

# बौद्ध-संस्कृत-साहित्य का श्रवीचीन-अध्ययन

महायान के अन्य गाथा श्रीर संस्कृत में हैं। महायान के अन्यों की भाषा संस्कृत होने के कारण प्राय लोग श्राज कल महायान को संस्कृत-वौद्ध-धर्म कहते हैं परन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि हीनयान के श्रन्तर्गत सर्वास्तिवाद के श्रागम-प्रन्थ भी संस्कृत में हैं। हम महायान के प्रन्यों का विवरण उसके प्रधान श्राचार्यों के परिचय के साथ देंगे, यहाँ हीनयान के संस्कृत प्रयों का थोड़ा परिचय देना आवश्यक है।

पालि-निकाय का अध्ययन यूरोप में अद्वारहवीं शताब्दी में ही आरंभ हो गया था पर बौद्ध-धर्म के संस्कृत-साहित्य से यूरोपीय विद्वान् ऋपरिचित थे । सन् १८१६ ई० में जब नेपाल-युद्ध का अन्त हुआ और अंग्रेजों से नेपाल-दरवार की मैत्री स्थापित हुई तब से सिगौली के सुलहनामे के अनुसार काठमांडू में अंग्रेज-रेजिडेंट रहने लगे। जब पहले पहल रेजिडेंसी कायम हुई तब बायन् हाजसन् रेजिडेंट के सहायक नियुक्त हुए । यह बड़े विद्याव्यसनी थे । रेजिडेंसी में अमृतानन्द नाम के एक बौद्ध-पिएडत मुन्यी का काम करते थे। यहाँ यह कह देना अनुचित न होगा कि नेपाल में इस समय भी बौद्धधर्म जीवित था। जब मुसलमानों के श्राक्रमण श्रीर श्रत्याचारों के कारण वीद्धधर्म भारत से लुप्त हो गया तब बौद्ध-भिद्धश्रों की नेपाल श्रीर तिब्बत में ही शरण मिली। पहाड़ी-प्रदेश होने के कारण नेपाल मुसलमानों के श्राक्रमण से भी सुरिच्त रहा । श्रमृतानन्द एक श्रन्छे विद्वान् थे, इन्होंने कई संस्कृत-प्रन्थों की रचना की थी। बुद्ध-चरित की जो पोथी उस समय नेपाल में प्राप्य थी, वह ऋधूरी थी। श्रमृतानन्द ने इस कमी को पूरा किया और चार सर्ग अपने रचे जोड़ दिए । हाज्सन् का ध्यान बौद्धधर्म की स्रोर श्राकृष्ट हुन्ना त्रौर अमृतानन्द की सहायता से वह इस्तलिखित पीथियों का संग्रह करने लगे । हाजसन् का संग्रह बंगाल की एशित्र्याटिक सोसायटी, पेरिस के बिब्लिश्रोयैक नाश्लाल श्रीर इिएडया श्रॉफिस के पुस्तकायल में बँट गया। वर्नफ ने पेरिस के ग्रन्थों के श्राधार पर बौद्ध-धर्म का इतिहास फ्रेंच-भाग में लिखा और सद्धर्मपुण्डरीक का अनुवाद किया।

इधर नेपाल के राजमंत्री राणा जंगवहादुर ने एक बौद्ध-विहार पर कन्ना कर उसके प्रत्य सड़क पर फेंक दिये थे। रेजिडेंसी के डाक्टर राइट ने इनको मांग लिया श्रीर केम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी को दान दे दिया। बंगाल की एशियाटिक सोसायटी को हाज्सन् का जो संप्रह मिला था उसकी सूची डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र ने तैयार की, जो १८८२ में नेपालीज् बुद्धिस्ट लिटरेचर के नाम से प्रकाशित हुई। केम्ब्रिज के संप्रह का सूत्री-पत्र प्रोफेसर सी० सी० बेंडल ने सन् १८=३ में प्रकाशित किया । इन सूचीपत्रों के प्रकाशित होने से महायान-धर्म के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में तथा उनके विकास के इतिहास के सम्बन्ध में बहुत सी उपयोगी वार्ते मालूम हुई श्रीर विद्वानों का ध्यान बीद-संस्कृत-साहित्य की श्रीर गया। राजेन्द्रलाल मित्र ने ललित-विस्तर श्रीर श्रष्टसाहिसका-प्रजापारिभताग्रन्थां को 'वित्रलिश्रोथिका इरिडका' में प्रकाशित किया और वेंडंल महाशय ने 'शिन्हा-समुच्चय' नामक ग्रन्थे नकाशित किया। फ्रांसीसी विद्वान् सेनार्ट ने महावश्तु-त्र्यवदान तीन ए.एडों में श्रीर महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने स्वयंभू-पुराख प्रकाशित किया । इस्तलिखित ग्रन्थों की खोज में वेंडल सन् १८८४ में नेपाल गये । महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने १८६७ में नेपाल की यात्रा की; सिलवाँ लेवी भी नेपाल गये श्रीर श्रासंग-रचित सूत्रालंकार की एक प्रति उनके हाथ लगी, जिसको फ्रींच श्रनुवाद के साथ उन्होंने प्रकाशित किया। सन् १८८८-१६ में वेंडल के साथ हरप्रसाद शास्त्रां जो फिर नेपाल गये श्रीर इस समय शास्त्री जी ने दरवार के पुस्तकालय की पीथियों का सूर्वापत्र तैयार किया जो १६०५ में प्रकाशित हुन्ना। इसका दूसरा भाग १६१५ में प्रकाशित हुआ। बङ्गाल की एशियाटिक सोसायटी में जो वौद्ध-संस्कृत-साहित्य का संग्रह सन् १८६७ के बाद से हुआ था उसका स्त्रीपत्र शास्त्री जी ने १९१६ में प्रकाशित किया। शास्त्रीजी का ख्याल था कि तिब्बत श्रीर चीन के पूर्व-भाग में संस्कृत के श्रनेक ग्रन्थ खोजने से मिल सकते हैं। इधर मध्यएशिया में तुरफ़ान, काशगर, खुतन, तोखारा, श्रौर कूचा में, खोज में बहुत से हस्तिलिखित प्रन्य तथा लेख श्रीर चित्र मिले हैं। युश्रान-चांग के यात्रा-विवरण से जात होता है कि ७ वीं शताब्दी में इस प्रदेश में बौद्धधर्म का प्रजुरता से प्रसार था। शरकन्द श्रीर खुतन में महायान-धर्म श्रीर उत्तरी-भाग में सर्वाः स्तवाद प्रचलित था। लेफ्टिनेंट बाबर को सन् १८६० में मूर्जपत्र पर लिखी हुई एक प्राचीन पोथी मिली थी। डाक्टर होत्र्यर्नले ने इस पोथी को पढ़ा। यह गुप्त-लेख में लिखी हुई थी श्रीर इसका समय पाँचवीं शताब्दी के लगभग था। इस अन्वेत्रण का फल यह हुआ कि काश्मीर, लहाख और काशगर के पोलिटिकल एजेंगें को ब्रिटिश गदर्नमेंट ने पुरानी पोथियों की खोज का आदेश किया ! सन् १८६२ में खुन्युएल-द-रीन ने खुतन में तीन पोथियाँ पायी ; इनमें एक ग्रन्थ खरोप्ट्री लिपि में है। यह पालि-धम्मपद का प्राकृत-रूपान्तर है। इससे यह सिद्ध हम्रा कि प्राकृत में भी बौद्धों के धार्मिक अन्य लिखे बाते थे। सर श्रारेल स्टाइन ने खुतन के चारों श्रोर सन् १६०१ में खोब करना श्रारम्भ-किया। स्टाइन की देखा देखी बर्मनी के विद्वानों ने सन् १६०२ में ग्रुन बेंडल श्रीर हथ की तरफान भेजा। पिशेल के उद्योग से बर्मनी में खोब की एक कमेरी बनायी गयी श्रीर इस कमेरी की श्रोर से सन् १६०४ श्रीर १६०७ में ल कीक<sup>9</sup> श्रीर मुनवेड़ल की श्रध्य-च्ता में तुर्कित्तान को मिशन भेजे गये। इन लोगों ने कूचा श्रीर तुरफ़ान का कोना कोना दूँढ डाला । सन् १६०६-१६०८ में स्टाइन ने तुनहन्त्रांग में पुस्तकों का एक बहुत बड़ा ढेर पाया ।

<sup>?.</sup> Dutrevil de Rheidns.

R. Le Coq.

इस लोज से कई नयी भाषाओं तथा लिपियों के अस्तित्व का पता चला है। मंगोल, तोलारी, इत्यादि भाषाओं में बौद्ध-प्रन्थों के अनुवाद मिले हैं, सबसे बड़ी बात यह मालूम हुई है कि संस्कृत में भी एक निकाय था। इस निकाय के कुछ अंश ही प्राप्त हुए हैं। यह निकाय स्वीस्तिवाद का निकाय था। उदानवर्ग, एकोत्तरायम, और मध्यमागम के अंश प्राप्त हुए हैं। जो संग्रह इन खोजों से प्राप्त हुया है उसका अध्ययन किया जा रहा है। अनुमान किया जाता है कि कई वर्षों के निरन्तर परिश्रम के उपरान्त ही प्राप्त-ग्रन्थों का पूरा विवरण प्रकाशित हो सकेगा। अभी तक इस निकाय के विनय और धर्मग्रन्थों के अंश ही मिले हैं।

यहाँ सर्वास्तिवाद का संदोप में विवरण देना आवश्यक और उपयोगी प्रतीत होता है। बौद्ध-धर्म के अद्वारह निकायों में सर्वास्तिवाद की भी गणना है। एक समय इसका सबसे अधिक प्रसार और प्रभाव था। जैसा नाम से ही स्पष्ट है सर्वास्तिवादियों के मत में बाह्य वस्तुजात और आध्यात्मिक वस्तुजात दोनों का अस्तित्व है। यह निकाय स्थविरवाद से बहुत पहले पृथक् हो गया था। दीपवंश से मालूम होता है कि वैशाली की धर्म-संगीति के अनन्तर महीशासक स्थविरवाद से और महीशासक से 'सन्वत्थियवाद' और धर्मगुप्त पृथक् हो गये। चीनी यात्री इत्सिंग के विवरण से जात होता है कि उसके समय में चार प्रधान-निकाय थे, जिनमें से एक आर्य-मूल-सर्वास्तिवाद निकाय था। इसके अन्तर्गत मूल सर्वास्तिवाद, धर्मगुप्त, महीशासक, और काश्यपीय निकाय थे। इससे यह स्पष्ट है कि इन अन्तिम तीन वादों में और मूल-सर्वास्तिवाद में विशेष अन्तर न था। अन्यथा वह सब एक निकाय के विभिन्न अंग न समके जाते।

इस निकाय का इतिहास वास्तव में ग्राशोक के समय की धर्मसंगीति से ग्रारंभ होता है। इसी संगीति में मोग्गलिपुत्त तिस्स ने कथावत्थु का संग्रह किया था। इस प्रन्थ का उद्देश्य ग्रापने समय के उन वादों का खरडन करना था जो स्थविरवाद को मान्य नहीं ये। इस प्रन्थ में 'सब्बत्थिवाद' के विरुद्ध केवल तीन प्रश्न उठाये गये हैं:—

- १. क्या एक ऋईत् ऋईत्व से हीन हो सकता है ?
- २. क्या समस्त वस्तुजात प्रत्यच्-प्राह्म है ?

१. क्या चित्त-सन्तित समाधि है १ इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सन्वित्यवाद के अनुसार श्रीर स्थविरवाद के प्रतिकृल था । अशोक के समय में जब कथावत्थु का संग्रह हुआ तब इस निकाय का विशेष प्रमाव नहीं मालूम पड़ता । ऐसा प्रतीत होता है कि गान्धार और काश्मीर में पहले पहल वैभाषिक नाम से इस निकाय का उत्थान हुआ और इन प्रदेशों में इसने विशेष उन्नति प्राप्त की । 'वैभाषिक' शब्द की व्युत्पत्ति 'विभाषा' शब्द से हैं । जान-प्रस्थान

१. इ-स्सिंग: रैकार्ड आफ दी बुद्धिस्ट रिलिजन, इन्ट्रोडक्शन । पृ० २३ ।

२. विभाषया दिन्यन्ति चरन्ति वा वैभाषिकाः । विभाषां वा विदन्ति वैभाषिकाः । विन्दिन्ने विदन्ति । प्र०२१ १२ ।

नामक अन्य की खृत्ति का नाम 'विभाषा' है। ज्ञान-प्रश्यान के रचियता कात्यायनी-पुत्र थे। यह सर्वास्तिवादी थे। 'विभाषा' का रचना-काल किनिष्क के राज्यकाल के पीछे है। विभाषा में सर्वास्तिवाद-निकाय के भिन्न-भिन्न श्राचार्यों का मत सावधानी के साथ उपनिवद्ध किया गया है, जिसमें पाठक श्रपनी किच के श्रानुसार जिस मत को चाहें, प्रहण कर लें। इसी कारण इसका नाम विभाषा है। ज्ञान-प्रस्थान-शास्त्र सर्वास्तिवादियों का प्रधान प्रन्थ है। विभाषा के रचिता दसुमिन थे श्रीर इस प्रन्थ का पूरा नाम 'महाविभाषा शास्त्र' हुआ।

विभाषा ग्रन्थ श्रपने श्रसली रूप में उपलब्ध नहीं है। इसका कुछ ही श्रंश मिला है, जिसके देखने से मालूम होता है कि यह विस्तार श्रीर उत्कृष्टता में किसी प्रकार कम न था। इस ग्रन्थ से इसकी दार्शनिक-पद्धति प्रौड़ मालूम पड़ती है। परमार्थ (४९६-५६६ ई०) के श्रनुसार छुटी शताब्दी में यह ग्रन्थ शास्त्रार्थ का प्रधान विषय था। इस समय बौद्धों से सांख्यों का विवाद चल रहा था।

फाहियान (३९६-४१४) अपने यात्रा-विवरण में लिखता है कि सर्वास्तिवाद के श्रनुयायी पाटलिपुत्र श्रीर चीन में थे। पर उनका विनयपिटक उस समय तक लिपिबद्ध नहीं हुआ था । युत्र्यान-च्वांग (ह्वेन-साङ्ग) (६२६---६४५ ई०) के समय में इस निकाय का श्रच्छा प्रचार था । उसके श्रमुसार काशगर, उद्यान (स्वात) उत्तरी सीमा के कई श्रन्य प्रदेश, फारस, कन्नीन श्रीर राजग्रह के पास किसी एक स्थान में इस मत का प्रधान्य था। यद्यपि युद्धान्-च्यं ग तेरह स्थानी का उल्लेख करता है जहाँ सर्वीस्तिवाद का प्राधान्य था परन्तु खास भारतवर्व में इस निकाय के उतने ऋतुयायी नहीं थे जितने कि ऋत्य निकायों के थे। इतुसिंग सातवीं शताव्दी में भारत श्राया (६७१--६९५ ई०)। वह स्वयं सर्वास्तिवाद का श्रनुयायी था। वह इस निकाय का पूरा विवरण देता है। इत्सिंग के अनुसार इसका प्रचार मगध, लाट, सिन्धु, दान्तिणात्य, पूर्व भारत, सुमात्रा, जावा, चम्पा (कोचीन चाइना), चीन के दिच्ए-पश्चिम-पूर्व के प्रात तथा मध्य एशिया में था। इस विवरण से जात होता है कि सातवीं शताब्दी के पहले या पीछे किसी अन्य निकाय का इतना प्रचार नहीं हुआ जितना कि सर्वीस्तिवादनिकाय का था। इत्सिंग के अनुसार इस निकाय का त्रिपिटक तीन लाख रलोकों में था। चीनी भाषा में बौद्ध-साहित्य का जो भांडार उपलब्ध है; उसको देखने से मालूम होता है कि इस निकाय का श्रपना श्रलग विनयपिटक श्रीर श्रिमिधस्म-पिटक था। इत्सिंग ने सर्वोस्तिवाद के समप्र विनयपिटक का चीनी भाषा में अनुवाद किया और उसके प्रचलित विनय के नियमों पर खयं एक ग्रन्थ लिखा।

भारतवर्ष में फेबल मूल-सर्वोस्तिवाद के ही अनुयायी थे। लंका में यह वाद प्रचलित नहीं था। मूल-सर्वोस्तिवाद के अन्य तीन विभाग मध्य एशिया में पाये जाते थे। पूर्व और

१. लग-फा-हिञ्चान पृ० ६६ ।

१. रेकॉर्ड, ऑफ दी बुद्धिस्ट रिखिजन : इन्ट्रोडक्शन । इ-स्सिझ :

पश्चिम चीन में केवल धर्मगुप्त प्रचलित था। वासिलीफ कहते हैं कि तिन्वत का विनय } सर्वोस्तिवादी निकाय का है।

सिलवाँ लेवी के अनुसार संस्कृत के विनय-प्रन्थ पहले पहल तीसरी या चौथी शताब्दी में संग्रहीत हुए। एकोत्तरागम ( श्रंगुत्तर-निकाय ), दीर्घागम ( = दीध-निकाय), मध्यमागम ( = मिक्सिप निकाय ) के अंग्रा पूर्वी तुर्किस्तान में खोज में मिले हैं। धर्मत्रात के उदान वर्ग (= उदान ) के भी ग्रंश मिले हैं। प्रातिमोच एत्र के एक तिब्बती ग्रौर चार चीनी अनुवाद मिलते हैं। इससे मालूम होता है कि प्रातिमोत्त-सूत्र विनयपिटक में था। पालि के विनयपिटक के प्रत्थों के नाम संस्कृत निकाय के प्रत्थों के नाम से मिलते हैं। स्थविरवाद के समान सर्वोस्तिवाद के अभिधर्म प्रन्थों की भी संख्या सात है पर नाम प्रायः भिन्न हैं । सर्वास्तिवादी ज्ञान-प्रस्थान को अपना मुख्य ग्रन्थ समक्तते हैं ख्रीर अन्य छः प्रन्थ एक प्रकार के परिशिष्ट हैं। जान-प्रस्थान काय है और अन्य छः ग्रन्थपाद हैं। जो सम्बन्ध वेद. वेदाङ्ग का है वही इनका सम्बन्ध है। इन अभिधर्म-अन्थां का उल्लेख सबसे पहले यशोमित्र की श्रिभिधर्म-कोश व्याख्या (कारिका ३ की व्याख्या) में पाया जाता है। ज्ञान-प्रस्थान पर दो वृत्तियाँ हैं-विभाषा ग्रीर महाविभाषा । प्रवाद है कि वसुसित्र ने विभाषा का संग्रह किया था । महाविभाषा एक बृहत् ग्रन्थ है स्त्रीर प्रामाणिक माना जाता है । यह वौद्ध-स्त्रमिधर्म का एक प्रकार का विश्वकीय है। महाविभाषा का वृहत् आकार होने के कारण एक छोटे ग्रन्थ की त्रावश्यकता प्रतीत हुई; इसलिए श्राचार्य वसुवन्धु ने कारिका रूप में श्रमिधर्मको**रा लि**खा। वसुकन्धु का विरोधी संघभद्र था। उसने इस ग्रन्थ का खरडन करने के लिए अभिधर्म न्याया-नुसार श्रीर श्रिभिधर्मसमयप्रदीपिका रचा । यह मूल संस्कृत-प्रन्थ श्रप्राप्य है किन्तु चीनी श्रनुवाद उपलब्ध है। पालि के अभिधर्म ग्रन्थों में और इनमें कोई समानता नहीं पायी जाती।

सौत्रान्तिक इन श्रमिधर्म प्रन्थों को बुद्ध-त्रचन न मानकर केवल सामान्य-शास्त्र मानते थे। वह केवल स्त्रान्तों को प्रमाण मानते थे। इसलिए इनको सौत्रान्तिक कहते हैं। सौत्रान्तिक स्वसंवित्ति के सिद्धान्तों को मानते थे। इनका कहना था कि वस्तु स्वमाव से नाशवान् है; वे श्रनित्य नहीं हैं, पर च्रिक हैं। उनका परमाणुवाद के विकास में हाथ है। उनका कहना है कि अगुत्रों में स्पर्श नहीं है, क्योंकि श्रमु के श्रवयव नहीं होते; इसलिए एक श्रवयव का दूसरे श्रवयव से स्पर्श नहीं होता। श्रमुश्रों में निरन्तरत्व है।

१. वासिलीफ्रः बुद्धिज्मस् , पृ॰ ६६।

श्रूयन्ते द्वाभिधमैशास्त्राणां कर्तारः । तद्यथाः-ज्ञान-प्रस्थानस्यं भ्रार्थकात्यायनी पुत्रः कर्ता ।
प्रकरणणादस्य स्थिवरवसुमित्रः । विज्ञानकायस्य स्थिवरदेवशर्मा । भर्मस्कन्यस्य
ग्रार्थशारिपुत्रः । प्रज्ञिसिशास्त्रस्य भ्रार्थमौद्गल्यायनः । धातुकायस्य पूर्णः । संगीतिपर्यायस्य
महाकौद्वितः । [बिब्बचोधिका, २१, ४० १२]

श्रव तक सौत्रान्तिक-साहित्य बहुत कम प्राप्त हो सका है। बसुबन्धु यद्यपि वैमाषिक थे किन्तु सौत्रान्तिकवाद की श्रोर उनका विशेष भुकाव था। श्रपने प्रसिद्ध प्रन्य श्रमिधर्मकोश श्रोर उसके भाष्य में उन्होंने स्थल-स्थल पर इसका परिचय दिया है। श्रमिधर्मकोश के व्याख्याकार यशोभित्र तो स्पष्ट ही सौत्रान्तिक थे। शुश्रान-च्वांग के श्रनुसार सौत्रान्तिक-सम्प्रदाय के प्रवर्तक कुमारलाभ या कुमारलब्ध थे। सौत्रान्तिक श्राचायों में श्रीलब्ध, धर्मत्रात, बुद्धदेव श्रादि के नाम श्राते हैं परन्तु इनके प्रन्थ श्रमी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

कुछ विद्वानों ने दिङ्नाग श्रीर उनकी परम्परा के श्रन्य श्रान्वायों को सौत्रान्तिक माना है। ऐसी श्रवस्था में सौत्रान्तिक साहित्य विपुल हो जाता है। वस्तुतः सौत्रान्तिक की गणना हीन-यान में किया जाता है जब कि उसके कुछ सिद्धान्त महायान से मिलते हैं, क्योंकि सौत्रान्तिकवाद संक्रमणावस्था का दर्शन है।

# बौद्ध-संकर-संस्कृत का विकास

महावस्त, लिलत-विस्तर आदि प्रन्थों की भाषा शुद्ध-संस्कृत नहीं है। कोई इसे गाथा-संस्कृत कहता है, कोई मिश्र-संस्कृत या बौद्ध-संस्कृत। प्रोफेसर एजर्टन इसे बौद्ध संकर-संस्कृत का नाम देते हैं। प्रो॰ एजर्टन के अनुसार यह भाषा मूलतः मध्यदेश की कोई प्राचीन बोल-चाल की भाषा थी या उस पर आश्रित थी। यह ईसा के पूर्व की भाषा है है किन्तु आरंभ से ही हम देखते हैं कि कम से कम हस्तिलिखित-पोथियों में संस्कृत के प्रति इसका अकाव है। शब्दों की वर्णना में हम अंशतः संस्कृत का प्रभाव पाते हैं। हमारा अनुमान है कि संस्कृत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा के कारण ऐसा हुआ होगा। इन अन्थों में हम बहुत से शुद्ध-संस्कृत-शब्द और रूप पाते हैं। कुछ आंशिक रूप से संस्कृत हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपने शुद्ध रूप को अपिस्तितित रखते हैं। इन अन्थों का शब्द-माएडार बहुत कुछ मध्य-देशीय है अर्थात् यह शब्द संस्कृत के नहीं हैं अथना संस्कृत में उनका मिन्न अर्थ है। जहाँ कहीं इनकी वर्णना पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा है वहाँ भी इनका मूल-प्रभाव प्रकट हो जाता है। क्योंकि संस्कृत-भाषा में या तो इनका प्रयोग नहीं पाया जाता या वहाँ यह किसी दूसरे ही आर्थ में प्रयुक्त होते हैं।

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, संस्कृत का प्रमाव इस भाषा पर बड़ता गया। लेखकों ने शुद्ध मध्य-देशीय शब्दों का बिह्फार करना भी आरंभ कर दिया और उनके स्थान पर संस्कृत शब्द रखने लगे, किन्तु अधिकतर शब्द-रूप और धातु-रूप के ही संस्कृत-रूप देने का प्रयत्न होता या। ऐसे भी अन्य हमको मिलते हैं जो बाहर से शुद्ध संस्कृत में लिखे मालूम होते हैं किन्तु सूत्र की परीद्या करने पर अनेक असंस्कृत रूप और शब्द मिलते हैं। आजकल जो सज्जन इन अन्यों का संपादन करते हैं वह इस दोष के सबसे बड़े भागी हैं। वह बिना बिचारे असंस्कृत शब्द और रूपों को बहिष्कृत करते हैं। वह समभते हैं कि यह अन्य अष्ट-संस्कृत में लिखे गये हैं और उनको सुधारना वह अपना कर्त असमभते हैं। किन्तु यह बड़ी मारी भूल है। यह माषा मध्य-देशीय है, अशुद्ध संस्कृत नहीं। इस्तिये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रत्येक ऐसे शब्द और रूप को सुरिक्त रखें।

श्चनेक ग्रन्थों में पद्म की श्रापेद्धा गद्य-भाग को कहीं श्राधिक संस्कृत रूप दिया गया है। इस भागा को किन्ने परिचित मध्यदेशीय बोली से मिलाना ठीक नहीं है। इसके कई प्रयत्न किये गये हैं किन्तु सब विफल रहे। हम यह भी नहीं बता सकते कि यह भागा किस प्रदेश की थी। किन्तु इस भागा की कुछ ऐसी विशेपतायें हैं जो श्रान्य भाषा श्रों में नहीं पायी जातीं। कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यह भाषा अर्धमागधी है; किन्तु यह ठीक नहीं है। कुछ बातों में साहश्य होने से ऐसा भ्रम हो गया था, किन्तु परीच्या करने पर यह मालूम हुश्रा कि विभिन्नता कहीं श्राधिक है।

भगवान् बुद्ध ने भिन्तुश्रों को श्रादेश दिया था कि वह भगवान् के वचन को श्रपनीश्रपनी भाग में परिवर्तित करें । वैदिक-भागा में बुद्ध-उन्जन को परिवर्तित करने का निषेध था ।
इसलिए श्रागम-प्रन्थ पालि, प्राकृत,संस्कृत श्रादि श्रनेक भागाश्रों में पाये जाते हैं । इसी श्रादेश के
श्रनुसार उत्तर भारत की कई बोलियों में बुद्ध-वचन उपनिवद्ध किये गए । इन्हीं में से एक
बोली पाली थी, जो उज्जयिनी में कदाचित् वोली जाती थी । इसी में त्रिपटक लिखा गया, जो
लंका, वर्मा श्रादि देशों में मान्य हुश्रा । एक दूसरी बोली, जिसका मूल स्थान—हमको मालूम
नहीं है, बोद्ध-संकर-संस्कृत का है । संस्कृत की चारों श्रोर प्रतिष्ठा होने से घीरे-घीरे इस पर संस्कृत
का प्रभाव पड़ने लगा । श्रारंभ में यह प्रभाव थोड़ा श्रीर श्राशिक था । श्रागे चलकर इसमें
वृद्धि हुई किन्तु पूर्ण्क्पेण संस्कृत का प्रभाव नहीं पड़ सका । प्रो० एजर्टन ने इस मापा का
व्याकरण श्रीर कोश लिखकर बड़ा उपकार किया है । ये ग्रन्थ येल विश्वविद्यालय से सन्
१६५३ में प्रकाशित हुए हैं।

#### महावस्त

हीनयान का एक प्रसिद्ध प्रन्थ महावस्तु या महावस्तु-ग्रवदान है। महासाङ्घिक श्रीर लोकोत्तरवादी बौद्ध-निकाय का उद्भव कैसे हुन्ना इसका विचार पहले हमने किया है। महावस्तु इन्हीं लोकोत्तरवादी महासांधिकों का विनय-ग्रन्थ है। हीनयान के श्रानेक महत्वपूर्ण प्राचीन प्रन्थों में इसकी गण्ना है। महावस्तु का प्रथम संपादन सेना (इ० सेना) ने तीन भागों में सन् १८८२-१८६७ में किया है। महावस्तु का श्रर्थ है "महान् विवय या कथा" श्रर्थात् उपसंपदा इत्यादि बौद्ध-विनय-सम्बन्धी कथा। पालि-विनय के 'महावमा' के प्रारम्भ में बुद्ध के बोधिप्राप्ति का, धर्मनकप्रवर्तन का तथा संघ-स्थापना का वर्णन है। उसी प्रकार महावस्तु में भी भगवान् बुद्ध का जीवन-चित्त श्रीर संघ-स्थापना का वर्णन है। उसी प्रकार महावस्तु में भी भगवान् बुद्ध का जीवन-चित्त श्रीर संघ-स्थापना का वर्णन मिलता है। महावस्तु के प्रारम्भ में ही चार बोधिसत्व-चर्यायों का वर्णन दिया गया है—प्रकृतिचर्या, प्रश्चिधानचर्या, श्रनुलोम-चर्या श्रीर श्रनिवर्तनचर्या। इन चार चर्याश्रों की पूर्ति से बोधिसत्व बुद्धत्व की प्राप्ति करते हैं। इन चर्याश्रों का उल्लेख कर के प्रन्य का नाम दिया गया है—'श्रार्यमहासांधिकानां लोकोत्तर-वर्याश्रों का वर्णन है। स्वाम उपसंपदा, एहिमिन्नुकाय उपसंपदा, दशवर्गेण गणेन उपसंपदा, श्रीर पंचवर्गेण गणेन उपसंपदा।

यह प्रन्थ लोकोत्तरवादियों का है। इसका प्रमाण यह भी है कि ग्रन्थ में भगवान् बुद्ध को लोकोत्तर बताया गया है। एक बगह कहा है कि वोधिसत्व माता-पिता से उत्पन्न नहीं होते, उनका जन्म उपपादुक है। इतना ही नहीं, तुपित-स्वर्ग से च्युत होने के बाद वे काम-सेवन भी नहीं करते। ऐसी स्थित में गौतमबुद्ध का पुत्र राहुल है इसका सामझस्य किस प्रकार है १ इसके सम्बन्ध में कहा है—"भो जिनपुत्र १ को हेतुः, कः प्रत्ययः, यं ग्रप्पहीर्थोहि क्लेशेहि बोधिसत्वाः कामा न प्रतिसेवित्ति, राहुलश्च कथमुत्पन इति १ • • • • एवमनुश्र्यते भो धुत्तधर्मधर । राजानश्चक्रवर्तिनः श्रीपपादुका वभूत्व । तद्यथा चक्रवर्तिगणा श्रीपपादुका श्रासन्न तथा राहुलभद्र इति । इसी प्रकार भगवान् का शरीर, उनका श्राहार, उनका चीवर-धारण भी लोकोत्तर माना गया है । महावस्तु में बुद्धानुस्पृति नाम का बुद्धस्तोत्र है, (जिल्द १,५० १६३), उसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि दीपंकर भगवान् के पास जब बोधिसत्व ने श्रनिवर्तनचर्या का प्रारंभ किया तभी से वह वीतराग हैं।

दीपंकरमुपादाय वीतरागस्तथागतः । राहुलं पुत्रं दशेंन्ति एषा लोकानुवर्तना ॥ इत्यादि ।

इस प्रकार महावस्तु में भगवान् को लोकोत्तर माना गया है। हीनयान से महायान की ह्योर यह संक्रमणावस्था है। हीनयान में समाधि का महत्व था। महावस्तु में भिक्त प्रधान स्थान लेती है। स्तूप की परिक्रमा करने से ह्यथवा पुष्पोपहार से भगवान् की ह्याराधना करने से क्रमित पुराय प्राप्त होता है। एक स्थल पर कहा गया है कि बुद्ध की उपासना से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है।

हीनयान के प्राचीन पालिग्रन्थों में बोधिसत्व की दशभूमियों का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। 'महावस्तु' में ही इसका प्रथम विस्तृत वर्णन हम पाते हैं।

बोधिसत्व की दश भूमियाँ ये हैं:—दुरारोहा, बद्धमाना, पुष्यमण्डिता, विचरा, चित्तविस्तार, रूपवती, दुर्जथा, जन्मनिदेश, योवराज और अभिषेक । वोधिसत्व ने इन भूमियों की प्राप्ति किस प्रकार श्रीर किन बुद्धों के सानिष्य में की, इसका विस्तृत वर्णन महावस्तु में मिलता है। 'दश-भूमिशास्त्र' में जिन भूमियों का उल्लेख है, वे इनसे भिन्न हैं। दशभूमियों का सिद्धान्त पहले पहल 'महावस्तु' में ही उपदिष्ट है श्रीर उसी को श्रागे चलकर महायान-प्रन्थों में सुपत्नवित किया गया।

बुद्ध का जीवन-चरित ही महावस्तु का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए उसे महावस्तु-श्रवदान कहा गया है। किन्तु 'ललित-विस्तर' में जीवन चरित का जो व्यवस्थित रूप हम पाते हैं वह 'महावस्तु' में नहीं है। जातक, स्त्र, कथा श्रीर विनय ऐसे कई श्रंगों का यहाँ मिश्रण है। शाक्य-वंश श्रीर कोलियवंश के उद्भव की कथा पालियन्थों के वर्णन से मिलती है। बुद्ध के जन्म की कथा पालि 'निदान-कथा' श्रीर संस्कृत 'ललित-विस्तर' में काफी मिलती है। माषा की हिष्ट से 'महावस्तु' का पद्ममय-भाग ललित-विस्तर से प्राचीन है। महावस्तु में कई भाग ऐसे हैं जो पालि-निकायों से मिलते हैं। सुत्तनिपात्त के पन्नज्जासुत्त, प्रधानसुत, ख्याविसाय-

धुत्तः, धम्मभदं का सहस्सवमा, दीघनिकाय का महागोविन्दसुत्त स्त्रीर मिष्किमनिकाय का दीघनख-सुत्त स्त्रादि स्त्रनेक ऐसे सुत्तन्त हैं जो 'महावस्तु' में पूर्णतया पाये जाते हैं। 'महावस्तु' का स्त्राधा से स्रिधिक माग जातक स्त्रीर स्त्रन्य कथाओं से भरा है जो सामान्यतः पालिजातकों का अनुसरण करता है।

महावस्तु के काल का निश्चय करना किटन है। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इसका मूलरूप प्राचीन है। इसके वह ग्रंश जो पालिनिकाय में भी पाये जाते हैं, निश्चित रूप से श्वति प्राचीन हैं। इसकी भाषा भी इसकी प्राचीनता का सूचक है। समग्र ग्रन्थ 'मिश्र-संस्कृत' में लिखा गया है, जब कि महायान के ग्रन्थों में भिश्र-संस्कृत ग्रोर शुद्ध-संस्कृत, दोनों का प्रयोग पाया जाता है। लोकोत्तरवाद का ग्रन्थ होना भी इसकी प्राचीनता को सिद्ध करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रन्थ के मूलरूप की रचना ईसा से २०० वर्ष पूर्व हुई किन्तु ग्रन्थ का समयसमय से विस्तार होता रहा। हूण ग्रीर चीनी भाषा तथा लिपि का उल्लेख होने से यह सिद्ध होता है कि ग्रन्थ के कुछ ग्रंश चौथी शताब्दी के हैं।

#### ललित-विस्तर

लित-विस्तर महायान सूत्र-ग्रन्थों में बहुत पवित्र माना जाता है। इसकी गएना वैपुल्य-सूत्रों में है। त्रारंभ में हीनयानान्तर्गत सर्वास्तिवादी निकाय का यह ग्रन्थ था। इसमें बुद्ध-चरित का वर्णन है। भूमण्डल पर भगवान् बुद्ध ने जो कीड़ा (= लित ) की उसका वर्णन होने के कारण ग्रन्थ का नाम लिति-विस्तर पड़ा। ग्रभिनिष्क्रमण-सूत्र (नेक्षियो सूची नं० ६८०) के श्रनुसार इसको महाव्यूह भी कहते हैं।

डाक्टर एस. लेफमान ने इस प्रन्थ के आरंभ के कुछ अध्यायों का अनुवाद बर्लिन से १८७५ ईस्वी में प्रकाशित किया था। विव्लिओथिका इण्डिका नामक प्रन्थमाला के लिए डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र ने ललित-विस्तर का अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया था; पर १८८१ से १८८६ के बींच में केवल पन्द्रह अध्यायों का ही अनुवाद प्रकाशित हो सका। डा॰ राजेन्द्रलाल मित्र ने मूल प्रन्थ का भी एक अपूर्ण संस्करण निकाला था। समप्र मूल-प्रन्थ का संपादन डाक्टर एस. लेफमान ने किया। इसका फ्रेंच अनुवाद फ्रूको ने एनल द मुसे गिमे (जिल्द ६ और १९६, पेरिस सन् १८८४-१८६२) में प्रकाशित किया। तिन्वती भावा में इस प्रन्थ का अनुवाद पाँचवी शताब्दी में हुआ था।

पहले अध्याय में यह अतलाया है कि एक समय रात्रि के मध्य-याम में भगवान् समा-धिस्य हुए । उसी ज्ञ्या भगवान् के उच्यािव-विवर से रिश्म प्रादुर्भूत हुई, जिसने सब देव-भवनों को अपने प्रकाश से अवभासित किया और देवताओं को ज्ञुच्ध किया । रात्रि के व्यतीत होने पर ईश्वर, महेश्वर इत्यादि देवपुत्र जेतवन आये और भगवान् की पाद-वन्दना कर एक आरे बैठ गये और कहने लगे, "भगवन् ! लिलत-विस्तर नामक धर्मपर्याय का आप व्याकरण करें । भगवान् का तुषितलोक में निवास, गर्भावक्रान्ति, जन्म, बालचर्या, सर्वमारमण्डलविष्वंसन इत्यादि विषयों का इस प्रन्य में वर्णन है । पूर्व तथागतों ने भी इस प्रन्य का व्याकरण किया थाः। भगवान ने जनकाय के कल्याण श्रीर सुख के लिये तथा सद्धर्म की वृद्धि के लिए देवपुत्रों की प्रार्थना स्वीकार किया श्रीर भिन्तुश्रों को श्रामंत्रित कर 'श्रविदूरे निदान' (तुपित काय से च्युति से प्रारंभ कर सम्यगज्ञान की प्राप्ति तक का काल 'श्रुविदुरे निदान' कहलाता है ) की कथा से श्रारंभ कर बुद्धचरित का वर्शन सुनाने लगे। बोधिसत्य एक महाविमान में तिथत-लोक में निवास करते थे । बोधिसत्व ने चत्रिय-कुल में जन्म लेने का निश्रय किया । भगवान ने वतलाया कि बोधिसत्व शुद्धोदन की महिपी माया देवी के गर्भ में उत्पन्न होंगे। वहीं बोधिसत्व के लिए उपयुक्त माता है । वह रूप-योवन-सम्पन्न है , शीलवती ख्रीर पतिव्रता है । परपुरुप का स्वम मं भी ध्यान नहीं करती। जम्बूद्धीप में कोई दूसरी स्त्री नहीं है, जो वोधिसत्व के तुल्य महापुरुप का गमधारण करने में समर्थ हो । इसको दशसहस्र नागों का वल प्राप्त है। देवतात्रों की सहायता से वोधिसत्व ने महानाग कुञ्जर के रूप में गर्भावकान्ति की । कुच्चिगत बोधिसत्व के निवास के लिए देवतात्रों ने एक रत्नव्यूह तैयार किया, जिसमें बीधिसत्व की दुर्गन्धयुक्त मनुष्या-अय में निवास न करना पड़े। आकृति श्रीर वर्ण में यह रत्नव्यूह श्रनुपम था। वीधिसल इस रानन्यूह में बैठे हुए अत्यन्त शोभित थे। माता की कोख में से बोधिसत्व ने समस्त-दिशाश्रों को श्रपने तेज श्रीर वर्ण से श्रवभासित किया। बोधिसत्व के शरीर से दूर तक प्रभा निकलती थी। यदि कपिलवश्तु या अरन्य किसी जनपद में किसी स्त्री या पुरुप को भूत का आवेश होता था तौ बोधिसत्व की माता के दर्शनमात्र से उसको चेतना का पुनर्लाभ होता था। जो लोग नाना रोग से पीड़ित होते थे उनके सिर पर बोधिसत्व की माता श्रपना दाहिना हाथ रखतीं थीं। इसी से उनकी वाघि दूर हो जाती थी, यहाँ तक कि रोगियों को मायादेवी भूमि से तृरा-गुल्म उठाकर देती थीं, उसी से रोगी निर्विकार होते थे। मायादेवी जब श्रपना दिल्ला पार्श्व देखती थीं तब उनकी कुचिगत बोधिसत्व उसी प्रकार दिखलाई पड़ते थे जिस प्रकार शुद्ध श्रादर्श-मगडल में मुखमण्डल का दर्शन होता है। जिस प्रकार श्रन्तरिन्त में चन्द्रमा तारागण से परिवृत हो शोभा को प्राप्त होता है, उसी तरह बोधिसत्व बत्तीस लच्च्यों से श्रलंकृत थे। वह राग-द्वेष, श्रीर मीह की बाधा से परिमुक्त थे। चुत्पिपासा, शीतोष्या उनको किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचाते थे। नित्य दिव्य-तूरि का वाद होता था श्रीर नित्य सुन्दर दिव्य-पुष्पों की वर्ष होती थी। मानुष श्रीर श्रमानुष परस्पर हिंसा का भाव नहीं रखते थे। सत्त्र हुष्ट श्रीर तुष्ट थे। समय पर वृष्टि होती थी। तृष्प, पुष्प, श्रीर श्रीविधयाँ समय पर होती थीं। राजयह में सात रात रत्नों की वर्षा हुई । कोई सत्य दरिंद्रो या दुःखी न रहा । दश महीने बीतने पर जब बोधिसत्व का जन्म-समय उपस्थित हुन्ना तत्र राजा शुद्धोदन के एह न्त्रौर उद्यान में बत्तीस पूर्वनिमित्त प्राहुर्भृत हुए। मायादेवी पति का आजा ले - लुम्बिनी-वन गई । वहाँ वोधिसत्व का जन्म हुआ। उसी समय पृथ्वी को भदकर महापद्म का प्रादुर्भाव हुआ। नन्द, उपनन्द, नागराजाओं ने बोधिसल को शीत और उष्ण जलकी वारिधारा से स्नान कराया। अन्तरिन में दो चामर और रत्न-छन प्रादुर्भत हुए । बोधिसत्व ने महापद्म पर बैठकर चारों दिशाश्रों को देखा । बोधिसत्व ने दिव्य-चत्र से समस्त लोक-धातु को देखा श्रीर जाना कि प्रजा, शील, समाधि या कुशलमूल-चर्या में मेरे तल्य कोई सत्व नहीं है। विगत-भय हो, सर्वसत्वों का चित्त श्रीर चरित जानकर बोधिसत्व ने पूर्वीिममुख हो सात कदम रखे । उस समय अन्तरित्त में उनके ऊपर श्वेत वर्ण का दिव्य विपुल-छत्र और दो शुभ चामर धारण कराये गये । जहां जहां बोधिसत्व पैर रखते ये वहां वहां कमल प्रादुर्भृत होता था । इसी प्रकार दिन्त्रणमुख और पश्चिममुख हो सात सात कदम रखे । सातवें कदम पर सिंह की तरह निनाद किया और कहा कि में लोक में ज्येष्ठ और अष्ठ हूँ । यह मेरा अन्तिम जन्म है । में जाति-जरा और मरण-दुःख का अन्त करूँगा । उत्तराभिमुख हो बोधिसत्व ने कहा कि में सब सत्वों में अनुत्तर हूँ । नीचे की ओर सात पग रख कर कहा कि मार को उसकी सेना के सहित नष्ट करूँगा और नरक-निवासी सत्वों लिए महाधर्ममेष्ठ की बृष्टि कर निरवामि को शान्त करूँगा । अपर की ओर भी बोधिसत्व ने सात पग रखे और अन्तरित्त की ओर ताका ।

जय वोधिसत्य ने जन्म लिया उस समय नाना प्रकार के प्रातिहार्य उदित हुए । दिव्य दुंदुभियाँ वर्जी, सब ऋतु श्रौर समय के वृद्धों में फूल श्रौर फल लगे । विशुद्ध गगनतल से मेध-राब्द सुन पड़ा । पृथ्वी कम्पायमान हुई । मेध-रहित श्राकाश से वर्षा हुई । सुगन्धित-वायु बहने लगी । सब दिशायें सुप्रसन मालूम पड़ीं । सब सत्वों को काय-सुख श्रौर चित्त-सुख प्राप्त हुन्ना । सब सत्व श्रकुशल-किया से विरत हुए । सब सत्व राग-द्वेप, मोह, दर्प इत्यादि दोगों से रहित हुए । जिनको नेत्रिकलता थी उनको चन्तु-लाभ हुए । दिद्धों ने धन पाया । जो बद्ध ये वे बन्धन से मुक्त हुए । अवीचि श्रादि नरकों में वास करनेवाले सत्व दुःख रहित हो गये । तिर्यगोनि वालों का श्रान्थ-भन्न्था-दुःख दूर हुन्ना । यमलोक-निवासी सत्वों का चुतिपासा-दुःख शान्त हुन्ना । सप्तपदी के समय सर्वलोक तेज से परिस्फुटित हो गये । गीत श्रौर नृत्य शब्द हुन्ना श्रौर पुष्प, चूर्ण, गन्ध, माल्य, रत्न, श्रागरण श्रौर वज्ज की वर्षा हुई । संचेप में यह किया श्रद्भुत श्रौर श्रचन्त्य हुई ।

सातवें श्रध्याय में श्रानन्द श्रौर बुद्ध का संवाद है। श्रानन्द ने श्रंजिलविद्ध हो बुद्ध को प्रणाम किया श्रौर कहा कि बुद्ध का अद्भुत-धर्म है। में भगवान् की शरण में अनेक बार जाता हूँ। भगवान् ने कहा कि हे श्रानन्द! भविष्य-काल में कुछ भिन्नु उद्धत श्रौर श्रिममानी होंगे। उनको भगवान् में श्रद्धा न होगी। उनका चित्त विचित्त होगा श्रौर वे संशयान्वित होंगे। वे वोधिसत्व की गर्भावकान्ति-परिशुद्धि में विश्वास न करेंगे। वे कहेंगे कि यह किस प्रकार संभव है कि बोधिसत्व माता की कोख से बाहर श्राते हुए गर्भमल से उपलित नहीं हुए। वे मोह-पुरुष इस बात को न जानेंगे कि पुर्ययवान् सत्वों का शरीर उच्चार-प्रस्तावमण्ड में नहीं होता; तथागत की गर्भावकान्ति कल्याण की देनेवाली होती है। भगवान् की गर्भ में श्रवस्थिति भूतद्या के कारण होती है। वे नहीं जानते कि तथागत देवतुल्य हैं श्रौर हम लोग मनुख्यमात्र हैं। उनके स्थान की पूर्ति करने में हम समर्थ नहीं हैं। उनको समकता चाहिये कि हम लोग भगवान् की इयत्ता या प्रमाण को नहीं जान सकते। वह श्रचिन्त्य हैं। उद्यत भिन्नु श्रुद्धि और प्रातिहार्य पर भी विश्वास नहीं करेंगे। वे बुद्धधर्मों का प्रतिन्नेप करेंगे। उनकी दुर्गित होगी। श्रानन्द ने भगवान् से पूछा कि इन श्रसत्प्रचों की क्या गति होगी । भगवान् बोले कि बो

कोई इन स्त्रान्तों को सुनकर इनपर श्रद्धा न लावेगा, वह च्युत होने पर श्रवीचि नाम महानरक में गिरगा। श्रानन्द! तथागत की वात श्रप्रामाणिक नहीं होती। इसके विपरीत जो इन स्त्रान्तों को सुनकर प्रसन्न होंगे उनको प्रसाद सुलम होगा। उनका जीवन श्रीर मानुष्य सफल श्रीर सार्थक होगा। वे सारपदार्थ का प्रहण करेंगे। वे तीनों श्रपायों से मुक्त होंगे। तथागत-धर्म में श्रद्धा रखने का यही फल है। जिन सत्वों को भगवान् का दर्शन या धर्मश्रवण प्रिय होता है, भगवान् उनको मुक्त करते हैं श्रीर उनको भगवन्द्राव की प्राप्त होती है। श्रद्धा का श्रम्यास करना चाहिये। मित्र के मिलने के लिए लोग योजनशत भी जाते हैं श्रीर श्रदृश्य मित्र को देखकर सुखी होते हैं। फिर उसका क्या कहना जो मेरे श्राशित हो दुशलमूल का श्रारोपण करता है। जो मुक्त पर श्रद्धा रखते हैं श्रनागत बुद्ध भी उनकी श्रिभलाण पूर्ण करेंगे। जो मेरी शरण में श्राये हैं वे मेरे मित्र हैं। मैं उनका कल्याण साधित करता हूँ। तथा-गत के यह मित्र हैं, यह समक्तकर श्रनागतबुद्ध भी उनके साथ मैत्री करेंगे। इसलिए हे श्रानन्द! श्रद्धीत्याद के लिए उद्योग करो।

यह संवाद श्रकारण नहीं है । बुद्ध की गर्भीवकान्ति तथा जन्म की जो कथा ललित-विस्तर में मिलती है वह पालिप्रन्थों में वर्शित कथा से भिन्न है। यद्यपि पालिप्रन्थों में भगवान् के अनेक अद्भुत-धर्म वर्णित हैं तथापि इन अद्भुत धर्मों से-समन्वागत होते हुए भी पालि-प्रत्यों के बुद्ध श्रन्य मनुष्यों के समान जरा-मरण्-दुःख श्रीर दौर्मनस्य के श्रधीन थे। बुद्ध ने स्वयं कहा था कि मैं लोक में ज्येष्ठ श्रीर श्रेष्ठ हूँ श्रीर सर्वसत्वों में श्रानुत्तर हूँ । संयुत्त-निकाय (स्कन्धवगा, भाग ३, प्रष्ठ १४० ) में बुद्ध ने कहा है कि जिस प्रकार हे भिन्त ! कमल उदक में ही उत्पन्न होता है श्रीर उदक में ही संबद्ध है पर उदक से श्रानुपलिस होकर उदक के उपर स्थित है, उसी प्रकार तथागत लोक में संबद्ध होकर भी लोक को अभिभूत कर लोक से बिना उपलिस हुए विहार करते हैं। दीयनिकाय (दूसरा भाग, पृष्ठ १२, महापदानसुत्तंत) के श्रानुसार बोधिसत्व की यह धर्मता है कि जत्र वह तुत्रितकाय से च्युत हो माता की कुित्त में उक्तान्ति करते हैं, तब सब लोकों में अप्रमाण अवभास का प्रादुर्भाव होता है। यह अवभास देवतात्रों के तेज को भी अवभासित करता है। दीघनिकाय (भाग ३, पृष्ठ १६) के अनुसार बोधिसत्व महापुरुव के बत्तीस लच्च्यों से श्रीर वयासी श्रानुव्यंजनों से समन्वागत होते हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार तथागत यदि चाहें तो कल्यपर्यन्त या कल्पावरीव पर्यन्त निवास कर सकते हैं। इसी लिए आनन्द ने भगवान से देवमनुष्यों के कल्याण के लिए कल्य-पर्यंत अवस्थिति रखने की प्रार्थना की थी। पर भगवान् आयु-संस्कार का उत्सर्ग पहले ही कर चुके थे, इसलिए उन्होंने स्नानन्द की प्रार्थना स्त्रीकार नहीं की। इन स्नद्भुत-धर्मों की मानते हुए भी पालि-प्रन्थों के बुद्ध लोकोत्तर केवल इसी अर्थ में हैं कि-उन्होंने विशेष उद्योग कर मोब् के मार्ग का अन्वेत्रण किया, और दूसरे उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने से ही अर्हन की श्रवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, उनको मार्ग का श्रन्वेक्ण नहीं करना पड़ता । पर महासंधिक क्लोकोत्तरवादी लोकोत्तर शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं करते। यदि उनको भी यह अर्थ मान्य होता तो बौद्धों में इस प्रश्न पर मतभेद होने का कोई कारण न था श्रीर न उनमें लोको-

त्तरवाद नामका बाद ही प्रचलित होता। इससे स्पष्ट है कि लोकोत्तरवादियों के मत में 'लोको-त्तर' का कोई विशोप अर्थ है। आनन्द-दुद्ध के संवाद से यह प्रकट होता है कि लोकोत्तरवादी बोधिसल की गर्भावकान्ति-परिशुद्धि में विश्वास करते थे और उनको अचिन्त्य मानते थे।

श्रागे चलकर लिलतविस्तर का वर्णन महावण की कथा से बहुत कुछ मिलता जुलता है। जहाँ समानता है वहाँ भी कुछ बातें लजित-विस्तर में ऐसी वर्णित हैं जो श्रन्य प्रन्थों में नहीं पाई जातीं। ऐसी दो कथाओं का हम यहाँ पर संचीत में उल्लेख करते हैं। एक कथा आठवें श्रथ्याय में वर्णित है। शाक्यों ने राजा शृद्धोटन से कहा कि कुमार को देवकुल में ले चलना चाहिये। जब कुमार को ब्राभूवरण पहनाये गये तब स्मितपूर्वक कुमार बोले 'मुक्तसे बहुकर कौन देवता है ? में देवातिदेव हूँ । जब कुमार ने देवकुल में पैर रखा तब सब प्रतिमार्थे अपने-अपने स्थान से उठीं और उनके पैरों पर गिर पड़ीं; प्रतिमाओं ने ऋपना-ऋपना स्वरूप ।दखाकर भगवान को नमस्कार किया। इसी प्रकार दशवें अध्याय में वोधिसत्व की लिपिशाला में जाने की कथा है। अनेक मंगल-कत्य करके दश हजार वालकों के साथ कुमार लिपिशाला में ले जाये गये । स्त्राचार्य विश्वामित्र कुमार के तेज की न सह सके स्त्रीर धरिएतल पर ऋधोमख गिर पड़े। तब शुभांग नाम के तुषित-कायिक देवपुत्र ने उन्हें उठाया श्रीर उपस्थित राजा श्रीर जन-काय को सम्बोधित करके कहा-- "यह कुमार मनुष्य-लोक के सभी शास्त्र, संख्या, लिपि, गणना, धाततंत्रं श्रीर श्राप्रमेय लौकिक शिल्पयोग में प्रनेक कल्प-कोटियों के पूर्व ही शिक्तित हैं। किन्तु लोकानवर्तना के हेतु अनेक दारकों को अप्रयान में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से और श्रसंख्य सत्वों का विनयन करने के लिए श्राज यह कुमार लिपिशाला में श्राये हैं। लोकोत्तर चार श्रार्थ-सत्यवयों में जो विधिज्ञ है, जो हेतु-प्रत्यय में कुशल है श्रीर जो शीतीभाव को प्राप्त है उसे लिपिशास्त्र में भला क्या जानना है ? त्रिजोक में भी इसका कोई आचार्य नहीं है, सर्व देवमनुष्यों में यही ज्येष्ठ हैं। कल्पकोटियों के पहले इसने जिन लिपियों का शिन्तण पाया है उनके नाम भी त्राप जानते नहीं हैं: यह शुद्धसत्व एकत्त्ए में जगत् की विविध त्रीर विचित्र चित्तघारात्रों को जानता है। ऋदश्य श्रीर रूपरहित की गति को जाननेवाले इस कुमार को दृश्यरूप लिपि को जानना क्या कठिन है १ "इस प्रकार सम्बोधन करके वह देवपुत्र अन्तर्हित हम्रा। धात्री श्रीर चेटीवर्ग को कुमार के पास छोड़कर शुद्धोदन राजा श्रीर जन-काय घर लौटे। तब बोधिसत्व ने उरग सागर चन्दनमय लिपि-फलक को लाकर विश्वामित्र आचार्य को कहा-भी उपाध्याय ! स्त्राप ६ के किस लिपि की शिक्षा देंगे १ बोधिसल ने ब्राह्मी, खरोधी, पुण्करसारि, श्रंग, वंग, मगध, श्रादि ६४ लिपियाँ गिनाई। श्राचार्य ने कुमार के कौशल को देखकर उसका श्रभिनन्दन किया।

इसी प्रकार १२ श्रीर १३ परिवर्तों में कुछ ऐसी कथायें वर्णित हैं, जो श्रन्यत्र नहीं पायी जाती किन्तु १४-२६ परिवर्तों में कथामुख में थोड़ा ही श्रन्तर पाया जाता है। बुद्ध के जीवन की प्रधान घटनायें ये हैं:—चार पूर्व-निमित्त, जिनसे बुद्ध ने जरा, व्याधि, मृत्यु श्रीर प्रक्रपा-जान प्राप्त किया। श्रिभिनिष्क्रमण, बिंजिसारीपसंक्रमण, दुष्करचर्या, मारधर्षण, श्रिभिन संबोधन श्रीर धर्मदेशना। जहाँ तक इनका संबन्ध है ललित-विस्तर की कथा कुछ बहुत भिन्न

नहीं है। किन्तु लिलि-विस्तर में श्रितिशयोक्ति की मात्रा श्रिषक है। २७ वें परिवर्त में महायान-श्रन्थों की परिपाटी के श्रनुसार श्रन्थ के माहात्म्य का वर्णन है। "जो इस धर्मपर्याय को सुनेंगे वह वीर्यलाम करेंगे; मार का धर्षण करेंगे। जो इस धर्मपर्याय की कथा बाचेंगे, जो कथा को सुनकर साधुकार देंगे, जो इस पुस्तक को लिखकर उसकी पूजा करेंगे, जो इसका विस्तार से प्रकाश करेंगे, वह विविध-धर्मों का लाम उठावेंगे, इस धर्मपर्याय की महिमा श्रनक है। यदि तथागत कल्प भर रात-दिन इस धर्मपर्याय का माहात्म्य वर्णन करें तो भी उसका अन्त न हो श्रीर तथागत के प्रति भाव का भी चय न हो।"

यह चहुत संभव मालूम होता है कि लिलत-विस्तर हीनयान के किसी प्राचीन मूलग्रन्थ का रूपान्तर है। स्वीस्तिवादियों के मतानुसार यह आरंभ में बुद्ध-चरित का ग्रन्थ था, पीछे से महायान के रूप और आकार में परिस्त और परिवर्धित हुआ। ग्रन्थ गद्यमय है, बीच-बीच में गाथा उपन्यस्त है। कथामाग प्रायः गद्य में ही है। अनेक गाथायें हैं, बड़े सुन्दर ग्राम्य-गीत हैं, जिनका समय सुत्त-निपात की गाथाओं के सहश श्रित प्राचीन है। सातवें परिवर्त में वर्धित जन्म और श्रिस्त कथा, सोलहवें परिवर्त में वर्धित विविसारोपसंक्रमस्स, श्रिट्ठारहवें परिवर्त में वर्धित मारसंवाद इसके उदाहरस्य हैं। यह गाथायें बुद्ध के कुछ शताब्दी के बाद की हैं। २६ वें परिवर्त के कुछ गद्य भाग भी, जैसे वारास्त्रां का धर्म-चक्र-प्रवर्तन, बीद्ध-श्राम्नाव के प्राचीनतम श्रंश है। दूसरी श्रोर श्रापेदाकृत नवीन भाग है जो गद्य श्रीर गाथा में लिखे गये हैं।

हमको यह जान नहीं है कि लिलत-विस्तर का अन्तिम-संस्करण कब हुआ। पहले यह भूल से कहा जाता था कि लिलत-विस्तर का चीनी अनुवाद ईसा की पहली शताव्दी में हुआ था। वस्तुतः हम यह भी नहीं जानते कि जो बुद्ध-चरित चीनी-भाषा में धर्म-रिच्ति द्वारा सन् ३०८ में अनूदित हुआ था और जिसके बारे में कहा जाता है कि यह लिलत-विस्तर का दूसरा अनुवाद है, सचमुच वह हमारे प्रत्थ का अनुवाद भी है। संस्कृत का शुद्ध तिव्यती अनुवाद उपलब्ध है, जिसका समय पाँचवीं शती है। फूको ने इसका संपादन फ्राँच अनुवाद के साथ किया है। यह निश्चय है कि जिन रूपकारों ने (८५०—६०० ई०) जावा स्थित बोरो बुदुर के मन्दिर को प्रतिमाओं से सुशोभित किया था, वह लिलत-विस्तर के किसी न किसी पाठ से, जो हमारे पाठ से प्रायः अभिन्न था, अवश्य परिचित थे। शिल्प में बुद्ध का चित इस प्रकार खित है मानों शिल्पी लिलत-विस्तर को हाथ में लेकर इस कार्य में प्रवृत्त हुए थे। जिन शिल्पियों ने उत्तर-भारत में बौद्ध-पूनानी कला-वस्तुओं को बुद्ध चरित के दृश्यों से समलंकृत किया था वह भी लिलत-विस्तर में विधित बुद्ध-कथा से परिचित हैं।

श्रतः यह कहना उपयुक्त होगा कि लिलत-विस्तर में पुरानी परंपरा के श्रनुसार हुद-कथा वर्षित है तथा श्रपेन्ता-कृत कई शताब्दी पीछे की कथा का भी सिन्नवेश है। इसमें स्प्तेह नहीं कि लिलत-विस्तर से बुद्ध-कथा के विकास का इतिहास जाना जाता है। साहित्य की दृष्टि से इसका बड़ा गौरव है, लिलत-विस्तर में सुरन्ति गाथा और उसके कथांशों के श्राधार पर ही श्रश्यघोष ने बुद्ध-चरित नामक श्रनुपम महाकाव्य की रचना की थी।

## श्रव्याय-साहित्य

सन् १८६२ ई० में सिलवां लेवी ने बुद्ध-चरित का प्रथमसर्ग प्रकाशित किया था। उस समय तक योरप में कोई यह नहीं जानता था कि अश्वघोप एक महान् किय हो गया है। चीनी और तिब्बती आग्नाय के अनुसार अश्वघोप महाराज-किन के समकालीन थे। बुद्ध-चरित का चीनी अनुवाद पाँचवीं शताब्दी के पूर्वभाग में हुआ था। अश्वघोप का एक दूसरा अन्थ शारिपुत्र-प्रकरण है। प्रोफेसर लुडर्स के अनुसार इस अन्थ के जो अवशेष पाये गये हैं उनकी लिपि किनिष्क या हुविष्क के समय की है। जो प्रमाण उपलब्ध हैं उनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अश्वघोप किनिष्क के समकालीन या उनसे कुछ पूर्व के थे। चीनी आग्नाय के अनुसार अश्वघोप का सम्बन्ध विभापा से भी था। पहले तो हमको विभापा का काल निश्चित-रूप से नहीं मालूम है। हम यह भी नहीं कह सकते कि समग्र-प्रन्थ की रचना एक ही समय में हुई। पुनः यह भी नहीं प्रतीत होता कि अश्वघोप विभापा के सिद्धान्तों से परिचित थे। किनिष्क के समय में जो धर्म-संगीति बतायी जाती है, उसके अस्तित्व के बारे में भी सन्देह है।

श्रश्वघोष की काव्य-शैली सिद्ध करती है कि यह कालिदास से कई शताब्दी पूर्व के थे। भास उनका श्रानुकरण करते हैं श्रीर उनका शब्द-भांडार यह सिद्ध करता है कि वह कौटिल्य के निकटवर्ती हैं।

श्रथघोष श्रपने को 'साकेतक' कहते हैं श्रीर श्रपनी माता का नाम 'सुवर्णात्ती' बताते हैं। रामायण का उनके प्रत्यों पर विरोध प्रभाव है, श्रीर वह इस बात पर जोर देते हैं कि 'शाक्य' इत्ताकु-वंश के थे। श्रथघोप ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों के समान उनकी शिक्षा हुई थी। हमको यह नहीं मालूम है कि वह कैसे बौद्धधर्म में दीन्तित हुए। किन्तु उनके तीनों प्रत्य के विषय ऐसे हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि वह बौद्धधर्म के प्रचार में बहुत व्यस्त थे। तिव्यती विवरण के श्रनुसार वह एक श्रव्छे संगीतज्ञ भी थे, श्रीर गायकों के साथ वह भ्रमण करते थे, श्रीर बौद्धधर्म का प्रचार गानों द्वारा करते थे। चीनी यात्री इत्सिण् का कहना है कि उनके समय में बुद्ध-चरित का वड़ा प्रचार था श्रीर समस्त भारत में तथा दिक्ण-समुद्र के देशों (सुमात्रा, जावा श्रादि) में बुद्ध-चरित बड़ा लोकिष्रिय था।

बुद्ध-चरित, सीन्दरनन्द धीर शारिपुत्र प्रकरण—श्रश्यघोप के इन तीन प्रत्यों से हम परिचित हैं। बुद्ध-चरित में जैसा नाम से ही प्रकट है, बुद्ध की कथा वर्णित है। इसमें २८ सर्ग हैं। किन्तु प्रथम सर्ग का है भाग, २–१३ सर्ग, तथा १४वें सर्ग का है भाग ही मिलते हैं। बुद्ध-कथा मगवरप्रस्ति से श्रारंभ होती है श्रीर संवेगोत्यत्ति, श्राभिनिष्क्रमण, मारविवय, संबोधि, धर्म-चक्र-प्रवर्तन, परिनिर्वाण श्रादि घटनाश्रों का वर्णन कर प्रथम धर्म-संगीति श्रीर श्राशोक के राज्य-काल पर परिसमाप्त होती है। सीन्दरनन्द में बुद्ध के भाई नन्द के बौद्ध-धर्म में दीचित होने की कथा है। इस प्रत्य में १८ सर्ग हैं। समप्र-प्रत्य सुरिच्तित है। शारिपुत्र-प्रकरण नाटक प्रत्य है। इसमें ६ श्रंक हैं। इसमें शारिपुत्र श्रीर मीद्गल्यायन के बौद्ध-धर्म में दीचित होने की कथा वर्णित है। इसका कियदंश ही प्राप्त है। इसका उद्धार प्रोफेसर लुइर्ड ने किया है। यह तीनों प्रत्य एक ही प्रत्यकार के रचे मालूम होते हैं। एक ही प्रकार के माव श्लोर वाक्य बुद्ध-चरित श्लोर सीन्दरनन्द में बार-बार फिलते हैं। श्लीजान्सटन, जिन्होंने बुद्ध-चरित का सम्पादन किया है, भूमिका में लिखते हैं कि मैं तब तक बुद्ध-चरित का संपादन नहीं कर सका जब तक मैंने सीन्दरनन्द का पाठ ठिक तरह से निश्चत नहीं कर लिया। चीनी श्लोर तिब्बती श्लानुवाद श्लाश्चाप को श्लान्य-प्रत्थों का भी रचिता वताते हैं। टामस ने इन गृत्थों की सूर्वा कविन्द्रवचनसमुद्धय में दिया है, क्योंकि संस्कृत-गृत्थ श्लाप्ताप हैं। इसलिये उनके सम्बन्ध में कुछ निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है। किन्तु वे ग्रन्थ जिनका विपय मुख्यतः दार्शनिक है श्लाश्चाप किनमें महायान का विकसित रूप पाया जाता है, श्लाश्चाप के नहीं हो सकते, क्योंकि श्लाश्चाप किन श्लीर प्रचारक हैं, श्लीर उनका समय महायान के विकसित रूप से पूर्व का है। किन्तु कुछ ऐसे संस्कृत-प्रत्थ हैं जिनके संबन्ध में मत देना श्लावश्यक है।

प्रोफेसर लुडर्स को शारिपुत्र-प्रकरण के साथ दो नाटकों के ग्रंश मिले थे, इनमें से एक के तीन श्लोक मिले हैं। इनकी शैली अश्वघोप की शैली से मिलती है। एक श्लोक में बुद्ध के ऋदि-यल का प्रदर्शन है ग्रीर सीन्दरनन्द, सर्ग ३, श्लोक २२ से इसका साम्य है। दोनों में एक ही उपमा का प्रयोग किया गया है। क्या यह संभव है कि कोई दूसरा अश्वघोष की शैली की विशेषताओं का इतना अञ्छा अनुकरण कर सकता १ दूसरे नाटक में एक नवयुवक की कथा है जिसका अनुचित-संबन्ध मगधवती से हो गया, ग्रीर जिसने बौद्ध-धर्म में दीला ली। इस नाटक के रचिता के सम्बन्ध में कुछ कहना किटन है क्योंकि हमारे पास यह कहने के लिये पर्याप्त प्रमाण नहीं है, कि यह अन्ध भी अश्वघोष की रचना है।

तीन श्रीर ऐसे प्रन्थ हैं जिनके रचियता श्रश्वघीय बताये जाते हैं। इनमें से एक वश्रसूची है। इस प्रन्थ की शैली श्रश्वघीय की शैली से सर्वथा मिन्न है। चीनी श्रनुवाद के श्रनुसार धर्मकीर्ति इसके रचियता हैं। इसकी सत्यता पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं मालूम
होता। कम से कम यह श्रन्थ श्रश्वघीय का नहीं है। दूसरा ग्रन्थ गंडी-स्तोत्र है। इसमें
२६ श्लोक हैं। श्रधिकांश श्लोकों का छुन्द सम्धरा है। २० वें श्लोक के श्रनुसार यह श्रन्थ
काश्मीर में लिखा गया जब कि वहां का प्रबन्ध विगड़ गया था। शैली की दृष्टि से इसका
श्रश्वघीय की कृतियों से कोई साम्य नहीं है। पुनः यह ग्रन्थ कई शताब्दी पीछे का मालूम
पड़ता है।

इतिंग 'सूत्रालंकार' नाम के ग्रन्थ का उल्लेख करते हैं जिसे वह अश्वघोष का कार्त हैं। सन् १९०८ में इ० स्वूबर ने इस नाम से एक चीनी ग्रन्थ का अनुवाद प्रकृषित किया था, जिसे चीनी अनुवादक अश्वघोष का बताते हैं। बाद को मध्य-पशिया में मूल संस्कृत के अंश छुडमें को मिले और उन्होंने सिद्ध किया कि ग्रन्थकार का नाम वहां कुमारलात बताया गया है और ग्रन्थ का नाम कल्पनामिश्डितिका है। इससे बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ। कई प्रसिद्ध विद्वानों ने अपना यह मत व्यक्त किया कि यह संग्रह या तो अश्वघोष का है अथवा कुमारलात ने अश्वघोष की किसी रचना को नया रूप दिया है। अब सामान्यतः

विद्वान् इस पर सहमत हैं कि यह अश्वघोष की रचना नहीं है, हस्तलिखित पोथी का काल ही इसका निर्णय करने में पर्याप्त है।

यह निश्चित है कि अश्वघोष हीनयान के अनुसाय थे। चीनी आम्नाय के अनुसार वह सर्वास्तिवादी थे और पार्व (= पूर्ण या पूर्णाश) ने उनको बौद्ध-धर्म में दीचित किया था। किन्तु अश्वघोष विभाषा के सिद्धान्तों से अपरिचित थे। यदि वह सर्वास्तिवादी थे तो वह ऐसे समय में रहे होंगे जब विभाषा के मुख्य-सिद्धान्त स्थिर नहीं हुए थे। सौन्दरनन्द, १७ वाँ सर्ग, श्लोक १८ देखिए:—

''यस्मादभूत्वा भवतीह सर्वे, भृत्वा च भूयो न भवत्यवश्यम्''।

सर्वीस्तिवादी इसका प्रतिपेध करते हैं। यह विचार मिष्मिम-निकाय (३,२५) के श्राधार पर है। पुनः सीन्दरनन्द के १२ वें सर्ग में श्रद्धा की वड़ी मिहमा बतायी गयी है। इसकी समता केवल पूर्वकालीन महायान-एव में पायी जाती है। श्रद्धा केवल धर्मच्छन्द नहीं है, यह वुद्ध के प्रति मिक्त है। सर्वीस्तिवाद के द्यागम में इसका कोई महत्व नहीं है किन्तु श्रश्वघोप इस पर बहुत जोर देते हैं। द्यश्वघोप कहते हैं:—

श्रद्धांकुरिममं तस्मात् संबर्द्धीयतुमहिसि । तद्बृद्धौ वर्धते धर्मी मूलबद्धौ यथा द्रुमः ॥४१॥

जहाँ वसवन्ध सीन्दरनन्द के एक ऐसे श्लोक का उद्धरण देते हैं किन्तु श्रश्वघोष का उल्लेख नहीं करते, वहीं सप्तसिद्धि के रचियता इरिवर्मी अश्वघीय को प्रमाण मानते हैं। सत्य-सिद्धि ( पुसें के ब्रानसार 'तत्विसिद्धि' ) के दो उद्धरण ब्राश्वयोग की उक्तियों से मिलते जुलते हैं. किन्त अनका उल्लेख अभिधर्मकोश में नहीं है। अनित्य के सम्बन्ध में इसमें कहा है कि धर्म ग्रानित्य है क्योंकि उनके हेत्र ग्रानित्य है । सीन्दरनन्द सर्ग १७, श्लोक १८ में इसी प्रकार की उक्ति है। पुनः एक दूसरे स्थान पर कहा है—स्कन्ध, धातु, स्रायतन स्रौर हेतु-प्रत्यय-सामग्री है ग्रीर कोई कर्ता ग्रीर भोका नहीं है। ये विचार सौन्दरनन्द, सर्ग १७, श्लोक २० में पाये जाते हैं। इससे यह स्वामाविक अनुमान है कि अश्वघोष या तो बहुश्रुतिक हैं या किसी ऐसे निकाय में प्रपन्न है जिससे वहश्रुतिक निकले हैं। बहश्रुतिक के सम्बन्ध में हमारा जान वसुमित्र के प्रन्थ पर त्याश्रित है। वसुमित्र के अनुसार बहुश्रतिक दो क्खुत्रों को छोड़कर अन्य विषयों में सर्वास्तिवादी थे। उनका विचार था कि ऋनित्य, दुःख, शून्य, अनात्मक और शान्त (=निर्वाण) के सम्बन्ध में बुद्ध की शिद्धा लोकोत्तर है, क्योंकि यह निःसरण मार्ग है। सौन्दर-नन्द सर्ग १७, रलोक १७--२१, का मत सत्यसिद्धि के मत से मिलता है। अतः अरवधीष बहुश्रुतिक हैं, बहुश्रुतिक महासांधिक की शाखा है और इसलिए यह महादेव के ५ वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। इनमें से चतुर्थ के अनुसार अर्हत् पर-प्रत्यय से जान प्राप्त करते हैं, यह सप्ट है कि पर-प्रत्यय के लिए अद्धा अत्यन्त आवश्यक है। कोश के अनुसार यह व्यक्ति अद्धानसारी है। जान्सरन का कहना है कि यहाँ इसको मालूम होता है कि अरवधीय अद्धा पर क्यों इतना जोर देते हैं। जान्सरन इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अश्वघोष बहुश्रुतिक या कौकुलिक है।

तारानाथ के श्रनुसार मातृचेट श्रश्वघोष का दूसरा नाम है । इतिंग का कहना है कि मातृचेट का स्तोत्र श्रत्यन्त लोकप्रिय था। इतिंग ने स्वयं इसका चीनी में श्रनुवाद किया था। सीमाय से मध्य-एशिया में मूलस्तीत्र का एक वहुत बड़ा भाग खोज में मिल गया है। मातृचेट श्रश्वघोष के बाद के हैं। इसी प्रकार 'श्रायंशूर' जिनकी जातकमाला प्रसिद्ध है, श्रश्वघोष के श्रया हैं। जातकमाला ३४ जातक-कथाश्रों का संग्रह है। इनमें से लगभग सभी कथायें पालिजातक में पायी जाती हैं। इतिंग जातकमाला की भी प्रशंसा करता है श्रीर कहता है कि इसका उस समय बड़ा श्रादर था। अजन्ता की गुफाश्रों में जातकमाला के दृश्य खचित हैं। श्रायंशूर का समय चौथी शताब्दी है।

## अववान-साहित्य

श्रवदान (पालि, श्रपदान ) शब्द की ब्युत्पत्ति श्रज्ञात है, कम से कम विवाद-ग्रस्त है। ऐसा समका जाता है कि इसका प्रारंभिक अर्थ असाधारण, अद्भुत कार्य है। अवदान-कथार्य कर्म-प्रावल्य को सिद्ध करने की दृष्टि से लिखी गयी हैं। श्रारंभ में 'श्रवदान' का कोई भी अर्थ क्यों न रहा हो, यह असंदिग्ध है कि प्रायः इस शब्द का अर्थ कथामात्र रह गया है। 'महावस्तु' को भी 'श्रवदान' कहा है। अवदान-कथाश्रों का सबसे प्राचीन संग्रह अवदान-श्रतक है। तीसरी शताब्दी में इसका चीनी अनुवाद हुआ था। प्रत्येक कथा के अन्त में यह निष्कर्ण दिया हुआ है कि शुझ-कर्म का शुझ-फल, कृष्ण का कृष्ण, और व्यामिश्र का व्यामिश्र-फल होता है। इनमें से अनेक-अवदानों में अतीत-जन्म की कथा दी है जिसका फल प्रत्युरका-काल में मिला। किसी किसी अवदान में बोधिसन्त्व की कथा है। इन्हें हम जातक भी कह सकते हैं क्योंकि जातक में बोधिसन्त्व के जन्म की कथा दी गई है, किन्तु कुछ ऐसे भी अव- वान हैं जिनमें अतीत की कथा नहीं पायी जाती। कुछ अवदान 'व्याकरण' के रूप में हैं अर्थात् इनमें प्रत्युरक की कथा वर्धित कर अनागत-फल का ब्याकरण किया गया है।

अवदान-शतक-हीनयान का प्रन्थ है। इसके चीनी अनुवादकों का ही यह मत नहीं है, किन्तु इसके अन्तरंग प्रमाण भी विद्यमान हैं। सर्वास्तिवाद आगम के परिनिर्वाणसूत्र तथा अन्य सूत्रों के उद्धरण अवदान-शतक में पाये जाते हैं। यद्यपि इसकी कथाओं में बुद्ध-पूजा की प्रधानता है तथापि बोधिसत्य का उल्लेख नहीं मिलता। अवदान-शतक की कई कथायें अव-दान के अन्य-संग्रहों में और कुछ पालि-अपदानों में भी पायी जाती है।

विच्यावदान-का संग्रह बाद का है, किन्तु इसमें कुछ प्राचीन कथायें भी हैं। यह मूलतः हीनयान का प्रन्थ है, यदापि इसके कुछ अंश महायान से सम्बन्ध रखते हैं। ऐसा विश्वास था कि इसकी सामग्री बहुत-कुछ मूल-सवोक्तिवाद के विनय से प्राप्त हुई है। विनय के कुछ अंशों के प्रकाशन से (गिलगिट इस्तलिखित पोथी, जिल्द ३) यह बात अब निश्चित हो गयी है। विव्यावदान में दीघींगमे, उदान, स्थिवरगाथा आदि के उद्धरण प्रायः मिलते हैं। दिव्यावदान में विनय से अनेक अवदान शब्दशः उद्धृत किये गये हैं। कहीं-कहीं बौद्ध-भित्तुओं की चर्या के नियम भी दिये गये हैं बो इस दावे की पुष्टि करते हैं कि दिव्यावदान मूलतः विनय-ग्रन्थ है।

इस प्रत्थ की रचना में कोई योजना नहीं दीखती। भाषा श्रीर शैली भी एक प्रकार की नहीं है। श्रिथकांश कथायें सरल संस्कृत-गद्य में लिखी गयी हैं। बीच-बीच में गाथायें उप-ग्यल हैं किन्तु कुछ ऐसी भी कथायें हैं जिनमें समासान्त पदों का बाहुल्य से प्रयोग किया गया है श्रीर प्रीड़ काव्य के छुन्द व्यवहृत हुए हैं। ग्रन्थ के भिन्न-भिन्न भाग एक काल के नहीं है। कुछ ऐसे श्रंश हैं जो निश्चित रूप से तीसरी शताब्दी (ईसा) से पूर्व के हैं, किन्तु संग्रह चौथी शताब्दी से पूर्व का नहीं हो सकता। 'दीनार' शब्द का प्रयोग बार-बार श्राता है। इसमें शुंग-वंश के राजाश्रों का भी उल्लेख है। पुनः शार्दूल-कर्णावदान का श्रनुवाद चीनी-भाषा में २६५ ई० में हुश्रा था। दिव्यावदान में श्रशोकावदान श्रीर कुमारलात की कल्पनामंडितिका से अनेक उद्धरण हैं। दिव्यावदान की कई कथायें श्रत्यन्त रोचक हैं। उपगुप्त श्रीर मार की कथा श्रीर कुगालावदान इसके श्रन्थें उदाहरण हैं।

श्रवदान-शतक की सहायता से श्रनेक अवदान-मालाग्रों की रचना हुई। यथा:-क्रस्प-दुमांबदानमाला, श्रशोकावदानमाला। द्वाविंशत्यवदानमाला भी श्रवदान शतक का ऋणी है। श्रवदानों के श्रन्य संग्रह भद्रकल्यावदान श्रीर विचित्रकर्णिकावदान हैं। इनमें से प्रायः सभी श्रप्र-काशित हैं। कुछ केवल तिब्बती श्रीर चीनी श्रनुवाद मिलते हैं।

च्चेमेन्द्र किव की श्रावदान-कल्पलता का उल्लेख करना भी श्रावश्यक है। इस ग्रन्थ की समाप्ति १०५२ ई० में हुई। तिब्बत में इस ग्रन्थ का बड़ा श्रादर है। इस संग्रह में १०७ कथायें हैं। च्चेमेन्द्र के पुत्र सोमेन्द्र ने ग्रन्थ की भूमिका ही नहीं लिखी किन्तु एक कथा भी श्रापनी श्रोर से जोड़ दी। यह जीमृतवाहन-श्रावदान है।

### महायान-सूत्र

महायान-सूत्र श्रनेक हैं किन्तु इनमें से कुछ प्रन्थ ऐसे हैं जिनका विशेष-रूप से श्राद्र है। इनकी संख्या ६ है। ये इस प्रकार हैं-श्रष्टसाहसिका-प्रज्ञा-पारिमता, सद्धर्मपुण्डरीक, लिलत-विस्तर, लंकावतार, सुवर्णप्रभास, गण्डन्यूह, तथागत-गुह्यक, समाधिराच श्रौर दश्मभूमीश्वर। इन्हें नेपाल में नवधर्म (धर्मपर्याय) कहते हैं। इन्हें नैपुल्यसूत्र भी कहते हैं। नेपाल में इनकी पूजा होती है।

संदर्भ-पुगबरीक-महायान के वैपुल्य-सूत्रों का सर्वोत्कृष्ट-ग्रन्थ सद्धर्म-पुग्डरीक है। महायान की पूर्ण प्रतिष्ठा होने के बाद ही संगवतः इस ग्रन्थ की रचना हुई। इस ग्रन्थ का संपादन ई० १६१२में प्रो. एच. कर्न और प्रो. बुन्यिं नंजियों ने किया है। 'सद्धर्म-पुग्डरीक' नाम के बारे में एम. अनिसाकी कहते हैं—'पुग्डरीक' अर्थात् 'कमल' शुद्धता और पूर्णता का चिन्ह है। पंक में उत्पन्न होने पर भी जिस प्रकार कमल उससे उपिलस नहीं होता उसी प्रकार बुद्ध इस लोक में उत्पन्न होने पर भी उससे निर्लिस रहते हैं। यह ग्रन्थ चीन जापान आदि महायानधर्मी देशों में बहुत पवित्र माना जाता है। चीनी-भाषा में इस मूल-ग्रन्थ के छः अनुवाद हुए, जिसमें सबसे पहला अनुवाद ईस्वी सन् २२३ में हुआ। धर्मरन्त, कुमारजीव, जानगुप्त और धर्मगुप्त इन आचार्यों के अनुवाद भी पाये जाते हैं। चीनी-परंपरा के अनुसार इस ग्रन्थ पर बोधिसत्व

वसुबन्धु ने सद्धर्मपुण्डरीकस्त्र-शास्त्र नाम की टीका लिखी थी, जिसका अनुवाद बोधिविच श्रौर रत्नमित ने लगभग ई० ५०८ में चीनी-भाषा में किया था। चीन श्रौर जापान में सद्धर्म-पुण्डरीक का कुमारजीव-कृत अनुवाद श्रधिक लोकप्रिय है श्रौर उसपर कई टीकार्ये लिखी गई हैं। ईसा के ६१५वें वर्ष में जापान के एक राजपुत्र शी-तोकु-र::य-शि ने इसी प्रन्थ पर एक टीका लिखी थी, जो आज भी बड़े आदर से पड़ी जाती है। सद्धर्म-पुण्डरीक का रचनाकाल यद्यपि निश्चित नहीं है तथापि उसकी मिश्र-संस्कृत भाषा, स्तूप-पूजा और बुद्ध-भक्ति आदि का विशोप वर्णन देखकर यह कहा जा सकता है कि महावस्तु और लिलत-विस्तर के बाद, किन्तु ईसा के प्रथम शासक के प्रारंभ में, इसकी रचना हुई है।

इस ग्रन्थ के त्रान्तिम सात त्राध्याय बाद को जोड़े गए हैं। यदि हम इनका तथा त्रान्य चेपक-स्थलों का विचार न करें तो इस ग्रन्थ की रचना एक विशेष-पद्धित के त्रानुसार हुई मालूम पड़ती है। यह महायान-धर्म के विशेष-सिद्धान्तों की एक त्राच्छी भूमिका है। साहित्य की दिष्ट से भी यह एक उच्चकोटि का ग्रन्थ है, यद्यपि इसकी शैली त्राज के लोगों को नहीं पसन्द त्राविणी। इसमें श्रातिशयोक्ति है; एक ही बात बार-बार दुहराई गई है। शैली संदिस न होकर विस्तार-बहुत है।

सद्धर्म-पुराहरीक में कुल २७ श्राध्याय हैं, जिन्हें 'परिवर्त' कहा जाता है। पहले निदान-परिवर्त में प्रन्थ के निर्माण के विषय में कहा गया है कि यह ग्रन्थ 'वैपुल्यस्त्रराज' है।

> वैपुल्यसूत्रराजं परमार्थंनयावतारनिर्देशम् । सद्धर्म-पुराङरीकं सत्त्वाय महापथं वच्ये ॥

सूत्र का प्रारम्भ इस प्रकार होता है-एक समय भगवान् राजग्रह में ग्रधकूट-पर्वत पर अनेक चीणास्व, बोधिसत्व, देव, नाग, किन्नर, असुर और राजा मागध अजातशत्रु से परिवेधित हो 'महानिर्देश' नाम के धर्मपर्याय का उपदेश करके 'अनन्तिन देश-प्रतिष्ठान' नामक समाधि में स्थित हुए । उस समय भगवान् के उष्णीप-विवर से रिश्म प्रादुर्भृत हुई, जिससे सभी बुद्धत्तेत्र परिस्फुट हुए। इस आश्चर्य को देखकर मैत्रेय बोधिसत्व को ऐसा हुआ-'श्रहो! भगवान् का यह प्रातिहार्य किसी महानिमित्त को लेकर हुआ है। मैत्रेय बोधिसल ने मंजुश्री बोधिसस्य से प्रार्थना की कि वे इसका रहस्य बतावें । मंजुश्री बोधिसत्व ने बताया कि महाधर्म का अवया कराने के हेतु, महाधर्म-वर्षा करने की इच्छा से, भगवान् यह प्राति-हार्य कता रहे हैं। पूर्व काल में भी चन्द्र, सूर्य, प्रदीप, नाम के तथागत हुए थे, उन्होंने भी आवकों को चतुरार्यसत्य-संप्रयुक्त प्रतीत्यसमुत्पाद-प्रवृत्त-धर्म का उपदेश दिया जो दुःख का समितिका करनेवाला था श्रीर निर्वाण-पर्यवसायी था। जो बोधिसत्व थे उन्हें घटपारमिताश्रों का तथा सर्वज्ञानपर्यवसायी धर्म का उपदेश दिया। वे भी महानिर्देश नाम के धर्म-पर्याय का उपदेश करने पर ऐसे ही समाधिस्य हुए थे। उस समय उनके भी उज्जीप-विवर से ऐसी ही रिश्म पादुर्भृत हुई थी श्रीर उसके बाद उहोंने सर्वबुद्धों के परिग्रह से युक्त, सर्व-बोधिसत्वों की प्रशंसा से समन्वित महावैपुल्यस्त्रान्त 'सद्धर्मपुराडरीक' का उपदेश किया था। श्राज भी भगवान् इस समाधि से व्यत्थित होने पर 'सद्धर्मपुराडरीक' का उपदेश करेंगे।

भगवान् समाधि से व्युत्थित हुए श्रीर शारिपुत्र को संबोधित किया—"हे शारिपुत्र ! बुद्धों का शान, सम्यक्सम्बुद्धों का शान आवक श्रीर प्रत्येकबुद्धों के लिए दुर्विशेय है। स्व-प्रत्यय से वे धर्म का प्रकाशन करते हैं श्रीर सत्वों के मिन्न-भिन्न स्वभाव के श्रनुसार विविध उपाय-कौशल्यों के द्वारा उनके दुःख का निवारण करते हैं"। भगवान् के इन वचनों को वहां उपस्थित श्राशातकी एडन्य श्रादि श्रह्तं, चीणास्त्रव महाश्रावकों ने सुना । उन्हें श्राश्चर्य हुश्रा कि क्या कारण है कि श्राज भगवान् श्रिना प्रार्थना किये ही स्वयं कह रहे हैं कि बुद्ध-धर्म दुरनुबोध है ? भगवान् ने जो विमुक्ति वतलाई है उस विमुक्ति को—निर्वाण को—तो हमने प्राप्त ही किया है। भगवान् कैसे कहते हैं कि बुद्ध-शान हमारे लिए दुर्विशेय है ? शारिपुत्र ने भगवान् से प्रार्थना की कि वे श्रहतों के कुत्हल का, शंका का, निवारण करें। भगवान् ने कहा—शारिपुत्र ! सुनो, मैं कहता हूँ।

भगवान् के मुख से ये शब्द निकलते ही उस परिपद् से पांच हजार आभिमानिक भिन्तु-भिन्नुणी, उपासक और उपासिकायें आसन से उठकर भगवान् को प्रखाम करके चले गये।

तव भगवान् ने कहा—श्रन्त्रा हुत्रा शारिपुत्र ! श्रव संघ शुद्ध है । सुनो ! हे शारि-पुत्र ! तथागत का संघभाष्य दुवेंध्य है । नाना निरुक्ति श्रीर निदर्शनों से श्रीर विविध-उपाय कौशल्यों से मैंने धर्म का प्रकाशन किया है । सद्धमं तर्क-गोचर नहीं है । तथागत सत्यों को जान का प्रतिबोध कराने के लिए ही उत्पन्न होते हैं । यह महा कृत्य एक ही यान पर श्रिधिष्ठत होकर बुद्ध करते हैं । यह यान है 'बुद्ध-यान' । इससे श्रन्य कोई दूसरा या तीसरा यान नहीं है । नाना श्रिधमुक्तियों के लिए श्रीर नाना धात्वाशय के सत्यों के लिए विविध उपाय-कौशल्य हैं किन्तु उन सभी उपाय-कौशल्यों का पर्यवसान बुद्ध-यान में ही है । यह बुद्धयान ही सर्वज्ञता-पर्यवसान, तथागत-ज्ञान-दर्शन की प्राप्ति, उसका संदर्शन, श्रवतरण श्रीर प्रतिबोधन करनेवाला है । श्रतीत, श्रनागत, श्रीर वर्तमान तीनों काल में तथागतों ने बुद्धयान ही स्वीकृत किया है । हे शारिपुत्र ! जब सम्यक्-संबुद्ध क्लेश, हिंश, संबोभ श्रीर श्रकुशलमूल के बाहुल्य से युक्त सत्यों के बीच पैदा होते हैं, तब बुद्धयान का ही तीन यानों के रूप में निर्देश करते हैं । इसलिए हे शारिपुत्र ! जो आवक, श्रह्तत् या प्रत्येक बुद्ध इस बुद्धयान को न सुनगे या न मानेंगे, वे न तो श्रावक हैं, न श्रह्त हैं श्रीर न प्रत्येक बुद्ध ही हैं । इसलिए हे शारिपुत्र ! तुम विश्वास करो कि एक ही यान है 'बुद्धयान' ।

"एकं हि यानं द्वितीयं न विद्यते '''तृतियं हि नैवास्ति कदान्ति लोके। एकं हि कार्ये द्वितियं न विद्यते न हीनयानेन नयन्ति बुद्धाः॥२ –५५५

यह दूसरा उपाय-कौशल्य-परिवर्त है। भगवान् का यह उपदेश सुनकर शारिपुत्र ने प्रमुदित होकर भगवान् को प्रणाम किया और कहा 'भगवन्! त्रापका यह घोप सुनकर मैं श्राक्षर्य-चिकत हूँ। हे भगवन्! मैं बार-बार खिल होता हूँ कि मैं हीनयान में क्यों प्रविष्ट हुआ। श्रनागत-काल में बुद्धत्व प्राप्त करके धर्मोंपदेश करने का मौका मैंने गर्वांया। किन्तु, भगवन्!

यह मेरा ही श्रपराघ है, न कि श्रापका। यदि भगवान् से हम पहले ही प्रार्थना करते तो भगवान् हमें सामुत्कर्षिकी-धर्मदेशना (चतुरायं-सत्य-देशना) के समय ही इस श्रनुत्तरा संम्यक्-संग्रोधि की भी देशना देते श्रीर हम बुद्ध-यान में ही निर्यात होते। भगवन् ! श्रांब बुद्ध-यान का उपदेश सुनकर में हतार्थ हुश्रा हूँ, मेरा पश्चात्ताप मिट गया है। अभवान् ने कहा 'हे शारिपुत्र ! में तुमको बताता हूँ कि तुमने श्रातीत-भवों में श्रनुत्तरा-सम्यक्संबोधि के लिए मेरे पास ही चर्या-प्रिण्धान किया है, किन्तु तुम उसका स्मरण नहीं कर पा रहे हो श्रीर श्रपने को निर्वाण्यात समक्तते हो । पूर्व के चर्या-प्रिण्धान-ज्ञान का तुम्हें स्मरण दिलाने के लिए ही 'सद्धर्मपुण्डरीक' नाम के इस महावैपुल्य धर्मपर्याय का प्रकाशन श्रावकों के निमित्त करूँ गा। ''हे शारिपुत्र! श्रमागत काल में तुम भी पद्मप्रम नाम के तथागत होकर धर्म-प्रकाश करोगे। यह मेरा व्याकरण है, तुम प्रसन्न हो। अभवान् के इस व्याकरण का देवों ने श्रमिनन्दन किया श्रीर कहा—भगवान् ने पहला धर्मचक-प्रवर्तन वाराणसी में किया था, यह श्रनुत्तर द्वितीय धर्मचक-प्रवर्तन भगवान् ने श्रव किया है।

"पूर्वे भगवता वाराणस्यामृश्यित्तने मृगदावे धर्मंचकः प्रवर्तितमिदं पुनर्भगवतायानुत्तरं द्वितीयं धर्मेचकः प्रवर्तितम्" ।

तव शारिपुत्र ने कहा—"भगवन् में निष्कांत्त हूँ। भगवान् के व्याकरण से मैं निष्कांत् हुन्ना हूँ। परन्तु यहाँ बारह हबार ऐसे आवक हैं जिन्हें भगवान् ने ही पहले शैल्भूमि में श्राहित किया था। श्रापने उनसे कहा था—

"एत्रत्पर्यवसानो मे मित्त्वो धर्मविनयो यदिदं जाति-जरा-व्याधि-मरण्-शोकसमितिकमो निर्वाणसम्वसरणः।"

इन्हें भगवान् के इस द्वितीय धर्मनक-प्रवर्त्तन को सुनकर विचिकित्सा हुई। म गवान् इन्हें निशंक करें । तब भगवान् ने कहा—शारिपुत्र! में तुन्हें एक उपमा देता हूँ। यहां किसी नगर में एक महाधनी पुरुष है। उसके कई बच्चे हैं। उसके निवेशन में यदि आग लग जाय और उसमें उसके बच्चे घर जाय और निकलने का एक ही द्वार हो, तब वह पिता सोचता है कि क्यों को खिलौने प्रिय हैं और मेरे पास कई खिलौने हैं जैसे कि गोरथ, अजरथ, मृगरथ, इत्यादि। भट वह बच्चों को पुकारकर कहता है—वच्चो! आआो! खिलौने लो! तब वे बच्चे खिलौने के लोम से शीम बाहर आ जाते हैं। हे शारिपुत्र! वह पिता उन सभी बच्चों को स्वोत्कृष्ट गोरथ ही देता है। अजरथ या मृगरथ, जो हीन है, उसे नहीं देता। ऐसा क्यों १ इसीलिए कि वह पुष्प महाधनी है, उसका कोश और कोशगार सम्पूर्ण है। ये सभी मेरे पुत्र हैं। मुक्ते चाहिये कि मैं सबको समान मानकर 'महायान' ही दूँ। क्या शारिपुत्र! उस पिता ने तीन यानों को बताकर एक ही 'महायान' दिया इसमें क्या उसका मृषावाद है ! शारिपुत्र कहा—'नहीं; भगवन्र'। 'साधु, शारिपुत्र! तथागत सम्यक्-सम्बुद्ध भी महोपायकौशल्यज्ञानपरमपारमिता-प्राप्त महाकारियाक, हितेषी और अनुकम्पक हैं। वह सभी सत्वों के पिता हैं। (अहं खल्वेशं सत्वानां पिता) दु खरूपी निवेशन से बाहर लामे के लिए वह आवक्यान, प्रत्येक-बुद्धयान

श्रीर बुद्धयान बताते हैं लेकिन श्रम्त में वह सबको बुद्धयान की ही देशना करते हैं। वही श्रेष्ठयान हैं, वही महायान है। यह श्रीपम्य-परिवर्त नाम का तीसरा परिवर्त है।

शारिपुत्र के बारे में भगवान् ने जो व्याकरण किया उसे सुनकर त्रायुष्मान् सुभृति. महाकाश्यप, महामीदगल्यायन त्राश्चर्य-चिकत हुए त्रीर उन्होंने भगवान से कहा :--भगवन ! इस भित्तु-संघ में हम जीर्ण, बृद्ध, एवं स्थिवर संमत हैं: हुए निर्वाण को प्राप्त हैं: इसलिए ग्रनुत्तरा सम्यक-संबोधि के विषय में हम निरुद्यन हैं। जब भगवान उपदेश देते हैं तब भी हम शत्यता, श्रनिमित्त श्रीर श्रप्रणिहित का ही विचार करते हैं, किन्तु भगवान् से उपदिष्ट बुद्ध-धर्मों में या बोधिसत्व-विक्रीडित में हमें स्पृहा उत्पन्न नहीं हुई है। भगवन् ! हम तो निर्वाण-संजी थे । अब भगवान ने तो यह भी बताया कि हमारे जैसे अईत भी संबोधि की प्राप्ति करके तथागत बन सकते हैं। आश्चर्य है भगवन्! अद्भुत् है भगवन्! अचिन्तित, अप्रार्थित ही भगवान से एक अप्रमेय-रत्न हमें आज मिला है। यह अधिमुक्ति-परिवर्त नाम का चौथा परिवर्त है। जैसे कोई जात्यन्य हो श्रीर वात, पित्त, श्लेष्म से पीड़ित हो: उसे कोई महावैद्य श्चनेक श्रीपिधयों से व्याधि का प्रशासन कर दृष्टिलाम करा दे: उसी प्रकार तथागत एक महावैद्य हैं, मोहान्ध-सत्व जात्यन्ध हैं । राग, द्वेष, मोह, वात, पित्त, रलेष्म हैं; शून्यता, श्रनिमित्त श्रौर श्रप्रशिहित श्रीषिध या निर्वाण द्वार हैं। इस शुर्यतादि विमोजसर्खों की भावना करके श्रविद्या का निरोध करते हैं। अविद्या के निरोध से संस्कार का निरोध और क्रम से इस महानू दु:ख-स्तन्थ का निरोध होता है। इस प्रकार वह न पाप में स्थित होता है न क़राल में प्रतिष्ठित होता है। यही उस जन्मान्य का चन्द्र-लाभ है।

जिस प्रकार अन्ध को चत्तु का लाभ होता है उसी प्रकार यह आवक और प्रत्येकबुद्धयानीय है। वह संसार के क्षेशबन्धनों कां छेद करके पह्गितियों से और त्रैंधातुक से मुक्त
होते हैं। इसी से आवक्यानीय ऐसा मानता है और कहता भी है—''दूसरे कोई अमिसम्बोद्ध्य धर्म अब बाकी नहीं है। मैं निर्वाण को प्राप्त हुआ हूँ।" तब तथागत उसे धर्म की
देशना करते हैं कि जो सर्वधमों को प्राप्त नहीं हुआ उसका निर्वाण कैसे ? तब भगवान उसे
बोध में स्थिर करते हैं। बोधिचित्त को उत्पन्न करके वह न संसार में स्थित होता है और न
निर्वाण को ही प्राप्त होता है। वह त्रैधातुक का अवबोध करके दश दिशाओं में सूत्य
निर्मितोपम, मायोपम, स्वप्नमरीचिकोपम, लोक को देखता है। वह सर्वधमों को अनुत्यन,
अनद्द, अबद्द, अमुक्त-स्वभाव में देखता है।"

हे काश्यप ! तथागत सत्विनय में सम हैं, असम नहीं । जिस प्रकार चन्द्र और स्र्यं की प्रमा सर्वत्र सम होती है इसी प्रकार सर्वत्र-ज्ञान चित्तप्रमा पंचगतियों में उत्पन्न सत्वों में उत्पन्न सत्वें स्थान को प्रवर्तित करती है । इससे सर्वज्ञज्ञानप्रमा को किसी प्रकार न्यूनता किंवा अतिरिक्तता संमावित नहीं होती । हे काश्यप ! यान तीन नहीं हैं, केवल सत्व ही अन्योन्य-चरित हैं, उनके अनुसार तीन थानों की प्रज्ञापना है ।

तव श्रायुष्मान् महाकाश्यप ने भगवान् से पूळा-भगवन् ! यदि तीन यान वास्तव में नहीं हैं तो श्रावक, प्रत्येकबुद्ध श्रीर बोधिसत्य यह तीन प्रजितयों क्यों हैं ?

भगवान् ने कहा—''हे काश्यप! जिस प्रकार कुम्मकार एकं ही मृत्तिका से अनेक भाजन, बनाता है; उनमें से कोई गुडभाजन, कोई धृत-भाजन और कोई चीर-भाजन होता है। इससे मृत्तिका का नानात्व तो नहीं होता; किन्तु द्रव्यप्रच्लेपमात्र से भाजनों का नानात्व होता है। इसी प्रकार हे काश्यप! बुद्धयान ही वास्तव में एक यान है, दूसरा या तीसरा कोई याननहीं है।"

तत्र श्रायुप्मान् महाकाश्यप ने पूछाः -- "भगवन् ! यदि सत्व नानाधिमुक्त हैं श्रीर वे त्रेघातक से निः सत हैं तो क्या उनका एक ही निर्वाण है या दो या तीन हैं 'भगवान् ने कहा-काश्यप ! सर्वधर्म-समतावश्रोध से ही निर्वाण होता है। वह एक ही है, दो या तीन नहीं । महाकाश्यप त्रादि स्थिवरों का यह वचन सुनकर भगवान् ने कहा -साधु, साधु, महाकाश्यप ! तुमने ठीक ही कहा है । हे काश्यप ! तथागत धर्मध्वामी, धर्मराव श्रीर प्रमु हैं। वे सर्वधर्मी का युक्ति से प्रतिपादन करते हैं। जिस प्रकार इस त्रिसाहसमहासाहस-लोकधातु में पृथ्वी, पर्वत श्रीर गिरि-कन्दरों में उत्पन्न हुए जितने तृगा, गुल्म, श्रीपिध श्रीर वनस्पितयाँ हैं, उन रावको महाजल मेघ समकाल में वारिधारा देता है, वहाँ यद्यपि एक धरणी पर ही तरुण एवं कोमल तृग्, गुल्म, श्रीषियां श्रीर महाद्रम मी प्रतिष्ठित हैं श्रीर वे एक तीय से श्रीम-प्यन्तित हैं, तथापि अपने अपने योग्यतानुरूप ही जल लोते हैं और फल देते हैं। ठीक इसी प्रकार जब तथागत इस लोक में उत्पन्न होकर धर्म-वर्षा करते हैं तब वहसहस्र सत्व उनसे धर्मश्रवण करने आते हैं। तथागत भी उन सत्वों के श्रद्धादि इन्द्रिय, वीर्य और परापरवैमात्रता को जानकर भिन-भिन्न धर्मपर्यायों का उपदेश करते हैं। सत्व भी यथावल यथास्थान सर्वज्ञधर्म में श्रिभिमुक्त होते हैं। जिस प्रकार मेघ एक जल है उसी प्रकार तथागत जिस धर्म का उपदेश देते हैं वह सर्वधर्म एकरस है-विमुक्तरस, विरागरस, निरोधरस श्रीर सर्वज्ञान-पर्यवसान है। इस सर्वज्ञान-पर्यवसान धर्म का उपदेश देते समय तथागत श्रोताओं की हीन, मध्यम ग्रौर उत्हार ग्राधिमुक्ति को भी जानते हैं। इसलिए काश्यप! मैं निर्वाणपर्यावसान, नित्यपरिनिर्वृत्त, एकभूमिक श्रीर त्राकाशगितिक अधिमुक्ति को जानकर, सत्वों के रक्ष्य के लिए सहसा सर्वज्ञज्ञान को प्रकाशित नहीं करता । इसलिए द्वम मेरे त्राज के उपदेश को द्विज्ञेय मानते हो । इसलिए हे काश्यप ! बोधि की प्राप्ति ही वास्तविक प्राप्ति है।

> प्रज्ञामध्यव्यवस्थानात्प्रत्येकिजन उच्यते । शूत्यज्ञानविहीनत्वाच्छ्रावकः संप्रभाष्यते ॥ सर्वधर्मावबोधातु साम्यक्संबुद्ध उच्यते । तेनोपायशतैर्नित्यं धर्मे देशेति प्राणिताम् ॥ [ पू. २-५३ ]

यह श्रीषधी-परिवर्त नाम का पंचम परिवर्त है। व्याकरण-परिवर्त नाम के छठे परिवर्त में श्रानेक शावकयान के स्थिवरों के बारे में व्याकरण किया गया है। बुद्ध कहते हैं कि "श्रावक काश्यप मिवध्य में रश्मिप्रमास नाम के तथागत होंगे, स्थविर सुभृति 'शशिकेतु' नाम के तथागत होंगे; महाकात्यायन जाम्बूनदप्रभास नाम के तथागत होंगे श्रोर स्थविर महामौद्गल्यायन तमालपत्रचन्दनगन्ध नाम के तथागत होंगे?ग्हत्यादि ।

पूर्वयोग-परिवर्त नाम के सप्तम परिवर्त में श्रातीतकाल के एक महामिशाशानामिभू नाम के तथागत का श्रीर उनकी चर्या का वर्णन है। पंचिमतुशतव्याकरण-परिवर्त में पूर्ण मैत्रायणी पुत्र श्रादि श्रनेक भिन्तस्त्रों के बुद्धत्व प्राप्ति का व्याकरण किया गया है। नवम व्याकरण-परिवर्त में श्रायुष्पान् श्रानन्द श्रीर राहुल श्रादि दो सहस्र श्रावकों के बारे में भी बुद्धत्व-प्राप्ति का व्याकरण है। दशम धर्मभागक-परिवर्त में भगवान, कहते हैं कि इस परिषद में जिस किसी ने इस धर्मपर्याय की एक भी गाथा सुनी हो या एक चित्तोत्पाद से भी इसकी अनुमोदना की हो वे सभी श्रनागत काल में बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे । एकादश स्तूपसंदर्शन परिवर्त में क्ताया गया है कि इस धर्मपर्याय के उपदेश के बाद भगवान् के सामने ही परिषद् के मध्य से एक सप्तरत-मय स्तूप अभ्युद्गत हुआ और अन्तरिक् में प्रतिष्ठित हुआ। भगवान् ने कहा — हे बोधिसल ! इस महास्तूप में तथागत का शरीर स्थित है उसी का यह स्तूप है, इस परिवर्त में भगवान् के श्रनेक प्रातिहार्यं बताए गऐ हैं जो अद्भुत धर्म है। इस स्तूप में भी बुद्ध का एक विश्वरूपदर्शन जैसा दर्शन प्राप्त होता है। उसका दर्शन सागर नागराज की कन्या को हुन्ना जिसने परममिक से अपनी महार्घ-मिण भगवान को समर्पित किया। उसी च्या सर्वलोक के सामने उस नागकन्या का स्त्रीन्द्रिय अंतर्हित हुआ और पुरुषेन्द्रिय प्राप्त हुआ। वह बोधिसल के रूप में स्थित हुई। बारहवें उत्साह-परिवर्त में अनेक बोधिसत्व और भिन्तुं भगवान् से कहते हैं "भगवन् । आप इस धर्मपर्याय के विषय में अल्पोत्सुक हों। हम तथागत के परिनिर्वृत्त होने पर इस धर्मपर्याय को प्रकाशित करेंगे । यदापि भगवन् ! अनागत काल में सत्व परीत्तकुशल मूल और अधिमुक्ति विरहित होंगे तथापि हम शान्तिवल को प्राप्त करके इस सूत्र को धारण करेंगे, उपदेश करेंगे, उसे लिखेंगे। अपने काय और जीवित का उत्सर्ग करके भी हम इस सूत्र का प्रकाशन करेंगे। भगवान् इस विवय में ब्राल्गोत्सुक, निश्चिन्त हों।"

उस समय महाप्रजापती गोतमी श्रीर भिद्धुणी राहुल-माता यशोधरा उसी परिषद् में दुःखी होकर बैठी थी कि भगवान् ने हमारे बारे में बुद्धत्व का व्याकरण क्यों नहीं किया । भग-वान् ने उनके चित्त का विचार जानकर कृपा से उनका भी व्याकरण किया ।

मुखिवहार-परिवर्त नाम के त्रयोदश-परिवर्त में भगवान् कताते हैं कि जो बोधिसत्व श्राचार गोचर में प्रतिष्ठित हो, मुखे-स्थित हो, धर्मप्रेम से पूर्ण हो स्रोर मैत्री-विहार से युक्त हो ऐसा ही बोधिसत्व इस धर्मपर्याय का उपदेश करने योग्य है।

चतुर्दश बोधिसत्व पृथिवी-विवर-समुद्गम-परिवर्त में गंगा नदी बालुकोपम संख्या के बोधिसत्वों का दर्शन होता है। तथागतायुष्प्रमाण्-परिवर्त नामक पंद्रहवें परिवर्त में बुद्ध के लोकोत्तर माव का परिचय मिलता है।

वहाँ भगवान् कहते हैं — हे कुलपुत्रों ! लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान् शाक्यमुनि ने शाक्यकुल से अभिनिष्क्रमण करके गया में बोधिमण्ड के नीचे अनुत्तरा सम्यक्-संबोधि की प्राप्ति की है । हे कुलपुत्र ! ऐसा नहीं है । अनेक कोटि कल्गों के पहले ही मैंने सम्यक-संबोधि की प्राप्ति की है। जब से मैंने इस लोकधातु में मत्वों को धमोंपदेश देना प्रारंभ किया है, तब से आजतक मैंने जिन सम्यक्-सम्बुद्धों का परिकीतँन किया है, दीपंकर प्रभृति तथागतों के निर्वाण का जो वर्णन किया है वह सब मैंने उपाय-कौशल्य से धमेंदेशना के लिए ही किया है। जो सल अल्पकुशल मूल संयुक्त है, उन्हें में कहता हूँ कि मैं दहर हूँ, अभी ही मैंने सम्यक्-संबोधि की प्राप्ति की है। यह मेरा कहना केवल सत्वों के परिपाचनार्थ ही है। सत्वों के विनय के लिए ही ये सर्वधर्मपर्याय हैं। सत्वों के ही उपकार के लिए तथागत आत्मालम्बन या परालम्बन से उपदेश देते हैं। किन्तु तथागत ने सत्य का दर्शन किया है। कि यह त्रैधातुक न भूत है न अभृत, न सत् है, न असत्, न संसार है, न निर्वाण। वस्तुतः भगवान चिरकाल से अभिसंबुद्ध हैं श्लीर अपरिमित आयु में रिथत हैं। तथागत अपरिनिर्वृत्त हैं, केवल वैनेयवश होकर परिनिर्वाण को बताते हैं:—

श्रपरिनिर्नृत्तस्तथागतः परिनिर्वाणमादर्शपति वैनेयवशेन । तथागत का प्रादुर्भीव दुर्लंभ है। यह बताने से वे लोग वीर्यारम में उत्साहित होते हैं। इसीलिए में परिनिर्वाण को प्राप्त न होते हुए भी परिनिर्वाण को प्राप्त होता हूँ। यह मृशावाद नहीं है; यह महाकरुणा है।

सोलहवां पुरायपर्याय-परिवर्त है। सत्रहवां अनुमोदना-प्रायनिर्देश-परिवर्त है। उसमें कहा है कि जो इस सूत्र की अनुमोदना करेगा वह शकासन और ब्रह्मासन का लाभी होगा। श्रद्वारहवें धर्मत्राणकानुशंस परिवर्त में इस सूत्र के धर्मभाणक के गुर्णों का वर्णन है। उन्नीसवें सदापरिभृत-परिवर्त में इस सूत्र के निन्दकों के विपाक बताये गये हैं। बीसवाँ तयागत धर्मीभ-संस्कार-परिवर्त है। इक्कीसर्वे धारणी-परिवर्त में इस धर्मपर्याय की रज्ञावरणगुप्ति के लिए श्रनेक धारणी मंत्र दिये गये हैं। बाईसवें मैनज्यराज-पूर्व-योग-परिवर्त में मैनज्यराज बोधिसत्व की चर्या का वर्णन है । तेईसर्वे गद्गदस्वर-परिवर्त में गद्गदस्वर बोधिसत्व का संवाद है । चौबीसर्वे अमन्तमुखपरिवर्त में त्र्यवलोकितेश्वर बोधिसत्व की महिमा का ऋद्भुत वर्णन है। भक्ति-मार्ग **डी** चरम कोटि यहाँ मिलती है। पच्चीसवें शुभन्यूहराज-पूर्वयोग-पारिवर्त में शुभन्यूह नाम के राजा की कथा है। छुज्बीसर्वे समन्तमद्रोत्साहन परिवर्त में बताया गया है कि समन्तमद्र नामक अन्य बुद्धचेत्र बोधिसत्व सद्धर्म-पुराडरीक के अवरा के लिए एद्धकूट पर्वत पर आता है। अन्तिम परिवर्त का नाम है अनुपरीन्दना-परिवर्त । सद्धर्मपुराडरीक का उपदेश करने पर भगवान् धर्मासन से उठे श्रौर उन्होंने सभी बोधिसत्वों को संबोधन करके कहा—हे कुलपुत्रों ! श्रसंख्य कर्ल्यों से संपादित इस सम्यक्-संबोधि को मैं तुम्हें सौंपता हूँ। वह जैसे विपुल श्रीर विस्तार को प्राप्त हो ऐसा करो । सभी बोधिसत्त्रों ने भगवान् का अभिनन्दन किया । यहाँ सद्धर्म-पुराडरीक सूत्र समाप्त होता है।

सद्धर्म-पुराडरीक सूत्र के इस संचित अवलोकन से महायान बौद्ध-धर्म का हीनयान से संबंध साह होता है। शारिपुत्र, मौद्गल्यायन जैसे धुरीण स्थिवर अर्हतों को बुद्धयान की दीचा देने के लिए भगवान् ने यह दितीय धर्मचक्रप्रवर्तन किया है। पालिग्रन्थों में भगवान् का उपदेश दो प्रकार का वताया जाता है। एक केवल शीलकथा, दानकया, आदि उपासकीचित धर्म की देशना है; दूसरी "सामुक्कृंसिका धरमदेसना" है जिसमें चतुरार्यसत्य का उपदेश है

जो मिलु होने योग्य व्यक्तियों को दिया जाता है। सद्धर्म-पुरुडरीक में चतुरार्यसत्य की देशना श्रीर सर्वज-ज्ञान-पर्यवसायी देशना यह दो देशनाएँ हैं। ये द्वितीय देशना भगवान् ने शारिपुत्र को पहले ही क्यों नहीं दी ? इसका उत्तर यह है कि यह भगवान् का उपायकोशल्य है। द्वितीय देशना ही परमार्थ देशना है। इस द्वितीय धर्मचक्र-प्रवर्तन में शारिपुत्र श्राद्धि सभी महास्थितर श्रार्हतों को तथा महाप्रजापती गोतमी श्रादि स्थविराश्रों को श्राश्चासन दिया गया है कि वे सभी भविष्य में बुद्धत्व को प्राप्त होंगीं। हीनयान में उपदिष्ट धर्म भी बुद्ध का ही है। उसे एकान्ततः मिथ्या नहीं कहा है। यह केवल उपाय-सत्य है। परमार्थ-सत्य तो बुद्धयान ही है। इस प्रकार महावस्तु श्रीर लितत-विस्तर में ही हम भगवान् का लोकोत्तर-स्वरूप देखते हैं। सद्धर्म-पुराइरीक में यह स्वरूप श्रीधक स्पष्ट होता है।

सद्धमं-पुराइरीक में यद्यपि बुद्धयान ग्रीर तथागत की महिमा का प्रधान वर्णन है तथापि हस प्रन्थ के कुछ ग्रध्यायों में ग्रयलोकितेश्वर ग्रादि वोधिसत्वों को बुद्ध के तुल्य स्थान दिया गया है। समन्तमुख-परिवर्त नाम के चौबीसवें परिवर्त में ग्रवलोकितेश्वर बोधिसत्व की महाकरुणा का ग्रद्भुत् वर्णन है। ग्रन्य वोधिसत्व ग्रीर ग्रवलोकितेश्वर बोधिसत्व में ग्रन्तर यह है कि ग्रवलोकितेश्वर बोधिसत्व ने बोधि की प्राप्ति की है, किन्तु जब तक संसार का एक भी सत्व दुःख में बद्ध रहेगा तवतक निर्वाण प्राप्त न करने का उनका संकल्य है। बास्तव में वे बुद्ध ही हैं, किन्तु जिस प्रकार ग्रन्य बुद्ध निर्वाण को यथा समय प्राप्त होते हैं उस प्रकार ग्रवलोकितेश्वर निर्वाण में प्रवेश न करेंगे। वे सदा वोधिसत्व की साधना से सम्पन्न हैं। इससे उनकी श्रेष्ठता कम नहीं होती। सद्धर्मपुराडरीक में कहा है—

यच्च कुलपुत्र द्वाषधीनां गंगानदीवालुकासमानां बुद्धानां भगवतां सत्कारं कृत्वा पुरया-मिसंस्कारो यश्चामलोकितेश्वरस्य बोधिसत्वस्य महासत्वस्यान्तशा एकमपि नमस्कारं कुर्याकामधेयं च धारयेत्समोऽनधिकोऽनतिरेकः पुरयाभिसंस्कार उभयतो भवेत् । [ सद्धर्म० परिवर्त २४ ]

श्रवलोकितेश्वर वोधिसत्व का नाम मात्र भी श्रनेक दुःखों श्रीर श्रापदाश्रों से रच्या करता है। महान् श्राप्रिस्कन्ध से, वेगवती नदी के भय से, समुद्रप्रवास के समय कालिकावात से रच्या करने की शक्ति एकमात्र श्रवलोकितेश्वर के नामोच्चारण में है। श्रवलोकितेश्वर की भिक्त में वोधिसत्व-उपासना का प्रवत्त प्रारंभ हम देखते हैं।

कारण्ड-च्यूह्—कारण्ड-च्यूह् नाम के एक महायानसूत्र में इस बोधिसल की महिमा का गान है। इसे गुण-कारण्ड-च्यूह् भी कहते हैं। यह प्रत्थ गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। गद्य कारण्ड-च्यूह् को सत्यवतसामश्रमी ने ई० १८७३ में प्रकाशित किया था। पद्य कारण्ड-च्यूह् में एक विशेष सिद्धान्त का उल्लेख है। सद्धर्म-पुण्डरीक में ही गौतमबुद्ध की,श्रनेक कल्पों के पहले ही, वीतरागता या बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन मिलता है। पद्य कारण्ड-च्यूह् में 'श्रादि-बुद्ध' की कल्पना मिलती है। योगदर्शन के नित्यमुक्त श्रीर सर्वज्ञ ईश्वर की कल्पना से यह कल्पना मिलती बुलती है। इतना ही नहीं यह श्रादिबुद्ध चगत् का कर्ता भी है। उमस्त-विश्व के प्रारंभ में 'स्वयम्भू' या 'श्रादिनाथ' नाम के 'श्रादिबुद्ध' प्रकट हुए श्रीर उन्होंने समाधि से विश्व को निर्मित किया। उनके सत्व में से श्रवलोकितेश्वर की उत्ति हुई, जिसके शरीर से देवों की स्रष्टि हुई। यहाँ हमें पुराणों का सा वर्णन दृष्टिगोच्चर होता है। मैत्रेयनाथ श्रपने महायान-स्त्रालंकार (६, ७७) में कहते हैं कि 'श्रादिबुद्ध' कोई नहीं है। इस खरडन से श्रवनान होता है कि श्रादिबुद्ध की कल्पना ईसा की चौथी शती से पहले की है। श्रवलोकितेश्वर भिक्त-सम्प्रदाय इस समय में खूब प्रचित्ति था। इसका प्रमाण यह है कि चीनी पर्यटक फाहियान ने ( जो ईसा की चौथी शती में भारत श्राया था ) लंका से चीन जाते समय समुद्रप्रवास में त्कान से बचने के लिए श्रवलोकितेश्वर की प्रार्थना की थी। श्रवलोकितेश्वर के श्रवेक चित्र श्रीर मूर्तियाँ मिली हैं, जिनका समय ५ वीं शती के समीप का माना जाता है। इस पद्य-प्रन्थ का तिब्बती श्रतुवाद नहीं मिलता है किन्द्ध गद्य कारएड-व्यूह का तिब्बती भाषान्तर ईस्वी-सन् ६१६ में हुश्रा था, जिसमें श्रादिबुद्ध का उल्लेख नहीं है।

कारण्ड-व्यूह में अवलोकितेश्वर की महाकरुणा के अनेक वर्णन हैं। वह अवीचि नरक में जाकर नारिक्यों को दुःख से बचाती है। वह प्रेत, भूत तथा राज्यों को मी पुख पहुँचाती हैं। अवलोकितेश्वर केवल करणामूर्ति ही नहीं है। वह सृष्टि का स्रष्टा भी है। उसका रूप विराट् है। उसकी आँखों से सूर्य और चन्द्र, भू से महेश्वर, भुजाओं से ब्रह्मन् आदि देव, हृदय से नारायण, अन्य दन्तों से सरस्वती, मुख से मरुत्, पैरों से पृथिवी और पेट से वर्षण उत्पन्न हुए हैं। उसकी उपासना स्वर्गापवर्ग की प्रापक है। कारण्ड-व्यूह में हम तंत्र और मंत्रों को भी पाते हैं। "अक मिणपन्नों हूँ", यह बड़ वर मंत्र, जो आज भी तिब्वत में प्रतिष्ठा प्राप्त है, पहली बार कारण्ड-व्यूह में मिजता है। कुछ विद्यानों के अनुसार मिणपन्ना अवलोकितेश्वर की अर्घोगिनी है। इस प्रकार कारण्ड-व्यूह में हमें आदिबुद्ध, स्रष्टा-बुद्ध और मंत्र, तंत्रों से समन्वत बीद्यर्थम का और भक्तिमार्ग का दर्शन होता है।

भक्षोभ्य-च्यूह व करुणा-पुग्रहरीक—"श्राक्षोभ्यव्यूह" श्रीर "करुणा-पुग्रहरीक" नाम के श्रीर दो स्त्र-अन्थों में श्रानुक्रम से बुद्ध श्राचोभ्य श्रीर पद्मोत्तर के लोकों का वर्णन मिलता है। ये दोनों अन्थ ईसा की चौथी शती के गहले चीनी माण में अनुदित हुए थे। बोधिसल श्रवलोकितेश्वर से सम्बद्ध एक बुद्ध हैं, जिन्हें श्रमिताभ कहते हैं।

सुलावती-न्यूह-सुलावती-न्यूह नामक महायान सूत्र में बुद्ध श्रमिताभ के सुलावती लोक का वर्णन है। संस्कृत में इसके दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं। एक ग्रन्थ विस्तृत है श्रीर दूसरा संचित। पहले का प्रकाशन श्रीर श्रंग्रेजी भावान्तर मैक्समूलर ने, दूसरे का फ्रेंच-भावान्तर भी जापानी विद्वानों ने किया।

"पुर्य संभार" की कल्पना सुखावती-स्यूह में अधिक प्रवल है। सुखावती, यह बौद्धों का नन्दनवन है जहाँ बुद्ध अमिताभ का, जिन्हें अमितायु भी कहते हैं, राज्य है। जो व्यक्ति पुर्ययसंभार को प्राप्त करके मृत्यु के समय बुद्ध अमिताभ का चिन्तन करता है वह इस बुद्धलोक को प्राप्त होता है। इस बुद्धलोक में नरक, प्रोत, श्रमुर श्रीर तिर्यञ्चलोक का अभाव है। वहाँ सदाकाल दिन है, रात्रि नहीं है। मुखावती में गर्भज जन्म नहीं है। वहाँ सभी सत्व श्रीपपादुक हैं श्रीर कमलदल से उद्भुत होते हैं। यहाँ के सत्व पाप से सर्वथा विरत हैं श्रीर प्रज्ञा से संयुक्त हैं।

दीर्घ मुखावती-व्यूह के कुल बारह भाषान्तर चीनी भाषा में हुए ये जिनमें से आज केवल पाँच ही चीनी त्रिपिटक में उपलब्ध हैं। इनमें से सबसे पुराना भाषान्तर ई० सन् १४७ और १८६ के बीच का है। संदित्त सुखावती-व्यूह का चीनी-भाषान्तर कुमारजीव, गुण्भद्र, और शुआन च्वांग ने किया था। अमितायुर्ध्यान सूत्र नामक एक और अन्थ चीनी भाषा में उपलब्ध है, जिसमें सुखावती को प्राप्त करने के लिए अनेक ध्यांनों का वर्णन है। शताब्दियों से ये तीन प्रथ चीन और जापान के अमितायु के उपासक-बोदों के पिवित्र अन्थ माने जाते हैं। वहाँ आज भी अमिद के नाम से अमितायु की पूजा प्रचलित है और जापान में जोडो-शु और शिन्शु ये दो बौद सम्प्रदाय केवल अमितायु के ही उपासक हैं।

श्रार्यंबुद्धावतंसक—वीधिसन्त-उपासना का परमप्रकर्ष हम 'त्रार्यंबुद्धावतंसक' नाम के महायान सूत्र में पाते हैं। इस प्रन्थ का उल्लेख महाव्युत्पत्ति (६५, ४) में श्राता है। जीनी त्रिपिटक श्रौर तिव्वती कांजुर में अवतंसक-साहित्य पाया जाता है। इस नाम का एक बौद्ध-निकाय ईसा की छठी शती में उत्पन्न हुआ। उसी का यह पवित्र-प्रन्थ है। जापान का केगोन-(kegon) निकाय भी इसे मान्यता देता है। जीनी परम्परा के अनुसार छः भिन्न-भिन्न अवतंसक-सूत्र थे, जिनमें छत्तीस हजार से लेकर एक लज् गाथाओं का संग्रह है। इनमें से छत्तीस हजार गाथाओं का जीनी-मापान्तर बुद्धभद्र ने अन्य भिन्तुओं के सहयोग से ई०४१८ में किया था। शिच्चानन्द ने ४५००० गाथा-प्रन्थ का भाषान्तर सातवीं शती में किया था। अदतंसक-सूत्र मूल संस्कृत में अभी उपलब्ध नहीं है। किन्तु 'गएड-व्यूह्-महायान' सूत्र नामक प्रन्थ संस्कृत में मिला है जो जीनी अवतंसक सूत्र से मिलता जुलता है। इस प्रन्थ का प्रकाशन डाक्यर सुज्की ने कियोशे से सन् १६३४ में किया था।

गण्ड-च्यूह—श्रोधिसत्व-उपासना के अध्ययन में गण्ड-यूह-महायानस्त्र महत्वपूर्ण है।
प्रत्य का प्रारंभ इस प्रकार है। एक समय भगवान् श्रावस्ती के जेतवन में महाव्यूह कूटागार में
विहार करते थे। उनके साथ समन्तभद्ध और मंजुश्री द्यादि प्रमुख पाँच हजार बोधिसत्व थे। ये
सभी बोधिसत्व 'समन्तभद्ध-बोधिसत्व-चर्या' में प्रतिष्ठित थे। वे सर्वजाता ज्ञानामिलापी थे। उन्होंने
इच्छा की कि भगवान् उन्हें—'पूर्व-सर्वजता-प्रस्थान' आदि अनेक चर्यायें तथा 'तथागत सर्वसत्व—
देशना-नुशासनी प्रातिहार्य' आदि अनेक प्रातिहार्य बतायें। तत्र भगवान् — सिंह विजृम्भित नाम
की समाधि में समाहित हुए और उसी समय अवर्णनीय प्रातिहार्य दिखलायी पड़े। जिन्हें देखने के
लिए आगे दिशाओं के सहस्तों बोधिसत्व वहां आकर उपस्थित हुए। वहां उपस्थित सभी बोधिसत्वों ने इस महान् प्रातिहार्य को देखा। वहीं पर शारिपुत्र, मीद्गल्यायन, महाकाश्यप, आदि

प्रमुख महाश्रावक उपस्थित थे। लेकिन वे इस ग्राव्हत प्रातिहार्य को देख न सके। जिस प्रकार गंगा महानदी के दोनों तीर पर सैकड़ों प्रेत चुलियासा से पीड़ित होकर भ्रमण करते हैं किन्ड उस गंगानदी के जल को नहीं देख सकते, या देखते भी हैं तो उसे निरुदक श्रीर शुक्त ही देखते हैं, उसी प्रकार वे स्थविर महाश्रावक जैतवन में स्थिर होने पर भी सर्व जताविपित्तक श्रविद्या के पटल के कारण तथा सर्वजता भूमि कुशलमूल के अपरिग्रह के कारण तथागत के उस महान्य पातिहार्य को देख न सके। तब समन्तभद्र बोधिसत्व ने उस बोधिसत्व-पणिद् को भगवान् के इस महान् समाधि श्रौर प्रातिहार्यं का प्रकाशन श्रौर उपदेश किया । तब भगवान् ने उन बोधिसत्वी को सिंह-विजुम्भित-समाधि में संनियोजन करने के हेतु भ्रुविवरान्तर के उर्णकोशा से 'धर्मधात समन्त द्वार विज्ञिति व्यध्वावभासः नामक रिश्म निश्चारित किया । जिससे दश दिशान्त्रों के सर्व लोक-धातु का श्रवमासन हुश्रा। उन योधिसत्यों ने बुद्धानुभाव से वहीं बैठकर दश दिशाश्रों के लोक-घातु का विशद दर्शन किया । तव उन्होंने दश दिग्-लोकघातु में सहस्रों वोधिसत्वों को देखा को सर्वसत्वों को महाकरणा से प्लावित करते थे। कोइ बोधिसत्व अमण रूप से कोई ब्राह्मण रूप से, कोइ बायाक् रूप से, कोइ वैद्य, नर्तक या अन्य शिल्याधार रूप से सर्व ग्राम, निगम, नगर, बनपद, राष्ट्रों म अनन्त सलों के हित के लिए प्रवृत्त थे। सत्वपरिपाक विनय के हेतु से ये वोधिसत्वचर्या में प्रवृत्त थे। तब मंजुश्री वोधिसत्व भी अनेक देव, देवता और वोधिसत्वों के परिवार के साथ अपने विहार से निकले और भगवान् की पूजा करके सत्वपरिपाक के हेतु दिल्ला पथ की स्रोर विहार करने लगे।

तव श्रायुष्मान् शारिपुत्र ने बुद्धानुभाव से मंजुश्री बोधिसत्व की कृपा से इस विहार को देखा श्रीर भगवान् को प्रयाम कर साठ मिज्जुश्रों के साथ उन्होंने मंजुश्री बोधिसत्व का अनुगमन किया। प्रवास में शारिपुत्र ने मंजुश्रा बोधिसत्व के महान् विभूति की प्रशंसा की। जैसे जैसे शारिपुत्र उनका गुण्यकातन करत वैसे वैस उन साठ मिज्जुश्रों के चित्त प्रसाद को प्राप्त होते थे। बुद्ध-धर्मों में उनके चित्त परिण्यत हुए। उन्होंने मंजुश्री के चरणों को प्रणाम किया श्रीर उनसे प्रार्थना की कि उनको भी इस बोधिसत्व-विभूति की प्राप्ति हो।

तब मंजुश्री बोधिसत्व ने उन भिन्तुश्रों को कहा—भिन्तुश्रों ! दश प्रकार के चित्तीत्याद के समन्वागम से महायान-संप्रस्थित कुलपुत्र तथागतभूमि को प्राप्त होता है । सर्व-तथागत-दर्शन-पर्यु पासन श्रौर पूजा-स्थान में, सर्वकुशल-मूलों के उपचय में, सर्वधर्म-पर्येषण में, सर्वबीधिसत्व-पारमिताप्रयोग में, सर्वबीधिसत्व-समाधि-परिनिष्पादन में, सर्व श्रध्वपरंपरावतार में, दशदिक्यं-बुद्धन्तेत्र-समुद्रस्फरणपरिशुद्धि में, सर्वसत्वधातुपरिपाक विनय में, सर्वचीत्रकरूप बोधिसत्वचर्यानिर्हार में, सर्वबुद्धन्तेत्र परमाग्रु स्वाप्तिपाप्योग से एक एक करके सर्वसत्व धातुश्रों को परिमोचन करनेवाले बल के निष्पादन में जो कुलपुत्र प्रसादयुक्त चित्तोत्पाद करता वही तथागतभूमि को प्राप्त होता है।

मंजुश्री से इस धर्मनय को सुनकर वे मिद्धु—'सर्वबुद्धविदर्शनासंगविषय' नाम के समाधि को प्राप्त हुए । उसके ऋनुभाव से उन्होंने दशदिशास्त्रों के तथागतों का स्त्रोर सलों का

वर्रान किया। उन लोक-धातुत्रों के प्रत्येक परमासा तक का उन्हें दर्शन हुआ। इस प्रकार सर्वेद्धकरमों की परिनिष्पत्ति में वे मिन्तु प्रतिष्ठित हुए।

तव मंजुशी बोधिसत्व ने उन भिन्नुत्रों को सम्यक्संबोधि में प्रतिष्ठित करके दिन्नुगापय के धन्याकर नाम के महानगर की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने 'धर्मधातु-नयप्रभास' नाम के स्त्रान्त का प्रकाशन किया। वहाँ उनकी परिपद् में सुधन नाम का एक श्रेष्ठिपुत्र बैठा था। उसने मंजुश्री बोधिसत्व से इस स्त्रान्त को सुना। श्रमुत्तर-सम्यक्-संबोधि की श्रमिलाधा से उसक। चित्त व्याकुल हुन्ना श्रीर उसने मंजुश्री के पास बोधिसत्व-चर्या की पूर्ति के उपदेश की प्राथना की।

मंजुश्री ने सुधन श्रेष्ठिपुत्र का साधुकार किया श्रोर कहा—साधु! साधु! कुलपुत्र! यह श्रामिनन्दनीय है कि तुमने श्रनुत्तरा-सम्यक्-संबोधि में चित्त उत्पन्न किया है श्रोर श्रव बोधिसल-मार्ग को पूर्ण करना चाहते हो। हे कुलपुत्र! सर्व ग्रता-परिनिष्पत्ति का श्रादि श्रोर निष्यन्द है:—कल्याण-मित्रों का सेवन, मजन श्रोर पर्यु पासन। इसी से हे कुलपुत्र! बोधिसल के 'समन्तभद्रचर्यामण्डल' की परिपूर्णता होती है। हे कुलपुत्र! इसी दिव्यापय के रामावर्तन्त जनपद में सुग्रीव नाम का पर्वत है। वहाँ मेघश्री नाम का मित्तु है। तुम उसके पास जाकर बोधिसल्वचर्या को पूछो, वह कल्याणिमत्र तुम्हें 'समन्तमद्रचर्या-मण्डल' का उपदेश देगा।

आर्य सुधन ने मंजुश्री से विदा ली और मेघश्री के पास पहुँचा । मेघश्री ने उसे सागर-मेघ नामक भिद्ध के पास अन्य जनपद में भेजा । इस प्रकार करीव पचास भिन्न-भिन्न जगहों पर सुधन ने भिन्न-भिन्न कल्यारामित्रों की पर्य पासना की। प्रत्येक कल्यारामित्र ने उसका अभिनन्दन करके उसे बोधिसत्वचर्या में एक एक श्रेणी आगे बढ़ाया। अपनी अपनी साधना बतायी। भारतवर्ष के कोने-कोने में आर्य सुधन ने इस प्रकार चंक्रमण किया। उसने बुद्धमाता माया से श्रीर बुद्धपत्नी गोपा से भी भेंट की। गोपा से उसने जो प्रश्न पूछे हैं, वे बहुत ही गंभीर हैं। उसने गोपा को श्रंजलिबद होकर कहा-श्रायें ! मैंने अनुत्तरा-सम्यक्संबोधि में चित्त उत्पाद किया है, किन्तु बोधिसत्व संसार में संसरण करने पर भी संसार-दोषों से किस प्रकार लिप्त नहीं होते, यह मैं नहीं जानता । त्रायें ! बोधिसत्व सर्वधर्म-समता-स्वभाव को जानते हैं पर श्रावक-प्रत्येक-बुद्धभूमि में पतित नहीं होते । वे बुद्धधर्मावभास-प्रतिलब्ध होते हैं किन्तु बोधिसत्वचर्या का व्यवच्छेद नहीं करते हैं । बोधिसत्व-भूमि में प्रतिष्ठित होकर भी तथागतिविषय को सन्दर्शित करते है। सर्वलोक-गति से समितिकान्त होते हैं श्रीर सर्वलोक-गतियों में विचरण भी करते हैं। धर्मकायपरिनिध्यन होते हुए भी अनन्तवर्ण और रूपकाय का अभिनिहीर करते हैं। अलच्चण धर्मपरायण होते हुए भी सर्ववर्णसंस्थान-युक्त स्वकाय का दर्शन देते हैं। अनिभलाप्य सर्वधर्म-स्वमाव को प्राप्त होते हुए भी सर्व वाक्यथ-निकक्ति-उदाहारों से सत्वों को धर्म की देशना देते हैं. सर्वधर्मों को निःसत्व जानते हुए भी सत्व धातुविनयप्रयोग से निवृत्त नहीं होते । सर्वधर्मों को अनुत्पाद-श्रनिरोध कहते हुए भी सर्वतयागत-पूजीपस्थान से विरत नहीं होते । सर्वधर्मी को श्रक्म-श्रविपाक मानते हैं परन्त कुशल-कर्माभिसंस्कार-प्रयोग से विरत नहीं होते । श्रायें !

बोधिसत्वचर्या के इस आश्चर्यकारक विरोध को मैं नहीं जान पाता हूँ। आर्थे ! श्राप मुक्ते इसका उपदेश दें।

श्रार्थ सुधन के ये प्रश्न शूत्यवाद श्रीर बोधिसत्व-यान के परस्पर संबन्ध के बारे में बहुत ही मार्मिक हैं। गोपा से उसे उत्तर नहीं मिला। कल्याण्मित्र की खोज में घूमते-घूमते वह श्रन्त में समुद्रकच्छ नामक जनपद में वैरोचनव्यूहालंकार नामक विहार के क्रागार में मैत्रेय बोधिसत्व के दर्शनार्थ उपस्थित हुआ। उसने मैत्रेय का दर्शन किया श्रीर कहा—श्रार्थ! में श्रान्तरा-सम्यक्-संबोधि में श्रमिसंप्रस्थित हूँ, किन्तु बोधिसत्वचर्या को नहीं जानता हूँ। श्रार्थ! श्राप्तके बारे में व्याकरण हुआ है कि श्राप सम्यक्-संबोधि में केवल एक-जातिप्रतिबद्ध है। श्रार्थ! जो एक-जातिप्रतिबद्ध है उसने सब बोधिसत्व-मूमियों को प्राप्त किया है, वह उस सर्वज्ञ ज्ञान-विषय में श्रमिपिक्त हुआ है जो सर्व-बुद्धधर्मों का प्रभव है। श्रार्थ! श्राप ही मुक्ते बोधिसत्व-चर्या को बताने में समर्थ हैं।

तब क्रार्य मैत्रेय ने क्रार्य सुधन की भूरि-भूरि प्रशंसा की क्रीर बोधिचित्तोत्पाद का माहातम्य बताकर कहा:- "कुलपुत्र ! तुम बोधिसत्वचर्यां को जानने के लिए उत्सक हो तो इस वैरोचनव्यहालंकारगर्भ के महाकूट के अभ्यन्तर में प्रवेश करके देखो। वहाँ तुम जानोगे कि किस प्रकार बोधिसत्वचर्या की पूर्ति होती है श्रीर उसकी परिनिष्यत्ति क्या है"। मैत्रेय के श्रानुभाव से सुधन ने उस कुटागार में विराट दर्शन किया ! सब सत्वलोकों के बुद्धों का श्रीर बोधिसत्वों का उसे दर्शन हुन्ना। यह सारा वर्णन त्रात्यन्त रोमाँचकारी है। धर्म के विकास में. भक्ति-परम्परा में, बौद्धधर्म में, इन विराट् दर्शनों की बाढ़ सी आयी है; जिसका परम प्रकर्ष हम यहाँ देख सकते हैं। उसे देखकर सुधन स्तिमित हुआ। यह सारा प्रातिहार्य आर्थ मैत्रेय का ही श्रतभाव था । श्रार्य मैत्रेय ने उसे समाधि से उठाकर कहा :-- कुलपुत्र ! यही धर्मों की धर्मता है। मायास्वप्रप्रतिभासोपम यह सारा विश्व है। कुलपुत्र! तुमने श्रभी बोधिसत्व के 'सर्वश्र-ध्यारम्यणज्ञानप्रवेशासंमोयस्मृतिब्यूह-गत' नाम के विमो च को स्रौर उसके समाधि प्रीति सल को प्राप्त किया है। कुलपुत्र ! जो तुमने अभी देखा वह न कहीं से आया है न कहीं गया है। इसी प्रकार हे अलपुत्र ! बोधिसत्वों की गति है । वह अचलनास्थान गति है । वह अनालया-निकेतन गति है, वह अन्युत्युपपत्ति गति है। वह अस्थासंक्रन्ति गति है। वह अचलनानुत्थान गति है। वह श्रकमीविपाक गति है। वह श्रनुत्पादानिरोध गति है। वह श्रनुच्छेदाशाश्वत-गति है। ऐसा होने पर भी हे कुलपुत्र! बोधिसत्व की गति महाकरुणा-गति है। महामैत्री-गति है, शीलगति है, प्रशिधानगति है, अनिभसंस्कार गति है, अनायूह-वियूह गति है, प्रज्ञोपायगति है श्रीर निर्वाणसंदर्शनगति है। हे कुलपुत्र ! प्रज्ञापारिमता बोधिसलों की माता है, उपायकौशाल्य पिता है, दानपारिमता स्तन्य है, शीलपारिमता धातृ है, ज्ञान्तिपार-मिता भूपण है, वीर्यपारमिता संवर्धिका है, ध्यानपारमिता चर्याविशुद्धि है, कल्याणमित्र उसका शिद्धाचार्य है, बोध्यंग उसके सहायक हैं, बोधिसत्व उसके भाई हैं, बोधिचित्त उसका कुल है। इससे हे कुलपुत्र । बोधिसत्व बालपृथग्जनभूमि को अवकान्त करके तथागतममि में प्रतिपन्न होता है।

है कुलपुत्र ! मैंने तुमे संद्वेप में बताया है । परन्तु है कुलपुत्र ! तुम बोधिसत्वचर्या के बारे में उसी कल्याण्मित्र मंजुश्री के पास जाश्रो श्रौर प्रश्न करो । वह मंजुश्री बोधिसत्व परमपारिमता-प्राप्त है ।

तब मुघन ने परमभक्ति से मंजुश्री की प्रार्थना की । दश हजार योजन दूर पर स्थित मंजुश्री बोधिसत्व ने महाकृष्णा से प्रेरित हो उसके मस्तक पर श्रपना श्राशीर्वाद-हस्त रखकर उसका श्रिमनन्दन किया । उसे श्रसंख्य धर्म में प्रतिष्ठित किया, श्रमन्तज्ञानमहावभास को प्राप्त कराया, श्रपर्यन्तबोधिसत्व-धारणी प्रतिभान-समाधि-श्रभिज्ञाज्ञान से विभृषित किया श्रीर उसे समन्तमद्रचर्या-मण्डल में प्रतिष्ठित किया ।

इस प्रकार गएडव्यूह में हम बोधिसत्व-उपासना का द्राति सुन्दर वर्णन देखते हैं। भाषा, वर्णनशैली और कथाभाग की दृष्टि से यह प्रत्थ अद्भुत है। लिलत-विस्तर, सद्धर्म-पुण्डरीक, कारण्डव्यूह, सुखावतीव्यूह और गण्डव्यूह में हम बोधिसत्व-उपासना का प्रकर्प देखते हैं। बोधि- सत्वपान में गण्डव्यूह ने कलश चड़ा दिया है। आश्चर्य नहीं कि यह प्रत्थ 'अवतंसक स्वा के नाम से ही परिचित है।

रत्नकृष्ट—ग्रवतंसक सूत्र के समान ही चीनियों का एक ग्रीर मौलिक ग्रंथ है जिसे 'स्त्नकृष्ट' कहते हैं। तिञ्जती कान्जुर में भी यह संग्रहीत है। यह ४६ सूत्रों का एक संग्रहग्रन्थ है, जिसमें 'श्रज्ञीम्यव्यूह, मंजुश्री-बुद्धज्ञेत्र-गुग्ए-व्यूह, बोधिसत्व-पिटक, पितापुत्र-समागम, काश्यप पितर्वत, राष्ट्रपालपरिप्रच्छा ग्रादि ग्रनेक छोटे छोटे ग्रन्थ सम्मिलित हैं। तारानाथ के श्रनुसार 'स्त्नकृट-धर्म-पर्याय' नामका ग्रन्थ (जिसमें एक सहस्त्र ग्रध्याय थे) किनष्क के पुत्र के समय में रचा गया था। इसके कुछ मौलिक संस्कृत-भाग खुतन के समीप मिले हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि 'स्तकृट' ग्रीर 'काश्यप-परिवर्त' एक ही ग्रन्थ हैं ग्रीर स्तकृट में श्रन्य ग्रन्थों का संग्रह बाद में हुआ है।

कारयप परिवर्त — में भगवान् का भिन्नु -महाकाश्यप से संवाद है। बोधिसत्वयान श्रौर श्रूत्यता का इसमें बार बार उल्लेख श्राता है। एक जगह पर तो यहाँ तक कहा है कि तथागत से भी बोधिसत्व की पूजा श्रिधिक फलप्रद है। ''हे काश्यप! जिसप्रकार प्रतिपदा के चन्द्र की विशेष पूजा होती है, पूर्णिमा के चन्द्र की विशेष पूजा नहीं होती, उसी प्रकार मेरे श्रुनुयायियों को चाहिए कि वे तथागत से भी विशेष पूजा बोधिसत्व की करें। क्योंकि तथागत बोधिसत्वों से ही उत्पन्न होते हैं"।

काश्यपपरिवर्त का चीनी अनुवाद ई० सन् १७८ और १८४ के बीच किया गया था,

ऐसी मान्यता है। 'रत्नकूट' में अनेक परिपृच्छायें संग्रहीत हैं।

परिग्रन्छा-प्रस्थ —राष्ट्रपाल परिग्रन्छ। में दो परिवर्त हैं। प्रथम परिवर्त का नाम निदान-गरिवर्त है। एक समय भगवान् राजग्रह में ग्रिक्ट पर अनेक बोधिसत्वों के परिवार में वर्मदेशना देते थे। उस समय प्रामोद्यराज नाम के बोधिसत्व ने भगवान् की खुति की और अनिमेन नयनों से तथागत-काय को देखते हुए गम्भीर, दुरवगाह, दुर्दर्श, दुरनुबोध, अतक्य, तकींपगत, शान्त, सद्दम धर्मधातु का उसे विचार आया। उसने देखा कि बुद्धभावान् श्रमालयगगन-गोचर हैं। श्रमावरण-बुद्धविमोच की उसने श्रभिलाघा की। भगवान् बुद्ध का काय प्रुव, शिव श्रोर शाश्वत है। वह सर्वसत्वाभिमुख श्रोर सर्वबुद्धचेत्र-प्रसरानुगत है। इस गम्भीर धर्म का श्रवलोकन करके वह तृर्ग्णांभूत हुत्रा श्रोर धर्मधात का ही विचार करने लगा।

तत्र श्रायुष्मान् राष्ट्रपाल श्रावस्ती से त्रैमास्य के श्रत्यय पर भगवान् के दर्शन के लिए श्राया । श्रिभवादन कर उसने भगवान् को वोधिसत्त्रत्र्यों के बारे में प्रश्न किया । भगवान् ने उसे बोधिसत्वत्र्यों का उपदेश किया । यह सारा उपदेश पालि-श्रंगुत्तरनिकाय का श्रतुषरण है । हे राष्ट्रपाल ! चार धर्मों से समन्वागत वोधिसत्व परिशुद्धि को प्राप्त होता है । कौन से चार ? श्रध्याशयप्रतिपत्ति, सर्वसत्वसमिचत्तता, श्रत्यताभावना, श्रीर यथावादि-तथाकारिता । इन चार धर्मों से समन्वागत बोधिसत्व परिशुद्धि का प्रतिलाभ करता है । इसी प्रकार श्रन्य कई धर्मों का उपदेश इस प्रन्थ में श्राया है । प्रथम परिवर्त के श्रन्त में भगवान् ने भविष्य का व्याकरण किया है कि बुद्धशासन विकृत होगा श्रीर भिन्तु श्रसंयमी बनेंगे । यह व्याकरण हमें पालि के येरगाथा में श्राप हुए व्याकरणों की याद दिलाता है । श्रनात्मवाद को मानकर चलने में तब भी कितनी कठिनाई थी यह निम्न श्लोकों से प्रतीत होता है—

यत्रातम नास्ति न जीवो देशित पुद्गलोऽपि न कथंचित्। व्यर्थः अमोऽत्र घटते यः शीलप्रयोग संवरिकया च॥ यद्यस्ति चैव महायानं नात्र हि आत्मसत्व मनुजो वा। व्यर्थः अमोऽत्र हि कृतो मे यत्र न चात्मसत्वउपलिधः।।

द्वितीय परिवर्त में पुरायरिशम नाम के राजकुमार की जातक-कथा है।

'राष्ट्रपाल-परिष्टच्छा' का चीनी भाषान्तर ई० ५८५ और ५६२ के बीच में हुआ था। इस ग्रन्थ का प्रकाशन एल. फिनो ने सन् १६०१ में किया है। उरगपरिष्टच्छा, उदयन-दत्सराब-परिष्टच्छा, उपालिपरिष्टच्छा, चन्द्रोत्तरा-दारिका-परिष्टच्छा, नैरात्म्यपरिष्टच्छा आदि अनेक संवाद-ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं, बिनका उल्लेख 'शिद्धा समुख्यय' में मिलता है।

दशसूमीरवर—को भी अवतंसक का एक भाग समका जाता है। इस प्रन्थ में दशभूमियों का वर्णन है जिनसे बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। 'महावस्तु' में इस सिद्धान्त का पूर्वरूप
मिलता है। दशभूमक इस सिद्धान्त का सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का चीनी अनुवाद
धर्मदक्त ने सन् २९७ ई० में किया था।

## प्रज्ञापारमिता-सूत्र

महायान के वैपुल्यस्त्रों में दो प्रकार के ग्रन्थ पाये जाते हैं। एक में बुद्ध, बोधिसल, बुद्धयान, की महत्ता बतलायी गयी है। लिलत-विस्तर, सद्धर्म-पुराडरीक आदि ग्रन्थ इस प्रकार के हैं। दूसरा प्रकार उन ग्रन्थों का है जिनमें महायान के मुख्य सिद्धान्त 'शून्यता' या 'प्रका' की महत्ता बतायी गयी है। ऐसा प्रन्थ है 'प्रजापारिमता सूत्र'। एक ओर शून्यता और दूसरी और महाकृष्णा, इन दो सत्यों का समन्यय करने का प्रयत्न प्रजापारिमता-सूत्र में दिखाई

देता है। श्रागे चलकर 'बोधिचयीवतार' में श्रार्य शान्तिदेव ने इसी समन्वय को व्यवस्थित किया है।

महायान साहित्य में प्रजापारिमता-सूत्रों का स्थान महत्व का है। इन्हें हम श्रागम-प्रन्थ भी कह सकते हैं। इनकी संवाद-शैली प्राचीन है। दूसरे महायान-प्रन्थों में बुद्ध प्रायः किसी बोधिसत्व से संवाद करते हैं। यहाँ बुद्ध, सुभृति नामक स्थिवर से प्रश्न करते हैं। शूत्यता के बारे में इन ग्रन्थों में सुभृति श्रीर शारिपुत्र इन दो स्थिवरों का संवाद बहुत ही तालिक और गंभीर है। प्रजापारिमता-सूत्रों की रचना भी प्राचीन है। ई० १७६ में प्रजापारिमता-सूत्र का चीनी भाषान्तर हुश्रा था, जिससे संभव है कि खिसत्पूर्व काल में ही इनकी रचना हुई हो।

नेपाली परम्परा के अनुसार मूल प्रजापारिमता-महायान-सृत्र सवा लाख श्लोकों का शा और क्रमशः घटा कर लच्न, पचीस हजार, दशहजार श्रीर अग्रटहजार श्लोकों का सृत्र-प्रन्थ बना । दूसरी परम्परा के अनुसार मूलग्रन्थ आठ हजार श्लोकों का था जिसे 'अष्टसाहिसका प्रजापार-मिता' कहते हैं। उसी को बढ़ाकर अनेक पारिमता ग्रन्थ बनाए गए। यह परम्परा अधिक ठीक जँचती है। शुआन-च्याङ्ग ने अपने 'महाप्रज्ञा-पारिमता-सृत्र' में बारह भिन्न-भिन्न प्रज्ञा-पारिमता-सृत्रों का अनुवाद किया है। चीनी और तिब्बती भाषा में इसके और भी अनेक प्रकार हैं, जिसमें एक लच्च श्लोकों से लेकर 'एकाच्रों प्रज्ञा-पारिमता' भी संग्रहीत हैं। संस्कृत में निम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध हैं—१. शतसाहिसका प्रज्ञापारिमता, २. पंचविंशतिसाहिसका प्रज्ञापारिमता, ३. अष्टसाहिसका प्रज्ञापारिमता, ४. सार्थिहसाहिसका प्रज्ञापारिमता, ५, सप्तर्शिका प्रज्ञापारिमता, ६. वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारिमता, ७. अल्पाच्रा प्रज्ञापारिमता, ८. प्रज्ञापारिमता-हृदय-सृत्र। इन कभी ग्रन्थों में अष्टसाहिसका प्रज्ञापारिमता सृत्र ही सबसे प्राचीनतम है, जिसका वर्णन हम यहाँ करेंगे।

श्रायाहिक्का प्रकापारिमता—ग्रन्थ के कुल वत्तीस परिवर्त हैं। प्रथम परिवर्त का नाम है सर्वाकारज्ञताचर्या-परिवर्त । ग्रन्थ का प्रारंभ इस प्रकार होता है—''ऐसा मैंने सुना। एक समय मणवान् राजग्रह में ग्रायक्त्रट पर सार्धत्रयोदशशत ग्राह्तों से परिवारित हो विराजमान थे। उस सभा में ग्रायक्तान् ग्रानन्द को छोड़कर, शेप सभी ग्राह्त कृतकृत्य थे। उस सभा में मणवान् ने आयुष्मान् सुभूति से कहा—हे सुभूति ! तुम्हें बोधिसत्य महासत्यों के प्रजापारिमता की पूर्णता के बारे में प्रतिभान हो"। भगवान् के इस वचन को सुनकर ग्रायुष्मान् शारिपुत्र के मन में संदेह हुग्रा—क्या स्थिवर सुभूति ग्रापने सामर्थ्य से यह प्रतिभान करेंगे या बुद्धानुभाव से १ स्थित सुभूति उनके मन की बात बुद्धानुभाव से जानकर कहा—''ग्रायुष्मान् शारिपुत्र ! बो कुछ भी शावक भाषण् करते हैं, उपदेश करते हैं, या प्रकाशन करते हैं, वह सर्वथा तथागत का ही पुरुषकार है, क्योंकि हे शारिपुत्र ! धर्मता के ग्राविलोम जो कुछ शावक कहेंगे वह बुद्धानुभाव ही है, बुद्धों से ही प्रथम उपदिष्ट है।"

तब आयुष्मान् सुभूति ने भगवान् को आंजिल-बद्ध होकर कहा—भगवन् ! बोधिसत्व-बोधिसत्व और प्रजापारिमता-प्रजापारिमता, ऐसा कहा जाता है; किन्तु भगवन् ! किस धर्म का यह अधिवचन है १ मैं ऐसे किसी धर्म को नहीं देखता हूँ, न जानता हूँ, जिसे मैं बोधिसत्व कह सक्ँ या जिसे प्रशापारिमता कह सक्ँ। ऐसा होने पर भी चित्त में विषाद न लाकर प्रशापारिमता की भावना करते हुए भी, बोधिसत्य को चाहिये कि वह उस बोधिचित्त को परमार्थतः न माने; क्योंकि वह चित्त अचित्त है; चित्त की प्रकृति प्रभास्वर हैं। (तत्कस्य हेतोः ? तथाहि तिचत्त-मचित्तं प्रकृतिश्चित्तस्य प्रभास्वरा )।

तब शारिपुत्र ने कहा — क्या आयुष्मन् सुभूति ! ऐसा भी कोई चित्त है जो अचित्त हो ? सुभूति ने कहा — क्या आयुष्मन् शारिपुत्र ! जो अचित्तता है उस अचित्तता में

श्रस्तिता या नास्तिता की उपलब्धि होती है ?

शारिपुत्र ने कहा—नहीं । श्रायुष्मन् सुभूति ! यह 'श्रचित्तता' क्या है । सुभूति ने कहा—श्रायुष्मन् । यह श्रचित्तता श्रविकार श्रविकल्प है । ( अविकास-

सुमृत न कहा—श्रायुष्मन् । यह श्राचत्तता श्रावकार श्रावकल्प ह । ( आवकारा युष्मन् श्राविकल्पाऽचित्तता )।

सुभूति का वचन सुनकर शारिपुत्र ने साधुवाद किया कि, हे आयुष्पन् ! आवकभूमि में भी, प्रत्येकबुद्धभूमि में भी श्रीर बोधिसत्वभूमि में भी जो शिज्ञा-काम है, उसे इसी प्रजापारिमता का प्रवर्तन करना चाहिये । इसी प्रजापारिमता में सर्ववीधिसत्व-धर्म उपिद्विष्ट हैं । उपायकीशल्य से इसी का योग करणीय है ।

तब सुमूित ने भगवान् से फिर कहा—मगवन् ! मैं वोधिसत्व का कोई नामधिय भी नहीं बान सकता हूँ; क्योंकि नामधिय भी श्रविद्यमान है । वह न स्थित है, न श्रास्थित है; न विधित है न श्रविधित है । श्रोर यह भी है भगवन् ! कि प्रज्ञापारिमता में विचरण करते हुए बोधिसत्व को न रूप में, न वेदना में, न संज्ञा में, न संकार में, न विज्ञान में स्थित होना चाहिये । क्योंकि वह यदि रूप में स्थित होता है तो रूपाभिसंस्कार में ही स्थित होता है, प्रज्ञापारिमता में स्थित नहीं होता । इसलिए प्रज्ञापारिमता की पूर्ति करने के इच्छुक बोधिसत्व को 'सर्वधर्मापरिग्रीता' नामक श्रप्रमाण्डिनयत श्रोर श्रसाधारण समाधि की प्राप्ति करनी चाहिये । वह रूप का तथा संज्ञा का परिप्रह नहीं करता । यही उसकी प्रज्ञापारिमता है । वह प्रज्ञा को बिना पूर्ण किए श्रन्तरापरिनिर्वाण को भी प्राप्त नहीं करता, जन्नतक कि वह दश तथागतवलों से श्रपरिपूर्ण हो । यह भी उसकी प्रज्ञापारिमता है । श्रोर यह धर्मता भी है कि रूप रूपस्थमान से विरहित है , वेदना वेदना-स्वभाव से सर्वज्ञता भी सर्वज्ञता-स्वभाव से विरहित है । स्रज्ञापारिमता मी प्रज्ञापारिमता-स्वभाव से विरहित है । सर्वज्ञता भी सर्वज्ञता-स्वभाव से विरहित है । सज्ज्ञण मी लच्चण-स्वभाव से विरहित है , स्वभाव भी स्वभाव से विरहित है ।

तब श्रायुष्मान् शारिपुत्र ने सुभूति से प्रश्न किया—क्या त्रायुष्मन् ! जो बोधिसल यहाँ शिक्तित होगा, वह सर्वज्ञता को प्राप्त होगा ?

सुमृति ने कहा—जो बोधिसत्व इस प्रज्ञापारिमता में. शिच्तित होगा वह सर्वज्ञता को प्राप्त होगा। क्यों, हे आयुष्मन् ! सर्व धर्म अज्ञात है, अनिर्यात हैं। ऐसे जानने पर बोधिसत्व सर्वज्ञता के आसन्न होता है। जैसे-जैसे वह सर्वज्ञता के आसन्न होता है वैसे-वैसे वह सरव-परिपाचन, कायचित्तपरिशुद्धि, लच्चणपरिशुद्धि बुद्धचेत्रशुद्धि और बुद्धों से समवधान करता है। इस प्रकार हे आयुष्मन् ! प्रज्ञापारिमता में विहार करने से सर्वज्ञता आसन्न होती है।

तत्र शारिपुत्र ने भगवान् से प्रश्न किया—भगवन् ! इस प्रकार शिद्धा पानेवाला बोधिसत्व किस धर्म में शिद्धा प्राप्त करता है ?

भगवान् ने कहा-शारिपुत्र ! इस प्रकार शिच्हा पानेवाला किसी भी धर्म में शिच्हा नहीं पाता । क्यों; हे शारिपुत्र ! धर्म वैसे विद्यमान नहीं हैं जैसे बाल और प्रथगबन उसमें अभिनिविष्ट हैं।

शारिपुत्र ने पूछा—भगवन् ! धर्म कैसे विद्यमान हैं ? भगवान् ने कहा—जिस प्रकार वे संविद्यमान नहीं हैं, उस प्रकार वे संविद्यमान हैं; श्राविद्यमान हैं; इसलिए कहा जाता है कि यह श्राविद्या है । उसमें वाल श्रीर पृथग्जन श्रामिनिविष्ट हैं । उन्होंने श्राविद्यमान सर्वधमों की कल्पना कर है हैं । वे उनकी कल्पना कर के दो श्रामिनिविष्ट हैं । इस कारण वे मार्ग को नहीं जानते । यथाभूत मार्ग को विना जाने वे त्रैधातुक से मुक्त नहीं होंगे, श्रीर न वे भूतकोटि को जानें । इसलिए वे वाल श्रीर पृथग्जन हैं । जो बोधिसत्व है, वह किसी भी धर्म में श्रामिनिवेश नहीं करता । हे शारिपुत्र ! वह वोधिसत्व सर्वजता में भी शिचित नहीं होता श्रीर इसी कारण सर्वधमों में शिचित होता है, सर्वजता को प्राप्त होता है ।

तब श्रायुष्मान् सुमूति ने भगवान् से प्रश्न किया—भगवन् ! जो ऐसा पूछे कि क्या मायापुरुष सर्वज्ञता में शिच्चित होगा ? सर्वज्ञता को प्राप्त होगा ? ऐसे पूछे जाने पर क्या उत्तर दिया जाय ?

भगवान् ने कहा—"सुभूति! में तुमसे ही प्रश्न करता हूँ क्या वह माया ग्रलग है, श्रीर रूप श्रलग है १ संजाः विज्ञान श्रलग है और माया श्रलग है १ संजाः विज्ञान श्रलग है और माया श्रलग है १ सुभूति ने कहा—'नहीं भगवान्! रूप ही माया है, माया ही रूप है। ''विज्ञान ही माया है, माया ही विज्ञान है'। भगवान् ने कहा—तो क्या सुभूति, यहीं, इन पाँच उपादान स्कन्धों में ही क्या यह संज्ञा, प्रज्ञित-व्यवहार नहीं है कि यह बोधिसत्व हे १ सुभूति ने कहा—भगवन्! टीक ऐसा शि है। भगवान् ने रूपादि को मायोपम कहा है। यह पंचोपादान-स्कन्ध ही मायापुरुष है। किन्तु भगवन्! नवयानसंप्रस्थित बोधिसत्वों को यह उपदेश सुनकर संत्रास होगा। क्योंकि भगवन्! फिर बोधिसत्व, क्या पदार्थ है १ उसे क्यों महासत्व कहा जाता है १

भगवान् ने कहा – सुभृति ! बोधिसत्व पदार्थं ग्रपदार्थं है । सर्वधमों में ग्रसकता में ही यह शिचित होता है । उसी से वह सम्यक्-संबोधि को ग्राभिसम्बुद्ध करता है । बोध्यर्थं से वह बोधिसत्व महासत्व कहा जाता है । महान् सत्वराशि में महान् सत्वनिकाय में वह अप्रता को प्राप्त करता है, इसलिए वह महासत्व है ।

तब शारिपुत्र ने कहा—भगवन् ! मैं मानता हूँ कि आत्मदृष्टि, सत्बदृष्टि, जीव-पुद्गल-भव-विभव-उच्छेद-शाश्वत और सत्कायदृष्टि आदि महती दृष्टियों के प्रहाण के लिए धर्म का उपदेश करता है, इसलिए बोधिसल महासत्व कहा जाता है।

तब सुमृति ने कहा-भगवन् ! बोधिचित्त जो सर्वज्ञताचित्त है, ग्रानासव है ग्रोर

सर्व श्रावकप्रत्येक-बुद्धों के चित्तों से श्रसाधारण है। ऐसे महान् चित्त में भी श्रनासक्त श्रौर श्रपयीपन होने से वह बोधिसत्व महासत्व कहा जाता है।

शारिपुत्र ने पूछा--- श्रायुष्मन् सुभृति ! क्या कारण है कि ऐसे महान् चित्त में भी यह अनासक्त श्रोर श्रपर्योपन है ?

सुभृति ने कहा-हे शारिपुत्र! इसलिए कि वह चित्त अचित्त है।

तब पूर्या मैत्रीयखीपुत्र ने कहा-भगवन्! महासन्नाहसन्नद्ध होने से, महायान में संप्रस्थित होने से वह सत्त्व महासन्त्व कहा जाता है।

भगवान् ने कहा—सुभूते ! यह महासनाहसंत्रद्ध इसलिये है कि उसका ऐसा प्रशिषान है—"अप्रमेय सत्वों का मुभे परिनिर्वापण करना है ।" वह उन असंख्येय सत्वों का परिनिर्वापण करता है । वास्तव में सुभूति ! ऐसा कोई सत्त्व नहीं है जो परिनिर्वृत्त हो या परिनिर्वृत्त कराता हो । सुभूते ! यह धर्मों की धर्मता है कि सभी माथाधर्म हैं । जिस प्रकार कोई यन्त्र मायाकार महान् जनकाय को निर्माण करके उसका अन्तर्द्धान करे, लेकिन उससे न कोई जन्म पाता है, न मरता है, न नष्ट होता है, न अन्तर्हित होता है, उसी प्रकार हे सुभूते ! यह बोधिसत्व अप्र-मेय सत्वों को परिनिर्वृत्त करता है, तथापि न कोई निर्वाण को प्राप्त होता है, न कोई निर्वाण का प्रापक है ।

तब सुभूति ने कहा—तव तो भगवान् के भाषण का अर्थ यह है कि बोधिसत्व असलाह-

भगवान् ने कहा—ठीक ऐसा ही है, सुभूते ! सर्वज्ञता ग्राह्नता है, श्राविकृत है, श्राविकृत है, श्राविकृत हैं, श्राविकृत हैं, श्राविकृत हैं, श्राविकृत हैं, श्राविकृत हैं, श्राविकृत हैं, श्राविकृत हैं। विभाग यह बोधिसव सजाहसजद है। क्यों ! निर्माण को प्राप्त होनेवाला श्रीर प्राप्क ये दोनों धर्म श्राविग्रमान हैं।

तब सुभूति ने भगवान् से कहा—भगवन्! महायान—महायान कहते हैं। महायान क्या पदार्थ है ! मगवन्! में मानता हूँ कि आकाशसम होने से, अतिमहान् होने से यह महा-यान कहा जाता है। इसका न आगम देखा जाता है न निर्गम। इसका स्थान संविद्यमान नहीं है। इसका पूर्वान्त, मध्यान्त, या अपरान्त भी अनुपलब्ध है। यह यान समहै, इसल्ये यह महायान है। भगवन्! महायान नामका कोई पदार्थ नहीं है। 'बुद्ध' यह भी एक नामधेयमात्र है, बोधिसल, प्रज्ञापारमिता यह भी नामधेय मात्र है। '''' '' ''' ''' अगरे ऐसा क्यों ! भगवन्! जब बोधिसल्व इन रूपादि धर्मों की प्रज्ञापारमिता से परीक्षा करता है, तब रूप न प्राप्त होता है न नष्ट होता है; न वह रूप का उत्पाद देखता है, न विनाश देखता है। (इसी प्रक्षार अन्य स्कन्ध भी) क्यों ! जो रूपका अनुत्याद है वह रूप नहीं है, जो रूप का अव्यय है वह भी रूप नहीं है। इस प्रकार से अनुत्याद श्रीर रूप तथा अव्यय और रूप ये दोनों अद्वय है, अद्वैधीकार है।"

तब श्रायुष्मान् शारिपुत्र ने कहा--श्रायुष्मान् सुभूति । श्रापकी देशना के श्रानुसार बोधिसल भी श्रानुत्पाद है। ऐसा होने पर वह बोधिसल दुष्कर चारिका करने के लिए क्यों उत्साहित होगा १ श्रायुष्मान् सुभूति ने कहा—श्रायुष्मन् शारिपुत्र । मैं नहीं चाहता कि बोधिसत्व दुष्कर-चारिका करें या दुष्कर-संज्ञा को प्राप्त करें । दुष्करसंज्ञा से श्रप्रमेय श्रीर श्रमंख्येय सत्त्वों की श्रार्थसिद्धि नहीं होती । इसलिए उस बोधिसत्व को सर्व सत्त्वों में सुखसंज्ञा, मातृ-पितृसंज्ञा उत्पन्न करनी चाहिये श्रीर श्रात्मविसर्जन करना चाहिए । ऐसा होने पर भी श्रापने जो कहा कि क्या बोधिसत्व श्रनुत्पाद है । तो मैं फिर से कहता हूँ कि हे श्रायुष्मन् । ऐसा ही है; बोधिसत्व श्रनुत्पाद है । केवल बोधिसत्व ही नहीं, बोधिसत्व-धर्म भी, सर्वज्ञता श्रीर सर्वज्ञता-धर्म भी, प्रथा-जन श्रीर प्रथग्जन-धर्म भी श्रनुत्पाद ही है ।

श्रायुष्मान् शारिपुत्र ! यही सर्वधमीनिश्रित पारिमता है, यही सर्वयानिकी पारिमता है जो 'प्रजापारिमता' है । ऐसी गम्भीर प्रजापारिमता के उपदेश से जिसका चित्त द्विचिधा को प्राप्त नहीं होता वही इस गम्भीर प्रजापारिमता को, इस श्रद्धय-ज्ञान को, प्राप्त करता है । भगवान् ने श्रीर श्रायुष्मान् शारिपुत्र ने श्रायुष्मान् सुभूति के इस बुद्धानुभाव से उक्त वचनों का साधुवाद से श्रिभनन्दन किया।

श्रष्टसाहिसका प्रज्ञापारिमता स्त के इस प्रथम परिवर्त का संद्येप यहाँ हमने दिया है! विराट-प्रज्ञापारिमता में जिन विनयों की चर्चा वार वार श्राती है, उनका सारांश इसी परिवर्त में श्रा गया है। व्यवहारसत्य श्रोर परमार्थसत्य का एकत्र निरूपण करने से जो किटनाइयाँ पैदा होती हैं, उनका प्रत्यय हमें श्रा श्रुप्तान् शारिपुत्र श्रौर सुमूति के इस संवाद में मिलता है। स्थविर-वादी सुमूति श्रीर शारिपुत्र के ही द्वारा इस चर्चा का किया जाना श्रौर भी मार्मिक है। हीनयान के श्रहंतों से ही श्रुप्त्याद की स्थापना कराने का यह प्रयत्न है। बोधिसत्व, महासत्व, महायान श्रादि शब्दों के मिल-मिल श्रर्थ इस परिवर्त में वताये गये हैं। श्रद्धयज्ञान में प्रतिष्ठित होना ही बोधिचर्या है। यह श्रद्धयज्ञान ही प्रज्ञा है। इस सिद्धान्त का प्रथम स्पष्ट दर्शन यहाँ होता है। इसी सिद्धान्त को नागार्जुन श्रादि श्राचार्यों ने व्यवस्थित रूप दिया। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के श्रनुसार 'शतसाहिसका प्रज्ञापारिमता' नागार्जुन की कृति है। यह निश्चित है कि नागार्जुन के पहले ही ये प्रत्य श्रस्तित्व में थे। नागार्जुन ने इनपर टीकार्ये श्रवश्य लिखी हैं, जो चीनी भाषा में उपलब्ध हैं। नागार्जुन का 'प्रज्ञापारिमतासूत्र-शास्त्र' प्रन्य पंचविंशिति-साहिसका-पारिमता की ही टीका है। पारिमताशास्त्रों को आगे चलकर 'भगवती' यह विशे-षण भी दिया गया है, जिससे इसकी महत्ता स्पष्ट होती है।

#### संकावतार-सूत्र

महायान-बौद्धधर्म प्रमुखतः श्रूत्यवाद श्रीर विज्ञानवाद नाम के दो निकायों में विभक्त है। प्रज्ञापारिमतासूत्र-प्रत्यों में हमने श्रूत्यवाद-सिद्धान्त का श्रयलोकन किया है। विज्ञानवाद का प्रारंभ श्रूत्यवाद के बाद श्रीर श्रूत्यवाद के श्रात्यन्तिकता के विरोध में हुश्रा। 'लंकावतार-सूत्र' नामक वैपुल्य-सूत्रप्रन्थ विज्ञानवाद का मूल प्रन्थ है। विज्ञान ही सत्य है, विज्ञान से मिन्न वस्तु की सत्ता नहीं है। यह इस वाद की नान्यता है।

लंकावतार-सूत्र के चीनी में तीन भाषान्तर हुए हैं। ई० सन् ४४३ में गुराभद्र ने, ई० ५१३ में बोधिवचि ने श्रीर ई० ७००-७०४ में शिन्दानन्द ने इसके चीनी श्रनुवाद किये ये, जो उपलब्ध हैं। इस ग्रन्थ का संपादन 'बुन्यिड नंजिश्रो' ने क्योटो (जापान) से १६२३ में किया है। डा॰ सुजूकी ने इस ग्रन्थ पर विशेष श्रध्ययनपूर्ण ग्रन्थ भी लिखा है।

लंकावतार-सूत्र का श्रर्थ है लंकाधीश रावण को सद्धर्म का उपदेश। इस प्रन्थ के कुल दश परिवर्त हैं। प्रथम परिवर्त में लंका के राज्ञसाधिपति रावण का बुद्ध से संभापण है। बोधि-सत्व महामित के कहने पर रावणा भगवान् से धर्म श्रीर श्रधर्म के संबन्ध में प्रश्न करता है। द्वितीय परिवर्त में महामित बोधिसत्व भगवान् से एक सौ प्रश्न पूछता है। प्रायः ये सभी प्रश्न मूल सिद्धान्त से सम्बन्धित हैं। निर्वाण, संसार-बन्धन, मुक्ति, ग्रालयविज्ञान, मनोविज्ञान, शून्यता आदि गंभीर विषयों के बारे में: तथा चक्रवर्ति, माग्डलिक, शाक्यवंश आदि के बारे में भी थै प्रश्न हैं। तृतीय परिवर्त में कहा गया है कि तथागत ने जिस रात्रि को सम्यक् संबोधि की प्राप्ति की श्रीर जिस रात्रि को महापरिनिवीण की प्राप्ति की उसके बीच उन्होंने एक शब्द का भी उच्चारण नहीं किया है। यह भगवान के उपदेश का लोकोत्तर-स्वभाव है। इसी परिवर्त में कहा गया है कि जिस प्रकार एक ही वस्तु के अनेक नाम उपयुक्त होते हैं उसी पकार बुद के श्रासंख्य नाम है। कोई उन्हें तथागत कहते है, तो कोई स्वयम्मू, नायक, विनायक, परिसायक, बुद्ध, ऋषि, वृषम, ब्राह्मसा, विष्णु, ईश्वर, प्रधान, कपिल, मूतान्त, भास्कर, अरिष्टनेमि, राम, ब्यास, शुक्त, इन्द्र, बलि, वरुण आदि नामों से पुकारते हैं। उन्हें ही अनि-रोषानुत्पाद, शूत्यता, तथता, सत्य, धर्मधातु श्रीर निर्वाण; ये संज्ञायं दी गई हैं। दूसरे से सातवें परिवर्त तक विज्ञानवाद के स्व्म-सिद्धान्तों की चर्चा है। अष्टम परिवर्त में मांसाशन का निषेध है। हीनयान के विनयपिटक में त्रिकोटि-परिशुद्ध मांस का विधान है, किन्तु महायान में मांसारान वर्जित है। इसका प्रथम दर्शन हमें लंकावतार-सूत्र में मिलता है। नवम परिवर्त में अनेक धार-शियों का वर्णन है। अन्तिम दशम परिवर्त में ८८४ श्लोकों में विज्ञानवाद की विस्तृत चर्चा है, जो स्रागे के दार्शनिक विज्ञानवाद के लिये मित्तिरूप है।

दशर्वे परिवर्त में कुछ स्थल पर मिव्य के बारे में व्याकरण है। भगवान् कहते हैं कि उनके परिनिर्वाण के बाद व्यास, कणाद, ऋषम, किपल आदि उत्पन्न होंगे। निर्वाण के एक सौ वर्ष बाद व्यास, कौरव, पाएडव, राम और मीर्य (चन्द्रगुप्त) होंगे और उनके बाद नन्द, गुप्त राज्य करेंगे। उसके बाद—म्लेच्छों का राज्य होगा जब किल्युग का भी प्रारंभ होगा और शासन वृद्धिगत न होगा। अन्य एक स्थल पर पाणिनि, अन्त्पाद, वृहस्पित (लोकायत के आचार्य), कात्यायन, याजवल्क्य, वाल्मीकि,कौटिल्य और आर्वलायन आदि ऋषियों के बारे में व्याकरण है।

इन व्याकरणों से विद्वानों ने निर्णय किया है कि लंकावतार का यह दशम परिवर्त पीछे का अर्थात् उत्तर-गुप्तकाल का है श्रीर उसका विज्ञानवाद सम्बन्धी माग योगाचार के संस्थापक आर्थ मैत्रेयनाथ के समय का अर्थात् चौथी शती का है। श्राम्य सूत्र — ग्रान्य स्त्र-प्रत्यो में 'समाधिराज-स्त्र' श्रोर 'सुतर्गंप्रमास-स्त्र' ये दो स्त्र विशेष महत्त्र के हैं। समाधिराज का दूसरा नाम चन्द्रप्रदीप-स्त्र है। इस प्रन्य में योगाचार की श्रानेक समाधियों का वर्णन है।

सुत्रर्णित्रभास-सूत्र में भगवान् के धर्मकाय की प्रतिष्ठा है श्रयौत् बुद्ध का रूपकाय नहीं है श्रीर इसलिए भगवान् के धातु को वस्तुतः उत्पत्ति नहीं है । इसके तीन चीनी श्रनुवाद उपलब्ध हैं । धर्मचेम ( ४१४-४३३ ई० ) परमार्थ तथा उनके शिष्य ( ५५२-५५७ ई० ) श्रीर इत्तिंग् ( ७०३ ई० ) ने सुवर्णप्रभास के चीनी श्रनुवाद किये थे। महायान देशों में इस प्रन्थ का बड़ा श्राद्र है। मध्य-ए शिया में भी इस प्रन्थ के कुछ श्रंश मिले हैं।

### अष्टम अध्याय

# महायान के प्रधान आचार्य

## मद्दाय।न-दर्शन की उत्पत्ति श्रीर उसके प्रधान आचार्य

पहले हम महायान-धर्म की उत्पत्ति श्रीर उसकी कुछ विशेषताश्री का उल्लेख कर चुके हैं। हमने देखा है कि महायान का हीनयान से मौलिक भेद है। इसके आगम-अंथ, इसकी चर्या, इसका बुद्धवाद, इसका सब कुछ भिन्न है। इस देखेंगे कि इसका दर्शन भी सर्वथा भिन हैं। संचेप में महायान की ये विशेषतायें है:-बोधिसत्व की कल्पना, बोधि-चित्तप्रहण, षट्पार-मिता की साधना, दश-भूमि,त्रिकायबाद ऋौर धर्म-शू-यता या तथता । महायान-ग्रन्थों में हीनयान को आवक-यान श्रौर महायान को बोधिसत्व-यान भी कहते हैं। श्रसंग महायानस्त्रालंकार में कहते हैं कि आवक-यान में परिंदत-साथन का प्रयत्न नहीं है, केवल अपने ही मोन्न का उपाय-चिन्तन है। महायान का श्रनुगमन करनेवाला श्रपर्यन्त सत्वों के समुद्धरण का श्राशय रखता है श्रीर इसके लिए बोधि-चित्त का समादान करता है। हीनयान का अनुयायी केवल पुद्गल-नैरात्म्य में प्रतिपन्न है, किन्तु महायान का श्रनुयायी धर्मनैरात्म्य या धर्म-शून्यता में भी प्रतिपन्न है। महायानी का कहना है कि वह क्रोशावरण श्रीर ज्ञेयावरण दोनों को श्रपनीत करता है। उसके अनुसार हानयानी केवल क्रिशायरण का ही अपनयन करता है। महायान का प्रधान आगम प्रजापार्यमता है। इमने पिछले अध्याय में देखा है कि इसमें ही सबसे पहले शूत्यता के सिद्धान्त का प्रतिपादन है। यहां हीनयान से महायानदर्शन की मिन्न करने का बींच हैं । सीत्रान्तिकों के अनुसार महायान की शिका सबसे पहले अष्टसाहिका-प्रजापारिमता में पायी जाती है । प्रजापारिमता कई हैं । इनमें श्रष्टसाहिसका सबसे प्राचीन है । इसका समय ईसा से एक शती पूर्व प्रवश्य होगा । साहस्तिकार्ये महायान के सबसे महत्वपूर्यो प्रन्थ समके जाते हैं। महायानदर्शन के आदि आचार्य नागार्जन ने इनमें से एक का भाष्य लिखा था। इस प्रन्थ को महाप्रज्ञापारिमताशास्त्र कहते हैं।

पहले इमने कहा है कि महायान के संकेत हीनयान में भी पाये जाते है। सर्वास्तिवाद का जो अवदान-साहित्य है, उसमें वोधिसल-यान का पूर्वरूप व्यक्त होता है। दिव्यावदान सर्वास्तिवाद का प्रन्य है, इसमें पूर्ण की कथा मिलती है। दिव्यावदान में अनुत्तरसम्बक्-सम्बोधि का भी उल्लेख है। ऐसी अनेक कथायें हैं, जिनमें दिखाया गया है कि पारिमताओं की साधना के लिए उपासक अपने जीवन का भी उत्सर्ग करते हैं, वह ऐहिक या पारलौकिक सुख के लिए यक्तशांल न होकर अनुत्तर-सम्बक्-संबोधि के लिए यक्तवान हैं, जिसमें वह सब जीवों को विमुक्त करें। महावस्तु में हम ऐसे उपासकों का उल्लेख पाते हैं, जो बोधि-चित्त का प्रहर्ण कर बोधि के

लिए चित्त का आवर्जन करते हैं। महावस्तु में तीन यानों का उल्लेख है, जैसे दिव्यावदान में आवक-त्रोधि, प्रत्येक-त्रोधि, श्रीर श्रानुत्तर-सम्यक्-सम्बोधि का उल्लेख है। हमने पहले देखा है कि इसमें बोधिसत्त्र की चार चर्याश्रों श्रीर दश भूमियों का भी उल्लेख है। किन्तु यह दश भूमियाँ दशभूमक-स्त्र की दश भूमियों से बहुत कम समानता रखती हैं। महावस्तु महासाधिकों में लोकोत्तरवादियों का विनय-अन्थ है। महासाधिक महायानियों के पूर्ववर्ती हैं, दशभूमक-सत्र में भूमियों के दो विभाग किये गये हैं, पहली ६ भूमियों में वोधिसत्व पुद्गल-शूत्यता का साज्ञात्कार करता है (यही श्रावक-बोधि है) तथा श्रान्तिम ४ भूमियों में धर्मशूत्यता का साज्ञात्कार करता है। श्रतः ७वीं भूमि से ही महायान की साधना का श्रारंभ होता है।

हीनयान के साहित्य में भी 'शूत्यता' शब्द का प्रयोग पाया जाता है किन्तु महायान में इसका एक नया ही अर्थ है । महायान के त्रिकाय में से रूप-( या निर्माण ) काय और धर्मकाय विव्यावदान ग्रीर महावस्तु में भी पाये जाते हैं। दिव्यावदान में कहा है कि मैंने तो भगवत् का धर्मकाय देखा है, रूप-काय नहीं। धर्मकाय प्रवन्त्रन-काय है। यह बुद्ध का स्वामाविक काय है। किन्तु महायान में धर्मकाय का एक भिन्न अर्थ है। त्रिकायवाद में हम इसका विस्तृत विवेचन कर चुके हैं। सर्वास्तिवादी की परिभाषा में बुद्ध में नैर्माणिकी ऋदि थी। वह श्रपने सहश श्रन्यरूप निर्मित कर सकते थे। दिव्यावदान में है कि शाक्यमुनि एक बुद्ध-पिंडी का निर्माण करते हैं किन्तु इन ग्रन्थों में संमोगकाय का न्यान नहीं है। श्रतः महायान-धर्म का आरंभ उस समय में हुआं जब धर्म-शूत्यता, धर्मकाय (= । यता ) और संमोगकाय के विचार पहले-पहल प्रविष्ट हुए । धर्म-शूर्यता का नया सिद्धान्त अवसे प्रथम प्रजापारमिता ग्रेन्थों में प्रतिपादित हुआ । श्रष्टसाहिसका में दो कायों का ही वर्णन है, नगार्जुन के महाप्रजापारमिताशास्त्र में भी इन्हीं दो कायों का उल्लेख है ! धर्मकाय का दो अर्थ है १. धर्मों का समूह २. धर्मता । योगाचार में रूपकाय श्रीदारिक श्रीर सूद्भ दो प्रकार का है। प्रथम को रूप या निर्माण-काय कहते हैं द्वितीय को संभोग-काय कहते हैं। लंकावतार सूत्र में संभोग-काय को निष्यन्द-बुद्ध या धर्मता-निष्यन्द-बुद्ध कहते हैं। स्त्रालंकार में निष्यन्द-बुद्ध को संभोग-काय श्रीर धर्मकाय को स्वामाविक-काय कहा है। पंचिविशतिसाहसिका प्रशापारिमता में संभोगकाय बुद्ध का सूद्म-काय है, बिसके द्वारा बुद बोधिसत्वों को उपदेश देते हैं। शतसाहस्तिका में संभोगकाय को आसेचनक-काय कहा है; इसे प्रकृत्यात्मभाव भी कहते हैं। यह शारीर तेज का पुंज है। इस शारीर के प्रत्येक रोम-कूप से अनन्त रिश्म-राशि निःसत होती है, जो अनन्त लोक-धातु को अवमासित करती है। तब बुद्ध अपने प्रकृत्यात्मभाव का देव-मनुष्य को दर्शन कराते हैं। सकल लोक-धातु के सब सल शाक्यमुनि बुद्ध को भिद्धश्रों तथा बोधिसतों को प्रशापारमिता का उपदेश देतें देखते हैं।

श्रतः पंचविंशतिसाहसिका में सबसे प्रथम संभोग-काय का उल्लेख पाया जाता है। नागार्जुन के समय तक संभोग-काय रूपकाय (श्रथवा निर्माण काय) से प्रथक् नहीं किया गया था। उस समय तक इस सांभोगिक काय को निर्मित मानते थे श्रौर इसलिए उसे रूपकाय के अन्तर्गत मानते थे। दश भूमियों का उल्लेख सब से पहले महावस्तु में पाया जाता है; तदनन्तर शत श्रीर पंचविंशतिसाहसिका में । दशभूमकस्त्र, बोधिसत्व-भूमि, लंकावतार, स्त्रालंकार श्रादि ग्रन्थों में, भूमियों का विकसित रूप पाया जाता है।

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि प्रजापारिमता ग्रन्थों में ग्राष्ट ग्रीर दश साहिसका सबसे प्राचीन हैं। इसके पश्चात् रात ग्रीर पंचित्रिंशित प्रजापारिमता का समय है। यद्यपि धर्मश्रत्यता का विचार श्रष्टसाहिसका में पाया जाता है तथापि महायान में त्रिकाय ग्रीर दशमूमि पंचित्रिंशित-प्रजापारिमता के पूर्व नहीं पाये जाते।

श्रष्टसाहसिका आदि प्रज्ञापारमिता ग्रन्थों का मुख्य विचार यह है कि प्रज्ञापारमिता ग्रन्थ-पारमिकान्त्रों की नायिका अथवा पूर्वेगमा है। अष्टसाहस्तिका पृथ्वी से प्रजापारमिता की तुलना करती है, जिसपर श्रन्य पारमिताश्रों का अवस्थान है, श्रीर जिसपर वह सर्वज्ञता के फल का उत्पाद करती हैं। श्रतः प्रज्ञापारमिता सर्वेज तथागत की उत्पादक है। श्रन्य पारमिताश्रों की तरह प्रजा-पारमिता का अप्रयास नहीं किया जाता । यह चित्त की अवस्था है, जिसके होने पर दानपारिमत। श्रलच्या श्रीर निःश्वभाव प्रतीत होती है, श्रीर प्राह्म-प्राहक-विकल्प प्रहीया होता है। प्रज्ञापार-मिता बताती है कि किसी में अभिनिवेश नहीं होना चाहिए ख्रीर बोधिसत्व को सदा इसका ध्यान रखना चाहिए कि पारमिता, समाधि, समापत्ति, फल या बोधिपात्तिक-धर्म उपायकौशल्य-मात्र हैं। वस्तुतः इनका कोई स्वभाव नहीं है। प्रजापारिमता ग्रन्थों की शिद्धा है कि सब शून है अर्थात् पुद्गल ( स्रात्मा ) स्त्रीर धर्म द्रव्यसत् स्वभाव नहीं हैं। इनकी शिक्षा है कि विज्ञान श्रीर विश्वेय (बाह्यार्थ) दोनों का परमार्थतः श्रक्तित्व नहीं है, केवल संवृतितः है। सर्वोक्तिवाद पुद्गल-नैरात्म्य तों मानता है किन्तु वह एक नियत संख्या को द्रव्यसत् मानता है। किन्तु महा-यान के ये प्रन्य इन धर्मों को भी निःस्वभाव मानते है-धर्म भी संवृतितः हैं, परमार्थतः नहीं! जीवन प्रवाहमात्र है, यह शारवत नहीं है श्रीर इसका उच्छेद भी नहीं होता । धर्मी का विभावन करके जब हम देखते हैं, तब उन्हें हम निःस्वभाव पाते हैं, प्रवाहमात्र है, जिसमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है; इस प्रवाह का स्वरूप क्या है, यह नहीं बताता।

योगाचार-विशानवादी इस प्रवाह को श्रालय-विशान कहता है। इस नय में चित्त-चैत वस्तु सत् हैं, बाह्यार्थ प्रश्निमात्र है। श्रालय-विशान स्रोत के रूप में श्रव्युपरत प्रवर्तित होता है। स्रोत का अर्थ हेतु-फल की निरन्तर प्रवृत्ति है। इस विशान की सदा से यह धर्मता रही है कि प्रतिक्ष्य फशोल्पित्त होती है, श्रीर हेतु का विनाश होता है। श्रालय-विशान में धर्मों का निरन्तर स्वरूप-विशेष होता है, श्रीर श्रालय-विशान नवीन धर्म श्राचित्त करता रहता है। यह नित्य व्यापार है, श्रालय-विशान विशानों का श्रालय श्रीर सर्व सांक्रेशिक बीजों का संग्रह-स्थान है।

विज्ञानवाद माध्यमिकवाद की प्रतिक्रिया है। जहाँ माध्यमिक विज्ञान को भी शून्य और निःस्वभाव मानता है, वहाँ विज्ञानवाद त्रैधातुक को चित्तमात्र मानता है, उसके अनुसार स्व शून्य है, केवल विज्ञित वस्तु-सत् है। विज्ञानवाद दशभ्मक-शास्त्र को अपना आधार मानता है। तथापि इस वाद का आरंभ वस्तुतः आचार्य असंग से होता है। माध्यमिकवाद के प्रथम-आचार्य नागार्जन हैं।

श्रव इम श्रागे इन दोनों दर्शनों के प्रधान श्राचायों का संचित परिचय देंगे।

नागार्जुंन-तारानाथ का कहना है हीनयानवादियों के श्रनुसार शतसाहसिका प्रजापारिमता श्रान्तिम महायान-सृत्र है; श्रीर इसके रचियता नागार्जुन हैं। प्रजापारिमतासूत्र-शास्त्र श्रवस्य नागार्जुन का वताया जाता है। यह पंचिद्दशितिसाहसिका-प्रजापारिमता की टीका है। हो सकता है इसी कारण भूल से नागार्जुन को शतसाहसिका-प्रजापारिमता का रचियता मान लिया गया हो। कम से कम नागार्जुन महायान के प्रतिक्षणक नहीं हैं, क्योंकि इसमें सन्देद नहीं कि उनसे बहुत पहले ही महायान-सूत्रों की रचना हो चुकी थी।

शुत्रान-च्याङ्ग के अनुसार अश्वघोत्र, नागार्जुन, आर्यदेव और कुमारलव्य (= कुमार-लात) समकालीन थे। वह इनको बौद्ध-जगत् के चार स्प्रै मानते हैं। राजतरंगिणी के अनुसार बोधिसल-नागार्जुन हुष्क, जुष्क और कनिष्क के समय में काश्मीर के एकमात्र स्थामी थे। तारा-नाथ के अनुसार नागार्जुन, कनिष्क के काल में पैदा हुए थे। नागार्जुन का समय दितीय शताब्दी हो सकता है, किन्तु नागार्जुन के सम्बन्ध में इतनी कहानियां प्रचलित हैं कि कभी-कभी उनके अस्तित्व के बारे में ही सन्देह होने लगता है। कुमारजीव ने ४०५ ई० के लगभग जीनी भाषा में नागार्जुन की जीवनी का अनुवाद किया था। इसके अनुसार अनका जन्म दिल्लाण भारत में आहारण-कुल में हुआ था। वह ज्योतिय, आयुर्वेद तथा अन्य दिवाओं में निपुण थे। वह जादूगर सममे जाते थे। उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई कि कई शताब्दी बाद में भी अनेक प्रन्थ उन्हीं के बताये जाते हैं।

नागार्जुन का मुख्य ग्रन्थ कारिका या माध्यभिक-सूत्र है। इस ग्रन्थ में ४०० कारिकार्ये हैं। नागार्जुन ने इस पर एक टीका लिखी थी। जिसका नाम 'श्रकुतोमया' है। इसका केवल तिब्दती श्रनुवाद पाया जाता है। बुद्धपालित श्रीर भाविवविक ने भी इस ग्रन्थ पर टीकार्ये लिग्द्री श्रनुवाद पाया जाता है। बुद्धपालित श्रीर भाविवविक ने भी इस ग्रन्थ पर टीकार्ये लिग्द्री थी, किन्तु उनके भी केवल तिब्द्रती श्रनुवाद ही मिलते हैं। केवल चन्द्रकीर्ति की 'प्रसन्नपदा' नामक संस्कृत टीका उपलब्ध है। नागार्जुन ने माध्यमिक सम्प्रदाय की स्थापना की। इसे श्रन्थवाद भी कहते हैं। चन्द्रकीर्ति सिद्ध करते हैं कि माध्यमिक नास्तिक नहीं हैं। नागार्जुन संवृतिसत्य श्रीर परमार्थसत्य की शिक्ता देते हैं। परमार्थसत्य की दिष्ट से न संसार है, न निर्वाण।

नागार्जुन के अन्य अन्य युक्तिपिष्ठका, श्रूत्यता-सप्तित, प्रतीत्यसमुत्पाद-हृद्य, महायानविश्वक और विष्रह-व्यावर्तनी हैं। इनके अतिरिक्त भी कई अन्य हैं, जो नागार्जुन के बताये जाते हैं। किन्तु उनके बारे में इम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। धर्म-संग्रह पारिभाषिक शब्दों का एक कोष है। इसे भी नागार्जुन का लिखा बताते हैं। इसी प्रकार 'मुहल्लेख' के रचिता भी नागार्जुन कहे जाते हैं। इसिंग ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। उनके समय में यह बहुत लोकप्रिय था। उनके अनुसार इसके रचयिता नागार्जुन थे। चीनि में के अनुसार जिस राजा को यह लेख लिखा गया था, वह शातवाहन था। तिब्बतियों के अनुसार वह उदयन था। माध्यिमक के अन्य प्रसिद्ध आचार्य देव या आर्यदेव बुद्धपालित, चन्द्रकीर्त्त और शान्तिदेव हैं।

चन्द्रकीर्त्ति छुठी शताब्दी के हैं। यह मध्यमकावतार थ्रीर प्रस्वपदा के रचयिता है। नागाईन के बाद का विस्तृत परिचय इस ग्रन्थ के चतुर्थ खएड में देंगे।

शार्यवेच—नागार्जन के शिष्य श्रार्यदेव भी एक प्रसिद्ध शास्त्रकार हो गये हैं। इन्हें देव, काण्येव या नीलनेत्र भी कहते हैं। शुश्रान-च्यांग के श्रानुसार यह सिंहल देश से श्राये ये। कुमारजीव ने इनकी जीवनी का श्रानुवाद चीनी भाषा में किया था। श्रार्यदेव का सबसे प्रसिद्ध प्रन्थ चतुः शतक है। इसमें ४०० कारिकार्ये हैं। चन्द्रकीर्त्ति के प्रन्थ में शतक वा शतक-शास्त्र के नाम से इसका उल्लेख है। शुश्रान-च्याङ्ग ने इसका चीनी भाषा में श्रानुवाद किया था। इनका एक दूसरा प्रन्थ 'चित्तविशुद्धि-प्रकरण' वताथा जाता है। इसके कुछ ही भाग मिले हैं। विन्टर नित्ज को इसमें सन्देह है कि यह प्रन्थ श्रार्यदेव का है। चीनी त्रिपिक में दो प्रन्य हैं, जिनका श्रानुवाद वोधिसत्त्व (५०८—५३५ ई०) ने किया है श्रीर जो श्रार्यदेव के बताये जाते हैं। श्रार्यदेव का एक ग्रन्थ मुध्टि-प्रकरण है, जिसके संस्कृत-पाठ का निर्माण टामस ने चीनी श्रीर तिब्बती श्रानुवादों की सहायता से किया है।

**असंग, वसुबंधु**—ग्रव तक यह समका जाता था कि योगाचार-विज्ञानवाद के प्रतिष्टापक श्रायोसंग थे। परंपरा के श्रनसार श्रनागत बद्ध मैत्रेय ने तिपत-लोक में श्रसंग को कई ग्रन्थ प्रकाशित किये थे । किन्तु अब इस लोक-कथा का व्याख्यान इस प्रकार किया जाता है कि जिन प्रन्थों के सम्बन्ध में ऐसी उक्ति है, वह दरदुतः असंग के गुरु मैत्रेय नाथ की रचना है। प्रक इसकी अधिक संभावना है कि मैत्रेयनाथ योगाचार मतवाद के प्रतिहापक थे। कम से कम बर यह निश्चित हो गया है कि श्रमिसमयालंकार कारिका मैत्रेयनाथ की कृति है। यह प्रन्य पंचितिन तिसाहिसका-प्रजापारिमता सूत्र की टीका है। यह टीका योगाचार की दृष्टि से लिखी गयी है। विन्टर नित्ज का कहना है कि महायानसूत्रालंकार के भी रचयिता संभवतः मैत्रेयनाथ थे। सिलवां लेवी ने इस प्रन्य का सम्पादन श्रीर श्रनुवाद किया है। उनका मत है कि यह प्रन्थ श्रसंग का है। एक श्रीर प्रन्थ 'योगान्वारम्मिशास्त्र' या 'सप्तदशभूमिशास्त्र' है जिसका केवल एक भाग अर्थात् बोधिसत्त्वभूमि संस्कृत में मिलता है। इसके सम्बन्ध में भी कहा बाता है कि मैत्रेय ने इसको ग्रासंग के लिये प्रकाशित किया था। विन्टर नित्च का कहना है कि यह भी प्रायः मैत्रेयनाथ की रचना है। किन्तु तिन्त्रती लेख इस प्रत्य को ऋसंग का बताते हैं। शुआन चांग का भी यही मत है। जो कुछ हो, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि योगाचार-विशानवाद के श्राचार्य के रूप में मैत्रेयनाय की अपेदा असंग की अधिक प्रसिद्धि है। इनके प्रत्यों का परिचय चीनी अनुवादों से मिलता है-महायान-संपरिग्रह. बिसका अनुवाद परमार्थ ने किया; प्रकरण-श्रार्यवाचा, महायानाभिधर्म-संगीति-शास्त्र जिसका श्रनुवाद शुश्रान च्वाङ्क ने किया, वज्रच्छेदिका की टीका, जिसका अनुवाद धर्मगुप्त ने किया।

श्रसंग तीन भाई थे। श्रसंग ही सबसे बड़े थे। इनका बन्म पुरुषपुर (पेशावर) में ब्राह्मण्-कुल में हुआ था। इनका गीत्र कीशिक था। इनसे छोटे वसुवन्धु थे। बीदसाहित्य में इनका ऊँचा स्थान है। श्रारंभ में दोनों भाई सर्वास्तिवाद के श्रनुयायी थे। श्रिभिधर्मकीश के देखने से मालूम होता है कि वसुवन्धु स्वतंत्र विचारक थे। किन्द्र उनका सुकाव सीत्रान्तिक

मतवाद की श्रोर था। पीछे से श्रासंग ने महायान-धर्म स्वीकार कर लिया श्रीर उनकी प्रेरणा से वसुवन्धु भी महायान के माननेवाले हो गये।

ताकाक्सू के अनुसार वसुवन्धु का काल ४२० ई० और ५०० ई० के बीच है। बोगिहारा वसुवन्धु का समय ३६० ई॰ और ४७० ई० के बीच तथा असंग का समय ३७५ ई० और ४५० ई० के बीच निर्धारित करते हैं। सिलवाँ लेवी के अनुसार असंग का काल ५ वीं शताब्दी का पूर्वीर्धभाग है। किन्तु एन्० पेरी ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि वसुवन्धु का बन्म ३५० ई॰ के लगभग हुआ। इससे विन्टर नितज् दोनों भाइयों का समय चौथी शताब्दी मानते हैं।

परमार्थ ने वसुवन्ध की जीवनी लिखी थी। परमार्थ का समय ४६६-५६६ ई० है। ताकाकृत् ने चीनी से इसका अनुवाद किया है। तारानाथ के इतिहास में भी वसुवन्धु की बीवनी मिलती है, किन्तु यह प्रामाणिक नहीं है। बसुवन्धु का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ अभिधर्म-कोश है। इसके चीनी ग्रीर तिन्त्रती ग्रनुवाद उपलब्ध हैं। लुई द ला वाले पूर्वे ने चीनी से फ्रोंच में ग्रानवाद किया। राहल सांकृत्यायन तिब्बत से मूल संस्कृत-ग्रन्थ का फीटो लाये थे। बायसवाल-ग्रनुशीलन-संस्था पटना की ग्रोर से मुल प्रन्थ के प्रकाशित करने की व्यवस्था की जा रही है। चीनी भाषा में इस प्रन्थ के दो श्रनुवाद हैं-एक परमार्थ का, दूसरा शुद्रान-च्याङ्ग का। परमार्थ का श्रानवाद ५६३ ई॰ का है। इस ग्रन्थ में ६०० कारिकार्ये हैं श्रीर वसुवन्धु ने इसका स्वयं भाष्य लिखा है। इस ग्रन्थ का बौद्ध-जगत् पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। सब निकायों में तथा सर्वत्र इसका आदर हुआ। इसने बहुत शीध अन्य प्राचीन अन्यों का स्थान ले लिया। यह बड़े महत्त्व का ग्रन्थ है। वसुवन्धु के श्रानुसार श्रिभिधर्मकोश में वैमाषिक-सिद्धान्त का निरूपण काश्मीर-नय से किया गया है। कोश के प्रकाशित होने पर सर्वास्तिवाद के प्राचीन ग्रन्थों ( श्रिभिधर्म श्रीर विभाषा ) का महत्त्व घट गया । कोश में वैभाषिक-सौत्रान्तिक का विवाद भी दिया गया है: अन्त में प्रन्थकार अपना मत भी देते हैं। कोश में अन्य प्रन्थों से उद्धरण भी दिये गये हैं। इस प्रकार प्राचीन साहित्य के अध्ययन के लिये भी कोश का बड़ा मुल्य है।

श्रमिधर्म कोश पर कई टीकार्ये लिखी गयी थीं, किन्तु केवल यशोमित्र की 'स्कुटार्या' व्याख्या पायी जाती है। इसका संपादन वोगिहारा ने जापान से किया है। कलकत्ते से देव-नागरी श्रद्धरों में यह अन्य प्रकाशित किया जा रहा है। दिङ्नाग, स्थिरमित, गुण्मित श्रादि ने भी कोशपर टीकार्ये लिखी हैं— मर्मप्रदीप, तत्त्वार्यटीका, लद्ध्यानुसार श्रादि। चीनी भाषा में भी कोश पर कई टीकार्ये हैं।

संघमद्र ने न्यायानुसार नाम का अभिधर्मशास्त्र वसुबन्धु के मत का खरहन करने तया यह बताने के लिए लिखा कि कहाँ वसुबन्धु शास्त्र से व्यावृत्त करते हैं; न्यायानुसार अभिधर्मकोरा की आलोचनात्मक टीका है। जहाँ बहाँ वसुबन्धु का भाष्य वैभाषिक मत का विरोध करता है, वहाँ वहाँ न्यायानुसार उसका खरहन करता है।

युद्धावस्था में यसुबन्धु •ने असंग के प्रभाव से महायान-धर्म स्वीकार किया और विंशतिका और त्रिंशिका नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ रचे । यह विज्ञानवाद के ग्रन्थ हैं । विंशतिका पर यसुग्रन्थ ने श्रपनी वृत्ति लिखी । त्रिंशिका पर १० टीका येथीं । इनमें से केवल रिथरमित की टीका उपलब्ध है । शुद्धान-च्वाङ् ने त्रिंशिका पर विज्ञतिमात्रता सिद्धि नामक ग्रन्थ चीनी भाषा में लिखा । पूसें ने इस ग्रन्थ का फ्रेंच में श्रनुवाद प्रकाशित किया है । यह ग्रन्थ बड़े महत्व का है, क्योंकि इसमें त्रिंशिका के सब टीकाकारों के मत का निरूपण है और धर्मपाल की टीका भी सन्निविष्ट है ।

वसुबन्धु ने अन्य भी प्रन्थ लिखे थे, जो अप्राप्त हैं। विश्वभारती से त्रिस्वभाव-निर्देश नाम का प्रन्थ प्रकाशित हुआ है। इसके रचियता वसुबन्धु बताये जाते है। वसुबन्धु के कुछ अन्य प्रन्थ यह हैं:—पंचस्कन्धप्रकरणा, व्याख्यायुक्ति और कर्मसिद्धिप्रकरणा। वसुबन्धु की मृत्यु ८० वर्ष की अवस्था में अप्रोध्या में हुई। इस प्रन्थ के चतुर्थ खरड में हम असंग के विज्ञानवाद का, वसुबन्धु के वैभाषिकवाद तथा विज्ञानवाद का विस्तृत परिचय देंगे।

दिङ्नाग, धर्मकीति और अन्य आचार्य-आचार्य असंग और वसुकधु के दो प्रधान शिष्य दिङ्नाग (या दिग्नाग ) श्रीर रिथरमति थे । रिथरमति माध्यमिक श्रीर विज्ञानवाद के बीच की कड़ी हैं। विज्ञानवाद की दूसरी शाखा के प्रतिष्ठापक दिङ्नाग हैं। इस शाखा का माध्यमिक से सर्वथा विच्छेद हो गया । इस शाखा का केन्द्र नालन्दा था । दिङनाग वौद्धन्याय के प्रतिष्टापक माने जाते हैं। भारतीय दर्शन में इनका ऊँचा स्थान है। इनके ग्रन्थों में न्याय-प्रवेश, श्रालम्बन-परीचा प्राप्त हैं। इनके प्रसिद्ध प्रन्थ प्रमाण्समुच्चय का प्रत्यच्च परिच्छेद भी प्रकाशित हो चुका है। अन्य प्रन्थों के भी तिब्बती अनुवाद उपलब्ध हैं। दिङ्नाग के पश्चात् धर्मकीर्ति (६७५-७०० ई०) हुए जिनका न्यायविन्दु, हेतुविन्दु श्रीर प्रमाण्यार्तिक संस्कृत में उपलब्ध हैं। शुश्रान्-व्यांग ने नालन्दा संघाराम में श्रध्ययन किया था श्रीर शीलभद्र उनके स्राचार्य थे। विज्ञानवाद के स्रन्य स्राचार्य जयसेन तथा चन्द्रगोमिन् (सातवीं शती ) थे। यह एक प्रसिद्ध वैयाकरण, दार्शनिक श्रीर कवि थे। तारानाथ के श्रानुसार चन्द्रगोमिन् ने अनेक स्तोत्र श्रीर श्रन्य प्रंय रचे । यह श्रसन्दिग्व है कि सातवीं शती में विज्ञानवाद का बड़ा प्रभाव था। पीछे के माध्यमिक त्राचार्यों का विज्ञानवाद के त्राचार्यों से बड़ा शास्त्रार्थ होता था। यद्यपि माध्यमिक विज्ञानवादियों के पूर्ववर्ती हैं, तथापि बौद्धधर्म के तिन्त्रती और जीनी इतिहासों में योगाचार-विज्ञानवाद को प्रायः हीनयान श्रीर माध्यमिक के बीच की कड़ी माना गया है। उनके अनुसार माध्यमिकों का वाद पूर्ण है।

नालन्दा के एक प्रशिद्ध श्राचार्य धर्मपाल थे, जिन्होंने तिंशिका पर टीका लिखी थी। इनके शिप्य चन्द्रकीर्ति ने माध्यमिक दर्शन पर श्रनेक ग्रन्थ लिखे। चन्द्रकीर्ति ने बुद्धपालित श्रीर भव्य के शिष्य कमलबुद्धि से नागार्जुन के ग्रन्थों का श्रध्ययन किया था। बुद्धपालित प्रासंगिक-निकाय के प्रतिष्ठापक हैं श्रीर भावविवेक (भव्य) ने स्वातन्त्र निकाय की स्थापना की थी। इनके ग्रन्थों के केवल तिब्बती श्रनुवाद मिलते हैं। चन्द्रजीर्ति का मुख्य ग्रन्थ मध्यमकावतार है। मूल मध्यमककारिका पर प्रसम्भवदा नाम की टीका भी चन्द्रकीर्ति की है। इन्होंने चद्वः-

शतिका पर भी एक टीका लिखी, जो बहुत प्रसिद्ध है। ये प्रन्य चन्द्रकीर्ति की ऋपूर्व विद्वत्ता के प्रमाण हैं।

शान्तिदेव — शान्तिदेव सातवीं शताब्दी में हुए । तारानाथ के श्रनुसार शान्तिदेव का जन्म सीराष्ट्र (= वर्तमान गुजरात ) में हुत्रा था, श्रीर वह श्रीहर्ष के पुत्र शील के समकालीन थे। परन्तु भारतीय श्रथवा चीनी लेखों में श्रथवा शील किसी श्रन्य नाम के पुत्र का पता नहीं चलता। शान्तिदेव राजपुत्र था, पर तारा की प्रेरणा से उसने राज्य का परित्याग किया। कहा जाता है कि स्वयं वोधिसत्व मंजुश्री ने योगी के रूप में उसकी दीचा दी श्रीर श्रन्त में वह मिद्ध हो गया।

तारानाथ के अनुसार शान्तिदेव बोधिन्वर्यावतार, स्त्रसमुख्य, श्रीर शिक्तासमुख्य के रचिता थे। बोधिन्वर्यावतार श्रीरों से पांछे लिखी गयी। शिक्तासमुख्य की जो इस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं, उनमें प्रन्थकार का नाम नहीं पाया जाता है, पर तंजीर इर्छेक्स ३१ के अनुसार शान्तिदेव ही इस अन्य के रचिता हैं। महायान-धर्म के विद्वान् दीपंकर श्रीजान (अतीश) इस उक्ति की पृष्टि करते हैं। यि पामुख्य के अनेक अंशों का उद्धरण उन्होंने किया है। श्रीर इस अन्य को वह शान्तिदेव ही की एति रामभत्ते थे।

बोधिन्यवितार के टीकाकार प्रजाकरमित भी शानि देव ही को शिन्तासमुच्नय तथा बोधिन्यवितार का प्रत्यकार मानते हैं। दोनों प्रत्थ एक ही व्यक्ति की द्वृतियाँ हैं। इसका अन्तरंग प्रमाण भी है। दोनों प्रत्थों में कई श्लोक सामान्य हैं। इसके अतिरिक्त बोधिन्वयीवतार (पंचम परिच्छेद, श्लोक १०५, १०६) में शिन्तासमुच्चय अथवा स्त्रसमुच्चय के बारम्बार अभ्यास करने का आदेश किया गया है।

शिक्तासमुख्ययोऽवश्यं द्रश्व्यश्य पुनः पुनः। विस्तरेण सदाचारो यस्मात्तत्र प्रदर्शितः॥ संत्तेपेणाथवा तावत्पश्येत्सृत्रसमुख्ययम्।

यदि शिक्तासमुच्चय के रचिता वोधिचयीनतार के रचयिता से भिन्न होते तो यह मानना पड़ता कि एक ने दूसरे के श्लोकों की चोरी की है ग्रीर उस अवस्था में जिस अन्य से चोरी की गयी है उस अन्य का उल्लेख नहीं पाया जाता।

त्रतः स्पष्ट है; दोनों ग्रन्थों के कर्ता शान्तिदेव ही हैं। प्रशाकरमित श्रपनी बोधि-चर्यावतारपंजिका में ऊपर उद्धृत किए हुए श्लोकों की टीका में लिखते हैं:—

शिद्धासमुख्ययोऽपि स्वयमेभिरेव कृतः । तदा । नानास्त्रैकदेशानाँ वा समुख्य एमिरेव कृतः । बोधिचर्यावतार में ग्रार्य नागार्जु न द्वारा लिखे हुए एक दूसरे स्त्रसमुख्य का उल्लेख पाया जाता है । ग्रार्यनागार्जु नावद्धं द्वितीयं च प्रयत्नतः

प्रज्ञाकरमित के त्रानुसार श्रार्य नागार्जुन के लिखे हुए शिक्षासमुच्चय श्रीर सूत्र-समुच्चय हैं।

टीका —श्रार्थनागार्जुनपादैनिंबद्धं द्वितीयं शिचासमुस्चयं स्त्रसमुस्चयं च परयेत् प्रयत्नतः श्रादरतः।

पर यह श्रार्थं उपगुक्त नहीं प्रतीत होता है। 'द्वितीयं' से द्वितीय स्त्रसमुच्चय से सात्पर्य है; क्योंकि श्लोक के प्रथम पाद में स्त्रसमुच्चय ही का का उल्लेख है।

फर्न साहब के श्रनुसार दोनों ग्रन्थ नागार्जु न के हैं। (मैनुश्रल श्रॉफ इण्डियन बुद्धिया,

पुष्ठ १२७, नोट ५)

सी, बेएडल साहब इसका श्रर्थ इस प्रकार लगाते है :---

आर्य नागार्जु न-रचित स्त्रसमुच्चय ग्रवश्य द्रष्टव्य है। यह श्रामगोर का द्वितीय ग्रम्यास है। (शिदासमुच्चय, सी. बेएडल द्वारा रचित, १ विब्लिओ थिका बुद्धिका, पृष्ठ ४ के

सामने, नोट २)

इस श्रर्थ के श्रनुसार शान्तिदेव श्रपने रचे किसी स्त्रसमुच्चय का उल्लेख नहीं करते। वास्तव में यह निर्णय करना कि कीन सा श्रर्थ ठीक है, श्रसंभव सा है। नागार्जुन ने यहि इन नामों के कोई प्रन्थ लिखे भी हों तो वे उपलब्ध नहीं हैं। शान्तिदेव ने यदि स्त्रसमुख्यय नामक प्रन्थ रचा भी हो तो उसकी कोई प्रति नहीं मिलती, तंजोर इएडेक्स (वर्लिन की प्रति जो कि इरिडया श्रॉफिस द्वारा प्रमाणित है) में शान्तिदेव के एक चौथे प्रन्थ का उल्लेख है। इसका नाम शारिपुत्र-श्रुष्टक है, पर यह सन्दिग्ध है।

शिद्धासमुर्य्य का संपादन सी. बेरडल महाशय द्वारा सेंग्ट विटर्सकों की रुसी बिन्तिश्रीयिका बुद्धिका प्रन्थमाला में सन् १८६७ ई० में हुश्रा। दूसरा संस्करण १६०२ में हुश्रा। इसका श्रंप्रेची श्रनुवाद सी. बेरडल तथा डब्ल्यू, एच. डी. राउच द्वारा हुश्रा है श्रीर

सन् १६२२ ई॰ में इिएडयन टेक्स्ट सिगीज में प्रकाशित हुन्ना है।

इस पुस्तक का तिञ्चती भाषा में अनुवाद ८१६ और ८३८ ई० के बीच हुआ था। अनुवाद तीन महाशयों द्वारा हुआ था। इनके नाम ये हैं— जिनिमन, दानशील, और एक तिञ्चती पंडित ज्ञानसेन। ज्ञानसेन का चित्र तंजीर इंडेक्स के उस भाग के आरंभ में पाया जाता है, जिसमें शिक्तासमुख्य है (इिएडया ऑफिस की प्रति)। अन्त के दो अनुवादक तिञ्चती राजा रबी-दे-स्नू-त्सान (८१६-८३८ ई०) के आश्रित थे। इससे प्रकट होता है कि मूल पुस्तक ८०० ई० से पूर्व लिखी गयी।

शान्तिदेव का दूसरा प्रन्थ को प्रकाशित हो चुका है, बोधिचर्यावतार है। रूसी विद्वान, श्राहे, पी. मिनायेव ने सबसे प्रथम इसे जापेस्की में प्रकाशित किया था। हरप्रसाद शास्त्री ने

बुद्धिस्ट टेक्स्ट सोसाइटी के जरनल में पीछे से प्रकाशित किया।

प्रजाकरमित की टीका (पंचिका) फ्रेंच अनुवाद के साथ ला वली पूँ हैं ने बिब्लियोधिका इिएडका में सन् १९०२ में प्रकाशित की। टीका की एक प्रति जिसमें केवल ६ वें परिच्छेद की टीका थी, पूँ सें ने लैंटिन अज़रों में 'बुद्धिस्म स्तदी एत मटीरियाँ' १, (लन्दन, जुजाक) में प्रकाशित की थी। बोधिचर्यावतार टिप्पणी नाम की एक इस्तलिखित पोथी मिली है, पर यह खरिडत है। प्रोफेसर सी. बेएडल को यह पोथी नेपाल दरबार लाइब्रेरी में मिली थी। सन् १८६३ ई॰ में शास्त्री जी को पंचिका की एक प्रति मिली थी, यह प्रतिलिपि नेवारी अज़रों में सन् १०७८ ई॰में लिखी गई। लेखक का नाम नहीं है, पर प्रशाकरमित टीकाकार को तातपाद कहता है—इससे

जान पड़ता है कि वह टीकाकार का शिष्य था। प्रज्ञाकरमित विक्रमशिला विहार के आचार्य वे (एस. सी. विद्यामूपए लिखित इरिडयन लॉजिक, एफ १५१) और ११ वीं राताब्दी के आरंम में हुए। मैथिल अच्चरों में केवल प्रज्ञापाठ परिच्छेद की टीका की एक प्रति भी उसी समय उपलब्ध हुई।

टोकियों के प्रोफेसर ओ मिगा का कहना है कि नांजियों के कैटलॉग में बोधिन्यांवतार की एक भिन्न व्याख्या है। तीन ताल पत्र मिले, जिसमें शान्तिदेन का जीवन-निरत दिया है। (एशियाटिक सोसाइटी अॉफ बंगाल के सरकारी संग्रह नं० ६६६० में) ये पत्र १४ वीं शताब्दी में काठमांडू में नेवारी अन्तरों में लिखे गये थे। इसमें लिखा है कि शान्तिदेन किसी राजा के पुत्र थे। राजा का नाम मंजुवमी था। उनकी राजधानी का नाम मिट गया है, पड़ा नहीं जाता। (तारानाथ का कहना है वह सुराष्ट्र के राजा का लड़का था। तारानाथ का समय इन तालपत्रों के समय से पीछे है)।

शान्तिदेव महायान-धर्म का एक प्रसिद्ध शास्त्रकार हो गया है। दीपंकर ( श्रतीश ) नागार्जुन, श्रार्थदेव, श्रीर श्रश्वधोत्र के साथ शान्तिदेव का भी नाम लेते हैं।

तारानाथ श्रौर अन्य तिन्क्रती लेखक शान्तिदेव से भज्ञी-मांति परिचित हैं। ('शान्तिदेव' हरप्रसाद शास्त्री द्वारा लिखित, एर्ग्टीक्वेरी, १९१३ पृष्ठ ४९-५२

जब उनका युवराज पद पर अभिषेक हुआ तब उनकी माता ने बताया कि राज्य केवल पाप में हेत है। मां ने कहा-तुम वहां जान्नो, जहां बुद्ध श्रीर बोधिसत्व मिलें। मंजुवक्र के पास जाने से तुमको निःश्रेयस की प्राप्ति होगी। वह एक हरित वर्ग के घोड़े पर सवार होकर श्रपने पिता के राज्य से चला गया। कई दिनों तक वह खाना पीना भूल गया। गहन वन में एक सुन्दरी ने उसके घोड़े को पकड़ लिया श्रीर उसको उसपर से उतारा। उसने पीने के लिए श्रच्छा पानी दिया, श्रीर वकरी का मांस मूँचा। उसने कहा कि मैं मंजुवजरमाधि की शिष्या हूँ। शान्तिदेव प्रसन हुआ, क्योंकि वह उसी का शिष्य होना चाहता था। १२ वर्ष तक वह गुरु के समीप रहा श्रीर मंजुशीज्ञान का प्रतिलाम किया। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु ने मध्यदेश जाने का त्रादेश किया। वहाँ वह अचलसेन नाम रखकर 'राउत' हो गया। देवदाह काष्ट का एक खड्ग बनवाया श्रीर राजा का शीघ्र ही प्रिय हो गया। श्रन्य राजधत्य उससे ईर्ष्या करने लगे । उन्होंने राजा से निवेदन किया कि इसने देवदार युद्ध का एक खड्ग बनवाया है, यह किस प्रकार युद्ध में सेवा कर सकेगा। राजा ने सब राजमृत्यों के खड़गों को देखना चाहा । श्रचलसेन ने कहा कि मेरा खड्ग न देखा जाय । पर राजा नहीं माना और श्रचलसेन इस शर्त से एकान्त में दिखलाने के लिए तैयार हुआ कि वह एक आंख बन्द कर देगा। राजा ने ज्योंही खड़ग देखा, उसकी आंख भूमि पर गिर पड़ी। राजा को आश्चर्य और प्रसनता हुई। श्रचलसेन ने खड़ग की पत्थर पर फेंक दिया। नालन्दा गया, श्रीर संसार का परित्याग किया। शान्तिचत्त होने से 'शान्तिदेव' नाम पड़ा। उसने तीनों पिटकों को सुना। उसका नाम भुसुक

भी पणा, क्योंकि—भुंजानोपि प्रभास्वरः, सुप्तोपि, कुटी ततोपि तदेवेति भुसुकु समाधिसमापन्नत्वात् भुसुकुनामख्याति संघेऽपि ।

नालन्दा के युवकों ने उनके ज्ञान की परीचा करने में उत्सुकता दिखाई। नालन्दा की प्रथा थी कि प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्कपच्च में धर्म-कथा होती थी। उन्होंने उनको इसके लिए बाध्य किया। नालन्दा-विहार के उत्तर-पूर्व दिशा में एक बड़ी धर्मशाला थी। उस धर्मशाला में सब पंडित एकत्र हुए, श्रीर शान्तिदेव सिंहासन पर बैठाये गये। उसने तत्काल पूछा-

किमार्धे पठामि अथार्प वा, तत्र ऋधिः परमार्थज्ञानवान् । ऋध् गतौ-इत्यत्र श्रीणादिकः किः । ऋषिणा जिनेन प्रोक्तं आपे । ननु प्रज्ञापारमितादौ सुभूत्यादिदेशितं कथमार्थे इत्यत्रोन्यते युवराजार्थमैत्रेयेण ।

यदर्थवद् धर्मपदोपसंहितं त्रिधातुसंङ्गेशनिवर्हणं वचः। भवे भवेच्छान्त्यनुशंसदर्शकं तद्वत् किमार्पे विपरीतमन्त्रथा।। तदाकृष्टं स्रायीचैरर्थापे सुमूत्यादिदेशना तु भगवद्धिहानादित्यद्येपः।

पंडित लोग आश्चर्यान्वित हुए. और उनसे अर्थार्प ग्रन्थ का पाठ सुनाने को कहा। उन्होंने विन्यारा कि स्वरन्तित तीन ग्रन्थों में से किसका पाठ सुनावें। उन्होंने वोधिचर्यावतार को पसन्द किया और पड़ने लगे—"सुरातान् ससुतान् सधर्मकायान् " इत्यादि । लेकिन जब वह—

यदा न भावो नाभावो मतेः संतिष्ठते पुर:। तदान्यगत्यभावेन निरालम्बः प्रशाम्यति ॥

पड़ ने लगे, तब भगवान् सन्मुख प्रादुर्भत हुए; श्रीर शान्दिव को स्वर्ग ले गये। पीडत श्राध्वर्यान्वत हुए। उनकी पदु-कुटी (स्टूडेन्ट्स कॉटेज) हुँ ड़ी। वहाँ से तीनों प्रत्यों को ले उन्हें प्रकाशित किया।

यह वृत्तान्त इन तीन तालपत्रों से प्राप्त होता है।

उनके प्रन्थों से मालूभ होता है कि वह माध्यमिक-दर्शन के अनुयायी थे। वेंडल का कहना है कि शान्तिदेव के प्रन्थों में तन्त्र का प्रभाव पाया जाता है। कार्दिये कृत कैटालाग से पाया जाता है कि शान्तिदेव 'श्रीगुद्धसमाजमहायोगतन्त्रविलिधिः' नामक तान्त्रिक प्रन्थ के रचियता थे। दरवार लाइब्रेरी, नेपाल में चर्याचर्यविनिश्चय नामक तालपत्र से मालूम होता है कि अमुकु ने वज्रयान के कई प्रन्थ लिखे, धंगाली में भुमुकु के कई गान बताए जाते हैं। एक गान में लिखा कि वह बंगाली थे—

४८—रागमल्लारी-भुसुकुपादानां— वाबनाव पाड़ी पऊँद्या खालें वाहिउ । श्रदय बंगाले द्वोश लुडिउ ॥ घु ॥ श्रांचि भुसुकु बंगाली महलि— एने श्रघरिखी चएडालि लेलि ॥ धु ॥ प्रशापारिमताम्मोधिपरिमथनातमृतगरितो नितिसद्धान्तार्यं भुमुकुपादी वंगालिका व्याजेन तमेवार्थं प्रतिपादयति । प्रशारिवन्दकुहरहृदे सद्गुरुन्तरणोपायेन प्रवेशितं तत्रानन्दादि शब्दो ही-त्यादि श्रन्तरमुखाह्नय वंगालेन वाहित ति श्रमित्रत्वं कृतं ।

यह नगर बंगाल में था। बंगाल मध्यप्रदेश के आगे है। शान्तिदेव तराई के बंगलों में गये। उनका काल ६४८ ईस्वी से ८१६-८३८ ईस्वी है, जब कि यह ग्रन्थ तिन्वती भाषा में अन्दित हुआ। भुसुकु द्वारा निर्मित बताये जाने वाले गीत भी इसी समय के होंगे। यथि ये बैद्धभें के महिजया सम्प्रदाय के गीत हैं, जो कि वज्रयान की एक शाखा हैं; अथवा उसी का पर्याय है। नेपाल की द्रायार लाइनेरी में बोधिचर्यावताशनुशंस नामका एक ग्रन्थ है जो कि बोधिचर्यावतार ही है, केवल उसमें कुछ पद जोड़ दिये गये हैं। भुसुकु ने एक दोहे में अपना नाम 'कंट' लिखा है—

राउत भएइ कट भुसुकु भएइ कट सम्रला भ्राइस सहाय। ज इतो मूढ़ा भ्राइसी भान्ति पुच्छतु सर्गुन्पाय।

(हरप्रसाद शास्त्री) इस सम्बन्ध में 'दोहा' में कुछ और भी कहना चाहते हैं। वासिल-जीन का ख्याल है कि अपभ्रंश में बौद्ध ग्रन्थ थे। तारानाथ का भी यही मत है। नेपाल में सन् १८६८ ई० में वेंडल ग्रौर हरप्रसाद शास्त्री सुभाषितसंग्रह नामक ग्रन्थ मिला था—वेंडल ने इसे प्रकाशित किया है।

इसमें अपश्रंग के कुछ उद्धरण हैं। सन् १६०७ में हरप्रसाद शास्त्री ने अपश्रंग के कई ग्रन्थ नेपाल में पाये। इसे मैं प्राचीन बंगाली कहता हूँ। इसमें सन्देह नहीं कि पूर्व भारत में ७ वीं, द वीं ग्रौर ६ वीं शताब्दी में यही भाषा बोली जाती थी।

दशम अध्याय में हम शान्तिदेव के आधार पर वोधिन्वर्थी एवं उनके दर्शन का विस्तार देंगे।

शान्तरिक्षत— द्वीं शताब्दी में शान्तरिक्त ने तत्त्वसंग्रह नाम के ग्रन्थ की रचना की । यह ग्रन्थ कमलशील की टीका के साथ बरोदा से प्रकाशित हुआ है । इस ग्रन्थ में रातंत्रिक- योगाचार की दृष्टि से बौद्ध तथा ग्रन्य दार्शनिक मतवादों का खरडन किया गया है । शान्तरिक्त नालन्दा से तिब्बत गये थे । वहाँ उन्होंने सामये नाम के संघाराम की स्थापना ७४६ ई० में की थी । इनकी मृत्यु तिब्बत में ७६२ ई० में हुई ।

#### नवम अध्याय

# महायान के तन्त्रादि साहित्य

## माहात्म्य, स्तोत्र, घारणी श्रौर तन्त्रों का संचित परिचय

महायान-सूत्र श्रीर पुराणों में बड़ा साहश्य है। जिस तरह पौराणिक-साहित्य में श्रनेक माहात्म्य श्रीर स्तोत्र पाये जाते हैं, उसी तरह महायान-साहित्य में भी इसी प्रकार की रचनायें पायी जाती हैं। स्वयंभूपुराण, नेपालमाहात्म्य श्रीर इसी प्रकार के श्रन्य ग्रन्थों से हम परिचित हैं। स्वयंभूपुराण में नेपाल के तीर्थ-स्थानों की महिमा वर्णित है। यह ग्रन्थ पुराना नहीं है। महावस्तु तथा ललित-विस्तर में भी कुछ स्तोत्र पाये जाते हैं। मातृचेट के स्तोत्र का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं।

तिन्यती श्रनुवाद में नागाजुँन का चतुःस्तर मिलता है। सुप्रभातस्तव, लोकेश्वर-शतक श्रीर परमार्थ नाम संगीति मी प्रसिद्ध हैं। तारा के लिये श्रनेक स्तोत्र लिखे गये हैं। द वों शतान्दों में इस प्रकार का एक स्तोत्र कश्मीरी किन सर्वज्ञमित्र ने लिखा था। इसका नाम श्रार्थतारा-सन्धरा स्तोत्र है।

घारणी का महायान साहित्य में बड़ा स्थान है। घारणी रत्ना का काम करती है। की कार्य वैदिक मंत्र करते थे, विशेषकर श्राथवंवेद के; वही कार्य बौद्ध धर्म में 'धारणी' करती है। सिंहल में आज भी कुछ सुन्दर 'सुत्तों' से 'परित्त' का काम लेते हैं। इसी प्रकार महायान धर्मानुयायी सूत्रों को मंत्रपदों में परिवर्तित कर देते थे। श्रल्याद्मरा प्रज्ञापारमिता-सूत्र धारणी का काम करती है। धारणियों में प्रायः बुद्ध, बोधिसक्त श्रीर ताराश्रों की प्रार्थना होती है। धारणी के अन्त में कुछ ऐसे श्रन्तर होते हैं, जिनका कोई श्रर्थ नहीं होता। धारणी के साथ कुछ अनुष्ठान भी होते हैं। श्रनावृष्टि, रोग, श्रादि के समय धारणी का प्रयोग होता है। पांच धारणियों का एक संग्रह 'पंच रत्ना' नेपाल में श्रत्यन्त लोकप्रिय है। इनके नाम इस प्रकार हैं:—महाप्रतिसार, महासहस्त्रप्रमदिनी, महामयूरी, महाश्रोतकर्ता, महा (रत्ना) मन्त्रानुसारिणी; महामयूरी को विद्या राजी कहते हैं। सर्पदंश तथा श्रन्य रोगों के लिये इसका प्रयोग करते हैं। हर्ष चरित में इसका उल्लेख है।

मन्त्रयान और वज्रयान महायान की शाखार्ये हैं। मन्त्रयान में मन्त्रपदों के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति होती है। इन मन्त्रपदों में गुद्ध शक्ति होती। वज्रयान में मन्त्रों द्वारा तथा विज्ञा निर्वाण का लाम होता है। सन्य और विज्ञान वज्रतुल्य हैं और इसलिये उनका विनाश नहीं होता। वज्रयान अद्भैत दर्शन की शिक्षा देता है। सन्न सन्त्य वज्र-सल्व है। और एक ही वज्र-सल्व सन्न जीवों में पाया जाता है।

शाकों के अनुसार त्रिकाय के अतिरिक्त एक सुखकाय भी है। इस महा-सुख की प्राप्ति एक अनुष्ठान द्वारा होती है। मंत्रयान और वज्रयान का साहित्य 'तन्त्र' कहलाता है। कुछ महा-यान स्त्र ऐसे हैं, जिनमें तंत्र-भाग भी पाया जा. है। बौद्ध तन्त्रों के चार वर्ग हैं:—किया-तन्त्र जिसमें मन्दिर-निर्माण, प्रतिमा-प्रतिष्ठा आदि से सम्बन्ध रखने वाले अनुष्ठान वर्णित हैं; अर्था-तन्त्र, जिसमें चर्या का वर्णन है; योग-तन्त्र जिनमें योग की क्रिया वर्णित है और अनुदार-योग-तन्त्र। प्रथम वर्ग का प्रसिद्ध अन्ध 'आदिकर्मप्रदीप' है, जिसमें एखस्त्रों तथा कर्मप्रदीपों की शैली में बुद्धत्व की कामना से महायान का अनुसरण करनेवाले 'आदिकर्मिक बोधसत्वः' की दीचा के नियमों तथा उसकी दिन-चर्या बतायी गयी है। क्रिया-तन्त्र का दूसरा प्रन्थ 'अष्टमी-अत-विधान' है, जिसमें प्रतिपद्ध की अष्टमी को रहस्यमय मन्त्रों और मुद्राओं का अनुष्ठान विहित है।

तन्त्र-साहित्य में साधनाओं का भी समावेश होता है। साधनाओं में मन्त्री, मुद्रास्त्री श्रीर ध्यान के द्वारा श्रिणिमा, लिघमा श्रादि सिद्धियों के श्रितिरिक्त सर्वश्रता तथा निर्वाण की सिद्धि के उपाय बताये गये हैं। ध्यान के लिए उपास्य देवों का बो वर्णन किया गया है, उसका बौद्ध शिल्पियों ने मृर्ति-निर्माण के लिए पर्याप्त उपयोग किया है । इस दृष्टि से 'साधन-माला'---जिसमें ३१२ साधनायें संग्रहीत हैं, तथा 'साधन-समुचय' जैसे प्रन्यों का बड़ा महत्व है। उपास्य देवों में ध्यानी-बुद्ध तथा उनके कुटुम्ब श्रीर तारा श्रादि देवियाँ भी हैं। बौद्धों का कामदेव भी हैं, जिसका नाम बज़ानंग है; और जो मंजुश्री का अवतार है। साधनाओं का मुख्य ताल्पर्य तन्त्र श्रीर इन्द्रजाल है, यद्यपि इनका अधिकार प्राप्त करने के लिए योगान्यास, ध्यान, पूजा, मैत्री तया करुणा आदि का अनुष्ठान करना आवश्यक बताया गया है। 'तारा-साधना' में इन गुणों का विस्तृत निरूपण है। साधनाश्रों का निर्माण-काल ७ वीं से ११ वीं शताब्दी तक माना गया है। कतिपय साधनात्रों के प्रखेता तन्त्रों के भी प्रखेता क्ताये गये हैं। नागार्जुन ने ( माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रयोता नहीं ) ७ वीं शतान्दी में अनेक साधनाओं और तन्त्रों का प्रयायन किया। इनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि ये एक साधना मोट देश अर्थात् तिन्वत से लाये थे। इनके अनेक तन्त्र-प्रन्थ तंजीर में पाये गये हैं। उड्डियान (उड़ीसा) के राजा और 'शन-सिद्धिं तथा श्रनेक श्रन्य तन्त्र-प्रन्थों के रचियता इन्द्रभृति ( ६८७-७१७ ई० ) भी एक साधना के प्रणेता बताये जाते हैं। इनके समकालीन पद्मवज्ञ-कृत 'गुह्मसिद्धि' में वज्रयान की समस्त गुग्र-िकयात्रों का निरूपण है। इन्द्रभृति के पुत्र पद्मसम्भव लामा-संप्रदाय के प्रणेता थे। धन्द्रभृति की बहुन लच्मीकरा ने अपने प्रत्य 'श्रद्वय-सिद्धिः में सहबयान के नवीन श्रद्धेत रिद्धान्त का प्रतिपादन किया, जो बंगाल के बाउल लोगों में श्रब भी प्रचलित है। उसने तपत्या, क्रिया तथा मूर्तिपूचा का खंडन किया, श्रीर सर्वदेवों के निवास्थान मानव-शरीर का ष्यान करने का विधान किया । तन्त्र-लेखकों में 'सहब-योगिनी-चिन्ता' आहि अन्य प्रमुख लेखि-कात्रों के श्रमेक नाम दिखाई देते हैं।

प्रारम्भिक तन्त्र महायान सूत्रों से बहुत मिलते-जुलते हैं। इनमें ७ वीं राती में प्रयति 'तयागतगुराक' या 'गुरा-समाच' बड़ा प्रामाणिक प्रन्य है। 'पंचकर्म' इसी का एक भंश कहा जाता है। यह अनुत्तर योगतन्त्र है। इसमें मुख्य रूप से योगसिद्धि की पाँच भूमियों का ही वर्णन है, किन्तु इन भूमियों की प्राप्ति के उपाय मंडल, यंत्र, मंत्र श्रीर देवपूजन चताये गये हैं। इस प्रन्थ के पाँच भाग हैं। तीसरे भाग के रचियता शाक्य-मित्र ( ५५० ई० ) तथा शेप ४ भागों के प्रणेता नागार्जुन चताये गये हैं।

'मंजुश्रीमृलक्लप' नाम का प्रन्थ श्रपने को 'श्रयतंसक' के श्रन्तर्गत 'महावैपुल्य-महायान-सूत्र' के रूप में प्रकट करता है। किंग्तु विषय की दृष्टि से यह मंत्रयान के श्रन्तर्गत है। इसमें शाक्यमुनि ने मंजुश्री को मंत्र, मुद्रा श्रीर मएडलादि का उपदेश किया है। 'एकल्लबीर चएडमहारोफ्ण-तंत्र' में एक श्रोर महायान-दर्शन के श्रनुसार प्रतीत्यसमुत्राद की व्याख्या की गई है श्रीर दूसरी श्रोर योगिनियों की साधनाएँ वताई गई हैं। 'श्रीचक्रसम्भार-तंत्र' में जो केवल तिब्बती भाषा में उपलब्ध है, महामुख की प्राप्ति के साधन रूप से मंत्र, ध्यान श्रादि का निरूप्त है, श्रीर मंत्रों की प्रतीकात्मक व्याख्या की गयी है।

### दशम अध्याय

# महायान की साधना तथा चर्या

## ग्रहायान में साधना की नई दिशा

महायान में उपदेशकों का अदम्य उत्साह और जीवों की अर्थचर्या की अमिट अभिलाश थी। उनका आदर्श आईत् के समान व्यक्तिगत निःश्रेयस् के लाभ का न था। पूर्णावदान में इस नए प्रकार के भिन्नु का चित्र हमको मिलता है। यह कथा पालि निकाय में भी है (संयुक्त ४,६०; मण्मिम ३,२६७)। किन्तु दिव्यावदान में इसका विकसित रूप मिलता है। दिव्यावदान के श्रनुसार पूर्ण जन्म से ही रूरवान्, गौर, सुवर्णवर्ण का था श्रीर वह महापुरुष के कुछ लच्चणों से समन्त्रागत था। शाक्य मुनि ने उनकी उपसंपदा की थी। उन्होंने बुद्ध से संज्ञित श्रववाद की देशना चाही। भगवत् ने देशनानन्तर पूछा कि तुम किस जनपद में विहार करोगे ? पूर्व ने कहा-श्रीणापरान्तक में । बुद्ध ने कहा-किन्तु वहाँ के लोग चएड हैं, परुपवाची हैं । यदि श्राकोश करें, तुम्हारा श्रपवाद करें, तो तुम क्था सोचोगे ? पूर्ण ने कहा-मैं सोचूँगा कि वे लोग भद्रक है, जो मुक्ते हाथ से नहीं मारते; केवल परुप-वचन कहते हैं। बुद्ध ने फिर कहा, यदि वह हाय से मारें, तो क्या सोचोगे ? पूर्ण ने कहा-िक मैं सोचूँगा कि वे लोग भद्रक हैं, जो मुक्ते हाथ से मारते हैं, दण्ड से नहीं मारते । बुद्ध ने पुनः पूछा, यदि वे दण्ड से मारें ? पूर्ण ने कहा-तत्र मैं सोच्ँगा कि भद्र-पुरुष हैं, जो मेरे प्राण नहीं हर लेते। श्रीर यदि वे प्राण हर लें ? पूर्ण ने कहा-तत्र मैं सोचूँगा कि वे भद्रपुरुव हैं, जो मुक्ते इस पूर्तिकाय ( दुर्गन्वपूर्ण शरीर ) से श्रनायास हो विमुख करते हैं। बुद्ध ने कहा--साधु-साधु ! इस उपशम से, इस ज्ञान्तिपारिमता से समन्यागत हो, तुम उन चएड पुरुषों में विहार कर सकते हो । बाश्रो पूर्ण ! दूसरों को विमुक्त करो । दूसरों को संसार के पार लगाश्रो ।

पूर्ण का श्रादर्श श्राहंत्व नहीं है। वह वोधिसत्व है, श्रार्थात् उसका श्रिमियाय बोधि की प्राप्ति है। वह कुछ लच्न्यों से श्रान्वत है, सव लच्न्यों से नहीं; जैसे बुद्ध होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पूर्ण बोधिचर्या में कुछ उन्नति कर चुका है। उन्णीय, ऊर्ण, उसके लम्बे हाथ, सब इसके चिह्न हैं। वह चान्ति-पारिमता से समन्वागत है। बब वह श्रोग्णापरान्तक में उपदेश का कार्य श्रारंभ करता है, तब लोग उसके साथ दुष्ट व्यवहार करते है। एक लुब्धक, बो श्राखेट के लिए जा रहा था, इस मुरिडत भिद्ध को देखकर, उसे श्रपशकुन समक्त, उसकी श्रोर दौड़ा। पूर्ण ने उससे कहा कि दुम मुक्ते मारो, हरिण का वध मत करो। यह नवीन प्रकार का भिद्ध है, बो धर्म के प्रवार को सबसे श्रधिक महत्त्व देता है। इसमें सन्देह नहीं कि हीनयान के भिद्ध श्रों में भी इस प्रकार का उत्साह था, जैसे श्रानन्द में। किन्द्र इस नए भिद्ध हीनयान के भिद्ध श्रों में भी इस प्रकार का उत्साह था, जैसे श्रानन्द में। किन्द्र इस नए भिद्ध

की साधना श्रप्टांगिक मार्ग की नहीं है, किन्तु पारिमता की है। यह चान्ति-पारिमता में परिपूर्ण है। यह बुद्ध होना चाहता है, ग्रर्हत् नहीं। जातक की निदान-कथा से मालूम होता है कि शाक्य मुनि ने ५४७ जन्मों में पारमितात्रों की साधना की थी। बुद्ध होने के पूर्व वे बोधिसल थे । इस चर्या से उन्होंने पुरुष भ्रीर ज्ञान-संभार प्राप्त किया था । वेस्सन्तर जातक में बोधिस्त ने ऋपने शरीर का मांस भी दान में दे दिया था। वे सबके साथ मैत्री-भाव रखते थे। वे कहते हैं -- जैसे माता अपने एक मात्र पुत्र की रहा प्राण देकर भी करती है, उसी प्रकार सब बीवों के साथ अप्रमेय-( प्रमाण-रहित ) मैत्री होनी चाहिए । इस नई विचार-प्रणाली के अनुसार भिन्न इस मैत्री-भावना के बिना नहीं हो सकता । इस दृष्टि में बुद्ध का पूर्ण वैराग्य ही पर्याप्त नहीं है, किन्तु बुद्ध की सिक्रय मैत्री भी चाहिए। यह महायान का त्रादर्श है। बोधिसत्त्र संसार के जीवों के निस्तार के लिए निर्वाण में प्रवेश को भी स्थगित कर देता है। वह सब जीवों को दुःख से विमुक्त करना चाहता है। यह कहता हैं कि सबका दुःख-मुख बराबर है। मुक्ते सबका पालन स्रात्मवत् करना चाहिये । जब सबको समान रूप से दुःख श्रीर भय श्रिपय है, तब मुक्तमें क्या विशेषता है, जो मैं श्रापनी ही रचा करूँ, दूसरों की न करूँ। उसके श्राईल से क्या लाम, जो श्रपने ही लिए श्राईत है ? क्या वह राग-विनिमुक्त है, जो श्रपने ही द्र:ख-विमोचन का ख्याल करता है ? जो केवल अपने ही निर्वाण का विचार करता है, जो स्वार्थी है, जो सर्व क्लेश-विनिमु क है, जो द्वेष श्रीर करुणा दोनों से विनिमु क है, ऐसा अर्हत् क्या निर्वाण के मार्ग का पथिक होगा ? हीनयानी व्यर्थ कहते हैं कि उनका ऋहत् जीवनमुक्त है। सच्चा ऋहत् बोधिसत्व है। इनके छानुसार हीनयानियों का मोन अपसिक है ( बोधिचर्यावतार, ८,१०८ )। ऋईत् के निर्वाण और बुद्ध के निर्वाण में भी भेद हो गया। स्तोत्रकार मातृचेट कहते हैं कि जिस प्रकार नील आकाश श्रीर रोम-कृप के विवर दोनों त्राकाश-धातु हैं, किन्तु दोनों में त्राकाश-पाताल का अन्तर है, उसी प्रकार का श्रन्तर भगवत् के निर्वाण और दूसरों के निर्वाण में है।

## बुद्ध के पूर्व-जन्म

शाक्यमुनि सर्वज्ञ थे। वे परम कार्विएक थे। जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने उस सत्य का उद्घाटन किया और उस मार्ग का आविष्कार किया, जिस पर चलकर लोग संसार से मुक्त होते हैं। उन्होंने सम्यक्-ज्ञान की प्राप्ति केवल अपने लिए नहीं की, किन्तु अनेक जीवों के क्लेश-बंधन को नष्ट करने के लिए की। इसके विपरीत अर्हत् केवल अपने निर्वाण के लिए यत्नवान् होता था। अर्हत् का आदर्श बुद्ध के आदर्श की अपेला तुच्छ था। इस विशेषता का कारण यह है कि बुद्ध ने पूर्वजन्मों में पुरयराशि का संचय किया था, और अनन्त ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान् बुद्ध का जीवन-चरित अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वह पूर्व-जन्मों में 'बोधिसत्व' थे। जातक की निदान-कथा में वर्णित है कि अनेक कल्प व्यतीत हो गये कि शाक्यमुनि अमरवती नगरी में, एक अध्यय-कुल में, उत्पन्न हुए थे। उनका नाम सुमेध था। बाल्यकाल में ही उनके माता-पिता का देहान्त हो गया था। सुमेध को वैराय्य उत्पन्न हुआ और

उसने तापस-प्रमण्या की । एक दिन उसने विचार किया कि पुनर्भव दुःख है; मैं उस मार्ग का श्रन्वेपण करता हूँ, जिस पर चलने से भव से मुक्ति मिलती है। ऐसा मार्ग श्रवश्य है। जिस प्रकार लोक में दुःख का प्रतिपन्त सुख है, उसी प्रकार भव का भी प्रतिपन्न विभव होना चाहिये। निस प्रकार उप्ण का उपशम शीत है, उसी प्रकार रागादि दोप का उपशम निर्वाण है। ऐसा विचार कर सुमेध तापस हिमालय में पण्कुरी बनाकर रहने लगे। उस समय लोकनायक दीपंकर-बुद्ध संसार में धर्मीपदेश करते थे। एक दिन समेधःतापस आश्रम से निकलकर आकाश-मार्ग से जा रहे थे, देखा कि लोग नगर को श्रलंकृत कर रहे हैं, भूमि को समतल कर रहे हैं, उस पर बालुका त्राकीर्ण कर लाज श्रीर पुष्प विकीर्ण कर रहे हैं, नाना रंग के वस्त्रों की ध्वजा-पताका का उत्सर्ग कर रहे हैं श्रीर कदली तथा पूर्ण घट की पंकि प्रतिष्ठित कर रहे हैं। यह देखकर सुमेव ब्राकाश से उतर ब्रीर लोगों से पूछा कि किस लिए माग-शोधन हो रहा है। सुमेघ की प्रीति उत्पन्न हुई स्रोर बुद्ध-बुद्ध कहकर वे बड़े प्रसन्न हुए । सुमेध भी मार्ग-शोधन करने लगे। इतने में दीपंकर बुद्ध आ गए। भेरी वजने लगी। मनुष्य और देवता साध-साध कहने लगे। स्राकाश से मंदार पुष्पों की वर्षा होने लगी। सुमेव स्रपनी जटा खोलकर, बल्कल, ची श्रीर चर्म विद्याकर, भूमि पर लेट गए श्रीर यह विचार किया कि यदि दीपंकर मेर शरीर के अपने चरणकमल से स्पर्श करें तो मेरा हित हो। लेटे-लेटे उन्होंने दीपंकर की बुद्धश्री के देखा श्रौर चिन्ता करने लगे कि सर्वे क्षेश का नाश कर निर्वाण-प्राप्ति से मेरा उपकार न होगा मुफको यह अच्छा मालूम होता है कि मैं भी दीपंकर की तरह परम संबोधि प्राप्त कर अने जीवों को धर्म की नौका पर चढ़ा कर संसार-सागर के पार ले जाऊँ और पश्चात् स्वयं परिनिर्वाण र प्रवेश करूँ। यह विचार कर उन्होंने 'बुद्धभाव' के लिए उत्कट श्रिभिलाषा (पालि, श्रिभिनीहार प्रकट थी।

दीपंकर के समीप सुमेध ने बुद्धत्व की प्रार्थना की ऋौर ऐसा इड विचार किया हि बुद्धों के लिए मैं अपना जीवन भी परित्याग करने को उद्यत हूँ । इस प्रकार सुमेध अधिकार सम्पन्न हुए ।

दीपंकर पास श्राकर बोले—इस जिटल तापस को देखो । यह एक दिन बुद्ध होगा यह बुद्ध का 'व्याकरण' हुआ। 'यह एक दिन बुद्ध होगा' इस वचन को सुनकर देवता श्रो मनुष्य प्रसन्त हुए, श्रोर वोले—यह 'बुद्धवीब' है, यह 'बुद्धांकुर' है। वहाँ पर जो 'जिन-पृत्र (बुद्ध-पुत्र) थे, उन्होंने सुमेध की प्रदक्षिणा की; लोगों ने कहा—तुम निश्चय ही बुर होगे। हढ़ पराक्रम करो, श्रागे बड़ो, पीछे, न हटो। सुमेब ने सोचा कि बुद्ध का वच श्रमोध होगा।

बुद्धत्व की आकांचा की सफलता के लिए सुमेध बुद्धकारक धर्मों का अन्वेत्रण कर लगे, और महान् उत्साह प्रदर्शित किया। अन्वेत्रण करने से १० पारिमतायें प्रकट हुई बिनका आसेवन पूर्वकाल में बोधिसत्वों ने किया था। इन्हीं के प्रहण से बुद्धत्व की प्राप्ति होगी 'पारिमता' का अर्थ है 'पूर्णता'; पालिरूप 'पारमी' है। दश पारिमतायें ये हैं:—दान, शील नैफम्प, प्रज्ञा, बीर्य, चान्ति, सत्य, अधिष्ठान (हड़ निश्चय), मैत्रो (अहित और हित समभाव रखना ), तथा उपेत्वा ( सुख श्रीर दुःख में समान रूप रहना )। सुमेध ने बुद्ध गुणों का महत्त्व कर दीपंकर को नमस्कार किया। सुमेध की न्या श्रार्थात् साधना प्रारंभ हुई श्रीर प्रश्न विविध जन्मों के पश्चात् वह तुषित-लोक में उत्पन्न हुए; श्रीर वहाँ वोधि प्राप्ति के सहस्र वर्ष पूर्व बुद्ध-हलाहल शब्द इस श्रामिप्राय से हुश्रा कि सुमेध की सफलता निश्चित है। दुषित-लोक से न्युत होकर माया देवी के गर्भ में उनकी श्रावकान्ति हुई, श्रीर मनुष्यभाव धारण कर उन्होंने सम्यक-सम्बोधि प्राप्त की।

सुमेध-कथा से स्पष्ट है कि सुमेध ने सम्यक्-संबोधि के आगे आईत् के आदर्श निर्वाण को तुच्छ समका और बुद्धत्व की प्राप्ति के लिये दश पारिमिताओं का प्रहण किया। शाक्य मुनि ने ५५० विविध जन्म लेकर पारिमिताओं द्वारा सम्यक्-सम्बुद्ध की लोकोत्तर-संपत्ति प्राप्त की। शाक्यमुनि का पुण्य-संभार और ज्ञान आईत् के पुण्य-संभार और ज्ञान से कहीं बड़कर है। बुद्ध अन्य आईतों से भिन्न हैं, क्योंकि उन्होंने निर्वाण-मार्ग का आविष्कार किया है। अईत् ने बुद्ध के मुख से दुःख-निरोध का उपाय अवण किया, और उनके बताये हुए मार्ग का अनुसरण कर आईत् अवस्था प्राप्त की। बुद्ध का ज्ञान अनंत है और उनकी चर्या, साधना परार्थ है।

### बुद्धत्व

महायान-धर्म सर्वभूतद्या पर आश्रित है। 'आर्यगयाशीर्ष' में कहा है— किमारंभा मंज्ञश्री बोधिसत्वानां चर्या। किमधिष्ठाना। मंज्ञश्रीराह महाकरुणारंभा देवपुत्र बोधिसत्वानां चर्या सत्वाधिष्ठानेति विस्तरः। (बोधिचर्याक्तार पंजिका पृ० ४८७)।

अर्थात् हे मंजुश्री, बोधिसत्वों की चर्यों का आरंभ क्या है, और उसका अधिष्ठान अर्थात् आलंबन क्या है ? मंजुश्री बोले—हे देवपुत्र ! बोधिसत्वों की चर्या महाकरुणा पुरःसर होती है, अतः महाकरुणा ही उसका आरंभ है । इस करुणा के जीव ही पात्र हैं। दुअखित जीवों का आलंबन करके ही करुणा की प्रवृत्ति होती है ।

श्रार्थधर्मसंगीति में कहा है-

न भगवन् बोधिसत्वेनातिबहुषु धर्मेषु शिच्तितव्यम् । एक एव हि धर्मी बोधिसत्वेन स्वाराधितकर्तव्यः सुप्रतिविद्धः । तस्य करतलगताः सर्वे बुद्धधर्मा भवंति ।

भगवन् । येन बोधिसत्वस्य महाकरुणा गच्छिति तेन सर्वबुद्धधर्माः गच्छिति । तद्यया भगवन् जीवितेन्द्रिये सित शेषाणाम् इन्द्रियाणाम् प्रवृत्तिर्भवति एवमेव भगवन् महाकरुणाये सत्याम् बोधिकारकाणाम् धर्माणाम् प्रवृत्तिर्भवति । (बोधि ए० ४८६-४८७)

श्रार्थात् हे भगवन् , बोधिसल के लिये बहुधर्म की शिक्षा का ग्रहण् श्रानावश्यक है। बोधिसल को एक ही धर्म स्वायत्त करना चाहिये। उसके हस्तगत होने से सब बुद्ध-धर्म हस्तगत होते हैं। जिस श्रोर महाकक्षणा की प्रवृत्ति होती है, उसी श्रोर सब बुद्ध-धर्मों की प्रवृत्ति होती है; जिस प्रकार जीवितेन्द्रिय के रहते श्रान्य इन्द्रियों की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार महाकक्षण के रहने से बोधिकारक श्रायवा बोधिपाद्यिक धर्मों की प्रवृत्ति होती है। महायान एर्म में महाकरणा को तम्यक्-संत्रीधि का साधन माना है। मगवान् बुद्ध के चिति से भी महाकरणा की उपयोगिता प्रकट होती है। 'महावग्ग' में वर्णित हैं कि जब भगवान् को बोधि-वृद्ध के तले सम्बोधि प्राप्त हुई, तब धर्म-देशना में उनकी प्रवृत्ति न थी। उन्होंने सोचा कि लोग श्रम्थकार से श्राच्छ्य हैं, श्रीर राग-दोग से संयुक्त हैं। श्रतः धर्म का प्रकाश नहीं देख सकते। याद में इन्हें धर्मांपदेश भी करूँ, तब भी इनको सम्यक्-ज्ञान की प्राप्ति न होगी। बुद्ध का यह मात्र ज्ञानकर ब्रह्मा सहंपति को चिन्ता हुई कि यदि बुद्ध धर्मांपदेश न करेंगे तो संसार नष्ट हो जायगा। श्रातंजन को दुःखार्णव के उस पार कौन ले जायगा, श्रीर धर्मनदी का प्रवर्तन कर, कौन जीवलोक की तृष्णा का उपराम करगा? यह विचार कर ब्रह्मा बुद्ध के सम्मुख प्राहुर्भूत हुए, श्रीर भगवान् से प्राथना की, कि भगवान् धर्म का उपदेश करें; नहीं तो जो लोग दोषपूर्ण हैं, वे धर्म का परित्याग कर देंगे। भगवान् ने कहा कि मैंने गंभीर श्रीर दुरनुबोध धर्म पाया है, पर धर्म-देशना में मेरा चित्त नहीं लगता। ब्रह्मा के विशेष प्रार्थना करने पर जीवों पर करणा कर भगवान् ने बुद्ध-चन्नु से लोक को देखा, श्रीर जाना कि जीव दुःखार्दित हैं। श्रतः ब्रह्मा-सहंपति की प्राथना भगवान् ने स्वीकार की श्रीर सर्व-भृत-दया से प्रेरित होकर सत्वों के कल्याण के लिए धर्मांपरेश किया।

जहाँ 'हीनयान' का अनुरामी केवल अपने दुःख का अत्यन्त निरोध चाहता है, वहाँ महायान धर्म का साधक बुद्ध के समान अपने ही नहीं, किन्तु सत्व-समूह के जन्म-मरणादि दुःखों का अपनयन चाहता है। वोधिचर्या ( बुद्धत्व की प्राप्ति की साधना, जो पारमिता की साधना है) का अहण केवल इसी अभिप्राय से है कि जिसमें साधक सब चीजों का समुद्धरण करने में समर्थ हों। महायान का अनुरामी निर्वाण का अधिकारी होते हुए भी भृतदया से प्रेरित हो, संसार का उपकार करने के लिए अपने इस अपूर्व अधिकार का भी परित्याग करता है। इसी कारण महायान अन्थों में सप्तिविध-अनुत्तर-पूजा का एक अंग 'बुद्ध-याननाः कहा है, जिसमें निर्वाण की इच्छा रखने वाले कृतकृत्य-जनों से प्रार्थना की जाती है, कि वे अनन्त कल्प तक नियास करें; जिसमें यह लोक अन्धकार से आच्छक न हो।

हीनयान तथा महायान की परस्तर तुलना करते हुए अष्टसाहसिकाप्रजापारमिता के एकादश परिवर्त में कहा है कि हीनयान के अनुयायी का विचार होता है कि मैं एक आत्मा का दमन करूँ, एक आत्मा को शम की उपलिंध कराऊँ और एक आत्मा को निर्वाण की प्राप्ति कराऊँ। उसकी सारी चेष्टाएँ इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए होती हैं। पर बोधसत्व की शिचा अन्य प्रकार की है। उसका अभिप्राय उदार और उत्कृष्ट है। वह अपने को परमार्थ-सत्य में स्थापित करना चाहता है, पर साथ ही साथ सब सत्वों की भी परमार्थ-सत्य में प्रतिक्षा चाहता है। वह अपनेय सत्वों को परिनिर्वाण की श्राप्ति कराने के लिए उद्योग करता है, इसलिए बोधसल को हीनयान की शिवा अहण न करनी चाहिए। सर्व जान के मूल-स्वरूप प्रजा-पारमिता को छोड़ कर जो शाखा-पत्र स्वरूप हीनयान में सार-वृद्धि देखते हैं, वह भूल करते हैं।

एक महायान अन्य का कहना है कि महाकरुणा ही मोत्त का उपाय है। हीनयान वादी इस मोत्तोपाय को नहीं रखता। उसकी प्रशा असमर्थ है, क्योंकि वह पाप-शोधन का उपाय नहीं रखता।

महायान प्रत्थों के अनुसार जो जुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान् है, अर्थात् जो बोधिसत्व है, उसे घट्पारमिता का प्रहण करना चाहिए। दान-शीलादि गुणों में जिसने पूर्णता प्राप्त की है, उसके लिए कहा जाता है कि इसने दान-शीलादि पारमिता हस्तगत कर ली है। नहीं बोधिसत्व-शिद्धा है और इसी को बोधिचर्या कहते हैं।

पट् पारिमतार्थे निम्नलिखित हैं-दान, शील, चान्ति, वीर्य, ध्यान श्रीर प्रशा। पट् पारमिता में प्रजापारमिता का प्राधान्य है। प्रजापारमिता यथार्थज्ञान को कहते हैं। इसका दुरारा नाम भूत-तथता है। प्रज्ञा के बिना पुनर्भत्र का अन्त नहीं होता। प्रज्ञा की प्राप्ति के िनए ही अन्य पारमिताओं की शिन्हा कही गई है। प्रजा द्वारा परिशोधित होंने पर ही दान आदि पूर्णता को प्राप्त होते हैं, श्रीर 'पारिमता' का व्यपदेश प्राप्त करते हैं। बुद्धत्व की प्राप्ति में इम पुण्य-संभार की परिणामना होने के कारण ही इनकी पारिमता सार्थक होती है। यह पंच पारिमता प्रज्ञा-रहित होने पर लौकिक कहलाती हैं। उदाहरख के लिए जनतक दाता मिन्नु, दान और श्रपने श्रस्तित्व में विश्वास रखता है, तत्र तक उसकी दान-पारिमता लौकिक होती है; पर जत्र वह इन तीनों के शून्य-भाव को मानता है, तत्र उसकी पारमिता लोकोत्तर कहलाती है। जब पंच-पारमितार्थे प्रज्ञा-पारमिता से समन्वागत होती हैं, तमी वह सचतुष्क होती हैं, श्रीर उसको लोकोत्तर-संज्ञा प्राप्त होती है। प्रज्ञा की प्रधानता होते हुए भी ग्रन्य पारमितात्रों का महरण नितान्त स्रावश्यक है। संबोधि की प्राप्ति में दान प्रथम कारण है, शील दूसरा कारण है। दान, शील की अनुपालना चान्ति द्वारा होती है। दानादि-त्रितय पुरुय-संमार, वीर्य अर्थात् कुशलोत्साह के बिना नहीं हो सकता। श्रीर त्रिना ध्यान ग्रयीत् चित्तेकाप्रता के प्रजा का प्रादुर्भीव नहीं होता, क्योंकि समाहित-चित्त होने से ही यथाभूत-परिज्ञान होता है, जिससे सत्र श्रावरणों की श्राव्यंत हानि होती है।

इसी बोधिचर्या का वर्णन शान्तिदेव ने बोधिचर्यावतार तथा शिन्तासमुस्चय में विशेष रूप से किया है। शान्तिदेव महायान धर्म के एक प्रसिद्ध शास्त्रकार हो गये हैं। इनके ग्रन्थों के श्राधार पर हम बोधिचर्या का वर्णन करेंगे।

### बोधि-चित्त तथा बोधि-चर्या

मनुष्य-भाव की प्राप्ति दुर्लंभ है। इसी भाव में परम पुरुपार्थ श्रभ्युदय श्रीर निःश्रेष् की प्राप्ति के साधन उपलब्ध होते हैं। यही भाव श्रन्तुण्यों से विनिर्मु के हैं। श्रन्तुण्याक्या में

श्राठ श्रक्षण ये है:—नरकोपपत्ति, तिर्यंगुपपत्ति, यमलोकोपपत्ति, प्रत्यंतजनपदोपपत्ति, दीर्घायुपदेवोपपत्ति, इन्द्रियविकलता, मिथ्यादृष्टि, श्रोर चित्तोत्पादृविरागितता । (धर्मसंग्रह् )।

धर्म-प्रविचय करना श्रशक्य है । इसीलिये इस सुश्रवसर को खोना न चाहिये । यदि हमने मनुष्य-भाव में श्रपने श्रौर पराये हित की चिन्ता न की तो ऐसा समागम हमको फिर प्राप्त न होगा। मनुष्य-भाव में भी श्रकुराल-पत्त में श्रम्यस्त होने के कारण साधारणतया मनुष्य की बुद्धि शुभ-कर्म में रत नहीं होती। पुरुष सर्वकाल में दुर्वल है और पाप ऋत्यन्त प्रवल हैं। ऐसी ऋवस्था में प्रवल पाप पर विजय केवल किसी वलवान पुरुष द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। भगवान बुद्ध ही लोगों की श्रारियर मित को एक मुहर्त के लिए शुभकर्मों की स्त्रोर प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार बादलों से घिरे हुए ब्राकाश-मण्डल में रात्रि के समय चलामात्र के विवृत्यकाश से वस्तु-ज्ञान होता है, उसी प्रकार इस द्यंधकारमय जगत् में भगवन्कृपा से ही चर्णमात्र के लिए मानव-बुद्धि शुम-कमों में प्रवृत्त होती है। वह बलवान् शुम कीन सा है, जो घोरतम पाप को श्रपने तेज से ग्रिमिमूत करता है १ यह शुभ बोधिन्वित्त ही है । इससे बहुकर पाप का प्रतिघातक श्रीर विरोधी दूसरा नहीं है। बोधिचित्त क्या है ? सब जीवों के समुद्धरण के अभिप्राय से बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए सम्यक-सम्बोधि में चित्त का प्रतिष्ठित होना, बोधिचित्त का ग्रह्ण करना है। एक बोधि-चित्त ही सर्वीर्यसाधन की योग्यता रखता है। इसी के द्वारा अनेक बीव भवसागर के पार लगते हैं। बोधिचित्त का ग्रहण सदा सवके लिए ग्रावश्यक है। इसका परित्याग किसी ग्रवस्था में न होना चाहिये। जो श्रावक की तरह दुःख का ऋत्यन्त-निरोध चाहते हैं, जो बोधिसत्वों की तरह केवल त्रापने ही नहीं, किन्तु सत्वसमूह के दु:खों का त्रापनयन चाहते हैं, त्रीर जिनको दु:खाप-नयनमात्र नहीं, वरंच संसार-सुख की भी ऋभिलागा है; उन सबको सदा वोधिचित्त का ग्रहण करना चाहिये। शान्तिदेव बोधिचर्यावतार ( प्रथम परिन्छेद, श्लोक = ) में कहते हैं-

> भवदुःखशतानि तर्तुकामैरिं सत्त्वव्यसनानि हर्तुकामैः। बहुसौरव्यशतानि भोकुकामैर्न विमोच्यं हि सदैव बोधिनित्तम्॥

वीधिचित्त के उदय के समय ही वह बुद्धपुत्र हो बाता है, श्रीर इस प्रकार देवता श्रीर मनुप्य सब उसकी वंदना श्रीर स्तुति करते हैं। जिस प्रकार एक पल रस, सहस्र पल लोहे को सोना बना देता है, उसी प्रकार बोधिचित्त एक प्रकार का रसधातु है, जो मनुप्य के श्रमेध्य-कलेवर श्रीर स्वमाव को बुद्ध-विश्रह श्रीर स्वमाव में परिवर्त्तित कर देता है। वोधिचित्त ग्रहण् से पापशुद्ध होती है, ऐसा श्रार्थ मैत्रेय ने विमोच्च में कहा है। जिस प्रकार एक गुहा का सहसों वर्षों से सिक्षत श्रम्थकार प्रदीप के प्रवेशमात्र से ही नष्ट हो बाता है, श्रीर वहाँ प्रकाश हो बाता है, उसी प्रकार वोधिचित्त अनेक कल्गों के संचित पाप का ध्वंस श्रीर जान का प्रकाश करता है। यह केवल सर्व श्रम का संचय ही नहीं करता, वरंच उन समस्त दावण श्रीर महान् पापों का एक च्या में चय करता है, जो बोधिचित्त-ग्रहण् के पूर्व किये गये हैं। जिस प्रकार कोई वड़ा श्रपराध करके भी किसी बलवान् की शरण में बाने से श्रपनी रच्चा करता है, उसी प्रकार बोधिचित्त का श्राश्रय ग्रहण् करने से एक ही च्या में पुण्यराश्चि का श्रमुपम लाम होता है, श्रीर समस्त पाप का ध्वंस हो बाता है। बोधिचित्त के उत्पाद से प्रस्त श्राकाशधातु के समान व्यापक पुण्यराश्चि में पाप श्रन्तर्लीन हो बाता है; श्रीर जिस प्रकार सबल दुर्बल

को दबा देता है, उसी प्रकार पाप प्रतिपन्ती से श्रमिभृत होकर फल देने में श्रसमर्थ हो जाता है।

बोधिचित्त ही सब पापों के निर्मूल करने का महान् उपाय है। यह सतत फल देने वाला कल्पछ्च है, सकल दारिद्रय को दूर करने वाला चिंतामिश है, श्रीर सब का श्रमिश्रय परिपूर्ण करने वाला भद्रघट है। श्रार्थगंडच्यूह-सृत्र में भगवान् श्रांजत ने स्वयं कहा है कि सब बुद्ध-धर्मों का बीज बोधिचित्त है।(बोधिचित्तं हि कुलपुत्र बीजभूतं सर्वबुद्धधर्माणाम्)। श्रतः महायानधर्म को शिक्षां की मूज मित्ति बोधिचित्त ही है।

वोधिचित्तोत्पाद के बिना कोई व्यक्ति, जो महायान का श्रनुगामी होना चाहता है, बोधिसत्य की चर्या अर्थात् शिक्षा प्रहण करने का अधिकारी नहीं होता। बोधिचित्तप्रहण-पूर्वक ही गोधिसत्व-शिक्ता का समादान होता है, अपन्यथा नहीं। वह बोधिचित्त दो प्रकार का है---बोधिप्रियाधि-चित्त श्रीर बोधिप्रस्थान-चित्त । प्रियिध का श्रर्थ है--ध्यान अथवा फर्मफल का परित्याग । शिक्षासमुच्चय ( ए॰ 🗢 ) में कहा है — मया बुद्धेन भवितव्यमिति चित्तं प्रशिधानादुत्पन्नं भवति । श्रर्थात्—मैं सर्व जगत् के परित्राण् के लिये हुद्ध होऊँ — ऐसी भावना प्रार्थना रूप में जब उदित होती है, तब बोधिप्रणिधि-चित्त का उत्पाद होता है । यह पूर्वावस्था है। महायान का पथिक होने की इच्छा मात्र प्रकट हुई है। श्रमी उस मार्ग पर पथिक ने प्रस्थान नहीं किया है। पर बव बत का ब्रह्मा कर वह मार्ग पर प्रस्थान करता है, और कार्य में व्याप्टत होता है, तब बोधिप्रस्थान-चित्त का उत्पाद होता है। प्रस्थान-चित्त निरंतर पुग्य का देने वाला है। इसीलिये शूरंगमसूत्र में कहा है कि ऐसे प्राणी इस जीवलोक में श्रात्यन्त दुर्लभ हैं, जो सम्बोधि-प्राप्ति के लिये प्रस्थान कर चुके हैं। वह जगत् के दुःख की श्रोपिध श्रीर जगदानन्द का बीज है। वह सब दुःखित जनों के समस्त दुःखों का श्रपनयन कर सबको सर्वसुख-सम्पन्न करने का उद्योग करता है। वह सब का अकारण बन्धु है। उसका व्यापार अहेतुक है। उसकी महिमा अपार है, जो उसका निरादर करता है, वह सव बुदों का निरादर करता है श्रीर जो उसका सत्कार करता है, उसने सब बुदों का सत्कार किया।

ससविध अनुत्तर-पूजा—ग्रोधिचित्त का उत्पाद करने के लिए सप्तविध अनुत्तर-पूजा का विधान है। धर्म-संग्रह के अनुसार इस लोकोत्तर पूजा के सात श्रंग इस प्रकार हैं:—वंदना, पूजना, पापदेशना, पुर्यानुमोदन, श्रध्येषणा, बोधिचित्तोत्पाद श्रौर परिणामना ! बोधिचर्यावतार के टीकाकार प्रजाकरमति के अनुसार इस पूजा के आठ श्रंग हैं—वन्दन, पूजना, शरणगमन, पापदेशना, पुर्यानुमोदन, बुद्धाध्येषणा, याचना श्रौर बोधिपरिणामना !

बोधिचित्त-ग्रह्ण के लिए सबसे पहले बुद्ध, सद्धर्म तथा वोधिसत्वगण की पूजा श्राव-श्यक है। यह पूजा मनोमय पूजा है। शान्तिदेव मनोमय पूजा के हेत देते हैं— त्रपुरयवानस्मि महादिष्टः पूजार्थमन्यन्मम नास्ति किञ्चित् । श्रतो ममार्थाय परार्थनित्तां एइन्द्र नाथा इदमात्मशक्त्या ॥

[बोधि० परि० २,७]

श्रयीत् मैंने पुराय नहीं किया है, मैं महादिखि हूँ, इसलिए पूजा को कोई सामग्री मेरे पास नहीं है। भगवान् महाकारुणिक हैं, सर्वभूत-हित में रत है। अतः इस पूजोपकरण को नाय | प्रहर्ण करें । श्रकिंचन होने के कारण श्रोकाशधात का जहाँ तक विस्तार है, तत्पर्यन्त निखशेष पुष्प, फल, भैवव्य, रतन, जल, रतनमय पर्वत, वनप्रदेश, पुष्पलता, वृत्त, कल्पवृत्त, मनोहर तटाक तथा जितनी अन्य उपहार वस्तुएँ प्राप्त हैं, उन सक्को बुद्धों तथा बोधिसत्वों के प्रति वह दान करता है। यही अनुत्तर दित्तगा है। यदापि वह अकिंचन है, पर आतमभाव उसकी निज की सम्पत्ति है, उस पर उसका स्त्रामित्व है। इसलिए वह बुद्ध को ग्रात्मभाव समर्पेण करता है। भक्तिभाव से प्रेरित होकर वह दासमाव स्वीकार करता है। भगवान् के आश्रय में आने से वह निर्मय हो गया है। वह प्रतिशा करता है कि अब में प्राणिमात्र का हित साधन करूँगा, पूर्वेकृत पाप का अतिक्रमण करूँगा, और फिर पाप न करूँगा। मनोमय पूजा के अनंतर साधक बुद्ध, बोधिसत्व, सद्धर्म, चैत्य आदि की विशेष पूजा करता है। मनोरम स्नानग्रह में गन्ध-पुष्प-पूर्ण रत्नमय कुम्भों के जल से गीत-वाद्य के साथ बुद्ध तथा वीधिसस्व की स्नान कराता है; लानानन्तर निर्मत्त वस्त्र से शरीर संमार्जन कर सुरक्त, वासित वर-चीवर उनको प्रदान करता है। दिव्य त्रलंकारों से उनको विभूषित करता है; उत्तम उत्तम गन्ध-द्रव्य से शरीर का विलेपन करता है। तदनन्तर उनको माला से विभूषित करता है, धूप, दीपक तथा नैवेद्य अर्पित करता है। वह बुद्ध, धर्म श्रौर संघ की शरण में बाता है, तत्पश्चात् श्रपने सर्वेपाप का प्रख्यापन करता है। इसे पापदेशना कहते हैं। जो कायिक, वाचिक, मानसिक पाप उसने स्वयं किया है अथवा दूसरे से कराया है अथवा जिसका अनुमोदन किया है, उन सब पापों को वह प्रकट करता है। श्रपना सब पाप वह बुद्ध के समन्त प्रकाशित करता है, श्रीर भगवान, से प्रार्थना करता है कि भगवन् ! मेरी रहा करो । जब तक मैं पाप का ज्य न कर लूँ , तब तक मेरी मृत्यु न हो; नहीं तो मैं दुर्गति, त्रापाय में पहूँ गा । मेरा इस अमित्य जीवन में विशेष आग्रह था । मैं यह नहीं जानता था कि मुक्तको नरकादि दुःख भोगना पढ़ेगा। मैं यौवन, रूप, धनादि के मद से उत्मत्त या, इसलिए मैंने अनेक पापों का अर्जन किया। मैंने चारों दिशाओं में घूम कर देखा कि कीन ऐसा साधु है, जो मेरी रत्ता करे, दिशाश्रों को त्राणुशून्य देखकर सुभको संमोह हुआ और अन्त में मैंने यह निश्चय किया कि बुद्धों की शरण में बाऊँ, क्योंकि वह सामर्थ्यवान् है, संसार की रखा के लिए उपयुक्त हैं,श्रीर सबके त्रास के हरनेवाले हैं। मैं बुद्ध द्वारा साज्ञात्कृत-धर्म की तथा बोधिसत्त-गण की भी शरण में बाता हूँ। मैं हाथ बोड़कर भगवान् के सम्मुख अपने समस्त उपार्जित पापों का प्रख्यापन करता हूँ, और प्रतिशा करता हूँ कि आब से कमी श्रनार्यं या गहित कर्म न करूँगा ।

पापदेशना के श्रनन्तर साधक सर्वसन्त्रों के लौकिक श्रम-कर्म का प्रसादपूर्वक श्रनुमोदन करता है तथा सब प्राणियों के सर्वदु: स-विनिमों स्व का श्रनुमोदन करता है। इसे पुर्यगनुमोदन कहते हैं। तदनन्तर श्रंजिलिंग्ड हो सर्विदशाओं में अवस्थित बुद्धों से प्रार्थना करता है कि अशानतम से श्रायत जीवों के उद्धार के लिए भगवान धर्म का उपदेश करें। यही बुद्धाच्येषणा है। वह फिर कृतकृत्य जिनों से याचना करता है कि वह अभी परिनिर्वाण में प्रवेश न करें, जिसमें यह लोक मार्ग का ज्ञान न होने निश्चेतन न हो जाय। यह बुद्ध-याचना है। अन्त में साधक प्रार्थना करता है कि उक्त क्रम से अनुक्तर-पूजा करने से जो सुकृत मुक्ते प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा में समस्त प्राण्यों के सर्व दुःखों का प्रशामन करने में समर्थ होऊँ, ओर उनको सम्यक् ज्ञान की प्राप्त कराऊँ, यह वोध-परिण्यामना है। साधक मिक्तपूर्वक प्रार्थना करता है—हे मगवन्! जो व्याधि से पीड़ित हैं, उनके लिए मैं उस समय तक ओपि, चिकित्सक और परिचारक होऊँ, जबतक व्याधि की निवृत्ति न हो, मैं ज्ञुधा और पिपासा की व्यथा का अज्ञज्जल की वर्षा से निवर्तन करूँ, और दुर्मिज्ञान्तर करूप में जब अञ्चपान के अभाव से प्राण्यों का एक दूसरे का मांस, अस्थि-मञ्जण ही आहार हो, उस समय में उनके लिए पान-मोजन कर्नू । दिख लोगों का मैं अन्तय धन होऊँ। जिस जिस पदार्थ की वह अभिलापा करें, उस उस पदार्थ को लेकर मैं उनके सम्मुख उपस्थित होऊँ।

### पारमिताओं की खाधना

दान-पारमिता— बोधिसत्व बोधिचित्तोत्पाद के अनन्तर शिक्षा-ग्रहण के लिए विशेष रूप से यत्नशील होता है। पहली पारमिता दानपारमिता है। सर्व वस्तुओं का सब जीवों के लिए दान श्रीर दानफल का भी परित्याग दानपारमिता है। इसलिये बोधिसत्व आत्मभाव का उत्सर्ग करता है। वह सर्व भाग्य वस्तुओं का परित्याग करता है, तथा अतीत, वर्तमान और अनागत-काल के कुशल-मूल का भी परित्याग करता है, जिनमें सब प्राणियों की अर्थ-सिदि हो। आत्मभाव का त्याग ही निर्वाण है।

यदि निर्वाण के लिए सब कुछ त्यागना ही है तो श्रच्छा तो यह है कि सब कुछ प्राणियों को श्रापत कर दिया जाय। ऐसा विचार कर वह श्रपना शरीर सब प्राणियों के लिये श्रापित करता है। चाहे वे दरडादि से उसकी ताड़ना करें, चाहे जुराप्सा करें, चाहे उसपर धूल फेकें श्रोर चाहे उसके साथ कीड़ा करें; वह केवल इतना चाहता है कि उसके द्वारा किसी प्राणी का श्रन्थ संपादित न हो। वह चाहता है कि जो उस पर मिथ्या दोव श्रारोपित करते हैं या उसका श्रपकार करते हैं या उपहास करते हैं, वे भी जुद्धत्व-लाम करें। वह चाहता है कि जिस प्रकार पृथ्वी, जल, तेव श्रोर वायु ये चार महाभूत समस्त श्राकाशघातु-निवासी श्रनन्त प्राणियों के श्रनेक प्रकार से उपभोग्य होते हैं, उसी प्रकार वह भी तब तक सब सत्वों का श्राअय-स्थान रहे जब तक सब संसार-दुःख से विनिर्मुक्त न हों।

उसका किसी वस्तु में भी ममत्व नहीं होता। वह सब सत्वों को पुत्रतुल्प देखता है श्रीर श्रपने को सबका पुत्र समभता है। यदि कोई याचक उससे किसी वस्तु की याचना करता है, तो तुरंत वह वस्तु उसे दे देता है; मात्सर्य नहीं करता। बोधिसत्व के लिये ये चार बातें इत्सित हैं—शास्त्र, मात्सर्य, ईर्ष्या-पेशन्य, श्रीर संसार में लीनचित्तता। बोधिसत्व को ऐसी किसी वस्तु का ग्रहण न करना चाहिए, जिसमें उसकी त्याग-चित्तता उत्पन्न न हुई हो। जिसको जिस वस्तु की त्र्यावश्यकता हो, उसको वह वस्तु बिना शोक किये, बिना फल डी क्राकांचा के, त्रीर बिना प्रतिसार के, दे दे। आशोचन्नवित्र तिसारी श्रविपाकप्रतिकांची परित्य-च्यामि। [शित्तासमुच्चय, पृ० २१]

सांसारिक दु स्व का मूल सर्वेपरिग्रह है, अतः अपरिग्रह द्वारा भव-दुःस्व से विमुक्ति मिलती है। इस प्रकार बोधिसत्व अनन्त कल्प तक लीकिक तथा लोकोत्तर सुस्वसंपत्ति का अनुभव करता है, और दूसरों का भी निस्तार करता है। इसीलिये रत्नमेत्र में कहा है—दानं हि बोधि-सलस्य बोधिरिति [शिन्तासमुच्चय, ए० ३४]।

इस प्रकार त्रात्मभाव त्रादि का उत्सर्ग कर, त्रानाथ सत्वों पर दया कर, स्वयं दु:ख उठाते हुए दूसरों के दु:ख का विनाश करने के श्रिभिश्राय से वह बुद्धत्व ही को उपाय ठहरा कर, वह बुद्धत्व के लिए बद्धपरिकर हो जाता है श्रीर श्रन्य पारिमताश्रों का प्रह्या करता है।

शील-पारिमता—ग्रात्मभाव का उत्सर्ग इसीलिए वताया गया है कि जिससे सब सत्व उसका उपभोग करें। पर याद इस ग्रात्मभाव की रक्षा न होगा तो दूसरे उसका उपभोग किस प्रकार करेंगे ? वीरदत्तपरिष्टच्छा में कहा है:—

शकटमिव भारोदहनार्थे केवलं धर्मबुद्धिना बोदव्ययिति ।

[ शिदासमुच्चय, ए॰ ३४ ]

अर्थात् यह समम्भकर, कि शकट की नाई केवल भारोद्वहन करना है, धर्मबुद्धि से शरीर की रक्ता करे, इसलिए आत्मभाधाद का पारपालन आवश्यक है। यह शिक्ता की रक्ता और कल्याण्मित्र के अपरित्याग से हा सकता है। कहा मा है—

परिमोगाय सत्वानां आस्मभावादि दीयते।
अरिच्ति कुतो भोगः कि दत्तं यन्न भुष्यते॥
तस्मात्मत्वोपभोगार्थे आस्मभावादि पालयत्।
कल्याणमित्रानुस्मात् स्त्राणां च सदेच्यात्॥

[ शिब्।समुच्चय, ए० ३४ ]

कल्याणिमत्र के श्रापित्याग से मनुष्य दुर्गित में नहीं पड़ता, कल्याण-मित्र प्रमाद स्थान से निवारण करता है। क्या करणीय है श्रीर क्या श्रकरणीय है, इसका ज्ञान शिद्धा की रद्धा से होता है, श्रीर विहित कर्म करने से श्रीर प्रतिधिद्ध के न करने से नरकादि विनिपात-गमन से रद्धा होती है।

श्रालमभावादि की रक्षा शिक्षा की रक्षा से होती है। शिक्षा की रक्षा चित्त की रक्षा से होती है। चित्त चलायमान है। यदि इसको स्वायत्त न किया चायगा तो शिक्षा की स्थिरता नष्ट हो जायगी। भय श्रौर दुःख का कारण चित्त ही है। चित्त द्वारा ही श्रयौत् मानसकर्म द्वारा ही वाक्-कर्म श्रौर काय-कर्म की उत्पत्ति होती है। श्रतः वाकायकर्म का चित्त ही समुत्यापक है।

चित्त ही श्रति विचित्र सन्व-लोक की रचना करता है; इसलिए चित्त का दमन श्रत्यन्त श्राव-श्यक है। जिसका चित्त पाप से निवृत्त है, उसके लिए भय का कोई हेतु नहीं है। जिसका चित्त स्वायत्त है, उसके सुख की हानि नहीं होती । इसलिए पाप चित्त से कोई अधिक भयानक वस्तु नहीं है । यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि दानपारिमता ब्रादि में चित्त कैसे प्रधान है, क्योंकि दानपारिमता का लज्ञ्ण सब प्राणियों का दाख्तिय दूर करना है, श्रीर इसका नित्त से कोई संबन्ध नहीं है । यह शंका अनुचित है । यदि दानपारिमता का अर्थ- समस्त जगत् के दाखिय को दूर कर सब सत्वों को परिपूर्ण करना ही हो तो अनेक बुद्ध हो चुके हैं, पर आज भी जगत दिखे है। तो क्या उनमें दानपारिमता न थी १ ऐसा नहीं कहा जा सकता। दान-पारमिता का श्रर्थ केवल यही है कि सब वस्तुओं का सब जीवों के लिए दान श्रीर दानफल का भी परित्याग । इस प्रकार के अभ्यास से मात्सर्यमल का अपनयन होता है, और जित्त निरासंग हो बाता है। इस प्रकार दानपारिमता निष्पन्न होती है। इसलिए दानपारिमता चित्त से भिन्न नहीं है। शीलपारिमता भी इसी प्रकार चित्त से भिन्न नहीं है। शील का ग्रर्थ है-प्राणाति-पात श्रादि सब गहित कार्यों से चित्त की विरति। विरति-चित्तता ही शील है। इसी प्रकार चान्तिपारमिता का अर्थ है--दूसरे के द्वारा अपकार के होते हुए भी चित्त की अकोपनता। शत्र गगन के समान अपर्यन्त हैं। उनका मारना अशक्य है, पर उपाय द्वारा यह शक्य है। उनके किए हुए श्रपकार को न गिनना ही उपाय है। क्रोधादि से चित्त की निवृत्ति होने से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। वीर्य-पारमिता का लत्त्या क्रशाजीत्वाह है। यह स्पष्टरूपेया चित्र है। ध्यान-पारमिता का लन्नण चित्तैकाप्रता है; इसलिए उसको चित्त से पृथक् नहीं बताया जा सकता। प्रज्ञा तो निर्विवाट रूप से चित्त ही है।

शतु प्रभृति जो बाह्य भाव हैं, उनका निवारण करना शक्य नहीं है, चित्त के निवारण से ही कार्य-सिद्धि होती है। इसलिए वोधिसन्त्र को ऋपकार-क्रिया से ऋपने चित्त का निवारण करना चाहिये। शान्तिदेव कहते हैं—

भूमि छादयितुं सर्वा कुतरचर्म भविष्यति । उपानस्चर्भमात्रेण छन्ना भवति मेदिनी ॥

[बोधि० ५,१३]

श्रर्थीत् कंटकादि से रज्ञा करने के लिए पृथ्वी को चर्म से आच्छादित करना उचित ही है। पर यह संभव नहीं है; क्योंकि इतना चर्म कहाँ मिलेगा ? यदि मिले भी तो छादन असंभव है। पर उपाय द्वारा कंटकादि से रज्ञा शक्य है। उपानह के चर्म द्वारा सब भूमि छादित हो जाती है। इसी प्रकार अनन्त बाह्य भावों का निवारण एक चित्त के निवारण से होता है।

चित्त की रज्ञा के लिए 'स्मृति' श्रौर 'संप्रजन्य' की रज्ञा श्रावश्यक है। 'स्मृति' का श्राव्य है 'स्मरण'। किसका स्मरण १ विहित श्रौर प्रतिषिद्ध का स्मरण। विहित प्रतिषिद्धयोर्थ-यायोगं स्मरणं स्मृति: [बो• प्र०१०८]! श्रार्थरत्नचृड-स्त्र में कहा है, कि स्मृति से क्लेशों का प्राहुर्भीव नहीं होता; स्मृति से ही सुरिच्चत होकर मनुष्य उत्पय या कुमार्ग में पैर नहीं रखता। स्मृति उस द्वारपाल की तरह है जो श्रकुशल को श्रवकाश नहीं देती [शिचा॰ पृ॰ १२०]।

संप्रजन्य का अर्थ है—प्रत्यवेद्या। किसकी प्रत्यवेद्या करना? काय और चित्त की अवस्था का प्रत्यवेद्या करना। खाते-पीते, सोते-जागते, उठते बैठते हर समय काय और चित्त का निरीद्यण अभीष्ट है। स्मृति तीव आदर से हो उत्पन्न होती है। तीव आदर शमध-माहात्म्य जानने से ही होता है। 'शमध' चित्त की शान्ति को कहते हैं। अचलपता, अर्चचलता सीम्यभाव, अनुद्धतता, कर्मण्यता, एकाग्रता, एकारामता इत्यादि शम के लक्षण हैं।

शम ही के प्रभाव से चित्त समाहित होता हैं, श्रीर समाहित-चित्त होने से ही यथाभूत-दर्शन होता है। यथाभूत-दर्शन से ही सत्यों के प्रति महाक्रक्णा उत्पन्न होती है, बोधिसत्व
की इच्छा होती है कि मैं सब सत्यों को भी यथाभूत परिज्ञान कराऊँ। इस प्रकार वह शील,
चित्त, श्रीर प्रज्ञा की परिपूर्ण शित्ता प्राप्त कर सम्यक्-संबोधि प्राप्त करता है। इसलिए वह
शील में सुप्रतिष्टित होता है, श्रीर बिना विचलित हुए, बिना शिथिलता के, उसके लिए यलवान्
होता है। यह जानकर कि शम से श्रपना श्रीर पराये का कल्याण होगा, श्रनन्त दुःखों का
समितिक्रमण श्रीर श्रनन्त लौकिक तथा लोकोत्तर सुखरंपित्त की प्राप्ति होगी, बोधिसत्व को शम
की श्राकांबा होनी चाहिये। इससे शिता के लिए तीब श्रादर उत्पन्न होता है, जिससे स्मृति
उत्पन्न होती है, स्मृति से श्रन्थ का परिहार होता है। इसलिए जो श्रात्मभाव की रच्चा करना
चाहता है, उसको स्मृति के मूल का श्रन्वेयण कर नित्य सजग रहना चाहिये। शोल से
समाधि होती है। चन्द्रदीपसूत्र में कहा है, कि जो समाधि चाहता है, उसका शिल विशुद्ध होना
चाहिये श्रीर उसको स्मृति तथा संप्रजन्य प्रहण करना चाहिए। शीलाधीं को भी समाधि के
लिए यलवान होना चाहिये।

शील श्रीर समाधि द्वारा चित्त-परिकर्म की निष्यत्ति होती है। यही बोधिसल-शिक्षा है, क्योंकि पुरुषार्थ का यही मूल है (शिक्षा॰ पृ॰ १२१)। श्रार्थरलमेघ में कहा है—चित्त पूर्वक्षमाश्र सर्वधर्माः। चित्ते परिज्ञाते सर्वधर्माः परिज्ञाता मवन्ति (शिक्षा॰, पृ॰ १२१) श्रयीत् स्व धर्म चित्त पुरःसर हैं। चित्त का ज्ञान होने पर सब धर्म परिज्ञात होते हैं। आर्यधर्मसंगीति सूत्र में कहा है—तदुच्यते। चित्ताधीनो धर्मो धर्माधीना बोधिरिति (शिक्षा॰ पृ॰ १२२)। श्रयीत् चित्त के श्रधीन धर्म है, श्रीर धर्म के श्रधीन बोधि हैं। श्रार्यगंडव्यूह-सूत्र में भी कहा है—स्वचित्ताधिष्ठानं सर्ववीधिसत्वचर्या स्वचित्ताधिष्ठानं सर्वसत्वपरिपाकविनयः (शिक्षा॰ पृ॰ १२२) श्रयीत् बोधिसत्वचर्या श्रपने चित्त में श्रधिष्ठित है; सब सत्वों को संबोधि प्राप्त कराने की शिच्या श्रपने चित्त में श्रधिष्ठित है। इस्रिल्प चित्त-नगर के परिपालन में कुशल होना चाहिए। चित्त-नगर का परिपालन संसार के सब विध्यों से विरक्त होन से होता है। ईर्ष्या, मात्सर्य श्रीर शठत। के श्रपनयन से चित्तनगर का परिशोधन करना चाहिए। सर्वक्रिश्च श्रीर मार (=कामदेव) की सेना का विमर्दन कर चित्त-नगर को दुर्योध्य तथा दुरासद्य बनाना चाहिए। चित्तनगर के विस्तार के लिए सब सत्वों के प्रति महामैत्री प्रदर्शित करनी चाहिये। सर्व बगत् को श्राध्यात्मिक श्रीर बाह्य बस्तु का दान कर चित्त-नगर का दार खोलना चाहिये।

चित्त-नगर की शुद्धि से सब श्रावरण नष्ट होते हैं (शिक्ता० १२२-१२३)। इसलिये यह व्यवस्थित हुश्रा कि चित्त-परिकर्म ही बोधिसत्व-शिक्ता है। जब चित्त श्रच्यल होता है, तभी उसका परिकर्म होता है। श्रम से चित्त श्रचल होता है। जो निरंतर प्रत्यवेता नहीं करता श्रीर जिसमें स्मृति का श्रमाव है, उसका चित्त चलायमान होता है। पर स्मृति श्रीर संप्रजन्य से जिसकी बाह्य चेशश्रों का निवर्तन हो गया है, उसका चित्त इच्छानुसार एक श्रालंबन में ही निबद्ध रहता है।

इसलिये स्मृति को मनोद्वार से कभी न हटावे। यदि प्रमाट-वश स्मृति श्रपने उचित स्थान से हट जाय तो उसको फिर से श्रपने स्थान पर लौटा कर श्रारोपण करे। स्मृति की उत्पत्ति ऐसे लोगों के लिये सुकर है, जो श्राचार्य का संवास करते हैं, जिनके हृदय में उनके प्रति श्रादर का भाव है, श्रीर जो यक्षशील हैं। जो सदा यह ध्यान करता है कि बुद्ध श्रीर बोधिसत्व-गण समस्त वस्तु-विषय का श्राविहत ज्ञान रखते हैं, सब कुछ उनके सामने है, में भी उनके सम्मुख हूँ, वह शिक्ता में श्रादरवान् होता है, श्रीर श्रयोग्य कर्म के प्रति लज्जा करता है। जब चित्त की रक्ता के लिये स्मृति मनोद्वार पर द्वारपाल की नाई श्रवस्थित होती हैं, तब संप्रजन्य बिना प्रयन्न के उत्पन्न होता है। श्रतः स्मृति ही संप्रजन्य की उत्पत्ति श्रीर स्थैय में कारण है। जिसका चित्त संप्रजन्य से रहित है, उसको वस्तु का उसी प्रकार स्मरण नहीं रहता जिस प्रकार सच्छिद्र कुंभ का जज उत्पर भरा जाता है, श्रीर नीचे से निकल जाता है। संप्रजन्य के श्रमाव से संचित कुशल धन भी विज्ञम हो जाता है, श्रीर मनुष्य दुर्गित को प्राप्त होता है। क्रेश-तस्कर छिद्रान्वे गण में तत्पर होते हैं, श्रीर प्रवेश मार्ग पाकर हमारे कुशल धन का श्रपहरण करते हैं, श्रीर सद्गित का नाश करते हैं। इसिलये चित्त की सदा प्रत्यवेता करे, श्रीर इसकी प्रत्यवेता करे कि मन कहां जाता है, पहले श्रवलम्बन में निबद्ध है, श्रथव कहीं श्रन्यत्र चला गया है।

ऐसा प्रयत्न करे जिसमें मन समाहित हो । श्रनर्थ विवर्जन के लिए सदा काष्ट्रवत् रहना चाहिए । विना प्रयोजन नेत्र-िच्चे र न करना चाहिए । दृष्टि सदा नीचे की श्रोर रखे, पर कमी कभी दृष्टिको विश्राम देने के लिए श्रपने चारों और भी देखे । जब कोई समीप श्रावे, तब उसकी छाया मात्र के श्रवगत होने से उसका स्वागत करे, श्रन्यथा श्रवज्ञा करने से श्रकुशल की उत्पत्ति होती है । भय-हेतु जानने के लिए मार्ग में बारम्बार चारों श्रोर देखे । अच्छी तरह निरूप्या कर श्रमसर हो श्रथवा पीछे श्रपसरण करे ।

इस प्रकार सब अवस्थाओं में बुद्धिपूर्वक कार्य करे, जिसमें उपघात का परिहार और आतमान की रचा हो। प्रत्येक काम में शरीर की अवस्था पर ध्यान रखे, बीच-बीच में देखता रहे। देह की मिल अवस्था होने पर उसका पूर्ववत अवस्थापन करे। नानाविध प्रलाप सुनने तथा कुत्हल देखने के लिए. उत्सुक न हो। निष्प्रयोजन नख-दएडादि से भूमि-फलकादि पर रेखा न खींचे। कोई निर्यंक कार्य न करे। जब चित्त मान, मद या कुटिलता से दूषित हो, तब उसको स्थिर करे। जब चित्त में अनेक गुणों के अतिशय प्रकाशन की इच्छा प्रकट हो, या दूसरों के खिद्रान्वेषण की आकांचा का उदय हो, या दूसरों से कलह करने के लिए चित्त चला-

यमान हो, तो उस समय मन को स्थिर करे । जब मन परार्थ-विमुख श्रीर स्वार्थीमिनिविष्ट होकर, लाभ, सत्कार ग्रीर कीर्ति का ग्राभिलापी हो, तत्र मन को काष्ठवत् स्थिर करे। इस प्रकार चित्त की सर्व प्रवृत्तियों का निरोध करे और मन को निश्चल रखे। शरीर में ग्रुमिनिवेश न रखे। चित्तरहित मृतकाय व्यापार-शून्य होता है। ब्रामिय-लोभी युघ्न जब शरीर को इधर-उधर खींचते हैं, तब वह ब्रात्मरन्ना में समर्थ नहीं होता ब्रीर प्रतिकार में ब्रसमर्थ होता है। इसलिए शरीर सर्वथा त्रानुपयोगी है । इसकी त्रपेक्षा नहीं करनी चाहिये । इस मांस न्नौर झास्थ के पुंज को ग्राहमवत स्वीकार करके इसकी रचा में प्रयत्नशील न होना चाहिए। जब यह ग्राहमा से भित्र है, तब इसके अपचय से कोई अनिष्ट सम्पादित नहीं होता। जिसको तुम अपना सम्भते हो, वह अपवित्र है। इस अपवित्र, अमेध्य घटित यन्त्र की रत्ता से कोई लाभ नहीं है। इस चर्मपुट को श्रास्थि-पंजर से पृथक कर श्रास्थियों को व्यापड-खाएड कर मज्जा को देखे, श्रीर स्वयं विचार करे कि इसमें सारभत क्या है । इस प्रकार यत्न-पूर्वक हूँ इने पर भी जब कुछ सारवस्तु नहीं दिललाई देती, तब शरीर की रचा व्यर्थ है। जब इसकी श्रॅतिड्याँ नहीं चस सकते. इसका रक्तपान नहीं कर सकते, तब फिर इस काय में क्यों आसिक है ? जिसकी रक्ता केवल एध-शृगालों के ब्राहारार्थ की जातो है, उसमें ब्रामिनिवेश न होना चाहिये। यह शरीर मनुष्य के लिए एक उपयुक्त कर्मापकरण ग्रावश्य है। जो भृत्य भृत्य-कर्म नहीं करता, उसकी वस्त्रादि नहीं दिया जाता। शरीर को वेतनमात्र देना चाहिये। ान द्वारा शरीर को स्वायन्त करें। जो शरीर के स्वभाव और उपयोग को विचार कर उसको अपने वश में करता है, वह सदा प्रसन्न रहता है। वह संसार का बंधु है। वह दूसरों का स्वागत करता है। वह निष्फल कार्य नहीं करता । सदा उसकी निःशब्द में अभिरति होती है । जिस प्रकार क्क. विडाल श्रीर नोर नि:शब्द भ्रमण करते हुए विविज्ञत अर्थ को पाते हैं, उसी प्रकार आचरण करता हुआ बोधिसन्त्र ग्राभिमत फल पाता है।

जो दूसरों को उपदेश देने में दक्त हैं, और विना प्रार्थना के ही दूसरों के हित की कामना करते हैं, उनका ग्रपमान न करना चाहिये; श्रीर उनका हितविधायक वचन श्रादर-पूर्वक ग्रहण करना चाहिये। श्रपने को सबका शिष्य समक्तना चाहिये। सबसे सब कुछ सीखना चाहिये। इस प्रकार ईप्या-मल का प्रचालन करना चाहिये। कुशल-कर्म करने वाले को देख कर उसका पुण्य-कर्म सराहे। सब सत्त्वों के सारे उपक्रम तुष्टि के लिये हैं। तुष्टि धन के विसर्ग द्वारा भी दुर्लभ है। इसलिये पराये गुण को अवण कर विना परिश्रम किये तुष्टि-सुख का श्रनुभव होता है। इसमें कुछ व्यय नहीं है, श्रीर दूसरे को भी सुख मिलता है। पर दूसरे के गुण का श्रमिनंदन न करने से दुःख श्रीर द्वेय उत्यन्न होता है।

बोधिसत्व को मित श्रौर स्निम्धभाषी होना चाहिये। किसी से कर्कश वचन न बोले। सदा सक्को सरल दृष्टि से देखे, जिसमें लोग उसकी श्रोर श्राकृष्ट हों, श्रौर उसकी बात का विश्वास करें। सदा कार्य-कुशल होना चाहिये, श्रौर सत्वों के हित, सुख का विधान करने के लिये नित्य उत्थान करना चाहिये। किसी कार्य में दूसरे की श्रापेक्षा न करे। सब काम स्वयं करे। प्रातिमोक्स में जिस कर्म का निषेध है, उसका श्राचरण न करे।

सद्धर्म-सेवक काय को थोड़े के लिये कप्ट न है, अन्यथा महती अर्थ-राशि की हानि होगी। चुद्र अवसर पर अपने जीवन का परित्याग न करे, अन्यथा एक सल के अर्थ-संप्रह के लिये महान् अर्थ की हानि संपन्न होगी। सब सत्त्वों के लिए आत्मभाव का उत्सर्ग पहले ही हो चुका है। केवल अकाल-परिभोग से उसकी रच्चा करनी है। इस प्रकार उपाय-कैशल से विहार करता हुआ बोधिसत्व बोधि-मार्ग से अष्ट नहीं होता।

क्षान्ति-पारमिता — अनेक प्रकार से शील-विशुद्धि का प्रतिपादन किया वा चुका है। आत्मभाव, पुरुष तथा भीग की रत्ता और शुद्धि का भी प्रतिपादन किया गया है। अब चान्ति-पारमिता का उल्लेख करते हैं। शांतिदेव कारिका में कहते हैं:—

> च्चमेत भुतमेषेत संभयेत वनं ततः। समाधानाय युज्येत भावयेदशुभादिकम् ॥

शिचासमुञ्चय में इस कारका के प्रत्येक पद को लेकर व्याख्या की गयी है।

मनुष्य में चान्ति होनी चाहिये। जो अन्तम है, वह अतादि में खेद सहन करने की

शक्ति न रखने के कारण अपना वीर्यं नष्ट करता है। अखिन्न होकर अत की इच्छा करनी
चाहिये, क्योंकि बिना जान के समाधि का उपाय नहीं जाना जाता, और झेश-शोधन का उपाय
भी अधिगत नहीं होता। जानी के लिए भी संकीर्याचारी होने से समाधान दुष्कर है; इसलिए
बन का आअय ले। वन में भी बिना चित्त-समाधान के विचेष का प्रशमन नहीं होता। इसलिय
समाधि करे। समाहित-चित्त होने पर भी बिना क्रिश शोधन के कोई फल नहीं है; इसलिए
अश्वम आदि की भावना करे।

जिस प्रकार अग्निक्या तृयाराशिको दग्ध करता है। उसी प्रकार द्वेष सहस्रों कल्प के उपार्जित शुभकर्म को तथा बुद्ध-पूजा को नष्ट करता है।

देव के समान दूसरा पाप नहीं है। श्रीर चान्ति के समान कोई तप नहीं हैं। इसलिए नाना प्रकार से चान्ति का श्रम्यास करना चाहिये। जिसके दृदय में द्वेधानल प्रज्यित है, उसको शान्ति श्रीर सुख कहाँ! उसको न नींद श्राती है, श्रीर न उसका चित्त सुखी होता है। वह लाभ-सत्कार से जिनका श्रमुनय करता है श्रीर जो उसके श्रिश्रत हैं, वे भी उसका विनाश चाहते हैं, उसके मित्र भी उससे त्रास खाते हैं। दान देने पर भी उसकी कोई सेवा नहीं करता; एंच्रेप में क्रोधी कभी सुखी नहीं होता। श्रातः मनुष्य को द्वेध के परित्याग के लिए यत्नवान होना चाहिये। जो क्रोध का नाश करता है, वह इस लोक तथा परलोक, दोनों में, सुखी रहता है ? द्वेध के उपघात के लिए उसके कारण क्षा उपघात करना चाहिये। जो हमारी कल्पना में हमारे सुख का साधन है, वह इष्ट है; श्रीर जो इसके विपरीत है, वह श्रानिष्ट है। श्रानिष्ट के संपादन से श्रायवा इष्ट के उपघात से मानस-दुःख की उत्पत्ति होती है। इसलिए जो अनिष्टकारी हैं, श्रायवा इष्ट-विरोधी हैं, उसके प्रति द्वेध उत्पत्त होता है। दीर्मनस्यरूपी भोजन पाकर द्वेध बलवान होता है; इसलिए द्वेध के नाश की इच्छा रखता हुश्रा बोधिसल्य सबसे पहले दीर्मनस्य का समूल उपघात करे, क्योंकि द्वेध का उद्देश

बध ही है। इस प्रकार द्वेप के दोयों को मलीमाँति जानकर द्वेप के विपज्रूष ज्ञान्ति का उत्पादन करे। ज्ञान्ति तीन प्रकार की है:—१. दुःखाधिवासना ज्ञान्ति; २. परापकार मर्पण ज्ञान्ति ग्रीर ३. धर्मनिध्यान ज्ञान्ति।

१. दुःखाधिवासना त्यान्ति वह है, जिसमें अध्यन्त अनिष्य का आगम होने पर मी दौर्मनस्य न हो । दौर्मनस्य से कोई लाम नहीं है। वह केवल पुर्य का नाश करता है। अतः दौर्मनस्य के प्रतिपद्यक्त 'मुद्ति।' की यलपूर्व के रत्या करनी चाहिये। दुःख पड़ने पर प्रमुद्ति-चित्त रहना चाहिये। चित्त में त्योम या किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न होने देना चाहिये। दौर्मनस्य से कोई लाम नहीं है, वरंच प्रत्यत्व हानि ही है। यदि इष्ट-विघात का प्रतीकार हो, तब भी दौर्मनस्य व्यर्थ और निष्प्रयोजन है। ऐसा विचार कर दौर्मनस्य का परित्याग ही श्रेष्ठ है।

प्रतीकार होने पर भी लुब्ध-व्यक्ति मोह को प्राप्त होता है, और क्रोघ से मूर्छित हो जाता है, उसको यथार्थ अपथार्थ का विवेक नहीं रह जाता। उसका उत्साह मंद पड़ जाता है और उसे आपित्तियाँ घर लेती हैं। इसलिए प्रतीकार भी असफल हो जाता है। इसी से कहा है कि दौर्मनस्य निरर्थक और अनर्थवान् है, पर अभ्यास से दुःख अवाधक हो जाता है। अभ्यास द्वारा दौर्मनस्य का त्याग हो सकता है। अभ्यास से दुष्कर भी सुकर हो जाता है। सुख अत्यन्त दुर्लभ है, दुःख सदा सुलभ है। दुःख का सर्वदा परिचय मिलता रहता है। इसिलिए उसका अभ्यास कठिन नहीं है।

निस्तार का उपाय भी दुःख ही है, इसलिए दुःख का परिग्रह युक्त ही है। चित्त को दृढ़ करना चाहिये, श्रौर कातरता का परित्याग करना चाहिये। बोधिसत्व तो अपने को तथा दूसरों को बुद्धल की प्राप्ति कराने का बीड़ा उठा चुका है। उसको तो कदापि कातर न होना चाहिये। यदि यह कहो कि अलप दुःख तो किसी प्रकार सहा जा सकता है, पर कर-चरस्पि शिरश्छेदनादि दुःख अथवा नरकादि का दुःख किस प्रकार सहा जा सकेगा १ ऐसी शंका अनुचित है, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो अभ्यास द्वारा अधिगत न हो सके। अल्पतर व्यथा के अभ्यास से महती व्यथा भी सही जा सकती है। अभ्यासवश ही जीवों को दुःख-सुख का जान हो सकता है, इसलिए दुःख के उत्पाद के समय सुख-संज्ञा के प्रत्युपस्थान का अभ्यास करने से सुख-संज्ञा ही का प्रवर्त्तन होता है। इससे सर्वधर्मसुखाकान्त नाम की समाधि का प्रतिलाभ होता है। इस समाधि के लाभ से बोधिसत्व सब कार्यों में सुखवेदना का ही अनुभव करता है।

जुलिपासा श्रादि वेदना को श्रीर मशक-दंश श्रादि व्यथा को निरर्थंक न समभना चाहिये। इन मृदु व्यथाश्रों के श्रम्यास के कारण ही हम महती व्यथा के सहन करने में समर्थ होते हैं। शीतोष्ण, वृष्टि, वात, मार्गक्लोश, व्याधि श्रादि का दुःख सुकुमार-चित्तता के कारण बढ़ता है; इसलिए चित्त को दृढ़ रखना चाहिये। हम देखते हैं कि कोई भी संश्रम-भूमि में श्रपना रक्त बहता देखकर श्रीर भी वीरता दिखलाते हैं, श्रीर कोई ऐसे हैं कि दूसरे का विधर-दर्शन होने से ही मूच्छी को प्राप्त होते हैं। यह चित्त की दृढ़ता श्रीर कातरता के

कारण हैं ? इसलिए जो दुःख से पराजित नहीं होता, वही व्यथा को श्रिभमूत करता है। दुःख में भी पिएडत को चित्तचोम न करना चाहिये, क्योंकि उसने क्लेश-शत्रश्रों से संप्राम छेड़ रखा है, श्रीर संप्राम में व्यथा का होना श्रिनवार्य है। जो शत्रु के सम्मुख जाकर उसके प्रहारों को अपने वक्तःस्थल पर धारण करते हुए समर-भूमि में विजयी होते हैं, वे ही सबे विजयी श्रीर शरूर हैं, शेष मृतमारक हैं।

दुःख का यह भी गुण है कि उससे यीवन-धनादि विपयक मद का भंग होता है, और संसार के सत्वों के प्रति करणा, पाप से भय तथा बुद्ध में श्रद्धा उत्पन्न होती है।

पित्तादि दोपत्रय के प्रति हम कोप नहीं करते, यद्यपि ये व्याधि उत्पन्न कर सब दुःखीं के हेत होते हैं। इसका कारण यह है कि हम सममते हैं कि वे अचेतन हैं, और बुद्धिपूर्वक दुःखदायक नहीं है । इसी प्रकार सचेतन भी कारणवश ही कृपित होते हैं । पूर्वकर्म के अप-राघ से क्रिपित होकर वे दुःखदायक होते हैं। उनका प्रकोप भी कारगाधीन है। इसलिए उन पर भी कीप नहीं करना चाहिये। जिस प्रकार पित्तादि की इच्छा के बिना शूल अवश्य उसन होता है, उसी प्रकार बिना इच्छा के कारण-विशेष से क्रोध उत्पन्न होता है। कोई मनुष्य क्रोध करने के लिए ही इच्छापूर्वक कीथ नहीं करता, श्रीर न कीथ विचारपूर्वक उत्पन्न होता है। मनुष्य जो पाप या विविध अपराध करता है, वह प्रत्यय-वल से ही करता है। उनकी खतन्त्र प्रकृति नहीं होती। प्रत्यय-सामग्री को यह चेतना नहीं रहती कि मैं कार्य की उत्पत्ति कर रही हूँ; श्रौर कार्य को भी यह चेतना नहीं रहती, कि श्रमुक प्रत्यय-सामग्री द्वारा मैं उत्पन्न हुन्ना हूँ। यह जगत प्रत्ययतामात्र है। सर्वधर्म हेतु-प्रत्यय के अधीन हैं। अतः किसी वस्तु का संभव स्वतन्त्र नहीं है। सांख्य के मत में प्रधान श्रीर वेदान्त के मत में श्रात्मा स्वतन्त्र है, पर यह उनकी कल्पनामात्र है। यदि प्रधान या त्रातमा विषय में प्रवृत्त होते हैं, तो उनकी निवृत्ति नहीं होती, अन्यथा अनित्यत्व का प्रसंग होगा। यदि वह नित्य श्रीर श्रचेतन है, तो सप्ट ही त्रक्रिय है, क्योंकि यद्यपि उसका प्रत्ययान्तर से संपर्क भी हो, तब भी निर्विकार ऋथीत् पूर्व समाव से च्युत न होने से उसमें किसी प्रकार की किया का होना संभव नहीं है। जो अक्रिया-काल तथा किया-काल में एक रूप है, वह किया का कीन सा ऋंश संपादित करता है ? श्रात्मा श्रीर किया में संबन्ध का अभाव है। यदि यह कहा जाय कि किया ही संबन्ध है, तो इसमें कोई निमित्त नहीं जात होता । इस प्रकार सबं वाह्य तथा श्राध्यात्मिक वस्तुएँ परायत्त हैं, स्वायत्त नहीं । हेतु भी खहेतु-परतन्त्र है । इस प्रकार अनादि संसार-परम्पर। है । यहाँ खनशिता कहाँ संभव है ? परमार्थदृष्टि में कौन किसके साथ द्रोह करता है, जिसके कारण अपराधी के प्रति होप किया जाय ? अतः जो चेष्टा अौर व्यापार से रहित हैं, उन पर कोप करना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता ।

यह कहा जा सकता है कि जब कोई स्वतंत्र नहीं है, तो द्वेष त्रादि का निवारण भी धंभव नहीं है; सब वस्तुजात प्रत्यय-सामग्री के बल से उत्पन्न होते हैं; कौन निवारण करता है जब कि कोई स्वतंत्र कर्ता नहीं है ? त्रौर किसका निवारण किया जाता है, जब कि किसी वस्तु की स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं होती ? त्रातः देपादि से निवृत्ति का उपाय मी व्यर्थ है, क्योंकि सब कुछ परवश है, स्ववश नहीं है; ऐसी शंका करना उचित नहीं है। यद्यपि सर्व वस्तुबात व्यापार-रिहत है, तथापि प्रत्यय-वल से उत्पन्न होने के कारण परतन्त्र है। अविद्यादि प्रत्यय-वल से संस्कारादि उत्तरोत्तर कार्य-प्रवाह का प्रवर्तन होता है, और पूर्व-पूर्व की निवृत्ति से निवर्तन होता है। इसलिए दु:ख की निवृत्ति अभिमत है। द्वेपादि पाप प्रवृत्ति-निवारणरूपी प्रत्यय-बल से अभ्युदय-नि:अयफल की उत्पत्ति होती है। इसलिए यदि शत्रु या मित्र कुछ अपकार करें तो यह विचार कर कि ऐसे ही प्रत्यय-वल से उसकी ऐसी प्रवृत्ति हुई है, दु:ख से संत्रस्त न होना चाहिये। अपनी इच्छामात्र से इष्टप्राप्ति और अनिष्टहानि नहीं होती; हेतुवश ही होती है। यदि इच्छामात्र से अभीष्ट की सिद्धि होती तो किसी को दु:ख न होता, क्योंकि दु:ख कोई नहीं चाहता, सभी अपना सुख चाहते हैं।

२. दूसरे के किए हुए अपकार को सहन करना, और उसका प्रत्यपकार न करना, परापकारमर्थण चात्ति है। प्रमादवश, कोधवश, अथवा अगम्य-परदार-धनादि-लिप्सावश, सल अनेकानेक कष्ट उठाते हैं, पर्वतादि से गिरकर अथवा विप खाकर, आत्महत्या कर लेते हैं अथवा पापाचरण द्वारा अपना विनाश करते हैं। चब क्षेत्रावश सत्व अपने आपको पीड़ा पहुँचाते हैं, तब पराये के लिए अपकार से विरत कैसे हो सकते हैं। अतः ये जीव कृपा के पात्र हैं, न कि द्वेष के स्थान। क्षेत्रा से उन्मत्त हो परापकार द्वारा आत्मधात में प्रकृत हैं, अतः ये व्या के पात्र हैं। इनके प्रति कोध कैसे उत्पन्न हो सकता है । यदि दूसरों के साथ उपद्रव करना वालकों का स्वभाव है तो उनपर कोप करना उपयुक्त नहीं। अगिन का स्वभाव जलाना है, यदि वह दहन-किया छोड़ दे तो तत्स्वभावता की हानि का प्रसंग उपस्थित हो। यह विचार कर कोई अगिन पर कोप नहीं करता। यदि यह कहा जाय कि सत्व हुष्ट स्वभाव के नहीं हैं, वरंच सरल स्वभाव के हैं, और यह दोष आगः दुक हैं, तब भी इनपर कोप करना अयुक्त होगा। जिस प्रकार धूम से आच्छल आकाश के प्रति कोध करना मूर्खता है, क्योंकि आकाश का स्वभाव निर्मल है, वह प्रकृति से परिशुद्ध है, करुता उसका स्वभाव नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति-गुद्ध सत्वों पर आगः दुक दोष के लिए कोध करना मूर्खता है।

कड़ता स्राकाश का स्वभाव नहीं है, धूम का है। इसलिए धूम से द्वेप करे न कि स्राकाश से। ऋतः सत्वों पर कोध न कर दोषों पर कोध करना चाहिए। दुःख का जो प्रधान कारण है, उसी पर कोप करना चाहिए, न कि श्रप्रधान कारण पर। शरीर पर दण्ड-प्रहार होने से जो दुःख वेदना होती है, उसका मुख्य कारण दण्ड ही प्रतीत होता है। यदि कहा जाय कि दण्ड दूसरे की प्ररेणा से दुःख वेदना उत्पन्न करता है, इसमें दण्ड का क्या दोप है । श्रतः दण्ड के प्ररेक से द्वेप करना युक्त होगा, तो यह श्रिषक समुचित होगा कि दण्ड-प्ररेक के प्ररक्त देव किया जाय।

मुख्यं दंडादिकं हित्वा प्रेरके यदि कुप्यते । द्वेषेण प्रेरितः सोपि द्वेषे द्वेषोऽस्तु मे वर ॥ [बोधि॰ ६।४९ ]

बोधिसल को विचार करना च।हिये कि मैंने भी पूर्व जन्मों में सत्वों को ऐसी पीड़ा पहुँ-चायी थी, इसलिए यह युक्त है कि ऋगुपरिशोधन-न्यायेन मेरे साथ भी दूसरा अपकार करे। श्रपकारी का शस्त्र श्रीर मेरा शरीर दोनों दुःख के कारण हैं। उसने शस्त्र ग्रहण किया है श्रीर मैंने शरीर ग्रहण किया है। यदि कारणोपनायक पर ही कोध करना है तो श्रपने ऊपर भी क्षेष करना चाहिए।

जो कार्य की अभिलाधा नहीं करता, उसकी उसके कारण का ही परिहार करना चाहिए। पर मेरी तो उलटी मित है। मैं दुःख नहीं चाहता, पर दुःख के कारण शरीर में मेरी आसिक है। इसमें अपराध मेरा है। दूसरे पर कोप करना व्यर्थ है, दूसरा तो सहकारीमात्र है। आःमवध के लिए मैंने स्वयं शस्त्र महण किया हैं, तो दूसरे पर क्यों कोप करूँ ? नरक का असिपत्र-वन और वहाँ के पन्नी जो नरक में मेरे दुःख के हेत्र हैं, वे मक्तमैं-जनित हैं। इसमें दूसरा कारण नहीं है। इसी प्रकार दूसरा यदि मेरे साथ दुष्ट-व्यवहार करता है, और उससे मुक्तको दुःख उत्पन्न होता है, तो उसमें भी मेरा कर्म ही हेत्र है। ऐसा विचार कर कोप न करना चाहिए।

मैंने पंहले दूसरों के साथ अपकार किया, इसिलए मेरे कर्म से प्रेरित होकर वेभी अपकार करते हैं, और नरक में निवास करते हैं; इसिलए मैंने ही इनका माश किया। इन्होंने मेरा विधात नहीं किया। इस प्रकार चित्त का बोध करना चाहिए।

इन श्रपकारियों के निमित्त चान्ति-धारण करने से प्वजन्मकृत परापकार जनित पाप दुःखानुभव द्वारा चीण हो जाता है, श्रीर मेरे निमित्त इनका नरक-गमन होता है, जहाँ इनको दुःसह दुःख का श्रनुमव करना होता है। इस प्रकार मैं ही इनका श्रपकारी हूँ श्रीर यह मेरे उपकारी हैं। फिर उपकारी के प्रति मेरी श्रपकार की बुद्धि क्यों है ?

में यदि अपकारी होते हुए मी किसी उपाय-कौशल से, यथा प्रत्यपकार-निवृत्ति-निष्ठा द्वारा नरक न जाऊँ, और अपनी रचा करूँ, तो इसमें इन उपकारियों की क्या चिति है ? यि ऐसा है तो उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करनी चाहिए, और अपकार निवृत्ति द्वारा अपनी रचा न करनी चाहिए। पर प्रत्यपकार करने से भी इनकी रचा नहीं होती। इनको अपने पाप कर्म का फल भोगने के लिए नरक में अवश्य निवास करना होगा, और ऐसा करने से मैं बोधिसल्चर्या से अष्ट हो बाऊँगा। कहा है—

सर्वसंबेषु न मैत्रचित्तं मया निच्चेसंब्यम् । श्रन्तशो न दग्धस्थूणायामपि प्रतिघितन् मत्यादियतव्यम् ।

इसके अतिरिक्त मैं सब सन्तों की रह्या करने में श्रशक्य हो जाऊँगा, श्रीर इस प्रकार वे दुर्गीत में पढ़ेंगे।

३. अब धर्म-निष्यान चान्ति ब्तलाते हैं। दुःख दो प्रकार का है—कार्यिक आरे मानसिक। इसमें मानसिक दुःख परमार्थतः नहीं है, क्योंकि मन अमूर्त्त है, और इस लिए मन पर दर्गडादिद्वारा प्रहार शक्य नहीं है। पर इस कल्पना द्वारा कि यह शरीर मेरा है, शरीर को दुःख पहुँचने से चित्त भी दुःखी होता है। पर अयश और पहण-वाक्य तो शरीर का उपघात नहीं करते। फिर किस्तिए इनसे चित्त कुपित होता है १ यदि यह कहा चाय कि बंब लोग मेरे अयश इत्यादि की बात सुनते हैं, तो वे मुक्तसे अप्रसन्न होते हैं और उनकी अप्रसन्

त्रता मुक्तको अभीष्ट नहीं है। पर यह विचार कर कि लोक का अप्रसाद न इस लोक में मेरा अनर्थ संपादन कर सकता है, न बन्मांतर में, इस लिये लोक की अप्रसन्तता में अभिनिवेश न करना चाहिये।

यदि यह सन्देह हो कि लाभ का विघात होगा, लोग मुभसे विमुख हो जार्येगे श्रीर पिएडपातादि लाभ-सत्कार से मुभको वंचित रखेंगे, तो यह विचार करना चाहिये कि लाम विनश्वर होने के कारण नष्ट हो जायगा, पर पाप सदा स्थिर रहेगा।

नंद्यतीहैव मे लामः पापं तु स्थास्यति ध्रुवम् [ बोधि० ६,५५ ]

लाम के अभाव में आब ही मर जाना अच्छा है, पर परापकार द्वारा लाम-सत्कार पाकर चिरकाल तक मिथ्या जीवन व्यतीत करना बुरा है, क्योंकि चिरकालतक जीवित रहने में भी मृत्यु का दुःख वैसा ही बना रहता है। एक स्वप्न में १०० वर्ष का सुख अनुभव कर जागता है, श्रीर दूसरा मुहूर्त के लिए सुखी होकर जागता है। स्वप्नोपलब्ध सुख जाग्रत अवस्था में लौट नहीं आता। उसका स्मरण्मात्र अवशिष्ठ रह जाता है। जाग्रत अवस्था में उपभुक्त सुख भी विनष्ट होकर नहीं लौटता। इसी प्रकार मनुष्य चाहे चिरजीवी हो या अल्पजीवी, उसका उपभुक्त सुख मरण समय में विनष्ट हो जाता है। प्रचुरतर लाभ-सत्कार पाकर और दीर्घकाल पर्यन्त अनेक सुखों का उपभोंग करके भी अन्त में खाली हाथ और नग्नशरीर जाना होता है, मानों किसी ने सर्वेख हर लिया हो।

लब्धापि च बहुँल्लामान् चिरं भुक्ता सुखान्यपि । रिक्तहस्तश्च नग्नश्च यास्यामि मुम्तितो यथा । [बोषि० ६,५६ ]

यदि यह विचार हो कि लाभ द्वारा चीवरादि का विधात न होने से चिरकाल तक जीवित रहकर हम पापच्चय और पुर्य-संचय करेंगे, तो यह भी स्मरण रहे कि लाभ के लिए द्वेष करनेवाले का सुकृत नष्ट हो जाता है, और अचान्ति से पापराशि की उत्पत्ति होती है।

> पापच्यं च पुषयं च लामाञ्जीवन् करोमि चेत्। पुषयच्चयश्च पापं च लामार्थे कृष्यतो ननु॥[बोधि०६,६०]

जिसके लिए मेरा जीवन है, यदि वही नष्ट हो जाय तो ऐसे निन्दित जीवन से क्या लाम ? बोधिसत्य का जीवन इतर जन के जीवन के सहशा निष्ययोजन नहीं है । उसका जीवन पाप के ज्ञय के लिए, श्रीर पुर्य की श्रमिनृद्धि के लिए है । यदि यह उद्देश्य फलीभूत न हो श्रीर पुक्त का ज्ञय हो तो ऐसा श्रह्म जीवन व्यर्थ है । यदि यह कहो कि जो मेरे गुणों को ख्रिपाकर केवल दोषों का आविष्करण करता है, उससे मेरा द्रेष करना युक्त है, क्योंकि वह सलों का नाश करता है, तो जब दूसरे किसी का कोई श्रयश प्रकाशित करता है, तो उसके प्रति दुमको क्यों कोप उसक नहीं होता ? जो दूसरे की निन्दा करता है, उसका तो द्रम ज्ञमा कर देते हो, उसके प्रति क्रोध नहीं करते, तब श्रपनी निंदा करनेवाले को भी ज्ञमा क्यों नहीं करते ?

चो प्रतिमा, स्तूप, त्रीर सद्धर्म के निंदक या नाशक हो, उनके प्रति भी अदावश द्वेष करना युक्त नहीं है, इससे बुढ़ादि को कोई पीड़ा नहीं पहुंचती। यदि कोई गुरुवन, सहोदर भाई, तथा श्रन्य बन्धुवर्ग का भी श्रापकार करे तो उसपर भी कोध न करना चाहिये। एक श्रामन के वशा हो, दूसरे के साथ श्रापकार करता है, ग्राथवा दूसरे की निन्दा करता है, तो दूसर श्रापकारी पर मोहवश कोध करता है। इनमें से किसकी श्रापराधी श्रीर किसकी निदांप कहें रे दोनों का दोष समान है। पहले ऐसे कर्म क्यों किये जिनके कारण दूसरों द्वारा पीड़ित होना पड़ता है ? सब श्रापने कर्म के श्राधीन है। कर्मफल के निवर्शन में कोई समर्थ नहीं है, ऐसा विचार कर कुशल-कर्म के सम्पादन में यत्नवान् होना चाहिये, जिसमें सन्मार्ग में प्रवेश कर सब सत्व द्रोह छोड़कर एक दूसरे के हित-सुख-विधान में तत्पर हों।

जिस प्रकार जब एक घर में आग लगती है और वह आग फैलकर दूसरे घर में जाती है, और वहाँ के तृशादि में लगती है, तब शीघ उस तृशा आदि को हटाकर उसकी रहा का विधान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त जिस वस्तु के संग से द्वेपाग्नि से दह्ममान हो, उस वस्तु का उसी ह्वा परित्याग करना चाहिये।

जिसको मारण दण्ड मिला है, यदि वह इस्तच्छेदमात्रानन्तर मुक्त कर दिया जाय तो इसमें उसका स्पष्ट लाम है; चित नहीं है। इसी प्रकार यदि मनुष्य को दुःख का अनुभव कर नरक-दुःख से छुटकारा मिले, तो इसमें सुखी होना चाहिये। क्योंकि नरक-दुःख की अपेच। मनुष्य-दुःख कुछ भी नहीं है। यदि इतना भी दुःख नहीं सहा जा सकता, तो उस कोध का निवारण क्यों नहीं करते, जिसके कारण नरक की व्यथा भोगनी पड़ती है? इसी कोध के निमित्त अनेकसहस्र बार मुक्तको नरक व्यथा सहनी पड़ी है। इससे न मैं ने अपना उपकार किया और न दूसरों का। इसिलए सारा दुःखानुभव निष्प्रयोजन ही हुआ। पर मनुष्य-दुःख नरक-दुःख के समान कठोर नहीं है, और यह इसके अतिरिक्त बुद्धत्व का साधन भी है। अतः इस दुःख में अभिविच होनी चाहिये, क्योंकि वह संसार के दुःख का प्रशमन करेगा। यदि किसी गुणी के गुणों का वर्णन कर दूसरे सुखी होते हैं तो तुम भी उसका गुणानुवाद कर अपने मन को क्यों नहीं उसक करते ? ईप्योंनल की ज्वाला से क्यों जलते हो ? यह सुख अनिन्य है, और सुख का कारण है। इसमें सबसे बड़ा गुण यह है कि सत्वों के आवर्जन का यह सवोंत्तम उपाय है।

यदि यह कहो कि पराए. की गुण-प्रशंसा मुमको प्रिय नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरे को सुख प्राप्त होता है, तो इससे वड़ा अनर्थ सम्प्रादित होगा। इससे पेहिक और पारलीकि दोनों फल नष्ट हो जायेंगे। दूसरे की सुख-संपत्ति को देखकर कुड़ना अनुचित है। जब अपने गुण का संकीतन सुन तुम यह इच्छा रखते हो कि दूसरे प्रसन्न हों, तो क्यों दूसरों की प्रशंसा सुनकर तुम स्वयं प्रसन्न नहीं होते? तुमने इसलिए बोधिचित्त का प्रहण किया है कि बुद्धल के अनुपम लाम द्वारा सब सत्वों को समस्त सुख-संपत्ति का उपभोग करायेंगे, तो फिर यदि वे स्वयं सुख प्राप्त करें तो इससे क्यों अप्रसन्न होते हो? दूसरे की सुख-संपत्ति देख तुम्हारी यह असहिं गुता क्यों है? तुम तो यह आकांचा रखते हो कि सत्वों को बुद्धल्व प्राप्त करावेंगे। जिस्से वे त्रैलोक्य में पूजे जायें, फिर उनके खल्प लाम-सत्कार को देखकर क्यों जलते हो?

त्रेलोक्यपूर्वं बुद्धत्वं सत्त्वानां किल वाञ्छिसि । अकारमित्वरं दृष्ट्रा तेषां किं परिदृह्यसे ॥ [बोषि॰ ६,८१] सब सत्व तुम्हारे आतमीय हैं। उनके पोषण का भार तुमने अपने ऊपर लिया है। जो उनका पोपण करता है, वह तुम्हीं को देता है। ऐसे पुरुष को पाकर तुम क्रोध करते हो। उनको सुखी देख तुमको सुखी होना चाहिये। यदि यह कहो कि बुद्धत्व ही के लिए मैंने जात को आमन्त्रित किया है, न कि अन्य सुख के लिए तो यह उपयुक्त नहीं है। जो सत्वों के लिए बुद्धत्व की इच्छा रखता है, वह उनके लिए लोकिक तथा लोकोत्तर समस्त वस्तुजात की इच्छा रखता है। जो दूसरे की सुखसम्पत्ति को देखकर क्रुद्ध होता हो और दूसरे का लाभ-सत्कार नहीं देख सकता हो, उसकी योधिन्तित्त की प्रतिज्ञा मिथ्या है। यदि उसने लाभ-सत्कार न पाया तो दान की वस्तु दानपित के घर में रहती है, वह वस्तु किसी अवस्था में भी तुम्हारी नहीं हो सकती। लाभ-सत्कार का पानेवाला क्या उस पूर्व-जन्मकृत पुरुष का निवारण करे जिसके कारण उसको लाभ-सत्कार प्राप्त होता है, अथवा दाता का निवारण करे १ अथवा अपने गुणों का निवारण करे जिनसे प्रसन्न हो दानपित लाभ-सत्कार का दान करता है १ कहो, किस प्रकार से तुम्हारा परितोप हो १ तुम अपने किये हुए पापों के लिए शोक नहीं करते, पर दूसरे के पुरुष की ईर्ष्या करते हो। यदि तुम्हारी अभिलापामात्र से तुम्हारे शत्रु का अनिष्ट सम्पादित हो तो उससे क्या फल मिलेगा १ विना हेत्र के केवल तुम्हारी अभिलापा से ही किसी का अनिष्ट नहीं हो सकता। यदि हो भी तो दूसरे के दुःख में तुमको क्या सुख मिलता है १

यदि दूसरे को दुःखी देखना ही तुम्हारा श्रामिश्राय हो, श्रौर इसी में श्रापना सुख मानते हो तो इससे बढ़कर तुम्हारे लिए क्या श्रमर्थ हो सकता है ? यम के दूत तुमको ले बाकर कुम्मीपाक नरक में पकावेंगे। स्तुति के विधात से दुःख उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है। स्तुति, यश श्रयया सत्कार से न पुर्य की वृद्धि होती है, न श्रायु की, न बल की, न श्रारोग्य लाम होता है श्रीर न शरीर-सुख प्राप्त होता है। बुद्धिमान् पुरुष इन पाँच प्रकार के पुरुषार्थों की कामना करता है। यश के लिए लोग श्रपने धन श्रीर प्राप्त को भी तुच्छ समक्षते हैं। यश के लिए मरने पर उसका सुख किसको प्राप्त होता है ? केवल श्रव्यसमात्र हैं। तो क्या श्रव्यर खाये जायेंगे ? यह त्रालकीड़ा के समान है। जिस प्रकार एक बालक धूलिमय एह बनाकर परम परितोग से कीड़ा करता है, पर उसके भग्न हो जाने पर श्रत्यन्त दुःखी हो कर्क्यस्वर से श्रार्तनाद करता है; उसी प्रकार उस व्यक्ति की दशा होती है जो स्तुति श्रीर यशरूपी खिलोनों से खेलता है श्रीर उनके विधात से दुःखी होता है।

यदि कोई मुमसे या किसी दूसरे से प्रीति करता है, तो मुमे क्या ? यह प्रीति-सुख उसी को है। इसमें मेरा किंचिन्मात्र भी भाग नहीं है। यदि दूसरे के सुख से सुख की प्राप्ति हो तो सर्वत्र ही मुमको सुख की प्राप्ति हो त्रीर जब कोई किसी का लाभ-सत्कार करे तो मुमको भी सुख हो; पर ऐसा नहीं होता। मैं तो तभी प्रसन्न होता हूँ बब दूसरे मेरी प्रशंसा करते हैं। यह तो बालचेष्टा है। स्तुति आदि कल्याण की घातक होती है। स्तुति आदि द्वारा गुणी के प्रति ईष्यों और परलाभसत्कारामर्थण का उदय होता है। स्तुति आदि में यह दोष है। इसलिए जो मेरी निन्दा के लिए उद्यत है, वह नरकपात से मेरी रह्या करने में प्रवृत्त हुआ है। लाभ-सत्कार विमुक्ति के लिए बन्धन हैं। मैं मुमुद्ध हूँ। इसलिए जो इन बन्धनों से

मुभको मुक्त करता है, वह राष्ट्र किस प्रकार है। वह तो एक प्रकार का कल्याण्मित्र है। इसलिए उससे द्वेष करना श्रयुक्त है। यह बुद्ध का ही माहातम्य है कि मैं तो दुःख सगर में प्रवेश करना चाहता हूँ श्रीर ये कपाट बन्द कर मेरा मार्ग श्रवरुद्ध करना चाहते हैं; श्रतः दुःख से मेरी ग्ला करते हैं। फिर क्यों मैं इनसे द्वेष करूँ ? जो पुरुष का विघात करे उसपर भी क्रोध करना अयुक्त है, क्योंकि चान्ति, तितिचा के तुल्य कोई तप अर्थात् सुकृत नहीं है, श्रीर यह सुकृत बिना किसी यन के ही उपस्थित होता है। पुरुयविव्यकारी के छल से पुरुयहेत की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत यदि मैं पुरुषविष्ठकारी को चमा न करूँ तो मैं ही पुरुषहेत उपस्थित होने पर पुरुष का बाधक होता हूँ। यदि वह पुरुषविधातकारी है तो किस प्रकार वह पुरुष का हेतु हो सकता है ? यह शंका उचित नहीं है। जिसके बिना कार्य नहीं होता श्रीर जिसके रहने पर ही कार्य होता है, वही उस कार्य का कारण है; वह उसका विधातहेत नहीं कहलाता । दान देने के समय यदि दानपति के पास कोई अर्थी आवे तो यह नहीं कहा जा सकता कि उस याचक ने दान में विश्व डाला. क्योंकि वह दान का कारण है। बिना श्रर्थी के दान प्रवृत्त नहीं होता। इसी प्रकार शिज्ञांग्रहण कराने के लिए यदि परिवाजक आवे तो उसकी प्राप्ति प्रवच्या में विशकारक नहीं है। लोक में याचक सुलभ हैं, पर अपकारी दुर्लभ हैं; क्योंकि जो दूसरे के साथ बुराई नहीं करता, उसका कोई श्रानिष्ट नहीं करता। इसलिए यह समभाना चाहिये कि मेरे घर में बिना अम के एक निधि उपार्जित हुई है। अपने शत्र का कृतज्ञ होना चाहिये, क्योंकि वह बोधिचर्या में सहायक है। इस प्रकार चुमा का फल मुक्तको श्रीर उसको दोनों को मिलता है। वह मेरे धर्म में सहायक है, इसिलए यह स्ना-फल पहले उसी को देना चाहिये।

यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि क्या ऐसा युक्तियुक्त होता, यदि शतु इस अभिप्राय से कार्य में प्रवृत्त होता कि मुमको चमाफल की प्राप्ति हो ? यंद्यपि शतु कुशल का हेतु है, तथापि वह इस बुद्धि से अपकार नहीं करता कि दूसरों को चमाफल प्राप्त हो। ऐसा होते हुए भी शतु पूजनीय है। जैसे सद्धर्म की पूजा इसलिए होती है कि वह कुशल-निष्पत्ति का हेतु है, यद्यपि वह अचित्त अर्थात् निरमिप्राय है। यदि अभिप्राय ही पूजा में हेतु होता तो आशय-शत्य होने से सद्धर्म भी पूजनीय न होता। यदि यह कही कि अपकार बुद्धि होने से शतु की पूजा न करनी चाहिये, तो बताओ चान्ति कैसे हो ? अपकार का न सहना या प्रत्यपकार करना युक्त नहीं है। जिस प्रकार हितसुख विधायक सुवैद्य के प्रति रोगी का प्रेम और आदर भाव रहता है, द्वेष का गन्ध भी नहीं रहता, वहाँ चान्ति का प्रश्न ही नहीं उठता; उसी प्रकार जो अपकारी नहीं है उसके प्रति द्वेप-चित्त के निवर्तन का क्या प्रश्न ?

दुष्टाशय के कारण ही ज्ञमा की उत्पत्ति होती है, शुभाशय को लच्य कर नहीं होती। इसलिए वह ज्ञमा का हेतु है और सद्धर्म की तरह उसका सत्कार करना चाहिये। मुक्ते उसके आशय के विचार करने का कोई प्रयोजन नहीं है।

सत्व-च्रेत्र श्रीर बिन-च्रेत्र का वर्णन भगवान् ने किया है, क्योंकि इनकी श्रनुक्लता से बहुतों ने बुद्धत्व प्राप्त कर लौकिक श्रीर लोकोत्तर सर्वसंपत्ति पर्यन्त पाई है। ऐसी ग्रंका हो सकती है कि यद्यपि सत्व सर्वसंपत्ति के हेत हैं, तथापि तथागत बुद्ध के साथ उनकी समानता युक्त नहीं है। पर यह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जब दोनों से समान रूप में बुद्ध-धर्मों का त्रागम होता है, तब जिनों के प्रति गौरव होना श्रौर सत्वों के प्रति न होना युक्त नहीं है, सत्व यदि रागादि मलों से संयुक्त होने के कारण हीनाशय हैं, तो भगवत् से समानता कैसे हो सकती है ? यह शंका भी अनुचित है । क्योंकि यद्यपि भगवान् का माहात्म्य श्रपिरिमत पुष्य त्रौर ज्ञान के होने के कारण लोकोत्तर है, तथापि कार्य के तुल्य होने से सम माहात्म्य कहा जाता है । सत्व 'जिन' के समान इसीलिए हैं, क्योंकि वह भी बुद्धधर्म का लाभ कराते हैं । यद्यपि परमार्थ दृष्टि में वह भगवान् के समान नहीं हैं; क्योंकि भगवान् गुणों के सागर हैं, त्रौर गुणार्थव का एक देश भी श्रनन्त हैं । यदि किसी सत्व में बुद्ध के गुणों की एक किएका भी पाई जाय तो तीनों लोक भी पूजा के लिए श्रपर्याप्त हैं ।

अफ़ित्रम सुहृद् श्रीर श्रनन्त उपकार करनेवाले बुद्ध तथा वोधिसत्वों के प्रति बो अपकार किया गया है, उसका परिशोधन इससे बड़कर क्या हो सकता है कि जीवों की सेवा करें १ वोधिसत्व जीवों के हित-सुख के लिए श्रयने श्रंग काट-काटकर दे देते हैं श्रीर प्रवीचि नामक नरक में सत्वों के उद्धार के लिए प्रवेश करते हैं। इसीलिए परम श्रपकार करनेवाले की श्रोर से भी चित्त को दूषित नहीं करना चाहिये। किन्तु श्रनेक प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा दूसरों का कल्याण ही करना चाहिये। इसी से लोकनायक बुद्ध श्रनुकूल होंगे श्रीर इसी से वांछित फल मिलेगा। बोधिसत्व को विचारना चाहिये कि जिनके निमित्त भगवान् श्रपने शरीर श्रीर प्राणों की उपेन्ना करते हैं, श्रीर तृण्यवत् उनका परित्याग करते हैं, उन सत्वों से वह कैसे मान कर सकता है १ सत्वों को सुखी देखकर मुनीन्द्र हर्ष को प्राप्त होते हैं श्रीर उनकी पीड़ा से उनको विवाद होता है। उनकी प्रसन्नता में बुद्धों की प्रसन्नता है श्रीर उनका श्रपकार करने से बुद्ध श्रपकृत होते हैं।

जिसका शरीर चारों त्रोर से त्राग्न से प्रज्वलित हो रहा है, वह किसी प्रकार इच्छात्रों में सुल नहीं मानता। इस प्रकार जब सत्वों को दुःखवेदना होती है, तब दयामय भगवान् प्रसन्न नहीं होते। मैंने सत्वों को दुःख देकर सब बुद्धों को दुःखित किया है। इसलिए त्राज मैं त्रपना पाप महाकारुशिक जिनों के त्रागे प्रकाश करता हूँ। मैंने उनको दुःख पहुँचाया, इसलिए च्रमा मांगता हूँ। मैं त्रपने को सब प्रकार से लोगों का दास मानता हूँ। लोग चाहे मेरे सिर पर पैर रखें, उनका पैर मैं प्रसन्नता से सिर पर धारण करूँगा। इसमें संशय नहीं है कि बुद्ध स्रोर बोधिसत्वों ने समस्त जगत् को त्रपनाया है। यह निश्चित है कि बुद्ध सत्व के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। वे नाथ हैं। इम उनका त्रानदर कैसे कर सकते हैं।

श्रात्मीकृतं सर्विमिदं जगत्तैः कृपात्मिभेनैंव हि संशयोऽस्ति । दृश्यन्त एते ननु सत्वरूपस्त एव नाथाः किमनादरोऽत्र ॥

[ बोधि॰ ६।१२६ ]

तथागत बुद्ध इसी से प्रसन्न होते हैं। स्वार्थ की सिद्धि भी इसी से होती है। लोक का दुःल भी इसी से नष्ट होता है। इसलिए यही मेरा व्रत हो।

तथागताराधनमेतदेव स्वार्थस्य संसाधनमेतदेव। लोकस्य दुःखापहमेतदेव तस्मान्ममास्तु व्रतमेतदेव॥ [ बोधि० ६।१२७

एक राजपुरुष जन-समूह का विमर्दन करता है श्रीर वह समूह उसका कुछ बिगाइ नहीं सकता । वह श्रकेला नहीं है। उसकी राजवल प्राप्त है। इसी प्रकार जो श्रप्राथ करता है, उसकी दुर्वल समम्कर श्रपमानित न करना चाहिये। वह अकेला नहीं है। नरक-पाल श्रीर दयामय उनके बल हैं। इसलिए जैसे भृत्य कुपित राजा को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार सब को सत्यों को प्रसन्न करना चाहिये। कुपित होकर भी राजा उतना कष्ट नहीं दे सकता जितना कष्ट सत्यों को श्रप्रसन्न कर नारकीय यातना के श्रनुभव से मिलता है। राजा प्रसन्न होकर यदि बड़े से बड़ा पदार्थ भी दे, तब भी वह बुद्धत्व की समता नहीं कर सकता, जो सत्वाराधन से मिलता है। को द्वमा करता है वह संसार में श्रारोग्य, चित्तप्रसाद, दीर्घायु श्रीर श्रत्यन सुल पाता है।

वीर्य-पारमिता-जो च्मी है, वही वीर्य लाभ कर सकता है। वीर्य में वोधि प्रतिष्ठित है। वीर्य के बिना पुराय नहीं है; जैसे वायु के बिना गति नहीं है। कुशल कर्म में उत्लाह का होना ही वीर्य का होना है। इसके विपन्न स्त्रालस्य, कुत्सित में स्रासिक, विषाद श्रीर श्रात्म-श्रवज्ञा हैं। संधार-दुःख का तीव श्रनुभव न होने से कुशल-कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। इस निन्यीपारिता से त्र्यालस्य होता है। क्या नहीं जानते कि क्रोश रूपी मळत्र्यों से त्राकाल द्धम जन्म के जाल में पड़े हो ? क्या नहीं जानते कि मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो ? क्या अपने वर्ग के लोगों को, एक के बाद दूसरे को, मारे जाते नहीं देखते हो ? तुम यह देखकर भी निद्रा के मोहजाल में पड़े हो । त्रापने को निःशरण देखकर भी सुखपूर्वक बैठे हो । तुमको भोजन कैसे रुचता है ? नींद क्योंकर आती हैं, और संसार में रित कैसे होती है ? आलख छोड़कर कुशलोत्साह की वृद्धि करो। मृत्यु अपनी सामग्री एकत्र कर शीघ्र ही तुम्हारे वध के लिए आ उपस्थित होगी। उस समय तुम कुछ न कर सकोगे। उस समय तुम इस चिन्ता से विहल हो जाश्रोगे कि हा! जो काम विचारा था, वह न कर सका; जिसका आरंभ किया था या जिसको कुछ, निष्पन्न किया था, उस कार्य को समाप्त न कर सका ग्रौर बीच ही में श्रकस्मात् मृत्यु का त्राक्रमण् हुत्रा । तुम उस समय यमदूतों के मुख की ओर निहारोगे, तुम्हारे बन्धु-बान्धव तुम्हारे जीवन से निराश हो जायेंगे श्रौर शोक के वेग से उनके नेत्रों से अश्रुचारा प्रवाहित होगी। मरण समय उपस्थित होने पर सुकृत या पापकर्म का स्मरण होने से दुमको पश्चात्ताप होगा। दुम नारक शब्दों को सुनोगे श्रीर त्रास से पुरीषोत्सर्ग के कारण तुम्हारे गात्र मलमूत्र से उपलिस हो नायेंगे । शरीर, वाणी श्रीर चित्त तुम्हारे श्रधीन न रहेंगे । उस समय तुम क्या करोगे १ ऐसा समम्मकर स्वस्य प्रवस्था में ही कुशल-कर्म में प्रवृत्त होना चाहिये। जिसं प्रकार बहुत से लोग क्रमशः खाने के लिए ही मळलियों को पालते हैं, उनका मरण आज नहीं तो कल अवश्य होगा, उसी प्रकार सलों को समकना चाहिये कि श्राज नहीं तो कल मृत्य श्रवश्यमेव होगी। उन लोगों को विशेषकर तीन नारक दुःखों से भयभीत होना चाहिये, जिन्होंने पाप कर्म किया है। सुकुमार होने के कारण जब तुम उथ्णोदक के स्पर्श को भी सहन नहीं कर सकते तो, नारक कर्म करके सुखासीन क्यों हो? विना पुरुषार्थ किये फल की आकां का करते हो; दुःख सहने की सामर्थ्य नहीं है, मृत्यु के वशीभूत हो। तुम्हारी दशा कष्टपूर्ण है। अष्टाव्यण-विनिमु क मनुष्यभाव रूपी नौका तुमको मिली है। तुःखमयी महानदी को पार करो। वीर्य का अवलम्बन कर सब दुःखों को पार करो। यह निद्रा का समय नहीं है। यदि इस समय पुरुषार्थ न करोगे, तो किर नौका का मिलना कठिन होगा। समागम वार-बार नहीं होता। कुत्सित क्यों में आसक्त न हो। शुभ कर्मों में रित होने से अपर्यन्त सुख-प्रवाह प्रवाहित होता है। इसको छोड़कर तुम्हारी प्रवृत्ति रित, हास, कीडा, इत्यादि में क्यों है ? यह केवल दुःख का हेत्र है।

अविषाद, बलव्यूह, निपुणता, त्रात्मवशवितिता, परात्मसमता त्रौर परात्मपरिवर्त्तन से वीर्य-समृद्धि का लाभ होता है। कोई पुरुष-विशेष त्र्यपरिमित पुरुष, ज्ञान के बल से दुष्कर कर्मों का अनुष्ठान कर कहीं असंख्येय कल्पों में बुद्धत्व को प्राप्त होता है। मैं साधारण व्यक्ति किस प्रकार बुद्धत्व को प्राप्त करूँ गा? ऐसा विषाद न करना चाहिये; क्योंकि सत्यवादी तथातत बुद्ध ने सत्य कहा है कि जिन बुद्धों ने उत्साहवश, दुर्लभ, अनुत्तरबोधि को पाया है, वे भी संसार-सागर के आवर्त्त में परिभ्रमण करते हुए मशक, मिन्का और कृमि की योनियों में उत्पन्न हुए थे। जिसमें पुरुवार्थ है, उसके लिए कुछ दुष्कर नहीं। मैं मनुष्यभाव में हूँ; हित-अहित पहचानने की मुक्तमें शाक्ति है।

सर्वं के बताये हुए मार्ग के अपरित्याग से बोधि श्रवश्य प्राप्त होगी। श्रति दुष्कर कर्म के अवस से अन्ध्यवसाय ठीक नहीं है। हस्त-पादादि दान में देना होगा; कैसे ऐसे दुष्कर कर्म कर सकेंगे, ऐसा भय केवल इसीलिए होता है कि मोहवश गुरु श्रीर लाघव का परमार्थ विचार नहीं होता। पापकर्म कर सत्व नरकाग्नि में बलाये बाते हैं, श्रीर नाना प्रकार की यातनायें भोगते हैं। यह दुःख महान्, पर निष्फल है। इससे बोधि नहीं प्राप्त होती, पर बुद्धत्व का प्रसाधक दुःख अल्प और सफल है। शरीर में प्रविष्ट शस्य के उद्धरण में थोड़ा दुःख श्रवश्य होता है, पर बहुन्यया का निवर्तन होता है। इसी प्रकार योड़ा दुःख सहकर दीर्घकालिक दुःख का उपशम होता है। इसलिए इस थोड़े से दुःख को सहना उचित है। वैद्य लंघन, पाचन, स्रादि दुःखमय क्रियात्रों द्वारा रोगियों को स्रारोग्य-लाभ कराता है। इससे बहुत से दुःख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान् पुरुष को थोड़ा दुःख स्वीकार करना चाहिये। पर सर्व-व्याधि-चिकित्सक भगवान ने साधक के लिए इन उचित दुःखोत्पादिनी कियात्रों का कर्त्तव्यरूप में प्रतिपादन नहीं किया है। वह सामर्थ्यानुसार मृदु उपचार द्वारा दीर्घ रोगियों की चिकित्सा करते हैं। प्रारम्म में शल्य के परित्याग में, यथा शाकादि दान में, नियुक्त करते हैं। पीछे, से जब मृदु दानान्यास-कर्म से अधिक मात्रा में दानान्यास प्रकर्ष होता है, तब श्रपना मांस रुधिर श्रादि भी प्रसन्ततापूर्वक देने की सामर्थ्य प्रकट होती है। क श्रम्यासवश स्वमांस में शाक के समान निरासंग बुद्धि उत्पन्न होती है, तब स्वमांसादि दान भी सलभ हो जाता है।

बोधिसत्य को कायिक और मानसिक दोनों प्रकार के दुःख नहीं होते। पाप से विस्त होने के कारण कायिक दुःख नहीं होता। वाह्य और श्राध्यात्म-नैरास्म्य होने के कारण मानसिक दुःख भी उसको नहीं होता। मिध्याकल्यना से मानसिक श्रीर पाप से कायिक-व्यथा होती है पुरुष से श्रीर-सुख श्रीर यथार्थज्ञान से मानसिक-सुख मिलता है। जो दयाम्य है, श्रीर बिस्का जीवन संसार में परमार्थ के लिए ही है, उसको कीन सा दुःख हो सकता है? यदि यह शंका हो, कि दीर्घकाल में पुरुष-संचय द्वारा सम्यक्-संबोधि की प्राप्ति होती है, इसलिए मुमुद्ध को चाहिये, कि श्रीष्ट काल में फल देनेवाले होनयान ही का श्राश्रय ले; तो ऐसी शंका न करनी चाहिये। क्योंकि महायान पूर्वकृत पापों का चय करता है, श्रीर पुरुषसागर की प्राप्ति कराता है। इसलिए यह हीनयान की श्रपेचा शीष्टगामी है।

बोधिचित्त-रथ पर श्रारूढ़ होना चाहिये। यह सब क्लेशों का निवारक है। इस प्रकार उत्तरोत्तर श्रिधकाधिक सुख पाते हुए कौन ऐसा सचेतन है, जो विपाद को प्राप्त हो ? सलों की श्रर्थसिद्धि के लिए बोधिसत्व के पास एक बलव्यूह है जो इस प्रकार है:—छुन्द, स्थाम, रित, श्रीर मुक्ति। 'छुन्द' कुराल की श्रिमिलाया को कहते हैं। इस भय से कि श्रश्नम कमें से दुःख उत्पन्न होता है श्रीर यह सोचकर कि श्रुमकर्म द्वारा श्रानेक प्रकार से मधुर फलों की उत्पत्ति होती है, सत्व को कुराल-कर्म की श्रिमिलाया होनी चाहिये। 'स्थाम' श्रारव्ध को हदता को कहते हैं। 'रित' सत्कर्म में श्रासक्ति है। 'मुक्ति' का श्रर्थ उत्सर्ग है। यह बलव्यूह वीर्य-साधन में चत्ररंगिणी सेना का काम देता है। इसके द्वारा श्रालस्यादि विपक्त का उन्मूलन कर वीर्य प्रव-धन के लिए यत्न करना चाहिये।

मुभको श्रापने श्रीर पराये श्रामय काय वाक्-चित्तसमाशित दोष नष्ट करने हैं। एकएक दोन का ज्ञय मुभ मन्दवीय से श्रानेक शत-सहस्र कल्पों में होगा। दोष नाश के लिए
मुभमें लेशमात्र भी उत्साह नहीं दिखलाई पड़ता। में श्रापरिमित दुःल का भावन हूँ। मेरा
हृदय क्यों नहीं विदीर्ण होता १ इस श्रद्भुत श्रीर दुर्लभ मनुष्य-जन्म को मैंने वृथा गँवाया।
मैंने भगवत्यूजा का मुख नहीं उठाया। मैंने बुद्ध-शासन की पूजा नहीं की। भीतों को श्रमयदान
नहीं दिया। दिखों की श्राशा नहीं पूरी की। श्रातों को मुखी नहीं किया। मेरा जन्म केवल
माता को दुःख देने के लिए हुशा है। पूर्वकृत पापों के कारण धर्म की श्रमिलापा का श्रमव
है। इसीलिए इस जन्म में मेरी यह दशा हुई है। ऐसा समभक्तर कीन दुशल-कर्म की श्रमिलापा का परित्याग करेगा १ सब कुशलों का मूल 'छन्द? है। उसका भी मूल वार-त्रार शुम-श्रशुभ
कर्मों के विपाक-फल की मावना है। जो पापी हैं, उनको श्रनेक प्रकार के कायिक, मानिक
नरकादि दुश्व होते हैं, श्रीर उनके लाभ का विघात होता है। पुण्यवान को पुण्यवल से
श्रमिवांछित फल मिलता है, पापी को जब जब मुख की इच्छा का उदय होता है, तव तब दुश्वशक्तों से उसका विघात होता है। जो श्रसाधारण शुभकर्म करते हैं, वे इच्छा न रखते हुए
मात्-कुच्चि में नहीं उत्यन होते। जो श्रशुभ कर्म करते हैं, काल-दूत उनके शरीर की सारी खाल
उघेड़ते हैं। श्राग में गलाए हुए तांबे से उनके शरीर को स्नान कराते हैं, जलती हुई तलवार
श्रीर शक्ति के प्रहार से मार के सैकड़ो खण्ड करते हैं, श्रीर सुतस लौहभूमि पर वे बार बार

गिरते हैं। शुभ श्रोर श्रशुभ कमों का यह मधुर श्रोर कटु फल-विपाक होता है। इसलिए शुभ-कमों की श्रभिलाया होनी चाहिये।

उपस्थित सामग्री का निरूपण कर बलावल का विचार करना चाहिये। फिर कार्य का श्रारंभ करे अथवा न करे। आरंभ न करने में इतना दोप नहीं है जितना कि आरंभ करके निवर्तन करने में है। प्रतिज्ञात कर्म के न करने से पाप होता है श्रीर उससे दुःख की वृद्धि होती है। इस प्रकार त्यारव्य कर्म का ही संपादन न होता हो, ऐसा नहीं है, पर उस काल में जो अन्य कार्य हो सकते थे, वह भी नहीं होते। दर्म, उपक्लेश श्रीर शक्ति में 'मान' होता है। 'मुफ अकेले के ही करने का यह काम है' यह भाव 'कर्म-मानिता' कहलाता है। सब सल क्षेत्राधीन हैं: स्वार्थ साधन में समर्थ नहीं हैं, ये ब्रशक्त हैं ब्रोर मैं भारोद्रहन में समर्थ हूँ । इसलिए मुक्तको सब का सुख संपादन करने के लिए बौधिचित्त का उत्पाद करना चाहिये। मुक्त दास के रहते श्रीर लोग क्यों नीच कर्म करें ? जो काम मेरे करने का है, उसे श्रीर क्यों करे ? यदि मैं इस मान से कि यह मेरे लिये अयुक्त है, उसे न कलें, तो इससे तो यही श्रन्छ। है कि मेरा मान ही नष्ट हो जाय । यदि मेरा चित्त दुर्वल है,तो थोड़ी भी श्रापत्ति बाधक होगी। मृत सर्प को पाकर काक भी गरुड़ हो जाता है। जो विपादयुक्त है, उसके लिए श्रापत्ति सुलभ है, पर जो उत्साहसंपन्न है श्रीर स्मृति-संप्रजन्य द्वारा उपक्लेशों को श्रवकाश नहीं देता, उसको बड़े से बड़ा भी नहीं जीत सकता। इसलिए बोधिसल टढ़िचत्त हो श्रापित का अन्त करता है। यदि बोधिसत्व क्लेशों के वशीभृत हो जाय, तो उसका उपहास हो। क्योंकि वह त्रैलोक्य के विजय की इच्छा रखता है। वह विचार करता है कि मैं सबको जीत स्त्रीर मुमको कोई नहीं जीते । उसको इस बात का मान है कि मैं शाक्यसिंह का पुत्र हूँ । जो मान से अभिभृत हो रहे हैं, वे मानी नहीं हैं; क्योंकि मानी रातु के वश में नहीं आता और वह मानरूपी शत्र के वश में है। मान से वे दुर्गति की प्राप्त होते हैं। मनुष्य भाव में भी उनको सुल नहीं मिलता । वे दास, परभृत, मूर्ख श्रीर श्रशक होते हैं । यदि उनकी गणना मानियों में हो तो बतास्रो दीन किन्हें कहेंगे ? वही सच्चा मानी, विजयी श्रीर शूर है जो मानशतु की विजय करने के लिए मान धारण करता है और वो उसका नाश कर लोक में बुद्धल को प्राप्त होता है। संक्लेशों के बीच में रहकर सहस्रगुण अप्रसर होना चाहिये। जो काम श्चागे श्रावे. उसका व्यसनी हो जाय । यतादि कीड़ा में श्रासक्त पुरुष उसके सुख को पाने की बार-बार इच्छा करता है। इसी प्रकार बोधिसत्व को काम से तृप्ति नहीं होती। वह बार-बार उसकी अभिलाषा करता है सुख के लिए ही कर्म किया जाता है, अन्यया कर्म में प्रवृत्ति न हो। पर कर्म ही जिसको सुख स्वरूप है, जिसको कर्म के अतिरिक्त किसी दूसरे सुख की अभिलाषा नहीं है, वह निष्कर्म होकर कैसे सुखी रह सकता है !

बीधिसल को चाहिये कि एक काम के समाप्त होने पर दूसरे काम में लग जाय। पर अपनी शक्ति का च्य जानकर काम को उस समय छोड़ देना चाहिये। यदि कार्य अच्छी तरह समाप्त हो जाय तो उत्तरोत्तर कार्य के लिए अभिलाधी होना चाहिये। क्लेशों के प्रहार से अपनी रहा करनी चाहिये और जिस प्रकार शस्त्र-विद्या में कुशल शत्रु के साथ स्त्रन-युद्ध

करते हुए निपुणतर दृढ़ प्रहार किया जाता है; उसी प्रकार दृढ़ प्रहार करना चाहिये। अग्रुमात्र भी दोष को अवकाश न देना चाहिये। जैसे विप रुधिर में प्रवेशकर शरीर भर में व्यास हो जाता है, उसी प्रकार दोप अवकाश पाकर चित्त में व्यास हो जाता है।

श्रतः क्लेश-प्रहार के निवारण में यसवान् होना चाहिये। जब निद्रा श्रीर श्रालस्य का प्रादुर्भीव हो, तब उनका शीघ प्रतीकार करें; जैसे किसी पुरुष की गोद में यदि सर्प चढ़ श्राता है तो, वह भट से खड़ा हो जाता है। जब-जब स्मृति-प्रमोप हो, तब-तब परिताप होना चाहिये श्रीर सोचना चाहिये कि क्या करें जिसमें फिर ऐसा न हो। बोधिसत्व को सत्संग की इच्छा करनी चाहिये। जैसे दई वायु की गति से संचालित होती है, वैसे ही बोधिसत्व उत्साह के वश होता है श्रीर इस प्रकार श्रभ्यास-परायण होने से ऋदि की प्राप्ति होती है।

ज्यान-पारमिता—वीर्य की वृद्धि कर समाधि में मन का आरोप करे अर्थात् चित्तैकाशता के लिए यलवान् हो, क्योंकि विच्लिस-चित्त पुरुप वीर्यवान् होता हुआ भी क्लेशों से कवितत होता है। जन-सम्पर्क के विवर्जन से तथा कामादि वितर्कों के विवर्जन से विच्लेप का प्रादुर्माव नहीं होता और निरासंग होने से आलम्बन में चित्त की प्रतिष्ठा होती है। इसलिए संसार का परित्याग कर रागद्धेष मोहादि विच्लेप हेतुओं का परित्याग करना चाहिये। स्नेह के वशीभूत होने से और लाभ, सत्कार, यश आदि के प्रलोमन से संसार नहीं छोड़ा जाता। विद्वान् को सोचना चाहिये कि जिसने चित्तेकाग्रता द्वारा यथामृत तत्त्वज्ञान की प्राप्ति की है, वही क्लेशादि दुःखों का प्रहाश कर सकता है। ऐसा विचार कर क्लेश-मुमुद्ध पहले शमथ अर्थात् चित्तेकाग्रता के उत्पादन की चेष्टा करे। जो समाहित-चित्त है और बिसको यथामृत तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसकी बास चेष्टा का निवर्तन होता है और शम के होने से उसका चित्त चंचल नहीं होता।

लोक-विषय में निरपेल बुद्धि रखने से ही यह शमथ उत्पन्न होता है। अनित्यपुत्रदारादिकों में अनित्य सत्य का स्नेह रखना युक्त नहीं है, जय यह विदित है कि अनेक
बन्मपर्यन्त उस आत्मिय का पुनः दर्शन नहीं होगा। यह जानते हुए भी दर्शन न मिलने
से चित्त व्याकुल हो जाता है और किसी प्रकार मुश्थिर नहीं होता। जब उसका प्रिय
दर्शन होता है, तब भी चित्त का पूर्ण रूप से संतर्पण नहीं होता और दर्शन की अभिलाध
पूर्ववत् पीड़ा देती है। उसको प्रिय समागम की आकांचा से मोह उत्पन्न होता है। वह
गुण-दोष नहीं विचारता। अतः वह निरन्तर शोक-संतस रहता है। उस प्रिय की चिन्ता से
तथा तल्लीनचित्तता के कारण प्रतिक्ण आयु का च्य होता है और कोई कुशल-कर्म
संपादित नहीं होता। जिस मित्र के लिए आयु का च्य होता है वह स्थिर नहीं है। वह
च्यामंगुर है, अशाश्वत है। उसके लिए आयु का च्य होता है वह स्थिर नहीं है। वह
च्यामंगुर है, अशाश्वत है। उसके लिए दीर्घ-कालावस्थायी शाश्वतधर्म की हानि क्यों करते
हो। यदि यह सोचते हो कि उसके समागम से हित-मुख की प्राप्ति होगी तो यह भूल है;
क्योंकि यदि वुम्हारा आचरण उसके सहश हुआ तो तुम अवश्य दुर्गित को प्राप्त होगे और
पदि असहश हुआ तो वह वुमसे देव करेगा। इस प्रकार दोनों अवस्थाओं में वह वुम्हारे
हित-मुख का निमित्त नहीं हो सकता। इस समागम से क्या लाम है है च्या में यह मित्र है
और चर्ण में यह शत्र हैं। जहाँ प्रसन्न होना चाहिये, वहाँ कोप करते हैं। इनका आराधन

रुकर है। यदि इनसे इनके हित की बात कही तो यह कीप करते हैं, श्रीर दूसरे की भी हित-पथ से निवारण करते हैं, श्रीर यदि उनकी बात न मानी बाय तो कृद्ध होते हैं। सेसार के मूढ़ पुक्पों से भला कहीं हित हो सकता है? वह दूसरे का उत्कर्ण नहीं सह सकते। बो उनके बराबर के हैं, उनसे विवाद करते हैं; श्रीर बो उनसे श्रथम हैं, उनसे श्रमिमान करते हैं; बो उनका दोप कीर्तन करते हैं, उनसे वह द्वेष करते हैं। मूढ़ के संसर्ग से श्रात्मोत्कर्ण, परिनन्दा, संसार-रित-कथा श्रादि श्रकुशल श्रवश्यमेन होते हैं। दूसरे के संग से श्रन्थ का समागम निश्चय बानो। यह विचार कर श्रकेला सुखपूर्वक रहने का निश्चय करे। मूढ़ की संगति कभी न करे। यदि दैव-योग से कभी संग हो तो प्रिय उपचार्रों द्वारा उसका श्राराधन करे श्रीर उसके प्रति उदासीन चृत्ति रखे। जिस प्रकार भृंग कुसुम से मधु-संग्रह करता है, पर परिचय नहीं पैदा करता; उसी प्रकार मूढ़ से केवल उसको ले ले, बो धर्मार्थ प्रयोजनीय हो।

इस प्रकार प्रिय-संगित का कारण स्नेह अपाकृत होता है। साम्प्रत लाभादि तृष्णा का, जिनके कारण लोक का परित्याग नहीं वन पढ़ता, परिहार करना चाहिये। विदान को रित की आकांचा न करनी चाहिये। जहाँ जहाँ मनुष्य का चित्त रमता है, वह वह वस्तु सहस्र-गुना दुःखरूप हो उपस्थित होती है। इच्छा से भय की उत्पत्ति होती है। इसलिए बुद्धिमान पुक्ष किसी वस्तु की इच्छा न रखे। बहुतों को विविध लाम और यश प्राप्त हुए, पर वह लाम-यश के साथ कहाँ गये, यह पता नहीं है। कुछ मेरी निन्दा करते हैं और कुछ मेरी प्रशंसा करते हैं, अपनी प्रशंसा सुनकर क्यों प्रसन्न होऊँ हें और आत्मनिन्दा सुनकर क्यों विषाद को प्राप्त होऊँ है जब बुद्ध मी अनेक सत्वों का परितोध न कर सके, तो मुक्त जैसे अशों की क्या कथा है मुक्तो लोकचिता न करनी चाहिये। जो सत्व लाभ-रहित है, उसकी यह कहकर लोग निन्दा करते हैं कि यह सत्व पुर्य-रहित है, इसीलिए क्रिश उठाकर भी वह पिखडपातादिमात्र लाम भी नहीं पाता, और जो लाभ-सत्कार प्राप्त करते हैं, उनका यह कहकर लोग उपहास करते हैं कि इन्होंने दानपित को किसी प्रकार प्रसक्त कर यह लाम प्राप्त किया है। उमयथा उनके चित्त को शान्ति नहीं मिलती। ऐसे लोग स्वभाव से दुःख के हेतु होते हैं। ऐसे लोगों का संवास न मालूम क्यों प्रिय होता है हे मूढ़ पुरुष किसी का मित्र नहीं है, उसकी प्रीति निःस्वार्य नहीं होती। जो प्रीति स्वार्थ पर आशित है, वह अपने लिए ही होती है।

मुस्तको श्ररएय-वास के लिए यलशील होना चाहिये। वृद्ध तुच्छ दृष्टि से नहीं देखते श्रीर न उनके श्राराधन के लिए कोई प्रयत करना पड़ता है। कन्न हन वृद्धों के सहवास का सुख मुस्तको मिलेगा? कन्न में शून्य देवकुल में, वृद्धमूल में, गुहा में, सर्वनिरपेद्ध हो बिना पीछे देखे हुए निवास करूँ गा? कन्न में गृह त्यागकर स्वच्छन्दतापूर्वक प्रकृति के विस्तिर्ण प्रदेशों में, जहां किसी का स्वामित्व नहीं है, विहार करूँ गा? कन्न में मृष्मय भिद्धापात्र ले शरीर निरपेद्ध हो निर्भय विहार करूँ गा? भिद्धापात्र ही मेरा समस्त धन होगा, मेरा चीवर चोरों के लिए भी अनुपयुक्त होगा। फिर मुस्तको किसी प्रकार का भय न रहेगा।

में कब रमशान-भूमि में जाकर दुर्गन्ध युक्त निजदेह की तुलना पूर्वमृत जीवों के श्रिध्य-पंजर से करूँगा ? शृगाल भी श्रितदुर्गन्थ के कारण समीप नहीं श्रावेंगे ! इस शरीर के साथ उत्पन्न होनेवाले श्रिस्थलंड भी पृथक् हो जायँगे, फिर प्रियजनों का क्या कहना ? यदि यह सोचा जाय कि पुत्र-कलत्रादि सुख-दु:ख में मेरे सहायक होते हैं, इसलिए इनका श्रनुनय करना युक्त है; तो ऐसा नहीं है ! कोई किसी का दु:ख बाँट नहीं लेता । जीव श्रकेला ही उत्पन्न होता है, श्रकेला ही मरता है ! सब लोग श्रापने श्रपने कर्म का फल भोगते हैं । इसलिए यह केवल श्रमिमान है कि पुत्र-कलत्रादि सुख-दु:ख में सहायक होते हैं । वह केवल विष्न ही करते हैं । श्रतः उन प्रियजनों से कोई लाम नहीं है ।

परमार्थ-दृष्टि से देखा जाय तो कौन किसकी संगति करता है । जिस प्रकार राह चलते पियकों का एक स्थान में मिलन होता है श्रीर फिर वियोग होता है, उसी प्रकार संसाररूपी मार्ग पर चलते हुए जाति, सगोत्र आदि संबन्धों द्वारा आवास-परिग्रह होता है। मरने पर वह उनके साथ नहीं जाते । पूर्व इसके कि लोग मरणावस्था में उसका परित्याग करें श्रीर उसके लिए विलाप करें, मनुष्य को वन का आश्रय लेना चाहिये। न किसी से परिचय और न किसी से विरोध रखे । स्वजन बान्धवों के लिए प्रव्रज्या के अपनन्तर वह मृत के समान है। वन में जाति, सगोत्रादि कोई उसके समीपवर्त्ती नहीं हैं, जो त्रापने शोक से व्यथा पहुँचावें या विचेप करें। इसलिए एकान्तवास-प्रिय होना चाहिये। एकान्तवास में त्र्यायास या क्लेश नहीं है। वह कल्याग्य-दायक है श्रीर सब प्रकार के विद्धेपों का शमन करता है। इस प्रकार जन-संपर्क के विवर्जन से काय-विवेक का लाभ होता है। तदनन्तर चित्त-विवेक की आवश्यकता है। चित्त के समाधान के लिए प्रयत-शील होना चाहिये। चित्त-समाधान का विपची काम-वितर्क है। इसका निवारण करना चाहिये। रूपादि विश्रयों के सेवन से लोक श्रीर परलोक दोनों में श्रनर्थ होता है। जिसके लिए तुमने पाप श्रीर श्रपयश को भी न गिना, श्रीर श्रपने को भय में डाला, वह श्रव श्रस्थिमात्र है, श्रीर किसी के श्रधिकार में नहीं है। जो मुख कुछ काल पहले लजा से अवनत या और सदा अवगुण्टन से आवृत्त रहता था, उसे आज एप व्यक्त करते हैं, जो मुख दूसरों के दृष्टिपात से सुरिच्चत या, उसे ब्राज एप्र खाते हैं। श्रव क्यों नहीं उसकी रचा करते ? एघों श्रौर शृगालों से विदारित इस मांस-पुंज को देखकर श्रव क्यों मागते हो ? काष्ठ-लोष्ठ के समान निश्चल इस श्रास्थि-पंजर को देखकर अब क्यों त्रास होता है ? पुरीप श्रीर श्लेप्म दोनों एक ही आहार-पान से उत्पन्न होते हैं। इनमें पुरीव को तुम अपवित्र मानते हो, पर कामिनी के अधर का मधुपान करने के लिए उसके श्लेष्म-पान में क्यों रित होती है ! बो काम-सुख के अभिलापी हैं, उनकी विशेष रित अपिवत्र स्त्री कलेवर में ही होती है। यदि तुम्हारी त्यासिक त्रशन्ति में नहीं है तो क्यों इस स्नाय-बद्ध श्रारिय-पंतर श्रीर मांस के लोथड़े को आलिंगन करते हो १ अपने ही इस अमेध्य शरीर पर संतील करो । यह काय स्वभाव से ही विकृत है। यह श्रमिरति का युक्त स्थान नहीं है। जब शरीर का चर्म उत्पाटित होता है, तब त्रास उत्पन्न होता है। यह शरीर का स्वमाव है। पर ऐसा जानकर भी इसमें रित क्यों उत्पन्न होती है ? यदि यह कहो कि यद्यपि शरीर स्वभाव से श्रमेष्य है, पर चन्दनादि सुरिम वस्तुश्रों के उपलेप से कमनीय हो जाता है, तो यह उचित नहीं है। सहस्र संस्कार करने पर भी शरीर का खमाव नहीं बदल सकता। नग्न, बीभत्स श्रीर भयंकर काय की केशनखादि रचना-विशेष कर स्नान, श्रभ्यञ्ज और श्रनुलेपन द्वारा विविध संस्कार कर मनुष्य भात्मव्यामोहन करता है, जो उसके वध का कारण होता है।

विना धन के मुख का उपभोग नहीं होता। वाल्यावस्था में धनोपार्वन की शक्ति नहीं होती। युवावस्था धनोपार्वन में ही व्यतीत होती है। वब उमर दल बाती है, तब विषयों का कोई उपयोग नहीं रह बाता। कुछ लोग दिन भर भृति-कर्म कर सायंकाल को परिश्रान्त होकर लौटते हैं श्रीर मृत-कल्प सो बाते हैं। यह इस प्रकार केवल श्रायु का च्य करते हैं, काम- मुख का श्रास्वाद नहीं करते।

जो दूसरों के सेवक हैं, उनको स्वामी के कार्यवश प्रवास का क्लेश भोगना पड़ता है। वे श्रनेक वंपों में भी स्त्री श्रीर पुत्र को नहीं देखते। जिस सुख की लालसा से दूसरे का दासल स्वीकार किया, वह सख न मिला। केवल दसरों का काम कर व्यर्थ ही त्राय का चय किया। लोग जीविका के लिए रख में प्रवृत्त होते हैं, चहाँ जीवन का भी संशय होता है । यह विदेशना नहीं तो क्या है ? इस जन्म में भी कामासक पुरुष विविध दु:खों का श्रनुभव करते हैं। वह सुख-लिप्सा से कार्य में प्रवृत्त होते हैं, पर श्रनर्थ-परम्परा की प्रसुति होती है। धन का अर्जन और अर्जित धन की प्रत्यवायों से रचा कष्टमय है, और रिजत धन का नाश विवाद और चित्त की मिलनता का कारण होता है। इस कारण अर्थ अनर्थ का कारण होता है। धनाएक पुरुष का चित्त एकाम नहीं होता। भव-दुःख से विमुक्त होने के लिए उसको श्रवकाश ही नहीं मिलता। इस प्रकार कामासक्ति में श्रनर्थ बहुत हैं, सुखोत्पाद की वार्ता भी नहीं है । धनासक पुरुष की वही दशा है, जो उस बैल की होती है जिसको शकट-भार वहन करना पड़ता है, श्रीर खाने को घास मिलती है। इस थोड़े से सुखास्वाद के लिए मनुष्य श्रपनी दुर्लम-संपत्ति नष्ट कर देता है। निश्चय ही मनुष्य की उलटी मित है. क्योंकि वह निकृष्ट, श्रनित्य श्रीर नरकगामी शरीर के सुख के लिए निरन्तर परिश्रम करता रहता है। इस परिश्रम का कोटिशत भाग भी बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। इस पर भी मन्दबुद्धिवाले लोग बुद्धत्व के लिए उत्साही नहीं होते। जो कामान्वेशी हैं, उनको वोधिसत्व की श्रपेत्ता कहीं श्रधिक दुःख उठाना पड़ता है। काम का निदान दुःख है। शस्त्र, विव, श्रामि इत्यादि मरणमात्र तुःख देते हैं, पर काम दीर्घकालिक तीत्र नरक-दुःख का हेतु है। काम का परित्याग कर चित्त-विवेक में रित उत्पन्न करनी चाहिये। श्रीर कलह-शून्य, शान्त वनमुमियों में विहार कर सुखी होना चाहिये। वह धन्य हैं, जो वन में सुखपूर्वक भ्रमण करते हैं श्रीर सलों को सुख देने के लिए चिन्तना करते हैं, या वन में, शून्य श्रालय में, वृद्ध के तले या गुफा में, अपे जा-विरत हो यथेष्ट विहार करते हैं। जिस सन्तोष-सुख का भीग खच्छन्दचारी निर्ए ही करता है, वह संतोषसुख इन्द्र को भी दुर्लंभ है। इस प्रकार काय-विवेक श्रीर चित्त-विवेक के गुणों का चिन्तन कर सत्व वितकों का उपश्रम करता है, श्रीर जब चित्त परिशुद्ध होता है, तब बोधि-चित्त की भावना में प्रकर्ष-पद की प्राप्ति होती है।

वह भावना करता है कि सब प्राणियों को समान रूप से सुख अनुप्राहक श्रीर दुःख बाधक होता है, इसलिए मुभको श्रात्मवत् सबका पालन करना चाहिये। वह विचारता है कि बब मुभको श्रीर दूसरों को सुख समानरूप से प्रिय श्रीर दुःख तथा भय समानरूप से श्राप्य है, तो मुभमें क्या विशेषता है कि मैं श्रापने ही सुख के लिए यलवान् होजें श्रीर श्रापनी ही रचा करूँ कि करणा-परतन्त्रता से लोग दूसरों के दुःख से दुःखी होते हैं श्रीर सर्व दुःख के श्रपहरण के लिए यलवान् होते हैं। एक के दुःख से यदि बहुत सत्वों का दुःख दूर हो तो दयावान् को वह दुःख उत्पादित करना चाहिये। जो कृपावान् हैं, वह दूसरे के उद्धार के लिए नारक दुःख को भी सुख ही मानते हैं। जीवों के निस्तार से उनको श्रनन्त परितोष होता है।

प्रज्ञा-पारमिता—चित्त की एकाग्रता से प्रज्ञा के प्रादुर्भाव में सहायता मिलती है। बिसका चित्त समाहित है, उसी को यथाभूत परिश्वान होता है। प्रश्वा से सब आवरणों की श्रात्यन्त हानि होती है। प्रजा के अनुकूलवर्त्ती होने पर ही दान आदि पाँच पारिमतायें सम्यक्संबोधि की प्राप्ति कराने में समर्थ और हेतु होती हैं। दानादि गुण प्रजा द्वारा परिशोधित होकर अभ्यासवश प्रकर्ष की पराकाष्टा को पहुँचते हैं और अविद्या प्रवर्तित सकल विकल्प का ध्वंस कर तथा क्लेश और आवरणों को निर्मुल कर परमार्थ-तत्व की प्राप्ति में हेत होते हैं। इस प्रकार षट्-पारमिता में प्रज्ञापारमिता की प्रधानता पाई जाती है। 'ग्रार्थ-शत-साहसी-प्रजा-पारमितां में भगवान् कहते हैं—'हे सुभृति ! जिस प्रकार सूर्य-मण्डल और चन्द्र-मण्डल चार द्वीपों को प्रकाशमान करते हैं, उसी प्रकार प्रज्ञा-पारमिता का कार्य पंच-पारमिता में दृष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार बिना सप्तरत से समन्वागत हुए राजा चक्रवर्ती का पद नहीं पाता, उसी प्रकार प्रज्ञापारिमता से रहित होने पर पंच-पारिमता 'पारिमता' के नाम से नहीं पुकारी जा सकती। प्रजापारिमता अन्य पाँच पारिमताओं को अभिभूत करती है। जो जन्म से अन्धे हैं, उनकी संख्या चाहे कितनी ही क्यों न हो, बिना मार्ग-प्रदर्शक के मार्गावतरण में असमर्थ हैं। इसी प्रकार दानादि पाँच पारमिताएँ नेत्र-विकल हैं; बिना प्रशा-चत्तु की सहायता के बोधि-मार्ग में अवतरण नहीं कर सकती। जब पंच पारिमता प्रजा-पारमिता से परिग्रहीत होती है, तभी सचचुष्क होती हैं। जिस प्रकार चुद्र निदयां गंगा नाम की महानदी का श्रनुगमन कर उसके साथ महासमुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार वाँच पारमिताएँ प्रजा-पारमिता से परिग्रहीत हो श्रीर उसका श्रा<u>न</u>गमन कर सर्वीकारजता को प्राप्त होती हैं"।

श्रतः यह पारमिता पंचात्मक पुर्यय-संभार की समुत्थापक है। जब चित्त समाहित होता है, तब चित्त को सुख-शान्ति मिलती है श्रीर चित्त के शान्त होने से ही प्रज्ञा का प्रादुर्भीव होता है। शिद्धाक्षमुच्चय [ पृ० ११६ ] में कहा है—

कि पुनरस्य शमथस्य माहातम्यं ययाभूत-ज्ञानजननशक्तिः । यस्मात् समाहितो ययाभूतं जानातीत्युक्तवान् सुनिः ।

श्रर्थात् इस 'श्रमथ' का क्या माहात्म्य है ? यथाभूत ज्ञानीत्पत्ति में सामर्थ्य ही इसका माहात्म्य है, क्योंकि भगवान् ने कहा है कि जो समाहित-चित्त है, वही यथाभूत का ज्ञान रखता है। बो यथाभूतदर्शी है, उसी के हृदय में सत्वों के प्रति महाकरुणा उत्पन्न होती है। इस महा-करुणा से प्रेरित हो शील, प्रजा श्रीर समाधि इन तीनों शिचाश्रों को पूरा कर बोधिसल सम्यक्-संबोधि प्राप्त करता है।

सर्व धर्म के अनुपलम्म को ही प्रशा-पारमिता कहते हैं । अध्यसहिकाप्रशापारमिता में कहा है-''योऽनपलम्भः सर्वधर्माणां सा प्रज्ञापारिमतेत्युच्यते''। शून्यता में जो प्रतिष्ठित है उसी ने प्रजापारिमता प्राप्त की है। जब यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि भावों की उत्पत्ति न स्वतः होती है, न परतः होती है, न उभयतः होती है श्रोर न श्रहेतुतः होती है; तभी प्रशा-पारमिता की प्राप्ति होती है। उस समय किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रह जाता। उस समय इस परमार्थ-सत्य की प्रतीति होती है कि दृश्यमान वस्तुजात माया के सदश हैं, स्वप्न श्रीर प्रतिविम्य की तरह अलीक और मिथ्या हैं। केवल व्यवहारदशा में उनका सत्यत्व है। जो स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, वह सांवृत-स्वरूप है । यथामृत-दर्शन से इस स्त्रनादि संसार-प्रवाह का यथावस्थित सांवृत-स्वरूप उद्भावित होता है। व्यवहारदशा में ही प्रतीत्य-समुत्पाद की सत्ता है; पर परमार्थ-दृष्टि से प्रतीत्य-समुत्वाद धर्म-शून्य है । क्योंकि परमार्थ में भावों का स्वकृतत्व परकृतत्वं और उभयकृतत्व निषिद्ध है । वास्तव में सब शून्य ही शून्य है । सब धर्म स्वभाव से श्रनुसन्न हैं। यह ज्ञान श्रार्थ-ज्ञान कहलाता है। जन इस श्रार्थ-ज्ञान का उदय होता है तब श्रविद्या की निवृत्ति होती है। श्रविद्या के निरोध से संस्कारों का निरोध होता है। इस प्रकार पूर्व-पूर्व कारणभूत के निरोध से उत्तरीत्तर कार्यभूत का निरोध होता है। अन्त में दुःख का निरोध होता है। इस प्रकार अविद्या, तृष्णा और उपादान रूपी क्लेश-मार्ग का, संस्कार और भवरूपी कर्म-मार्ग का श्रीर दु:ख-मार्ग का व्यवच्छेद होता है। पर जो मनुष्य श्रसत् में सत् का समारोप करता है, उसकी बुद्धि विपर्यस्त होती है श्रीर उसको रागादि झेश उत्पन्न होते हैं। इसी से कर्म की उत्पत्ति होती है। कर्म ही से जन्म होता है स्त्रीर जन्म के कारण ही जरा, मरण, व्याधि, शोक, परिदेवनादि दुःख उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार केवल महान् दुःख-स्कन्ध की उत्पत्ति होती है।

प्रचा द्वारा सब धर्मों की निःस्वभावता सिद्ध होती है स्त्रौर प्रत्यवेवनाण जगत् स्वप्न-मायादिवत् हो जाता है। तब इस ज्ञान का स्फुरण होता है कि जो प्रत्यय के आधीन है, वह स्त्रूच है। सब धर्म मायोपम है। बुद्ध भी मायोपम हैं। यथार्थ में बुद्धधर्म निःस्वभाव है। सम्यक्-संबुद्धत्व भी मायोपम है। निर्वाण भी मायोपम है। यदि निर्वाण से भी कोई विशिष्टतर धर्म हो तो वह भी मायोपम तथा स्वप्नवत् ही है। जब परमार्थज्ञान की प्राप्ति होती है तब वासनादि निःशेष दोधराशि की विनिवृत्ति होती है। यही प्रज्ञा सब दुःखों के उपराम की हेत है।

सर्वधर्मश्र्न्यता के स्वीकार करने से लोकव्यवहार असंभव हो जाता है। जब सब फुछ श्रान्य ही श्रान्य है, यहाँ तक कि बुद्धत्व श्रीर निर्वाण मी श्रान्य हैं, तब लोक-व्यवहार कहां से चल सकता है ? श्रान्य का स्वरूप अनिवर्चनीय है, यह श्रान्चर है। इसलिए इसका ज्ञान श्रीर उपवेश कैसे हो सकता है ? श्रान्यता के संबन्ध में इतना भी कहना कि यह अनच्चर है अर्थात् वाग्विपयातीत है, मिथ्या है। ऐसा केवल समारोप से ही होता है। जब किसी के संबन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता ग्रीर जब 'शुन्यता' शब्द का प्रयोग भी केवल लोक-व्यवहार-सिद्ध है, परन्तु परमार्थ में श्रालीक श्रीर मिथ्या है, तव एक प्रकार से हमारा मुँह ही बन्द हो जाता है श्रीर लोक-व्यवहार का श्रात्यन्त व्यवच्छेद होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए सत्यद्वय की व्यवस्था की गयी है—संवृति-सत्य श्रीर परमार्थ-सत्य। संवृति-सत्य व्यावहारिक-सत्य है। 'संवृति' उसे कहते हैं जिससे यथाभूत-परिज्ञान का श्रावरण हो। श्रविद्या से ही स्वभाव का आवरण होता है और यथावस्थित सांवृत स्वरूप का उद्भावन होता है। ऋविद्या से ही असत् का सत् में आरोप होता है और वह असत् सत्यवत प्रतिभात होता है। लोक में यह संवृति दो प्रकार की है: -- तथ्य-संवृति स्रौर मिध्या-संवृति । जिस वस्तुजात के ग्रहरण में इन्द्रियों का उपधात नहीं होता अर्थात् जिसकी उपलब्धि इन्द्रियों द्वारा बिना किसी दीव के होती है, वह लोक में सत्य प्रतीयमान होता है श्रीर उसकी संज्ञा 'तथ्य-संवृति' है । पर मृगतृष्णा के समान जिस वस्तु-जात की इन्द्रियोपलब्धि दोवक्ती होती है, वह विकल्पित है, श्रीर लोक में उसकी संज्ञा 'मिथ्या-संवित' है। पर दोनों प्रकार के संवृति-सत्य सम्यग्दर्शों के लिये मृषा है, क्योंकि परमार्थ-दशा में संवृति-सत्य भी अलीक श्रीर मिथ्या है। परमार्थ-सत्य वह है जिसके द्वारा वस्तु का अकृत्रिम-रूप अवभासित होता है। वरतु-स्वभाव के श्रिधिगम से श्रावृति, वासना श्रीर क्लेश की हानि होती है।

सब धर्म निःस्वभाव श्रीर शूर्य हैं। तथता, भूतकोटि, धर्मधात इत्यादि शूर्य के पर्याय है। जो रूप दृश्यमान है, वह सत्-स्वभाव का नहीं है, क्योंकि उत्तर काल में उसकी स्थिति नहीं है। जिसका जो स्वभाव होता है, वह कदापि किंचिन्मात्र भी परिवर्तित नहीं होता। उसका स्वरूप श्रविचलित है; श्रन्यथा उसकी स्वभावता के नष्ट होने का प्रसंग उपस्थित होगा। उत्पद्य-मान वस्तु का न तो कहीं से सत्-स्वरूप में आगम होता है, और न निरोध होने पर उसका कहीं लय होता है। हेतुप्रत्ययसामग्री का आश्रय लेकर ही वस्तु माया के समान उत्पन्न होती है. श्रीर हेतुप्रत्ययसामग्री की विकलता से ही सर्व वस्तु-जात का निरोध होता है। जो वस्तु हेतु-प्रत्यय-सामग्री का त्राश्रय लेकर उत्पन्न होती है; त्रार्थात् जिसकी उत्पत्ति पराधीन है, उस वस्त की सत्त्वभावता कहाँ ? यदि परमार्थहिष्ट से देखा जाय तो हेतु-प्रत्यय-सामग्री से भी किसी पदार्थं की समुत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वह सामग्री भी ऋपर सामग्री-जनित है ऋौर उसका श्रात्म-लाभ भी पराधीन होने के कारण स्वभावरहित है। इस प्रकार पूर्व-पूर्व सामग्री की निःस्व-भावता जाननी चाहिये। जब कार्य कारण के अनुरूप होता है, तब किस प्रकार निःस्वभाव से स्वभाव की उत्पत्ति संभव है ? को हेतुत्रों से निर्मित हैं श्रीर जी माया से निर्मित हैं, उनके संबन्ध में निरूपए। करने से जात होगा कि वह प्रतिविम्न के समान कृत्रिम हैं। जिस प्रकार मुखादि-विम्ब श्रादर्श-मगडल के संनिधान से उसमें प्रतिबिम्बित होता है श्रीर यदि उसका श्रभाव हो तो मुख-विम्ब का उसमें प्रतिभास न हो, उसी प्रकार जिस वस्तु के रूप की उपलब्धि दूसरे हेतु-प्रत्यय के संनिधान से होती है, श्रान्यथा नहीं होती; वह वस्तु प्रतिबिम्ब के समान कृत्रिम है। इसलिए यिकिचित् हेतु-प्रत्ययोपजनित है, वह परमार्थ में श्रसत् है। इस प्रकार शून्य- धर्मों से शून्य-धर्म ही उत्पन्न होते हैं। आवों की उत्पत्ति स्वतः स्वभाव से नहीं है। उत्पाद के पूर्व वह स्वभाव विद्यमान नहीं है; इसलिए कहाँ से उसकी उत्पत्ति हो १ उत्पन्न होने पर उसका स्वरूप निष्पन्न हो जाता है; फिर क्या उत्पादित किया जाय ? यदि यह कहा जाय कि जात का पुनर्जम होता है, तो यह भी ठीक नहीं है: क्योंकि बीज श्रीर श्रंकुर एक नहीं हैं। रूप, रस वीर्य और विपाक में दोनों भिन्न हैं। अपने स्वभाव से यदि जन्म होता तो किसी की उत्पत्ति ही न होती। स्वभाव ऋौर उत्पत्ति इतरेतर-ऋाश्रित हैं। जब तक स्वभाव नहीं होता, तब तक उत्पत्ति नहीं होती; श्रोर जब तक उत्पत्ति नहीं होती तब तक स्वभाव नहीं होता। इससे यह स्पष्ट है कि स्वतः किसी की उत्पत्ति नहीं होती, परतः भी किसी की उत्पत्ति नहीं होती; क्योंकि ऐसा मानने में शालि-बीज से कोद्रवांकुर की उत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित होगा; अथवा ऐसी श्रवस्था में सक्का जन्म सबसे मानना पड़ेगा, जो दूपित है। यह मानना भी ठीक न होगा कि कार्यकारण का अन्योन्य जन्यजनकभाव नियामक होने से सबकी उत्पत्ति होती है। जब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, तब तक यह नहीं बतलाया जा सकता कि इसकी शक्ति किसमें है। श्रीर जब कार्य की उत्पत्ति होती है, उस श्रवस्था में कारण का श्रभाव होने से यह नहीं कहा ना सकता कि यह किसकी शक्ति है। कार्य-कारण का जन्यजनकभाव नहीं है, क्योंकि दोनों समान काल में नहीं रहते। कार्यकारण की एक सन्तति मानना भी युक्त नहीं है; क्योंकि कार्य-कारण के बिना सन्तित का अभाव है और कार्य-कारण का एक च्रण भी अवस्थान नहीं है। पूर्वापर च्राग-प्रवाह में सन्तित की कल्पना की गयी है। वास्तव में सन्तित-नियम नहीं है। इस प्रकार साहरय भी कोई नियामक नहीं है। त्रातः परतः भी किसी की उत्पत्ति नहीं होती त्रीर उभयतः भी उत्पत्ति नहीं होती । दोनों में से जब प्रत्येक ऋलग ऋलग संभव में ऋसमर्थ हैं, तब फिर दोनों मिलकर किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं ? यदि सिकता के एक करण में तैल-दान की सामर्थ्य नहीं है, तो श्रानेक कर्णा मिलकर भी योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते। श्रातः उभयतः भी किशे की उत्पत्ति का होना संभव नहीं है। यह भी युक्त नहीं है कि, अहेदुतः उत्पत्ति होती है: क्योंकि ऐसा मानने में भावों के देशकालादि नियम के अभाव का प्रसंग होगा और बो परमार्थ-सत्य की उपलब्धि चाहते हैं, उनके लिए किसी प्रतिनियत उपाय का अनुष्टान न हो सकेगा।

इसलिए ब्राहेतुतः भाव स्वभाव का प्रतिलाभ नहीं करते । ब्राचार्य नागार्जुन मध्यमकमूल (१,१) में कहते हैं—

न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाध्यहेतुतः। अत्यना जातु विद्यन्ते भावाः कचन केचन।।

जब परिदृश्यमान रूप का सद्भाव विचार करने पर नहीं मालूम पड़ता, तब अनागत आदि की संभावना की क्या कथा ? अतः यह सिद्ध हुआ कि मान तत्वतः निःस्वमाव हैं। निःस्वमाव ही सब भावों का पारमार्थिक रूप ठहरता है। यह परमार्थ परम प्रयोजनीय है, पर इसमें भी अभिनिवेश न होना चाहिये; क्योंकि मावाभिनिवेश और शून्यताभिनिवेश में कोई विशेषता नहीं है। दोनों ही सांवृत होने के कारण कल्पनात्मक हैं। अभाव का भी कोई

स्वरूप नहीं है, भाव-विकल्प ही सकल विकल्प का प्रधान कारण है। जब उसका निराकरण हुआ, तब सब विकल्प एक ही प्रहार में निरस्त हो जाते हैं।

वस्तुतः न किसी का समुत्पाद है भ्रीर न समुच्छेद । यदि प्रतीत्य-समुत्पाद के संकथ में यह व्यवस्थित है कि वह अनुत्पादादिविशिष्ठ है तो, फिर भगवान् ने यह क्यों कहा है कि संस्कार ऋनित्य हैं, उदय-व्यय उनका धर्म है: वह उत्पन्न होकर निरुद्ध होते हैं श्रीर उनका उपराम सुखकर है। यदि सब शून्य है, तो सुगति ग्रीर दुर्गति भी स्वभाव-शून्य है। यदि दुर्गति नि स्वभाव है तो निर्वाण के लिए पुरुवार्थ व्यर्थ है। पर ऐसी शंका करना ठीक नहीं है। यदि हम परमार्थदृष्टि से विवेचना करें तो दुर्गति स्वभाव-शून्य है। परन्तु लोकदशा में दुर्गति सत्य है। जो यह ज्ञान रखता है कि समस्त वस्तुजात शून्य ग्रीर प्रपंच-रहित है वह संसार में उपलिप्त नहीं होता । उसके लिए न सुगति है, न दुर्गति । वह सुख श्रीर दुःख, पाप श्रीर पुरुष, दोनों से परे हैं; किन्तु जिसको यथाभृत-दर्शन नहीं है, वह संसार-चक्र में भ्रमण करता है। यदि तत्वतः सब भाव उत्पाद-निरोध से रहित हैं, केवल कल्पना में जाति-जरा-मरणादि का योग होता है, तो यह महान् विरोध उपस्थित होता है कि सब श्रावरणों का प्रहास कर निर्वास में प्रतिष्ठित बुद्ध भी जन्मादि ग्रहस करें। यदि ऐसा है तो बोधिचर्या का भी कुछ प्रयोजन नहीं है। बोधिचर्या का त्राश्रय इसलिए लिया जाता है कि इससे सव सांसारिक धर्मों की निवृत्ति होती है श्रौर सर्वगुणालंकृत बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। यदि बोधिचर्या के प्रहरण से भी सांसारिक धर्म की निवृत्ति न हो, तो उससे क्या लाभ १ पर यह मी शंका श्रयुक्त है। जनतक प्रत्यय-सामग्री है, तबतक मार्या है, ग्रथीत् जनतक कारण दा विनाश नहीं होता तनतक माया का निवर्तन नहीं होता। पर जब प्रत्यय-हेतु नष्ट हो बाते हैं, तब काल्पनिक व्यवहार में भी सांसारिक धर्म नहीं रहते। प्रत्ययों का समुच्छेद तत्वान्यास द्वारा श्रविया आदि का निरोध करने से होता है।

श्रनेक प्रकार की प्रतित्यता का कारण 'संवृति' है। 'संवृति' का ग्रर्थ है 'ग्रावरण' श्रथीत् 'श्रविचा का त्रावरण'। इस ग्रावरण द्वारा यथाभूत-दर्शन नहीं होता किन्तु मृपा-ज्ञान होता है। यह त्रावरण उसी प्रकार हमको त्राच्छन्न करता है, जिस प्रकार जन्म होते ही श्राकाश प्रत्येक श्रोर से हमको त्राच्छन्न कर लेता है। संवृति स्वतः सिद्ध है। किसी श्रन्य प्रकार से हसका उत्पाद नहीं वतलाया जा सकता। स्वप्त में हम जो छुछ देखते हैं, उसका मिध्याल वाग्रत श्रवस्था में ही श्रनुभूत होता है। स्वप्नावस्था में किसी प्रमाण द्वारा उसका मिध्याल सिद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार संवृति को मृपा-दर्शन प्रमाणित करने के लिए उन युक्तियों का प्रयोग नहीं हो सकता जो सांवृतिक श्रवस्था की हैं, केवल परमार्थ-सत्य के श्रिधिगम से ही संवृति-सत्य मृषा सिद्ध हो सकता है। जब तक परमार्थ-सत्य की उपलिब्ध नहीं होती, तब तक सब युक्तियों संवृति को श्रिप्रमाणिक ठहराने के लिए त्रप्यांत हैं। व्यवहार के लिए संवृति-सत्य की कल्पना की गई है। जबतक लोक है, तबतक संवृति-सत्य लोक का श्रवितय रूप है। इस प्रकार सब पदार्यों का स्वभाव दो प्रकार का होता है—सांवृतिक श्रीर पारमार्थिक। मृशादर्शी का जो विषय है, वह सम्यव्दर्श का जो विषय है, वह सन्त्व या परमार्थ-सत्य कहलाता है। स्ववित-सत्य कहलाता है।

संवृति-सत्य की तो प्रतीति होती है, क्योंकि हमारी बुद्धि स्रविद्या के स्नम्बकार से श्रावृत है। स्रविद्या से उपखुत होने के कारण चित्त का स्वभाव श्रविद्यायुक्त हो जाता है; हसलिए संवृति-सत्य की प्रतीति होती है। पर यह नहीं जात है कि परमार्थ-सत्य का क्या स्वरूप श्रीर लच्च है। परमार्थ-सत्य जान का विषय नहीं है। वह सर्वज्ञान का स्रतिक्रमण करता है। वह किसी प्रकार बुद्धि का विषय नहीं हो सकता, तथापि कहा जा सकता है कि परमार्थ-तत्त्व सर्व-प्रपंच-विनिर्म के है, इसलिए सर्वोपाधि से शूत्य है। जो सर्वोपाधि-शूत्य है, वह कैसे कल्पना द्वारा जाना जा सकता है ? उसका स्वरूप कल्पना के स्रतीत है श्रीर शब्दों का विषय नहीं है। वहाँ शब्दों की प्रवृत्ति नहीं होती। यद्यपि सकल विकल्प की हानि होने से परमार्थ-तत्त्व का प्रतिपादन नहीं हो सकता, तथापि संवृति का स्वाश्रय लेकर शास्त्र में यिक्तिचित् निदर्शनोपदर्शन किया जाता है। वालाव में तत्त्व स्वयाच्य हैं, पर हष्टान्त द्वारा कथंचित् शास्त्र में वर्णित हैं। विना व्यवहार का स्वाश्रय लिए परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता स्वीर विना परमार्थ के स्वधिगत किए निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। स्नाचार्य नागार्जुन ने कहा है—

व्यवहारमनाश्रित्य परमार्थों न देश्यते । परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ॥ [मध्यमकमूल, २४।१०]

श्रार्य ही परमार्थ-सत्य की उपलब्धि करते हैं। इसमें उनकी संवित् ही प्रमाण है।

सत्य-द्रय की व्यवस्था होने से तद्धिकृत लोग भी दो श्रेणी के हैं—१. योगी, २. ग्राकृतिक । योग समाधि को कहते हैं । सब धर्मों का अनुपलंभ अर्थात् सर्वधर्मश्रून्यता ही इस समाधि का लज्ञ्ण है । योगी तन्त्र को यथारूप देखता है । प्राकृतिक वह है जो प्रकृति अर्थात् अविद्या से आकृत है । वह वस्तु-तत्व को विपरीत-भाव से देखता है । प्राकृत ज्ञान भ्रान्त है । जिन रूपादिकों का स्वरूप सर्वजन-प्रतिपन्न है, वह भी योगियों की दृष्टि में स्वभाव-रहित है । यद्यपि वस्तुतत्व यही है कि सब भाव निःस्त्रभाव हैं, तथापि दानादि पारमिता का आदरपूर्वक अध्यास करना चाहिये । यद्यपि दानादि वस्तुतः स्वभाव-रहित हैं तथापि परमार्थ-तत्व के अधिगम के लिए सब सत्वों पर करुणा कर बोधिसत्व को इनका उपादान नितान्त प्रयोजनीय है । मार्गा-यास करने से समलावस्था से निर्मलावस्था और सविकल्पावस्था से निर्विकल्पावस्था उत्पन्न होती है । मध्यमकावतार [ ६।८० ] में कहा है—

उपायभूतं व्यवहारसत्यमुपेयभूतं परमार्थसत्यम् ।

श्रर्थात् व्यवहार-सत्य उपाय श्रथवा हेतुरूप है श्रीर परमार्थसत्य उपेय श्रथवा फलस्वरूप है। दानादिपारमिता-रूपी उपाय द्वारा परमार्थ-तत्त्व का लाभ है।

बोधिसत्व की उत्कृष्टतम साधना प्रज्ञापारिमता की है। 'प्रज्ञापारिमता' श्रीर 'धर्मधातु' पर्याय हैं। इनके श्रादर के लिये बौद्धग्रन्थों में प्रज्ञापारिमता तथा धर्मधातु के पूर्व मगवती श्रीर भगवान् विशेषण लगाते हैं। किन्तु तत्व का यह श्रिमधान भी संवृति-सत्य के उपादान से ही है (संवृति-सत्यमुपादायाभिधीयते; बोध० पं० प्र० ४२१)।

बोधिचित्तोत्पादत्त्वशास्त भे में प्रशापारिमता को सर्वधर्ममुद्राद्धय या अन्त्यामुद्रा कहा है। उनके अनुसार प्रशापारिमता मुद्रालच्च नहीं है। वह सत्य, भृत, प्रशोपाय है। बोधिसल का चित्त इस प्रकार प्रशा की भावना करने से, धर्मता के परिशुद्ध होने से शान्त हो जाता है और उसकी प्रशापारिमता पूरी होती है।

इस प्रकार षट्पारमिता के अधिगत होने से बोधिसत्व की काधना फलवती होती है।

<sup>1. &#</sup>x27;श्रिप नाम करचन धर्मों योद्यलक्षयो नामेखुच्यते सर्वधर्ममुद्राक्षयामुद्रा । श्रामु मुद्राष्ट्र न मुद्रालक्षयमिखुच्यते सत्यं भूतं प्रज्ञोपायः प्रज्ञापारमिता । · · · · वोधिसलस्य महासत्त्रक्य प्रज्ञां भावयतो न चिषं चरति धर्मतायाः परिश्चद्धत्वात् । एवं प्रवित प्रज्ञाः पारमितास् ।' [ बो० चि० सू० शा० ए० २७ ]

# तृतीय खण्ड

बौद्ध-दर्शन के सामान्य सिद्धान्त



### एकादश अध्याय

# भूमिका

## बौद्ध-वर्शन को भूमिका

भारत के जितने दर्शन हैं, उनका लच्य मोच की प्राप्ति है। इस श्रथं में सब दर्शन मोच-शास्त्र हैं। विज्ञानिमन्तु सांख्यप्रवचनभाष्य की भूमिका में लिखते हैं कि मोच-शास्त्र चिकित्सा-शास्त्र के समान चतुर्व्यृह है। जिस प्रकार रोग, श्रारोग्य, रोग का निदान श्रीर श्रीपध यह चार ब्यूह चिकित्सा-शास्त्र के प्रतिपाद्य हैं, उसी प्रकार हेय, हान, हेय-हेतु श्रीर हानोपाय यह चार मोच-शास्त्र के प्रतिपाद्य हैं। त्रिविध दुःल 'हेय' हैं; उनकी श्रात्यन्तिक निवृत्ति 'हान' हैं; श्रविद्या 'हेय-हेतु' हैं श्रीर तत्वज्ञान 'हानोपाप' है। यही चार ब्यूह पातक्ष्तल योग-स्त्र में भी पाए जाते हैं। किन्तु न्याय-शास्त्र में हेय-हेतु को हेय के श्रन्तभूत माना है; 'हान' को तत्वज्ञान बताया है श्रीर 'उपाय' शास्त्र है। न्याय-शास्त्र में इनको श्रर्थ-पद कहा है। वार्त्तिककार कहते हैं कि सब श्रध्यात्म विद्याश्रों में सब श्राचार्य इन चार श्रर्थ-पदों का वर्णन करते हैं। न्याय की परिभाषा में यह चार श्रर्थ-पद इस प्रकार हैं:—१. हेय, श्रर्थात् दुःख-निवृत्तिरूप मोच का कारण श्रर्थात् तत्वज्ञान; ३. उसका उपाय (शास्त्र); ४. श्रधिगन्तव्य, श्रर्थात् लम्य मोच (१,१,१ पर न्याय-माध्य)। इसी प्रकार बौद्धदर्शन की चतुःस्त्री है। यह चार श्रार्थ-सत्य हैं:—दुःख, हुःख-हेतु, हुःखनिरोध, श्रीर दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपत्ति (मार्ग)।

सांख्य-शास्त्र के अनुसार प्रकृति और पुरुष के संयोग द्वारा नो अविवेक होता है, वह दुःख का हेतु है और विवेक-ख्याति अर्थात् तत्वज्ञान ही दुःख-निवृत्ति का उपाय है; क्योंकि इस शास्त्र में संख्या के सम्यग्-विवेक से आत्मा का वर्णन है, इसलिए इसे सांख्य-शास्त्र कहते हैं। त्याय के अनुसार दुःख के अपाय से अर्थात् आसक-विमुक्ति से निःश्रेयस् की सिद्धि होती है। इसमें उपात्त-नन्म का त्याग और अपर-नन्म का अग्रहण होता है। इस अपर्यन्त अवस्था को अपवर्ग कहते हैं। प्रमाणादि बोडश पदार्थ का तत्वज्ञान मोन्न का कारण बताया गया है। इन पदार्थों में से प्रमेय पदार्थ का तत्वज्ञान ही मोन्न-लाभ का सान्नात् कारण है। रोष १५, पदार्थों का तत्वज्ञान प्रमेय-तत्वज्ञान का संपादक और रन्नक है। यह तत्वज्ञान मोन्न-लाभ का पारम्यर्थेण कारण है। संसार का नीन मिथ्याज्ञान है। इसका उच्छेद करके ही तत्वज्ञान मोन्न का कारण होता है। अनात्म में आत्म-ग्रह मिथ्या-ज्ञान है। 'मैं हूँ' इस प्रकार का मोह, अहंकार अर्थात् अनात्मा को (देहादि को) आत्मा के रूप में देखना यह दिष्टअहंकार है। शरीर,

इन्द्रिय, मन, घेदना, बुद्धि यह पदार्थ-समूह ( श्रर्थ-जात ) है, जिसके विषय में श्रहंकार होता है। जीव शरीरादि पदार्थ-समूह को 'मैं हूँ' यह निश्चित कर शरीरादि के उच्छेद को श्राक्षोच्छेद मानता है। वह शरीरादि की चिर-स्थित के लिए व्याकुल होता है श्रीर बार बार उसका प्रहण करता है। उसका प्रहण कर जन्म-मरण के निमित्त यहाशील होता है।

किन्तु जो दुःख को, दुःखायतन को तथा दुःखानुपक्त सुख को देखता है कि यह सब दुःख है (सर्विमिदं दुःखमिति पश्यति ), वह दुःख की परिज्ञा करता है। परिज्ञात दुःख प्रहीण होता है। इस प्रकार वह दोशों को श्रीर कर्म को दुःख-हेतु के रूप में देखता है; तथा दोषों का प्रहाण करता है। दोषों के प्रहीण होने पर पुनर्जन्म के लिये प्रवृत्ति नहीं होती। इस प्रकार प्रमेयों का चतुर्विध विभाग कर श्रभ्यास करने से सम्यग्-दर्शन श्रथीत् यथार्थभूत श्रवबोध या तत्वज्ञान की उत्पत्ति होती है।

वैशेषिकशास्त्र में पदार्थों के तत्वज्ञान से निःश्रेयस् की सिद्धि होती है। वैशेषिकशास्त्र के श्रानुसार [१,१,४] यह तत्वज्ञान द्रव्यादि पदार्थों के सांधर्म्य-वैधर्म्य के ज्ञान से उत्पन्न होता है। साधर्म्य, समान-धर्म, श्रीर वैधर्म्य, विरुद्ध-धर्म है; श्रार्थीत् पदार्थों के सामान्य श्रीर विशेष लच्च (श्रानुगत-धर्म, व्यावृत्त-धर्म) के ज्ञान से तत्वज्ञान होता है।

सब मोन्नशास्त्रों में तत्व-सान्नात्कार के लिए योगाभ्यास का प्रयोजन वताया गया है। न्यायदर्शन में कहा है, कि योगाभ्यास के कारण तत्वबुद्धि उत्पन्न होती है। यम-नियम द्वारा तथा योगशास्त्र विहित अध्यात्मविधि और उपाय-समूह द्वारा आत्मसंस्कार करना चाहिये। योगाभ्यास-जिनत जो धर्म है, वह जन्मान्तर में भी अनुवर्तन करता है। तत्वज्ञान के निमित्त यह धर्म वृद्धि की पराकाष्ट्रा को प्राप्त होता है (प्रचयकाष्ट्रागतः), और उसकी सहायता से किसी जन्म में समाधि-प्रयत्न प्रकृष्ट होता है, तब समाधि-विश्रोप उत्पन्न होता है। उससे तत्व-ज्ञान का लाम होता है। वैशेषिकशास्त्र में कहा है कि आत्म-प्रत्यन्न योगियों को होता है तथा आत्म-कम से मोन्न होता है [६,२,१६]। यह न्याय का आत्म-संस्कार है। शङ्करमिश्र ने उपस्कार में कहा है कि आत्मकर्म, अवण, मनन, योगाभ्यास, निद्ध्यासन, आसन, प्राणायाम, और शम-दम है। योग योग-शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। इस कारण न्याय-वैशेषिक में संकेत मात्र किया है कि तन्त्रान्तर से इस आत्मकर्म की प्रतिपत्ति होती है। वेदान्त में कहा है कि स्वप्तदर्शी योगी प्रज्ञान द्वारा आत्मा को जान सकता है।

इसी प्रकार बौद्ध-धर्म में भी तत्व-जान के लिए योग का प्रयोजन बताया गया है। बौद्ध ईरुवर श्रीर श्रात्मा की स्ता को स्वीकार नहीं करते, तथापि उनका भी यही प्रयोजन है कि दुःख से श्रात्यन्त निवृत्ति हो श्रीर निर्वाण का लाम हो। योग का उपाय सबको समान रूप से स्वीकृत है।

१. समाधिविरोषाभ्यासात् [ न्याय० ४।२।६८ ] ।

२. तव्यं यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाच्यात्मविष्युपायैः [ न्याय० ४।२।४६ ] ।

बौद्धों के श्रमुसार श्रात्मा प्रश्निमात्र है। जिस प्रकार 'रय' नाम का कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है, वह शब्दमात्र है, परमार्थ में श्रंग-संभार है। उसी प्रकार श्रात्मा, सत्व, जीव, नामरूप-मात्र (स्कन्ध-पंचक) है। यह कोई श्रविपरित्णामी शाश्वत पदार्थ नहीं है। बौद्ध श्रनीश्वरवादी श्रीर श्रवात्मवादी हैं। सर्वोस्तिवादी सरवभाववादी तथा बहुधर्मवादी हैं; किन्तु वह कोई शाश्वत पदार्थ नहीं मानते। उनके द्रव्य सत् हैं, किन्तु चिणक हैं। यह द्रव्य चैत श्रीर रूपी-धर्म हैं। बौद्ध-सिद्धान्त में किसी मूल कारण की व्यवस्था नहीं है। वह नहीं मानते कि ईश्वर महादेव या वासु-देव, पुरुष, प्रधानादिक किसी एक कारण से सर्व जगत् की प्रवृत्ति होती है। यदि भावों को उत्पत्ति एक कारण से उत्पत्ति श्रुषप, प्रधानादिक किसी एक वार्ण से सर्व जगत् की प्रवृत्ति होती है। यदि भावों को उत्पत्ति समस्व के। स्वर्ति तो सर्व जगत् की उत्पत्ति श्रवपत् होती; किन्तु हम देखते हैं कि भावों का कम संभव है।

बौद-दर्शन चार हैं:--सर्वास्तिवाद ( वैमापिक ), सौत्रान्तिक, विज्ञानवाद ( योगाचार ), श्रीर माध्यमिक ( शून्यवाद )। सर्वास्तिवाद के अनुसार वाह्य-जगत् प्रत्यन्त का विपय है। वह प्रकृति श्रीर मन की स्वतन्त्र सत्ता मानता है। प्रकृति की प्रत्यन्त उपलन्धि मन से होती है। सौत्रान्तिक भी बाह्य-जगत् की सत्ता मानते हैं; किन्तु उनके अनुसार यह प्रत्यन्त का विषय नहीं है। बाह्य वस्तुत्रों के विना पदार्थों का मन में अवभास नहीं होता, इसलिए हम बाह्य वखुत्रों की सत्ता का त्रमुमान करते हैं। यह दोनों मतवाद बहुस्वभाववादी हैं। विज्ञानवाद के श्रनुसार ज्ञान के समस्त विषय मन के विकल्प हैं। इस वाद में त्रेधातुक को चित्त-मात्र व्यव-स्थापित किया है। इससे बाह्यार्थ का प्रतिवेध होता है। रूपादि अर्थ के बिना ही रूपादि विज्ञप्ति उत्पन्न होती है। यह विज्ञान ही है (चित्त, मनस् , विज्ञान श्रोर विज्ञति पर्याय हैं ), बो अर्थ के रूप में अवभासित होता है। वस्ततः अर्थ असत् हैं। यह वैसे ही हैं जैसे तिमिर का एक रोगी श्रसत्-कल्प केश-चन्द्रादि का दर्शन करता है। श्रर्थ की सत्ता नहीं है। माध्यमिक ( ग्रत्यवादी ) प्राधा-प्राहक दोनों की सत्ता का प्रत्याख्यान करते हैं स्त्रीर इनके परे शूत्य तक जाते हैं, जो जानातीत है। विज्ञानवादी दोनों को श्रयथार्थ मतवाद मानते हैं, श्रीर दोनों से व्यावृत्त होते हैं। सर्वास्तिवादी विज्ञान और विज्ञेय दोनों को द्रव्यसत् मानते हैं। शून्यवादी विज्ञान श्रीर विज्ञेय दोनों का परमार्थतः श्रक्तित्व नहीं मानते, केवल संविततः मानते हैं। विज्ञानवादी केवल चित्त, विज्ञान को द्रव्यसत् मानते हैं, श्रीर जो विविध श्रात्मीपचार श्रीर धर्मों-पचार प्रचलित हैं, उनको वे मिथ्योपचार मानते हैं। उनके श्रनुसार परिकल्पित श्रात्मा श्रीर धर्म विज्ञान श्रीर विज्ञिति के परिणाममात्र हैं; चित्त-चैत्त एकमात्र वस्तु-सत् हैं।

पूर्व इसके कि हम विविध दर्शनों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें; हम उन वादों का व्याख्यान करना चाहते हैं जो सभी बौद्ध-प्रध्यानों को मान्य है। बौद्ध-दर्शन को समम्मने के लिए प्रतीत्यसमुत्पाद-वाद, च्ल्ल्य्यमंग-वाद, अनीश्वर-वाद तथा अनात्म-वाद का संदित परिचय आवश्यक है। अगले अध्याय में हम इनका वर्णन करेंगे और तदनन्तर कर्म-वाद एवं निर्वास गम्बन्धी विभिन्न बौद्ध-सिद्धांतों का विवेचन करेंगे।

आशुतोड अवस्थी अध्यक्ष की नारायां रिवर वेव वेवाइ समिति (उप्र.)

#### द्वादश अध्याय

## कार्य-कारण संबन्धी सिद्धान्त

#### प्रतीत्य-समुत्पाद-वाद

यह हेतु-प्रत्ययता का वाद है। इसके होने पर, इस हेतु, इस प्रत्यय से; वह होता है। इसके उत्पाद से, उसका उत्पाद होता है। इसके न होने पर वह नहीं होता; इसके निरोध से वह निरुद्ध होता है; यह हेतु-फल-परम्परा है। इसको प्रत्ययाकार (पन्चयाकार) निदान भी कहते हैं। इस वाद का संबन्ध अनित्यता और अनात्मता के सिद्धान्त से भी है। कोई वस्तु शाश्वत नहीं है, सब धर्म च्याकार है और हेतु-प्रत्यय-चनित हैं।

स्थिवर-वाद में 'हेतु' तीन दोष हैं—राग, द्रोष, मोह ! ये चित्त की श्रवस्थाश्रों को श्रमिसंस्कृत करते हैं। श्रतः ये श्रवस्थाएँ सहेतुक कहलाती हैं। इसके विपद्धभूत प्रत्यय (पचय) धर्मों का विविध संबन्ध है। जो धर्म जिसकी उत्पत्ति में या निर्वृति में उपकारक होता है, वह उसका प्रत्यय कहलाता है।

स्वीस्तिवाद में हेतु प्रधान कारण है और प्रत्यय उपकारक धर्म है, यथा बीज का भूमि में आरोपण होता है। बीज हेतु है, भृमि, उदक, तथा सूर्य प्रत्यय हैं; वृज्ञ, फल है। स्वित्वाद में चौबीस प्रत्यय हैं और स्वीस्तिवाद में चार प्रत्यय, छः हेतु और पाँच फल हैं।

कर्मवाद के साथ प्रतीत्य-समुत्पाद का घनिष्ठ संबन्ध है। कर्म कर्मफल को भी कहते हैं, यथा कहते हैं कि उसका शुभ या अशुभ कर्म उसकी प्रतीत्वा करता है। पुर्य-अपुर्य के विपाक के संबन्ध में कर्म से हेतु-फल्ल-अवस्था अभिप्रेत है। प्राचीन काल में स्यविरवादियों में कर्म और प्रतीत्य-समुत्पाद में भेद किया जाता था। फल की अभिनिर्वृति में कर्म केवल एक प्रकार का हेतु था। कर्म के अतिरिक्त दुःख के उत्पाद में अन्य भी हेतु हैं। अभिधम्मत्थ-संगहों के अनुसार चित्त, आहार और अगृत के अतिरिक्त कर्म भी रूप के चार प्रत्ययों में से एक है। अभिधम्मकीश में लोक-धातु के विवृत होने में सत्वों के कर्म-समुद्राय को हेतु माना है। महा-यान के अनुसार लोक की उत्पत्ति कर्म से है।

यह हेतुप्रत्ययवाद देश, काल श्रीर विषय के प्रति सामान्य है। श्रसंख्य लोक-धातुश्री को, देवलोकों को, श्रीर नरकों को यह हेतु-फल-संबन्ध-व्यवस्था लागू है। यह व्यवस्था त्रिकाल को भी लागू है। श्रसंस्कृत धर्मों को छोड़ कर यह सर्व संस्कृत धर्मों पर भी लागू है। श्रतः भव-चक्र श्रनादि है। यदि श्रादि हो तो श्रादि का श्रहेतुकत्व मानना होगा श्रीर यदि किसी एक धर्म की उत्पत्ति श्रहेतुक होगी। किन्तु देश श्रीर काल के प्रतिनियम से यह देखा जाता है कि बीच श्रंकुर का उत्पाद करता है, श्रीम पाकच का उत्पाद करती है। श्रतः कोई प्रादुर्भाव श्रहेतुक नहीं है। दूसरी श्रीर नित्थ-

कारणास्तित्ववाद भी सिद्ध नहीं होता । किन्तु हेतु-प्रत्यय का विनाश हो तो हेतु-प्रत्यय से अभिनिवृति या उत्पत्ति नहीं होगी; यथाः—बीज के दग्ध होने से श्रंकुर की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार कर्म-क्लेश-प्रत्ययवश उत्पत्ति, उत्पत्तिवश कर्म-क्लेश, पुनः श्रन्य कर्म-क्लेश-प्रत्ययवश उत्पत्ति, इस प्रकार भव-चक्र का अनादित्व सिद्ध होता है।

यह स्कन्ध-सन्तित तीन भवों में वृद्धि को प्राप्त होती है। यह प्रतीत्य-समुत्पाद है, बिसके बाहर ग्रंग श्रीर तीन कायड हैं। पूर्वकायड के दो, ग्रपरान्त के दो श्रीर मध्य के श्राठ ग्रंग हैं। बारह श्रंग ये हैं—श्रविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम-रूप, पडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, बाति, जरा-मरण। ये तीन कायडों में विभक्त हैं—श्रविद्या श्रीर संस्कार श्रतीत में, पूर्व-भव में, बाति, श्रीर जरा-मरण श्रपर-भव में, शोव श्राठ श्रंग प्रत्युत्पन्त-भव में।

हमारा यह मत नहीं है कि मध्य के आठ आंग सब सत्वों के प्रत्युत्पन्न-भव में सदा पाए बाते हैं। यह 'परिपूरिन्' सत्व के अभिप्राय से है, बो सब अंगभूत अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जिसका अकाल-मरण होता है; यथा—जिसका मरण गर्मीवस्था में होता है, वह सत्व 'परिपूरिन्' नहीं है। इसी प्रकार रूपावचर और आरूप्यावचर सत्व भी 'परिपूरिन्' नहीं है।

हम प्रतीत्य-समुत्पाद को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं: पूर्वान्त ( अतीत-भव, १-२ अपने फल के साथ, १-७ ) श्रीर श्रपरान्त ( श्रनागत-भव के हेतु, द-१० श्रीर श्रमागत-भव, ११-१२ के साथ )। प्रतीत्य-समुत्पाद की इस कल्पना में जो विविध श्रंग हैं, उनका हम वर्णन करते हैं।

श्रविद्या पूर्व-जन्म की झेश-दशा है। श्रविद्या से केवल श्रविद्या श्रमिप्रेत नहीं है, न क्लेश-समुदाय, 'सर्व-क्लेश' ही श्रमिप्रेत है। किन्तु पूर्व-जन्म की सन्तित (स्वपंच-स्कन्धों के सहित) श्रमिप्रेत है; जो क्लेशावस्था में होती है। वस्तुतः सर्व-क्लेश श्रविद्या के सहचारी होते हैं श्रीर श्रविद्या-वश उनका समुदाचार होता है; यथा—राजागमन वचन से उनके श्रनुयायिश्रों का श्रावामन भी सिद्ध होता है।

संस्कार पूर्व-जन्म की कर्मावस्था है। पूर्व-मव की सन्तित पुर्य अपुर्यादि कर्म करती है। यह पुर्यादि कर्मावस्था संस्कार है।

विज्ञान प्रतिसन्धि-स्कन्ध है। प्रतिसन्धि-ज्ञ्च या उपपत्ति-भव-ज्ञ्च में कुज्ञि-गत ५ स्कन्ध विज्ञान है।

नाम-रूप विशान-व्या से लेकर घडायतन की उत्पत्ति तक की अवस्या है।

पद्यायतन स्पर्श के पूर्व के पाँच स्कन्ध हैं। इन्द्रियों के प्रादुर्भीव काल से इन्द्रिय,
विषय और विशान के संनिपात काल तक षडायतन है।

स्पर्श युख-दु:खादि के कारण-ज्ञान की शक्ति के उत्पन्न होने से पूर्व की अवस्था है। यावत् वालक युख-दु:खादि को परिच्छित्र करने में समर्थ नहीं होता तब तक की अवस्था स्पर्श कहलाती है। वेदना यावत् मैधुन-राग का समुदाचार नहीं होता तत्र तक की श्रवस्था है। इस श्रवस्था को वेदना कहते हैं, क्योंकि वहाँ वेदना के कारणों का प्रतिसंवेदन होता है। श्रतः यह वेदना प्रकर्षिणी श्रवस्था है।

कृष्णा भोग श्रीर मैथुन की कामना करने वाले पुद्गल की श्रवस्था है। रूपादि काम-गुण श्रीर मैथुन के प्रति राग का समुदाचार होता है। यह तृष्णा की श्रवस्था है। इसका श्रन्त तब होता है, जब इस राग के प्रभाव से पुद्गल भोगों की पर्येष्टि श्रारंभ करता है।

उपादान का तृष्णा से भेद है। यह उस पुद्गल की श्रवस्था है जो मोगों की पर्येष्टि में दौड़ता-धूपता है। श्रथवा उपादान चतुर्विध क्लेश है। उस श्रवस्था को उपादान कहते हैं, जिसमें इस चतुर्विध क्लेश का समुदाचार हो।

इस प्रकार प्रधावित होकर वह कमें करता है, जिनका फल अनागत-भव है। इस कमें को भव कहते हैं। क्योंकि उसके कारण भव होता है (भवत्यनेन)। भोगों की पर्येष्टि में कृत और उपन्तित कमें पौनर्भविक हैं। जिस अवस्था में पुद्गल कमें करता है वह भव है।

आति पुनः-प्रतिसन्धि है। मरण के श्रनन्तर प्रति-सन्धि-काल के पंच-स्कन्ध जाति हैं। प्रत्युत्पज्ञ-भव की समीचा में जिस श्रंग को विज्ञान का नाम देते हैं, उसे श्रनागत-भव की समीचा में जाति की संज्ञा मिलती है।

जाति से वेदना तक जरा-मरण है। प्रत्युत्पन्न-भव के चार अंग---नाम-रूप, घडायतन, स्पर्श और वेदना---श्रनागत-भव के संबन्ध में जरा-मरण कहलाते हैं। यह बारहवाँ अंग है।

विभिन्न दृष्टियों से प्रतीत्य-समुत्पाद चतुर्विध है। चृश्यिक, प्राकृषिक ( अनेक-चृश्यिक या अनेक-चृश्यिक ( वेच स्कृश्यिक १२ अवस्थाएँ)। प्रतीस्य-समस्याद चश्यिक कैसे है १

जिस ज्या में क्लेश-पर्यंवस्थित पुद्गल प्रायातिपात करता है, उस ज्या में द्वादश श्रंग परिपूर्ण होते हैं। १. उसका मोह श्रविद्या है, २. उसकी चेतना संस्कार है, ३. उसके श्रालम्बन-विशेष का स्पष्ट विज्ञान है, ४. विज्ञान-सहम् चार-स्कन्ध नाम रूप हैं (मत-विशेष से तीन स्कन्ध), ५. नाम-रूप में व्यवस्थित इन्द्रिय घडायतन है, ६. षडायतन का श्रमिनिपात स्पर्श है (चज्ज का श्रमिनिपात उसकी रूप में प्रवृत्ति है।) ७. स्पर्श का श्रनुमव वेदना है, ८. राग तृष्णा है, ६. तृष्णा संप्रयुक्त पर्यंवस्थान (श्रही श्रादि पर्यवस्थान है) उपादान है, १०. वेदना या तृष्णा से समुत्यित काय या वाक्-कर्म मव है, ११. इन सब धर्मों का उन्मजन, उत्पाद जाति है, १२. इनका परिपाक जरा है; इनका मंग मरण है।

पुनः कहा है कि प्रतीत्य-समुत्पाद चिष्कि श्रीर सांबन्धिक है। श्राविश्यक प्रतीत्य-समुत्पाद पंच-स्कन्धिक बारह श्रवस्थाएँ हैं। तीन निरन्तर जन्मों में संबद्ध होने से यह प्राकिष्क मी है। श्रतः यह प्रश्न उठता है कि द्वादशांग-सूत्र में भगवान् का श्रिभिप्राय इन चार में से किस प्रकार के प्रतीत्य-समुत्पाद की देशना देने का है। वैभाषिक सिद्धान्त के अनुसार आविश्यक इष्ट है। किन्तु यदि प्रत्येक धर्म पैच-स्कन्ध का समूद है तो अविद्यादि प्रचित्यों का क्यों व्यवहार होता है १ अंगों का नाम-कीर्तन उस धर्म, के नाम से होता है, जिसका वहाँ प्राधान्य है। जिस अवस्था में अविद्या का प्राधान्य है, वह अविद्या कहलाती है। अन्य अंगों की भी इसी प्रकार योजना करनी चाहिये। यद्यपि सब अंगों का एक ही स्वभाव हो तथापि इस प्रकार विवेचन करने में कोई दोध नहीं है।

प्रकरण कहते हैं कि प्रतीत्य-समुत्पाद सब संस्कृत धर्म हैं। फिर सूत्र में प्रतीत्य-समुत्पाद का लज्ञ्ण बारह छाज्ञों की सन्तित के रूप में क्यों है ? सूत्र की देशना छाभिप्रायिक है, और अभिधर्म में लज्ञ्ञ्णों की देशना है। एक छोर प्रतीत्य-सनुत्पाद छावस्थिक, प्राक्षिक, और सत्वाख्य है। दूसरी छोर वह चृण्कि, सांबन्धिक, सत्वासत्वाख्य है।

सूत्र की देशना सत्वाख्य प्रतीत्य-समुत्पाद की ही क्यों है ? पूर्वन्त, अपरान्त और मध्य के प्रति संमोह की विनिवृत्ति के लिए। इस हेतु से सूत्र त्रिकाएड में प्रतीत्य-समुत्पाद की देशना देता है। जब कोई पूछता है कि—"क्या में अप्रतीत अध्व में था ? क्या में नहीं था ? में कैसे और कब था" ? यह पूर्वन्ति का संमोह है। "क्या में अनागत अध्व में होऊँगा " यह अपरान्त का संमोह है।" यह क्या है ? यह कैसे है ? हम कौन हैं ? हम क्या होगें ? यह मध्य का संमोह है। यह त्रिविध संमोह अविद्या " करा-मरण के यथा- कम उपदेश से विनष्ट होता है।

यह द्वादशांग प्रतीत्य-समुत्पाद त्रिविध है:—क्लेश, कर्म श्रौर वस्त । श्रविद्या, तृष्णा श्रौर उपादान ये तीन श्रंग क्लेश-स्वभाव हैं । संस्कार श्रौर मव कर्म-स्वभाव हैं । विज्ञान, नाम-रूप, पडायतन, सर्श, वेदना, जाति, जरा-मरण, वस्तु हैं । इनको वस्तु इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये क्लेश श्रौर कर्म के श्राश्रय, श्रिधान हैं ।

प्रतीत्य-समुत्याद द्विविध भी हैं:—हेतु श्रीर फल । जो श्रंग वस्तु है, वह फल भी है। शेष जो वस्तु नहीं है, हेतुभृत है। क्योंकि वह कर्म-क्रेश-स्वभाव है।

विशुद्धिमार्ग [४१०] में क्रोश, कर्म श्रीर वस्तु को तीन वर्स (=वट्ट) कहा है:— क्रोश-वर्स, कर्म-वर्स, विपाक-वर्स । यहाँ तृतीय वर्स का लच्चए विपाक (=फल या वस्तु) है। इस भवचक के तीन वर्स हैं। इसका पुनः पुनः प्रवर्तन होता रहता है।

प्रत्युत्पन्न-भव के कायड में हेतु श्रीर फल का व्याख्यान विस्तार से क्यों है ? क्रोश के दो श्रंग, कर्म के दो श्रंग, श्रीर वस्तु के पाँच श्रंग। जब कि श्रतीत श्रीर श्रनागत श्रभ्य के लिए ऐसा व्याख्यान नहीं है। श्रनागत श्रभ्य के फल को संदिस किया है। इसके दो श्रंग हैं।

इसका कारण यह है कि प्रत्युत्पन्न-भन के क्लेश-कर्म श्रीर वस्त के निरूपण से श्रतीत श्रीर श्रनागत श्रध्व के हेतु-फल का सम्पूर्ण निर्देश कापित होता है। श्रतः यह वर्णन निष्प्रयोजनीय है।

किन्तु यह कहा जायगा कि यदि प्रतीत्य-समुत्याद के केवल बारह श्रंग हैं तो संसरण की श्रादि कोटि होगी; क्यों कि अविधा का हेतु निर्दिष्ट नहीं है। संसरण की अन्त कोटि होगी; क्यों कि जरा-मरण का फल निर्दिष्ट नहीं है। अतः नये श्रंग बोड़ना चाहिये। नहीं,

क्यों कि यह मालूम होता है कि भगवान् ने श्रविद्या के हेतु श्रीर जरा-मरण् के फल को शापित किया है। क्रोश से श्रम्य क्रोश की उत्पत्ति होती है; यथा—तृष्णा से उपादान। क्रेश से कर्म की उत्पत्ति होती है; यथा—विश्वान से नाम-रूप, नाम-रूप से पड़ायतन इत्यादि। वस्तु से क्रोश की उत्पत्ति होती है; यथा—विश्वान से नाम-रूप, नाम-रूप से पड़ायतन इत्यादि। वस्तु से क्रोश की उत्पत्ति होती है; यथा—वेदना से तृष्णा। श्रंगों का यह नय है। यह स्पष्ट है कि श्रविद्या का हेतु क्रोश या वस्तु है। यह स्पष्ट है कि जरा-मरण् (विज्ञान से वेदना पर्यन्त शेष वस्तु) का फल क्रोश है। एक सूत्र (सहेतु-सप्रत्यय-सिनदान-सूत्र) में कहा है कि श्रविद्या का हेतु श्रविद्या है। एक दूसरे सूत्र में कहा है कि श्रविद्या का हेतु श्रविद्या है। एक दूसरे सूत्र में कहा है कि श्रविद्या का में कोई स्थान नहीं है। श्रतः श्रविद्या निहेतुक नहीं है श्रीर श्रंगान्तर के उपसंख्यान का भी कोई स्थान नहीं है। श्रव-वस्था-प्रतंग भी नहीं है, क्योंकि श्रयोनिशोमनसिकार जो श्रविद्या का हेतु है, स्वयं मोह-संज्ञा से प्रज्ञत श्रविद्या से उत्पन्न होता है। विश्विद्धमणों में श्रविद्या की श्रादिकोटिता के सम्बन्ध में विन्तार किया है।

इस प्रकार श्रंगों का निर्देश परिपूर्ण है। वस्तुतः सन्देह इस पक्त के जानने में है कि इहलोक परलोक से कैसे संबन्धित होता है। एस्लोक इहलोक से कैसे संबन्धित होता है। सूत्र को केवल इतना ही अर्थ विवन्तित है। इस अर्थ को पूर्व ही कहा है—''पूर्वान्त, श्रपरान्त श्रोर मध्य के संभोह की विनिर्वृति के लिए"।

<sup>1.</sup> विशुद्धिमग्गो, ३६८--अविद्या को आदि में क्यों कहा ? क्या प्रकृतिवादियों की प्रकृति के समान श्रविद्या भी लोक का मूल कारण है और स्वयं श्रकारण है ? यह श्रकारण नहीं है: क्योंकि सत्र मिरिमम० १।५४ ] में कहा है कि — अविद्या का कारण आसव है ( श्रास्त्रवसमुद्या श्रविजासमुद्यो )। किन्तु एक पर्याय है। जिससे श्रविद्या-मूल कारण हो सकती है। अविद्या वर्ष्म-कथा के शीर्ष में है। भगवान् वर्त्म-कथा के कहने में दो धर्मों का शीर्पमाव बताते हैं। श्रविद्या और भव-तृष्णा। "हे भिक्षको ! श्रविद्या की पूर्व-कोटि नहीं जानी जाती । हम यह नहीं कह सकते कि इसके पूर्व श्रविद्या न थी श्रीर पश्चात् हुई । हम केवल यह कह सकते हैं कि श्रमुक प्रत्ययवश श्रविद्या उत्पन्न होती है।" पुनः भगवान् कहते हैं-- "भव-तृष्णा की पूर्व-कोटि नहीं जानी जाती। केवल इतना कह सकते हैं कि इस प्रत्यय के कारण भव-तृष्णा होती है।" [ ग्रं॰ ४।११३, ११६ ] इन दो धर्मों को शीर्पस्थान इसलिए देते हैं, नयांकि यह दो सुगतिगामी और दुर्गतिगामी कर्म के विशेष हेतु हैं। दुर्गतिगामी कर्म का विशेष हेतु अविद्या है, क्योंकि अविद्या से अभिभूत पृथग्जन प्राणातिपातादि अनेक प्रकार के दुर्गतिगामी कर्म का आरंभ करता है। सुगतिगामी कमें का विशेष हेतु भव-तृष्णा है, क्योंकि इससे श्रमिभूत पृथग्जन सगित की प्राप्ति के लिए सुगतिगामी अनेक कर्म करता है। कहीं एक धर्म मूलक देशना है. कहीं उभयमुलक है।

सूत्र में कहा है— "भिद्धुओ ! मैं तुम्हें प्रतीत्य-समुत्पाद श्रीर प्रतीत्य-समुत्पन धर्मों की देशना दूँगा" ।

प्रतीत्य-समुत्याद श्रीर इन धर्मी में क्या भेद है ?

श्रमिधर्म के श्रानुसार कोई भेद नहीं है। उभय का लच्चण एक ही है। प्रकरणों में कहा है-"प्रतित्य-समुत्याद क्या है ! सर्व संस्कृत धर्म । प्रतित्य-समुत्याद धर्म क्या है ! सर्व संस्कृत धर्म । प्रतित्य-समुत्याद धर्म क्या है ! सर्व संस्कृत धर्म है। स्व संस्कृत धर्म है। स्व संस्कृत धर्म है। स्व स्व संस्कृत प्रतित्य-समुत्याद स्व प्रतित्य-समुत्याद स्व स्व स्व स्व स्व प्रतित्य-समुत्याद है। समुत्याद है, को श्रंग हेतु है, वह प्रतीत्य-समुत्याद है; क्योंकि उससे उत्याद होता है। जो श्रंग फल है; वह प्रतीत्य-समुत्याद से होता है, श्रौर से श्रंगों का हेतु-फल-माव भी है; श्रतः वह एक ही काल में दोनों है।

निकायान्तरीय ( श्रार्थ महीशासक, विभाषा २३ ) ब्याख्या के श्रनुसार विभज्यवादिन् ( 'समयभेद' के श्रनुसार महासांधिक ) का मत है कि प्रतीत्य-समुत्पाद श्रसंस्कृत है; क्योंकि "स्त्रवन है—"तथागतों का उत्पाद हो या न हो धर्मों की यह धर्मता रिथत हैं । यदि इसका यह श्रथ है कि श्रविद्यादि प्रत्ययवश संस्कारादि का सदा उत्पाद होता है, श्रन्य प्रत्ययवश नहीं; श्रहेतुक नहीं, श्रीर इस श्रर्थ में प्रतीत्य-समुत्पाद की स्थिरता है, यह नित्य है तो यह निरूपण यथार्थ है। किन्तु यदि इसका यह श्रर्थ लगाया जाता है, कि प्रतीत्य-समुत्पाद नाम के एक नित्य धर्म का सद्भाव है तो यह मत श्रमाह्य है, क्योंकि उत्पाद संस्कृत-लच्चण है। एक धर्म नित्य श्रीर प्रतीत्य-समुत्पन्न दोनों कैसे हो सकता है !

<sup>1.</sup> उपादा वा तथागतानं अनुप्पादा वा तथागतानं हिता व सा धातु धम्महितता धम्मनिगामता इदप्पश्चयता'''' इति खो भिक्खवे या तत्र तथता अवितथता अनस्तथा इदप्पक्वयता, अयं बुक्चित भिक्खवे पटिक्चसमुप्पादो ति [संयुत्त २।२५-२६] अतीत्य-समुपाद प्रत्यय-धर्म है। उन उन प्रत्ययों से निर्वृत-धर्म प्रतीत्य-समुत्पन्न धर्म है [विद्युद्धिः पुः १६२] उन उन प्रत्ययों से (न न्यून न अधिक) उस उस धर्म का संभव होने से यह
नय-तथता कहलाता है। प्रत्यय सामग्री के उपगत होने पर उससे निर्वृत होने वाले धर्मों की अनुत्यित, अभाव होने से यह अवितथता है। अन्य धर्म-प्रत्ययों से अन्य धर्मों की अनुत्यित्त होने से यह अनन्यथात्व है। तथोक्त इन जरा-मरणादि का प्रत्यय या प्रत्ययसमूह इदंप्रत्ययता है। कोई यह अर्थ करते हैं कि प्रतीत्य-समुत्याद उत्पादमात्र है,
अर्थात् तीर्थिक-परिकिपत प्रकृतिपुरुषादि करण-निरपेक्ष हैं। यह युक्त नहीं है
[विद्युद्धिः १६१-१६३]। प्रत्ययता से धर्म-समूह की प्रवृत्ति होती है। यह गंभीर
नय है। इसलिए भगवान् संवोधि-रात्रि के प्रथम याम में प्रतीत्य-समुत्पाद की भावना
पत्रकोम-प्रतिखोम रूप से करते हैं। यह उत्पाद मात्र में नहीं है।

प्रतीत्य-समुत्पाद शब्द का क्या श्रर्थ है ?

'प्रति' का श्रर्थ है 'प्राप्ति', 'इण्' धातु गत्यर्थक है, किन्तु उपसर्गं धातु के श्रर्थ को बदलता है। इसलिए 'प्रति-इ' का श्चर्थ 'प्राप्ति' है श्रौर 'प्रतीत्य' का श्चर्थ 'प्राप्त करं है। पद् धातु सत्तार्थंक है। सम्-उत् उपसर्ग पूर्वक इसका अर्थं 'प्रादुर्भाव'है। श्रतः प्रतीत्य-समुत्राद = प्राप्त होकर प्रादुर्भीव, श्रर्थीत् वह उत्पद्यमान है। प्रत्यों के प्रति गमन कर उसका उत्पाद होता है। प्रतीत्य-समुत्पाद शब्द का श्रर्थ एक सूत्र में शापित है। "इसके होने पर वह होता है; इसकी उत्पत्ति से उसकी उत्पत्ति है"। प्रथम वाक्य में प्रतीत्य का त्र्यवधारण है, दूसरे में समुत्पाद का । भगवान् प्रतीत्य-समुत्पाद का निदेश पर्याय-द्रय से करते हैं। प्रथम पर्याय से यह सिद्ध होता है कि अविद्या के होने पर संस्कार होते हैं। किन्तु यह सिद्ध नहीं होता कि केवल अविद्या के होने पर संस्कार होते हैं। द्वितीय पर्याय पूर्व पर्याय का अवधारण करता है, अविद्या के ही उत्पाद से संस्कारों का उत्पाद होता है।

श्रंग-परम्परा दिखाने के लिए भी पर्याय-द्वय का निर्देश है। इस श्रंग (अविद्या) के होने पर यह ( संस्कार ) होता है। इस श्रंग (संस्कार) के उत्पाद से-दूसरे के उत्पाद से नहीं-यह श्रंग ( विज्ञान ) उत्पन्न होता है।

जन्म-परम्परा दिखाने के लिए भी पर्याय-द्वय का निर्देश किया गया है। पूर्व-भव के होने पर प्रत्युत्पन-भव होता है। प्रत्युत्पन-भव के उत्पाद से अनागत-भव उत्पन्न होता है। प्रत्यय-भाव दिखाने के लिए भी जो यथायोग भिन्न है, ऐसा होता है। अविद्यादि श्रंगों का प्रत्यय-भाव सान्चात् या पारंपर्येण होता है, यथा:—क्रि.ब्ट-संस्कार श्रविद्या के समनन्तर उत्पन्न होते हैं; पारंपर्य से दुशल-संस्कार उत्पन्न होते हैं। दूसरी श्रोर श्रविद्या संस्कारों का सान्चात् प्रत्यय है श्रीर विज्ञान का पारंपर्वेशा प्रत्यय है।

पूर्वीचार्यों का मत है कि प्रथम पर्याय अप्रहाण जापनार्थ है। 'अविद्या के होने पर, अप्रहीं होने पर संस्कार होते हैं, प्रहीस नहीं होते"। द्वितीय पर्याय उत्पत्ति ज्ञापनार्थ

है- "श्रविद्या क उत्पाद से संस्कार उत्पन्न होते है"।

विशुद्धिमार्ग में [ पृ॰ १६४--१६५ ] प्रतीत्य-समुत्पाद के आनेक आर्थ किए गये हैं। यथा---प्रत्ययता से प्रवृत्त यह धर्म-समूह है। इसकी प्रतीति से हित-सुख साधित होता है। स्रतः पंडित को उचित है कि वह इसकी प्रतीति करें। यह परिच (प्रत्यययोग्य) है। एक साथ सम्यक् उत्पाद होता है, एक एक करके नहीं और न श्रहेतुक। जो 'पिट्स' श्रौर 'समुप्पाद' है, वह पिट्स-समुप्पाद है। एक दूसरा निर्वचन सहीत्पाद 'समुप्पाद' है। प्रत्य सामग्री-वश होता है, यथा कहते हैं कि बुद्धों का उत्पाद सुख है, तब श्रमिप्राय यह होता है कि उत्पाद सुख का हेतु है। उसी प्रकार प्रतीत्य फलोपचार से उक्त है। श्रथवा यह हेतु-समूह है, चो संस्कारादि के प्रादुर्भाव के लिए अविद्यादि एक एक हेतु-शार्ष द्वारा निर्दिष्ट है, वह साधारण फल की निष्पत्ति के लिए तथा अवैकल्य के लिए सामग्री के आंगों के अन्योन्य प्रतिमुख जाता है; श्रतः वह 'पटिष्व' कहलाता है। वह 'समुज्याद' भी है; क्योंकि वह श्रन्योत्य का उत्पाद एक साथ करता है।

एक दूसरा नय है। यह प्रत्ययता अन्योन्य प्रत्यय-वश धर्मों का सहोत्पाद मिलकर करती है। इसिलए इसे प्रतीत्य कहते हैं। अविद्यादि शीर्ष से निर्दिष्ट प्रत्ययों में से जो प्रत्यय संस्कारा-दिक धर्म का उत्पाद करते हैं, वह ऐसा करने में असमयं होते हैं, जब अन्योन्य-विकलता होती हैं. जब अन्योन्य-प्रत्यय का अभाव होता है। अतः एक साथ मिलकर और अन्योन्य का ग्राअर लेकर वह प्रत्ययता धर्मों का उत्पाद करती हैं, पूर्वापर-भाव से या एकदेश से नहीं। 'परिचः पद से शाश्वतादि वाद का ग्राभाव द्योतित होता है। 'समुष्पाद पद से उच्छेदादि वाद का विधात होता है। 'पर्वप्ता धर्मों का कहां उच्छेद है ?

प्रतीत्य-समुखाद बचन से मध्यम-प्रतिपत्ति चोतित होती है। ''बो करता है, बह उसके फल का प्रतिसंबेदन करता है' तथा ''कर्म करण एक है, भोक्ता दूसरा है' इन दोनों वादों का प्रहाण होता है; क्योंकि प्रत्यय-सामग्री की सन्तति का उपन्छेद न कर उन उन भगों का संभव होता है।

श्रविद्या-प्रत्यय-वशा संस्कार कैसे होते हैं ? \* \* \* श्रीर जाति-प्रत्यय-वशा जरा-मरण् कैसे हैं ?

पृथग्जन यह न जानकर कि प्रतीत्य-समुत्पाद संस्कारमात्र है, अर्थात् संस्कृत धर्म है; आह्महाष्टि और अस्मिमान में अभिनिविष्ट होता है। वह सुख और अदुःखासुख के लिए काय-वाक्-मन से त्रिविध कमें करता है। ऐहिक सुख के लिए अपुरय, आयित सुख के लिए कामा-वचर पुण्य, प्रथम तीन ध्यानों के सुख के लिए और ऊर्ध्व भूमियों के अदुःखासुख के लिए आर्निज्य कम। यह कमें अविद्या,प्रत्यय-वश संस्कार है।

विज्ञान-सन्ति का अन्तराभव के साथ संबन्ध होने से कर्माच्चेप-वश यह सन्ति अतिविश्वकृष्ट गितयों में भी ज्वाला के समान पहुँच जाती है, अर्थात् निरन्तर उत्पन्न होती जाती है। संस्कार-प्रत्यय-वश यह विज्ञान है, विज्ञान का यह निर्देश उपपन्न है। हम प्रतीत्य-समुत्पाद-सूत्र के इस विज्ञानांग-निर्देश से सहमत है:—विज्ञान क्या है १ पट् विज्ञान-काय। विज्ञान पूर्वगम नाम-रूप की उत्पत्ति इस गित में होती है। यह पंच-स्कन्ध है। पश्चात् नाम-रूप की वृद्धि से काल पाकर पिडिन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। यह पडायतन है। पश्चात् विषय-संयोग से विज्ञान की उत्पत्ति और त्रिक-संनिपात से स्पर्श होता है, जो सुलादि संवेदनीय है। इससे सुलादि वेदनात्रय होते हैं। इस वेदनात्रय से विविध तृष्णा होती है। कामतृष्णा या दुःल से अर्दित सल की कामावचरी सुलावेदना के लिए तृष्णा; रूप-तृष्णा या प्रथम तीन ध्यान की गुलावेदना और चतुर्य ध्यान की अदुःखासुलावेदना के लिए तृष्णा, आरूप्य-तृष्णा है। पश्चात् वेदना की तृष्णा से चतुर्विध उपादान—काम॰, हिष्ट °,शीलवत °, आत्मवाद ° होते हैं। काम पंच-काम-गुण है। हिष्यां वासठ हैं। जैसा बद्ध-जाल-सूत्र में निर्दिष्ट है। शील दौःशील्य का प्रतिषेध है; यया निर्प्रन्थों का नग्नभाव, ब्राह्मणों का दण्ड-अज्ञन, पाशुपतों का ज्ञान-मस्म, परित्राक को का त्रिद्ध और मौक्ष इत्यादि। इन नियमों का समादान शील-व्रतोपादान है। आत्मवाद आत्माव है, जिसके लिए वाद है कि यह आत्मा है।

एक दूसरे मत के अनुसार आत्मवाद आत्मदृष्टि और अस्मिमान है। क्योंकि इन दो के कारण आत्मा का वाद होता है। यदि आगम वाद शब्द का प्रयोग करता है, तो इसका कारण यह है कि आत्मा असत् है।

काय-दृष्टि का उपादान उनके प्रति छन्द श्रीर राग है, उपादान-प्रत्यय-वश उपनित-कर्म भुनर्भव का उत्पाद करता है, यह भव है। सूत्र वचन है—-हे श्रानन्द ! पौनर्भविक-कर्म भव का स्वभाव है।

भव-प्रत्यय-वश विज्ञानावकान्ति के योग से श्रानागत जन्म जाति है। यह पंचस्किषका है, क्योंकि यह नाम-रूप-स्वभाव है। जाति-प्रत्ययवश जरा-मरण होता है। इस प्रकार केवल अर्थात् श्रात्मरहित इस महान् दुःख-स्कन्ध का समुद्य होता है। यह महान् है, क्योंकि इसका श्रादि श्रन्त नहीं है। बारह श्रंग पंच-स्कन्धिक बारह श्रावस्थाएँ हैं। यह वैमाधिकों का न्याय है।

श्रीमित्र विद्या का स्रामाय नहीं है, यह विद्या का विपन्त है, यह धर्मान्तर है; यथा--स्रामित्र मित्र का स्रामाय नहीं है, किन्तु मित्र का विपन्त है। 'नञ्' उपसर्ग कुल्सित के स्रार्थ में होता है। यथा बुरे पुत्र को स्रापुत्र कहते हैं। क्या यह नहीं कह सकते कि स्रविद्या कुल्सित विद्या स्त्रयात् कुल्सित प्रज्ञा है ? नहीं; स्त्रविद्या कुप्रज्ञा नहीं है, क्योंकि कुप्रज्ञा या क्रिप्ट-प्रज्ञा निस्तन्देह हिए है। किन्तु स्रविद्या निश्चय ही हिए नहीं है।

वैभाषिक सौत्रान्तिक के इस मत को नहीं मानते कि श्रविद्या एक पृथक् धर्म नहीं है किन्तु क्लिप्ट-प्रज्ञा है श्रोर इस तरह प्रज्ञा का एक प्रकार है। वैभाषिक कहते हैं कि श्रविद्या प्रज्ञा-स्वभाव नहीं है। वह भदन्त श्रीलाम के इस मत का भी प्रतिषेध करते हैं कि श्रविद्या सर्व-क्लेश-स्वभाव है। वह कहते हैं कि यदि श्रविद्या सर्व-क्लेश-स्वभाव है तो संयोजनादि में इसका पृथक् वचन नहीं हो सकता। वैभाषिक के श्रनुसार श्रविद्या का लच्च्या चद्वाःसत्य, त्रिरत, कर्म श्रीर फल का श्रसंप्रख्यान (श्रज्ञान) है। श्राप पूछेंगे कि श्रसंप्रख्यान का स्वभाव स्था है श्रायः निर्देश स्वभाव-प्रभावित नहीं होते किन्तु कर्म-प्रभावित होते हैं। यथा चच्चु का निर्देश इस प्रकार करते हैं—''जो रूपप्रसाद चच्चुर्विज्ञान का श्राश्रय है"। क्योंकि इस श्रप्रत्यच रूप को केवल श्रनुमान से जानते हैं। इसी प्रकार श्रविद्या का स्वभाव उसके कर्म या कारित्र से जाना जाता है। यह कर्म विद्या का विपन्च-स्वरूप है। श्रतः यह विद्या-विपद धर्म है।

संयुक्त में हैं:—पूर्वान्त के विषय में श्रज्ञान, श्रपरान्त के विषय में अज्ञान, मध्यान्त के विषय में श्रज्ञान """ कि विषय में श्रज्ञान "" कि विषय में "" कुराल-श्रक्त के विषय में श्रज्ञान, यत्कि चित्र उस उस विषय में श्रज्ञान, यत्कि चित्र उस उस विषय में श्रज्ञान है, वह तम श्रावरण है ।

विद्यदि० ए० १७१—सूत्र के अनुसार दुःखादि चार स्थान में श्रज्ञान अविद्या है।
 अभिधर्म के अनुसार दुःखादि चतुःसत्य, पूर्वान्त, श्रपरान्त, पूर्वान्तापरान्त और इदं-प्रस्थयता तथा प्रतीन्त-समुत्पन्न धर्मों के विषय में श्रज्ञान श्रविद्या है [धन्मसंगणि १६५]।

नाम-रूप में रूप रूप-स्कन्ध है श्रीर नाम श्ररूपी स्कन्ध हैं। वेदना, संजा, संस्कार, श्रीर विज्ञान यह चार श्ररूपी स्कन्ध 'नाम कहलाते हैं। क्योंकि नाम का श्र्य है ' जो सुकता है' (नमतीति नाम)। श्ररूपी स्कन्ध नामवश, इन्द्रियवश श्रीर श्रर्थवश, श्रयों में नमते हैं; श्रयोत् प्रवृत्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं। 'नाक्षवश' इस पद में नाम शब्द का ग्रहण उस श्रय में है, जो लोक में प्रसिद्ध है। इसका श्रर्थ-यहाँ संज्ञा-करण है। यह समुदाय-प्रत्यायक है; यथा—गौन्श्रश्वादि। श्रथवा एकार्थ-प्रत्यायक है यथा—रूपादि।

स्पर्शं—छः हैं, त्रिक-संनिपात से स्पर्श उत्पन्न होता है। पहला चतुः संस्पर्श है, छठा मनः संस्पर्श है। इन्द्रिय, विषय ग्रीर विज्ञान इन तीनों के संनिपत से यह उत्पन्न होते हैं। सौत्रात्तिक के श्रनुसार स्पर्श त्रिक-संनिपात है; किन्तु सर्वास्तिवादी श्रीर बुद्ध्योप के श्रनुसार

लोकोत्तर सस्य-द्वय को वर्जित कर रोप स्थानों में श्रालम्बनवरा भी श्रविद्या उत्पन्न होती है। श्रविद्या के उत्पाद से दुःख-सत्य मितिच्छादित होता है। पुद्गल उसके लक्षायों का मितिपेथ नहीं कर सकता। पूर्वान्त श्रतीत स्कन्थ-पंचक है। श्रपरान्त श्रनागत स्कन्थ-पंचक है। श्रपरान्त श्रनागत स्कन्थ-पंचक है। पूर्वान्तापरान्त उभय है। श्रविद्यावश यह मितिवेध नहीं हो सकता कि यह श्रविद्या है, यह संस्कार है।

विद्युद्धि (पृ० ४०७) में प्रतीत्य-समुत्पाद की सूची में शोकादि अन्त में उक्त है। भव-चक्र के आदि में उक्त अविद्या इनसे सिद्ध होती है। जो पुद्गल अविद्या से विमुक्त नहीं है उसको शोक-दौर्मनस्यादि होते हैं। जो मूढ़ हैं उनको परिदेवना होती है। अतः जब शोकादि सिद्ध होते हैं, तब अविद्या सिद्ध होती है। पुनः यह भी कहा है कि आसवों से अविद्या होती है।

मि १।५७ ] शोकादि भी आसवों से उत्पन्न होते हैं। कैसे ?

काम-वस्तु से वियोग होने पर कामासव से शोक उत्पन्न होता है। पुनः यह सकल शोकादि दृष्टि से उत्पन्न होते हैं। यथा उक्त है कि :— जब उसको यह संज्ञा होती है कि में रूप हूं, मेरा रूप है, तब रूप का अन्यथामाव होने पर शोकादि उत्पन्न होते हैं [सं० ३।६], यथा दृष्ट्यासव से, उसी प्रकार मवासव से। यथा पांच पूर्व विमित्त देखकर मृत्यु-भय से देव संत्रस्त होते हैं। इसी प्रकार अविधालव से शोकादि होते हैं। यथा सूत्र में उक्त है :—हे भिक्षुओ ! मूद इस जन्म में त्रिविध दुःख-दौर्मनस्य का प्रतिसंवेदन करता है [म० ३।३६३]। इस प्रकार आखवों में यह धर्म उत्पन्न होते हैं। इनके सिद्ध होने पर अविधा के हेतुभूत आखव सिद्ध होते हैं। जब आखव सिद्ध होते हैं, तब अविधा सिद्ध होती है, जय अविधा सिद्ध होती है तब हेतु-फल-परंपरा का प्रयंवसान नहीं होता। अतः भव-चक्र का आदि अविदित्त है। हेतु-फल-संबन्धवरा यह चक्र सत्ता प्रवर्षित होता है।

 विश्वदि० ( पृ० ३६३ ) में आलम्बन के अभिमुख नमने से वेदनादि तीन स्कन्ध 'नाम' कहबाते हैं। अभिधर्मकोश के अनुसार विज्ञान भी 'नाम' है। स्पर्श शिक-संनिपात नहीं है, किन्तु इस संनिपात का कार्य है, श्रीर एक चैतसिक धर्म है। प्रथम पाँच संस्पर्श प्रतिध-संस्पर्श हैं, छठा श्रिष्वचन है। चत्तुः-संस्पर्शिद प्रथम पाँच के श्राश्रय सप्तिचिम हिन्द्र हैं। श्राप्त हनको प्रतिध-संस्पर्श कहते हैं। मनः-संस्पर्श को श्रिष्वचन-संसर्थ कहते हैं। श्राप्त चनाम हैं। किन्तु नाम मनोविज्ञान-संप्रयुक्त स्पर्श का बाहुल्येन श्रालम्बर होता है। वस्तुतः यह उक्त है कि चत्तुर्विज्ञान से वह नील को जानता है, किन्तु वह यह नहीं जानता कि यह नील है। मनोविज्ञान से वह नील को जानता है श्रीर यह भी जानता है कि 'यह नील है'। अतः मनोविज्ञान के स्पर्श को श्रिष्ठचन-संसर्थ कहते हैं (श्रिष्ठचननसंक्रम दीघ, राहर)। छठा संस्पर्श तीन प्रकार का है—विद्या, श्रविच्या ग्रीर इतर-स्पर्श। यह तीन यथाकम श्रमल, क्रिष्ट, इतर हैं। यह स्पर्श श्रनासव प्रज्ञा से, क्रिष्ट श्रज्ञान से, नैविव्या-नाविच्या से श्रर्थात् कुशल सासव-प्रज्ञा से श्रथवा श्रान्वताव्याञ्चत-प्रज्ञा से संप्रयुक्त स्पर्श है। सर्व क्लेश-संप्रयुक्त श्रविच्या-संस्पर्श का प्रदेश नित्य समुदाचारी है। इसके प्रहण से दो स्पर्श होते हैं—व्यापाद-स्पर्श श्रीर अनुनय-स्पर्श। समस्त स्पर्श त्रिविध है—सुख-वेदनीय, दुःख-वेदनीय असुखादुःख-वेदनीय। इन स्पर्शों की यह संज्ञा इसलिए है, क्योंकि इनका सुख, दुःख, श्रमुखा-दुःख के लिए हितमाव है। जिस स्पर्श में वेद्य सुख होता है, वह स्पर्श सुख-वेद्य कहलाता है। वस्तुतः वहाँ एक सुखावेदना होती है।

वेदना स्पर्श से उत्पन्न होती हैं। पाँच कायिकी वेदना है, एक चैतिसकी है। पाँच वेदनाएँ जो चत्तु श्रीर श्रन्य रूपी इन्द्रियों के संस्पर्श से उत्पन्न होती हैं, श्रीर जिनका श्राश्रय रूपी इन्द्रिय है, कायिकी कहलाती हैं। छठी वेदना मन:-संस्पर्श से उत्पन्न होती है। उसका श्राश्रय चित्त है। श्रतः वह चैतसी है। वेदना श्रीर स्पर्श सहमू हैं; क्योंकि वह सहभू-हेतु हैं। यह वैमाषिक मत है। सौत्रान्तिकों के श्रनुसार वेदना स्पर्श के उत्तर काल में होती है।

यह चैतसी वेदना "मनोपिवचारों के कारण अद्वारह प्रकार की है, क्योंकि छः सौमनस्योपिवचार, छः दौर्मनस्य" और छः उपेद्धा" भी हैं। रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रध्य और धर्म इन छः विषयों के भेद से छः सौमनस्योपिवचार हैं। इसी प्रकार दौर्मनस्य" और उपेद्धा" भी छः छः हैं। इन अद्वारह में कैसे विशेष करते हैं १ यिद हम उनके वेदनामान का विचार करें, तो तीन उपिवचार होंगे:—सौमनस्य, दौर्मनस्य, उपेद्धा। यदि हम उनके संप्रयोगभाव का विचार करें, तो वह एक है; क्योंकि सबका मनोविज्ञान से संप्रयोग है। यदि हम उनके विषय का विचार करें, तो वह छः हैं। क्योंकि रूप-शब्दादि विषय-षट्क उनके आलंबन हैं।

हमको तीन प्रकार से व्यवस्थापन करना चाहिये। जो मनोविज्ञानमात्र संप्रयुक्त एक चैतसी वेदना नाम का द्रव्य है, वह सौमनस्यादि स्वभाव-त्रय के भेद से त्रिविध है और इनमें से

प्रत्येक रूपादि विषय-पट्क के भेद से छ: प्रकार के हैं। श्रतः पूर्ण संख्या श्रद्धारह है। श्रद्धारह उपविचार साखव हैं। कोई श्रमासव उपविचार नहीं है।

पुनः यही सौमनस्य, दौर्मनस्य, उपेन्ना, ग्रेधाश्रित ( श्रिभिपंगाश्रित ) श्रौर नैष्क्रम्याश्रित भेद से ३६ शास्तृपद हैं । यह शास्तृपद इसलिए कहलाते हैं, क्योंकि इस भेद की देशना शास्ता ने की है। नैष्क्रम्य, संक्लेश या संसार-दुःख से निष्क्रम है। गर्ध श्रिभिष्दंग है।

मृष्णा—रूपादि भेद से तृष्णा पड्विध है। इनमें से प्रत्येक का प्रश्वताकार त्रिविध है—काम, भव, विभव। जब चत्तु के ग्रपाय में रूपावलंबन ग्राता है, ग्रीर काम के ग्रास्वाद- पश उंसकी ग्रास्वादन प्रवृत्ति होती है, तब काम-तृष्णा होती है। जब यह शाश्वत-दृष्टि-सहगत राग हो, तब भव-तृष्णा है। उच्छेद-दृष्टि-सहगत राग विभव-तृष्णा है। इस प्रकार श्रद्वारह तृष्णायें हैं।

उपादान—पह अनुशय है। क्योंकि श्रनुशय उपग्रहण करते हैं। उपादान का अर्थ इड़-ग्रहण है। यह चार हैं—काम°, दृष्टि°, शीलवत° और श्रात्मवाद°। तृष्णा के प्रसंग में इनका वर्णन ऊपर हो चुका है।

भव--भव द्विविध हैं; कर्म ॰ श्रीर उपपत्ति ॰ । कर्म भव है, क्योंकि यह भव का कारण है; यथा-- बुद्धों का उत्पाद सुल है । श्राथीत् सुल का कारण है । सब कर्म जो भवगामी हैं, कर्म-भव हैं । पुण्य, श्रापुण्य, श्रानेंज्य-कर्म श्रल्प हो या बहु कर्म-भव है । संच्चेप में कर्म चेतना श्रीर चेतना-संप्रयुक्त श्रामिध्यादि कर्म संख्यात-धर्म हैं । उपपत्ति-भव कर्मामिनिर्वृत स्कन्ध है । प्रमेद के कारण यह नवविध हैं :--काम , रूप , श्ररूप , संग्रा , श्रसंग्र , नैवसंग्र , एक-व्यवकार , चतुव्यवकार , वं पंचव्यवकार । जिस भव में संग्रा होती है वह संग्रा है । इसका विपर्यय श्रसंग्र है । श्रीदारिक संग्रा के श्रमाव से श्रीर सद्माव से नेव हैं । जिस भव का एक व्यवकार है , वह एक है एक में एक उपादान-स्कन्ध है । इत्यादि [ विश्वद्धि ९ १० ४०३ ]।

श. मिन्सम—[३।२१७] में ३६ शास्त्रपद विश्वित हैं। यह छत्तीस 'सत्तपदा' हैं। यह 'गेह-सित' श्रीर 'नेक्खम्मसित' भेद से ३६ हैं। यथा 'गेहासित-सोमनस्स' यह हैं—चधु-विज्ञेय, इप्ट, मनोरम रूपों का प्रतिलाभ देखकर या पूर्व प्रतिलब्ध अतीत रूप का स्मरण कर सौमनस्य उत्पन्न होता है। यथा—'नेक्खम्मसित-सोमनस्स' यह हैं—रूपों की अनि-त्यता जानकर सम्यक्-प्रज्ञा से यथाभूत का दर्शन कर जो सौमनस्य उत्पन्न होता है।

२. पालि—'वोकार' = ज्यवकार । स्फुटार्था कहती है कि बुद्ध-कारयप ने स्कन्ध को 'व्यवकार' की संज्ञा दी । ज्यवकार = विशेषावकार = जो श्रपनी श्रनित्यतावश विसंवादिनी हो । गाथा में कहा है—कप फेनपियडोपम है ।

विभाषा में उक्त है—''पूर्व-तथागत रकन्थों को व्यवकार की संज्ञा देते हैं; किन्तु शाक्यमुनि 'स्कन्थ' श्रधिवचन का व्यवहार करते हैं। पूर्व पांच व्यवकार का उस्सेख करते हैं; शाक्यमुनि पांच उपादान-स्कन्ध का''।

हम ऊपर कह चुके हैं कि प्रतीत्य क्लोश, कर्म और वस्तु हैं। क्लोश बीजवत्, नागवत्, मूलवत् यृद्यवत् तुपवत् हैं।

बीज से अंकुर-पत्रादि उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार क्षेत्रा से क्षेत्रा, कर्म श्रीर वस्तु उत्पन्न होते हैं। जिस तड़ाग में नाग होते हैं, वह शुष्क नहीं होता। इसी प्रकार भवसागर, जहाँ यह क्षेत्रा-भूत नाग होता है, शुष्क नहीं होता। जिस वृद्ध का मूल नहीं काटा जाता उसमें श्रंकुर निकलते रहते हैं; यद्यपि उसके पत्तों को पुनः पुनः तोड़ते रहते हैं। इसी प्रकार वब तक इस क्षेत्राभूत मूल का उपच्छेद नहीं होता, तब तक गतियों की वृद्धि होती रहती है। वृद्ध भिन्न भिन्न काल में पुष्प श्रीर फल देता है। इसी प्रकार एक ही काल में यह क्षेत्राभूत वृद्ध क्षेत्रा, कर्म श्रीर वस्तु नहीं प्रदान करता। बीज यदि उसका तुष निकाल लिया गया हो; तो समग्र होने पर भी नहीं उगता। इसी प्रकार पुनर्भव की उत्पत्ति के लिए कर्म का तुषभूत क्षेत्रा से संयुक्त होना श्रावश्यक है।

कर्म तुप-समन्वागत तण्डुल के समान है। यह श्रीपध के तुल्य है, जो फल-विपाक होने पर नष्ट होता है। यह पुष्पवत् है। पुष्प फलोत्पत्ति का श्रासक कारण है। इसी प्रकार यह विपाकोत्पत्ति का श्रासक कारण है।

वस्तु सिद्ध अन्न श्रीर पान के तुल्य है। सिद्ध अन्न श्रीर पान, सिद्ध अन्न श्रीर पान के रूप में पुन:उत्पन्न नहीं होते। उनका एकमात्र उपयोग अशान-पान में है। इसी प्रकार वस्तु है, जो विपाक है। विपाक से विपाकान्तर नहीं होता, क्योंकि इस विकल्प में मोच्न श्रसंमव हो जायगा।

स्कन्ध-सन्तान अपनी संस्कृतावस्था में चार भवों का (अन्तरा, उपपत्ति, पूर्वकाल, मरण) उत्तरोत्तर क्रम है। उपपत्ति स्वभूमि के सर्व क्लेश से सदा क्लिष्ट होता है। यथि मरणावस्था काय-चित्त से अपदु है; तथापि यदि एक पुद्गल को किसी क्लेश में अभीच्छा प्रवृत्ति होती है तो पूर्वीच्छेप से यह क्लेश मरणकाल में समुदाचारी होता है। अन्य मव कुशल, क्लिष्ट और अव्याकृत होते हैं। यह चार भव सब धातुओं में नहीं होते। आरूपों में अन्तरा-भव को वर्जित कर शेष तीन भव होते हैं। काम-धातु और रूप-धातु में चारों भव होते हैं, यह प्रतीत्य-समुत्पाद का निर्देश है। भव-चक अनादि है।

विशुद्धिमणो (पृ० ४०७—४१०) में इस तन्त्री में श्रविद्या प्रधान धर्म है। यह तीनों वर्तों में प्रधान है। श्रविद्या के ग्रहण से श्रवशेष क्वेश-वर्त्म श्रीर कर्मादि पुद्गल को उपनद करते हैं; यथा:—सर्प के शिर के ग्रहण से सर्प का शेष शरीर उसके वाहु को परिवेधित करता है। श्रविद्या के समुच्छेद से क्वेशादि से विमोच्च होता है; यथा—सर्प के सिर को कार्टने से बाहु का विमोच्च होता है। यथा उक्त है [ सं० २।१ ] कि श्रविद्या के श्रशेष निरोध से संकार का निरोध होता है। श्रतः जिसके ग्रहण से बन्ध होता है, श्रीर जिसके मुक्त होने से मोच्च होता है, वह प्रधान धर्म है; आदि नहीं है। यह भव-चक्र कारक-वेदक रहित है, क्योंकि श्रविद्यादि कारणों से संकारादि की प्रवृत्ति होती है। इसलिए परिकल्पित ब्रह्मादि संसरकारक नहीं हैं, तथा सुख-दुःख का वेदक परिकल्पित श्रात्मा नहीं है।

यह भव-चक द्वादशिवध श्रत्यता से श्रत्य है। श्रविद्या का उदय-व्यय होता है, श्रतः यह भुवभाव से श्रत्य है। यह शुभभाव से श्रत्य है, क्योंकि यह संक्षिष्ट है श्रीर क्षेश-अनक है। यह सुखभाव से श्रत्य है, क्योंकि यह उदय-व्यय से पीड़ित है। यह श्रात्मभाव से श्रत्य है, क्योंकि यह वशवर्त्तां नहीं है। इसकी वृत्ति प्रत्यों में श्रायत्त है। इसी प्रकार संस्कारादि श्रन्य श्रंग हैं। यह श्रंग न श्रात्मा है, न श्रात्मा में है, न श्रात्मवान् है। इसलिए यह भव-चक द्वादशविध श्रत्यता से श्रत्य है।

इस भव-चक्र के श्रविद्या श्रीर तृष्णा मृल हैं। श्रविद्यामूल पूर्वन्त से श्राहत होता है श्रीर वेदनावसान है। तृष्णामूल श्रपरान्त में विस्तृत होता है श्रीर जरा-भरणावसान है। पहला दृष्टिचरित पुद्गल का मृल है, श्रपर तृष्णाचरित का। प्रथम मूल उच्छेद-कर्म के समुद्धात के लिए है। जग-मरण का प्रकाश कर द्वितीय मूल शाश्वत-दृष्टि का समुद्धात करता है।

यह चक त्रिवर्स है। संस्कार,भव कर्म-वर्स है; श्रविद्या,तृष्णा उपादान-वर्स है। विज्ञान नाम-रूप, पडायतन, स्पर्श, वेदना विपाक-वर्स है।

भगवान् प्रतीत्य° की देशना विविध प्रकार से करते हैं:--

यथाः —बल्लिहारक ग्रादि या मध्य से आरम्भ कर पर्यवनान तक ग्रथवा पर्यवसान या मध्य से ग्रारम्भ कर ग्रादि तक बल्लि ग्रहण करता है। एक बल्लिहारक पहले बल्लि के मूल को देखता है। वह इस मूल का छेद कर सब बल्लि का ग्राहरण करता है। इसी प्रकार भगवान् ग्रविद्या से ग्रारम्भ कर जरा-मरण पर्यन्त प्रतीत्य की देशना करते हैं।

यथाः—एक बिल्लिहारक पहले मध्य को देखता है। वह मध्य में बिल्लि को काटता है, श्रीर ऊपर के भाग को लेता है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं—वेदना का श्रमिनन्दन करने से उसमें नन्दी उत्पन्न होती है। यह उपादान है। उपादान से भव, भव से जाति होती है (मिल्किम, १।२६६)।

यथाः—एक बल्लिहारक पहले बल्लि के आप्र को देखता है। वह उसका प्रहण कर यावत् मूल का आहरण करता है। इसी प्रकार भगवान् कहते हैं—-"जाति से जरा-मरण होता है" जाति भव से होती है" संस्कार अविद्या से होता है" ( म॰ १।२६१-२६२ )।

यथाः—एक बल्लिहारक पहले मध्य देखता है। वह मध्य में काटकर मूल तक आता है। इसी प्रकार भगवान् मध्य से आरंभ कर आदि पर्यन्त देशना करते हैं। यथा भगवान् कहते हैं—''इन चार आहारों का क्या प्रभव है ? तृष्णा इनका प्रभव है । तृष्णा का क्या प्रभव है ? वेदना एवमादि।''

यह श्रनुलोम-प्रतिलोम-देशना है। श्रनुलोम-देशना से भगवान् उत्पत्ति-क्रम को दिखाते हैं, श्रीर यह दिखाते हैं कि श्रपने श्रपने कारण से यह प्रवृत्ति होती है। प्रतिलोम-देशना से वह कृच्छ्रापन्न लोक को दिखाकर यह बताते हैं कि तत्तत् जरा-भरणादिक दुःख का क्या कारण है। जो देशना मध्य से श्रादि को जाती है वह श्राहार के निदान को व्यवस्थापित

कर श्रातीत श्राप्त्र में जाती है, श्रीर श्रातीताध्व से त्यारंभ कर हेतु-फल-परिपाटी की दिखाती है। जो देशना मध्य से पर्यवसान की जाती है वह श्रानागत श्राध्व की दिखाती है, श्रीर काली है कि प्रत्युत्पन श्राध्व में श्रानागत हेतु का समुत्यान होता है। यहां श्रानुलीम-देशना उक्त है।

प्रतीत्य-समुत्पाद का यह विवेत्रन प्रधानतः हीनयान के वादियों की दृष्टि से है। विज्ञानवाद तथा माध्यमिक सिद्धान्त के ऋध्याय में महायान के ऋष्वायों की प्रतीत्य संकथी व्याख्या प्रदर्शित करेंगे। हीनयानियों में सौत्रान्तिकों का इस संवन्ध में विशेष फलितार्थ है। वह ज्ञाण-भङ्गवाद है, जिसका ऋत्र विवेत्रन करना प्रासंगिक होगा।

#### प्तण-भङ्ग-वाद्

ऊपर प्रतीत्य-समुत्पाद का विश्लेपण स्थविरवाद और वैमापिकवाद की दृष्टि से किया गया है। किन्तु सौत्रान्तिकों ने इसका कुछ ग्रौर भी सूचम विश्लेपण किया है, जिससे धर्मों का च्राण-भूग-वाद तथा च्राण-सन्तति-वाद निश्चित होता है। स्थविरदादियों का ध्यान चित्त-चैतिसकों की चृश्यिकता की ओर गया था: किन्तु बाह्य-जगत् को तृशिक मानने के पद्म में वे नहीं थे। सर्वास्तिवादी-वैभाषिक अवश्य ही कहीं-कहीं वाह्य-वस्त की चिंगिकता मानते हैं। जैसे ऋभिधर्मकोश में [४,४] "संस्कृतं चिंगिकं यतः" है। परन्तु यह वसुबन्धु पर सौत्रान्तिक प्रभाव ही है। वस्तुतः पूर्वकालीन बौद्धों की चिष्कता श्रनित्यता से आगे नहीं बढ़ती। वैभाषिक-सिद्धान्त में संस्कृत-धर्म जाति, जरा, स्थिति श्रीर श्रनित्यता इन चार श्रवस्थाश्रों में श्रनुवृत्त होकर सत् होता है। वैभाषिकों की यह बाह्य श्रव-िषकता तब श्रीर स्पष्ट हो जाती है, जब वह इन चतुर्विध लच्चणों की सत्ता के लिए चार श्रनु-लच्चों की सत्ता भी मान लेते हैं। इसलिए वैभाषिक मत में धर्मों का प्रतीत्य-समुत्पन्नत्व त्रैयध्विक (श्रतीत-श्रनागत-प्रत्युत्पन्नवर्ती) ही हो सकता था। फलतः ये प्रतीत्य-समुत्पाद को श्रावस्थिक एवं प्राकर्षिक मानते हैं, परन्तु सौत्रान्तिक च्रिक् श्रौर सांबन्धिक मानते हैं। सौत्रान्तिक श्रतीताना-गताध्व का निषेध करते हैं, और प्रत्युत्पन्न में ही वस्तु के पूर्वोक्त चतुर्लंद्यएों का विनियोग करते हैं। इस प्रकार सौत्रान्तिक अन्य हीनयानियों के समान यद्यपि बहुपदार्थवादी हैं, तथापि उनके प्रतीत्य समुत्याद-नय का ऋध्ययन उन्हें पदार्थों की ज्ञाग-भंगता तथा ज्ञाग-संतित-वाद के सिद्धान पर पहुँचाता है। इसका विस्तार से विवेचन हम सौत्रान्तिक-वाद के प्रसंग में करेंगे। यहां थोड़े में केवल परवर्ती बौद्ध नैयायिकों की तर्क पद्धति से धर्मों की खर्ग-भंगता का विचार करते हैं, क्योंकि यह प्रतीक्ष्य-समुत्पाद का ही विकास है।

च्रण-भंगता एक स्त्रोर तो स्त्रन्य तीर्थिकों के विकल्पित वादों का स्नायासेन निरास करती हैं; जैसे सांख्यों का प्रधान-वाद, गौतमादि का ईश्वर-वाद, चार्वाकादि का भूत-चतुष्टय-वाद, जैमिनीयों का वैदिकशब्दराशिनित्यता-वाद। दूसरी श्रोर बहुसत्तावादी बौद्ध-दर्शनों के लिए

श्रद्भयवाद का द्वार भी खोलती है।

किसी वस्तु के श्रस्तित्व का श्रर्थ है, उसकी ख्रिकता। सामान्यतः सत्ता श्रीर ख्रिकता में विरोध प्रतीत होता है; किन्तु वस्तु की सत्ता का निश्चय जब उसकी श्रर्थकिया-कारिता से करते हैं, तो यह भ्रम नष्ट हो जाता है; जैसे—वर्तमान च्रण का घट जलाहरण्डूप 'श्रथं-िकयां करता है। प्रश्न उठता है कि क्या अतीतानागत च्रणों में भी घट वर्तमान-च्रण की ही अर्थ-िक्रया करता है, या कोई दूसरी। प्रथम पच्च तो इसिलए ठीक नहीं है कि इसके मानने से पूर्व-कृत का ही पुनः करणा होगा, जो व्यर्थ है। दूसरे पच्च में यह विचार करना होगा कि वस्तुतः घट जब वर्तमान च्रण का कार्य करता है तब उसी च्रण में अतीतानागत च्रण के कार्य को करने में शक्त है या नहीं १ यदि शक्त है तो अतीतानागत च्रण के कार्य को भी प्रथम च्रण में ही क्यों नहीं करता १ क्योंकि समर्थ का कोई प्रतिक्यक (च्रेपक) नहीं हो सकता। अन्यथा वह घट वर्तमान च्रण के कार्य को भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि समानन्द्रप से वह पूर्वीपर कार्य में शक्त है पर अतीतानागत कार्य नहीं कर सका। इसिलए कहना पड़ेगा कि वर्तमान-च्रण-भावी घट अतीतानागतच्रण-भावी 'श्रर्थ-िक्रया' करने में शक्त नहीं है; प्रत्युत, सर्वथा अशक्त है। ऐसी अवस्था में शक्तव्य-अशक्तवरूप उभय दिख्द धर्मों का एक कार्य (घट) में अध्यास मानना पड़ेगा। यह तभी संभव है, जब आप घट का च्रण-विध्वंस अवश्य मार्न। इस प्रकार जब एक कार्य में ही समर्थता तथा उससे इतर स्वभाव (असमर्थता) दोनों मानने पड़े तो उससे समस्त घट-पटादि की च्रण-मंगता स्वयं सिद्ध होती है।

एक प्रश्न यह उठता है कि बौद्ध सिद्धान्त में यदि वस्तु के सत्व का अर्थ उसका 'अर्थ-क्रिया-कारित्व' है, तो घटादि की सत्ता के लिए उनमें अपने अपने कार्य के प्रति प्रतिज्ञ्या जनन-व्यवहार होना चाहिये। सिद्धान्ती कहता है, ठीक है; प्रतिज्ञ्या जनन-व्यवहार होता है, क्योंकि घट प्रतिज्ञ्या अपूर्व है, और प्रतिज्ञ्या नयी-नयी अर्थिकियायें भी करता है। यह बात एक तर्क से स्पष्ट होती है:—जब, जिस वस्तु में जनन-व्यवहार की पात्रता होती है, तब, वह वस्तु अवश्य अपनी किया भी करती है,क्योंकि विना अर्थ-क्रिया के वस्तु में जनन-व्यवहार नहीं होता। इसी लिये किसी वस्तु के उत्पादक अन्त्यकारण्या-सामग्री में जनन-व्यवहार-योग्यता अन्य वादियों को भी संमत है। इस न्याय से घट के अन्त्य ज्ञ्या की तरह आद्यादि पूर्वज्ञ्यों में भी जनन-व्यवहार-योग्यता एवं अपूर्व क्रियाकारिता है।

इस तर्क के विरुद्ध पूर्वपत्ती यदि कहे कि कुश्रालस्थ बीज में कायोत्पादन-सामर्थ्य का व्यवहार किया जाता है, परन्तु वह कार्य का साद्यात् जनक नहीं है। यह ठीक नहीं; क्योंकि समर्थ व्यवहार पारमार्थिक और औपचारिक भेद से दो प्रकार का होता है। यहाँ पारमार्थिक जनन-व्यवहार-गोचरता ही इष्ट है, जो कार्य का साद्यात् जनक है। कुश्रालस्थ बीज में औपचारिक समर्थ-व्यवहार-गोचरता है।

पूर्वपची कहता है कि सत्व हेतु (सर्वे पदार्थाः चिएकाः 'सत्वात्') से वस्तु के चिपाकत्व का अनुमान नहीं किया जा सकता । सत्व से चिपाकत्व की व्याप्ति (यत् सत् तत् चिपाकम्) कार्य-कारण के अन्वय-व्यतिरेक से ही संभव है, किन्तु च्यामंग पच्च में वह (व्याप्ति) प्रतिपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि कारण-बुद्धि से भावी कार्य ग्रहीत नहीं होगा और कार्य-बुद्धि से अतीत कारण ग्रहीत नहीं होगा; प्वं अतिप्रसंग के भय से वर्तमानप्राही ज्ञान से ही अतीता-नागत ज्ञानों का भी प्रहण नहीं हो सकता। अपिच, च्यामंगवाद में कोई एक प्रतिसंभाता भी नहीं बन सकेगा जो पूर्वीपर काल के शानों का प्रतिसंधान करे। इसलिए सत्व का अर्थ-क्रिया लच्चाल्व भी सिद्ध नहीं हो सकता।

पूर्वपची प्रकारान्तर से भी श्रर्थ-िकयाकारित्व-लच्चण सत्त्र को असिद्ध बनाता है। वह पूछता है:—बीबादि में कार्योत्पादन सामर्थ्य का निश्चय स्वयं बीजादि के ज्ञान से होता है या उसके कार्य श्रंकुरादि से । श्रापके मत में कार्य से ही सामर्थ्य का निश्चय होगा, परन्तु कार्यत्व-सिद्धि वस्तुत्व-सिद्धि पर निर्मर है श्रीर वस्तुत्व कार्यान्तर पर। फिर कार्योन्तर के कार्यत्व की सिद्धि के लिए भी वस्तुत्व श्रपेच्चित है, उसके लिए फिर कार्योन्तर की श्रपेचा होगी। इस प्रकार श्रनवस्था दोष होगा। इस श्रनवस्था से बचने के लिए श्रापको श्रन्त में वस्तुत्व के लिये कार्यान्तर की श्रपेचा छोड़नी होगी। ऐसी श्रवस्था में हम कहेंगे कि इसी न्याय से पूर्व पूर्व वस्तुत्व की सिद्धि के लिए कार्यान्तर की श्रपेचा छुटती जायगी श्रीर उस उस का श्रसत्व सिद्ध होता जायगा; फिर एक का भी श्रर्थ-िकयाकारित्व सिद्ध नहीं हो सकेगा।

सिद्धान्ती कहता है कि वस्तु के चिणकत्व को स्वीकार करने पर ही सामर्थ्य-प्रतीति बनती है; इसलिए सत्व के साथ चिणकत्व की व्याप्ति भी बन नायगी। कार्यग्राही ज्ञान में अवश्य ही कारणजानोपादेयता संस्कार-गर्भित होकर रहती है। इसलिये कार्य-सत्व से कारण-सत्व की अन्वय-व्याप्ति बनती है। ऐसे ही अभाव स्थल में कार्यिच्च्या भूतल कैवल्यग्राही ज्ञान में कारणपेच्च्या भूतल कैवल्यग्राही ज्ञान की उपादेयता संस्कार-गर्भित होकर रहती है। इसलिए कार्योभाव से कारणाभाव की व्यतिरेक-व्याप्ति बनती है। इस प्रकार एक के निश्चय के समनत्तर ही उत्पन्न अन्य विज्ञान का अन्वय-निश्चय और एक के विरह-निश्चयानुभव के अनतर उत्पन्न अन्य विरह-बुद्धि का व्यतिरेक-निश्चय अनायास सिद्ध होता है।

सिद्धान्त में श्रर्थ-क्रिया-कारित्व रूप सामर्थ्य ही सत्व है । उसकी सिद्धि के लिए इमारा यह प्रयास नहीं है । क्योंकि प्रमाया-प्रतीत बीजादि धमीं में सामर्थ्य प्रमाया-प्रतीत है । हमें तो उसमें केवल च्या-मंगता सिद्ध करनी है । जब तक श्रंकुरादि-गत कार्यत्व हिष्टगत नहीं है तब तक सामर्थ्य के विषय में सन्देह रहेगा । फिर भी उसकी सन्मात्रता श्रनिश्चित नहीं रहेगी । श्रन्थया कहीं भी वस्तुत्व का निश्चय नहीं हो सकेगा । इसलिए सत्व के शास्त्रीय लच्चया के सिन्दग्व रहने पर भी पटु-प्रत्यच्च से सिद्ध श्रंकुरादिगत कार्यत्व बीजादि के सामर्थ्य को उपस्था-पित करता है । इसलिए सत्व हेत्र की श्रसिद्ध नहीं है । पूर्वपच्ची का यह कहना ठीक नहीं है कि च्याकिकवाद में सामर्थ्य नहीं बन सकती, क्योंकि कारयात्व का लच्चया नियत-प्राग्मावित्व है । उसका च्याकिकत्व के साथ कौन सा विरोध है १ क्योंकि च्यामात्रावस्थायी पदार्थ में श्र्यं-क्रियाकारित्व-लच्चया सामर्थ्य बन जायगा । मेरे पच्च में अनेक कालवर्त्ती एक वस्तु के न होने से व्याप्ति श्रस्थमव नहीं है । क्योंकि सिद्धान्त में श्रतद्र प्र-परावृत साध्य-साधन का प्रत्यच्यमाया से व्याप्ति-ग्रह संमत है । बौद्ध सिद्धान्त में ग्रत्यच्च प्रमाया के विषय दो होते हैं—एक ग्राह्य दूसरा श्रम्थवसेय । प्रकृत में यद्यिप प्रत्यच्च का विषय प्राह्म न हो, क्योंकि सकल श्रतद्र प्रपावृत्त वस्तु का साद्यात् ज्ञान संमव नहीं है तथापि एक देश के प्रह्या से साध्य-साधन मात्र का व्याप्ति-निश्चायक विकल्प उत्पच्च होगा । इस प्रकार व्याप्ति का विषय श्रध्यक्तेय होगा, जैसे

त्तृग-प्रहृशा से ज्ञ्ण-सन्तिति का ग्रीर घट-रूप के प्रहृशा से घट का निश्चय होता है। श्रान्यथा पूर्वपद्मी के मत में भी व्याप्ति नहीं बनेगी ग्रीर श्रानुमानमात्र का उच्छेद हो जायेगा।

नैयायिक समस्त पदार्थों को फूतक-अकृतक भेद से दो राशियों में विभक्त करते हैं; श्रीर वात्सीपुत्रीय चिश्वक-अच्छिक में विभक्त करते हैं। बौद्ध दोनों की चर्ण-मङ्गता मानते हैं।

धर्मों के उपर्युक्त प्रतीत्य-समुत्यन्नत्व तथा च्र्ण-भङ्गता के नय से स्ननीश्वरवाद एवं स्ननात्मवाद स्ननायास सिद्ध हीता है।

# श्रनीश्वर-वाद

समस्त कार्यकारणात्मक जगत् प्रतीत्य-समुत्पन्न है। हेतु श्रीर प्रत्ययों की श्रपेद्धा करके ही समस्त धर्मों की धर्मता स्थित है। इसलिए इस नय में ईश्वर ब्रह्मा श्रादि कल्पित कारकों का प्रतिषेष है।

ईश्वरवादी कहता है कि श्रिमिमत वस्तु के साधन के लिए जो वस्तु स्थित्वा-प्रवृत्त होती है, वह किसी बुद्धिमत्कारण से अधिक्षित होती है; जैसे—द्वैधीकरण के लिए कुठारादि। कुठारादि स्वयं प्रवृत्त नहीं होते, स्वयं प्रवृत्त हों तो कभी व्यापार-निवृत्त न हों। स्थित्वा-प्रवर्तन सर्वामिमत है, इसलिए कोई प्रवर्तक भी होना ग्रावरयक है। घटादि वस्तुश्रों की अर्थिकयाकारिता भी चेतनावत प्रेरित होने से ही है।

सिद्धान्ती कहता है--- मुक्ते इसमें इष्ट-सिद्धि है, क्योंकि इससे ईश्वर नहीं सिद्ध होता। सिद्धान्त में चेतनारूप कर्म स्थीकृत है श्रीर उससे समस्त पदार्थ श्रिधिष्ठत हैं। उक्त भी है:---

कर्मनं लोक्वैचित्र्यं चेतना मानसं च तत्। [ अभि० ४,१ ]

पूर्वपत्ती कहता है कि लोक-वैचिन्य केवल कर्म से नहीं प्रत्युत ईश्वर-प्रेरित धर्माधर्म से है, और आप लोक का ईश्वराधिष्ठितल नहीं मानते; अतः आपके पत्त में इष्ट-सिद्धि नहीं है। परन्तु सिद्धान्त में जब चेतनारूप कर्म स्वीकृत है, तब चेतनान्तर का मानना व्यर्थ है। यदि अन्य चेतनावत् का कर्तृ ल मानें भी, तो घटादि ईश्वर-कारण्क सिद्ध नहीं होते; क्योंकि कुलाला-तिरिक्त ईश्वर की कारण्या मानने का कोई प्रयोचन नहीं है। अन्यया विपत्ती को ईश्वर के लिए भी ईश्वरान्तर मानना पड़ेगा। यदि अकता के कारण्य कुलालादि की प्रवृत्ति ईश्वर-प्रेरित मानें और तज्ज ईश्वर की प्रवृत्ति स्वयम्; तो यह भी मानना पड़ेगा कि सुखदु:खोत्पाद में सर्वया असमर्थ अज जीव को ईश्वर-प्रेरित होकर ही स्वर्ग या नरक मोगना पड़ता है। इस प्रकार ईश्वर वैपय-नेष्ट्र एय दोवों से प्रस्त होगा।

पुनः ईश्वर का सर्वज्ञत्व श्रीर सर्व-कर्तृत्व श्रन्योन्याश्रय-शिधत है। ईश्वर में पहले सर्व-कर्तृत्व सिद्ध हो तब सर्वज्ञत्व सिद्ध होगा श्रीर सर्वज्ञत्व सिद्ध होने पर सर्व-प्रेरणा-कर्तृत्व सिद्ध होगा। श्रन्यथा ईश्वर का भी प्रेरक अन्य ईश्वर मानना पढ़ेगा। फिर यह भी प्रश्न होगा कि सर्वज्ञ ईश्वर श्रज्ञ जीवों को श्रसद्व्यवहार में प्रवृत्त क्यों करता है। विवेकशील बन लोगों को सदुपदेश करते हैं। किन्तु ईश्वर बन्न विषयगामी लोगों को भी उत्पन्न करता है, तब वह प्रमाण कैसे माना जाय १ फिर ईश्वर की यह कौन सी बुद्धिमत्ता है कि बीव को पहले पाप में प्रवृत्त करता है, बाद में उससे व्यावृत्त कर धर्मामिमुख करता है।

यदि ईश्वर तत्कार्योघिष्ठित होकर ही जीव को पाप में प्रवृत्त कराता है, फिर मी उसके प्रेत्ताकारित्व की हानि माननी पढ़ेगी। क्योंकि प्रश्न होगा कि उसने जीव से ऐसा पाप क्यों कराया ? यदि यह मानें कि वह अधर्म नहीं कराता है बिल्क अधर्मकारी को फल का अनुमन कराता है, तो यह मानना पढ़ेगा कि ईश्वर अपनी असमर्थता के कारण जीवों को पाप कर्मों से हथ नहीं पाता। और यदि वह यह नहीं कर पाता तो उसके लिए सर्व-कर्तृत्व की घोषणा करना व्यर्थ है। फिर ऐसी अवस्था में वह धर्मादि भी क्या करा सकेगा? क्या ईश्वर के बिना लोग अपने अधर्माचरण का फल नहीं भोग लेते? भोगते ही हैं; तो इस निरर्थक व्यापार में कोई प्रेत्तावान, क्यों प्रवृत्त होगा? यदि उसकी ऐसी प्रवृत्ति कीड़ा के लिए होती है, तब उसका वह प्रेत्ताकारित्व धन्य है कि एक की क्या कि हिए अन्य को अपने जीवन को संकटमय बनाना पड़े! आपके सिद्धान्त में समस्त शास्त्र यदि ईश्वरकृत हैं, तो दानादि के द्वारा उनके उपदेशों की सत्यासत्यता का निर्ण्य कैसे होगा? यदि इश्वरकृत हैं, तो दानादि के द्वारा उनके उपदेशों की सत्यासत्यता का निर्ण्य कैसे होगा? यदि दानादि विषयक कुछ शास्त्र उसके विरचित नहीं है,तो वह उसके समान अन्य सर्व को भी कैसे बना सकेगा? यदि ईश्वर को सत्वों के धर्मांधर्म से ही प्रेरित होकर समस्त पदार्थ संभव करना पड़ता है, तो ईश्वर की कत्यना व्यर्थ है। क्योंकि धर्मांधर्म की प्रेरणा से सत्व ही यह सब क्यों न कर लेगा।

पूर्वपत्ती कहे कि जीव सबका कर्ता नहीं हो सकता, तो में पूछता हूँ तुम्हारे श्रिमिय्रेत सर्व के कर्तृत्व का उपयोग ही क्या है ? एक जीव के द्वारा न सही, सर्व जीवों के द्वारा सर्व-कर्तृत्व मानें तो तुम्हारी क्या च्रित है ? देखा भी जाता है कि कभी बहुतों के द्वारा एक क्रिया संपादित होती है, श्रीर कभी एक के द्वारा बहुत क्रियाएँ। यदि कही कि सर्व-कारकत्व तो किसी एक में ही मानना पड़ेगा, श्रान्यथा उसमें सर्वज्ञत्व भी संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए एक प्रधान कर्ता ईश्वर को मानो जो प्रार्थियों के मनोरथ सिद्ध कर सके, त्वदिभिग्नेत सर्वज्ञतामात्र से कोई प्रार्थियों का सेव्य नहीं हो सकता। परन्तु मैं कहता हूँ; कोई श्रार्थीनर्थ क्रिया में शक्त एवं सर्वज्ञ भी हो, फिर भी अपनी श्रानुफारिता के कारण ही किसी का सेव्य नहीं होगा। सर्वज्ञत्व एवं सर्वश-कित्व पहले निश्चित हो तब सर्व-कारकत्व सिद्ध होगा। परन्तु सभी दृष्टान्तों में श्रसर्वज्ञ का ही कर्तृत्व देखा जाता है। इसलिए कर्तृत्व से सर्वज्ञत्व सिद्ध नहीं होगा। फिर श्रपने कार्य के प्रति कुलालादि में श्रज्ञता ही कहां है, जिससे ईश्वर की श्रावश्यकता पढ़े ? यदि सुज्ञ कुलाल में भी ईश्वर की प्रेरणा के बिना कार्य-ज्ञमता नहीं श्राती तो उसी के समान ईश्वर को भी श्रपने कार्य में श्रन्य से प्रेरित मानना पड़ेगा। यदि उसने श्रपने में सर्वज्ञता सिद्ध करने के लिए सर्व-प्रेरकता भी सिद्ध कर ली, तो इसे किसने देखा है ?

ईश्वरवादी जगत् के विभिन्न संस्थान-विशेषों की रचना के लिए ईश्वर में उपादान-गोचरता और चिकीर्ष आदि मानता है। परन्तु वृद्धादि संस्थान अचित् वीबादि-कारण-विशेष से ही संपन्न होते हैं। इसके लिए पुरुष-पूर्वकता आवश्यक नहीं है। क्योंकि कोई भी सुशिचित चेतन बीज-विजातीय वृद्ध उत्पन्न नहीं कर सकता। पूर्वपद्धी यदि कहे कि मृत्पिण्ड का संस्थान कुलाल उत्पन्न नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं; मृत्पिण्ड को उत्पन्न ही क्या करना है। ताहक् वर्ण-संस्थान-रूप ही तो मृत्पिण्ड है। यदि बट-बीज में स्वयं बट-वृद्ध की वर्ण-संस्थान-रूपता नहीं है, तो श्रन्यत्र कहाँ से वह श्रायेगी ? उसे यदि ईश्वर उत्पन्न करता है, तो वह वीजातिरिक्त से उत्पन्न क्यों नहीं करता ? इसिलए स्वीकार करना पड़ेगा कि वृद्ध-बीज में निहित वृद्ध-संस्थान श्राविभूत होता है, जैसे प्रदीप से अन्धकार स्थित वालदारक । इसी प्रकार कुलाल के द्वारा मृत्यिएड से ही संस्थान श्राविभूत होता है। कुलाल-पुरुष केवल साद्धीरूप से ही उसका उपयोक्ता बनता है, जैसे पुरुषों की भोग-सिद्धि के लिए प्रधान की प्रवृत्ति तथा सामाजिकों के लिए नट की रंग-किया । इस प्रकार सुखाद्यथित्वरूपेण सकल की कारणता है। इसी से का -परिसमाप्ति है। ईश्वर की अववश्यकता नहीं।

#### अनात्म-वाव्

श्रनात्म-वाद को पुद्गल-प्रतिषेध-वाद भी कहते हैं। बौद्ध श्रातमा या पुद्गल को वस्तुसत् नहीं मानते। श्रात्मा नाम का कोई पदार्थ स्वभावतः नहीं है। जो श्रात्मा श्रन्य मतों को इप्ट है वह स्कन्ध-सन्तान के लिए प्रचितमात्र नहीं है, किन्तु वह स्कन्ध-स्वतिरिक्त वस्तुसत् है। श्रात्मग्राह के वल से क्लेशों की उत्पत्ति होती है। वितय श्रात्मदृष्टि में श्रमिनिवेश होने से मतान्तर दूषित है, श्रतः वौद्ध-मत से श्रन्यत्र मोन्त नहीं है। केवल बुद्ध ही नैरात्म्य का उपदेश देते हैं।

श्रातमा के श्रास्तित्व की सिद्धि किसी प्रमाय से नहीं होती, न प्रत्यच प्रमाय से, न श्रनुमान प्रमाया से । यदि श्रन्य मावों के समान श्रातमा का प्रयक् सद्माव है, तो इसकी उपलब्धि या तो प्रत्यच्च ज्ञान से होनी चाहिये—ि जस प्रकार पंचेन्द्रिय-विज्ञान तथा मनोविज्ञान के विषयों की उपलब्धि होती है, श्रथवा श्रनुमान ज्ञान से होनी चाहिये, यथाः—श्रद्धश्य श्रतीन्द्रिय उपादाय-रूप की होती है।

बोद्धों में वात्सीपुत्रीय भी पुद्गल-वादी हैं। वह कहते हैं कि ब्रात्मा न स्कन्धों से ब्रामिल है, ब्रोर न भिल है। वह ऐसा इसलिए कहते हैं, कि यह प्रकट न हो जाय कि वह तीर्थकों के सिद्धान्तों में श्रिभिनिवेश रखते हैं। वात्सीपुत्रीय सौगतम्मन्य हैं। यया सांख्य, वैशेषिक, निर्मन्य ब्रादि पुद्गल में प्रतिपत्न हैं, उसी प्रकार वात्सीपुत्रीय भी इस कल्पित धर्म में प्रतिपत्न हैं। पुद्गल का कारित्र नहीं है। केवल चित्त का कारित्र है। यदि पुद्गल भाव है, तो उसे स्कन्धों से ब्रान्य कहना चाहिये, क्योंकि उसका लच्चा भिल है। यदि वह हेतु-प्रत्यय से जनित है, तो उसका शाश्वतत्व ब्रौर ब्राविकारित्व नहीं है। यदि वह ब्रासंस्कृत है, तो उसमें ब्रार्थिकया की योग्यता नहीं है, ब्रौर उसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए पुद्गल को द्रव्य-विशेष मानना व्यर्थ है।

वास्तीपुत्रीय कहते हैं:—हम नहीं कहते कि यह द्रव्य है, श्रौर न यह कि यह स्कन्धों का प्रचित्तमात्र है; किन्तु पुद्गल-प्रचित्त का व्यवहार प्रत्युत्पन्न श्राप्यात्मिक उपात्त स्कन्धों के लिए है। लोक-विश्वास है कि श्रिप्त न इन्धन से श्रनन्य है, न श्रन्य। यदि श्रप्ति इन्धन से श्रन्य होती, तो प्रदीत श्रप्ति होती। हमारा मत है कि पुद्गल स्कन्धों से न श्रनन्य है, श्रौर

न श्रन्य । यदि यह स्कन्धों से श्रन्य होता तो यह शाश्वत श्रीर इसलिए, श्रसंस्कृत होता; यदि यह स्कन्धों से श्रनन्य होता तो उसके उच्छेद का प्रसंग होता ।

वसुबन्धु का कहना है:- यदि ब्रात्मा समुदायमात्र है, भावान्तर नहीं, तो वह ब्रात्मा नहीं है; श्रीर यदि वह सांख्यों के पुरुष के सहश है, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। वसुक्यु पुन: कहते हैं कि यदि तुम्हारे पुद्गल का स्कन्धों से वही संबन्ध है, जो ग्राग्नि का इन्धन से है. तो तुमको स्वीकार करना पड़ेगा कि वह चिश्विक है। वसुबन्धु प्रश्न करते हैं कि पुद्गल का कैसे ज्ञान होता है ? वात्सीपुत्रीय कहता है कि पड्विज्ञान से उपलब्धि होती है। वत्र चतुर्विज्ञान रूपकाय को जानता है, तो तदनन्तर ही वह पुद्गल की उपलब्धि करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पुद्गल चत्तुर्विज्ञान से जाना जाता है, यथा-जत्र चत्तुर्विज्ञान चीर-रूप को जानता है, तो यह प्रथम रूप, गन्ध, रसादि की उपलब्धि करता है, स्रीर द्वितीय च्या में चीर का उपलच्या करता है। वसुबन्धु इसका उत्तर देते हैं कि इसका परियाम यह निकलता है कि समस्त स्कन्य-समुदाय की ही प्रजित पुद्गल है, जैसे—रूप-गन्धादि समस्त समुदाय की प्रजित होर है। यह संज्ञामात्र है। यह वस्तुसत् नहीं है। वात्सीपुत्रीय स्वीकार करता है कि पुरुगल विज्ञान का आलम्बन-प्रत्यय नहीं है । वसुबन्ध कहते हैं कि बहुत अच्छा! किन्तु उस अवस्था में यदि यह जेय नहीं है, तो इसका अस्तित्व केंसे सिद्ध होगा। और यदि इसका ग्रास्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता तो श्रापका सिद्धान्त गिर जाता है। वसुबन्धु कहते हैं कि वेदना, संज्ञा, विज्ञान, स्त्रीर चेतना यह चार श्ररूपी-स्कन्ध हैं श्रीर रूप रूपी-स्कन्ध है। वत्र हम कहते हैं कि 'पुरुष' है, तो हम इन्हों की बात करते हैं। विविध सुद्दम भेदों को व्यक्त करने के लिए विविध शब्दों का व्यवहार होता है, जैसे—सत्व, नर, मनुज, जीव, जन्तु श्रीर पुद्गल। यह सव वैसे ही समुदायमात्र हैं, जैसे-सेना शब्द । यह केवल लोक-व्यवहार के वचनमात्र, प्रतिशामात्र हैं। सब ग्रार्थ यथार्थ देखते हैं कि केवल धर्मों का अस्तित्व है, किसी दूसरी वस्त का ऋस्तित्व नहीं है। जब सूत्र ऋात्मा को रूपादि से समन्वागत बताता है, तो उसका श्रमिप्राय पुद्गल-प्रज्ञप्ति से है। जैसे लोक में 'राशि' बहु के समुदायमात्र को कहते हैं, जिसमें कोई एकत्व नहीं होता, ग्रथवा जैसे जलधारा बहु-च्या में समवाहित जल को कहते हैं. जिसमें नैरन्तर्य-मात्र है, नित्यता नहीं है । भगवान कहते हैं —हे भिक्तत्रो ! यह जानो कि सब ब्राह्मण-अमण जो स्नात्मा को मानते हैं, केवल उपादान-स्कन्ध को मानते हैं। इसलिए विपर्शंस के कारण अनात्मधर्मों में आत्मा की कल्पना होती है, और आत्म-प्राह होता है।

कोई सत्य, कोई ग्रात्मा नहीं है। केवल हेतु-प्रत्यय से जिनत धर्म है; स्कन्ध, ग्रायतन श्रीर धातु हैं। वात्सीपुत्रीय कहते हैं कि फिर श्राप बुद्ध को सर्वज कैसे कहते हैं ? केवल श्रात्मा, पुद्गल में सर्वजता हो सकती है, क्योंकि चित्त-चैत्त सब धर्मों को नहीं जान सकते, वह विपरिष्णामी है, वह च्राय-च्राप पर उत्पन्न श्रीर निरुद्ध होते रहते हैं। वसुवन्धु इस श्राचेष की गुस्ता का श्रानुभव करते हैं, श्रीर उत्तर देते हैं कि हम इस श्रर्थ में बुद्ध को सर्वज नहीं कहते कि वह एक ही काल में सब धर्मों को जानते हैं। बुद्ध शब्द से एक सन्तान-विशेष जापित होता है। इस सन्तित का यह समर्थ्य-विशेष है कि चित्त के श्रामोगमात्र से ही तत्काल उस श्रथं

का श्रिविपरीत ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसके संबन्ध में ज्ञान की इच्छा उदय हुई है। एक चित्तत्रण सर्व ज्ञान का सामर्थ्य नहीं रखता। श्रतः इस सन्तित को सर्वज कहते हैं। वात्सीपुत्रीय
प्रश्न करते हैं कि यदि श्रवक्तव्य पुद्गल नहीं है, तो भगवान क्यों नहीं कहते कि जीव सर्वशः
नहीं है, वह क्यों कत्यगोत्र (एक भिद्धु) के प्रश्न करने पर कि श्रात्मा है या नहीं, 'हाँ' या
'न' में उत्तर नहीं देते। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान ने दिया है। भगवान कहते हैं कि
यह मिद्धु कदाचित इस विचार से कि जीव स्कन्ध-सन्तान है, जीव के संबन्ध में प्रश्न करता है।
यदि भगवान यह उत्तर देते हैं कि जीव सर्वशः नहीं है, तो प्रश्न-कर्ता मिध्यादृष्टि में श्रनुपतित
होता है; श्रीर यदि भगवान यह कहते हैं कि जीव है, तो यह धर्मता को वाधित करता है;
क्योंकि कोई धर्म न श्रात्मा है, न श्रात्मीय। दृष्टि से जो द्यत होता है, उसको विचार कर श्रीर
दूसरी श्रीर कुशल-कर्म का श्रंश देख कर बुद्ध धर्म की देशना उसी प्रकार करते हैं, जैसे ब्याघी
श्रपने बच्चे को दाँत से पकड़ ले जाती है। यहाँ एक श्लोक उदाहृत करते हैं—

दृष्टिदंष्ट्राविःदं चापेद्य भ्रंशं च कर्मगाम् । देशयन्ति बुद्धा धर्मे व्याघीयोतापहारवत् ॥ (कुमारलात )

जैसे व्याघी ग्रापने बच्चे को श्रांत निष्ठुरता से दांतों से नहीं पकड़ती और न श्रांतिशियलता से ही; उसी प्रकार बुद्ध पूछे, जाने पर कि श्रात्मा है या नहीं, विषेयात्मक या निषेघात्मक कोई उत्तर नहीं देते। जो श्रात्मा के श्रस्तित्व में प्रतिपन्न है, वह दृष्टि-दंष्ट्रा से विदीर्ण होता है, श्रौर जो संवृतिसत् पुर्गल को नहीं मानता, वह कुशल कर्म का अंश करता है। श्रात्मवाद शाश्वतवाद है, श्रौर यह सोचना कि आत्मा नष्ट हो गयी है उच्छेदवाद है। तथानत इन दो श्रन्तों का परिहार कर मध्यमा-प्रतिपत्ति से धर्म की देशना करते हैं। इसके होने पर वह होता है को श्रीवद्या के होने पर संस्कार होते हैं, क्योंकि कोई द्रव्य-सत् जीव नहीं है; इसलिए बुद्ध नहीं कहते कि जीव श्रानन्य है या श्रम्य। वह यह भी नहीं कहते कि जीव का वास्तव में श्रस्तित्व नहीं है, इस भय से कि कहीं ऐसा कहने से लोग यह न समक्तने लगें कि प्राचित्तक जीव भी नहीं है।

एक दूसरा प्रश्नकर्ती पूछता है कि यदि पुद्गल का ऋस्तिल नहीं है, तो संवार में संचरण कीन करता है ? वसुबन्धु उत्तर देते हैं कि यथार्थपत्त बहुत सीधा है; यथा—जो अगिन वन का दाह करती है उसके विषय में लोक में कहते हैं कि यह संचरण करती है। यद्यपि वह अगिन के त्या हैं तथापि ऐसा कहते हैं। क्योंकि इनकी एक सन्तान होती है। इसी प्रकार सकन्य-समुदाय निरन्तर नवीन होकर उपचार से सत्व की आख्या प्राप्त करता है, और तृष्णा का उपादान लेकर स्कन्य-सन्ति संसार में संसरण करती है। वसुबन्धु एक दूसरी युक्ति देते हैं। यदि कोई आत्मा में प्रतिपन्न है तो इस आत्म-हिष्ट से उसमें आत्मीय-हिष्ट उत्पन्न होगी। इन दो हिथों के होने से उसमें आत्म-स्नेह और आत्मीय-स्नेह होगा। ऐसा होने से सत्काय-हिष्ट होगी। वह आत्म-स्नेह और आत्मीय-स्नेह के बन्धनों से आबद्ध होगा और मोन्न से अति दूर होगा।

त्रात्मवादी यह प्रश्न करते हैं कि यदि आत्मा का परमार्थतः अस्तित्व नहीं है तो चित्त, जो उत्पन्न होते ही निरुद्ध हो जाता है, बहुत पहले अनुभूत किए गये विषय का स्मरण कैसे कर सकता है ? पूर्वानुभूत विषय के सदृश विषय का यह प्रत्यभिज्ञान कैसे कर सकता है ? कैसे एक चित्त देखता है, श्रीर दूसरा स्मरण करता है ? यदि श्रात्मा द्रव्य-सत् नहीं है तो कौन स्मरण करता है, श्रीर कौन वस्तुश्रों का प्रत्यभिज्ञान करता है ? प्रथम यही श्रात्मा श्रमुभव करता है, पश्चात् यही श्रात्मा स्मरण करता है ।

वसुबन्धु उत्तर देते हैं कि निश्चय ही हम यह नहीं कह सकते कि एक चित्त एक विषय को देखता है, श्रीर दूसरा चित्त उस विषय का स्मरण करता है; क्योंकि यह दोनों चित्त एक ही सन्तान के हैं। हमारा कथन है कि एक श्रतीत चित्त विषय-विशोष को प्रहण कर एक दूसरे चित्त श्रार्थात् प्रस्पुत्सन चित्त का उत्पाद करता है, जो इस विषय का स्मरण करता है। दूसरे शन्दों में स्मरण-चित्त, दर्शन-चित्त (श्रनुभव-चित्त) से उत्पन्न होता है, जैसे—फल बीज से सन्तित-विपरिणाम की श्रान्तिम श्रवस्था के बल से उत्पन्न होता है। श्रन्त में स्मरण से ही प्रत्यभिज्ञान होता है।

वसुबन्धु पुनःकहते हैं कि कतिपय ग्रान्तार्य कहते हैं कि भाव को भविता की ग्रपेता है, जैसे-देवदत्त का गमन देवदत्त की अपेद्धा करता है। गमन भाव है,देवदत्त भविता है। इसी प्रकार विज्ञान श्रीर यिकंचित् भाव एक श्राश्रय की विज्ञाता की श्रपेद्धा करते हैं। वसुबन्धु इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं:--वास्तव में देवदत्त का गमन शारीर-सन्तान का देशान्तरों में उत्पादमात्र ही है। कोई सोत्पाद हेतु अर्थात् सन्तान का पूर्व चार्ण भामनः कहलाता है। जैसे इम कहते हैं कि ज्याला बाती है, उसी प्रकार देवदत्त कें गमन को कहते हैं कि देवदत्त जाता है। इसका अर्थ है कि ज्वाला की सन्तान उत्पन्न होकर एक देश से दूसरे देश को जाती है। इसी प्रकार लोक में कहते हैं कि देवदत्त जानता है (विजानाति)। क्योंकि यह समुदाय जिसे देवदत्त कहते हैं, विज्ञान का हेतु है, श्रीर लोक-व्यवहार का श्रनुवर्तन कर स्वयं श्रार्य इस माधा का प्रयोग करते हैं । प्रदीप का गमन यह है : — श्रिचिंच्ण की अन्युच्छिन्न सन्तान में, जिसे विपर्य-यवशा एक करके ग्रहण करते हैं, प्रदीप का उपचार होता है। जब इन समनन्तर चणों में से एक, पूर्व चर्ण से अन्यत्र, देशान्तर में उत्पद्यमान होता है, तो कहा जाता है कि प्रदीप जाता है। किन्तु ऋचिं-सन्तान से पृथक् श्रीर श्रन्य कोई गन्ता नहीं है। जत्र एक चित्त-व्हण विषयान्तर में उत्पद्ममान होता है, तब कहते हैं कि विज्ञान इस विजय को जानता है। यदि हम यह भी मान लें कि एक नित्य त्रात्मा श्रीर नित्य श्रसंचारी मन का संयोग होता है; तथापि श्राप विशिष्ट संयोग का होना, जो विशिष्टिचत्त के लिए त्र्यावश्यक है; कैसे सिद्ध कर सकते हैं? क्या आप यह कहेंगे कि यह विशिष्टता बुद्धि-विशेष के कारण होती है, जो आत्मा का गुण हैं ? किन्तु बुद्धि में मी वही कठिनाई है, जो मन में हैं । जब ब्रात्मा विशिष्ट है, तब बुद्धि कैसे विशिष्ट होगी ? क्या श्राप कहेंगे कि संस्कार-विशेष से श्रात्मा श्रीर मन का संयोग-विशेष होता हैं, स्त्रीर इस विशोष से बुद्धि-विशेष होता है ? इस पच्च में स्त्रात्मा निष्प्रयोबनीय हो जाता है। श्राप यह क्यों नहीं कहते कि संस्कार-विशेषापेन्न चित्त से ही चित्त-विशेष होता है। चित्तीताद में ब्रात्मा का सामर्थ्य नहीं है, श्रीर यह कहना कि ब्रात्मा से चित्त प्रवृत्त होते हैं, एक कुहक- वैद्य के समान श्राचरण करना है, जो मंत्रों से श्रोपधि को श्रिभमन्त्रित करता है। फट्! लाहा! मन्त्रों का उच्चारण करता है, यद्यपि श्रोषघ में रोग के उपशम का प्रामर्थ्य है।

सांख्य का श्राह्मेप हैं कि यदि श्रपर-विज्ञान पूर्व-विज्ञान से उत्पन्न होता है, श्राह्मा से नहीं; तो श्रपर-विज्ञान पूर्व-विज्ञान के सदश नित्य क्यों नहीं होता, जैसे—श्रंकुर-काएड-पत्रादि का होता है। पहले प्रश्न का उत्तर यह है:—क्योंकि को हेतु-प्रत्यय-जिनत (संस्कृत) है, उसका लक्षण श्रम्यथात्य (स्थित्यन्यथात्य ) है। 'संस्कृत' का ऐसा स्वभाव है कि उनकी सन्तान में श्रपर पूर्व से मिन्न होगा। यदि इसके विपरीत होता तो ध्यान समाहित योगी का स्वयं व्युक्त्यान नहीं होता। क्योंकि काय श्रोर जित्त की उत्पत्ति नित्य सदश होती, श्रोर सन्तान के उत्तरोत्तर क्षण श्रमन्य होते। दूसरी किटनाई के सम्बन्ध में यह कहना है कि जित्तों के उत्पाद का क्रम भी नित्य है। यदि किसी जित्त को किशी दूसरे जित्त के श्रमन्तर उत्पन्न होना है, जिसके कारण वह श्रपने गोत्र के विशेष-लज्ञ्यवश एक दूसरे के श्रमन्तर उत्पन्न होते हैं। जिस जित्त का हन जित्तों में से जो गोत्र श्रयांत् बीज होगा, उसके श्रमन्तर उत्पन्न होते हैं। जिस जित्त का हन जित्तों में से जो गोत्र श्रयांत् बीज होगा। पुनश्च; विविध हेतुवश एक जित्त के श्रमन्तर विविध जित्त पर्याय से उत्पन्न हो सकते हैं। इन सब जित्तों में जो 'बहुतर' हैं—जो श्रतीत के प्रवाह में रह जुके हैं, जो 'पटुतर' हैं—जो उत्पाद्य जित्त के 'श्रासन्नतर' हैं; वह पहले उत्पन्न होते हैं, क्योंक इन जित्तों से जित्त-सन्तान प्रवल रूप से वासित होती है।

वसुबन्धु पुनः कहते हैं कि यदि श्रापका यही मत है कि श्रात्मा चित्तों का श्राश्रय है,तो हम श्राप से उदाहरण देकर इस आशय-आश्रित संबन्ध का विवेचन करने के लिये कहते हैं। चित्त (बिसे संस्कार प्रभावित करते हैं) चित्र या बदर-फल नहीं है, बिसे ख्रास्मा का ख्राधार चाहिये: जैसे भित्ति चित्र का त्राधार है या भाजन वदर-फल का त्राधार है। वस्तुत: एक पत्त में ( श्राह्मा श्रीर चित्त-संस्कार के बीच ) प्रतिघातित्व स्वीकार करना पड़ेगा श्रीर दूसरे पद्ध में चित्र और बदर-फल का, भित्ति और भावन का प्रथग्-देशत्य होगा। आप कहते हैं कि यथा पृथिवी, गन्ध, रूप, रस, स्प्रध्वि का आश्रय है; उसी प्रकार आल्पा चित्त-संस्कार का आश्रय है। हम इस उदाहरण पर प्रसन्न हैं, क्योंकि यह श्रात्मा के आभाव को सिद्ध करता है। यया गन्धादि से अन्यत्र पृथिवी की उपलिब्ध नहीं होती, जिसे लोक में 'पृथिवी' कहते हैं: वह रूपादि का समुदाय मात्र है। उसी प्रकार चित्त-संस्कारों से ख्रन्य ख्रात्मा नहीं है। प्रिवी गन्धादि से अन्य है यह कीन निर्धारित कर सकता है ? किन्छ यदि गन्धादि से अन्य पृथिवी है तो यह न्यपदेश कैसे होता है, कि यह गन्धादि पृथिवी के हैं। विरोक्ण के लिए पृथिवी का गन्ध, पृथिवी का रस ऐसा कहते हैं। दूसरे शब्दों में-इससे यह स्चित किया बाता है कि अर्मुक गन्ध-रस अरादि की पृथिवी अराख्या है; यह वह गन्ध, रस आदि नहीं है, बिनकी 'श्रप्' श्राख्या है। यथा लोक में बन किसी वस्तु को काष्ठ-प्रतिमा का शरीर कहते हैं, तो इससे यह स्चित किया जाता है कि यह वस्तु काष्ठ की है, मृरमय नहीं है।

बसुक्धु पूछते हैं कि यदि आत्मा संस्कार-विशेष की श्रपेत्ता कर चित्त का उत्पाद करता है

तो यह सब चित्तों का युगपत् उत्पाद क्यों नहीं करता ? वैशेपिक उत्तर देते हैं:-क्योंकि बितंत्र संस्कार-विशोध श्रन्य दुर्वेल संस्कार-विशोधों की फलोहात्ति में प्रतिवन्धक है, श्रीर यदि बलिष्ठ संस्कार नित्य फल नहीं देता तो इसका कारण वही है, जो आपने चित्र से सन्तान में आहित वासना के विवेचन में दिया है। इमारा मत है कि संस्कार नित्य नहीं हैं, श्रीर उनका श्रन्यथात होता है। वसुवन्धु कहते हैं कि उस अवस्था में आत्मा निरर्थक होगा, संस्कारों के बल-विशेष से चित्त-विशेष उत्पन होंगे, क्योंकि आपके संस्कार और हमारी वासना के स्वमाव में कोई अन्तर नहीं है। वैशेषिक कहता है कि स्मृति-संस्कारादि गुण पदार्थ हैं; इन गुण पदार्थों का आश्रय कोई न कोई द्रव्य होना चाहिये, श्रीर पृथिवी श्रादि नी द्रव्यों में ऐसा श्रात्मा ही हो सकता है, क्योंकि यह श्रग्राह्य है कि स्मृति तथा श्रन्य चैतिसक गुणों का श्राश्रय चेतन श्रात्मा के श्रविरिक कोई दूसरा द्रव्य हो । किन्तु द्रव्य-गुर्ण का सिद्धान्त सिद्ध नहीं है । बौद्ध इससे सहमत नहीं हैं कि स्मृति-संस्कारादि गुण पदार्थ हैं, द्रव्य नहीं है। उनका मत है कि यत्किन्तित् विद्यमान है वह सब 'द्रव्य' है । वैशेषिक पुनः कहते हैं कि यदि वास्तव में आत्मा का अस्तित्व नहीं है तो कर्मफल क्या है ? बौद्ध कहते हैं कि पुद्गल का सुख दुःख का अनुभव ही कर्मफल है। वैशोषिक पूछते हैं कि आप पुराल से क्या समभते हैं ? बौद्ध कहते हैं कि जब हम 'अहस्' कहते हैं तब हमारा श्राशय 'पुद्गल' से होता है। यह 'श्रहम्' श्रहंकार का विषय है। वैशोषक पूछते हैं कि फिर कर्म का कर्ता कौन है, फल का उपभोग करने वाला कौन है ! श्रीर उत्तर देते हैं कि कर्ता, उपभोक्ता शात्मा है। बौद्ध कहते हैं कि जिसे किसी कर्म का कर्ता कहते हैं, वह उसके सब कारणों में उस कर्म का प्रधान कारण है। काय-कर्म की उसित का प्रधान कारण वास्तव में क्या है ? स्मृतिकर्म के लिए छुन्द काम करने की अभिलाय उत्पन्न करती है, छुन्द से वितर्क उत्पन्न होता है, वितर्क से प्रयत्न प्रवृत्त होता है, इससे वायु उत्पन्न होती है, वायु से काय-कर्म होता है। इस प्रक्रिया में वैशेषिकों की आहमा का क्या कारित्र है ? यह स्त्रात्मा काय-कर्म का कर्ता निश्चर ही नहीं है । इसी प्रकार वाचिक तथा मानिएक कर्म को भी समभना चाहिये।

यद्यपि वसुबन्धु श्रात्मा के दस्तु-सत् होने का प्रतिषेध करते हैं, तथापि बौद्ध-धर्म में प्रायः श्रानिश्चितता देखी जाती है। लोक की शाश्वतता के प्रश्न को ले लीजिए, इस प्रश्न के संबन्ध में मगवान् ने चार बातों का व्याकरण नहीं किया है। यदि प्रश्नकर्ता लोक से श्रात्मा का श्रह्ण करता है तो, प्रश्न की चतुष्कोटि श्रयथार्थ हो जाती है, क्योंकि श्रात्मा का श्रह्णि परमार्थतः नहीं है। यदि वह लोक से संसार का ग्रह्ण करता है,तो मी चतुष्कोटि श्रयथार्थ है। यदि संसार नित्य है तो मनुष्य निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता; यदि यह नित्य नहीं है तो सब श्राक्तिमक निरोध से—प्रयत्न से नहीं, निर्वाण का लाभ करेंगे। यदि यह नित्य श्रीर श्रात्मिक निरोध से—प्रयत्न से नहीं, निर्वाण का लाभ करेंगे। यदि यह नित्य श्रीर श्रात्मिक निरोध से—प्रयत्न से नहीं करेंगे श्रीर श्रन्य श्रवस्मात् प्राप्त करेंगे। यह कहना कि लोक संसार के श्रर्थ में न शाश्वत है, न श्रशाश्वत, यह कहने के बराबर है कि जीव निर्वाण की प्राप्ति नहीं करते हैं श्रीर करते भी हैं। यह विरोधोक्ति है। वस्तुतः निर्वण मार्ग द्वारा पाया जा सकता।

श्रन्त में वसुबन्धु परीचा करते हैं कि बीज से फल की उत्पत्ति कैसे होती है। लोक में कहते हैं कि फल बीज से उत्पन्न होता है, किन्तु इस उक्ति का यह श्रर्थ नहीं होता कि फल निषद-बीच से उसम होता है, या फल बीज के ब्रानन्तर श्रार्थीत विनश्यमान-बीच से उत्पन्न होता है। वास्तव में बीज-सन्तान के परिखाम के श्रतिप्रकृष्ट-त्वर्ण से फल की उत्पत्ति है। <del>यीन उत्तरोत्तर श्रंकुर, कांड, पत्र का उत्पादन करता है, श्रौर श्रन्त में पुष्प का; निससे फल का</del> पाइभीव होता है। यदि कोई यह कहता है कि बीज से फल की उत्पत्ति होती है, तो इसका कारण यह है कि बीज ( मध्यवर्तियों की ) परंपरा से पुष्प में फलोहगदन का सामर्थ्य श्राहित करता है। यदि बीज फलोत्यादन के सामर्थ्य का—जो पुष्प में पाया जाता है, पूर्व हेतु न होता तो पुण्य बीज के सदृश फल उत्पन्न न करता। इसी प्रकार कहा जाता है कि फल कर्म-जनित है, किन्तु यह विनष्ट कर्म से उत्पन्न नहीं होता. यह कर्म के अपनन्तर उत्पन्न नहीं होता; यह कर्म-समुख्यित सन्तान के परिणाम के ग्रातिप्रकृष्ट ज्ञाण से उत्पन्न होता है। सन्तान से हमारा अभिप्राय रूपी और ग्ररूपी स्कन्धों से है, जो ग्रविच्छित्र रूप से एक सन्तान में उत्तरोत्तर प्रवर्गमान होते हैं, श्रीर जिस सन्तान का पूर्व हेतु कर्म है। इस सन्तान के निरन्तर च्या हैं; इसलिए सन्तान का परिणाम, अन्यथात्व होता है। इस परिणाम का अन्य च्या एक विशेष या प्रकृष्ट सामर्थ्य रखता है । यह सामर्थ्य फल का तत्काल उत्पादन करता है । इस कारण यह च्या श्रन्य च्याों से विशिष्ट है । इसलिए इसे 'विशेष' श्रर्थात् परियाम का प्रकर्षपर्यन्त प्राप्त चया कहते हैं।

# त्रयोदश अध्याय

# कर्म-फल के सिद्धान्त

# कर्भ-वाद

जीवलीक श्रीर भाजनलोक (विश्व) की विचित्रता ईश्वर कृत नहीं है। कोई ईश्वर नहीं है, जिसने बुद्धिपूर्वक इसकी रचना की हो। लोक-वैचित्रय कर्मज है। यह सत्तों के क्रम से उत्पन्न होता है। कर्म दो प्रकार के हैं—चेतना श्रीर चेतियत्वा। चेतना मानस कर्म है। चेताना से जो उत्पन्न होता है, श्रर्थात् चेतियत्वा-कर्म चेतनाकृत है। चेतियत्वा कर्म दो हैं—कायिक श्रीर वाचिक। इन तीन प्रकार के कर्मों की सिद्धि श्राश्रय, स्वभाव श्रीर समुख्यान इन तीन कारणों से होती है। यदि हम श्राश्रय का विचार करते हैं, तो एक ही कर्म उहरता है, क्योंकि सत्र कर्म काय पर श्राश्रित हैं। यदि हम स्वभाव का विचार करते हैं, तो वाक्-कर्म ही एक कर्म है, श्रन्य दो का कर्मत्व नहीं है, क्योंकि काय, वाक् श्रीर मन इन तीन में से केवल वाक् स्वभावतः कर्म है। यदि हम समुत्थान का विचार करते हैं, तो केवल मनस् कर्म है,

क्योंकि सब कर्मों का समुत्यान ( श्रारम्म ) मन से है।

सब कर्म 'उपचित' (संचितकर्म, कियमाणानि कर्मीण, आरम्भलानि कर्मीण) नहीं होते, अर्थात् फल देना आरंभ नहीं करते। 'कृत' कर्म और 'उपचित' कर्म में भेद है। 'उपचित' कर्म की व्याख्या अभिधर्मकोश [४,१२०] में दी है। वही कर्म उपचित होता है, जो स्वेच्छा से या बुद्धिपूर्वक (संचिन्त्य) किया जाता है। अबुद्धिपूर्वक कर्म, बुद्धिपूर्वक सर्म, बुद्धिपूर्वक सर्म, बुद्धिपूर्वक सर्म, या वह कर्म जो भ्रान्तिवशा किया जाता है, उपचित नहीं होता। भाष्याचेष से अभ्यासवश जो मृपावाद का अनुष्ठान होता है, वह अकुशल-कर्म है, किन्तु वह उपचित नहीं होता। जो आन्तिवशा अपने पिता का वध करता है, वह उपचित कर्म नहीं करता। जो कम असमास रहता है, वह उपचित नहीं होता। कोई एक दुश्चरित से दुर्गित को प्राप्त होता है, कोई दो से, कोई तीन से; कोई एक कर्मपथ से, कोई दो से, '''' कोई दश से। यदि जिस प्रमाण से दुर्गित की प्राप्त होती है, वह प्रमाण असमाप्त रहता है, तो 'इत' कर्म 'उपचित' नहीं होता। पाप के आविष्कृत करने से पाप की मात्रा का तनुत्व या परिच्च होता है। पाप कर्म का प्रतिपच्च होने से इत कर्म 'उपचित' नहीं होता। पाप-विरति का वत लेने से, शुभ का अप्यास करने से, आअय-वल से, अर्थात बुद्धादि की शरण में जाने से, पाप कर्म 'उपचित' नहीं होता। पाप-विरति का वत लेने से, शुभ का अप्यास करने से, आअय-वल से, अर्थात बुद्धादि की शरण में जाने से, पाप कर्म 'उपचित' नहीं होता।

चन कर्म त्रशुभ है, श्रीर उसका श्रकुराल परिवार है, तभी कर्म 'उपचित' होता है। जो कर्म विपाक-दान में नियत है, वह उपचित होता है; जो श्रनियत है, वह 'उपचित' नहीं होता। वस्तुतः 'पृष्ठ' से ही कर्म की परिसमान्ति होती है। कर्म की गुक्ता प्रयोग, मौलकर्म और पृष्ठ की गुक्ता पर निर्मर करती है।

# श्रद मानसिक-कर्म

हम जपर कह चुके हैं कि कर्म दो प्रकार का है:—चेतना और चेतियत्वा कर्म । चेतना मानस कर्म है। कायिक-वाचिक कर्म के बिना ही मानस कर्म अपने अभोष्ट की प्राप्ति कर सकता है। इएडकारएयादि की कथा है, कि ऋषियों के मनःप्रदोष से वह निर्जन हो गये, उनके कोप से दएडकादि रह्म हो गये, और महाचन का व्यापाद हुआ। यह मानस कर्म की गुकता को सिद्ध करता है। अतः भगवान कहते हैं कि तीन दएडों (कायदण्ड, वाग्दण्ड, मनोदण्ड, दएड=कर्म ) में मनोदण्ड महासादच है, और सर्व सावयों में (पापों में ) मिध्यादिष्ट सर्व पापिछ है। ऋदिमान अम्मा या बाह्म की चेतना का बड़ा सामर्थ्य है।

मैत्री-मावना भी एक चेतना है या चेतना सन्तित है। मैत्री-मावना में कोई प्रतिप्राहक नहीं है। परानुग्रह नहीं होता, तथापि मैत्री-चित्त के वज्ञ से ही उसके लिए पुण्य का उत्पाद

होता है। मैत्री-चित्त में रुचि का होना ही मानस-कमं है।

इसी प्रकार भगवद्देशना को अवण कर, कि सर्व दुःख है, मैं उसमें श्रद्धा उत्पन्न करता हूँ, मैं उसमें श्रिमिनिविष्ट होता हूँ। श्रन्त में मेरी इस देशना में रुचि होती हैं, श्रीर मैं इस दुःख-सत्य का साचात्कार करता हूँ। यह सब चेतनाख्य कर्म हैं।

# काय-कर्म वाक्-कर्म

ऋथियों की शुद्ध चेतनों से ही फल होता है। किन्तु सामान्यतः फल प्राप्ति के लिए

चेतन को काय श्रीर वाक का समुख्यान करना होता है।

शत्रु के प्राणातियात की चेतना और शत्रु का प्राणातियात एक नहीं है। प्राणातियात एक चेच्या-विशेष है, काय-सिलवेश विशेष है; जिससे जीव के जीवन का अपहरण होता है। यदि मैं शत्रु का वध करता हूँ, तो मैं उसका अधिक अपकार करता हूँ; यदि मैं केवल उसका उपवात करता हूँ, तो कम अपकार करता हूँ। मेरे ह्रेष का भाव प्राणातियात से हद और सवल होता है। मानसिक पूजा और मिक्त से मेरी चित्त-सन्ति वासित होती है। किन्तु यदि मेरी मिक्त सो तो मेरा पुष्य अधिक हो। जो अप्रतिष्ठित देश में बुद्ध का शारीर स्तूप प्रतिष्ठित करता है, जो चातुर्दिश मिन्नु-संघ को आराम-विहार प्रदान करता है, जो मिल्न संघ का प्रतिसंघान करता है, वह ब्राह्म-पुर्य का प्रसन्न करता है। अतः काय-विश्वित और वाग्-विश्वित का सामर्थ्य चेतना से पृथक् है।

# कमें की परिपूर्णता, समाप्तता (परिपूरि)

चेतना चिंखक है.। किन्तु पौनःपुन्येन अभ्यासवश कायवाग्विकति का समुत्थान करने से इसकी गुरुता होती है। अन्य शब्दों में बहु-चेतना-वश कर्म की गुरुता होती है। अतः परिसमात और असमात कर्म में विशोग करना चाहिये।

कमें की परिपूर्णता के लिये निम्नलिखित चार बातों की आवश्यकता है :---

प्रयोग-अर्थात् यह आशय कि मैं इस इस कर्म को करूँगा (यह शुद्ध चेतन। है। सूत्र इसे चेतना-कर्म कहता है। यहाँ चेतना ही कर्म है)।

मौल प्रयोग—तदनन्तर पूर्व कृत संकल्प के अनुसार कर्म करने की चेतना का उत्पाद होता है। काय के संचालन या वाग्-ध्विन के निःसरण के लिए यह चेतना होती है। ख चेतनावश वह प्रयोग करता है। यथा—एक पुरुप पशु के मारने की इच्छा से अपने शयन से उठता है, रजत लेता है, आपण को जाता है, पशु की परीचा करता है, पशु का क्रय करता है, उसे ले जाता है, उसे अपने स्थान पर लाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। वह शका लेकर पशु पर एक बार, दो बार प्रहार करता है। जब तक कि वह उसको मार नहीं डालता तब तक वध (प्राणातिपात) का प्रयोग रहता है।

मौल कर्मपथ — जिस प्रहार में यह पशु का वध करता है, अर्थात् जिस च्रण में पशु मृत होता है, उस च्रण की जो विज्ञित (काय-कर्म), और उस विज्ञित के साथ उत्पन्न जो अविज्ञित होती है, वह 'मौल कर्मपथ' है। विज्ञित से संभूत शुभ-अशुभ रूप 'अविज्ञिति' है। सौत्रान्तिकों का कहना है कि जब वध के लिए नियुक्त पुरुष वध करता है, तब यह न्याय है कि प्रयोक्ता की चित्त-सन्तित में एक स्च्म परिणाम-विशेष होता है, जिसके प्रभाव से यह सन्तित भविष्य में फल की अभिनिष्पत्ति करती है। दो कारणों से वह प्राणातिपात के पाप से स्पृष्ट होता है—प्रयोगतः और प्रयोग के फलपरिपूरितः।

पृष्ठ-विध से उत्पन्न अनन्तर के अविश्वित-च्या 'पृष्ठ' होते हैं; विश्वित-च्या की सन्तिति भी 'पृष्ठ' होती है। यथा पशु के चर्म का अपनयन करना, उसे धोना, तौलना, वेचना, पकाना, खाना, अपना अनुकीर्तन करना।

'प्रयोग' पूर्व कुत संकल्प श्रौर उसके श्रनुसार कर्म करने की चेतन। का उत्पाद है। यह स्वयं दूसरों का श्रपकारक है। विधिक पशु का वध करने के पूर्व उसको पीड़ा पहुँचाता है। 'प्रयोग' प्रायः गरिष्ठ श्रवद्य से परिपूर्ण होता है। यथा—एक पुरुष काम-मिथ्याचार की दृष्टि से स्तेय (श्रदत्तादान) या वध करता है।

'एन्ड' मौल कर्मपथ का अनुवर्तन करता है। इसका महत्त्व है। यदि मैं हत शत्रु के विरुद्ध भी द्वेष करूँ तो मैं द्वेषमाव की वृद्धि करता हूँ। जब 'एन्ड' का सर्वथा अमाव रहता है, तब मौल कर्म का स्वमाव बदलता है। यदि मैं दान देकर पश्चात्ताप करूँ, तो मेरे दान के पुष्य-परिमाण में कमी होती है।

# प्रयोग और मौक कर्म

प्राणातिपात कर्मपथ के लिए मृत्यु होना आवश्यक है। यदि मैं वध की हच्छा से किसी पशु का उपघात करता हूँ किन्तु वह मृत नहीं होता, तो प्राणातिपात नहीं है। जिस प्रहार से तत्काल या परचात् मृत्यु होती है, वह प्रहार प्राणातिपात के प्रयोग में सिमिलित है। जिस च्या में पशु मृत होता है, उस च्या की जो विश्वित और उस विश्वित के साथ उत्पन्न जो अविश्वित होती है, वह मौल कर्म-पथ है। अतः यदि मैं इस प्रकार प्रहार करूँ, जिसमें

पह की मृत्यु हो जाय, श्रीर यदि उसकी मृत्यु तत्काल न हो, श्रीर मैं उस पह की मृत्यु के पहले ही मृत हो जाऊँ, तो मैं प्राणातिपात के प्रयोग से 'स्पृष्ट' होकर मृत होता हूँ, किन्तु प्राणाति-पात के मौल कर्म-पथ से 'स्पृष्ट' नहीं होता। क्योंकि जिस ज्ञ्या में मौल-कर्म सम्पन्न होता है, उस ज्ञ्या में मैं अन्य होता हूँ। मैं श्रव वह आश्रय नहीं हूँ, जिसने प्रयोग संपन्न किया है।

#### प्राक्तिपात की आज्ञापन-विञ्चिस

प्राणातिपात की आजा प्राणातिपात नहीं है। प्राणातिपात तभी है, जब आजा का अनुसरण हो, और यह उसी च्या में है, जिस च्या में आजा के अनुसार कार्य होता है। एक मिच्च दूसरे मिच्च से अमुक का नध करने के लिए कहता है। वह अपराध करता है, दूसरा मिच्च अमुक का वध करता है। उस समय दोनों मिच्च एक गुरु पाप के दोगी होते हैं। इससे उनकी मिच्चता नष्ट होती है। यदि द्वितीय मिच्च को संज्ञा-विभ्रम होता है, और वह अन्य का वध करता है तो उस अवस्था में प्रथम का एक अपूर्व अपराध होता है, द्वितीय का गुरु पाप होता है। यदि द्वितीय मिच्च दूसरे का वध यह जान कर करता है, कि यह अन्य है, तो प्रथम का उत्तरहायिल नहीं है।

# पुचय-चेन्न

उपकार और गुण के कारण चेत्र विशिष्ट होता है, यथा—माता को दिया दान विशिष्ट होता है; यथा—शीलवान को दान देकर शतसहस्र त्रिपाक होता है। सब दानों में मुक्त का मुक्त को दिया दान श्रेष्ठ है। इस प्रकार कमों की लघुता और गुरुता जानने के लिए चेत्र का भी विचार रखना होता है। पितृ-मातृ-वध ग्रानन्तर्य कर्म है। श्रानन्तर्य का दोषी इस कम के ग्रानन्तर ही नरक में जन्म लेता है। यह 'ग्रानन्तर्य' इसलिए कहलाते हैं, क्यों कि हनका फल ग्रानन्तर ही उत्पन्न होता है। किसी मिद्ध को दान देना पुष्य है पर किसी अहत को दिया गया दान महत्-पुष्य का प्रसव करता है। ग्राहत्-वध ग्रानन्तय कर्म है।

गुण के कारण विशिष्ट आर्थ पुराय-अपुराय के चेत्र हैं। इनके प्रति किया हुआ सुभ या

श्रशुम महत्पुयय या महत् श्रपुयय का प्रसव करता है।

यदि मैं यज्ञदत्त ( जो आर्य नहीं है ) का वध करने की इच्छा से आर्य देवदत्त की हत्या करता हूँ तो मैं आर्य के वध का आपन्न नहीं हूँ, क्योंकि आश्रय के विषय में संज्ञा-विश्रम है। किन्तु यदि मैं बुद्धिपूर्वक, बिना भ्रम के, आर्य देवदत्त का वध करूँ, तो मैं आर्य के प्राणातिपात का आपन्न हूँ; यद्यपि मुक्तको आर्यता का ज्ञान न हो।

यदि मैं एक भिन्नु को, जो वस्तुतः आर्थ है, सामान्य भिन्नु समस्त कर दान दूँ तो मैं श्रमित पुराय का भागा हूँगा। इसके विपरात जो भिन्नु श्रपने ते छोटे भिन्नु का, जिसके श्रहत्-गुरा की वह उपेन्ना करता है; पराभव करता है, वह पाँच सौ बार दास होकर जन्म

नेता है।

इसीलिए आर्थ अरणा-समाधि (कोश, ७,३६) का अभ्यास करते हैं। बिनमें उसके दर्शन से किसी में क्रोश की उत्पत्ति न हो, बिनमें उनके लिए किन्नों में राग-द्वेर- मानादि उत्पन्न न हों। वह जानते हैं कि वह श्रमुत्तर पुण्य-द्वेत्र हैं। उनको भय है कि कहीं दूसरे उनको देखकर उनके विषय में क्षेश न उत्पन्न करें (जो विशेष कर उनको हानि पहुंचावे )। उनकी श्ररणा-समाधि का यह सामर्थ्य है कि दूसरों में क्षेश उत्पन्न नहीं होता। श्रविश्वितिकमें

अपर हम कह चुके हैं कि विज्ञित से संभूत कुशल-श्रकुशल रूप 'श्रविज्ञिति' है। यहाँ हम श्रविज्ञित की व्याख्या करेंगे।

'विश्वितः' वह है जो काय द्वारा या वाक् द्वारा चित्त की आभिव्यक्ति की 'ज्ञापित' काती है। प्राणातिपात-विरित्त का समादान ( ग्रहण् ) जिस वाक्य से होता है, वह वाग्विजिति है। प्राणातिपात की आजा, अर्थात् 'अमुक का वध करों वाग्विजिति है। काय का प्रत्येक कर्म काय-विजिति है।

जो प्राणातिपात की आजा देता है, वह वाग्जिजित का आपक है। जिस च्या में विषक विष करता है, वह काय-विज्ञित का आपन्न होता है। किन्तु हम कह चुके हैं कि प्राणातिपात की आणा देनेवाला उस च्या में वध नामक कायिक-विज्ञित का आपन्न होता है, जिस च्या में उसकी आजा का अनुवर्तन कर वध होता है। उस च्या में वह किस प्रकार का कर्म करता है। उस समय वह अन्य कार्य में व्याप्तत होता है। कदाचित वह अपनी आजा को भी भूल गया है। वह उस समय पाप-चित्त से संप्रयुक्त नहीं है। आतः यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वध के च्या में आजा देने वाले में अविज्ञात कर्म की उत्पत्ति होती है। यह कर्म कुछ 'ज्ञापित' नहीं करता, तथापि यह विज्ञित के समान वस्तुसत् है। यह अविज्ञित कायिक-अविज्ञित कहलाती है। यह वाग्यिजित (आयातिपात की आजापन-विज्ञित ) से संभूत होती है, क्योंकि यह काय-विज्ञात्त (वध-कर्म) के च्या में उत्पन्न होती है।

जिस सत्व ने प्रातिमोद्ध-संवर का समादान किया है, वह निःसन्देह अन्य से भिन्न है। जिस भिद्ध ने प्राणातिपात-विरित का समादान किया है, वह उससे कहीं श्रेष्ठ है, जो सुश्चनसर न पाने के कारण प्राणातिपात से विरत है, किन्तु जो अवसर पाने पर वध करेगा। निद्रा की अवस्था में भी भिद्ध, भिद्ध ही रहता है। अतः हमको स्वीकार करना पड़ता है कि—''मैं प्राणातिपात से विरत होता हूँ" यह वायिज्ञित एक अविज्ञास का उत्पाद करती है। यह विज्ञान्ति के सहश दूसरे को कुछ विज्ञापित नहीं करता। इसका अनुक्ष्य है। निद्रा में, असंजिन्समापत्ति और निरोध-समापत्ति में, यहाँ तक विद्यान-चित्त में भी, इसकी बृद्धि होती रहती है। यह एक सेत्र है जो दौ:शोल्य का प्रति-

१. 'संवर' 'विरति' को कहते हैं । संवर वह है, जो दौःशील्य-प्रबन्ध का संवरण करता है । प्रातिमोक्ष-संवर इस लोक के सत्वों के शील को कहते हैं । यह श्राठ प्रकार का है— अश्रुत, भिश्चर्या, भामचेर, श्रामचेरिका, उपासक, उपासिका, शिक्षमाण श्रोर उपवसथ का संवर ।

क्षक है। इसी प्रकार जिसका व्यवसाय वध करना है, वह सदा प्राखातिपात का अविश्वप्ति-कर्म करता रहता है।

भिन्नु की अविज्ञित 'संवर' है, विधिक की अविज्ञित 'असंवर' है। वत-समादान से 'संवर' का ग्रहण होता है। प्राणातिपात की जीविका होने से असंवर का ग्रहण होता है। अथवा यदि कोई 'असंवरस्थ' के कुल में जन्म लेता है, या यदि प्रथम बार पापकर्म करता है तब असंवर का ग्रहण होता है। इसके लिए कोई विधिपूर्वक असंवर का ग्रहण नहीं करता। सदा पाप- क्रिया के अभिप्राय से कर्म करने से असंवर का लाभ होता है।

क्या कोई विना कायिक या वानिक कर्म के, विना किसी प्रकार का विशापन किये, मृयावादावय से स्पृष्ट हो सकता है ? हाँ, मिन्नु मिन्नु-पोपघ ( उपवास ) में तृष्णींभाव से मृयावादी होता है। वस्तुतः भिन्नु-योपघ में विनयधर प्रश्न करता है—"क्या आप परिशुद्ध हैं १" यदि मिन्नु की कोई आवित्त (दोप) है, और वह उसे आविष्कृत नहीं करता, और तृष्णींभाव से अधिवासना ( अनुमोदन ) करता है, तो यह मृयावादी होता है। किन्तु भिन्नु काय-वाक् से पराकम ( आक्रमण, मारण ) नहीं करता, इसलिए विश्वप्ति नहीं है, और कायायचरी अविज्ञित वहाँ नहीं हो सकती जहां विश्वप्ति का अभाव है। इसका समाधान होना चाहिए।

संघभद्र समाधान करते हैं। वह कहते हैं कि श्रापरिशुद्ध भिद्धुसंघ में प्रवेश करता है, वैठता है, श्रापना ईयांपथ कल्पित करता है। यह उसकी पूर्व विज्ञप्ति हैं। यह कायिक-विज्ञप्ति मृधावाद की वाक्-श्रविज्ञप्ति का उत्पाद उस ज्ञ्य में करती है, जिस ज्ञ्या में वह उस स्थान पर खड़ा होता है।

केवल चेतना ( श्राशय ) श्रीर कर्म ही सकल कर्म नहीं हैं। कर्म के परिखाम का भी विचार करना होगा। इससे एक श्रार्व कर्म, एक श्रविज्ञाप्त होती हैं।

श्रतः दान का पुराय दो प्रकार का है :—वह पुराय जो त्यागमात्र से ही प्रस्त होता है (त्यागान्वय-पुराय), श्रीर वह पुराय जो प्रतिग्रहीता द्वारा दान-वरत के परिभोग से संभूत होता है (परिभोगान्वय-पुराय)। एक सत्व मिन्तु को दान देता है। चाहे वह भिन्तु उस दान-वरत का परिभोग न करे, चाहे वह दिए श्रन्न को न खाये; तयापि सत्व का त्याग—जो विज्ञान्ति है, पुराय का प्रसव करता है। चैत्य को दिया दान त्यागान्वय-पुराय है। इसी प्रकार मैत्री ब्रह्मविहार में किसी की प्रीति नहीं होती, श्रीर न किसी पर श्रनुग्रह होता है, तथापि मैत्री-चित्त के बल से त्यागान्वय-पुराय प्रसत होता है। किन्तु यदि भिन्तु दान-वस्तु का परिभोग करता है, श्रीर उससे उपकृत हो उसमें समापित्त में प्रवेश करने की शक्ति उत्पन्न होती है, तो इससे एक श्रविज्ञिप्त का उत्पाद होता है, जिसका पुराय दानकृत श्रनुग्रह की मात्रा के श्रनुश्वार होता है।

# देव और पुरासम कर्म

कर्म चेतना तथा चेतनाकृत शारीर-चेश श्रीर वाग्-ध्विन है। इससे कर्म-स्वातन्त्र्य का स्वभाव प्रकट होता है। कर्म मानस, कायिक श्रीर वाचिक है। कर्म के यह प्राचीन भेद हैं, यह भी यही सिद्ध करते हैं।

किन्तु सब इस स्वातन्त्र्य को नहीं मानते । ईश्वरवादी यह कहते हैं कि ईश्वर सलों के कमों का विधायक है। नियतिवादी कहते हैं कि देव जीव को कर्म में नियोजित करता है, जैसे वह सुख-दुःख का देनेवाला है। देव क्या है श्या तो यह यहच्छा है, अर्थात् हमारे कर्म अकारण होते हैं, या यह पुरातन कर्म हैं 'देवं पुरातनं कर्म' (बोधिचर्यावतार ८,८१)। इस जन्म के हमारे कर्म पूर्व-जन्म-कृत कर्मों के फल हैं।

किन्तु यदि हम स्वतन्त्र नहीं हैं, तो हम पाप-क्रिया नहीं कर सकते और यदि यहच्छावश, ईश्वरेच्छावश, पुरातन कर्मवश हमारे कर्म होते हैं, तो हम स्वतन्त्र नहीं हैं। जातकमाला (२३) में निम्न पांच वादों का निराकरण है। सब अहेतुक हैं, सब ईश्वराधीन हैं, सब पुरातन कर्म के आयत्त हैं, पुनर्जन्म नहीं है, वर्ण-धर्म का सबको पालन करना नाहिये।

किन्तु श्रपने प्रतिवेशी के स्वातन्त्र्य में विश्वास नहीं करना चाहिये। श्रंगुत्तर (३,८६) के श्रनुसार "जब एक भित्तु किसी सब्रह्मचारी को श्रपने प्रति श्रपराध करते देखता है, तो वह विचारता है कि यह 'श्रायुष्मान्' जो मेरा श्राक्षोश करता है, पुरातन कर्म का दायाद है।"

# बुद्धि और चेतना

हमने कहा है कि कम मुख्यतः चेतना है। सर्वास्तिवादियों के श्रनुसार छन्द (=कर्तु-काम्यता या श्रनागत की प्रार्थना), मनसिकार (चित्त का श्रामोग, श्रालंबन में चित्त का श्रावर्जन, श्रवधारण) श्रीर श्रिधमोच्च (श्रालंबन का गुणावधारण) चेतना के सहभू हैं। इनमें व्यायाम, निश्चय श्रीर श्रध्यवसाय जोड़िये। इनमें वितर्क जोड़िये जो छन्द के श्रनन्तर उत्पन्न होता है श्रीर जो कभी चेतना का प्रकार-विशेष है, श्रीर कभी प्रजा का प्रकार-विशेष है।

सर्वास्तिवादियों के अनुसार चेतना एक चैत्त है, अर्थात् चित्त-सहगत धर्म है। किन्तु पञ्चेन्द्रियविज्ञान ( चतुर्विज्ञान का नाम, दोनों कानता क्ष्मीर मनोविज्ञान में पटु होती है। मनोविज्ञान, आलंबन और आलंबन का नाम, दोनों जानता है। यह मनोविज्ञान है जो चतुर्विज्ञान से अभिसंस्कृत हो वर्णों की ओर प्रवृत्त होता है, और इन्द्रियविज्ञान से प्रथक् स्मृति-विषय की ओर प्रवृत्त होता है। यह चेतना है। यह सबं-चित्तगत है।

किन्तु सब मनोविशान चेतना नहीं है । जिस चेतना को भगवान् 'मानस कर्म' कहते हैं, वह विशेष प्रकार का मनोविशान है । यह एक मनसिकार है, जो चित्त और कर्म का अभिसंस्कार करता है । चेतना चित्त को आकार-विशेष प्रदान करती है, श्रीर प्रतिसन्धि-( = उपपत्ति ) विशोध के योग्य बनाती है। क्रन्स का विपाक तभी होता है, जब यह चेतना का समुत्थापक होता है। चेतना कर्म का श्रमिसंस्कार करती है। इसी के कारण शरीर-चेष्टा श्रम या श्रश्म होती है। जब प्राणातिपात चेतना, संचेतना या अभिसंचेतना से उत्पादित होता है, तब इसका विपाक नरकोपपत्ति होती है। बुद्धिपूर्वक होने से ही कर्म श्रमिसंस्कृत होता है। यदि कोई यह समभक्तर कि वह धान्य दे रहा है, सुवर्ण देता है, तो सुवर्ण का दान तो हुश्रा; किन्तु यह सुवर्ण-दान के कर्म में श्रमिसंस्कृत नहीं होता, क्योंकि सुवर्ण-दान की चेतना का श्रमाव है।

प्रत्येक कर्म के लिए एक मनसिकार चाहिये। एक इष्ट विषय दृष्टिगोचर होता है। मैं वीतराग नहीं हूँ। रागानुशय का रुमुदाचार होता है। मैं उस वस्तु के लिए प्रार्थना करता हूँ। यदि मैं सहसा विना विचार किए उसको प्रहण करता हूँ, तो यह कर्म नहीं है; क्योंकि कोई चेतना नहीं है। आलंबन में मेरे चिक्त का आवर्षन होता है। मैं उपनिध्यान करता हूँ। यह हो प्रकार के हैं:—१. योनिशो मनसिकार, २. अयोनिशो मनसिकार।

योनिशो सनिवार—ग्रनित्य को श्रनित्य, श्रनात्म को श्रनात्म, श्रशुम को श्रशुम, इस सत्यानुलोमिक नय से न्त्रित्त का समन्वाहार, श्रावर्जन 'योनिशो मनसिकार' है (योनि = पथ)।

श्रयोनिशो अनिस्कार—श्रनित्य को नित्य इत्यादि नय से चित्त का उत्पथ श्रावर्जन है। पहले इष्ट विषय के यथार्थ स्वभाव का संतीरण ( सम्यक् विचार-विमर्श ) होता है। तदनन्तर बो कर्म होता है, वह कुशल है। दूसरे पद्ध में मनसिकार उत्पथ है, कर्म भी अकुशल है।

### इराल-प्रकुशन सून

कुशल ( शुभ )-कर्म च्रेम है, क्योंकि इसका इष्ट-विपाक है; इसलिए यह एक काल के लिए दुःख से परित्राण करता है ( कुशल सासव )। अथवा यह निर्वाण-प्रापक है, और इसलिए दुःख से अत्यन्त परित्राण करता है ( अनासव कुशल )। अकुशल (अशुभ)-कर्म अच्रेम है, इनका अनिष्ट विपाक है।

लौकिक शुभ-कमें का पुराय-विपाक होता है। उसका विपाक सुख, श्राम्युदय श्रीर-सुगति है।

लोकोत्तर-कर्म अनासन है। अतः यह पुर्य-अपुर्य से रहित है, अर्थात् अविपाक है। यह हित, परम पुरुषार्य, अर्थात् दुःख की अत्यन्त निचृत्ति का उत्पाद करता है। यह निर्वाण परम शुम है, क्योंकि यह रोग के अभाव के समान सर्वया शान्त है।

श्रतः निसका दुःख-विपाक है, वह श्रकुशल है; निसका सुख-विपाक है, या निसका विपाक निःश्रेयस् है ( स्वर्ग, ध्यान-लोक, निर्वाण ), वह कुशल है। सम्यक्-दृष्टि, जो निर्वाण-प्रापक है, श्रुम है; यह निर्वाण का श्रावाहन करती है, क्योंकि यह सत्य है। वैराग्य जो ध्यानी-पपत्ति का उत्पाद करता है, श्रुम है; क्योंकि जिन वस्तुश्रों से योगी विरक्त होता है, वह श्रोदा-

रिक (= स्थूल), पृथग्जनोचित और दुःख-पूर्ण है। पुर्य-कर्म, जो स्वर्ग का उत्पाद करता है, इसलिए क्युम नहीं है कि वह स्वर्ग का उत्पाद करता है; किन्तु इसलिए कि वह धर्मता के (धर्मों की अनादिकालिक शक्ति) यथार्थ-ज्ञान की अपेन्ना करता है, क्योंकि यह देप तथा परस्वहरण की इच्छा से रहित है। पुनः दुःख का उत्पाद करना अकुशल-कर्म का स्वभाव ही है।

कुशल-मूल आत्मतः कुशल हैं, इनसे संप्रयुक्त चेतना और चित्त संप्रयोगतः कुशल हैं। आत्मतः कुशल या संप्रयोगतः कुशल धर्मों से जिनका संमुख्यान होता है, ऐसे काय-कर्म, वाक्-कर्मादि उत्यानतः कुशल हैं। लोम, द्वेष, मोद्द श्रकुशल-मूल हैं। श्रलोम, श्रद्धेष, श्रमोह कुशल-मूल हैं।

मोह, विपर्यास, मिथ्याशान, दृष्टि है। अमोह इसका विपर्यंथ है। यह सम्यक्-दृष्टि, विद्या, शान, प्रशा है। अलोभ लोभ का अभाव नहीं है, अद्वेष द्वेष का अभाव नहीं है; यथा अभित्र 'शतुः को कहते हैं, अन्त 'असत्यः को कहते हैं। इसी प्रकार अलोभ लोभ का प्रतिपन्त है, अद्वेष द्वेष का प्रतिपन्त है, इसी प्रकार अविद्या विद्या का प्रतिपन्त है, विद्या का अभाव नहीं है।

मूजन्य का संबन्ध — लोम श्रीर द्वेष का हेतु मोह है। हम राग-द्वेष केवल इसलिए करते हैं, कि इष्ट-श्रनिष्ट के स्वभाव के विषय में हमारा विपर्यास है। किन्तु पर्याय से राग-द्वेष भी मोह के हेतु हैं। जो पुद्गल राग-द्वेषवश पाप-कर्म करता है, उसका विश्वास होता है कि पुनर्जन्म में पाप का दुःखविपाक नहीं होता। मोह से कर्म का श्रारंभ नहीं होता, किन्तु जो पुद्गल पाप-कर्म के विपाक में प्रतिपन्न नहीं है, वह राग या द्वेषवश श्रवद्य करेगा।

मूलों का समुन्त्रेद—सब पुद्गल पुद्गल-मान के कारण कुशल-श्रकुशल के मन्य हैं, क्योंकि उनमें कुशल-श्रकुशल मूल की प्राप्ति है। यह बात नहीं है कि इन सब मूलों का सदा समुदाचार होता रहता है, किन्तु बाह्य प्रत्यवश (यथा इष्ट या श्रनिष्ट क्लु का दर्शन) इनका समुदाचार नित्य हो सकता है। हम उन पुद्गलों का वर्जन करते हैं, जिनके कुशल-श्रकुशल मूल का समुच्छेद हुश्रा है।

कतिपय कर्म या लौकिक ध्यान से योगी श्रञ्जशल मूलों का तात्कालिक समुच्छेद करता है। निर्वाण-मार्ग से वह इनका आत्यन्तिक समुच्छेद करता है।

मिण्यादृष्टिवश कुराल-मूल का समुच्छेद होता है, किन्तु समुच्छित कुराल-मूल का पुनक्त्याद हो सकता है। इसलिए कुराल अकुराल से बलवत्तर है।

हेप-अहेप-हेप सदा अकुशल है। हेप-कमों का विपाक दुःखमय होता है। हेप तथा ईप्या, कोघ और तन्जनित सब क्रेश, प्राणातिपात, उपघात, पारुष्य, पैशुन्य का मूल है। अतः इससे पर का विघात, दुःख होता है। अवद्य वह है, जो दूसरे का अपकारक है।

द्वेष श्रकुशल है, क्योंकि यह उसका श्रपकारक है जो द्वेष करता है। यह चित्त का दूषक है। द्वेष दोष है। जो द्वेष या ईर्ष्या करता है, वह स्वयं दुःखी होता है। वह स्वमावतः दौर्मनस्य से संप्रयुक्त है, अतः द्वेष उस समय भी श्रव्हुशल है, जब वह परापकार नहीं करता। कोध सल (जीव) असल के विरुद्ध श्राधात (चित्त-प्रकोप) है।

श्रद्धेष प्राणातिपादि से विरित है; यह चान्ति है। इसके श्रन्तर्गत दान, स्तृता वाक्, लोक-संग्रह के कार्य, संघ-सामग्री (संघ को समग्र रखना, उसमें भेद न होने देना) मैत्री-भावनादि (मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेच्ना, यह चार ब्रह्मविहार) है। सामान्य श्रायों की मैत्री श्रद्धेष है। बुद्ध की मैत्री लोकोत्तर-प्रचा है श्रीर श्रमोह-स्वभाव है।

क्षोम-प्रकोश - लोम अकुशल-मूल है। प्रलोभ, निवेंद, विराग, कुशल-मूल है।

लोम वह छन्द है, जो दूसरे के दुःख का हेतु होता है। श्रमिध्या, श्रदत्तादान, श्रीर कामिमध्याचार लोभज हैं। ईध्यी, पैशुन्य, प्राणातिपात श्रीर द्वेप-हेतुक सर्व श्रवद्य श्रप्रत्यक् रूप से लोभ से प्रवृत्त होते हैं।

श्रतः लोम राग से श्रन्य है। राग तभी श्रद्धश्राल होता है, श्रीर दुःख-विपाक का उत्पाद करता है, जब वह सावद्य होता है। या तो वह दूसरे का श्रपकार करता है, यथा—परस्त्रीगमन, मांसाहार के लिए पश्चध, या श्रपना ही श्रपकार करता है; यथा—मद्यपान करने वाला जो शिक्तापदों (श्रदत्तादानादि) की रक्ता नहीं करता। श्रयवा वह ही के नियमों का भंग (श्रपनी स्त्री के साथ, श्रयोनिमार्ग से, श्रयुक्त स्थान में, श्रकाल में संभोग) करता है। वस्तुतः यदि सब श्रद्धशल-कर्म ऐहिक सुख के निमित्त किया जाता है, तो इसका विपर्यंय ठीक नहीं है। कुछ काम-सुख उचित हैं। इनका परिमोग ही श्रीर श्रपत्राप्य की हानि के जिना हो सकता है। श्रात्मगौरव को देखकर जो लजा होती है, वह ही है, श्रीर पराही के भय से जो लजा होती है, वह श्रपत्राप्य है।

यदि कतिपय कामावचर काम-सुल में राग मना नहीं है, तो श्रनागत जन्म के सुल में, स्वर्ग के सुल में, श्रनुरक्त होना श्रीर मी मना नहीं है। यह राग श्रम है, क्योंकि यह पुरय-कर्म का हेतु है। किन्तु यह काम-राग है, इसलिए यह समाधि, ध्यान तथा सत्य-दर्शन द्वारा निर्वाण-मार्ग के प्रवेश में प्रतिबन्ध है।

समापत्ति-राग श्रीर ध्यान-लोकोपपत्ति-युख में राग कामसुख नहीं है, किन्तु भवराग है। दो ऊर्ध्व धातुश्रों के प्रति बो राग होता है, उसके लिए ही भवराग संज्ञा है। इसे भवराग इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसकी अन्तामु बी दित है, श्रीर इस संज्ञा की व्यावृत्ति के लिए भी कि यह दो धातु मोन्न हैं, इसे भवराग कहते हैं। यह राग शुभ है। इसे लोभ नहीं कहना चाहिये, यद्यपि यह तृष्णा है। यह कुराल-धर्मच्छुन्द है, क्योंकि काम मुख से यह विरक्त है।

श्रलोम, विराग, श्रात्यन्तिकरूप से सदा कुराल-मूल है। यह काम-सुख-समापत्ति तथा निर्वाण-मार्ग से भी वीतरांग होता है। निर्वाण का प्रतिलाभ लोभ के निरोध से होता है। निर्वाण की इच्छा करना क्या लोभ नहीं है ? आगम कहता है, निर्वाण-मार्ग का भी प्रहाण करना चाहिये। इसका अर्थ यह है कि जो वैराय्य निर्वाण का आवाहन करता है, उसमें राग नहीं होना चाहिये।

मार्ग कोलोपम (कोल = रैफ्ट, तमेड़) है। उसका श्रवश्य त्याग होना चाहिये, किन्तु निर्वाण का त्याग नहीं होना चाहिये। वस्तुतः निर्वाण की इच्छा श्रन्य इच्छाश्रों से भिन्न हैं। इसे 'लोम या तृष्णा' नहीं कहना चाहिये। श्रन्य इच्छाएँ स्वार्थपर होती हैं। उनमें ममत्व होता है। निर्वाण की इच्छा ऐसी नहीं है। न यह मव-तृष्णा है, न विभव-तृष्णा; स्योंकि यद्यपि निर्वाण वस्तुसत् है, तथापि परिनिर्वृत ( जिसका परिनिर्वाण हो गया है) के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसका श्रस्तित्व नहीं है। निर्वाण श्रानिमित्त है। यह वस्तु निरिमलाप्य, श्रानिवन्तनीय स्वभाव है।

मोह धौर सम्यग्-दृष्टि—तृतीय अकुशल-मूल मोह है। अमोह, सम्यग्-दृष्टि, धर्म-प्रिव-चय, प्रजा का यह प्रतिपत्त है। मोह और अज्ञान में विशोष करना चाहिये। मोह क्षिष्ट अज्ञान है। यह द्वेष और राग का हेतु है, किन्तु अज्ञान अक्षिष्ट हो सकता है; यथा—आर्यों का अज्ञान। केवल बुद ने ही अक्षिष्ट अज्ञान का सर्वथा अत्यन्त विनाश किया हैं, अन्य बुद धर्मों को, अतिविप्रकृष्ट देश और काल के अर्थों को तथा अर्थों के अनेक प्रभेदों को नहीं जानते। आर्य वस्तुओं के सामान्य लक्ष्मों (उनकी अनित्यता आदि) को जानते हैं। इसी अर्थ में बुद ने कहा है कि—''में कहता हूँ कि यदि एक धर्म का भी अभिसमय (सम्यग्-ज्ञान)न हो तो निर्वाण का प्रतिलाभ नहीं हो सकता।' किन्तु बहुत कम वस्तुओं के स्वलन्त्या का उनको ज्ञान होता है। कुछ तीर्थिकों का मत है कि बुद्ध की सर्वज्ञता का केवल इतना अर्थ है कि यह सर्वज्ञता मोन्नविषयक ही है।

सर्व मोह क्लिप्ट है, किन्तु सर्व मोह श्रकुशल, पाप दृष्टि नहीं है। मोह अकुशल है, जब उसका स्वभाव श्रपुरय-कर्म का उत्पाद करना है।

इसी प्रकार सम्यग्-दिष्ट, जो मोह का प्रतिपत्त है, कई प्रकार की है। सामान्य जन की सम्यग्-दिष्ट आंशिक होती है। वे प्रधानतः पुनर्जन्म और कर्म-विपाक में विश्वास करते हैं। विविध आर्थों को अधिक या कम सत्य-दर्शन की प्राप्ति होती है। लौकिक-दिष्ट के चार प्रकार हैं। उनके अनुरूप सम्यग्-दिष्ट के भी चार प्रकार हैं।

श्रकुशल-मोह जो श्रपाय-गति ( नरक, प्रेत, तिर्यंक् और श्रसुर का उत्पाद करता) है, वह इस प्रकार है :---१. मिथ्यादृष्टि, २. शीलवसपरामर्श ।

एक मोह है जो श्रकुशल नहीं है :--श्रात्मप्रतिपत्ति ।

श्रकुशल-मोह में सबसे प्रथम स्थान मिथ्याहिष्ट का है। सब दिष्टयाँ जो मिथ्याप्रवृत्त हैं, मिथ्यादिष्ट हैं; किन्तु मिथ्यादिष्ट को ही यह संज्ञा प्राप्त है, क्योंकि यह सबकी श्रपेहा श्रिषक मिथ्या है; यथा:-श्रत्यन्त दुर्गन्ध को 'दुर्गन्ध' कहते हैं। यह नास्ति-दृष्टि है, यह श्रपना- दिकान्दिष्ट है, जो दुःखादि सत्य वस्तुसत् का अपवाद करती है। अन्य दिष्टियाँ समारोपिका है। बौद उसको नास्तिक कहते हैं, जो कहते हैं कि 'न दान है,न इष्टि; न हुत, न शुभ कर्म, न अशुभ कर्म; न माता, न पिता; न यह लोक है, न परलोक है; औपपादुक सत्व ( जिसकी उत्पत्ति रज-वार्य से नहीं होती ) नहीं है, अर्हत् नहीं है। ' किन्तु अपवादों में सबसे दुरा हेतु-फल का अपवाद है। 'न कुशल-कर्म है, न अकुशल-कर्म है। यह देतु का अपवाद है। 'कुशल-कर्म का विपाक-फल नहीं है। यह फल का अपवाद है। मिथ्यादिष्ट अकुशल क्यों है। वस्तुतः अकुशल वह है, जो नरक-यातना का उत्पाद करता है, जो परापकार करता है। कारण यह है कि जो पुद्गल पाप के फल में विश्वास नहीं करता, वह सबै अवद्य के करने को प्रस्तुत रहता है। उसकी ही और अपवाप्य की हानि होती है।

मिथ्या-दृष्टि कुशल-मूल का समुच्छेद करती है। ऋधिमात्राधिमात्र कुराल-मूल-प्रकार मुदु-मृदु मिथ्यादृष्टि से समुच्छित्र होता है । श्रीर इसी प्रकार मृदु-मृदु कुशल-मूल-प्रकार श्रिष-मात्राधिमात्र-मिथ्यादृष्टि से समुन्छित्र होता है। कुशल-मूलों का स्रस्तित्व तब तक रहता है, जब, तक उनका समुच्छेद नहीं होता। नारकीय सत्व जन्म से पूर्वजन्म की स्मृति रखते हैं। पश्चात् वह दुःख-वेदना से अभ्याहत होते हैं। अतः अनमें कर्तव्य-अकर्तव्य की बुद्धि नहीं होती। उनकी मिथ्यादृष्टि भी नहीं होती, जो कुशल-मूल का समुच्छेद करती है; क्योंकि श्रापा-यिकों ( दुर्गति को प्राप्त होने वालों ) की प्रचा चाहे क्रिष्ट हो या अक्रिष्ट, टंड नहीं होती। कुछ का ऐसा मत है कि स्त्रियाँ भी मूलच्छेद नहीं करतीं, क्योंकि उनके छुन्द श्रीर प्रयोग मन्द होते हैं। पुरुषों में केवल दृष्टिचरित छेद करता है, तृष्णाचरित नहीं, क्योंकि दृष्टिचरित का ग्राशय, पाप, गृह ग्रीर दृढ़ होता है, श्रीर तृष्णाचरित का ग्राशय चल है। इसी प्रकार षण्डादि कुशल-मूल का समुच्छेद नहीं करते. क्योंकि वह तृष्णाचरित पद्ध के हैं: क्योंकि उनकी प्रज्ञा आपायिकों के तुल्य दृढ़ नहीं होती। देव भी समुच्छेद नहीं करते: क्योंकि उनको कर्म-फल का प्रत्यक्त होता है। ऋचिरोपपन्न देवपुत्र विचारता है कि ''मैं कहां से च्युत हुआ। १ कहाँ उपपन्न हुन्ना हूँ न्त्रीर किस कर्म से ११ वह मिध्याद्दष्टि में पतित नहीं होता, जिसने कुराल-मूल का समुच्छेद किया है, वह कुराल के अभन्य हैं। वह द्वेप और अकुराल छन्द में अभिनिविष्ट होता है। किन्त्र उसमें इस विचिकित्सा या विमित का उत्पाद होता है कि-कदाचित् अवदा है, कदाचित् कर्म का विपाक है, अथवा उसको यह निश्चय होता है कि अवद्य है श्रीर हेत-फल श्रवश्य होते हैं, तब कुशल-मूल प्रतिसंहित होते हैं।

किन्तु जिस आनन्तर्यकारी ने कुशल-मूल का समुच्छेद किया है, वह दृष्टधर्म ( इस खन्म ) में कुशल-मूल का प्रह्या करने के लिए अभव्य है । किन्तु वह नरक से व्यवमान हो, या नरक में उपपद्यमान हो, अवश्य ही उससे पुनः समन्वागत होगा । दो प्रकार है : १. जिसने स्वतः मिथ्यादृष्टि का संमुखीभाव किया है; २. जिसने अयथार्थ शास्ता का अनु- उर्ख्यमात्र किया है ।

### शीख-व्रत-परामशै

श्रहेतु में हेतु-हिष्ट, श्रमार्ग में मार्ग-हिष्ट, शील-व्रत-परामर्श है। श्रथीत् महेश्वर, प्रजापित या किसी श्रन्य को, जो लोक का हेतु नहीं है, लोक का हेतु मानना; श्रीन-प्रवेश या जलप्रवेश इन श्रात्महत्या के श्रनुष्ठानों के फल को ध्वर्गोपपित मानना; शीलव्रतमात्रक को जो मोद्यमार्ग नहीं है, मोद्यमार्ग श्रवधारित करना; तथा योगी श्रीर सांख्यों के ज्ञान को, जो मोद्यमार्ग नहीं है, मोद्यमार्ग मानना; एवमादि। जो हिष्ट शीलव्रत मात्रक में बहुमान प्रदर्शित करती है, वह हिष्ट शील-व्रत-परामर्श कहलाती है।

यह दृष्टि दूसरे का अपकार करती है; यथा—पशु यज्ञ में; अपना अपकार करती है यथा—गोशील, श्वानशील के समादान के कष्ट, आत्महत्या का कष्ट ! किन्तु इसका सब से अधिक दोष यह है कि यह स्वर्ग और निर्वाण के द्वार को पिनद्ध करती है, क्योंकि यह अपना के को मार्ग अवधारित करती है।

यह समम्मना कि प्रार्थना श्रीर तीर्थयात्रा से पुत्र-लाम होता है, मूर्खता है। यदि प्रार्थना पर्याप्त होती तो प्रत्येक के चक्रवर्ती राजा के तुल्य सहस्र पुत्र होते। तीन हेत हो तो गर्भावकान्ति होती है; माता नीरोग श्रीर ऋतुमती हो, माता-पिता मैशुन-धर्म करें श्रीर गंधर्व प्रत्युपस्थित हों।

यह समभाना कि मृतक-संस्कार, स्तोत्र-पाठ श्रौर मंत्र-जप से मृत को स्वर्ग का लाम होता है, घोर मूर्खता है।

स्नान से पाप का श्रपकर्षण नहीं होता। यदि जल से पाप-चालन होता तो मकरों की स्वर्ग में उत्पत्ति होती ( येरगाया, २३६ )। "जल से शुद्धि नहीं होती। वही शुद्ध, यथार्थ ब्राह्मण है, जो सत्यवादी है।" ( उदान १,६)। किसी ने बुद्ध से पूछा:-क्या श्राप बाहुका नदी में स्नान करते हैं ? बुद्ध:- बाहुका में स्नान करने से क्या होगा ? प्रश्नकर्ता:- यह पुण्य श्रीर मोच की देने वाली नदी है, बहुजन उसमें स्नान करने श्रपने पापों का प्रज्ञालन करते हैं। किन्तु बुद्ध कहते हैं कि पवित्र नदियों में स्नान करने से किल्जिय करने वाला मतुष्य शुद्ध नहीं होता। जो शुद्ध है, उसका उपोसय है, उसका व्रत सदा सम्पन्न होता है। हे ब्राह्मण ! गया जाकर क्या होगा ? तुम्हारे लिए कूप ही गया है। यहीं स्नान करो। सर्व मूर्तों का चेम करो। मृषावाद न करो, प्राणी की हिंसा न करो, श्रद्धायुक्त श्रीर मात्सर्य रहित हो ( मिष्क्रम १।३६ )।

मोच और विशुद्धि के उपाय हैं—जिनका प्रयोग अमण और प्रज्ञजित करते हैं। अन्य तीर्थिक, बाह्मक, गोशील श्वानशील आदि का समादान करते हैं। वह तृशा चरते हैं, विश्वा खाते हैं, इत्यादि। अन्य अंगच्छेद, जलाग्नि-प्रवेश पर्वत-निपात, श्रनशन-मरण आदि कष्प्रद अनुष्ठान करते हैं। इनसे स्वगोंपपत्ति या मोच्च का लाभ नहीं होता। इनसे नारक दुःख हो होता है। संघाटि के धारखमात्र से अमया नहीं होता, ऋचेलकमात्र से अमया नहीं होता (मण्किमनिकाय, १।२८१)

किन्तु शुम मंगल, वत, अनुष्ठान का कुछ उपयोग है। कित्रिय विद्याओं से ऋि का प्रतिलाम होता है। इनसे परिनत्त का ज्ञान होता है, ऋि द्विप्रातिहाय होता है, अभिजाओं की सिदि होती है; किन्तु यह अकुशल है। बुद ने कुछ अनुष्ठानों को गहिंत बताया है, यथा—अनेलक रहना, श्वानशील का समादान करना। यदि शील-वत को मोन्न का साधन समभें तो सब प्रकार के शील-वत निंच है, किन्तु चित्त-संशोधन के लिए तथा निर्वाण के लिए कई अनुष्ठान आवश्यक हैं। वह मिन्तु प्रशंसा का पात्र है, जो कहता है कि—''मैं इस पर्यक आसन को मिन्न नहीं कलँगा, जबतक में आह्मवों से चित्त को विमुक्त न कर लूँगाए (मिन्मिम-निकाय १।२१६)। बौद-धर्म में जल-प्रवेश, अन्त-प्रवेश, अन्त-नरपण मना है।

हम यहाँ अनेक मिथ्यादृष्टियों को गिनाते हैं, जो शील-व्रत-परामर्श श्रीर दृष्टि-परामर्श के अन्तर्गत हैं। वसुवन्धु विभाषा के अनुसार मोहज प्राणातिपात, अदत्तादानादि का उल्लेख करते हैं—यथा पशुयज्ञ को एक धार्मिक अनुष्टान समसकर पशु-वध करना, यथा धर्मपाठकों के अधिकार से राजा दुष्टों के स्व का अपहरण करता है, यथा बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि सर्प-वृश्चिकादि के वध की श्राजा है, क्योंकि यह पशु अपकारक हैं। वह समसते हैं कि श्राहार के लिए वन्य-पशु, गो-वृपम, पत्ती, महिष को मारने में पाप नहीं है। कुछ जातियों में यह विश्वास है कि वृद्ध और व्याधित माता-पिता के वध से पाप नहीं होता, किन्तु पुण्य होता है; क्योंकि मरण से उनको अभिनव और तीच्ण इन्द्रियों का लाभ होगा। बाह्मण यज्ञ के लिए पशु का वध करते हैं, और विश्वास करते हैं कि पशु की स्वर्ग में उपपत्ति होती है। उनके धर्मपाठक कहते हैं कि दुष्टों को दण्ड देना राजा का मुख्य पुण्य-कर्म है। यह स्तेय और मृयावाद को अक सिद्ध करते हैं। वह कहते हैं कि—"उपहास में, कियों से, विवाह में, भय में, मृयावाद अवद्य नहीं है।" यह सब अज्ञानवश पापाचरण करते हैं। अतः शील के लिए तन्त्रान की आवश्यकता है।

तो क्या वह पाप का भागी नहीं होता, जो यह न जानकर कि वह पाप कर रहा है, पाप कर्म करता है ? नहीं । माता-पिता का वध, चाहे पुष्य बुद्धि से किया जाय या द्वेपादि से, पाप है । वसुकन्धु राजा, धर्मपाठक, सैनिक, डाकू सबको एक ही श्रेग्सी में रखते हैं।

ऐसा मोह मिथ्यादृष्टि है, जो 'श्रकुशल' नहीं है। सत्कायदृष्टि श्रौर शाश्वत-दृष्टि श्रम कर्म में हेतु हो सकते हैं। में श्रम कर्म करता हूँ, क्योंकि मैं फल की श्राशा करता हूँ। मैं दूसरे पर करणा करता हूँ, क्योंकि उसकी श्रात्मा भी मेरे समान दुःख मोगती है। लौकिक करणा के श्रम्यास के बिना यथार्थ करणा का उत्पाद नहीं होता। प्रथम लौकिक करणा की सामा होनी चाहिये। इसमें दुःखी 'श्रात्मा' का श्रवधारण होता है। पश्चात् दुःखी सत्व से पृथक् दुःख का श्रवधारण होता है। बुद्ध श्रीर श्रार्थ लौकिक चित्त का प्रत्याख्यान नहीं करते।

किन्तु आत्मामिनिवेश सर्व अकुशल में हेतु है। ''जो श्रात्मा में प्रतिपन्न है, वह उसमें श्रमिनिविष्ट होता है। श्रात्मा में श्रमिनिविष्ट काम-सुख के लिए सतृष्ण होता है, तृष्णावश वह सुख-संप्रयुक्त दुःख को नहीं देखता।" ''जबतक मन श्राहंकार सहित होता है, तबतक जन्म-प्रबंध शान्त नहीं होता। जबतक श्रात्महिट होती है, तबतक हृदय से श्रहंकार नहीं जाता। हे बुद्ध ! श्रापके श्रतिरिक्त दूसरा नैरात्म्यवादी नहीं है। श्रतः श्रापके मत को छोड़कर मोद्यमार्ग नहीं है' (बोधचर्यावतार पृ० २३०)।

श्रातमा नित्य है, श्रुव है, वस्तुसत् है, इस दृष्टि का परित्याग करना चाहिये; किन्तु प्रज्ञप्ति-सत् श्रात्मा का प्रतिषेध उच्छेद-दृष्टि है, श्रार्थात् जो चित्त-संतित कर्म का उत्पाद करती है, श्रीर कर्मफल का परिभोग करती है, उस प्रज्ञति-सत् श्रात्मा का प्रतिषेध नहीं करना चाहिये।

कर्म-पत्न

सत्व सचेतन है; श्रसत्व श्रचेतन है। एक श्रोर नित्य चित्त-सन्तान है, बो कमी शुद्ध चित्त-चेत्त होता है (श्रारूप्य-धातु), श्रोर कभी जिसका रूपी श्राश्रय होता है, दूसरी श्रोर विविध रूप श्रयीत् महाभूत श्रोर भौतिक रूप हैं; यथा—पर्वत, देवविमानादि। एक श्रोर सत्व-लोक है, दूसरी श्रोर भाजन-लोक। सत्वों के उपभोग के लिए रूप है। रूप चित्त-सन्तान को सेन्द्रिय शरीर (श्राश्रय), विज्ञान-विषय, वेदना-विषय, श्राहार श्रोर निवास-स्थान प्रदान करता है। रूपी सत्वों की चित्त-सन्ति का निश्रय रूप है, श्रोर इस प्रकार इनकी प्रवृत्ति होती है। रूप का ऐसा उपयोग है, वह सत्वों के लिए ही है।

जैसी मनुष्य की चेतना, चित्त श्रीर कर्म होते हैं, वैसा वह होता है। सत्वों की श्रवस्था में जो वैचित्र्य पाया जाता है, वह सत्वों की गित का कर्मज है। प्रत्येक के कर्म के श्रतिरिक्त, कोई दूसरा प्रमुख कारण नहीं है।

सर्वीस्तवादी पुनः कहते हैं कि लोक-वैचित्र्य भी सत्वों के कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म-फल पंचिवध है। इनमें अधिपति-फल कारण-हेतु से निर्वृत फल है। कारण-हेतु से अधिपति का प्रादुर्भीव होता है। सब धर्म स्वतः से अन्य सब के कारण-हेतु हैं। कोई धर्म अपना कारण-हेतु नहीं है। इस अपवाद के साथ सब धर्म, सब संस्कृत धर्मों के कारण-हेतु हैं, क्योंकि उत्पत्तिमान् धर्मों के उत्पाद के प्रति प्रत्येक धर्म का अविध-भाव से अवस्थान होता है। सत्वों के कर्म का प्रभाव भाजन-लोक पर पड़ता है। सत्वों के पाप से औषध, भूमि-आदि बाह्य-भाव अल्पवीर्य होते हैं; ऋतु-परिणाम विपम होते हैं; यह शिलावृष्टि, धूलि-वृष्टि, या चिरि-वृष्टि से अभिभृत होते हैं। यह अधिपति-फल हैं।

दूसरी स्रोर विपाक-फल स्रौर निष्यन्द-फल है। विपाक एक स्रव्याकृत धर्म है, स्रर्थात् कुराल स्रोर स्रकुराल से इसका व्याकरण नहीं होता। यह सत्वाख्य है। यह व्याकृत से उत्तर काल में उत्पन्न होता है। विपाक स्रकुराल या कुराल सासव धर्मों से उत्पादित होता है। हेतु कुराल या स्रकुराल है, किन्तु फल सदा श्रव्याकृत है। क्योंकि यह फल खहेदु से मिन्न है, श्रीर 'पाक' है। इसलिए इसे 'विपाक' ( = विसदृश पाक ) कहते हैं। पर्वत-नदीश्रादि श्रसल्वाख्य धर्मों को विपाक-फल नहीं मानते; यद्यपि वह कुशल-श्रकुशल कर्मों से
उत्तल होते हैं। श्रस्त्वाख्य धर्म स्वभाववश सम्मान्य हैं। सब लोग उनका परिभोग कर
सकते हैं। किन्तु विपाक-फल स्वभावतः स्वकीय है। जिस कर्म की निष्पत्ति मैंने की है, उसके
विपाक-फल का भोग वूसरा नहीं कर सकता। विपाक-फल के श्रतिरिक्त कर्म श्रिधिपति-फल का
उत्पाद करता है। सब इस फल का समान परिभोग करते हैं, क्योंकि कर्म-समुदाय इसकी
श्रिमिनर्तृति में सहयोग करता है। श्रतः भाजन-जोक सत्व-समुदाय के कुशल-श्रकुशल कर्मों
से जनित होता है। यह श्रव्याकृत है, किन्तु यह विपाक नहीं है; क्योंकि विपाक एक
स्व-संख्यात धर्म है। श्रतः यह कारणहेतु-भृत कर्मों का श्रिधिपति-फल है। हेतु-सहश फल
निष्यन्द कहलाता है। सभाग-हेतु श्रीर सर्वत्रग-हेतु यह हेतु-द्वय निष्यन्द-फल प्रदान करते हैं,
क्योंकि इन दो हेतु का फल स्वहेतु के सहश है, यथा—कुशलोत्पन्न कुशल श्रीर
श्रकुशलोत्पन्न श्रकुशल ।

# श्रधिपति-फल और लोक-धातु

कर्म के अधिपति-फल से लोक-धातु की सृष्टि और स्थिति होती है। लोक-धातु सत्वों के लिए बाह्य-मान प्रदान करता है।

लोक-धातु अनन्त हैं। किसी की संवर्तनी (विनाश ) होती हैं, तो किसी की निवर्तनी (उत्पत्ति ) होती है। किसी अन्य की स्थिति होती है।

एक महाकल्प में ८० अन्तःकल्प होते हैं। इनमें विवर्त, विवृत्त की स्थिति, संवृत्त की स्थिति और संवर्त का समप्रमाया है। एक बार विवृत्त होने पर यह लोक २० अन्तःकल्प तक अवस्थान करता है। लोक-संवर्तनी के अनन्तर दीर्घकाल तक लोक विनष्ट रहता है; २० अन्तर-कल्प तक विनष्ट रहता है। वहाँ पहले लोक था वहाँ अब आकाश है। बब आचिपक कर्मवश अनागत भावन-लोक के प्रथम निमित्त प्रादुर्भृत होते हैं, जब आकाश में मन्द मन्द वायु का सम्दन होता है, उस समय से २० अन्तरकल्प की परिसमाप्ति कहनी चाहिये। जिसमें लोक संवृत्त था और उसे २० अन्तरकल्प का आरंभ करना चाहिये, जिस काल में लोक की विवर्तमान अवस्था होती है। वायु की वृद्धि होती जाती है, और अन्त में उसका वायुमएडल वन जाता है। पश्चात् इस कम और विधान से भाजन की उत्पत्ति होती है:—वायुमएडल, अवमएडल, कांचनमधी पृथिवी, सुमेर आदि। विवर्त कल्प का प्रथम अन्तरकल्प माजन, आहा-विमानादि की निर्वृत्ति में अतिकांत होता है। इस कल्प के अवशिष्ट १६ अन्तरकल्पों में नरक-सन्त के प्रादुर्भीव तक मनुष्यों की आयु अपरिमित होती है। जब विवर्तन की परिसमाप्ति होती है, तब उनकी आयु का हास होने लगता है, यहां तक कि १० वर्ष से अधिक आयु का सल नहीं होता। जिस काल में यह हास होता है, वह विवृत्त अवस्था का पहला अन्तरकल्प है।

पश्चात् १८ श्रान्तरकल्प उत्कर्ष श्रीर श्रपकर्ष के होते हैं। १० वर्ष की श्रायु से वृद्धि होते होते ८०००० वर्ष की श्रायु होती है। पश्चात् श्रायु का हास होता है, श्रीर यह घट घर १० वर्ष की हो जाती है। जिस काल में यह उत्कर्ष श्रीर श्रपकर्ष होता है, वह दूसरा श्रन्तर करूप है। इस करूप के श्रान्तर ऐसे १७ श्रम्य करूप होते हैं। वीसवां अन्तरकरूप केवल उत्कर्ष का है। मनुष्यों की श्रायु की वृद्धि १० वर्ष से ८०००० वर्ष तक होती है। १८ करूरी के उत्कर्ष श्रीर श्रपकर्ष के लिए जो काल चाहिये, वह प्रथम करूप के श्रपकर्प काल श्रीर श्रम्य करूप के उत्कर्ष काल के बराबर है। इस प्रकार लोक २० करूप तक निर्वृत रहता है। भाजन-लोक की निर्वृति एक श्रम्तरकरूप में होती है। यह उन्नीस में व्याप्त होता है, यह उन्नीस में स्टून्य होता है, यह एक श्रम्तरकरूप में विनध्य होता है। जब श्रायु १० वर्ष की होती है, तब श्रम्तरकरूप का निर्याण होता है। तब श्रक्त, रोग श्रीर दुर्भिन्न से जो यथाव्रम सात दिन सात मास, सात दिन सात मास, श्रीर सात वर्ष श्रवस्थान करते हैं; करूप का निर्याण होता है।

कल्प के अन्त में तीन ईतियाँ होती हैं। कल्प के निर्याण-काल में देव नहीं वरसता। इससे तीन दुर्भिन्नः—चंचु, श्वेतास्थि, शलाकावृत्ति होते हैं। चंचु कीप का दुर्भिन्न है; श्वेतास्थि, श्वेत अस्थियों का दुर्भिन्न है; शलाकावृत्ति वह दुर्भिन्न है, जिसमें जीवन-यापन शलाका पर होता है। इसमें पह के प्राणी शलाका की स्वना के अनुसार भोजन करते हैं; आज पहपित की पारी है; कल पहपत्नी की पारी है। अब संवर्तनी का समय उपस्थित होता है। सल अधर-भाजनों से अन्तर्हित होते हैं, और किसी ध्यानलोक में संनिपातत होते हैं। अभिन-संवर्तनी सस स्यों से, जल-संवर्तनी वर्षावश और वायु संवर्तनी वायु-धादु के ज्ञोभ से होती है। इन संवर्तनियों का यह प्रभाव होता है कि विनष्ट भाजन का एक भी परमाणु अवशिष्ट नहीं रहता। चतुर्थ ध्यान अनिज्ञित (स्पन्दन-हीन) है। इससे उसमें संवर्तनी नहीं है। द्वितीय ध्यान अग्नि-संवर्तनी की सीमा है। इसके नीचे जो कुछ है, वह सब दिवीन हो जाता है। चतुर्थ ध्यान वायु-संवर्तनी की सीमा है। इसके जो अधः है, वह सब विनीन हो जाता है। चतुर्थ ध्यान वायु-संवर्तनी की सीमा है। इसके जो अधः है, वह सब विनीन हो जाता है। चतुर्थ ध्यान वायु-संवर्तनी की सीमा है। इसके जो अधः है, वह सब विनीन हो जाता है। चतुर्थ ध्यान वायु-संवर्तनी की सीमा है। इसके जो अधः है, वह सब विनीण हो जाता है।

मनुष्य-जन्म में जो कर्म-बल से आचिस होता है, सदा अकुशल कर्मों का विपक्त होता रहता है, जो दुःखावेदना आदि के जनक हैं। यह अकुशल-कर्म मूल में दो प्रकार के होते हैं:—१. यह गुरु हैं, जिन्होंने पूर्व अपाय-जन्म—नारक, तिर्यक्, प्रेत—का उत्पाद किया है, और जो अब अवशिष्ट बल का ज्य मनुष्य जन्म का परिपूरक हो करते हैं। २. यह लघु हैं, जो जन्म के आज्ञेपक नहीं हो सकते, और जिनका सारा बल परिपूरक है। यदि कोई पुद्गल निर्धन है, तो इसका यह कारण है कि उसने कोई शुम कर्म किया है, जिसके सामर्थ से वह मनुष्य-जन्म प्रहण करता है; किन्तु उसने अदत्तादान का अवद्य किया है, जिसका विपाक पूर्व नरक में हुआ और अब उसका दण्ड दारिद्रय के रूप में मिला है। अथवा इसका कारण यह है कि मनुष्य-जन्म में, जो अन्यया शुम है, उसने दान नहीं दिया है।

#### विपाक-फल

कर्म नियत या त्रानियत हैं ! जिसका प्रतिसंवेदन आवश्यक नहीं है, वह आनियत है ! नियत कर्म तीन प्रकार का है :---

- १. एटधर्म-वेदनीय-प्रयीत् इसी जन्म में वेदनीय।
- २. उपपण्य-वेदनीय---श्रर्थात् उपपन्न होकर वेदनीय, जिसका प्रतिसंवेदन समनन्तर जन्म में होगा।
  - ३. भपरपर्याय-वेदनीय-ग्रायीत् देर से वेदनीय।

श्रनियत कर्म को संग्रहीत कर विपाक की अवस्था की दृष्टि से चार प्रकार होते हैं। एक मत के अनुसार कर्म पाँच प्रकार का है। ये अनियत कर्मों को दो प्रकारों में विभक्त करते हैं—

- १. नियत-विपाक-वह जिसका विपाक-काल ग्रानियत है, किन्तु जिसका विपाक नियत है।
- २. श्रनियत विपाक—वह जिसका विपाक श्रमियत है, जो विपच्यमान नहीं हो सकता। हृष्टधर्म-वेदनीय कर्म—वह कर्म है, जो उसी जन्म में विपच्यमान होता है, या विपाक-फल देता है, जहाँ वह संपन्न हुआ है। यह दुर्वल कर्म है। यह जन्म का आचोप नहीं करता। यह परिपूरक है। यह स्पष्ट है कि जो पाप हृष्टधर्म-वेदनीय है, वह उस पाप की आपेक्षा लघु है, जिसका विपाक नरक में होता है।

सौत्रान्तिकों का कहना है कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि एक बलिष्ठ कर्म का विपाक दुर्वेल हो। इसलिए दृष्टधर्म-वेदनीय कर्म के विपाक का अनुबन्ध अन्य जन्मों में हो सकता है, किन्तु क्योंकि इस विपाक का आरंभ इस दृष्ट जन्म में होता है, इसलिए इस कर्म का 'दृष्टधर्म-वेदनीय' यह नाम व्यवस्थित करते हैं।

वैभाषिक इस दिष्ट को नहीं स्वीकार करते। वह कहते हैं कि एक कर्म वे हैं, जिनका संनिक्ष्ट फल होता है। दूसरे वे हैं, जिनका विप्रकृष्ट फल होता है। नियत-विपाक कर्म के विपाक का स्वभाव बदल सकता है। संनिक्षण्ट जन्म में नरक में वेदनीय अमुक कर्म दृष्टधर्म में विपाक देगा।

किन लज्ञणों के कारण एक कर्म दृष्टधर्म-वेदनीय होता है ?

च्चेत्र-विशेष और श्राशय-विशेष के कारण कर्म दृष्टधर्म में फल देता है। च्चेत्र के उत्कर्ष से यद्यपि श्राशय दुर्वल हो, यथा—वह मिन्नु जिसका पुरुष-व्यञ्जन श्रन्तिहित होता है, श्रीर स्त्री-व्यञ्जन प्रांतुर्भूत होता है, क्योंकि उसने संघ का श्रनादर यह कहकर किया कि—'तुम स्त्री हो। श्राशय-विशेष से, यथा—वह षढ जिसने वृषमों को श्रपुंस्त्व के भय से प्रतिमोन्नित किया श्रीर श्रपना पुरुषेन्द्रिय फिर प्राप्त किया।

यदि किसी भूमि से किसी का अत्यन्त वैराग्य होता है, तो वह उस भूमि में पुनः उत्पन्न नहीं हो सकता। इसिलए इस भूमि में, किन्तु दूसरे जन्म में, विपच्यमान-कर्म अपने स्वभाव को बदलता है, और दृष्टधर्म में विपच्यमान होता है, चाहे वह कुशल हो या अकुशल।

चो कर्म विपाक में नियत है, किन्तु चो विपाक की अवस्था (काल ) में अनियत है, वह कर्म दृष्टधर्म-वेदनीय होता है। जो कर्म विपाक की अवस्था में नियत है, उसका उसी

अवस्थान्तर में विपाक होता है। अवस्थान्तर की जिस भूमि में उसके कर्म का नियत विपाक है, उस भूमि से उस पुद्गल का अत्यन्त वैराग्य असंभव है। जो कर्म अनियत-विपाक है, वह विपाक नहीं देगा, यदि पुद्गल का उस भूमि से वैराग्य है, जहाँ वह विपच्यमान होगा।

निरोध, मैत्री, अरखा, समाधि, सत्यवर्शन, श्राईत्फल से व्युत्थित पुद्गल के प्रति किया

गया उपकार श्रीर श्रपकार सहसा फल देता है।

उपपद्य-वेदनीय कर्म —वह कर्म है, जिसका प्रतिसंवेदन समनन्तर जन्म में होगा। यह आनन्तर्य-कर्म है। कोई कर्म, कोई अनुताप, इनके समनन्तर विपाक में आवरण नहीं है। गुरुता के क्रम से यह इस प्रकार है:—मातृवध, पितृवध, अर्हत्-वध, संधमेद, दुध्धिचत्त से तथागत का लोहितोत्पाद।

श्रानन्तर्थ-सभाग ( उपानन्तर्थ ) सावद्य से भी पुद्गल नरक में श्रवश्यमेव उत्पन्न होता है। माता का दूपण, श्रईन्ती का दूपण, नियतिस्थ बोधिसत्व का मारण, शैच का मारण, संय के श्रायद्वार का हरण, स्त्रभेदन, यह पाँच श्रानन्तर्थ-सभाग सावद्य हैं।

अपरपर्याय-वेदनीय कर्म-यह कर्म है, जो तृतीय जन्म के ऊर्ध्व अपर-जन्म में विषय-

मान होता है।

श्रनियत-विपाक कर्म-कुछ कर्मों के विपाक का उल्लंघन हो सकता है। कुछ आचायों के श्रनुसार कर्म श्रप्टविध है:---

१. दृष्टधर्म-वेदनीय श्रीर नियत-विपाक कर्म; २. दृष्टधर्म-वेदनीय श्रीर श्रनियत-विपाक कर्म; ३. उपपद्य-वेदनीय श्रीर नियत-विपाक कर्म; ४. उपपद्य-वेदनीय श्रीर श्रनियत-विपाक कर्म; ५. उपपद्य-वेदनीय श्रीर श्रनियत-विपाक कर्म; ५. श्रपरपर्याय-वेदनीय श्रीर श्रनियत-विपाक कर्म; ७. श्रनियत या श्रनियत-वेदनीय किन्तु नियत-विपाक कर्म; ८. श्रनियत-वेदनीय श्रीर श्रनियत-विपाक कर्म।

किस कर्म का विपाक प्रथम होता है ?

उपपद्य-वेदनीय कर्म का विपाक-काल नियत है। किन्तु सब लोग ग्रानन्तर्य कर्म नहीं करते। ग्रपरपर्याय-वेदनीय प्रकार के बहुकर्मों का समुदाचार हो सकता है। प्रश्न है कि वह कौन कर्म है, जो मृत व्यक्ति के समनन्तर जन्म का श्रवधारण करता है?

समनन्तर जन्म का निश्चय भ्रियमाण के चैतिसक धर्मों के श्रनुसार होता है। मरण-चित्त उपपत्ति-चित्त का श्रासक हेतु है। मिल्फिम [३।६६] में है कि मरणकाल में पुद्गल जिस लोक की उपपत्ति में चित्त को श्रिधिष्ठित करता है, जिसकी भावना करता है, उसके वह संस्कार इस प्रकार भावित हो उस लोक में उपपत्ति देते हैं। किन्तु म्रियमाण श्रपने श्रन्य चित्त का स्वामी नहीं होता। यह चित्त उस कर्म से श्रिमिसंस्कृत होता है, जिसका विपाक समन्त्तर जन्म में होता है। यदि किसी पाप कर्म का विपाक श्रपाय गित में होता है तो उसका मरण-चित्त नाक होगा।

विविध कर्मों के विपाक का यह कम है :--

१० गुरु, २० श्रासन्न, ३० श्रभ्यस्त । जब मरण्-चित्त स-उपादान होता है, तब उसमें नवीन भाव के उत्पादन का सामर्थ्य होता है । इस चित्त के पूर्ववर्ती सर्व प्रकार के श्रनेक कर्म होते हैं, तथापि वह गुरु कर्म से आहित सामर्थ्य है, जो अन्तिम चित्त को विशिष्ट करता है।
गुरु कर्म के अभाव में आसल कर्म से आहित सामर्थ्य, उसके अभाव में अभ्यस्त कर्म से आहित
सामर्थ्य, उसके अभाव में पूर्वजन्म-इत कर्म से आहित सामर्थ्य, अन्तिम चित्त को विशिष्ट करता
है। राहुल का एक श्लोक यहाँ उदाहृत करते हैं:—गुरु, आसन्न, अभ्यस्त, पूर्वकृत—यह
चार इस सन्तान में विपच्यमान होते हैं। इसीलिए बौद्धों में मरण-काल में विविध अनुष्ठान
करते हैं, और उपदेश आदि देते हैं। वस्तुतः जैसा बुद्ध ने कहा है—कर्म-विपाक
दुशेंय है।

# निष्यन्य-फवा

हेतु सदृश धर्म निध्यन्द-फल है। कोई धर्म शाश्वत नहीं है। वर्ण केवल वर्ण-ख्रण का मनान है; विज्ञान केवल चित्तसंतित है। प्रत्येक धर्म के श्रस्तित्व का प्रत्येक ख्रण जो पूर्व-द्मण के सदृशा था कुछ तुल्य है, इस द्मण का निध्यन्द है। इस प्रकार स्मृति का व्याख्यान करते हैं—चित्त-संतित में श्राहित एक भाव श्रपना पुनरुत्पाद करता है। प्रायः एक कुशल-चित्त एक दूसरे कुशल-चित्त का निध्यन्द-फल होता है। यह साथ ही साथ कुशल मनसिकार-कर्म का पुरुषकार-फल भी है।

सूत्र में उक्त है: — अभिध्या, व्यापाद और मिथ्यादृष्टि; भावित, सेवित, बहुलीकृत होने से नारक, तिर्यक्, प्रेत उपपत्ति का उत्पाद करते हैं। (यह अभिध्या-कर्म, व्यापाद-कर्म और उस मानस-कर्म के, जिससे तीर्थिक मिथ्यादृष्टि में अभिनिविष्ट होता है, विपाक-फल हैं)। यदि लोभी, हिंसक और मिथ्यादृष्टि -चरित पुद्गल पूर्व-शुभ-कर्म के विपाक के लिए अपरपर्याय में मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, तो वह सनुष्य, दुष्ट और मूद् होगा। लोभ, द्वेष, मोह-चरित पुद्गल लोभ, द्वेष, मिथ्यादृष्टि का निष्यन्द-फल है।

वस्तुतः यह कहना दुष्कर है कि कर्म का निष्यन्द-फल होता है। कर्म कर्म का प्रपाद नहीं करता। कोई कर्म ऐसे फल का उत्पाद नहीं करता, जो उसके सर्वया सहरा हों। अभिष्या एक अवदा है, चित्त का एक अकुशल-कर्म है, जो स्वीकृत होता है। यह कर्म नहीं है, तथापि मनोदुश्चरित है। दार्ष्टीन्तिक (एक प्रकार के सीन्नान्तिक) इसे मनस्कर्म मानते हैं, किन्तु वैभाषिक कहते हैं कि इस पन्न में क्लेश और कर्म का ऐक्य होगा। दुश्चरित होने से परस्व के स्वीकरण की विषम स्पृहा नारकादि विपाक प्रदान करती है। अभिष्या, व्यापाद और मिथ्याहिष्ट सामान्यतः काय-वाक्-कर्म के समुत्थापक हैं। अभिष्या के स्वीकृत होने से वह अपने वल की वृद्धि करती है, और चित्त-सन्तान में दृद्ध स्थान का लाभ करती है। इससे जब यह वाक्-काय-कर्म में व्यक्त होती है, तब चित्त-सन्तान को वासित करती है। अतः अभिष्या का निष्यन्द-फल अभिष्या है, अभिष्याचरित्रल है।

इसी प्रकार व्यापाद श्रौर मिथ्यादृष्टि को समसना चाहिये।

सर्व क्रेश—राग-द्वेष श्रीर मिष्याद्याहिन्यके दो श्राकार होते हैं। कदाचित् यह सुप्ता-यस्या में होता है। तब इसका प्रचार सद्दम श्रीर दुर्विज्ञेय है। यह क्लेश के समुदाचार के पूर्व की श्रवस्था है। तब इसकी 'श्रनुशय' श्राख्या होती है। श्रनुशय अग्रु होते हैं; यह छिद्रान्वेषी शत्रु के सहश प्रतिष्ठा-लाभ करते हैं। राग, प्रतिष श्रादि श्रनुशय हैं। कदाचित् क्रेश पर्यवस्थित होता है, श्रर्थात् सत्व क्रेश से परेत होता है। यह क्रेश का दूसरा श्राकार है। यह क्रेश की तीवावस्था है। क्रेशानुशय पर्यवस्थित-क्रेश का निष्यन्द-फल है; पर्ववस्थान की श्रवस्था में लो क्रेशानुशय तथा बाह्य-विषय इष्ट विषय-राग के पर्यवस्थान का समुत्थान करता है, श्रीर श्रयोनिशो-मनसिकार की श्रयेला करता है। विषाक-फल विषाक के बल को लीग करता है, किन्तु निष्यन्द-फल का स्वभाव ऐसा है कि इसका स्वतः श्रन्त नहीं होता। श्रकुशल चित्तों के निष्यन्द-फल का समुन्छेद श्रार्य-मार्ग की भावन। श्रीर स्रोतापित-फल के प्रतिलाभ से होता है। कुशल चित्तों के निष्यन्द-फल का निरोध केवल निर्वाग में होता है।

प्रत्येक सत्व जो यत्किंचित् गति में उत्पन्न होता है ( प्रतिसन्धि, उपपत्ति ) जन्म च्रण में स्वभूमि के अनुकूल सर्व क्लेश से-राग, द्वेष, मोह से-क्लिप्ट होता है, इसका कारण यह है कि

अपने पूर्वजन्म के अन्तकाल में उसका चित्त इन क्लेशों से क्लिब्ट था।

जो कामधात में उत्पन्न होता है, उसका चित्त द्वेष, गन्ध-रस के लोभ श्रीर मैथुन-राग से समन्वागत होता है। इसी कारण इस चित्त का निश्चय वह सेन्द्रिय शरीर होता है, जो इन विविध तृष्णाश्रों और द्वेष-समुश्थित दुःल का वहन कर सकता है। किन्तु कुशल-मूल से समन्वागत होने के कारण वह स्वभूमिक क्रिश का नाश कर सकता है। मान लीजिये कि एक मिन्तु है, जो मरण-काल में द्वेष श्रीर सर्व प्रकार के श्रीदारिक राग से मुक्त है। ऐसा मिन्तु केवल ऐसे ही धातु में उत्थन्न हो सकता है, जहाँ शालेन्द्रिय श्रीर जिह्नेन्द्रिय का श्रमाव है। यदि इस भिन्नु का राग प्रथम ध्यान के सुल में है, तो मरण-काल में उसका चित्त इन सुलों से क्लिब्ट होगा, श्रीर वह प्रथम ध्यान-लोक में उपपन्न होगा।

महामालु क्य-सुत्त [ मिल्फमनिकाय १।४३२ ] में है कि—हे मालु क्यपुत्त ! दहर-कुमार के सकाय भी नहीं होता तो फिर उसके सकाय-दृष्टि कैसे उत्पन्न होती है; उसके धर्म भी नहीं होते तो फिर धर्म में उसकी विचिकित्सा कैसे होती है; उसके शील भी नहीं होते तो फिर शीलों में शोलवत-परामशं कैसे होता है; उसके काम भी नहीं होते तो फिर कामच्छन्द कैसे होता है ! भगवान् कहते हैं कि इसका कारण यह है कि उसमें झेशानुशय है ।

हम उन विपाक-फलों का विचार करते हैं, जिनका कि मनुध्य परिभोग करते हैं। नारक दुःखी होते हैं, देव केवल मुख का भोग करते हैं। मनुध्य वर्ण, संपत्ति, सीन्दर्थ, श्रामुष्य, मुख-दुःख में विविध होते हैं। वह मुख से सर्वथा विरहित नहीं होते, किन्तु रोग श्रीर बरा के श्राधीन हैं।

देव शुक्क-कर्म के फल का भोग करते हैं, नारक कृष्ण-कर्म के फल का भोग करते हैं, श्रीर मनुष्य शुक्क-कृष्ण-कर्म का भोग करते हैं। मनुष्य-जन्म का श्राद्धेपक शुक्क-कर्म होता है, किन्तु प्रत्येक मनुष्य-जन्म के परिपूरक विविध शुद्धः-कृष्या-कर्म होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य का समाव कुशल श्रद्धशल दोनों है।

प्रत्येक मनुष्य काम, क्रोध, क्लेश तथा मोह से समन्वागत होता है। इसमें दो ऋणवाद हैं—१. शैंच मनुष्य-जन्म लेते हैं, क्योंकि वह राग-द्वेष से विनिमु क नहीं हैं, किन्तु मोह से विनिमु क हैं २. चरम-भविक बोधिसत्व क्लेश से विनिमु क हैं, किन्तु बोधि की रात्रि को ही वह मोह से मुक्त होते हैं।

क्योंकि सर्व मनुष्य-जन्म शुभ कर्म से आचित्त होता है, श्रतः सब मनुष्य तीन कुशल-मूल से समन्यागत होते हैं। वह अद्वेष, श्रलोम, सम्यग्-दृष्टि के भव्य हैं। श्रवस्थावश कुशल-मूल का समुदाचार होता है। सदुपदेश और सत्संगवश ऐसा होता है।

एक पुद्गल प्रकृति से तीव राग-द्वेप-मोहजातिक होता है। वह रागज, द्वेपज, मोहज दुःख-दौर्मनस्य का अभीक्ण प्रतिसंवेदन करता है। वह दुःख-दौर्मनस्य के साथ रदन करता हुआ परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का आचरण करता है। वह मरणानन्तर स्वर्ग में उत्पन्न होता है। धर्म-समादान से उसका आयित में सुख-विपाक होता है। एक पुद्गल प्रकृति से तीव राग-द्वेप-मोहजातिक नहीं होता। वह रागज, द्वेपज, मोहज दुःख-दौर्मनस्य का अभीक्ण प्रतिसंवेदन नहीं करता। वह ध्यान में सुगमता से समापन्न होता है, और स्वर्ग में उपपन्न होता है। वह वर्तमान में भी सुखी है, और भविष्य में भी उसका सुख-विपाक है।

संसार में पर्याप्त दुःख है, जिससे मनुष्य सरलता से 'सर्वे दुःखम्' इस सत्य को तथा वैराग्य श्रौर निर्वाण को समभते हैं। देव श्रत्यन्त सुखी होते हैं। दूसरी श्रोर नारकों के समान मनुष्य का श्रिविच्छल दुःख नहीं है। किन्तु मनुष्यों में भेद है। कुछ श्रनेक जन्मों में मनुष्यत्व में नियत हैं। उन्होंने छुशल-मूल का श्रारोपण किया है। कोई स्रोत-श्रापल हैं श्रौर उनके सात भव श्रौर हैं, किन्तु कभी श्रकरमात् मनुष्यत्व का लाभ होता है। कर्म-विपाक दुविंश्वेय है। नारक श्रौर तिर्यन् योनि से मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है। इसका कारण कोई पूर्वजन्म कृत दुवेल श्रुभ कर्म होता है। मनुष्य-जन्म श्राश्रर्थंकर घटना है।

नरक में दो प्रकार के भिन्न-प्रलाप, पारुष्य, व्यापाद होते हैं। भिन्न-प्रलाप:—क्योंिक नारकीय सत्व परिदेव, विलाप करते हैं। पारुष्य:—क्योंिक नारकीय सत्व अन्योन्य निग्रह करते हैं। पारुष्य:—क्योंिक नारकीय सत्व अन्योन्य निग्रह करते हैं। नारकीय सत्वों में अभिष्या और मिथ्यादृष्टि होती है, किन्तु नरक में यह संमुखीभावतः नहीं होती। क्योंिक वहां सर्व रंजनीय वस्तु का अभाव होता है, और कर्मफल प्रत्यन्त होता है। नरक में प्राणा-तिपात का अभाव होता है, क्योंिक नारकीय सत्व कर्मन्त्य से च्युत होते हैं। वहां अदत्तादान और काम-मिथ्याचार का भी अभाव होता है, क्योंिक नारकीय सत्वों में द्रव्य और स्त्री-परिग्रह का अभाव होता है। प्रयोजन के अभाव से मृषावाद और पैशन्य नहीं होता।

तिर्यक् का चित्त दुर्बेल होता है, किन्तु उसका दुष्ट स्वभाव प्रकट होता है। यह स्रानन्तर्य से स्टब्ट नहीं होते। किन्तु जिन पशुत्रों की बुद्धि पटु होती है; यथा—स्राजानेय

अरव, वह सदा श्रानन्तर्थ से स्पृष्ट होते हैं। श्रतः जो सत्व पूर्वकृत श्रम कर्मवश नरक और तिर्यक् योनि के श्रनन्तर मनुष्य-जन्म लेते हैं, वह मनुष्य-जन्म में श्रपने पूर्वक्रेश से समन्वागत होते हैं. े यह क्रोश नरकवास या तिर्यक्योनि में वास के कारण बहुलीकृत होते हैं।

के नर्याण-काल में पुद्गल अधर्मरागरक, विषयलोभामिभूत और मिध्याधर्मपीत हो जाते हैं। रास्त्र, रोग और दुर्भिद्ध से कल्प का निर्गम होता है। उस समय कपाय अभ्यधिक होते हैं। इसलिए मनुष्यों में बहुत ऐसे होते हैं, जिनमें अभीक्ण क्षेश होता है। यह निर्वाण में आवरण है। क्षेशावरण सर्वपापिष्ठ है। मिध्याद्दि से समन्वागत मनुष्यों ही संख्या और भी अधिक है।

### विसंयोग-फ्ल

हमने अवतक सासव कमों के फल की परीचा की है। यह कर्म कुराल या अबुराल हैं, श्रीर राग ( सुख की इच्छा या ध्यान-लोक की इच्छा ) तथा मोह ( आत्महिष्ट ) से क्लिप्ट हैं। तृष्णा से अभिष्यन्दित यह कर्म विपाक-फल देते हैं, किन्तु अनासव कर्म का विपाक नहीं होता। क्योंकि यह अन्य तीन कर्मों का च्य करता है। यह अशुक्ल है। यह धातुपतित नहीं है। यह प्रवृत्ति का निरोध करता है। अनासव कर्म के फल को विसंयोग-फल कहते हैं। ये. कर्म मोह और क्लेश के मूल का समुच्छेद करते हैं, अर्थात् क्लेश-प्राप्ति का समुच्छेद करते हैं। जो आर्य इन अनासव कर्मों को संपादित करता है, उसका क्लेश समुदाचार नहीं करता। वह क्लेशों के निष्यन्द-फल का समुच्छेद करता है।

कुछ सासव कर्म, जो वैराग्य के लौकिक मार्ग में संग्रहीत हैं, अपने प्रतिपत्ती क्षेशों से विसंयोग-फल अनैकान्तिक रूप से प्रदान करते हैं। जो योगी वीत-कामराग है, वह काम-भूमिक क्षेशों की प्राप्ति का छेद करता है। पुनः वह पूर्वकृत कर्म और काम की प्राप्ति का छेद करता है। वह इन कर्मों के विपाक का उल्लंन करता है।

#### গ্ৰহণকাৰ-দল

पुरुषकार (पौरुष)-फल सहभू-हेतु श्रीर संप्रयुक्तक-हेतु का फल है। पुरुषकार पुरुषमाव से व्यतिरिक्त नहीं है, क्योंकि कर्म कर्मवान् से श्रान्य नहीं हैं। जिस धर्म का बो कारित्र है, वह उसका पुरुषकार कहलाता है, क्योंकि वह पुरुषकार के सहश है। एक मत के श्रानुसार विपाक-हेतु को छोड़कर श्रान्य हेतुश्रों का भी यही फल होता है। वस्तृतः यह फल सहोराज है, या समनन्तरोत्मज है; किन्तु विपाक-फल ऐसा नहीं है। श्रान्य श्राचार्यों के श्रानुसार विपाक-हेतु का एक विप्रकुष्ट पुरुषकार-फल मी होता है।

# कर्म-विपाक

कर्म बीच के सदश स्वकीय सामर्थ्य से अपने फल का उत्पाद करता है। अतः कर्मे की धर्मता नियत है। किन्तु बौद्ध-धर्म यह स्वीकार करता है कि कर्म-फल का उल्लंघन संभव है, और वह पुराय-परिगामना भी मानता है। श्रार्थं ऋषि श्रादि का महान् सामध्यं होता है। उनके मनःप्रदोष से द्रण्डकादि निर्जन हो गये। मत्य-किया (सन्चिकिरिया) में विश्वास बड़ा प्राचीन है। विशुद्ध पुरुष श्रपनी विशुद्धि का प्रख्यापन कर धर्मता से ऊपर उठ जाता है। श्रश्चोक का पुत्र कुणाल जापित करता है कि श्रपनी माता के प्रति उसका कभी दुष्टचित्त नहीं हुश्रा। इस सत्यिकिया से वह श्रपनी श्रांखों से देखने लगता है।

पुराय-ऋपुराय त्राशाय पर आश्रित है, किन्तु चेत्र के अनुसार पुराय-ऋपुराय ऋल्प या महान् होता है।

कर्म-विपाक दुर्विज्ञेय है। कर्म बीज के समान है, जो श्रापना फल प्रदान करता है। यह सुखाँ या दुःखावेदना है। कर्म का विप्रणाश नहीं है। जब समय श्राता है, श्रीर प्रत्यय-सामग्री उपस्थित होती है, तब कर्मों का विपाक होता है।

यमराज के निरयपाल सत्व को ले जाते हैं, श्रीर यम से दण्ड-प्रणयन के लिए पार्थना करते हैं। यमराज उससे पूछते हैं कि तुमने देवदूत को नहीं देखा ? वह कहता है कि देव! मैंने नहीं देखा है। यम:—तुमने क्या जरा-जीर्ण, रोगी, श्रवद्यकारी को नहीं देखा है! तुमने यह क्यों नहीं जाना कि तुम भी जाति, जरा, मत्यु के श्रधीन हो? तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि मैं कल्याण कर्म करूँ? यह पापकर्म न तुम्हारी माता ने किया है, न तुम्हारे पिता ने, न तुम्हारे भाई-बहन ने, न तुम्हारे मित्र-श्रमात्य ने, न जान्द-संबन्धियों ने, न श्रमण-ब्राह्मण ने, न देवताश्रों ने। तुमने ही यह पापकर्म किया है। इसके विपाक का प्रतिसंवेदन तुम्हीं करोगे।

यह कथा लोक-विश्वास पर आश्रित है। यम केवल नारकों के दएड का प्रण्यन करता है। पुनः यम के निरयपाल नारकों को दएड नहीं देते हैं। उनकी यातना उनके स्वकीय कर्मों के कारण है। यथार्थ में कर्म वीज के तुल्य हैं। यह अपनी जाति के अनुसार, जल्दी या देर से, अल्प या महान् फल देते हैं।

किन्तु ईश्वरवादी कहते हैं कि यद्यपि समग्र बीज का वपन उर्वरा भूमि में हो, तथापि वर्ष के अभाव में बीज में अंदुर नहीं निकज़ते। अतः उनका कहना है कि यह ईश्वर की शिक है, जो कमों को विपाक-प्रदान का सामर्थ्य देती है। बौद्ध कहते हैं कि तृष्णा से अभिष्यन्दित हो कमें विपाक देते हैं। आर्य तृष्णारहित हो कमें करता है, इसलिए वह कमें से जिस नहीं होता।

### कर्म-विपाक के संबन्ध में विभिन्न मत

सर्वास्तिवादी (वैसापिक)—के मत में विपाक-फल समनन्तर नहीं होता। कर्म का विपाक सुखा है:खावेदना है। यह विपाक-कर्म के संपादन के बहुत काल पक्षात् होता है। कहते हैं कि कर्म अपने विपाक-फल को क्रिया-काल में अपित्त करता है, श्रीर कर्म के श्रतीत होने पर विपाक का दान करता है। एक किटनाई है। सर्वास्तिवादी का मत है कि श्रतीत श्रीर श्रनागत का अस्तित्व है। हेतु-प्रत्यय श्रनागत को प्रत्युत्पन्न में उपनीत करते हैं। श्रनित्यता प्रत्युत्पन्न को श्रतीत में ले जाती है।

मश्न-मान लीजिए कि मेरे श्रतीत कमें का श्राग्तित्य है। यह भी मान लीजिये कि इसमें फल-प्रदान का सामर्थ्य है। क्योंकि मैं उन चिएक धर्मों की सन्तित हूँ, जो नित्य उत्पद्यमान होते रहते हैं। इसलिए यह क्या है जो इस कमें को मुक्त से रंबद्ध करता है ?

उत्तर—स्व-सन्तान-पातत श्ररूपी संस्कृत धर्म होते हैं (किन्तु यह चित्त-विग्रयुक्त हैं) जिन्हें 'प्राप्तिः कहते हैं। सर्व कर्म कर्ता में इस कर्म की 'प्राप्तिः का उत्पाद करते हैं। इसी प्रकार सर्व चित्त, सर्व राग उस चित्त, उस राग की 'प्राप्तिः का उत्पाद करते हैं। इस 'प्राप्तिः का निरोध होता है, किन्तु यह स्वसहश्च एक 'प्राप्तिः का उत्पाद करती है। जबतक हम इन कर्मों की 'प्राप्तिः का 'छेदः नहीं करते, तबतक हम श्रपने कर्मों की 'प्राप्तिः से समन्वागत होते हैं। जब हम इस 'प्राप्तिः के निरन्तर उत्पाद का निरोध करते हैं, तब इस 'प्राप्तिः का छेद होता है। इस प्रकार कर्म कर्ता को फल-प्रदान करते हैं।

मध्यमकवृत्ति [१७।१३] श्रीर मध्यमकावतार [६।३६] में चन्द्रकीर्ति ने इस वाद का निराकरण किया है:—कर्म क्रिया-काल में निरुद्ध होता है, किन्तु यह कर्ता के चित्त-सन्तान में एक 'श्रविप्रणाश' नामक द्रव्य का उत्पाद करता है। यह श्ररूपी धर्म है, किन्तु चित्त से विप्रयुक्त है। यह 'श्रविप्रणाश' न कुशल है, न श्रयुशल। निरुद्ध कर्म 'श्रविप्रणाश' द्रव्य में श्रंकित हो जाता है। यह फल को कर्ता से संबद्ध करता है।

सीम्रान्तिक—सौत्रान्तिक अतीत और 'प्राप्ति' नामक धर्मों के अस्तिल को नहीं मानते।

यदि अतीत, श्रनागत द्रव्यसत् हैं तो वह प्रत्युत्पन्न हैं। यदि श्रतीत कर्म फल-प्रदान करता है, तो उसका प्राप्त कारित्र है; श्रतः वह प्रत्युत्पन्न है। यदि बुद्ध श्रतीत कर्म के श्रास्तित्व का उल्लेख करते हैं, तो उनका श्रमिप्राय केवल इतना है कि श्रतीत कर्म का विपाक होगा। बुद्ध प्राप्तियों का उल्लेख नहीं करते।

सौत्रान्तिकों के अनुसार कर्म चित्त-सन्तान को (चित्त-चैत्त, सेन्द्रियकाय) विसे तीर्थिक 'आत्मा' कहते हैं, विपरिणत करता है। कर्म संतान के परिणाम-विशेष को निश्चित करता है। इसका प्रकर्ष वह अवस्था है, जो कर्म का विपाक है। दुःखावेदना का उत्पाद होता है, यदि अकुशल-चित्त से संतान का परिणाम-विशेष होता है। चित्त-संतान का कर्म-बल से एक स्ट्रम परिणाम होता है, और कर्म के अनुसार चित्त-संतित का निअय, दुःख-सुख होता है। सौत्रान्तिक बाह्यमाव और सेन्द्रियकाय का प्रतिषेध नहीं करते, किन्तु कर्म और कर्म-विपाक को वह केवल चित्त में आहित करते प्रतीत होते हैं।

विज्ञानवादी—एक श्रोर वह रूप के श्रस्तित्व का प्रतिषेध करता है। हम इसके बीज वैभाषिक-सिद्धान्त में पाते हैं। 'श्रात्मा' को चित्त श्रौर वेदना की सन्तान श्रवधारित करना, जो पूर्ववर्ती चित्त-वेदना से नियहीत होता है, यह कहना कि चित्त रूप का उत्पाद करता है, चेदना और सेन्द्रियकाय के 'विपाक-फल' मानना और बाह्यमाव को अधिपति-फल अवधारित करना विज्ञान-वाद की ओर सुकना है ।

दूसरी श्रीर वह सीत्रान्तिकों का 'संतान' श्रीर 'सूनम परिणाम' नहीं मानता। 'श्रातमा' प्रवृत्ति-विज्ञान के संतान से श्रन्य होगा। हम यह कैसे मान सकते हैं कि ऐसा संतान श्रनागत चित्त के बीजभूत पूर्व चित्त के चिह्न धारण करता है, श्रीर इसका 'सूनम परिणाम' होता है ? वस्तुत: प्रवृत्ति-विज्ञान का श्राश्रय एक श्रालय-विज्ञान होता है, जो बीजों का संग्रह करता है।

### कर्म-फल का शतिकमया

यद्यपि कर्म का विप्रणाश नहीं है, तथापि फत का समितिकम हो सकता है, यदि अनुतापपूर्वक पाप-विरित्त हो। मैत्री-भावना द्वारा यदि अवद्यकारी अपने चित्त को विभुक्त करता है, तो जो कर्म उसने किया है, उसका महत्त्व कम हो जाता है। प्रवारणा (वर्षावास के अत में भिज्जुओं का एक अनुष्ठान) के समय संत्र के संमुख पाप स्वीकार करने से कर्म से शुद्धि होती है। एक प्रश्न है कि क्या परिस्नाप्त पाप कर्म को पाय-स्वीकरण, पाप-विरित्त ज्ञीण कर सकते हैं। नहीं। किन्तु यदि मोल-कर्म की परिस्नाप्ति के समनन्तर अनुताप होता है, तो पृष्ठ के अभाव में कर्म की परिस्नाप्ति नहीं होती; यथा—जन प्रयोग का अभाव होता है, या वह दुवैल होता है, तो अवद्य पूरा नहीं होता। उसी प्रकार जन पापी अपने अवद्य को अवद्य मानता है, और पाप-विरित्त का समादान करता है, तो अवद्य पूरा नहीं है। यह उसका प्रतिपत्त है।

### विदत्त-अनियत विपाक

यह कर्म नियत-विपाक (नियतने रनाय) है, जो केनल कृत नहीं है, किन्तु उपन्तित भी है। उपनित-कर्म वह है, जिसकी परिसमाप्ति हुई हे, ओर जिसका निपाक-दान नियत है।

कोई एक दुश्चरितवश दुर्गित को प्राप्त होता है, कोई दो के कारण, कोई तोन के कारण (काय, वाक्, मनोदुश्चरित)। कोई एक कर्मप्य के कारण, कोई दो के कारण, कोई दश के कारण दुर्गित को प्राप्त होता है। बो जिस प्रमाण के कर्म से दुर्गित को प्राप्त होता है। बो जिस प्रमाण के कर्म से दुर्गित को प्राप्त होता है, यदि उस कर्म का प्रमाण असमात रहे तो कर्म 'कुतर है, 'उपचितर नहीं। प्रमाण के समाप्त होने से कर्म 'उपचित' होता है। अंगुत्तर्गनकाय [११२५०] में है कि थोड़े बल को थोड़े लवण से नमकीन कर सकते हैं, किन्द्र यदि बहुमात्रा मं मा लवण हो तो वह गक्का के बल को नमकीन नहीं कर सकता।

तीव क्रोश, तीव प्रसाद (अदा) से किया हुआ कर्म और निरंतर कृत कर्म नियत है। वस्तुतः तीव अदा और तीव राग सन्तान को अत्यन्त वासित करते हैं। निरन्तर कृत-कर्म चित्त-स्वभाव को बनाता है। यह लज्ञ्या पूर्व लज्ञ्या के विख्द नहीं है। केवल उसी को तीव प्रसाद या तीव राग हो सकता है, जिलने बहुकुराज या अकुराज कर्म किए हैं। गुर्णचेत्र में किया हुन्ना कर्म भी नियत-विपाक है, यथा—पितृवध नियत-विपाक है। जो कम बुद्ध, संघ, त्रार्थ, माता-पिता के प्रति किया जाता है, वह नियत-विपाक है। तीन प्रकार के कर्म हैं:—

- १. जिसका विपाक नियत है, श्रीर जिसका विपाक-काल नियत है, जिसके श्रानन्तर्थ-कर्म किया है, वह उसका फल अगले जन्म में श्रवश्य भोगेगा। उसका नरक में विमिष्मत होगा।
- २. वह कर्म जिसका विपाक नियत है, किन्तु काल नियत नहीं है। एक मनुष्य ने एक कर्म उपचित किया है, जिसका विपाक नियत है, ब्रीर स्वभाव ऐसा है कि वह केवल काम-धातु में ही विपच्यमान हो सकता है; या ऐसा है, जो स्वर्ग या नरक में फल दे सकता है, किन्तु वह ऐसा नहीं है कि समनन्तर जन्म में ही इसकी उपपत्ति हो। यह कर्म दूसरे कर्म से पिहित हो सकता है। यदि यह पुद्गल ब्रार्य-मार्ग में प्रवेश करता है; काम से वीतराग होता है, ब्रानागामी होता है, तो वह इसी जन्म में उस कर्म के फल का प्रतिसंवेदन करेगा। यह अपर-पर्याय-वेदनीय कर्म था, यह दृष्टधर्म-वेदनीय हो जाता। यहाँ ब्रांगुलिमाल का दृष्टान्त दृष्टिय है [ मिष्किमनिकाय, २।६७ ]—

श्रंगुलिमाल एक डाक् था। उसने गांवों को, निगमों को, जनपदों को नष्ट कर दिया। वह मनुष्यों को मारकर उनकी श्रंगुलियों की माला बनाकर पहनता था। एक समय भगवान् भावस्ती में चारिका करते थे। वह उस स्थान की श्रोर चले, जहाँ श्रंगुलिमाल रहता था। श्रंगुलिमाल ने दूर से भगवान् को देखकर विचारा:—श्राश्चर्य है कि इस मार्ग से कोई नहीं श्राता; यह श्रमण एकाकी श्रा रहा है। वह भगवान् के पीछे हो लिया। भगवान् ने ऐसा श्रुद्धि-संस्कार किया कि डाक् उनको न पा सका। डाक् को बड़ा श्राश्चर्य हुआ, क्योंकि वह दीइते हाथी को भी मारकर गिरा देता था। उसने भगवान् से रुकने को कहा—भगवान् ने कहा—मैं उहरा हूँ। दुम रुको। डाक् ने इसका श्रर्थ पूछा। भगवान् ने कहा—मैं सब जीवों में दगड से विरत हूँ। दुम श्रसंयत हो। इसलिए दुम श्रस्थित हो, मैं स्थित हूँ। यह सुनकर श्रंगुलिमाल को वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने प्रवच्या ली श्रोर मिद्ध हो गया। श्रंगुलिमाल पातःकाल पात्र-चीवर लेकर श्रावस्ती में मिद्धा के लिए प्रविष्ट हुआ। किसी ने उस पर ढेला पेंका, किसी ने दगड का प्रहार किया। उसका सिर कर गया, पांव टूट गया, श्रोर संघाटी फर गई। भगवान् ने उससे कहा:—हे श्रंगुलिमाल ! बिस कर्म के विपाक से दुमको निरय में सहस्तों वर्ष निवास करना पड़ता, उस कर्म के विपाक-संवेदन दुम इसी जन्म में कर रहे हो।

३. वह कर्म जिसका विपाक अनियत है। स्रोत-श्रापन की संतित का, श्रपायगामिक पूर्वोपन्तित कर्म के विपाक-दान में वैगुष्य है। क्योंकि प्रयोगशुद्धि और त्रिरत (बुद्ध, धर्म, श्रीर संघ) के प्रति आश्रय-शुद्धि के कारण उसकी संतित बलवान् कुशल-मूलों से अधिवासित है। अबुध श्रल्प पाप भी करके अधोगित को प्राप्त होता है, बुध महापाप भी करके अपाय का त्याग करता है। थोड़ा भी लोहा पियड के रूप में जल में हूव जाता है, और यही लोहा प्रमृत भी क्यों न हो, पात्र के रूप में तरता रहता है।

#### पुरव-परिकामना

सामान्य नियम यह है कि कर्म स्वकीय है। जो कर्म करता है, वही उसका फल मोगता है; किन्तु प लि-निकाय में भी पुराय-परिणामना (पत्तिदान = प्राप्तिदान ) है। वह यह भी मानता है कि मृत की सहायता हो सकती है। स्थिवरवादी प्रेत और देवों को दिल्ला देते हैं, अर्थात् भित्तु को दिए हुए दान से जो पुराय (दिल्ला) संवित होता है, उसको देते हैं। हम अपने पुराय में दूसरे को संमिलित कर सकते हैं, पाप में नहीं।

निष्कर्ष यह है कि ज्ञिष्ट-घर्म सावद्य, क्लोशाच्छल और हीन हैं। शुभ और अशुभ धर्म ही प्रणीत हैं। जो धर्म न हीन हैं, न प्रणीत; वह मध्य हैं। अतः संस्कृत शुभ-धर्म ही सेव्य हैं। इन्हीं का अध्यारोपण सन्तान में होना चाहिये। वस्तुतः असंस्कृत-धर्म अनुत्पाद्य हैं। उनका अध्यास नहीं हो सकता। असंस्कृत का कोई फल नहीं है, और फल की दिष्ट से ही भावना होती है।

# चतुर्दश अध्याय

# विभिन्न बौद्ध सिद्धान्त में निर्वाण का रूप

# निर्वाण

बुद्ध की शिक्षा का एक मात्र रस निर्वाण है। सब बौद्ध-दर्शनों का लक्ष्य निर्वाण है, किन्तु निर्वाण के स्वरूप के संबन्ध में अवश्य मतभेद है। इस अध्याय में इम इस विषय के विविध आकारों पर विस्तार से विचार करेंगे।

निर्वाण का स्वरूप चाहे जो हो, सब बौद्धों को यह समान रूप से इष्ट है कि निर्वाण संसार-दुःख का श्रात्यन्त निरोध है, संसार से निःसरण है, श्रीर श्रातपव उपादेय है। विद्वानों का कहना है कि श्रात्म-प्रतिषेध ईश्वर-प्रतिषेध, सहेतुक और ख्यांक सत्ता के सिद्धानों के होते हुए निर्वाण निरोधमात्र, श्रमावमात्र ही हो सकता है।

# पाधात्य विद्वानों के मत

बर्धेलेमी, सेन्ट-हिलेरी, चाइल्डर्स, रीज़ डेविड्स श्रीर पिसल का कहना है कि बुद्ध तथा उनके अनुयाहयों ने अपने सिद्धान्तों के इस श्रमिवार्य निकर्ष को विचार-कोटि में लिया है, और वह निर्वाण का स्वरूप अमावमात्र ठहराते हैं। किन्तु रीज़ डेविड्स साथ साथ यह भी कहते हैं कि बुद्ध-त्रचन के श्रनुसार निर्वाण 'आमर्थ' भी है। बर्थ श्रीर श्रोल्डनकों का मत है कि यद्यपि बीद्ध जानते हैं कि उनके सिद्धान्तों का अकाव किस श्रोर हे, तथापि उनको राष्ट्य शब्दों में इस विनिश्चय के कहने में विचिकित्सा होती है। इनके श्रनुसार उन्होंने निर्वाण के स्वरूप का वर्णन या तो कि की श्रालंकारिक माणा में किया है, श्रीर उसे 'द्दीप', 'शरण', 'श्रमृत' की श्राख्याएं प्रदान की हैं; या उन्होंने यह स्वीकार किया है कि निर्वाण के स्वरूप का व्याकरण बुद्ध ने नहीं किया है। पूछे जाने पर बुद्ध ने इसे 'स्थापनीय' प्रश्न कहकर इसका व्याकरण नहीं किया है। बुद्ध ने श्रपने आवकों को चेतावनो दी है कि, यह प्रश्न कि निर्वाण के श्रनन्तर तथागत कहां जाते हैं, श्रोपंसंहित नहीं है; श्रीर इसका विसर्जन विराण, वु:ख-निरोध श्रीर निर्वाण के श्रिधगम में सहायक नहीं है। श्रतः इन प्रश्नों की उलस्कन में पड़ना निर्धक श्रीर निर्दाण के श्रिधगम में सहायक नहीं है। श्रतः इन प्रश्नों की उलस्कन में पड़ना निर्धक श्रीर निर्धणोजनीय है। किन्तु यह सब विद्वान समानरूप से मानते हैं कि बीद्ध उपासकों की दिध में निर्वाण एक प्रकार का स्वर्ण है।

पालि-श्रमिषम्म में चित्त श्रौर रूप दोनों के नैरात्म्य की प्रतिशा है। वह श्रात्मा का सर्वथा प्रतिषेध करते हैं, श्रौर निर्वाण का लक्षण 'दुःल का नाश' श्रौर 'विराग' तथा 'राग-त्वय' बताते हैं। इस विचार-सरणों के श्रनुसार हम निर्वाण को ऐहिक सुल मान सकते हैं, क्रिन्यु यह परम लक्ष्य नहीं हो सकता। स्वान्त हसे स्थापनीय प्रश्न बताते हैं, श्रौर कुछ स्वान्त

पेसे हैं, जो निर्वाण को अजात, अमृत, अनन्त कहते हैं। इससे कठिनाई उपस्थित होती है।
पूरोपीय विद्वान, वर्न् फ के समय से, वार-वार यही मत प्रकट करते आए हैं कि निर्वाण अभावमात्र ही हो सकता है। पुसें का मत है कि बौद्ध योगी ये और अवाच्य की अभिज्ञता रखते थे, जो न भाव है, और न अभाव। यह प्रपंचातीत है। वह कहते हैं कि यह समकना कठिन है कि बौद्ध निर्वाण को अमृत, योग-चेम और अच्युत क्यों कहते हैं। यह अभाव के समानार्थक शब्द नहीं है। रीज़ डेविड्स 'अमृत' का यह निरूपण करते हैं कि यह आयों का आहार है, और 'निर्वाण' का अर्थ वीतराग पुष्प की सम्यक् प्रज्ञा करते हैं। जब बौद्ध कहते हैं कि बुद्ध ने मार (मृत्यु) पर विजय प्राप्त की है, और अमृत का द्वार उद्घाटित किया है; तो कर्न इसका यह अर्थ करते हैं कि बुद्ध पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है, और उन्होंने उस अमृत-पद का आविष्कार किया है, जिसके द्वारा उस परम-सत्यका अधिगम होता है, जो मनुष्य को मृत्यु पर आधिपत्य प्रदान करता है, उसको निर्मय बनाता है।

रीन डेविड्स कहते है कि बुद्ध का आदर्श आध्यात्मिक था, और उनके निर्वाण का अर्थ इस लोक में प्रजा और सम्यक्-शान्ति द्वारा मोच प्राप्त करना था। किन्तु आवक शास्ता के विचारों को सम्यक् रीति से समभने में असमर्थ थे, और उन्होंने इस आदर्श को अमृत,

श्रनन्त, द्वीपादि की आख्याएँ दीं। इससे शास्ता के सिद्धान्त को चृति पहुँची।

पुसें के अनुसार इन विद्वानों की भूल इसमें है कि वह बीद्ध-धर्म को एक वैज्ञानिक मतवाद समस्ते हैं। वे यह भूल गए कि बौद्ध-धर्म एक वैशाय्य-प्रधान धार्मिक संस्था है। सेनातें ने इस विचार का विरोध किया है कि बौद्ध-धर्म एक वैज्ञानिक मतवाद है। सेनातें के अनुसार निर्वाण का अर्थ भारतवर्ष में सदा से परम-च्रेम और मोच्च रहा है, जो अभाव की संज्ञा से सर्वया परे है। सेनातें ने बौद्ध-धर्म के प्रभाव की परीच्चा की है। उनका कहना है कि बौद्ध-धर्म का उद्गम-स्थान योग है। योग भारत की पुरातन शिच्चा है। इसमें यम-निमम, ध्यान, धारणा, समाधि और ऋद्धि-सिद्धि का समावेश है। योगी लोकोत्तर-शक्ति की प्राप्ति तथा मोच्च-लाम के लिए समान रूप से यत्नवान होता है।

यह साधारण विश्वास है कि बुद्ध की शिक्षा का आधार वेदान्त ( उपंनिषद् ) अथवा संख्य है। उन्होंने केवल वेदान्त के परमात्मा और संख्य के पुरुप का प्रतिषेध किया है। यह भी सामान्य विचार है कि बुद्ध शील-वर्त, पौरोहित्य और वर्ण-धर्म के विरोधी ये तथा आरंभ से ही बौद्ध-धर्म निरोधवादी था। किन्तु सेनार्त के मत में यह विचार अथयार्थ है। उनका कहना है कि बौद्ध-धर्म का उद्गम एक प्रकार के योग से हुआ है, जिसका खरूप अभी पूर्णक्य से स्थिर नहीं हुआ था, और जो निःसन्देह निरोधवादी न था। वे यह भी कहते है कि बुद्ध के पश्चात् कई शताब्दियों में इस धर्म में परिवर्तन हुए, और यह ठीक नहीं है कि आरंभ से ही उसका खरूप निश्चित था।

पुरें कहते हैं कि मैं निश्चितरूप से यह नहीं कह सकता कि निम्न वाक्य बुद्ध-बचन है:— "मैं वेदना का अस्तित्व मानता हूँ, किन्तु मैं यह नहीं कहता कि कोई वेदक है।" किन्तु निम्न वाक्य बुद्ध का हो सकता है:—"जाति, जरा, रोग, मरण से अमिमृत मैंने अजात, अरुग्ण, अजीर्ण अमृत का अन्वेषया किया है .....। एक अजात, अजीर्यां, अमृत, अकृत है। यदि अजात न होता तो जात के लिए शरया न होता .....।

बरों ने (फोटी ईयर्स आफ इंडियनियम, भा० १, ए० ३०३) लिखा है कि यदि हम यह चाहते हैं कि निर्वाण अभाव नहीं है, तो हमको उस धर्म की संज्ञा बतानी चाहिये बिसका लच्चा बौद्धों के अनुसार शाश्वतस्व है। किन्तु प्रश्न है कि क्या यह शाश्वत-धर्म निर्वाण नहीं है, जिसे पालि में 'अप्रमता धातु' कहा है।

पुर्से कहते हैं कि आरंभ में बौद्धों का लच्य संसार के निःसरण (पार), नैश्रेयस-सुख, अनिर्वाच्य अवस्था की प्राप्ति था। कई वचनों से स्पष्ट है कि निर्वाण से उनका अर्थ एक परमार्थ-सत् से था। अभाव एक निकाय-विशेष का ही मत रहा है। कई वचनों से हम यह सिद्ध कर सकते हैं। इसके समर्थन में कई हेतु भी दिए जा सकते हैं। पुसें का मत है कि आरंभ की अवस्था में बौद्ध-धर्म निर्वाण को एक अनिर्वचनीय वस्तु-सत् मानता था। वह इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि कई प्रसिद्ध निकाय 'अजात' को वस्तु-सत् मानते हैं।

# पूर्से का मत

पुर्ते ने 'निर्वाण' नाम की पुस्तक में इस विषय की आलोचना की है। इम उनके मत का विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे और अन्त में अपना वक्तव्य मी देंगे।

पुर्ते कहते हैं कि बौद्ध-धर्म के दो रूप हैं, इनमें भेद करना चाहियें। एक उपासकों का धर्म है, दूसरा मिच्चुओं का। उपासक स्वर्ण की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं, और मिच्चु निर्वाण-मार्ग का पथिक है। उपासक स्तूप-चैत्य की पूजा करते हैं, और बौद्धं-तीयों की यात्रा करते हैं। वह पंचशील का समादान करते हैं, पाप से विरत रहते हैं, उपवास नत रखते हैं, मिच्चुओं को दान देते हैं, और धर्म-अवण करते हैं। शील की रचा और दान-पूजा से वह पुण्य-संचय करते हैं, और अम्युद्य आसादित करते हैं। उनके धर्म में निर्वाण का कोई बड़ा स्थान नहीं है। यह ठीक है कि प्रत्येक बौद्ध एक दिन निर्वाण के अधिगम की आशा करता है [ अमिधमंकोश ४।४६ ], किन्तु सामान्यतः निर्वाण-मार्ग में प्रवेश करके के लिए मिच्च-मान का होना आवश्यक समभा जाता है। अमिधमंकोश का विचार है कि उपासक आईत हो सकता है। जिस च्या में वह अर्द्यत होता है, उसी च्या में वह भिच्चु होता है, उसी दिन वह संघ में प्रवेश करता है। मिलिन्दप्रश्न का भी यही मत है। कुछ के अनुसार यह अनागामि-फल का लाम कर सकता है, किन्तु किसी अवस्था में भी वह आईत् नहीं होता। केवल मिच्चु ही अर्द्यत होता है। मिन्नु के लिए ही निर्वाण का मार्ग है।

श्रार्य-मार्ग की चर्या निर्वाण की चर्या है। संघमद्र कहते हैं कि निर्वाण के विचार-विमर्श में विचिकित्सा का उत्पाद नहीं करना चाहिये। क्योंकि निर्वाण के श्रिधगम के लिए ही अमण संसार का पित्याग करते हैं, श्रीर संघ में प्रवेश करते हैं। निर्वाण स्वर्ग का विप-यंय सा है। जीव के दीर्घकालीन संसरण में स्वर्ग एक स्थान है, किन्तु निर्वाण संसार का श्रन्त है। स्वर्ग पुण्य का विपाक है, किन्तु निर्वाण पाप-पुण्य दोनों से परे हैं। इसका एकमात्र सच्य क्रोरा-राग का विनाश है। निर्वाण का श्रिष्मिम प्रत्येक को स्वयं करना पड़ता है। उपाध्याय द्वारा मार्ग के भावित होने से शिष्य के क्रोरों का प्रहाण नहीं होता। प्रत्येक को स्वयं इसका साचात्कार करना होता है। बुद्ध की विशेषता केवल इसमें है कि उन्होंने सर्वप्रयम मोच-मार्ग का श्राविष्कार किया श्रीर दूसरों का मार्ग-संदर्शन किया। इसी अर्थ में वह ज्येष्ठ श्रीर श्रेष्ठ हैं। वह दूसरों का त्राण वर-प्रदान कर या अपनी ऋदि के वज्ञ से अथवा प्रमाव से नहीं करते, किन्तु सद्धमें की देशना से करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपासक और भिद्ध के उद्देश्य, चर्या और मार्ग में भेद है, और एक दृष्टि से इनका परसर विरोध भी है।

निर्वाण क्या है ? इसमें सन्देह नहीं कि यह परम-चेम है, दुःल और संसार का अन्त है, मृत्यु पर विजय है । निर्वाण के यह लज्ञण क्या इसलिए है कि यह अभावमात्र है ? अथवा यह अमृत है ? भिज्ज के लिए मार्ग में उत्तरोत्तर उन्नित करना प्रधान बात है । कई कहेंगे कि निर्वाण का अनुसन्धान करना अनावश्यक है । दूसरे कहते हैं कि यह अमृत-पद है, या यह सर्व-राग, दुःल, पुनर्जन्म का निरोधमात्र है । यह अभिधर्म का प्रश्न है । इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि एक दूसरे की अपेना अधिक अच्छा है । जिस काल में पिटक का संग्रह हुआ, उस काल में अनेक निर्वाण में प्रविष्ट हो चुके थे । थेर (स्थितर) और थेरियों के 'उदानों' का संग्रह है, और इनमें निर्वाणाधिगम के सुल का वर्णन पाया जाता है ।

कई वचन ऐसे हैं जिनसे यह व्यवस्थापित होता है कि मिन्नु श्रौर उपासक में बड़ा भेद रखा गया है। जब आनन्द बुद्ध से पूछते हैं कि सुगत के धातु-गर्भ के प्रति मिन्तुओं का क्या भाव होना चाहिये, तब बुद्ध उनसे कहते हैं कि—"हे त्रानन्द ! मेरे धातुत्रों की पूजा की फिक न करो । सुश्रुत और श्रद्धालु चत्रिय, ब्राह्मण श्रीर नैगम मेरे धातुस्रों की पूचा करेंगे । तुम भिन्नुत्रों को मोन्न की साधना में संलग्न होना चानिये।" [दीघनिकाय, २।१४१]। कभी कभी ऐसी प्रतीति होती है कि भिद्ध-संवर से भिक्क, पूजा श्रीर लोकोत्तर बुद्धवाद से कोई संबन्ध नहीं है। किन्तु यह युक्तियुक्त नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि बौद्ध कौतुक-मंगल तियि-नक्त्रादि के विरुद्ध थे। उनमें तर्कवादी भी थे। किन्तु यह एक ही दिक् है। दूसरी श्रोर इम देखते हैं कि आनन्द को इस बात से बड़ा सन्तोष या कि बुद्ध अपने सामर्थ्य से त्रिसाहस्त-लोक-घातु को अवभासित कर सकते थे, और अपनी अनुशासनी की वहाँ प्रतिष्ठा कर सकते थे। उदायी आनन्द से कहते हैं कि :—हे आनन्द ! आप यह कैसे कहते हैं कि शास्ता का यह सामर्थ्य है ? इसमें सन्देह नहीं कि बुद्ध के ऋद्धि-वल का उनकी दृष्टि में विशेष महत्त्व नहीं है; तथापि बुद्ध उदायी से कहतें हैं कि दुमको ऐसा नहीं करना चाहिये। इसका प्रमाख है कि बुद्ध ने भिद्धुत्रों को तीर्थाटन का आदेश दिया था, और भिद्ध स्तूप-पूजा करते ये। संघ में ध्यायियों की संख्या बहुत न थी। [कथावत्यु, १७।१] से पता चलता है कि ऋईत् स्त्पों को माल्य-गन्ध-विलेपन चढ़ाते थे। इम निर्वाण की चर्या को धर्म से प्रथक नहीं कर सकते । मार्ग में प्रवेश वहीं कर सकता है, जिसने पूर्वजन्म में कुशल-मूल का आरोपण किया है [ अभिधर्मकोश ४।१२५. ६।२४: ७।३०.३४ ] ।

हीनयानं का पुराना क्राम्नाय को पिटक में उपनिबद्ध है, स्पष्ट नहीं है। उसके बढ़ों में परस्पर विरोध पाया जाता है। पुनः हम सब निकायों के विचारों से मली माँति परिचित मी नहीं है। इस कारण प्राचीन मत के जानने में कठिनाई है; तथापि पूर्से इसके जानने का मयत्न करते हैं।

# योग सीर बीद्य-धर्म

पुर्से का कहना है कि एक बात जो बड़े महत्त्व की है, असन्दिग्ध है। यह यह है कि बौद्ध-धर्म योग की एक शाला है। योग में ब्रह्मचर्य, यम-नियम, ध्यान-धारणा-समाधि, नासाम-भू-मध्यादि का दर्शन, काय-स्यैर्य, मंत्र-जप, प्राणायाम, तालु में जिल्ला का धारण, महामृतों का ध्यान, भूत-जय, अणिमादि अष्ट ऐश्वयों की प्राप्ति और लोकोत्तर ज्ञान दंगहीत हैं। योग की इस प्रक्रिया का धार्मिक जीवन और शील से कोई संबन्ध नहीं है। किन्तु इसका उनसे योग हो सकता है।

बौद्ध-धर्म का केन्द्र भिन्तु-संघ है। बुद्ध के पहले से भारत में अमणों के अनेक संघ ये। बुद्ध का भिन्नु-संघ भी इसी प्रकार का एक संघ था। अन्य संघों के समान इसके भी शील-समाधि के नियम थे। इसकी मौलिकता इसमें है कि इसको बुद्ध ऐसा शास्ता मिला, बिस्की शिन्ता से प्रभावित होकर योग की न्याँ और उसके सिद्धान्तों ने एक विशेष रूप धारण किया।

द्यारंभ में बौद्ध-धर्म श्रस्थिर श्रवस्था में था। वह युग स्थिर श्रीर निश्चित मतवाद का न था, श्रीर न धर्म-विनय में श्रभी स्थिरता श्राई थी। प्रायः सब योगी समान मार्गों से एक ही लच्य की प्राप्ति के लिए उद्योग करते थे, किन्तु वह शास्ता श्रीर संघ को समय समय पर बदला करते थे, श्रीर कभी वे 'येरवाद' से (स्थविरवाद) श्रीर कभी जानवाद ( आण्वाद) को स्वीकार करते थे [ मिष्मम १।१६४ ]। उस युग में वाद-विवाद बहुत होता था। श्रमण कहते सुनाई पड़ते थे कि जो में कहता हूँ वह सत्य है, श्रन्य सब मिथ्या है। ""में जानता हूँ, मैं बुद्ध हूँ। उनका विश्वास था कि श्रालोक का ध्यान करने से जान-दर्शन होता है [ दीघ १।२२३ ]। वह कहते थे कि ध्यान में प्रवेश कर मैंने देखा है कि लोक शास्वत है """। बौद्ध-धर्म में ज्ञान का विशेष महत्त्व है, यद्यपि वह तर्क का श्राश्य लेता है। वस्तुओं का यथाभूत-दर्शन सिमाधि में होता है, [ मिष्मम १।७१ ]। निम्न प्रश्नों पर उस समय विवाद होता था:—लोक का श्रादि है, या नहीं १ दु:ख का समुद्य क्या है १ क्या श्रात्मा श्रीर काय एक हैं १ क्या मरणानन्तर सत्व का सर्वथा विनाश होता है १ किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वह निम्न प्रश्नों में इनसे भी श्रिषक रस लेते थे:—क्या निर्वाण के श्रनन्तर आर्य की उत्पत्ति हो सकती है १ कीन से तपों की श्रनुशा है १ दिव्यचन्तु, दिव्यक्षीत्र और परिचित श्रान कैसे होता है १

ऐसी परिस्थिति में बौड-संघ का जन्म हुआ था। विनय के प्रन्यों से शात होता है कि विविध संप्रदायों में आनार की विविधता थी। उनमें दो प्रकार के अमर्थों की तुलना की गयी है—आरथ्यक और विहार में निवास करने वाले मिद्धा। कई बातों से ऐसा स्वित

होता है कि सब प्रकार के भिन्नु बुद्ध को शास्ता मानते थे, श्रीर कर्म-फल को स्वीकार करते थे, तया ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते थे। बह संघ में प्रवेश कर सकते थे, यदापि उनके अपने बाद श्रीर श्राचार थे। केवल एक शते थी कि वह श्रचेलक नहीं रह सकते थे। बहत काल तक रियर रूप न हो सका | विनय के नियमों के साथ साथ 'मार्ग' का भी बड़ा महत्त्व था। आगम से मालूम होता है कि आविव प्रातिमोच और अभिधर्म के संबन्ध में संघ में विवाद होता था। किन्तु चार स्मृत्युपस्थान, चार सम्यक-प्रधान, चार ऋदिपाद, श्रद्धादि पंचेन्द्रिय, पाँच बल, सात बोध्यङ्ग श्रीर आर्थ-आष्टांगिक-मार्ग के विषय में मतमेद न था। भगवान् श्रानन्द से कहते हैं कि जो विवाद श्राजीव श्रीर प्रातिमोज्ञ के विषय में होता है, वह श्रल्पमात्र है, किन्तु यदि मार्ग के विषय में विवाद उत्पन्न हो, तो वह बहुजन का श्रहित श्रीर श्रनर्थ करेगा [ मिष्मिम २।२४५ ]। किन्तु शीतीभूत, विरक्त, वीतराग, श्रार्य बौद्ध-धर्म की देन नहीं है। यह योग की देन है। यह ठीक है कि बौद्ध-धर्म ने आर्यल का निशोध किया श्रीर श्रार्थ को पूजाई बना दिया। बुद्ध को देव की पदवी देने में बौद्ध-धर्म को संकोच होता था, किन्तु यह समाधि का मार्ग था, जिसका लच्च निर्वाण-लाम था। यह स्पष्ट है कि वीद-धर्म का आधार योग की कियाएं थीं, किन्तु बौद्ध-धर्म ने इनका उपयोग शील और प्रजा के लिए किया था श्रीर श्रार्थत्व को प्रथम स्थान दिया था। बौद्ध-धर्म के श्रनुसार क्रेश-चय श्रीर 'श्रभिसमय' आमएय-फल हैं। किन्तु यह पाँच अभिजाओं में संग्रहीत है। बौदों का विश्वास है कि श्रार्य श्रमिशाश्रों से समन्वागत होता है, किन्तु वह यह भी मानते हैं कि श्रार्येतर भी इनसे समन्वागत होते हैं। उनका यह मत नहीं है कि ध्यान-लाभ मोच है, किन्तु समाधि में ही योगी सलों की यथार्थ भावना करता है। वह स्त्रात्महला का प्रतिषेध करते हैं, स्त्रीर जो योगी तालु में जिह्ना-धारण इत्यादि करता है, उसकी किसी स्त्रान्त में प्रशंसा है त्रीर किसी में निन्दा है [ मिक्सिम शारुप्प, शारदः श्रंगुत्तर शारुरहः श्रमिधर्मकोश ६।४३ ]।

संघ में विविध सिद्धान्तों का व्यवस्थापन श्रारंभ में इतना न या। उसके श्रन्तर्गत बो निकाय ये उनका प्रवचन एक ही या। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सबको समानरूप से एक ही वचन मान्य है। हम जानते हैं कि पुद्गलवादी कुछ वचनों की प्रामाणिकता नहीं मानते; अन्तराभाव के अपवादक कुछ अन्य वचनों को प्रामाणिक नहीं मानते। यह साधारण रूप से माना जाता है कि मूल संगीति का श्रंस हुआ है, किन्तु सामान्यतः विविध निकाय एक ही वचन का छार्थ भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। इस संबन्ध में हम संघभद्र के

न्यायानुसार दो नाक्य उद्धृत करते हैं।

१. संघमद्व एक स्त्र उदाहत करते हैं, जिसमें 'स्प्रष्टव्य' का लच्या दिया गया है; श्रीर कहते हैं:—हमारे प्रतिपची 'स्थिवर' इस स्त्र का श्रस्तित्व नहीं स्वीकार करते। उनका कहना यथार्थं नहीं है, क्योंकि यह स्त्र संगीति में संप्रदीत है; क्योंकि इसका श्रन्य स्त्रों से विरोध नहीं है, श्रीर यह युक्तिसंमत भी है। श्रतः यह प्रामाणिक है। इमारे प्रतिपची उत्तर देते हैं कि यह संगीति में संप्रहीत नहीं है, क्योंकि यह सामान्यरूप से पठित नहीं है, क्योंकि यह सामान्यरूप से पठित नहीं है, क्योंकि यह कल्पित है, किन्तु इस प्रकार वादी किसी भी स्त्र का प्रत्याख्यान कर सकता है।

२. यह लोग व्यर्थ ही कहते हैं कि अभिधर्म-शास्त्र बुद्ध-वचन नहीं है, स्योषि विविध निकायों के अलग-अलग अभिधर्म हैं। विविध निकायों के सूत्र मी व्यंवन और अर्थ में भिन्न हैं।

प्रवचन में परस्पर विरोधी वाद हैं। श्रानेक निकायों के सहयोग से यह संग्रह प्रस्तुत हुन्ना है। "बुद्ध ने जो कुछ कहा है वह सब सुमापित है।" इसका परिपूरक यह नाक्य है कि "यिक्तिचित् सुमापित है, वह बुद्ध-यचन है।" ऐतिहासिक काल में निकाय श्रीर सिद्धान्ती का विरोध बौद्धों की एकता को नष्ट नहीं करता। इस विरोध के होते हुए भी एक सामान्य विश्वास पाया जाता है। यह विश्वास योग से मिन्न नहीं है। इस योग के तीन या चार प्रधान विचार हैं:—पुनर्जन्म, स्वर्ग-नरक की कल्पना, पुर्य-श्रपुर्य, मोच, परम श्रीर श्रात्यनिक चैम तथा मार्ग। दूसरों के समान बौद्धों ने भी इन विचारों को योग से लिया, श्रीर इनके पूल स्वर्य को सुरिच्चित रखते हुए उनको एक नवीन श्राकार प्रदान किया।

विश्वास श्रीर सिद्धान्त में विशेष करना श्रच्छा है। बौद्धों का विश्वास है कि सल श्रमेक बन्मों में संसरण कर श्रपने कर्मों के फल का भीग करता है, श्रीर वह श्रमिसमय द्वारा भुक्त होता है। बौद्ध विश्वास की यह मूल मित्ति है। इसमें दार्शनिक विश्वास बोड़े गये हैं। इनमें से कुछ इस विश्वास को विनष्ट करनेवाले हैं, किन्तु विश्वास श्रिडिंग होता है।

# पुनर्जन्म-विश्वास और वाद

योग से बौद्ध-धर्म ने पुनर्जन्म श्रीर कर्म-फल के बाद को लिया है। बौद्ध-धर्म में कुशल-श्राकुशल-स्वभाव श्रीर बुद्धिपूर्वक किए हुए कर्म की गुरुता पर बोर दिया गया है; तथा मौन, मत, स्नानादि को निरथेक समका गया है।

कर्म गांतयों का श्राच्चेपक है। प्रत्येक जीव श्रपने मन कर्म, चेतना श्रीर काय-वाक् का परिणाम है। प्राणियों का सामुदायिक कर्म संवर्त-कल्पों के श्रमन्तर लोक का विवत्तन करता है। कर्म ही 'ग्रहकारक' है। कर्म श्रीर उसके फल का निषेध करना मिथ्या-दृष्टि है। परलोक का श्रपवाद करना और उपपादुक सत्वों के श्रिरतत्व का प्रतिषेध करना मिथ्या-दृष्टि है। प्रत्येक सत्व श्रपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है, संसरण के संकथ में बौद्धों का यह सिद्धान्त है।

इस विश्वास में सिद्धान्त जोड़ दिए गए हैं। बौद्ध-धर्म ने विवेचनात्मक मनोविज्ञान का आश्रय लिया। उसके श्रनुसार श्राह्मा सेन्द्रिय शरीर-वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञानात्मक है। यह नित्य धर्म नहीं है। आहम-बुद्धि और विपरिणाम-बुद्धि में वह विरोध देखता है। वह आहमा के धर्मों का नैरात्म्य और उनकी शून्यता मानता है। 'मन' 'श्राह्मा' नहीं है, 'मन' 'आहमा' का नहीं है, ऐसा मानने का यह श्रावश्यक श्रयं नहीं है कि श्राह्मा का श्रद्धिल नहीं है। यह कैवल इस बात की प्रतिज्ञा है कि श्राह्मा मन के परे है। हे मिचुओं। जो तुम्हारा नहीं है, उसका प्रहाण करों ''''। तुम्हारा क्या नहीं है ? चच्च, श्रयं, चचुर्विज्ञान '''मनो-धर्म (मनोविज्ञान के विषय), मनोविज्ञान [संयुत्त ३।३३; ४।८२]। उपनिषद् के श्रनुसार श्रातमा नित्य श्रीर लोकोत्तर है। बौद्ध-धर्म श्रातमा का प्रतिषेध करता है। यह श्रपवादिका बुद्धि कर्म, कर्म-फल, श्रीर प्रतिसंधि की बुद्धि का विनाश करती है। इस समस्या के दो समाधान हैं:—

१. पहला पुद्गलवादियों का समाधान है। दुर्भाग्यवश उनके शास्त्र नष्ट हो गये हैं, श्रीर यह 'तीर्थिक' समके जाते हैं। प्रायः पाँच या सात निकाय इस वाद के मानने बाले थे।

'पुद्गल' का निर्वचन स्पष्ट नहीं है। जैनागम में 'पुद्गलास्तिकाय' नाम की संधा है। इसका अर्थ 'श्रचीव' है। बौद्धों में श्रातमा के लिए पुरुष, जीव, सत्व, पोष, जन्तु, यह श्रीर पुद्गल [सुत्तनिपात, ८७४] यह श्राख्याएँ मिलती हैं। पुद्गल का चीनी श्रनुवाद 'पुरुष' है। तिन्वती निर्वचन इस प्रकार है—पूयते, गलति चेति पुद्गलः। 'श्रष्ट पुद्गल' श्राठ श्रार्थ हैं। इतियुत्तक, २४ में कहा है कि यदि किसी एक पुद्गल के विविध भवों की सब श्रस्थियाँ एकत्र की जायं तो उनका एक पर्वत हो जायगा।

भारहारस्त्र में इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ इस प्रकार है—पाँच स्कन्ध भार हैं ''' पुद्गल भारहारक है, यथा—अमुक गोत्र का, अमुक नाम का यह आयुष्मान् भिद्ध । भार का आदान तृष्णा है, जो पुनर्भव का उत्पाद करती है; उसका निच्चेप इस तृष्णा का सर्वया इय है, [संयुक्त २१२५; संयुक्त २२।२२; उद्योतकर इत न्यायवार्त्तिक, ३४२ ]।

जिस काल में पुद्गलवादियों ने श्रपने वाद को सुपल्लिवत किया, उस समय नैरात्म्यवाद सब निकायों को मान्य या। श्रतः पुद्गलवादियों ने यह निश्चय किया कि कम से कम पुद्गल के स्वभाव का लक्ष्या नहीं बताया जा सकता। 'पुद्गल न स्कन्धों से भिन्न है, न श्रमिन । इस दृष्टि का समर्थन भगवान् के इस क्चन से होता था—जीवितेन्द्रिय शरीर से श्रमिन नहीं है; जीवितेन्द्रिय शरीर से भिन्न नहीं है। 'शृ इस प्रकार वह मी दूसरों के समद्य श्रात्म का प्रतिषेध करते हैं। इनको बोधिचर्यावतार में 'सौगतंमन्य', 'श्रन्तश्चर तीर्थिक' कहा है। पुद्गल की उपलिध पंच विज्ञान-काय श्रीर मनोविज्ञान से होती है, किन्तु स्कन्ध-व्यतिरिक्त श्रमीत् शरीर-वेदना-विज्ञान के श्रितिरक्त उसकी उपलिध नहीं होती। श्रतः यह स्कन्धों से श्रम्य नहीं है, यथा—श्राग्न इन्धन से श्रन्य नहीं है। विपन्न में पुद्गल स्कन्ध-स्वभाव नहीं है, क्योंक उस विकल्प में वह जनन-मरण्-शील होगा। पुनः पुद्गल कर्म का संपादन करता है, स्वेसण करता है, श्रपने कर्मों के फल को भोगता है, श्रीर निर्वाण का लाभी होता है। बुद्ध कहते हैं कि इतने कल्प व्यतीत हुए कि मैं सुनेत्र नामक श्रुष्टि था। श्रतः पुद्गल एक वस्तु-सत् है, एक द्रव्य है, किन्तु इसका स्कन्धों से संबन्ध श्रनिवंचनीय है। इसी प्रकार यह न नित्य है, एक द्रव्य है, किन्तु इसका स्कन्धों से संबन्ध श्रनिवंचनीय है। इसी प्रकार यह न नित्य है, न अनित्य।

२. तूसरा समाधान यह है कि जिसे लोक में आतमा आदि कहते हैं, वह एंक एन्तान ( सन्ति ) है, जिसके आंगों का हेतु-फल-संबन्ध है। यह आतमा का अपवाद है, किन्तु आतमा जीवित है, यद्यपि वह एक नित्य द्रव्य नहीं है। आतमा का यह समाधान प्रायः मान्य है, किन्तु सन्तित का निर्वेश भिन्न प्रकार से किया जाता है। वह बौद्ध-धर्म की विचित्रता है कि श्रागम कर्म श्रीर कर्म-फल को स्वीकार करता है, किन्तु कारक का प्रतिषेध करता है। कोई स्व नहीं है, जिसका सेचार (= संक्रान्ति) हो। किन्तु यह सन्तिति जीवित है। मृत्यु से इसका उपन्छेद नहीं होता। मृत्यु केवल उस च्या को स्वित करती है, जब नई परिस्थितियों में नवीन कर्म-समृह का विपाक प्रारंभ होता है।

यह कहना अयथार्य न होगा कि संतित स्वतंत्र है। अपने कर्म और अपनी इच्छाओं के वश इसकी प्रवृत्ति होती है। यह सेन्द्रियकाय और स्व-वेदना के विषयों का उत्पाद अन्य संतानों के सहयोग से करती है।

सत्य तो यह है कि कोई स्कन्ध एक भव से दूसरे भव में संकान्त नहीं होते। वस्तृतः सल का विनाश प्रतिक्षा होता है। वृद्ध शिशु नहीं है, किन्तु उससे भिन्न भी नहीं है। नारक मनुष्य नहीं है, किन्तु अन्य भी नहीं है। यह नैरात्म्य है। यह स्पष्ट है कि यह अपवादिका दृष्टि एक विशेष प्रकार की है। यह अवयवों को देखती है, अवयवी को नहीं। यह केवल धर्मों की सत्ता स्वीकार करती है, धर्मी की नहीं। कोई नित्य आत्मा नहीं है। शरीर को 'आत्मा' अवधारित करना मूढ़ता नहीं है, क्योंकि उसका दीर्घकालीन अवस्थान होता है; किन्तु बो प्रतिकृषा विसदश होता रहता है, कैसे आत्मा हो सकता है ?

नैरात्म्यवाद से पुनर्जन्म श्रीर कर्म के प्रति उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को ज्ञित नहीं पहुँचती। श्रात्मा की प्रतिश्वा करना भूल है; सन्तित का उल्लेख करना चाहिये। संक्रान्ति का उल्लेख करना मूल है; कहना चाहिये कि मरण-चित्त प्रतिसंधि-चित्त का उत्पाद करता है। ''विश्वान का श्रस्तित्व है, किन्तु विश्वान नहीं जानता।"

इसमें वाक्-चात्ररी है, किन्तु यह एक पहेली है। एक स्त्रान्त में कहा है कि बुद्ध सबैंब है, क्योंकि जिस संतित की संज्ञा 'बुद्ध' है, उसका यह सामर्थ्य है कि चित्त के आभोगमात्र से इस संतित में प्रत्येक विषय की ययाभूत प्रज्ञा उपस्थित होती है। जिस संतित की कल्पना बौद्ध करते हैं, उसमें आल्मा के सब सामर्थ्य पाए जाते हैं।

### निर्वाण की करपना

निर्वाषा का वाद भी योग से लिया गया है। सामान्य जन, चाहे एही हों श्रथवा श्रमण, स्वर्ग की कामना से संतुष्ट होते हैं। कोई स्वर्ग में श्रप्तराश्चों के साथ संभोग करने की कामना से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कोई श्रलौकिक सिद्धियों के लाभ के लिए ध्यान में समापन होते हैं। बुद्ध श्रमिजाश्चों के बिना श्रार्यत्य को संभव नहीं मानते, किन्तु यथार्य भिद्ध श्रश्रुव में भ्रुव का श्रन्वेषण करता है। मोच्च की एक श्रतिप्राचीन श्रीर लाच्चिक संज्ञा भ्रमृत है।

मोर्च-रंजा निश्चित यी। यह चेतो-विमुक्ति है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ही बुद्ध 'बुद्ध' हुए है। बुद्धल्य प्राप्त करने के श्रनन्तर शाक्यमुनि का जो पहला उद्गार था, वह यह था कि उन्होंने 'श्रमृत' का लाभ किया है [मिक्सिमनिकाय १।१७२; महावया १।६,१२]। इमको संजय के श्रनुयायी शारिपुत्र श्रौर मौद्गल्यायन के संघ में प्रविष्ट होने की कथा विदित है। इन्होंने आपस में यह समय किया या कि हममें से जो प्रथम अमृत का आविष्कार करेगा वह उसे अपने सल्रहान्तारी को बता देगा [महावन्मा, १।२३]। उपनिषदों में अमृत का निदेश है, और वह उसे 'ल्रहा' के नाम से संकीर्तित करते हैं। बौद-धम में ल्रहा की उपेदा की गयी है, किन्तु उसकी प्रतिशा है कि 'अमृत' है। इस अमृत को निर्वाण, निरोध, परमन्द्रोम, विराग कहते हैं।

बौद्ध-धर्म में श्रामएय की श्राख्या ब्रह्मचर्य है, श्रीर श्रार्य-समापत्ति को 'ब्रह्मविद्दार' कहते हैं। मिद्ध के लिए सबसे बड़ा दएड 'ब्रह्मदएड' है। 'श्रामएय' 'ब्राह्मएय' है। श्रार्य की संबाएं ब्राह्मए, बेदगू, श्रोत्रिय श्रीर क्लातक हैं। किन्तु बौद्ध उपनिषदों के 'ब्राह्मा' श्रीर 'ब्रह्म' की उपेद्धा करते हैं। वह वेदान्तवर्णित योग का उल्लेख नहीं करते, बो ईश्वर में पीवाला के लीन होने की प्रक्रिया है।

इसका कोई प्रमाण नहीं है कि बौढ़ों के निर्वाण की कल्पना बाह्मणों की किसी कल्पना का प्रतिपद्य थी। निर्वाण एक ब्राह्म स्थान है, वहां आर्य तिरोहित हो बाते हैं। उदान दाश में [उदानवर्ण, १०।३६ में 'अचलं पदं' कहा है; अभिधर्मकोश ४।२२६] उद कहते हैं कि जैसे हम यह नहीं जानते कि निर्वापित अम्नि कहां बाती है, उसी प्रकार हम नहीं कह सकते कि वह विमुक्त आर्थ कहां बाते हैं, बिन्होंने तृष्णारूपी औष का समितिक्रम किया है, और जिन्होंने अकोप्य देम का लाभ किया है। निर्वापित होने पर अम्नि ब्रह्म हो बाती है, अर्थात् अग्नि नहीं रहती। इसी प्रकार परिनिर्वृत आर्य, बीव, पुद्गल, वित्त नहीं रह बाता। भव के बितने परिचित आकार हैं, या बिनकी कल्पना हो सकती है, उनका अतिक्रमण करना ही मोद्य है। यह अभाव नहीं है।

श्चर्रत् का यह पुराना वाक्य विचारणीय है—मेरे लिए बाति (= बन्म ) नहीं है। मैंने श्चपना कर्तव्य संपन्न किया है; श्चब मेरे लिए श्चीर करणीय नहीं है। यहां मेरे पुनः श्चागमन का कोई कारण नहीं है। निर्वाण सर्वश्रेष्ठ सुख है।

किन्तु उदायी पूछता है कि निर्वाण में सुख कैसे है? क्योंकि वहाँ वेदना का अभाव है। शारिएत उत्तर देते हैं कि निर्वाण सुखवेदना का अभाव ही है [ अंगुत्तर, ४।४१४ ]। इससे कोई कोई यह अनुमान करते हैं कि निर्वाण अचेतन अवस्था है, जहां वेदना का अभाव है, और विभुक्त पाषाण के तुल्य सुखी होता है। किन्तु भारतीयों की हिष्ट में पुद्गल और सुख क्या है, यह समभाना कठिन है। अवाच्य का लच्चण नहीं बताया वा सकता। कहा जाता है कि संज्ञावेदित-निरोध निर्वाण सहश है। यह समापित्त अचेतन अवस्थामात्र नहीं है।

श्रव इमको यह देखना है कि निर्वाण का पीछे क्या खरूप हो गया। जो निकास 'श्रात्मा' या 'प्रमास्वर-चित्त' स्वीकार करते हैं, वह उसे चैतिषक धर्मों का आश्रय मानते हैं, श्रीर अमृत तथा विनश्वर की संजाओं को परस्पर संबद्ध करते हैं।

पुद्गलवादी मानते हैं कि श्रात्मा एक भव से भवान्तर में संक्रमण करता है, श्रीर निर्वाण प्राप्त कर धर्मों के रूप में विद्यमान रह सकता है। 'क्याक्खु' की अर्थकथा के अनुसार यह कहना कि पुद्गल का निर्वाण में अस्तित्व है, नित्यता की प्रतिश्वा करना है, और इसका प्रत्याख्यान करना पुद्गल के निरोध को स्वीकार करना है। मन्य के अनुसार वात्सीपुत्रीय कहते हैं कि — हम न यही कह सकते हैं कि निर्वाण धर्म है, और न यही कह सकते हैं कि यह उनसे अन्य है। विशानवाद प्राध-गाहक को कल्पना से क्रिष्ट विशिष्ट नित्तों से मिन्न एक विशुद्ध 'प्रभास्तर-नित्त' मानता है। हीनयान में इस मत का पूर्वरूप है [ अंगुत्तर १११०; अभिधमंकोश, ६१७७; दीपनिकाय ११७६; बुद्धधोष-अस्थतालिनी, पृ० १४० ]। अतः पाँच या आठ पुद्गलवादी निकाय, चार महासाधिक निकाय, ( महासाधिक, एकव्यवहारिक, लोकोत्तरवादी, कुक्कुटिक) और विभव्यवादी निर्वाण की इस कल्पना को मानते हैं। किन्तु जिन निकायों को हम सबसे अधिक जानते हैं, वह नैरात्य्यवादी हैं। नैरात्य्य को मानते हुए भी सन्तित के नैरन्तर्य में विश्वास किया जा सकता है। आर्य दण्ध-बीज के सहश आक्रिप्ट और वल्प्य-चित्त का उत्पाद करके सन्तित का उच्छेद करता है। यथा प्रशस्तपादमाध्य में कहा है:— "अत्यन्तमुच्छियते सन्तित्वाद् दीपसन्तित्वत् ।" वह कहते हैं कि यदि आला सन्तिमात्र है, तो निर्वाण अमावमात्र है। मिष्कममिकाय में कहा है:— "न कत्यन्त उपज्वति म अहिंच उपज्वति" [ मिष्कम ३।१०३ ]।

किन्तु बौद्धों की दृष्टि में निर्वाण श्रीर आत्मा के प्रश्न एक दूसरे से संबद्ध नहीं है। सीत्रान्तिक निर्वाण को श्रमाव मानते हैं। किन्तु वैमाधिक उसे द्रव्य-सत् मानते हैं। सीत्रान्तिकों का मत है कि निर्वाण देतु-फल-परंपरा का उच्छेद है। वैमाधिकों के मत में इस उच्छेद का देतु निर्वाण का प्रतिलाम है। वैमाधिकों के श्रनुसार निर्वाण में प्रतिसंधि श्रीर मृत्यु का सर्वण निरोध है; निर्वाण श्रजात श्रीर श्रविपरिणामी है; यह क्रोरा दुःख श्रीर भव का निरोध करने बाला सेद्ध है। यहाँ तक समक्तने में कोई कठिनाई नहीं है। किन्तु प्रश्न है कि मरणानन्तर श्रार्थ का निर्वाण से क्या संबन्ध होगा। इम जानना चाहते हैं कि यह निकाय निर्वाण-प्रवेश का क्या श्रवं करता है, उस निर्वाण का जिसका श्रवस्थान श्रार्थ के चरम चित्त के श्रनन्तर होता

है। (बुद्धाेष)।

इमको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। चित्त-निरोध श्रौर स्कन्धों का श्रत्यय होने से ही निर्वाण में प्रवेश होता है। यही मोच्च है। किन्तु जो स्वीकार करता है कि मोच्च है, वह यह भी मानता है कि मोच्च नित्य श्रौर शान्त है। श्रन्यया मोच्च में किसी को भी विच न होगी [संवम्द्र, श्रमिधर्मकोश ५।८ ]। श्राभिधार्मिक कहता है कि यह वस्तु-सत् है, श्रौर उसका एक श्राकार दुःख-विमोच्च है, किन्तु उसके संबन्ध में न यह कह सकते हैं कि इसका श्रीस्तव है, श्रौर न यह कह सकते हैं कि नहीं है।

## दहवरी-नियाँचा

इस बन्म में अमृत का सुख होता है, यह भाव भी योग से लिया गया है। अंगुत्तर २।२०६; मिल्सम १।३४१; अभिवर्मकोश ३।१२; इत्यादि में कहा है कि वह विमुक्त है, निर्वृत है, विगत-तृष्य है। योगी समापत्ति में प्रवेश करता है। बिस ख्या में प्रधा का उत्पाद होता है, उस ज्ञा में वह निर्वाण का साज्ञातकार करता है। [ मज्मिम १।५१०; श्रंगुत्तर १।१४६; निब्बानं परन्त्रतं वेदितक्वं विष्कृहि ]।

श्रामिधार्मिक कहते हैं कि श्राधातावीन्द्रिय से समन्वागत आर्थ ही निर्वाण का दर्शन करता है, यह इन्द्रिय 'श्रारियन्त्रक्तु' (=श्रार्थनन्तु ) कहलाती है। यह मन का वेदना- विशेष श्रीर श्रद्धादि पंचेन्द्रिय से संप्रयोग है। इस इन्द्रिय के द्वारा निर्वाण का 'उपभोग' होता है। क्योंकि श्रार्थ सीमनस्य श्रीर सुख का श्रमुमव करता है, बो निर्वाण को स्पृष्ट करके ही होता है। [श्रिभधर्मकोश १।१०१; २।११०, ११२, ११६]।

ध्यान श्रीर त्रारूपों के श्रभ्यास से निर्वाण में सहायता मिलती है, किन्तु बुद्ध को यह हमापत्तियाँ श्रप्यांस प्रतीत हुईं। उन्होंने इस कमी को पूरा किया। उनकी शिद्धा है कि निर्वाण 'संदिष्टिक' (दिष्ट्रभम्म-निन्नान ) है। बुद्ध कहते हैं कि राग के प्रहाण से श्रमृतत्व का हाजात्कार होता है [संयुत्त १८१८८१]। श्रम्यत्र हष्टधर्म-निर्वाण को च्रय-जान से संज्ञावेदित-निर्वेष कहा गया है [श्रंगुत्तर ४८४४४]। यह दो परस्पर विरोधी संज्ञाएं हैं। उदायी श्रानन्द से पूछते हैं—हष्टधर्म-निर्वाण क्या है श्रानन्द उत्तर देते हैं—काम-मुख से वीतराग मिल्लु ध्यान श्रीर श्रारूपों में समापन्न होता है। इन श्रवस्थाश्रों में से प्रत्येक के लिए मगवान ने पर्याय से कहा है कि यह हष्टधर्म-निर्वाण है। किन्तु जब मिल्लु चतुर्य श्रारूप्य का समितिकमण कर संज्ञावेदित-निरोध का साज्ञात्कार करता है, श्रीर वहाँ श्रवस्थान करता है, श्रीर जान द्वारा उसके क्रेश चीण होते हैं, तब भगवान इस श्रवस्था को निष्पर्यायेण हष्टधर्म-निर्वाण कहते हैं [श्रंगुत्तर ४१४५४]।

एक दूसरा वाक्य है—'दृष्टभर्म-मुख-विहार'। आभिधार्मिक इस वाक्य का व्यवहार केवल आहंत के लिए करते मालूम होते हैं। निर्वाण की प्राप्ति एक बात है, निर्वाण का मुख दूसरी बात है। आर्य निर्वाण की प्राप्ति करता है। उसके क्षेत्र चीण होते हैं, क्योंकि उसके और निर्वाण के बीच एक संवन्ध-विशेष होता है। आर्थल निर्वाण नहीं है, किन्तु निर्वाण की प्राप्ति है।

श्रामिधार्मिक विशेष करते हैं—१. श्रात्यन्तिक निर्वाण श्रीर क्रेश च्य, २. निर्वाण की प्राप्ति, जो सबे क्रेश श्रीर अपूर्व भव को श्रनुत्यत्तिधर्मा बनाती है । यह सोपिधरोष निर्वाण है । ३. निर्वाण-प्राप्ति का श्रान । इस ज्ञान का लाम ध्यान में होता है । यह सुख है । यह इस लोक का श्राम-निर्वाण है । ४. संग्रावेदितिनरोध की प्राप्ति । इसका संवेदन काम से होता है । ५. चरम-चित्त में निर्वाण-प्रवेश । यह निरुपिधरोब निर्वाण है । ६. श्रमुक श्रमुक क्रेश के प्रति निर्वाण की प्राप्ति । यह श्रांशिक श्रार्थस्व है ।

# निर्वाण का परम्परानुसार स्वरूप

कुछ प्रश्न स्थापनीय हैं, जिनका विसर्जन भगवान् ने नहीं किया है। त्रिपिटिक में यह स्थापनीय प्रश्न पाये जाते हैं। बुद्ध इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते कि तथागत हैं, या नहीं। वह इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं देते कि जीवितींन्द्रय शरीर से भिन्न हैं या अभिन्न। परमार्थ- हि से सत्व की सत्ता नहीं है। सत्व संवृति-सत् है, वह प्रजितमात्र है। वसुक्छ [ अभिवर्ष-कोश, ह ] इस संबन्ध में नागसेन की एक कया का उल्लेख करते हैं। वसुक्छ कहते हैं कि भगवान् प्रश्नकर्ता के आश्रय को प्यान में रखकर उत्तर देते हैं। जीवितेन्द्रिय संबन्धी स्थापनीय प्रश्नका अर्थ पुद्गलवादी अन्य प्रकार से करते हैं। यदि बुद्ध तत्त्व या अन्यत्व का प्रतिपेध करते हैं, तो इसका कारण यह है कि पुद्गल यथार्थ में स्कन्धों से अभिन्न नहीं है, और न उनसे भिन्न है। स्कन्धों के प्रति पुद्गल अवाच्य है। "स्कन्धों से प्रथक पुद्गल की उपलिध नहीं होती। अतः यह उनसे भिन्न नहीं है। यह तस्वभाव नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में यह जन्म-मरण के अधीन होगा। पुद्गल द्रव्य है; यह कर्म का कारक और फल का भोका है।"

निर्वाण का प्रश्न स्थापनीय नहीं है, किन्तु निर्वृत आर्य का प्रश्न स्थापनीय है। निर्वाण

है. किन्तु यह क्या है ? इसका उत्तर नहीं है ।

सौत्रान्तिक आकाश के तुल्य निर्वाण का प्रतिषेध करते हैं। वह कहते हैं कि यह अभावमात्र है। सर्वास्तिवादियों का मत है कि निर्वाण परमार्थ-सत्, द्रव्य, 'श्रित्थधमम' (बुद्धघोष) है। बुद्ध ने निर्वाण का व्याकरण किया है, क्योंकि यह तृतीय आर्थ-सत्य है। यह 'लच्चण-धर्म' (लक्खण-धर्मम) है। दुःख का निरोध है, और दुःख-निरोध का अर्थ, विषय, (वत्युसच्च = वत्यु-सत्य) भी है, अर्थात् उसका विषय असन्मात्र, विरोधमात्र नहीं है; किन्तु द्रव्य-सत् है [कयावत्यु]।

प्रारंभिक काल के बौदों के लिए एक दूसरा प्रश्न है। निर्वाण है, किन्तु उसका खरूप हम क्या समकते हैं १ क्या हम यह कह सकते हैं कि मुक्तावस्था का अस्तित्व कहाँ है १ क्या यह कहना अधिक ठीक होगा कि इसका अस्तित्व नहीं है १ अथवा क्या हम यह कह सकते हैं कि यह है भी, और नहीं भी है; या इनमें से हम कुछ भी नहीं कह सकते १ इन प्रश्नों का

उत्तर बुद्ध ने नहीं दिया है । निर्वाण है, किन्तु वह श्रनाख्यात है ।

इसका प्रमाण है कि निकायों ने इन दो प्रश्नों में विशेष किया है। वैभाषिक निर्वाण के प्रश्न को स्थापनीय नहीं समक्तते। निर्वाण है, किन्तु तथागत का मरणानन्तर श्रस्तित्व रहता है या नहीं, यह प्रश्न स्थापनीय है; क्योंकि तथागत प्रश्निमात्र है।

स्थितिरों के लिए निर्वाण का प्रश्न स्थापनीय है, क्यों कि निर्वाण प्रचित्रमात्र है। उनका यह मत उस सूत्र के आचार पर नहीं है, जिसमें तथागत के आस्तित्व के प्रश्न का उल्लेख है, किन्दु यह शारिएत्र के एक दूसरे सूत्र पर आश्रित है, जिसमें वह निर्वाण के प्रश्न का व्याकरण नहीं करते [ अंगुत्तर २।१६१ ]। परिनिर्वृत चत्तुरादि से जाना नहीं जाता, यह कई स्थलों में निर्दिष्ट है:—

"जब आर्य का तिरोमाव होता है, तो क्या यह कहना चाहिये कि वह नहीं है (नित्य), वह सदा के लिए आरोग ( सस्सतिया आरोगो ) है । जिसका तिरोमाव हुआ है, उसका कोई प्रमाण नहीं है । उसके संबन्ध में सर्व बुद्धि की, सर्व वचन की, हानि होती है " [ सुत्त- निपात १०७४ ]।

"तथागत के संबन्ध में यह प्रशन्ति नहीं हो सकती कि वह रूपादि है। इन प्रशन्तियों से वह विनिमुक्त है। वह मदोद्धि के सदृश गंभीर श्रीर श्राप्रमेय है। उसके लिए हम नहीं कह सकते कि वह है, वह नहीं है, इत्यादि"। [संयुत्त ४।३७४]।

"वह गंभीर, अप्रमेय, असंख्य है। उसे 'निर्वृत' कहते हैं; क्योंकि उसके राग,

द्वेप श्रीर मोह चीर्ण हो चुके हैं " ( नेत्तिप्पकरण )।

इन वचनों की सहायता से हम समकते हैं कि बुद्ध ने भव और विभव की तृष्णां की क्यों निन्दा की है [ अभिधर्मकोश ५।१६ ]। इनमें से एक भी निर्वाण नहीं है। इसी कारण से बुद्ध दो अन्तों का अपवाद किया करते हैं। यह कहना कि जो भिन्नु क्लेश-त्रय करके मृत्यु को प्राप्त होता है, वह निरुद्ध हो जाता है, उसका अस्तित्व और नहीं होता (न होति), पापिका दृष्टि है [ संयुत्त ३।१०६ ]। दूसरी ओर यह कहना कि आर्य दुःख से विनिर्मुक्त हो नित्य आरोग्यावस्था में अवस्थान करता है, उचित नहीं है। (किन्तु निर्वाण का लच्चण 'आरोग्य' कहा गया है)।

पुरें का विचार है कि इनमें से कई निरूपण कृतिम हैं। उनका विश्वास है कि एक समय या जब बौद-धर्म इन वादों से विनिमु के या और निर्वाण-लाम के लिए सर्व केय के सर्वथा ज्ञान की आवश्यक नहीं समका जाता था। निर्वाण अमावमात्र है, इस विचार से भी वह परिचित नहीं था। वह अभी किसी पद्धित में गठित नहीं हुआ या, किन्तु वह बुद्ध में, प्रितिशि में, निर्वाण में, और परम-चोम में विश्वास करता था। इमको ऐसी गायाएँ मिलती है, वहां 'सन्तान' शब्द प्रयुक्त हुआ है। निर्वाण के संबन्ध में वह गायाएँ अपने को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करती है। यह सन्तान ऐसी है, यहां कोई लखा नहीं है। स्कन्धों का इस प्रकार सप्रारण कर वीर्यवान मिन्तु राग का प्रहाण करता है; शरण का अन्वेत्रण करता है; यह समक कर कि उसका शिर अग्न से प्रविलित हो रहा है, वह अचल, भुव को लच्य मानकर अग्रवर होता है [संयुक्त ३।१४३]। किन्तु वह परिनिर्वृत आर्थ की अवस्था के सेवन्ध में किसी प्रकार की कल्पना करने का प्रतिषेच करता है। क्योंकि वह वाणी और मन से अतित हो गया है। बिस प्रकार वह काम-सुख और कष्ट-तप दोनों अन्तों का परिहार करता है, उसी प्रकार वह शाश्वतल, विभव, लोक प्रमत्न आदि की निन्दा करता है। वह दृष्टियों को विपर्यास और मोह का कारण समकता है। जो कहते हैं कि तर्क मेरी आरे है, आपका वाद मिष्ट्या है, जो मैं कहता हूँ वह सत्य है, अन्य सब मूर्खता है, उनका प्रलाप शान्ति, वैराग्य और मोच के अनकल नहीं है।

पुर्ते के अनुसार हीनयान एक विद्या नहीं है। योग की अन्य शाखाएँ है, बिनमें मोत्त किसी विद्या पर आश्रित है। इनमें आत्मा और ईश्वर के तादालम्य-ज्ञान पर, अथवा प्रकृति और पुरुष के विवेचनात्मक ज्ञान पर मोत्त निर्मर करता है। किन्तु यह ज्ञान आध्यात्मिक नहीं है। यह मानना कि शरीर अमेध्य है, जीवन द्यांग् क है, वेदना दुःखात्मक है, वस्तु सारहीन है; 'ज्ञान' नहीं है। यह एक हद विश्वास है, जो राग

बा चय करता है ।

श्रामिधार्मिक कहते हैं कि श्रापने ओताश्रों के चरित के श्रानुसार बुद्ध विविध पर्याय से देशना करते थे, श्रीर इसीलिए कुछ स्त्रान्त 'नीतार्य' हैं, श्रीर कुछ 'नेयार्थ' । श्रागम के श्रानुसार बुद्ध एक चिकित्सक हैं । श्रामिधार्मिकों के श्रानुसार वह किसी को पुद्गल की देशना देते हैं, श्रीर किसी को नैरात्म्य की ।

बो दृष्टि से च्रत होता है, वह आतमा के आस्तत्व में प्रतिपन्न है। जो संवृति-सत् (प्राज्ञांप्तक) पुद्गल को नहीं मानता, वह कुशल-कर्म का अंश करता है। इसलिए बुद्ध यह नहीं कहते कि जीव अनन्य है या अन्य, और इस भय से कि कहीं ऐसा कहने से लोग यह न समभने लगें कि प्राज्ञांप्तक जीव भी नहीं है, वह यह भी नहीं कहते कि जीव का वास्तव में अस्तित्व नहीं है। अतः उनकी देशना उसी प्रकार होती है, जैसे व्याधी अपने बच्चे को दाँत से पकड़ कर ले जाती है।

सेनार्त अपनी पुस्तक में कहते हैं कि बौद्धों का नास्ति-बाद योग के शील संकधी विचारों से प्रभावित हुआ है। इन्द्रिय-विषय के महस्त्र को न मानने से, और इस पर जोर देने से कि विषयों को इस प्रकार अवधारित करना चाहिये, मानों उनका अस्तित्व ही नहीं है; हम बिन। किसी कठिनाई के इस निर्णय पर पहुँच सकते हैं कि इन्द्रियार्थ का अस्तित्व ही नहीं है।

'धम्भपद' की एक गाथा और 'संयुक्त' के एक सूत्रान्त [२।१४२] की परस्पर तुलना करने से इसकी सस्यता स्पष्ट हो जाती है। ''जो सत्व लोक को जल-बुद्बुद, मरीचिका अवि अवधारित करता है, वह मृत्यु-राज के अधीन नहीं होता।'' जिस सुत्रान्त में प्रज्ञा-पारमिताओं का दर्शन बीजरूप में पाया जाता है, वह पुद्गल के स्कन्धों को द्रव्य-सत् नहीं मानता, उसको असद्भृत मानता है। बुद्ध ने कहा है कि शरीर फेनोपम है। वेदना जल-बुद्बुद के समान है, संज्ञा मर्राचिका के तुल्य है, संस्कार कदली-स्तम्मवत् निःसार है, विज्ञान मायावत् प्रतिभास है। आर्य-मार्ग के सिद्धान्त और उसके अभ्यास का मुकाव पुद्गल-नैरास्म्य को ओर था; पश्चात् वह धर्म-नैरास्म्य की श्रोर हो गया।

राग का प्रतिपद्ध यथार्थ-जान है। एक निमित्त का निवारण प्रतिपद्ध नियम से होता है [ मिक्सिम १११६ ]। जब इष्ट संज्ञा का एकान्ततः प्रहाण होता है, तब राग का निरोध होता है। अतः जरा, रोग और मरण का चिन्तन करना आवश्यक है, और यह जानना आवश्यक है कि महान् कप्ट उठाकर जो काम-सुख लब्ध होता है, वह च्याणक है, और उसके लिए नरक का दुःख सहन करना होता है। यह तन्त्व-मनस्कार है, किन्तु यह अपर्याप्त है। राग-रोग अधिमुक्ति-मनस्कार [अ।भधर्मकोश २।२२५] का उत्पाद करता है। इसलिए अशुचि और अशुभ की भावना करने से खी-संज्ञा की व्यावृत्ति होती है। इस रीति से योगी यह अवधारित करने लगता है कि सब दुःख है 'सब दुःखम्' यह एक दृष्ट-विशेष से ही सत्य है। थोद्धों का यह विश्वास नहीं है कि संसार केवल दुःख ही दुःख है। इसके प्रतिकृत वह मानते हैं कि इष्ट वस्तु मनोज है, और इसीलिए आर्थ उनको अमनोज के आकार में देखने के लिए प्रयत्वशील होते हैं। यह ठीक है कि मौत्रान्तिक और महासांधिक मानते हैं कि सर्व वेदना दुःख-स्वभाव है। [ अभिधर्मकोश ६।३];

किन्तु इन्हीं बौदों का यह भी कहना है कि जो बुद्ध को एक पुष्प दान में देता है, वह इस दान के कारण करूप भर स्वर्ग-सुख का भीग करता है; किन्तु वह कहते हैं कि यह सुखावेदना आयों को प्रतिकृत प्रतीत होती है। वह कहेंगे कि सांसारिक सुख यथार्थ सुख नहीं है, क्योंकि यह ब्रानित्य है। इसी प्रकार वह कहेंगे कि 'ब्रात्मा' मायोपम है। क्योंकि वह ब्राहंकार और ममकार का प्रहाश करना चाहते हैं।

श्चहंकार श्रीर ममत्व के विनष्ट होने पर योगी शान्त होता है। उसकी रुचि निर्वाण में भी नहीं होती। "मैं विमुक्त श्रीर वीतराग हूँ। मैं विशुद्ध हुँ, किन्तु इस विशुद्धि में, इस विमुक्ति में, चाहे वह निर्वाण ही क्यों न हो, मेरा श्रिधमोद्ध न होना चाहिये।

### वैभाषिक और सीत्रान्तिक सत

पुसें के अनुसार आरंभ में बौद्ध-धर्म आतमा, पुनर्जन्म और निर्वाण में विश्वास करता था। वह दर्शन न था। पीछे से धर्म-नेरात्म्य की मात्रना और मद-निर्मर्दन के लिए नेरात्म्य-वाद का प्रारंभ हुआ। इसके दो रूप हुए:—पुद्गलवाद और सन्तित्वाद; किन्तु पुनर्जन्म में बो विश्वास या वह नष्ट न हो सका। जो सन्तित्वाद के मानने वाले हैं, उनमें कोई निर्वाण को कुरेश और पुनर्भव का अभावमात्र मानते हैं। यह दूसरे गौत्रात्तिक और 'पुब्बसेलिय' हैं। इनमें हम स्थिवरों को भी संमिलित कर सकते हैं। पहली होट में विभव्यवादी, सर्वोस्तिवादी और वैभाषिक हैं; अर्थात् आभिधार्मिक प्रायः पहले मत के है। 'पुब्बसेलिय' निर्वाण को वस्तु-सत् नहीं मानते (बुद्धघोप के अनुसार)। स्थिवरों का भी मत है कि निर्वाण का अस्तित्व नहीं है।

मौत्रान्तिकों का कहना है कि जो कुछ है, वह हेतु-प्रत्यय-र्जानत है; अर्थीन् वह संस्कृत, प्रतीत्य-समुत्यक, हेतु-प्रभव है । संस्कृत संस्कृत भी है । यह अन्य संस्कृतों का उत्पाद करता है । हेतु-फल-परंपरा के बाहर कुछ भी नहीं है । यह परंपराप्रवृत्ति, संसार है । निर्वाण केवल क्रेश-क्रम का अभाव है; क्लेश-क्रम-जन्मरूपी प्रवृत्ति की निवृत्तिमात्र है । एक शब्द में केवल संस्कृत का अल्लाख है । वे असंस्कृत का प्रत्याख्यान नहीं करते, किन्तु वह कहते हैं कि यह कोई लोकोत्तर वस्तु-सत् नहीं है; यह असर्भृत है, यथा—तोक में कहते हैं कि उत्पत्ति के पूर्व या निष्पत्ति के पश्चात् शब्द का अस्तित्व नहीं होता । वे एक स्त्र उद्धृत करते हैं, जिसे उनके प्रतिपद्दी प्रामाणिक नहीं मानतेः—अतीत और अनागत वस्तु, आकाश, पुद्गल और निर्वाण प्रवित्तिमात्र हैं [अभिधर्मकोश, ४।२]। निर्वाण अभावमात्र, अप्रवृत्तिमात्र (अप्पव्ह) है। स्त्रमें निर्विष्ट लक्ष्ण इस प्रकार है:—सर्वथा प्रहाण, वैराय, विशुद्धि, क्य, निरोध, दुःख का अत्यन्त अत्यय, अनुत्याद, अनुपादान, अप्रादुर्भाव । यह शान्त, प्रणीत है, अर्थात् सर्वोपिध का प्रयाख्यान, तृष्णा-क्य, निर्वाण है [संयुत्त १३।५, अभिधर्मकोश २, ५० २८४]।

श्रागम के अनुसार निर्वाण तृतीय सत्य है। यह दुःख का निरोध, अर्थात् तृष्णा का चय, तृष्णा से वैराय, तृष्णा का प्रत्याख्यान, तृष्णा से विमुक्ति है। इसकी अन्तरशः नहीं क्षेता चाहिये, क्योंकि ऐसे अनेक वचन हैं, बिनमें कहा है कि दुःख का निरोध जन्म, भव, स्क्यों का निगेध है, क्योंकि दुःख का लज्जण तृष्णा नहीं है, क्योंकि तृष्णा दुःख का समुदय

है। निर्वाण का लच्या कुछ भी क्यों न हो, यह 'श्रानुत्पाद' है। स्थिवर निर्वाण को परमार्थ-सत् नहीं मानते [श्रिभिधर्मकोश ६।४]। स्थिवर के श्रानुसार निर्वाण का प्रश्न १४ स्थापनीय प्रश्नों में से है। [श्रंगुत्तर २।१६४; संघभद्र की श्रालोचना के लिए कोश ६।४ देखिये]।

सौत्रान्तिक यह निष्कंष निकालते हैं कि सूत्र का यह दृष्टान्त प्रणीत है। यथा—श्रान्त का निर्वाण है, तथा चेतोविमुक्ति है। श्रान्त का निर्वाण, अन्ति का श्रात्ययमात्र है। यह दृष्य नहीं है [कोश राप्त्र ]। पर संदर्भ से मालूम होता है कि श्रान्ति का निर्वाण श्रान्ति का श्राम्त नहीं है [उदान ८।१०, मिक्सिम १।४८७, थेरीगाथा ११५, सुत्तिवात १०७४]। संधमद्र का निरूपण है कि श्रान्ति की उपमा से हमको यह कहने का श्राधिकार नहीं है कि निर्वाण श्रामाव है। यह निर्वाण का दृष्टान्त नहीं है, किन्तु यह निरूपिशेष निर्वाण-प्रवेश के ज्ञा में जिसका श्रात्यय होता है, उसकी उपमा है [कोश ६।६६]। राग श्रीर चित्त के निरोध होने पर ही प्रवेश हो सकता है।

ऐसे भी वचन हैं जो असंस्कृत को अभाव बताते हैं, किन्तु अनेक वचन ऐसे भी हैं जो असंस्कृत का लच्चा अमृत, अकोप्य, अवाच्य, और द्रव्य बताते हैं। प्राचीन साहित्य में अनेक वाक्य हैं, जो इसका समर्थन करते हैं कि यह 'भाव' है। अमृत और असंस्कृत यह दो सेशएं एक ही समय की नहीं है। निर्वाण अमृत है, यह पुरातन विचार है। निर्वाण अकृत, असंस्कृत है, यह आख्याएं उतनी पुरानी नहीं है, और ये पारिभाषिक शब्द हैं। जब लोक्षातु की कल्यना हुई, तब निर्वाण को प्रतीत्य-समुत्याद की तंत्री से वहिर्गत किया, और असंस्कृत की संशा दी।

१. घम्मपद में इसे 'अमतं पदं' कहा है। येरीगाथा [५११-४१३] में कहा है-

श्रवरं हि विजमाने किन्तव कामेहि ये सुजरा ।

मरण्थाधिगहिता सन्त्रा सन्त्रथ जातियो ॥

इदमवरिमदमप्तरं इदमजरामरण्पदमसोकं ।

श्रसपत्तमसंवाधं श्रखलितमभथं निरुपतापं ॥

श्रिधिगतिमदं बहूहि श्रमतं अण्वापि च लमनीयिमदं ।

यो योनिसो पयुक्षति न च सक्का श्रधटमानेन ॥

मिल्सिम [११६७] में निर्वाण को अनुत्तर-योगक्लेम, 'अनुष्पन' कहा है।
२. असंस्कृत को उदान [=|२] में, तथा इतिवृत्तक [४३] में अनुष्पन (= अनुत्पन),
अकत (= अकृत) कहा है। अंगुत्तर [२१२४], संयुत्त [३१।१२] में कहा है कि सब संस्कृत और
असंस्कृत वस्तुओं में वर्त्म-च्छेद, दृष्णा-चय, विराग, निर्वाण अप्र है। निर्वाण अप्र-धर्म, द्वितीय
रत्न, अप्र-प्रसाद, शरण है। संयुत्त के असंस्तृतवगा [४|३५७] में अनेक पर्यायवाची शब्द है।
यह राग, देव, और मोह का चय है। मैं तुमको अन्त, अनाखन, सहन, पर, निपुण, सुदुर्दर्श,

पजर. घुव, श्रनिदर्शन, निष्प्रपंच, सत्, श्रमृत, प्रणीत, शिव, चेम, श्राक्षर्य, श्रद्भुत, निर्वाण,

विराग, शुद्धि, मुक्ति, अनालय, द्वीप, लेगा, त्राण, परायण का निर्देश करूँगा।

रै. निर्वाण, असंस्कृत, अमृत, निरोध—इन शब्दों के आगे घातु शब्द बोड़ते हैं। धर्वास्तिवादी के लिए विराग-घातु, प्रहाण-घातु, निरोध-घातु, निर्वाण को प्रश्नस करता है। यह आख्याएं आर्थ की अवस्था को प्रश्नस नहीं करतीं। जब हम कहते हैं कि यह अभिसमय तथा निर्वाण-प्रवण नहीं है, तब निर्वाण का अर्थ चित्त की शान्ति होता है। 'निर्वाण-घातु' केवल शाश्वत निर्वाण है। बौद्धों के अनुसार केवल तीन घातु हैं—कामघातु, रूप', आरूप'। किन्तु इतिवुक्तक [५१] में भगवान् की शिक्ता है कि तीन घातु रूप', अरूप', और निरोध-धातु हैं। निर्वाण को प्राय:-पद, शरण, पुर अवधारित करते हैं। आर्थ निर्वाण में प्रवेश करता है (प्रविशति)। निर्वाण-घातु चहाँ आर्थ का हास या वृद्धि नहीं होती [अंगुक्तर ४।२०२] निर्वाण नामक भाजन है। अभिसमयालंकारालोक के अनुसार निर्वाण को घातु कहते हैं, क्योंकि यह आर्थ-चित्त का आलंबन है। आर्थ विनश्वर अर्थों से अपने चिक्त को व्यावृक्त करता है, और अमृता-धातु की भावना करता है। [अंगुक्तर ४।४२३]। विर्वाण का अरूप खाकार

निर्वाण का सबसे मुख्य ब्राकार 'ज्ञयं का है। वस्तुतः निर्वाण निरोध है। निर्वाण ब्राग्रदुर्भाव है। यह तृष्णा-ज्ञय ब्रार दुःख-निरोध है। सर्वास्तिवादी उसे प्रतिसंख्या-निरोध कहते हैं। ब्रार्थ समाधि में इसका दर्शन करते हैं, किन्तु यदि तस्त्व का साज्ञातकार केवल समाधि की ब्रावस्था में होता है, तो यह वाणी का विषय नहीं हो सकता। शास्ता ने इसे मुख्यतः 'निरोध' व्याकृत किया है। यह द्रव्य है, कुशल है, नित्य है। इसे निरोध, विसंयोग कहते हैं।

निरोध वस्तु-सत् है। इसी प्रकार मंडनिमश्र का कहना है कि श्रविद्या-निवृत्ति बो 'श्रमाव' है, विमुक्त श्रार्थ में नित्य श्रवस्थान करती है। न्याय-वैशेषिक इन विचारों से परिचित हैं। निरोध केवल एक श्राकार है। निर्वाण में श्रन्य श्राकार शान्त, प्रणीत, निःसरण हैं। निरोध द्रव्य है, श्रमाव नहीं है। इसमें नोचे दिए हुए हेत्र बताए जाते हैं:—

१. यदि यह अभावमात्र होता तो यह आर्य-सत्य कैसे होता ? जिसकी सत्ता नहीं है,

वह मन का विषय नहीं हो सकता।

२. अभाव को तृतीय-सत्य कैसे अवधारित करते !

३. श्रभाव संस्कृत-श्रसंस्कृत में श्रम कैसे होता ?

४. यदि तृतीय आर्थ-सत्य का विषय द्रव्य-सत् नहीं है, तो उसके उपदेश से क्या लाम है !

प्र. यदि निरोध निवृत्तिमात्र है, तो उच्छेद-दृष्टि सम्यक्-दृष्टि होगी। यद्यपि रोग का अभाव अभावमात्र है, तथापि यह सद्भूत है; अरेर इसे आरोग्य कहते हैं। दुःख का अभाव सुख कह लाता है। संस्कृत के लच्च्यों से विनिर्मुक्त पदार्थ 'श्रसंस्कृत' है, किन्तु श्रार्थत्व राग का श्रभाव है, श्रौर मार्ग-जनित है । यह 'संस्कृत' है, श्रत: दो में विशेष करना चाहिये:—

१. निर्वाण राग-त्वय है, उस क्लोश से भिन्न एक धर्म है, जिसका यह त्त्वय करता है, उस

भागें से अन्य है, जो निर्वाण का प्रतिपादन करता है।

२. श्रईत्व निर्वाण नहीं है, किन्तु निर्वाण का लाभ है।

निर्वाण का त्रिविष त्राकार है:—विराग-धातु, प्रहाण-धातु, निरोध-धातु, [कोश ६।७६,७८]। त्रार्थ निर्वाण का उत्पाद नहीं करता (उत्पादयित), वह उसका साह्यातकार करता है (साह्यीकरोति); वह उसका प्रतिलाभ करता है (प्राप्नोति)। मार्ग निर्वाण का उत्पाद नहीं करता; यह उसकी प्राप्ति का उत्पाद करता है।

निर्वाया के सन्य प्रकार

निर्वाण सुल है, शान्त है, प्रणीत है। जो उसे दुःखवत् देखता है, उसके लिए मोस संभव नहीं है [ अंगुत्तर ४।४४२ ]। अभिधर्मकोश [ ७।१३ ] में इन आकारों का वर्णन है। मिलिन्दप्रश्न में है कि निर्वाण-धातु 'श्रित्थिधम्म' (=अस्तिधर्म), एकान्तसुल, अप्रतिभाग है। मिलिन्द पुनः कहते हैं कि उसका लक्षण 'स्वरूपतः' नहीं बताया जा सकता, किन्तु 'गुणतः' इष्टान्त के रूप में कुछ कहा जा सकता है, यथा जल पिपासा को शान्त (निन्वापन) करता है, उसी प्रकार निर्वाण त्रिविध तृष्णा का निरोध करता है।

### तदंग-निर्वाण

निर्वाण एक, नित्य, अविपरिणामी है; किन्तु कोई एक क्लेश के ज्ञय का लाभ करते हैं, अर्थात् उस क्लेश के प्रति निर्वाण का अधिगम करते हैं। यह 'तदंग-निन्नान' है। अंगुत्तर [४|४१०] में इसका व्याख्यान है। सवाँस्तिवादी निर्वाण का लज्ञ्चण निरोध, विसंयोग क्ताते हैं। यह एक द्रव्य है, जिसकी प्राप्ति योगी को होती है। जितने क्लेश हैं, उतने विसंयोग हैं। विसंयोग की प्राप्ति केवल आयों के लिए नहीं है। जो एक क्लेश से विरक्त है, वह इस क्लेश के प्रति निर्वाण का लाभ करता है।

### वो निर्वाण-भात

दो निर्वाणों में विशेष करते हैं। यह इस प्रकार है:—स-उपादिसेस, अनुपादिसेस या सोपिष्ठसेस, निरुपिष्ठसेस । उपादि (= उपादान ) •प्रायः उपादान-स्कन्ध के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पहला स्कन्ध-सहगत निर्वाण है, दूसरा स्कन्ध-विनिम् क है। पहले में राग चीण हो चुका है, किन्तु स्कन्ध है। इसे 'स-उपादि' कहते हैं। चब अर्धत् का मरण होता है, तब वह द्वितीय निर्वाण में प्रवेश करता है। यह निश्चित नहीं है कि यह निरूपण सबसे प्राचीन है।

### शरवात्स्की का मत

पुर्ते के मत का इमने विस्तार से वर्णन किया है। शरवात्स्की ने कन्सेप्शन आफ बुद्धिष्ट निर्वाण में इस मत का खरडन किया है। पुर्ते ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि आरंभ में निर्वाण स्त्रात्मा के स्रमृतत्व में विश्वासमात्र था। उन्होंने मान लिया है कि बौद-धर्म का एक पूर्वरूप था, जो त्रिपिटिक के विचारों से सर्वथा मिन्न, कदाचित् उसके प्रतिकृत था। नास्तित्व, स्नात्म-प्रतिपेध, स्कन्धमात्र, निरोध, निराशायादिता स्नादि कदाचित् उसके लच्चण न थे। स्नुद्धि-स्नुभित्रा के स्नम्यास से यह विश्वास उत्पन्न होता था कि आत्मा स्नमर है।

किन्तु यदि सबसे प्राचीन साहित्य पीछे का है श्रीर किल्यत है, तो वह क्या है जिसका उपदेश बुद ने किया था, श्रीर जिसका स्थान पश्चात् एक दूसरे बौद्ध-धर्म ने लिया ? इसका उत्तर पुष्ठें यह देते हैं कि बुद्ध ने योग की शिद्धा दी थी, श्रीर वह योग इन्द्रवाल श्रीर लौकिक श्रुद्धि-प्रातिहार्य था। इस योग में ध्यान की क्रिया भी संमिलित थी। इसका यह श्रर्थ हुश्रा कि बुद्ध पातंचल-योग के सहश किसी दार्शनिक पद्धित के श्रनुयायी न थे। वे केवल एक सामान्य चिक्तिसक थे। पुसे कहते हैं कि जिस योग से बौद्ध-धर्म की उत्पत्ति हुई, उसमें श्राध्या-िमक प्रश्नों के विषय में विचार विमर्श न था। वह एक प्रतिक्रियामात्र था, श्रीर उससे किसी नैतिक, धार्मिक या दार्शनिक दृष्ट से सरोकार न था।

शालात्की कहते हैं कि यह अयथार्थ है कि बौद्ध-योग ऋदि-प्रातिहार्य और इन्द्रजाल की विद्या है। इसके प्रतिकूल वह निश्चित ही एक दार्शनिक पद्धति है। योग समाधि या चित्त की एकाव्रता और पुनः पुनः निषेवण है। ध्यान और समापत्ति का भी यही अर्थ है। इन सव व्याख्यात्रों का प्रयोग कम-साधन, करण-साधन, अधिकरण-साधन है। इस प्रकार योग श्रीर समाधि चित्त-विशेष की श्रवस्था के अर्थ में एकाप्र-चित्त है, या उस प्रकार के अर्थ में एकाप्र-चित्त है, जिससे यह अवस्था उत्पन्न हुई है; या उस स्थान के अर्थ में एकाप्र-चित्त है, वहाँ इस अवस्था का उत्पाद हुआ है। इस अन्तिम अर्थ में 'समापत्ति' शब्द का प्रयोग ध्यान-लोकों के लिए होता है, जहाँ के सत्व नित्य ध्यानावस्थित होते हैं। यह शब्द आठों भूमियों के लिए प्रयुक्त होता है। इस अर्थ में समापत्ति का निपत् काम-धात है, वहाँ के सर्वों के चित्त श्रसमाहित, विचिप्त होते हैं। समापत्ति का यह सामान्य श्रर्थ है। एक विशेष अर्थ में 'समापत्ति' अरूप-धातु की चार भूमियों के लिए प्रयुक्त होता है। उस श्रवस्था में यह चार ऊर्ध्व भूमि हैं। चार अधर भूमि चार ध्यान कहलाती है। 'समाधि' शब्द का भी सामान्य और विशेष ऋर्य है। यह एक चैतसिक धर्म है, जिसके ब्ल से चित्त समाहित होता है; या इसका अर्थ भावित, विपुलीकृत एकामता है। इस अवस्था में इसमें एक सामर्थ-विशेष उत्पन्न होता है, बो ध्यायी को ऊर्ध्व मूमियों में ले बाता है, श्रीर उसमें इन्द्रिय-संचार करता है। 'योग' सामान्यतः इसी ऋर्य में प्रयुक्त होता है। ऋलौकिक श्रीर श्रद्भुत शक्तियों को ऋदि कहते हैं, किन्तु जत्र योग से ऋदियों का उत्पाद इष्ट होता है, त्व उपचार से योग शब्द का प्रयोग ऋदियों के लिए करते हैं। बौद्ध-योग का मौलिक विचार यह है कि समाधि से शमावस्था का उत्पाद होता है।

ध्यायी पुद्गल कियाशील पुद्गल का विपद्ध है। जीवन का संस्कारों में विभजन इस हिंह से करते हैं, जिसमें उनका एक-एक करके उपशम श्रीर निरोध हो। पुद्गल वस्तुतः संस्कार-समृह श्रीर सन्तान है। श्रात्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। यह श्रमात्मा है। इसका यह श्रर्थ है कि जिस प्रकार शरीर परमाशु संचितरूप है उसी कार पुद्गल का श्ररूपी श्रंश धर्ममय है। ये धर्म एक दूसरे से प्रथक् हैं। तथापि हेतु-प्रत्यय-वश्य धर्म श्रम्योन्य संबद्ध हैं। इनमें से कुछ सदा सहोत्पन्न (सहमू) हैं, या ये उत्तरोत्तर च्रण में एक दूसरे के श्रमुगत हैं। तब ये निष्यन्द-फल हैं, च्रण सन्तान हैं। हेतु-प्रत्यय का नियम प्रतीत्य-समुत्पाद कहलाता है। किसी पुद्गल-सन्तान के शरीर-च्रण में श्ररूपी धर्मों की संख्या च्रण-च्रण पर बदलती रहती है। इनकी बहुसंख्या हो सकती है, क्योंकि प्रयुत्त धर्मों को भी वर्तमान श्रवधारित करते हैं। सौत्रान्तिक उपहास करते हैं, श्रीर कहते हैं कि एक च्रण में इतने प्रयक् धर्मों का सहभाव कैसे हो सकता है। किन्तु इनमें से कुछ प्रतिच्रण रहते हैं, और कुछ श्रवस्था-विशोग में ही प्रादुर्भूत होते हैं। दस प्रकार के धर्म सदा रहते हैं। इन्हें चित्त-महाभूमिक कहते हैं। इनमें से समाधि या योग भी है। इनके श्रतिरिक्त कुछ कुशल-धर्म भी होते हैं। एक च्रण के धर्मों की संख्या हो भिन्न नहीं होती, इनका उत्कर्ष-भेद भी होता है। किसी पुद्गल में च्रण-विशोष में एक धर्म का उत्कर्ष होता है। किसी में किसी दूसरे धर्म का।

इन दस महाभूमिकों में दो का विशेष माहात्म्य है। जब इनका प्रकर्ष होता है, तो यह उत्कृष्ट होते हैं। यह प्रजा या समाधि है। ऐसा भी है कि इन धर्मों का विकास और उत्कर्ष न हो। तब 'प्रजा' को 'मिति' कहते हैं, किन्तु धर्म वहीं है। जब इसका पूर्ण विकास होता है, तब यह अमला-प्रजा होती है। प्रथम्बन अविद्या से प्रभावित होता है। अविद्या प्रजा का विपर्यय है, अभावमात्र नहीं है। यह एक प्रथम्धर्म है, किन्तु इसका निस्य अवस्थान नहीं है। यह प्रहीश हो सकता है, और चित्त-सन्तान से अपगत हो सकता है।

सन्तान में कुशल श्रीर श्रक्कशल धर्मों के बीच जो संघर्ष होता है, वह नैतिक उन्नित है। धर्म पृथग्मृत श्रीर च्यिक हैं। इसलिए वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। तथापि श्रविद्यादि धर्मों के विद्यमान होने से सकल सन्तान दूषित होता है। उस श्रवस्था में सर्व धर्म सासव होते हैं; विश्वान भी क्लिष्ट हो जाता है। इसको समस्ताने के लिए एक सर्वत्रय हेतु की कल्पना की जाती है।

बौद्धों का कहना है कि अन्त में कुशल धर्मों की विजय होगी । क्रिश दो प्रकार के हैं—दर्शनहेय और मावनाहेय । यदि समाधि की विपुल मावना हो तो इसका विशेष सामध्ये होता है। तब समाधि का संस्कार-समूह में प्राधान्य होता है। तब यह जीवन की गति को रोक सकता है। आर्य-मार्ग में यह अन्तिम कदम है। यह पुद्गल की उच्चोंपपत्ति भी कर सकता है। वह तब अच्छे, भास्वर लोक में, रूप-धातु में अथवा अरूप-धातु में उत्पन्न होता है। इस दृष्टि से मब त्रैधातुक है। एक दूसरी हिंध से दो भेद हैं:—समापत्ति और काम-धातु में नरक, पृथ्वी-लोक और अधर देव-लोक संप्रहीत हैं। काम-धातु के देवों में १८ धातु हैं। इनमें से एक भी योग द्वारा निरुद्ध नहीं हुआ है। यह कामभुक् है। इनमें सबसे अर्ध्व पर-निर्मित-वशवर्ती हैं।

समापत्ति-त्रोक के दो विभाग करते हैं—-१. रूप-लोक, जहाँ के सत्वों के शरीर श्रच्छे होते हैं; २. श्ररूप-लोक, जहाँ रूप का श्रमाय होता है। यहाँ समाधीन्द्रिय का श्राधान्य होता है, श्रन्य धर्म श्रमुन्तर होते हैं। इन लोकों की कल्पना समापत्ति के श्रमुसार होती हैं। श्ररूप-धातु चार हैं। इनके सत्व किसी एक भावविशेष में समापन्न होते हैं,यथा—श्रमन्त श्राकाश, श्रमन्त विज्ञान, श्राकिचन्य, नैयसंज्ञानासंज्ञा। इस श्रवस्था में विज्ञान का सर्वथा निरोध होता है। धान-लोक भी चार हैं। यह चार ध्यानों के श्रमुरूप हैं।

ध्यान-लोक में चार धातु—गन्ध-रस घाण-विज्ञान, जिह्ना-विज्ञान नहीं होते। इन सत्वों को कबड़ीकार श्राहार की श्रावश्यकता नहीं है। किन्तु घाणेन्द्रिय श्रोर जिह्नेन्द्रिय का अभाव नहीं होता, क्योंकि उनके श्रभाव से शरीर की कुरूपता होती है। सब सकलेन्द्रिय, श्राविही-नेन्द्रिय होते हैं। उन दिव्य चत्तु श्रोर दित्र्य श्रोत्र से समन्वागत होते हैं। उनकी काय-प्रश्रव्धि होती है। उनको वस्त्र की श्रावश्यकता नहीं है, किन्तु वह सबस्त्र उपपन्न होते हैं। उनके लिए विमान बने बनाये होते हैं। वे पुरुषेन्द्रिय, स्त्रोन्द्रिय से समन्वागत नहीं होते। सब देव उपपादुक है। मातृकुिल् से इनका जन्म नहीं होता। इनमें प्रतित्र नहीं होता। क्षेश का श्रभाव होने से चेतना का श्रभाव होता है।

प्रश्न है कि क्या इन श्रलौकिक शक्तियों से वही योगी संपन्न हो सकता है, जो इन ऊर्ष्वं लोकों में उपपन्न होता है; श्रथवा भूलोक में भी इनकी प्राप्ति हो सकती है।

योग की यह प्रक्रिया हीनयान के अनुसार है। एका अन्वित्त करने के लिए बो साधन कराये गए हैं, वह सब दर्शनों में सामान्य हैं। पातं जल-दर्शन में सांख्य के सिद्धान्तों के अनुसार हनका निरूपण किया गया है। हीनयान में बहुधर्मवाद के अनुसार निरूपण किया गया है। निर्वाण के लाम के लिए इन विविध धर्मों का प्रविचय होता है। निर्वाण सबसे पर है। यह वीवन का पर्यन्त है, जहाँ विज्ञान का सर्वथा निरोध है।

श्रार्थ-मार्ग के अन्तर्गत दृष्टि-मार्ग है। यह चतुः-सत्य-दर्शन है। चार सत्यों का विनि-भग पहले प्रमाण से कर पश्चात् उनका साज्ञात्कार करते हैं। यह योगी-प्रस्पज् है। हीनयान के श्रनुसार सोलह ज्ञ्ण में यह सत्याभिसमय होता है। श्रमिसमय का कम द्विविध है:—पहले धर्म-ज्ञानि (क्नि) होती हैं; पीछे धर्मों का प्रत्यज्ञ-ज्ञान (धर्म-ज्ञान) होता है। यह ज्ञान काम-धातु के धर्मों के संबन्ध में होता है। पश्चात् यह ऊर्ध्व ध्यान-लोकों के संबन्ध में होता है। यह श्रान्वयज्ञान कहलाता है।

श्रतः यह स्पष्ट है कि बौद्ध-योग इन्द्रजाल की विद्या नहीं है। वस्तुतः बुद्ध ने इन्द्रजाल तथा योग के उन श्रम्यासों का, जो निर्वाण-प्रवण नहीं हैं, प्रतिषेत्र किया है।

योग बौद्ध-धर्म की कोई विशेषता नहीं है। लोकायत और मीमांसकों को छोड़कर अन्य सब योग की शिक्षा देते हैं। जैन और नैयायिक भी योगाभ्यास की नितान्त आवश्यकता मानते हैं। पुर्षे श्रन्य कारणों से भी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पूर्वकालीन बौद्ध-धर्म दार्शनिक न या। पालि-साहित्य में निर्वाण के लिए 'श्रमृत' की श्राख्या का व्यवहार किया गया है। इसके श्राधार पर पुर्से श्रपना मत पुष्ट करते हैं। किन्तु यह श्रमृतः व क्या है श्रयह श्रमिताभ का स्वर्ग नहीं है। यह वैदिकों का श्रमृतत्व नहीं है, जिसका श्रर्थ है पितृलों का निवास। यह निरोध है। बौद्ध-धर्म में देवलों को कमी नहीं है। किन्तु निर्वाण उन सव लोंकों के परे है, जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं। 'श्रमृत' का केवल इतना ही श्रर्थ है कि यह श्रजर, श्रचैतन्य, श्रमृत्यु श्रवस्था है। क्योंकि यह वह स्थान है, जहां जन्म (पुनर्भव)-मरण (पुनःमरण)-प्रवन्ध का उच्छेद होता है। व्यायभाष्य में भी 'श्रमृत' शब्द का व्यवहार पाया जाता है, श्रीर न्याय का निर्वाण भी श्रचैतन्य है।

पुसें का दूसरा तर्क यह है कि जब बुद्ध से निर्वाण के विषय में प्रश्न किया गया, तब उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस संबन्ध में वह दो सूत्रों के वाक्य उद्धृत करते हैं। यह स्थापनीय प्रश्न है। पुसें यह सममते हैं कि बुद्ध के तृष्णीं भाव का कारण यह है कि वे दर्शन-शास्त्र में ज्युत्पन्न न थे। वे नहीं जानते थे कि इन प्रश्नों का क्या उत्तर होना चाहिए, ग्रीर इसिलिये वे चुप थे। वस्तुतः वे इसिलिए चुप थे कि वे बताना चाहते ये कि निर्वाण ग्रवाच्य है। वसुत्रन्धु [अभिधर्मकोश ५।२२] कहते हैं कि जो प्रश्न ठीक तरह से पूछा नहीं गया है, वह स्थापनीय है। यदि कोई प्रश्न करे कि क्या स्कन्धों से सल श्रन्य है या श्रनन्य, तो इसका स्थापनीय ज्याकरण करना चाहिये। क्योंकि सत्व नाम का कोई द्रव्य नहीं है। इसी प्रकार यह प्रश्न भी स्थापनीय है कि वन्ध्या-पुत्र श्याम है या गौर १

### होनयान के परवर्ती निकाय

पुसें का विचार है कि निर्वाण के संबन्ध में पीछें के निकायों का मत, यया वैमाषिकों का मत, आगम से बहुत कुछ भिन्न है। शरवास्की का कहना है कि वैमाषिक केवल सर्वास्तिवाद के मत का समर्थन करते हैं। वे वैभाषिक इसलिए कहलाते हैं, क्योंकि वे विभाषा-शास्त्र को प्रामाणिक मानते हैं। विभाषा आगम की व्याख्या है। वैभाषिक मत सर्वास्तिवाद का साधारणतः अनुसरण करता है। सौज्ञान्तिकों का निकाय अवश्य भिन्न है। बौद्ध-शास्त्र में जो भेद हुआ, और जिसके कारण महायान की उत्पत्ति हुई, उसका यह निकाय स्वक है। इम यह कह सकते हैं कि सौजान्तिक पूर्व-हीनयान और महायान के बीच का है।

शारवात्स्की स्वीकार करते हैं कि बौद्ध-धर्म की श्रारंभिक श्रवस्था में ही श्रामिधार्मिक साहित्य की वृद्धि हुई है। किन्तु यह ठीक नहीं है कि यह पूर्वरूप से व्यावृत्त हुआ है। बौद्ध-धर्म का आरंभ ही बहुधर्मनाद से हुआ है। उसने श्राह्मा का प्रतिषेध किया है, श्रीर धर्मों की प्रतिष्ठा की है। इनमें से कुछ धर्म केवल प्रचित्त-सत् हैं। सौत्रान्तिकों ने इनको धर्मों की सूची से बहिष्कृत किया, श्रदः धर्मों की तालिका में केवल वही रह गये, बो इन्द्रिय तथा मन के विषय हैं। सौत्रान्तिक बुद्ध-त्रचन को ही प्रमाण मानते हैं; वे श्रमिधर्म की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं

करते। पिछे चलकर सौत्रान्तिक महायानवादियों से मिल गये, श्रीर उन्होंने योगाचार-सौत्रान्तिक निकाय की प्रतिष्ठा की । सौत्रान्तिकों ने निर्वाण ( निरोध ) को प्रचित्त-सत् माना।

वैमापिक श्रीर सौत्रान्तिकों में निर्वाण के स्वभाव के संबन्ध में बहुत पहले से वाद-विवाद होता था। वैभाषिक निर्वाण को वस्तु मानते थे, किन्तु सौत्रान्तिकों का कहना था कि निर्वाण श्रभावमात्र है। जहाँ वैभाषिकों का साहित्य उपलब्ध है, श्रीर इसलिए हम वस्तु के पह में उनकी युक्तियाँ जानते हैं; वहाँ सौत्रान्तिकों के श्राचार्य कुमारलाम, श्रीलाम, महाभदन्त, वसुमित्र श्रादि के ग्रन्थ श्रप्राप्य हैं।

जब वैमाषिक कहते हैं कि निर्वाण वस्तु-सत् है, तब उनका यह अर्थ कदापि नहीं है कि निर्वाण एक प्रकार का स्वर्ग है। 'वस्तु' कहने से उनका आशाय इतना ही है कि यह अचैतन्य की सदबस्था है। दूसरी ओर सौबान्तिक निर्वाण को एक प्रयक् धर्म अवधारित नहीं करते; वे इसका प्रतिषेष करते हैं कि निर्वाण वस्तु-सत् है। सौबान्तिक महायानवादियों की तरह बुद्ध का धर्मकाय मानते हैं।

दर्शन दो प्रकार के हैं—बहुधर्मवादी ( फ्ल्यूरलिस्टिक ) श्रीर विज्ञानवादी ( श्राइडिय-लिस्टिक )। यह दो प्रकार सब दर्शनों में पाए बाते हैं। धर्वस्तिवादी, बैमापिक तथा न्याय-वैशेषिक निर्वाण या मोत्त को श्राचेतन वस्तु-सत् मानते हैं। ( यस्मिन् सित चेतसो विमोद्यः )। यह बड़ावस्था है। बैमाषिक श्रानात्मवादी हैं, श्रीर उनकी दृष्टि में बुद्ध मनुष्य-लोक के थे। सौत्रान्तिक श्रीर महायानवादी इस श्राचेतन वस्तु को नहीं मानते। सौत्रान्तिक-मतवाद श्रीर महायान में बुद्ध का धर्मकाय माना गया है, श्रीर वह लोकोत्तर है।

वैभाषिक तथा पूर्वनिकाय संसार और निर्वाण दोनों को वस्तु-सत् मानते हैं। माध्य-िमकों के श्रनुसार संसार और निर्वाण पृथक् पृथक् श्रवस्तु हैं। सौत्रान्तिकों के श्रनुसार संसार वस्तु-सत् है, और निर्वाण एक पृथक् धर्म नहीं है। योगाचार या विज्ञानवाद के श्रनुसार संसार

भवस्त है, श्रीर निर्वाण वस्तु-सत् हैं।

वैसापिक—वैभाषिक दो प्रकार के धर्म मानते हैं — संस्कृत ख्रोर असंस्कृत । रूप, मन, श्रीर संस्कार संस्कृत हैं । आकाश और निर्वाण असंस्कृत हैं । संस्कृत-धर्म अतीत, वर्तमान और भविष्य अर्थात् त्रैयध्वक हैं । ये सब वस्तु-सत् हैं । अतीत और मिवध्य उसी प्रकार वस्तु-सत् हैं । अतीत और मिवध्य उसी प्रकार वस्तु-सत् हैं , जैसे वर्तमान । इस प्रकार धर्म दो प्रकार के हैं — धर्म-स्वमाव और धर्म-लच्चा । जब संस्कार शानत हो जाते हैं, जब सर्वेतन वस्तु रह जाती है । यह एक पृथक् धर्म, एक वस्तु है । यह अन्वेतन है । यह संख्यों के अध्यक्त, प्रधान के द्वरूप है । यह अवाच्य है — निःसत्तासत्तं निःसदसद् निरसद् अध्यक्तमिलङ्गं प्रधानम् [ योगस्त्र २।१६ पर व्यासभाष्य] । चन्द्रकीर्त्तं वैभाषिक मत के संबन्ध में कहते हैं कि — ''यदि निर्वाण माव है, तो यह निरोधमात्र नहीं हो सकता । वस्तुतः यह कहा गया है कि निर्वाण में चेतस् का विभोच्च है, यथा—इन्धन के न होने पर अधित का निर्वाणन होता है । किन्तु हमारे मत में चित्त-विभोच्च या निरोध माव नहीं है ।" वैभाषिक उत्तर देते हैं । — निर्वाण नाम का धर्म एक वस्तु है, किन्तु यों कहना चाहिये कि निर्वाण नाम का धर्म एक वस्तु है, विभाव निरोध, निर्वाण न समकता चाहिये, किन्तु यों कहना चाहिये कि निर्वाण नाम का धर्म एक वस्तु है,

जिसमें क्रोरा-जन्म का निरोध होता है। श्रान्न का निरोध ह्यान्तमात्र है, श्रीर इसकी व्याख्या यह होनी चाहिये कि यह उस श्राचेतन वस्तु को निर्दिष्ट करता है, जो श्रवशिष्ट रह जाता है, जम कि चित्त का विज्ञोभ होता है।

सौत्रान्तिक सौत्रान्तिक श्रतीत श्रीर श्रनागत को भाव नहीं मानते । वे दो प्रकार के धर्म नहीं मानते । वे केवल धर्म-लच्चण मानते हैं । निर्वाण क्षेत्र-जन्म का च्य है । कोई श्रवे-तन धर्म श्रविशिष्ट नहीं रहता । सौत्रान्तिक श्रालय-विज्ञान के सिद्धान्त को नहीं मानते, श्रोर न श्रूत्यवाद मानते हैं । सौत्रान्तिक वाह्य जगत् को मायावत् नहीं मानते । वे बुद्ध का धर्मकाय मानते हैं, श्रीर यह नहीं मानते कि भगवान् के परिनिर्वाण का श्रर्थ श्रवेतन निर्वाण में सर्वण निरोध है ।

योगाचार-ग्रश्वघोष, त्रार्यासंग त्रौर दिङ्नाग इस वाद के त्राचार्य हैं। ये सव महायानवादी है, श्रीर बुद्ध के धर्मकाय में विश्वास रखते हैं। ये चित्त-विज्ञान के श्रतिरिक्त एक मालय-विज्ञान मानते हैं; श्रीर बाह्य जगत् को श्राभासमात्र मानते हैं; उसे वस्तु-सत् नहीं मानते । हीनयान के विविध धर्मी के स्थान में यह विज्ञानमात्र मानते हैं । श्रश्वघोष एक श्रालय-विज्ञान मानते हैं। योगाचार के दो निकाय हैं--१. आर्थासंग का; २. दिङ्नाग का। श्रालय-विज्ञान बीजों का संग्रह करता है। यह बीजों से उपन्तित होता है। ये बीज विविध धर्मों को, अर्थात् सात विज्ञानों को अंकित करते हैं। आलय-विज्ञान ज्ञेय का आश्रय है। शुभ श्रीर श्रशुभ कर्मों का विपाक-फलं जो संसार का च्चेप करता है, श्रालय-विज्ञान से संग्रहीत होता है। श्रालय-विज्ञान को मूल-विज्ञान, भवांग-विज्ञान भी कहते हैं। आलय-विज्ञान का स्वमाव सूच्म है, श्रीर वह केवल श्रपने समुदाचार, श्रपने परिगाम से जाना जाता है। जितने प्रवृत्ति-विज्ञान हैं, वे श्रालय के 'परिग्राम' है; क्योंकि श्रालय-विज्ञान सब धर्मों का समाश्रय है। यह अनादिकालिक है। इस विज्ञान के होने पर सब गतियों का और निर्वाण का श्रिधिगम होता है। प्रत्ययों से चुन्ध होकर यह तरंगों के समान प्रवृत्ति-विज्ञान उरान्न करता है, किन्तु नदी के समान स्वयं सदा श्रविच्छिन रहता है। सांख्यों का प्रधान वो महत् स्रादि में परिख्त होता है, त्र्यालय-विज्ञान के सहशा प्रतीत होता है। विज्ञानवादी इसकी स्वीकार नहीं करते । शरवात्स्की कहते हैं कि यह प्रच्छन रूप से चित्त-प्रवाह के वाद के स्थान में क्रात्मवाद को प्रतिष्ठित करना है। चित्त-प्रवाह में पूर्विचत्त-त्वरण परिचित्त-त्वरण का समनन्तर प्रत्यय है । इस संबन्ध का स्थान आलय और उसके परिणाम लेते हैं।

सांख्य की प्रक्रिया में प्रधान श्रीर उसके परिशाम वस्तु-सत् हैं। योगाचार दोनों को श्रवस्तु समभता है। श्रपने पूर्ववर्ती माध्यमिकों से उन्होंने सर्व धर्म की श्रत्यता, निःस्वभावता ली। प्रयक् प्रथक् धर्म श्रत्य थे, क्योंकि वे परिकल्पित थे। यह उनकी लच्चरा-निःस्वभावता कहलाती थी; क्योंकि वे प्रतीत्य-समुत्पाद के श्रधीन थे, इसलिए वे परतंत्र थे श्रीर इस श्रथं में वह वस्तु-सत् थे। यह उनकी उत्पत्ति-निःस्वभावता कहलाती थी। वहाँ तक वे तथता-धर्मता (एक्सोल्यूट) में परिनिष्यन्न थे, वहाँ तक उनकी परमार्थ-निःस्वभावता थी। इस प्रकार

तथता त्रैधातुक से न श्रन्य है, न श्रनन्य । पृथक् पृथक् धर्मों के समुदाय के रूप में यह श्रन्य है, किन्तु सर्व की इकाई के रूप में यह श्रनन्य है । यह प्राह्म-प्राहक रहित चित्त-धर्मता है । यह धर्म-धातु है, श्रीर इसलिए यह बुद्ध के धर्मकाय से श्रिमन्न है । योगी को समाधि में इस अद्धय-लव्या के विज्ञित्त मात्र का प्रत्यव होता है । श्रसंग का मत था कि सर्व विज्ञिति-मात्रक है । 'सर्व' से श्रिमिप्राय त्रैधातुक श्रीर श्रसंस्कृत दोनों से है [त्रिशिका, १७ पर स्थिर-मित ] । इस दृष्टि के कारण निर्वाण का बाद विलक्ष्ण बदल गया । हीनयान में, जहाँ संसार श्रीर निर्वाण दोनों वस्तु-सत् हैं, योग द्वारा भव की प्रवृत्ति का निरोध, श्रीर निर्वाण में प्रवेश होता है । महायान की दृष्टि में तथता में संसार परिनिध्पन्न है, अतः संस्कृत धर्मों को श्रसंस्कृत धर्मों में परिवर्तित नहीं करना पड़ता । योगी को समाधि में तथता का प्रत्यव करना पड़ता है । योगी के लिए संसार का श्राकार ही बदल जाता है । प्रत्येक धर्म पृथक् पृथक् श्रसत्-कर्प है, किन्तु तथता में वस्तु-सत् है । उसके लिए सर्व धर्म नित्य शान्त है । उनको नित्य कनना नहीं है । हीनयान के श्रनुसार यह धर्म निर्वाण में ही शान्त श्रीर निरुद्ध होते हैं । योगाचार का कहना है कि यदि ये धर्म वस्तु-सत् हैं, तो वे सर्वथा निरुद्ध नहीं हो सकते । श्रतः वे श्रादि-शान्त हैं । नागार्जुन कहते हैं कि जो प्रत्यवश्य होता है, वह स्वभाव से ही शान्त है ।

साध्यमिक—हीनयान बहुधर्मवादी हैं। कोई श्रात्मा नहीं है, पैच-स्कन्ध-मात्र हैं। धर्म बल्तु-सत् है। किन्तु सत्व, जीव, पुद्गल, प्रजप्ति-सत् हैं। श्रात्मा के स्थान में विज्ञान-ज्ञ्यों का श्रविच्छिल प्रवाह है। वेदना, संज्ञा श्रीर संस्कार के ज्ञ्या इसके सहगत हैं। इसी प्रकार रूप भी है। द्रव्य, गुया श्रीर किया को यह पदार्थ नहीं मानते। इनके धर्म प्रतीत्य-समुस्पाद के नय के श्रवुत्तार प्राहुर्भृत श्रीर तिरोहित होते हैं। एक से दूसरे की उत्पत्ति नहीं होती। इसके होने पर वह होता है। इन ज्ञयिक संस्कृत धर्मों के श्रविरिक्त हीनयान में श्राकाश श्रीर निर्वाय श्रसंख्त धर्म भी हैं। जो संस्कार संसार में प्रवृत्त थे, वह निर्वाया में निरुद्ध होते हैं; श्रतः संसार श्रीर निर्वाय दोनों वस्तु-सत् है। दोनों मिलकर 'सर्व' है, किन्तु 'सर्व' प्रजिति-सत् है। माध्यमिक-नय में वस्तु-सत् की भिन्न कल्पना है। जो श्रकृतक (= श्रसंस्कृत) है, जो परत्र निर्वेद्ध है, जिसका श्रपना स्वभाव है, वह वस्तु-सत् है।

हीनयान में संस्कृत धर्म वस्तु-सत् हैं। महायान में धर्म संस्कृत होने के कारण, परापेख होने के कारण, शूत्य, स्वभाव-शूत्य हैं। हीनयान में राशि, अवयवी, प्रश्विसत् है; श्रीर केवल धम वस्तु है। महायान में धर्म शूत्य है, श्रीर केवल धर्मता (=धर्मकाय) वस्तुसत् है। यह धर्मता राशियों का सबं है।

'तत्त्व' का व्याख्यान इस प्रकार है—यह शान्त, श्रद्धय, श्रवाच्य, विकल्पातीत, निष्प्रंच है। जो परतंत्र है, वह वस्तु नहीं है। हीनयान में पुद्गल, श्रात्मा स्कन्ध-श्रायतन-धातुमात्र है। पुद्गल-नैरात्म्य है। केवल संस्कार-समूह है। महायान में इसके विपरीत, घर्मों का नैरात्म्य है, श्रीर धर्मकाय है। हीनयान में बहुधर्मवाद है। महायान श्रद्धयवाद है। महायान में प्रतीत्य-समुत्पाद का एक नया अर्थ है। जो निरपेन्त है वही वस्तु है, जो परापेन्त है वह वस्तु नहीं है। हीनयान में धर्मों को संस्कृत-असंस्कृत में विभक्त किया है। श्रीर दोनों वस्तु-सत् हैं। किन्तु महायान में इनमें कोई भी वस्तु-सत् नहीं है, और दोनों स्त्यता के अधीन हैं। हीनयान का मुख्य विचार बहुधर्मवाद है; महायान का मुख्य विचार धर्मों की स्त्यता है। 'स्त्यता' का अर्थ स्वभाव-शून्य है। जब एक धर्म का दूसरे से संवन्य बताया जाता है, तभी वह जाना जाता है। अन्यया वह निरर्थक हो जाता है। इसलिए 'स्त्यता' प्रतीत्य-समुत्पाद का समानार्थवाची है। केवल सर्व वस्तु-सत् है, किन्तु यह सर्व निष्प्रपंच है। 'स्त्यता' अभावमात्र नहीं है। जो ऐसा समक्तते हैं, वह स्त्यता के प्रयोजन को नहीं जानते। माध्यिक प्रतीत्य-समुत्पाद-वादी है, नास्तिक नहीं है। जो प्रत्यय के अधीन है, वह 'सून्य' कहलाता है। 'अस्तून्य' अप्रतीत्य-समुत्पन्न है। निरवशोष प्रपंच के उपश्चम के लिए 'स्त्यता' का उपदेश है।

नागार्जन हीनयान के परिनिर्वृत तथागत का प्रतिषेध करते हैं, जो नित्य श्रचेतन वस्तु है। स्वमावतः तथागत नहीं है। तथागत श्रपने या स्कन्धों के श्रस्तित्व को प्रश्न नहीं करते। किन्तु इस प्रतिषेध का यह श्रयं नहीं है कि मोच की कोई श्राशा नहीं है। क्योंकि निष्प्रपंच तथागत का प्रतिषेध नहीं है। बुद्ध के लिए कोई श्रारोपित व्यवहार नहीं है। यदि श्रविपरीतार्थं कहना हो तो हम कुछ नहीं कह सकते। श्रत्य भी व्यवहार के लिए कहते हैं। बुद्ध का साद्यास्कार योगी को प्रातिभ ज्ञान द्वारा होता है। बुद्ध को धर्मतः देखना चाहिये। धर्मता उनकी काय है। धर्मता का स्वभाव श्रवाच्य है। धर्मता से व्यतिरिक्त संसार नहीं है, सब धर्म प्रज्ञा-पारमिता से परिशुद्ध हो प्रभास्वर होते हैं। बुद्ध-काय मृतकोटि में आविर्भत होता है।

### निर्वाण का तया स्वरूप

सर्वास्तिवाद श्रीर वैमाषिक-नय में श्राकाश श्रीर निर्वाण धर्म ये, क्योंकि वह वस्तु, माव ये; उनका स्वलच्या था। सीत्रान्तिक उनको धर्म नहीं मानते थे, क्योंकि उनके मत में इनका कोई पृथक् स्वमाव नहीं था। माध्यमिक भी इनको धर्म नहीं मानते थे, क्योंकि उनके मत में जो दूसरे की श्रपेचा नहीं करता वहीं स्वभाव है (श्रनपेचः स्वभावः)। श्रत्यता के श्रन्तगंत वैमाषिकों के सब संस्कृत श्रीर श्रसंस्कृत धर्म हैं। उस नवीन सिद्धान्त को स्वीकार करने से बौद्ध-धर्म में मौलिक परिवर्तन हुत्रा, श्रीर उसका श्राधार ही बदल गया। हीनयानवादियों के निर्वाण की कल्पना, उनका बुद्ध, उनकी नैतिकता, वस्तु-सत् श्रीर प्रतीत्य-समुत्पाद संबन्धी उनके विचार, रूप, चित्त-चैत्त तथा संस्कार के वस्तुत्व का सिद्धान्त सब श्रसिद्ध हो जाते हैं।

नागार्जन बहुधर्म को श्रसिद्ध ठहराते हैं, श्रीर शूत्यता की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार वह श्रनिर्वचनीय, अद्भय, 'धर्मायां धर्मता' की प्रतिष्ठा करते हैं। इसे इदन्ता, इदंप्रत्यता, तथता, मृत-तथता, तथागत-गर्भ श्रीर धर्मकाय कहते हैं। तथागत श्रीर निर्वाया एक ही हैं। यदि संसार वस्तु-सत् नहीं है, यदि सर्व शूत्य है, किसी का उदय-व्यय नहीं होता; तो किसका निर्वाया इष्ट है । यह समक्तना कि निर्वाया के पूर्व संसार विद्यमान था, श्रीर उसके परिच्य से निर्वाया पश्चता

होगा, मृद्याह है। निर्वाण के पूर्व जो स्वभाव से विद्यमान ये, उनका अभाव करना राक्य नहीं है। अतः इस कल्पना का परिस्याग करना चाहिये। चाहे हम वैभाषिक-मत लें (जिसके अनुसार निर्वाण-धर्म में सदा के लिए विज्ञान का निरोध होता है), अथवा सौत्रान्तिक-मत लें (जिसके अनुसार निर्वाण क्रेश-जन्म का अभावमात्र है); दोनों अवस्थाओं में यह कल्पना है कि निर्वाण के पूर्व कोई वस्तु-सत् विद्यमान है, जो पश्चात् निरुद्ध होता है। इससे निर्वाण केवल शत्य ही नहीं है, किन्तु संस्कृत है। माध्यमिकों के अनुसार निर्वाण अगेर संसार में सूच्य-मात्र अन्तर नहीं है। हेतु-प्रत्यय-सामग्री का आश्रय लेकर जो जन्म-मरण-प्रयन्ध व्यवस्थापित होता है।

अन्त में शत्यता के संबन्ध में नागार्जन कहते हैं कि यदि कोई अश्रत्य हो तभी कोई शत्य हो सकता है। किन्तु कोई अश्रत्य नहीं है, तब शत्य कैसे होगा ? इसका यह अर्थ नहीं है कि शत्यता का प्रतिपेध होना चाहिये। सर्व दृष्टियों की शत्यता से ही उनका निःसरण होता है, सकल कल्पना की व्यावृत्ति होती है। किन्तु यदि शत्यता में भावाभिनिवेश हो, तो किस प्रकार इस अभिनिवेश का निषेध हो ? तथागत कहते हैं कि जिसकी दृष्टि शत्यता की है वह अचिकित्स है।

न्याय-वैशेषिक सत-केवल हीनयान में ही निर्वाण को श्रवैतन्य नहीं माना है, न्याय-वैशेषिक मत में भी मोज्ञ (ग्रपवर्ग, निःश्रेयस् ) ग्राचैतन्य, सर्व सुखोच्छेद है [१।१।२ पर वास्या-यनभाष्य ] । वास्यायन प्रश्न करते हैं कि कौन बुद्धिमान् इस अपवर्ग को पसन्द करेगा जिसमें सर्व बुल का उच्छेद है, जो अचैतन्य है, जिसमें सबसे विषयोग है, श्रीर सर्व कार्य का उपरम है। वह सवं उत्तर देते हैं:--यह अपवर्ग शान्त है, यहाँ सर्व दुःख का उच्छेद है, सर्व दुःख की असं-वित्ति है। कौन ऐसा बुद्धिमान् है, जो इसके लिये ठिच न उत्पन्न करे ? जिस प्रकार विष-संप्रक श्रुत्र श्रुनादेय है, उसी प्रकार दुःखानुषक्त सुख श्रुनादेय है। जयन्त न्यायमंजरी में प्रश्न करते हैं:--क्या यह संभव है कि बुद्धिमान् पाषाण-निर्विशोष की ख्रवस्था के ख्रिधिगम के लिए पुरुषार्थ करे । श्रीर वे भी वही उत्तर देते हैं जो वाल्यायन का है। वैशेषिक में भी मोद्ध सर्वोपरम है। न्यायकंदली में प्रश्नकत्ती कहता है कि यदि यह अवस्था शिला-शकल के तल्य है, जड़ है, तो मोच ( निर्वाण ) के लिये कोई बुद्धिमान् पुरुष यत्नशील न होगा । ग्रन्थकार उत्तर देता है कि वुदिमान् केवल सुख के लिए यत्नवान् नहीं होता । अनुभव बताता है कि वह दु:ख-निवृत्ति के लिए भी पुरुषार्थ करता है। न्याय-वैशेषिक में संसार की दुःख कहा है। वास्यायन कहते हैं कि दुःख बन्म है। यह केवल मुख्य दुःख नहीं है, किन्तु उसका साधन भी दुःख है। यही पंच उपादान-स्कृष है। यही साखव-धर्म हैं। इनके प्रतिपन्न प्रजा और समाधि है। वास्यायनभाष्य में प्रजा को 'धर्म-प्रविवेक' ( = धर्म-प्रविचय ) कहा है । मोक्त को न्याय में 'अमृत्यु-पद' कहा है।वैशेषिक के अनुसार स्वरूपावस्था में आतमा में न चैतन्य है, न वेदना।

शरवास्की का निष्कर्ष—इस विस्तृत विवेचन के श्रानन्तर शरवास्की निम्न निष्कर्षे निकालते है:—

१. छठी शताब्दी (ईसा से पूर्व) में दार्शनिक विचार-विमर्श की प्रचुरता थी, श्रौर क्वेश-कर्म-कम के निरोध के मार्ग उत्सुकता से हुँ दे जाते थे। इनमें से अनेक मोज (निर्वाण) को अचैतन्यावस्था मानते ये, श्रीर उसको श्रमृत्यु-पद कहते थे। बुद्ध ने नित्य श्रातमा का प्रतिषेध किया था, श्रीर 'सर्वं को संस्कृत-श्रसंस्कृत धर्मों में विभक्त किया था। इन संस्कृत-धर्मों का निर्वाण में नियत-विरोध होता था।

२. कई निकाय इस मत के थे। किन्तु धीरे-धीरे बुद्ध को लोकोत्तर बना दिया, श्रीर इस कारण शासन में भेद हुआ।

३. पहली शताब्दी में अद्भवाद की प्रतिष्टा हुई श्रीर बुद्ध की पूजा धर्म-काय के रूप में होने लगी।

४. महासांत्रिक, वात्वीपुत्रीय तथा कतिपय श्रन्य निकायों में यह मतवाद प्रचलित या कि निर्वाण की अवस्था में एक प्रकार का चैतन्य रह जाता है।

५. इनके अनन्तर सौत्रान्तिक आये, जिन्होंने धर्मों की संख्या को घटाया, कई धर्मों को प्रश्निमात्र ठहराया । यहाँ तक कि निर्वाण को भी अभावमात्र माना, श्रीर उसको एक पृथक्-धर्म नहीं श्रवधारित किया । सौत्रान्तिक बुद्ध का धर्मकाय मानते थे ।

६. नया दर्शन श्रद्धयवादी हो गया । इसने बहुधर्मवाद का प्रतिषेध किया ।

७, तब इसके दो रूप हो गए। एक ने आलय-विज्ञान नामक आठवें विज्ञान की करूपना की, जिसके श्रन्य विज्ञान परिणाम हैं। ये बाह्य-जगत् को मिथ्या श्रौर केवल विज्ञान को वस्तु-सत् मानते थे। इनको चित्तमात्रवादी कहते थे। दूसरे बहुधर्म की सत्ता नहीं मानते ये। वह फेवल 'सर्वं' को वस्तु-सत् मानते थे, जिसका साद्धात्कार योगी को ही होता था। इनके ग्रनुसार तस्व का साजात्कार तर्क श्रीर युक्ति से नहीं होता।

इ. पाँचवीं शताब्दी में सौत्रान्तिक योगाचार से मिल गए । इनके श्रनुसार निर्वाण

में ग्राह्य-ग्राहकभाव नहीं है।

शरवातकी का प्रन्य सन् १९२७ में प्रकाशित हुन्ना था। इधर कई विद्वानों ने इस विषय पर विचार किया है, श्रीर इनमें से कुछ पुतें के इस विचार से सहमत हैं कि बौद्ध-धर्म का एक पूर्वरूप था, जो निर्वाण को सर्वास्तियाद की तरह श्रचेतन श्रवस्था नहीं मानता था, किन्तु उसके अनुसार यह श्रमृत-पद चैतन्य की शाश्वत श्रवस्था थी।

हम शरवात्स्की के मत से सहमत हैं, क्योंकि हमारी समफ में नहीं आता कि जब बौद्ध-धर्म श्रपने इतने लंबे इतिहास में निरन्तर पुद्गल-नैरात्म्य श्रीर श्रनात्मवाद की शिचा देता रहा, तो यह कैसे माना जा सकता है कि मगवान् बुद्ध ने निर्वाण की श्रवस्था को चैतन्य की शार्वत अवस्था बताया था। इस ऊपर देख चुके हैं कि सौत्रान्तिक, जो स्त्रान्तों को ही प्रमाण मानते हैं. निर्वाण को नस्तु-सत् नहीं मानते, किन्तु उसे अभावमात्र ठहराते हैं। यह सत्य है कि स्त्रान्तों में कुछ ऐसे वाक्य श्राये हैं, जिनमें निर्वाण के लिए श्रजर, श्रमृत श्रादि आख्यास्त्रों का प्रयोग किया गया है; मुख्यतः इन्हीं वाक्यों के स्त्राधार पर ये विद्वान् ऐसी कल्पना करते हैं। किन्तु जैसा कि शरवात्की ने न्याय-वैशेषिक शास्त्रों से उद्धरण देकर

िख किया है, ये श्राख्याएं अपवर्ग, निःश्रेयस् के लिए इन शाखों में भी प्रयुक्त हुई हैं, किन्तु इन श्राख्याश्रों का व्याख्यान चैतन्यावस्था न करके श्रचेतनावस्था ही किया गया है। कव न्याय-वैशेषिक के प्रन्य इस श्रवस्था को जड़ावस्था मानते हैं, श्रोर उसे पाषाण-निर्विशेष काते हैं, तो श्रमृत श्रादि व्याख्याश्रों का स्त्रान्तों में एक भिष्ठ श्र्यं लगाना उचित नहीं प्रतीत होता। निर्वाण बौद्ध-धर्म का लच्य है। भगवान् ने कहा है कि जिस प्रकार समुद्र का रस एकमात्र लवण्यस है, उसी प्रकार मेरी शिचा का एकमात्र रस निर्वाण है। भगवान् की समल शिचा निर्वाण-प्रापक है। श्रतः निर्वाण के संबन्ध में किसी प्रकार का श्रम आवकों में नहीं रहा होगा। इस विषय में इम क्रमागत श्राम्नाय को श्रिषक प्रामाणिक मानते हैं।

निर्वाण के भेव

हीनयान दो प्रकार का निर्वाण मानता है—सोपिधशेष-निर्वाण श्रीर निरुपिधशेष निर्वाण । पहली जीवन्मुक्त की श्रवस्था है । इस श्रवस्था में श्रईत् को शारीरिक दुःख मी होता है । दूसरा निर्वाण वह है, जिसमें मृत्यु के पश्चात् श्रईत् का श्रवस्था है । किन्तु महायान में एक श्रवस्था श्रिधक है, यह श्रप्रतिष्ठित-निर्वाण की श्रवस्था है, क्योंकि यद्यपि बुद परिनिर्वृत हो चुके हैं, श्रीर विशुद्ध तथा परम शान्ति को प्राप्त हैं, तथापि वह श्र्यता में विलीन होने के स्थान में संसरण करने वाले जीवों का रचा के निमित्त संसार के तट पर स्थित रहना चाहते हैं, किन्तु इससे उनको इसका मय नहीं रहता कि उनका विशुद्ध शान समल हो बायगा। इस श्रप्रतिष्ठित-निर्वाण की कल्पना इस कारण हुई कि बोधिसत्व महाकवणा से ब्रीति है, क्योंकि उसने श्रपने ऊपर सर्वों का भार लिया है, क्योंकि वह श्रपने से पराये को श्रेष्ठतर मानता है । इसालिए श्रपने को संतत करके मा वह परार्थ को साधित करता है । इसीलिए वह श्रूप्यता में प्रवेश नहीं करता, श्रीर जीवों की श्रयंचयों श्रोर निःश्रयस् के लिए सतत उद्योग करता है । इस श्रप्रतिष्ठित-निर्वाण का उल्लेख श्रसंग के महायानस्त्रालंकार में मिलता है ।

महायान के अनुसार आवक-यान और प्रत्येक-बुद्धयान का लच्य चरम निर्वाण नहीं है। इनके द्वारा महाआवक सोपिध-निरुपि-संज्ञक बोधिरूप का लाम करता है, और मय से उत्त्रस्त हो आयु के चीख होने पर निर्वाण प्राप्त करता है। किन्तु वस्तुतः इनका निर्वाण प्रदीप-निर्वाण के उल्प है। अभिसमयालंकारालोक [पृ० ११६—२०,] में कहा है कि आवक और प्रत्येक-बुद्ध के लिए केवल त्रैधाउक बन्म का उपरम होता है, किन्तु वह अनासव-धाउ में, अर्थात् परिशुद्ध बुद्ध-चेत्रों में कमलपत्रों में उत्पन्न होते हैं, और समाधि की अवस्था में वहीं अवस्थान करते हैं। तदनन्तर अमिताम आदि बुद्ध अक्तिष्ट जान की हानि के लिए उनका प्रवोध करते हैं, और वह बोधिचित्त का प्रहण कर लोकनायक बनते हैं। लेकावतार में कहा है कि आवक्यान से विमोच नहीं होता, अन्त में उनका उद्योग महा-यान में पर्यविस्त होता है। नागार्जुन एकयानवादी हैं, क्योंकि उनके मत में सब यानों का सम्बस्त्य एक महायान में होता है। इसका कारण यह है कि इनके विचार से मार्ग का

श्राधार सब बीवों में पाया बाता है। यह श्राधार बुद्ध-घातु है। इसे तथागत-गर्भ, बुद्ध-बीव या बुद्ध-गोत्र भी कहते हैं। इस बीव का धर्म-धातु से तादारम्य है। श्रमिसमयालंकार के श्रनुसार धर्म-धातु में कोई भेद नहीं है, श्रतः गोत्र-भेद भी युक्त नहीं है। इसके श्रनुसार हीनयान केवल संवृतितः है; वस्तुतः अन्त में सवका पर्यवसान महायान में होता है। सब बीवों के लिए बुद्धत्व संभव है। क्योंकि सब बुद्ध-गोत्र से व्याप्त हैं। इस साधना में योगी धर्म-धातु का प्रत्यारम में संवदेन करता है। यह विचार वेदान्त से मिलता है, जिसके श्रनुसार बीवात्मा परमात्मा का श्रंदा है, श्रौर मोच्च की श्रवस्था में वह परमात्मा में लीन हो बाता है। श्रन्य हैं बो एकयानवाद को नहीं स्वीकार करते। उनके श्रनुसार गोत्र के तीन भेद वस्तुतः हैं। श्रावक क्रोतावस्था का श्रपणम करता है, श्रयीत् वह बाह्यार्थ के वस्तुत्व का प्रतिषेध करता है; किन्तु बोधिसत्व प्राह्म-प्राहक लच्चण से भी विमुक्त होता है, क्योंकि उसने धर्म-धातु का प्रत्यव किया है, उसने धर्मों के श्रद्धय-तस्त्व को देखा है। इनका कहना है कि प्रत्येक का गोत्र नियत है, श्रौर बुद्ध मी चाहें तो गोत्र नहीं बहल सकते।

इस प्रकार इमने निर्वाण के स्वरूप के संबन्ध में विविध विद्वानों के विचारों का वर्णन किया और यह दिखाने की चेष्टा की है कि बौद्ध-धर्म के अन्तर्गत विविध दर्शनों ने निर्वाण

का क्या स्वरूप माना है।

# चतुर्थ खण्ड

बौद्ध-दर्शन के चार प्रस्थान :: विषय-परिचय और तुसना



#### पञ्चदश अध्याय

# वैभाषिक-नय

# सर्वास्तिवाद ( सर्वास्तिवाद

श्रव हम एक एक करके प्रत्येक दर्शन का संचित वर्णन करेंगे। हम प्रत्येक दर्शन के एक-दो प्रामाणिक प्रन्यों के ज्याधार पर मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों को संचेप में देंगे। इमको यह प्रकार समीचीन मालूम होता है कि मूलग्रन्थों के द्वारा ही किसी दर्शन का जान कराया जाय। सबते पहले हम सर्वीस्तिवाद का विचार करेंगे। इस वाद का बहुत कुछ साहित्य नष्ट हो गया है। सर्वासिवाद का श्रपना श्रागम था श्रीर यह संस्कृत में या। इसके भी विनयधर श्रीर श्रामिधा-र्मिक थे। श्रिमिधर्मकोशा की व्याख्या में ब्रामिधार्मिकों को 'बटुपादाभिधर्ममात्रपाठिन ' कहा है। ये सर्वोस्तिवादी हैं, किन्तु यह विभाषा को प्रमाख नहीं मानते । इनको केवल ज्ञानप्रस्थान श्रीर श्चन्य छ। प्रन्य, जो ज्ञानप्रस्थान के छ: पाद कहलाते हैं, मान्य हैं। ये प्रन्य इस प्रकार हैं :---प्रकरण, विज्ञानकाय, धर्मस्कन्ध, प्रज्ञतिशास्त्र, धातुकाय स्त्रीर संगीतिपर्याय । ज्ञानप्रस्थान के रचियता श्रार्य कात्यायनी-पुत्र हैं। ज्ञानप्रस्थान पर एक प्रसिद्ध व्याख्यान है, इसे 'विभाषा' कहते हैं। इसको जो प्रमाण मानते हैं, वे वैभाषिक कहलाते हैं। सब सर्वास्तिवादी विभाषा को प्रमाण नहीं मानते । वैभाषिकों का मुख्य केन्द्र काश्मीर था । इनको 'काश्मीर-वैभाषिक' बहते हैं. किन्त इसका यह ऋर्य नहीं है कि काश्मीर के सब सर्वास्तिवादी वैमापिक ये। सर्वी-तितादी श्रीर वैभाषिक दोनों मानते हैं कि श्रिभिधर्म बुद्ध-वचन है। काश्मीर के बाहर बी सर्वासिवादी थे, उन्हें 'बहिर्देशक', 'पारचाच्य' (काश्मीर से पश्चिम के निवासी ) श्रौर 'श्रापातक' कहा है। विमाषा के कुछ श्राचार्यों के नाम ये हैं: -वसुमित्र, घोषक, बुद्धदेव, धर्मत्रात श्रीर भदन्त ।

सर्वास्तिवाद का प्रसिद्ध प्रन्थ वसुबन्धु-रिचत श्रमिधर्मकोश है, इसका विशेष परिचय हम श्राठवें श्रध्याय में दे चुके हैं। इस प्रन्थ में काश्मीर के वैमाषिकों के नय से श्रमिधर्म का व्याख्यान है। इसका यह श्रर्थ नहीं है कि वसुबन्धु वैमाषिक हैं। वे सर्वास्तिवादी भी नहीं हैं। उनका कुकाव सौत्रान्तिकवाद की श्रोर है, जो श्रमिधर्म के स्थान में स्त्र को प्रमाया मानता है। यह प्रन्थ लगभग ६०० कारिकाश्रों का है। वसुबन्धु ने इन कारिकाश्रों पर श्रपना माध्य लिखा है। इस माध्य में वसुबन्धु ने जगह जगह पर विमिन्न श्राचार्यों का मत तथा श्रपना मत भी दिया है। यह प्रन्थ बड़े महत्व का है, श्रीर बौद्ध संसार पर इसका बड़ा प्रमाव पड़ा है। इसकी श्रनेक व्याख्याएं हैं, तथा इसका श्रनुवाद विक्ती और चीनी भाषा में भी हुश्रा है।

वसुबन्धु बाद में महायानवादी हो गए थे, श्रीर उन्होंने विद्यानवाद पर भी ग्रन्थ लिखे हैं। वसुबन्धु से हीनयान का उज्ज्वल काल आरंभ होता है। बीद्ध-संशार में इनके सब प्रन्थों का बहा आदर है। युआन-च्वांग ने इनके प्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, और अपनी भाषा में वह सामर्थ्य उत्पन्न किया, जिसके कारण बिना मूल प्रन्थों की सहायता के ही भारतीय-दर्शन के जटिल और दुरूह भाव चीनी भाषा के शाताओं की समक्त में आ सकें। युआन-च्वांग के दो प्रधान शिष्य थे— 'कुइ-ची' (जापानी 'किकी') और 'फुकुआंग' (जापानी 'फुको')। इन्होंने युवान-च्वांग के अनुवाद-प्रन्थों पर व्याख्याएँ की हैं। 'किकी' वसुबन्धु के महायान-दर्शन और न्याय के प्रचारक हुए, और फुकुआंग ने हीनयान का प्रचार किया।

संघभद्र ने न्यायानुसार में वैभाषिक-मत का समर्थन किया है, श्रीर सीत्रान्तिकों के आचेपों का उत्तर दिया है। किन्तु यह प्रन्य उपलब्ध नहीं है। श्रतः हम वसुबन्धु के प्रन्थों के आधार पर सर्वोक्तिवाद का वर्णन देंगे।

#### सर्वास्तवाद की भावपा पर विचार

इस प्रश्न पर बौदों में विवाद होता था कि श्रतीत श्रीर श्रनागत धर्म द्रव्य-सत् हैं या नहीं । सर्वास्तिवादियों का मत है कि श्रतीत श्रीर श्रनागत धर्म द्रव्य-सत् हैं, क्योंकि ये त्रैयध्वक धर्मों के श्रस्तित्व को मानते हैं । इसलिए इन्हें सर्वास्तिवादी कहते हैं ( तदस्तिवादात् सर्वास्तिवादी मतः ) । परमार्थ कहते हैं कि यदि कोई कहता है कि श्रतीत, श्रनागत, प्रखुर्गव, श्राकाश, प्रतिसंख्या-निरोध, श्रप्रतिसंख्या-निरोध इन सव का श्रस्तित्व है, तो उसे सर्वास्तिवादी निकाय का कहते हैं । इसके विपरीत जो वादी श्रध्य-त्रय के श्रस्तित्व को तो मानते हैं, किन्तु यह विभाग करते हैं कि प्रत्युत्वक धर्मों का, श्रीर श्रतीत कर्मों का श्रस्तित्व है, यदि उन्होंने श्रमी फल-प्रदान नहीं किया है । जब वे विपाक-दान कर चुके होते हैं, तब उनका श्रीर श्रनागत धर्मों का—जो श्रतीत या वर्तमान कर्म के फल नहीं हैं—श्रस्तित्व नहीं होता । इन्हें विभव्यवादी कहते हैं । श्रमिधर्मकोश [५।२५-२७] में इन दोनों वादों के मेद पर विचार किया गया है । वसुक्छ कहते हैं कि जो प्रत्युत्वक श्रीर श्रतीत के एक प्रदेश के, श्रर्थात् उस कर्म के, जिसने विपाक-दान नहीं किया है, श्रस्तित्व की प्रतिशा करता है, श्रीर श्रनागत तथा श्रतीत के उस प्रदेश के श्रस्तित्व को नहीं मानता, जो दत्त-विपाक कर्मात्मक है; वह विभव्यवादी माना जाता है । पुनः जिसका यह वाद है कि श्रतीत, प्रत्युत्वक, श्रनागत सबका श्रस्तित्व है, वह सर्वास्तिवादी माना जाता है । सर्वास्तवादी श्रागम श्रीर युक्ति से श्रतीत श्रीर श्रनागत

<sup>9.</sup> युमान-न्वांग के इस चीनी अनुवाद के आधार पर फ्रेंच विद्वान् पुलें ने अपनी महस्वपूर्ण विष्णियों के साथ अभिधर्मकोश का फ्रेंच अनुवाद प्रकाशित किया था। प्रस्तुत ग्रम्थ के खेलक ने इस संस्करण का अंग्रेजी तथा हिन्दी में अनुवाद किया है। हिन्दी अनुवाद 'हिन्दुस्तानी प्रकेडमी, प्रयाग' से मकाशित हो रहा है।

के श्रस्तित्व को सिद्ध करता है। संयुक्तागम [३।१४] में है—रूपमनित्यमतीतमनागतम्। क्वांसित्वादी श्रागम-वचन को उद्धृत कर युक्ति देता है। श्रालंबन के होने पर विशान की उत्पत्ति होती है। यदि श्रालंबन नहीं है, विशान उत्पन्न नहीं होता। यदि श्रातीत श्रीर श्रनागत वस्तु न होती तो श्रालंबन के बिना विशान होता। श्रतः श्रालंबन के श्रभाव में विशान न होगा। यदि श्रतीत नहीं है, तो शुभ-कर्म श्रीर श्रशुभ-कर्म श्रनागत में फल कैसे देता है। वास्तव में विपक्ति-काल में विपाक-हेतु श्रातीत होता है।

#### सर्वास्तिवादी निकाय के भेद

स्वीस्तिवादी निकाय में चार नय हैं---भावान्यथिक, लद्धणान्यथिक, ग्रवस्थान्यथिक ग्रौर ग्रन्थथान्यथिक।

- १. भदन्त धर्मत्रात का पच्च भावान्यथात्व है, द्रार्थात् उनकी प्रतिशा है कि तीन ऋष्य का अन्यथात्व भाव के अन्यत्ववश होता है। जब एक धर्म अध्य से दूसरे अध्य में गमन करता है, तब उसके द्रव्य का अन्यथात्व नहीं होता, किन्तु भाव का अन्यथात्व होता है। यहाँ एक दृष्टात देते हैं, जो आहुति के अन्यथात्व को प्रदर्शित करता है:—सुवर्ण के भाषड को तोड़ कर उसका रूपान्तर करते हैं। संस्थान का अन्यथात्व होता है, वर्ण का नहीं। गुण के अन्यथात्व का दृष्टान्त :—चीर से दिध होता है; रस, ओव और पाक-क्रिया प्रहीण होते हैं, किन्तु वर्ण नहीं प्रहीण होता। इसी प्रकार जब अनागत धर्म अनागत से वर्तमान अध्य में प्रतिपद्मान होता है, तो वह अनागत भाव का परित्याग करता है, और वर्तमान माव का प्रतिलाभ करता है, किन्तु द्रव्य का अनन्यत्व रहता है। जब यह वर्तमान से अतीत में प्रतिपद्मान हो तो वर्तमान माव का त्याग और अतीत भाव का प्रतिलाभ होता है, किन्तु द्रव्य अनन्य रहता है।
- २. भदन्त घोषक का पत्त लच्चणान्यथात्व है। धर्म अध्यों में प्रवर्तन करता है। जब यह अतीत होता है, तब यह अतीत के लच्चण से युक्त होता है; किन्तु यह अनागत श्रीर प्रत्युत्पन्न लच्चणों से अवियुक्त रहता है। यदि यह अनागत होता है, तो यह अनागत के लच्चण से युक्त होता है, किन्तु अतीत और प्रत्युत्पन लच्चणों से अवियुक्त रहता है; यथा—एक स्त्री में एक पुरुष, शेष में अविरक्त रहता है।
- ३. भदन्त वसुमित्र का पत्त श्रवस्थान्यथाल है । श्रवस्था के श्रन्यथाल से श्रध्वों का श्रन्यथाल होता है । धर्म श्रध्वों में प्रदर्तमान होकर, अवस्था-श्रवस्था को प्राप्त होकर (प्राप्य ), श्रवस्थान्तर से, द्रव्यान्तर से नहीं, श्रन्य श्रन्य निर्दिष्ट होता है; यथा—एकांक में निर्दिष्त एक गुलिका एक कहलाती है, दशांक में निर्दिष्त दशां, " इत्यादि कहलाती है।
- ४. भदन्त बुद्धदेव का पद्ध अन्यथान्यथात्व है। अध्व अपेद्धावश व्यवस्थित होते हैं। धर्म अध्व में प्रवर्तमान हो, अपेद्धावश्च संज्ञान्तर ग्रहण करता है; अर्थात् यह पूर्व और अपर की अपेद्धावश अतीत, अनागत, वर्तमान कहलाता है; यथा—एक ही स्त्री दुहिता भी है, माता भी है।

इस प्रकार यह चारों वादी सर्वोस्तिवाद का निरूपण करते हैं। वसुक्धु कहते हैं कि
प्रथम को, जो परिणाम का वाद है, सांख्य-पद्म में निद्मित करना चाहिये। जो सांख्य-पद्म में
प्रतिषेघ है, वही इस पद्म का प्रतिषेघ है। द्वितीय पद्म में श्रध्य-संकर होता है, क्योंकि तीन
लद्मणों का योग होता है। पुनः यहाँ साम्य क्या है। क्योंकि इस पुरुष में एक स्त्री के प्रति
राग-समुदाचार होता है, श्रीर शेष स्त्रियों के लिए केवल राग-प्राप्ति होती है। चतुर्थ पद्म में
तीन श्रष्य एक ही श्रध्य में प्राप्त होते हैं। एक ही श्रतीत श्रध्य में पूर्वापर च्चण की व्यवस्था
है; यथा-पूर्व च्चण श्रतीत है, पश्चिम श्रनागत है, मध्यम प्रतिपन्न है। श्रतः इन सब में तृतीय
मत वसुमित्र का शोभन है, जिसके श्रनुसार कारित्रवश श्रध्य श्रीर श्रवस्था व्यवस्थापित होते
हैं। जब धर्म श्रपने कारित्र को नहीं करता, तब वह श्रनागत है। जब वह श्रपना कारित्र करता
है, वह प्रत्युत्पन्न है। जब कारित्र से उपरत हो जाता है, तब वह श्रतीत है।

#### धर्म-प्रविचय

प्रविचय का प्रयोजन-'धर्म' वह है जो स्वलक्त्या धारण करता हैं। धर्म पुष्पों के समान व्यवकीर्ण है। उन्हें चुनते हैं (प्रविचीयन्ते), श्रीर उनका विभाग करते हैं कि ये श्रनासव हैं, ये सासव है. इत्यादि । इस प्रक्रिया को धर्म-प्रविचय कहते हैं । धर्म-प्रविचय-काल में प्रज्ञा नामक एक चैत्तं धर्मविशेष का प्राधान्य होता है। अतः प्रजा का लच्चण धर्म-प्रविचय है; यथा-वैशेषिक-शास्त्र में पदायों के तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस् की सिद्धि होती है, उसी प्रकार सब धर्मों में अप्र-निर्वाण की प्राप्ति धर्म-प्रविचव से होती है। यही परम ज्ञान का अर्थ है। वैशेषिक-शास्त्र के श्रनुसार यह तत्त्वज्ञान द्रव्यादि पदार्थों के साधम्य-वैधम्य से उत्पन्न होता है। तदनन्तर निदिध्यासन से श्रात्म-साजात्कार होता है। तदनन्तर मिध्याज्ञानादि के नाश से मोच होता है। यहाँ 'साधर्म्य' समानधर्म, ग्रीर 'वैधर्म्य' विरुद्धधर्म है। ये पदार्थों के सामान्य श्रीर विशेष लचण है। यथा श्रानुगत-धर्म श्रीर व्यावृत्त-धर्म के ज्ञान से तत्त्रज्ञान होता है, उसी प्रकार अभिधर्म धर्मों के खलत्त्रण और सामान्य-लत्त्रण के अभिमुख है । धर्म-प्रविचय-काल में प्रजा इस कृत्य को संपादित करती है। धर्म सास्रव श्रीर श्रनास्रव हैं। श्रार्य-मार्ग को वर्जित कर श्रन्य संस्कृत-धर्म सासव हैं। यह सासव हैं, क्योंकि श्रासव वहाँ प्रतिष्ठालाम करते हैं; अथवा पुष्टि-लाम करते हैं। श्रासव 'मल' को कहते हैं। श्रनुशय श्रासव हैं, क्योंकि यह छ श्रायतन-त्रण से च्रित होते हैं [ श्रासव, ५।४० ]। सासव धर्मों में पुष्टि श्रीर प्रतिष्ठा का लाम कर अनुशय की बहलता होती है।

धर्मों का एक दूसरा विभाग भी है। धर्म संस्कृत श्रीर श्रासंस्कृत हैं। रूपादि सक्ध-पंचक संस्कृत-धर्म हैं। 'संस्कृत' की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—जिसे प्रत्ययों ने श्रान्योत्य-समागम से, एक दूसरे की श्रापेद्धा कर (समेत्य = संभूय) किया है (कृतम्)। कोई भी एक ऐसा धर्म नहीं है, जो एक प्रत्ययनित हो, [२।६४]। संस्कृत को श्रध्य, कथावस्तु, सिनःसार श्रीर सवस्तुक भी कहते हैं। 'संस्कृत' श्रध्य श्रार्थात् अतीत, प्रत्युत्पन्न श्रीर श्रानागत काल हैं; क्योंकि उनका गत-गच्छत्-गमिष्यत् भाव है। 'संस्कृत' कथा के विषय हैं, श्रतः कथावस्तु हैं। यह सिनःसार हैं, क्योंकि संस्कृत से निःसरण, सर्व संस्कृत का निर्वाण श्रावश्यक है। संस्कृत सवरत्क हैं, क्योंकि यह सहेतुक हैं। सासव संस्कृत 'उपादान स्कन्ध' कहलाते हैं। उपादान क्रिश ह। उपादान स्कन्ध स्वान स्वान स्वान हों है। अथवा यह क्रिश विधेय हैं। एतें 'सरण' भी कहते हैं, क्योंकि क्रिश वहां प्रतिष्टालाम करते हैं। यह 'दुःख', 'समुदय', 'लोक', 'हिष्टस्थान', 'भव' भी हैं। श्रायों के प्रतिकृत होने के कारण यह दुःख हैं। 'दुःख' गज्द लोक में श्रानुभृत दुःख-नेदनामात्र नहीं है। दुःख उपादान-स्कन्ध है। न्यायभाष्य में दुःख का श्रर्थ 'कत्म' है [तेन दुःखेन कत्मना श्रत्यन्तं विमुक्तिरपवर्गः—वास्यायनभाष्य, शशरर ]। वाचस्पतिमिश्र टीका में कहते हैं'—''दुःखशान्देन सर्वे शारीरादय उच्यन्ते'', श्रयति 'दुःख' शन्द से सर्व शरीरादि उक्त हैं। वे पुनः कहते हैं कि यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि यह मुख्य दुःख है (मुख्यमेव दुःखिमिति भ्रमो मा भृत्)। उसी प्रकार ज्यन्त कहते हैं–''न च मुख्यमेव दुःखं वाघनस्वभावमदमृश्यते, किन्तु तत्माधनं तदनुसक्तं च सर्वमेव [चयन्त की न्यायमंवरी, पृ० ५०७ ]। इसी प्रकार श्रमिधर्मकोश [६।३] में कहा है कि पंच उपा-दान-स्कन्ध दुःख कहलाते हैं। वेदना एक देश ही दुःख-स्वभाव नहीं है। त्रिदुःखता के कारण सब सासव संस्कृत-धर्म श्रविशोपतः दुःख हैं। 'सासव-संस्कृत' को समुद्य भी कहते हैं, क्योंकि दुःख के यह हेतुभृत हैं। ये लोक हैं, क्योंकि विनाश-प्रवृत्त हैं। ये 'दृष्टिस्थान' हैं, क्योंकि हिथां यहाँ श्रवस्थान श्रीर प्रतिश्वाम करता हैं।

## संस्कृत-धर्म

स्क्रम्य — हमने कहा है कि संस्कृत-धर्म रूपादि स्क्रम्थ-पंचक हैं। 'स्क्रम्थ' का अर्थ 'राशि' है। स्क्रम्थों में असंस्कृत संग्रहीत नहीं हैं। स्क्रम्थ ये हैं: — रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। रूप-स्क्रम्थ में पाँच इन्द्रियाँ, पाँच अर्थ या विषय, और अविज्ञित संग्रहीत हैं। पाँच इन्द्रियाँ ये हैं: — चच्छुरिन्द्रिय, ओत्र, ब्राग्य, जिह्ना, काय। पाँच अर्थ जो इन्द्रिय के विषय हैं, इस प्रकार हैं: — रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य। चच्छुरादि इन्द्रिय इन अर्थों के विज्ञान के अश्रिय हैं। ये रूप-प्रसाद और अतीन्द्रिय हैं।

श्रव हम रूपायतन से आरंभ कर पाँच श्रयों का विचार करते हैं। रूप एक प्रकार से द्विविध है, दूसरे प्रकार से बीस प्रकार के हैं। रूप वर्ण श्रीर संस्थान है। वर्ण चतुर्विध है:— नील, लोहित, पीत, श्रवदात। श्रम्य वर्ण वर्ण-चतुष्ट्य के भेद हैं। संस्थान श्रष्टविध है:— दीर्ष, हस्त, वृत्त, परिमण्डल, उन्नत, श्रवनत, शात (सम) श्रीर विशात (विषम)। इस प्रकार हैं — मूल जाति के चार वर्ण; श्राठ संस्थान; श्राठ श्रम्य वर्ण-अभ्र, धूम, ख, मिट्टका, छाया, श्रातप, श्रालोक, श्रम्थकार। तम-संस्थान के बिना वर्ण रूप हो सकता है, यथा नीलादि। वर्ण के बिना संस्थान रूप हो सकता है, यथा दीर्घ हस्वादि का वह प्रदेश बो काय-विश्वन्ति-स्वभाव है। वर्ण-संस्थान उभयात्मक रूप है।

श्रन्य आचार्यों का मत है कि केवल श्रातप श्रीर श्रालोक वर्णमात्र हैं; क्योंकि नीलादि का परिच्चेद दीर्घ हस्वादि के श्राकार में दिखाई देता है। सौत्रान्तिक कहते हैं कि एक द्रव्य उमयया कैसे विद्यमान हो सकता है ! कैरो वर्ण संस्थानात्मक हो सकता है ! वैभाषिक कहते हैं कि वर्ण छोर संस्थान, उभय का एक द्रव्य में वेदन-प्रह्णा होता है । यहां 'विद्' घातु ज्ञानार्थक है, सत्तार्थक नहीं ! किन्तु सौत्रान्तिक उत्तर देते हैं कि तब काय-विज्ञप्ति के भी वर्ण-संस्थानात्मक होने का प्रसंग होगा । सौत्रान्तिक का मत है कि संस्थान एक पृथक् वस्तु, एक ज्ञन्य द्रव्य नहीं है । यह प्रजित्तमात्र है । जब एक दिशा में वर्ण-रूप का बहुतर संहात उत्पन्न होता है, तो इस संहात को 'दीर्घ' की संज्ञा देते हैं । जब ग्रपेत्ताकृत वर्ण-रूप संहात ज्ञल्प होता है, तो उसे हस्व कहते हैं । दीर्घत्व रूप नहीं है, तथाशंनिविष्ट वर्ण-रूप या स्प्रष्टव्य ( श्लक्षादि ) को दीर्घ की प्रज्ञास दी जाती है । वैभाषिक संस्थान ग्रौर वर्ण को द्रव्यान्तर मानते हैं ।

शन्द श्रष्टिवध हैं। प्रथम यह चतुर्विध है। उपात्त-महाभूत-हेट्रक, श्रनुपात्त-महाभृत-हेट्रक, स्तवाख्य, श्रसत्वाख्य। यह चतुर्विध शब्द मनोज-श्रमनोज भेद से पुन: श्रष्टिवध होता है। 'उपात्त' उसे कहते हैं, जिसे चित्त-चैत श्रिधानमाव से उपग्रहीत श्रीर स्वीकृत करते हैं। इस प्रकार पंच जानेन्द्रिय भूत रूप, यह रूप, जो इन्द्रियाविनिर्भागी है, चित्त से उपात्त है, स्वीकृत है। श्रनुप्रह उपघात की श्रवस्था में चित्त श्रीर इस रूप के बीच जो श्रन्थोन्य श्रनुविधान होता है, उसका यह फल है। जिस रूप को श्रिभिधम में 'उपात्त' कहा हैं, उसे लोक में सचेतन, सजीव कहते हैं।

हस्त-शब्द वाक्-शब्द, प्रथम प्रकार का है। वायु, वनस्पति, नदी शब्द दूसरे प्रकार का है। वाग्विज्ञप्ति-शब्द तीसरे प्रकार का है; क्योंकि यह सत्व को सूचित करता है (सत्वमाचष्टे)। श्रान्य शब्द चतुर्थ प्रकार का है।

रस छः प्रकार का है:—मधुर, श्रम्ल, लवण, कट्ट, कवाय, तिक्त । गन्ध चतुर्विध है; क्योंकि सुगन्ध श्रीर दुर्गन्ध श्रातुत्कृष्ट श्रीर उत्कृष्ट हैं । प्रकरणशास्त्र में गन्ध त्रिविध है—सुगन्ध दुर्गन्व, श्रीर समसन्ध ।

स्प्रध्वय ग्यारह प्रकार का है। ग्यारह द्रव्य स्प्रध्वय द्रव्य हैं। महाभूतक-चतुष्क, श्लक्ष्यल कर्कशल, गुकल, लाइल, शीतता, निघत्वा और पिपासा। भूत, चार महाभूत—पृथ्वी-धातु, अवधातु, तेनो-धातु, और वायु हैं। ये चार धातु-चतुष्ट्य हैं। ये धातु इसलिए कहलाते हैं, क्योंकि ये अपने स्नलच्या और उपादाय रूप या भौतिक रूप का धारण करते हैं। धृत्यादि कर्म से इनकी सिद्धि होती है। ये खर, स्नेह, उष्णता, ईरण हैं। इनकी सिद्धि यथाक्रम धृति-कर्म, संमह-कर्म, पिक-कर्म, व्यूहन-कर्म से होती है। ब्यूहन से वृद्धि और प्रसर्पण समभना चाहिये। यह इनके कर्म हैं।

पृथिवी-घातु श्रीर पृथिवी में विशेष है। लोक-व्यवहार में जिसे पृथिवी शब्द से प्रश्नस करते हैं, वह वर्ण श्रीर संस्थान है। इसी प्रकार जल श्रीर तेज हैं। रलच्यात्व स्निग्धता है। क्रकेंशत्व कठोरता है। गुरुत्व वह है, जिसके योग से काय वोलनाई होते हैं; लघुत्व इसका विपर्धय है। शीत वह धर्म है, जो ऊष्म की अभिलाषा पैदा कता है। जिद्यत्सा वह धर्म है, जो आहार की इच्छा उत्पन्न करता है। पिपासा वह धर्म है, जो पान की इच्छा उत्पन्न करता है। वास्तव में जिद्यत्सा और पिपासा शब्द से वह स्पष्टव्य प्रजस होता है, जो जिद्यता और पिपासा का उत्पाद करता है।

श्रव हम अविज्ञित का निर्देश करते हैं।

जिसका चित्त विचित्त है, य्रथवा जो श्रचित्तक है, उसका महाभूतहेतुक छुशल श्रौर श्रकुशल-प्रवाह श्रविज्ञति कहलाता है।

श्रमंत्रि-समापत्ति श्रौर निरोध-समापत्ति में समापन्न पुद्गल श्रचित्तक है। श्रविज्ञिति पुद्गल में, श्रौर सिव्यत्तक पुद्गल में भी, जिसका चित्त दो समापत्तियों में निरुद्ध नहीं हुश्रा है, श्रविज्ञित होती हैं। समासतः विज्ञिति श्रौर समाधि से संभूत \_कुशल-श्रकुशज-रूप श्रविज्ञिति है। यद्यपि यह श्रनुबन्ध काय-विज्ञित्ति श्रौर वाग्विज्ञित्ति के सहश रूप-स्वभाव श्रौर क्रिया-स्वभाव है, तथापि यह विज्ञित्ति के सहश दूसरे को कुछ विज्ञापित नहीं करता। श्रातः इसे श्रविज्ञित्ति कहते हैं। यह रूप-स्कन्ध में गिनाया गया है।

'रूप-उपादान-स्कन्ध' उसे कहते हैं जो निरन्तर भिन्न, विभक्त होता है ( रूप्यते )। सुद्रकागम में पठित अर्थवर्गीय-सूत्रों के एक श्लोक से सिद्ध होता है कि 'रूप्यते' का अर्थ 'बाध्यते' है। किन्तु रूप कैसे बाधित होता है ? विपरिखाम के उत्पादन से, विक्रिया से। श्रन्य श्राचार्यों के श्रनुसार रूपमात्र विपरिगाम नहीं है, किन्तु संप्रतिघत्व या प्रतिघात है, यह लदेश में पर-रूप की उत्पत्ति में प्रतिकथ है। इम श्रविश्वति के रूप को युक्त, सिद्ध कह सकते हैं। कायिक या वाचिक विज्ञित जिससे श्रविज्ञित समुत्यापित होती है, रूप है। इसलिए ग्रविज्ञित रूप है। यथा--जब वृक्त प्रचलित होता है, तब छाया प्रचलित होती है। दूसरा निरूपण यह है कि श्रविचिति रूप है, क्योंकि महाभूत को उसके श्राभयमूत हैं, रूप हैं। सौत्रान्तिक कहते हैं कि अविश्वित द्रव्यतः नहीं है; क्योंकि किसी कर्म से विरित का अभ्युपाय करके उस कर्म का न करना मात्र ही अविज्ञित है। उसके अनुसार यह रूप नहीं है; क्योंकि उसमें रूप का लक्ष्ण ( रूप्यते ) नहीं है । वैभाषिक उत्तर में कहते हैं कि रूप-संग्रह-सूत्र में उक है कि एक रूप अविश्वित, अप्रतिय है। यह रूप केवल अविश्वित हो सकता है। एक वृसरे सूत्र का वचन है कि एक अनास्त्रव रूप है। यह अनास्त्रव रूप अविज्ञित है। वैभाषिक कहते हैं कि यदि श्रविज्ञप्ति नहीं है, तो स्वयं कर्म नहीं करता, किन्तु दूसरे को आजा देता है। वह कर्म-पथ से समन्वागत नहीं होगा। वे यह भी कहते हैं कि यदि अविज्ञानि नहीं है, तो मार्ग अधाङ्गिक नहीं हैं। क्योंकि तीन श्रंग—सम्यक्-वाक्, सम्यक्-कर्मान्त, सम्यगाजीव का समाधि से योग नहीं है। यदि समाधि की अवस्था में योगी इन तीन अङ्गों से समन्वागत होता है, तो उसका कारण यह है कि ये तीन अंग स्वमाववश अविज्ञिप्त हैं। सौत्रान्तिक अविष्ठित न मानकर 'सन्तित-परिणाम-विशेष' मानते हैं। उनके अनुसार जब वध के लिए नियुक्त पुरुष वध करता है, तो यह न्याय है कि प्रयोक्ता की चित्त-सन्तित में एक सूच्म परिगाम-विशेष होता है, जिसके प्रभाव से यह सन्तित श्रायित में फल की श्रामिनिष्पत्ति करेगी।

इस परिणाम-विशेष को कायिक कहते हैं, यदि वह काय-क्रिया का फल होता है; श्रीर वाचिक कहते हैं, यदि वह वाक्-क्रिया का फल होता है। वे यह भी कहते हैं कि ध्यानों में समाधिकल से एक रूप उत्पन्न होता है, जो समाधि का विषय है; श्रार्थात् जिसका प्रहण्ण समाहित
श्राभ्य करता है। यथा—श्राप्त भावना में श्रास्थ-संकल। यह रूप चत्तुरिन्द्रिय से देखा नहीं
जाता। इसलिए यह श्रानिर्यंशन है। यह देश को श्रावृत नहीं करता, इसलिए यह श्राप्तिय
है। यह रूप श्रानासव है यदि समाधि अनासव है। किन्तु सर्वीस्तवादी प्रश्न करता है कि
यह द्वेष क्यों है कि श्राप श्राविश्रित के भाव का तो प्रतिषेध करते हैं, किन्तु सन्तित-परिणामविशेष को स्वीकार करते हैं। श्राचार्य वसुबन्ध कहते हैं कि दोनों 'वाद' दु:ख-बोध हैं। इसलिए
प्रथम मत से सुक्ते कोई द्वेष नहीं है, किन्तु इससे परितोष नहीं होता। रूप-निर्वेश समाद
होता है। यही इन्द्रिय श्रीर इन्द्रियार्थ श्रायतन की व्यवस्था में दश श्रायतन (चित्त-चैत्त का
आय-दार) श्रीर धाद्ध (श्राकार) की व्यवस्था में दश धाद्ध हैं।

श्रव श्रन्य स्कन्धों का निरूपण करना है। वेदना दुःखादि श्रनुभव है। वेदना-स्कन्ध त्रिविध अनुभूति है :--- मुख, दु:ख, अदु:खामुख। वेदना के छः प्रकार हैं, जो चत्तुरादि पाँच रूपी इन्द्रियों के स्वविषय के साथ संस्पर्श होने से उत्पन्न होता है, जो मन इन्द्रिय के साय संस्पर्श होने से उत्पन्न होता है। संज्ञा निमित्त का उद्ग्रहण है। नीलत्व, पीतत्व, दीर्घत्व, हस्वल, पुरुषत्व, स्त्रीत्व श्रादि विविध स्वभावों का उद्ग्रहण संज्ञा-स्कन्ध है। वेदना के तुल्य संशा-काय के भी इन्द्रिय के अनुसार छः प्रकार हैं। अन्य चार स्कन्धों से भिन्न जो संस्कार हैं, वे संस्कार-स्कन्य हैं। सर्व-संस्कृत संस्कार हैं, किन्तु संस्कार-स्कन्य उन्हीं संस्कृतों के लिए प्रथुक्त होता है, जो श्रन्य चार स्कन्धों में संग्रहीत नहीं है। यह सत्य है कि सूत्र में कहा है कि संस्कार-स्कन्य छः चेतना-काय हैं, श्रीर इस लच्चण के श्रनुसार संस्कार-स्कन्य में सब विश्युक्त संस्कार श्रीर चेतनावर्जित संप्रयुक्त संस्कार का श्रसंग्रह है, किन्तु श्रभिसंस्करण में चेतना का प्राधान्य होने से सूत्र का ऐसा निर्देश है। चेतना कर्मस्वमाव है। लच्चातः यह वह हेत है, जो उपपत्ति का श्रभिसंस्करण करता है। श्रन्यथा सूत्र-निर्देश का श्र**चरार्थ लेने से यह** परिणाम होगा कि चेतना व्यक्तिरिक्त शेप चैतिसक (संप्रयुक्त ) धर्म स्रोर सब विप्रयुक्त धर्म किसी स्कन्ध में संग्रहीत न होंगे, इसलिए इनका दुःख-समुदयत्व सत्य न होगा; न परिज्ञा होगी, न प्रहाख; किन्तु भगवान् का बचन है कि यदि एक धर्म भी अपनिभज्ञात, अपरिज्ञात हो, तो मैं कहता हूँ कि दुःख का श्रन्त नहीं किया जा सकता। श्रतः चैत्त श्रीर विप्रयुक्त का कलाप संस्कार-स्कन्ध में संग्रहीत हैं।

वेदना-स्कन्ध, संजा॰, संस्कार॰, अविज्ञित श्रीर तीन श्रसंस्कृत—यह सात द्रव्य धर्मायतन, धर्म-धात कहलाते हैं। विज्ञान प्रत्येक विषय की उपलब्धि है। विज्ञान-स्कन्ध छः विज्ञान-काय हैं:—चत्तुर्विज्ञान । श्रायतन देशना में यह मन-श्रायतन है, श्रीर धातु-देशना में वह सप्त चित्त-धातु; श्रर्थात् छः विज्ञान श्रीर मन हैं।

सायतन, धातु—स्कन्ध-देशना के श्रतिरिक्त, श्रायतन श्रीर धातु व्यवस्था है। श्रायतन वारह हैं, धातु श्रठारह हैं। रूप-स्कन्ध दश श्रायतन, चत्तुरादि पाँच, रूपादि पाँच, दश धातु तथा श्रवित्रप्ति हैं।

वेदना°, संजा°, संस्कार°, तथा अविज्ञित और तीन असंस्कृत—यह सात वस्तु धर्म-धातु हैं विज्ञान°, मन-आयतन है। यह सन्त धातु अर्थात् छः विज्ञान-काय (विज्ञान-धातु) और मनोधातु या मन हैं। धातुओं में २२ इन्द्रिय परिगण्ति हैं, इनका वर्णन हम आगे करेंगे।

प्रश्न है कि छः विज्ञान-काय, श्रार्थात् पाँच इन्द्रिय-विज्ञान श्रीर मनोविज्ञान से भिन्न मन या मनोधात क्या हो सकता है ? उत्तर है कि विज्ञान से भिन्न मन नहीं है । इन छः विज्ञानों में से, जो विज्ञान श्रन्तरातीत है, वह मन है । जो जो विज्ञान समनन्तर निरुद्ध होता है, वह यम है । जो जो विज्ञान समनन्तर निरुद्ध होता है, वह यम है । जो विज्ञान समनन्तर निरुद्ध होता है, वह यम वही पुत्र दूसरे के पिता की श्राख्या का लाभ करता है । वह विज्ञान-धातु का श्राश्रय प्रसिद्ध करने के लिए भी श्राठारह धातु गिनात हैं । प्रथम पाँच विज्ञान-धातुश्रों के चत्तुरादि पाँच रूपीन्द्रिय श्राश्रय हैं । वह विज्ञान, मनो-विज्ञान घातु का ऐसा कोई श्राश्रय नहीं है । श्रात्य इस विज्ञान-धातु का श्राश्रय प्रसिद्ध करने के लिए मनोधातु व्यवस्थापित करते हैं, जो इसका श्राश्रय होता है । श्रार्थात् छः विज्ञान-धातुश्रों में से श्रन्यतम वह मन या मनोधातु श्राथवा मन-श्रायतन, मन-इन्द्रिय कहलाता है । इस प्रकार छः श्राश्रय या इन्द्रिय, श्राश्रय-प्रदक्ष पर श्राश्रित छः विज्ञान श्रीर छः श्रालंबन विषय के व्यवस्थान से श्राठारह धातु होते हैं ।

सर्व संस्कृत-धर्म स्कन्ध-संग्रह में संग्रहीत हैं। सर्व सासव-धर्म उपादान-स्कन्ध के संग्रह में संग्रहीत हैं। सर्व धर्म आयतन और धाट-संग्रह में संग्रहीत हैं। चक्क, ओत्र और घाणेन्द्रियों का यद्यपि दिन्त है, तथापि यह एक एक धाद्य माने जाते हैं; क्योंकि जाति, गोचर और विज्ञान में ये सामान्य हैं। शोभा के निमित्त इनका दित्वभाव है।

स्कन्ध, धातु, आयतन का धर्थं—स्कन्ध, धातु श्रीर श्रायतन इन श्राख्याश्रों का न्या श्र्यं है! 'स्कन्ध' राशि को कहते हैं। श्रायतन का श्र्यं श्राय-द्वार, उत्पत्ति-द्वार है। धातु से श्राशय गोत्र का है। वसुबन्धु के श्रानुसार स्कन्ध द्वय नहीं है, यह प्रश्वसि-सत् है; क्योंकि संचित द्वय-सत् नहीं है। यथा—धान्यराशि, पुद्गल। वैभाषिक इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि उनके श्रानुसार परमाशु भी स्कन्ध है। वैभाषिक संघमद्र कहते हैं कि—स्कंध का श्रयं राशि नहीं है; किन्तु—"वह जो 'राशिक्तत', 'संचित' हो सकता है।" वसुबन्धु उत्तर देते हैं कि इस विकल्प में जब कि परमाशु का राशिस्व नहीं है, यह न कहिए कि स्कन्ध का श्रयं राशि है। 'श्रायतन' उन्हें कहते हैं, जो चित्त-चैत्त के श्राय को पैलाते हैं। 'धातु' का श्रयं गोत्र है। यथा—वह स्थान जहां लौह, ताम्र, रजत, सुवर्ण धातुश्रों के बहुगोत्र पाए जाते हैं, 'बहुधातुक' कहलाते हैं। उसी प्रकार एक श्राश्रय या सन्तान में श्रठारह, प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं, जो श्रठारह धातु कहलाते हैं। धातु स्वजाति के श्राकर हैं। पूर्वोत्पत्र चत्तु चत्रु के पश्चिम चूर्णों का सभाग-हेतु है। इसलिए यह चत्नु का श्राकर-धातु है।

वैभाषिक स्कन्ध, श्रायतन श्रीर घातु इन तीनों को द्रंव्य-सत् मानते हैं। सीन्नान्तिक धातुश्रों को द्रव्य-सत् श्रीर स्कन्ध तथा श्रायतनों को प्रज्ञप्ति-सत् मानते हैं। वसुवन्धु स्कन्धों को प्रज्ञप्ति-सत् श्रीर श्रायतन तथा धातुश्रों को द्रव्य-सत् मानते हैं। स्कन्धादित्रय की देशना इसलिए है, क्योंकि आवकों के मोह, इन्द्रिय श्रीर ठिच के तीन तीन प्रकार हैं।

मोह त्रिविध हैं—एक चित्तों का पिएडतः ग्रहण कर उन्हीं को श्रात्मतः ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार संमू व होते हैं। एक रूप-पिएड को ही श्रात्मतः एहीत कर संमू व होते हैं। एक रूप-पिएड को ही श्रात्मतः एहीत कर संमू व होते हैं। एक रूप श्रम और चित्त का पिंडात्मतः ग्रहण कर संमू व होते हैं।

अद्धादि इन्द्रिय त्रिविध हैं —तीच्या, मध्य, मृदु ।

रुचि भी त्रिविध है—एक की संज्ञिप्त रुचि होती है, एक की मध्य, एक की विस्तीए। स्कन्ध-देशना पहले प्रकार के आवकों के लिए है, जो चैत्तों के विषय में संमूढ़ होते हैं, जिनकी इन्द्रियाँ तीच्ए हैं, और जिनकी रुचि संज्ञिप्त देशना में होती हैं। आयतन-देशना दूसरे प्रकार के लिए है, और धातु-देशना वीसरे प्रकार के लिए है।

चेदना, संज्ञा की विवाद-मूखता—प्रश्न है कि इसका क्या कारण है कि वेदना श्रीर संज्ञा पृथक् पृथक् है, श्रीर श्रन्य सब चैत्त-धर्म संस्कार में संग्रहीत हैं ? क्योंकि यह विवादमूल हेत हैं। हैं। इसलिए श्रीर स्कन्धों के कम के कारण यह दो चैत्त—वेदना श्रीर संज्ञा—पृथक् स्कन्ध व्यवस्थित होते हैं। कामाध्यवसाय श्रीर दृष्टि-श्रमिध्वंग विवादमूल हैं। वेदना श्रीर संज्ञा हन दो मूलों के प्रधान हैं। वेदनास्वादवश कामामिध्वंग होता है, श्रीर विपरीतसंज्ञावश दृष्टियों में श्रमिष्वंग होता है। जो वेदना-एष्ट है, श्रीर जिसकी संज्ञा विपर्यस्त है, वह संसार में सन्म-परंपरा करता है।

स्क्रम्थ-देशना का क्रम---जो कारण स्क्रम्थों के श्रानुक्रम को युक्त सिद्ध करते हैं उनका निर्देश करते हैं।

श्रौदारिक-भाव, संद्वेश-भाव, माजनत्वादि से तथा श्रश्रीधातुश्रों की दृष्टि से भी स्कर्षों का क्रम युक्त है। सप्रतिष्ठ होने से रूप स्कर्षों में सबसे श्रौरादिक है। श्रान्तिम दो स्कर्षों से संज्ञा श्रौरादिक है। विज्ञान सर्वसूदम है। श्रातः स्कर्षों का श्रानुक्रम द्वीयमाण श्रौरादिकता के क्रम के श्रानुसार हैं।

श्रनादि संसार में स्त्री-पुरुष श्रन्योन्य रूपामिराम होते हैं; क्योंकि यह वेदनास्ताद में श्रासक हैं। यह श्रासक्ति संज्ञा-विपर्यास से प्रवृत्त होती है। संज्ञा-विपर्यास संस्कारभूत क्लेशों के कारण होता है। श्रीर यह चित्त है जो क्लेशों से संक्रिष्ट होता है। श्रतः संक्लेश की प्रवृत्ति के श्रनुसार क्लेशों का कम है।

रूप भाजन है, वेदना भोजन है, संज्ञा व्यंजन है, श्रीर संस्कार पक्ता है; विज्ञान या चित्त भोका है।

धातुतः विचार करने पर इम देखते हैं कि काम-धातु रूप से; अर्थात् पंच काम-गुर्णो से प्रभावित, प्रकर्षित है । रूप-धातु अर्थात् चार ध्यान, वेदना से प्रभावित है । प्रथम तीन आरूप- र्धंग से तथा चतुर्य श्रारूप्य, श्रयीत् भवाग्र-संस्कारमात्र (चेतना ) से प्रमावित होते हैं। स्कर्णों हा श्रनुक्रम चेत्र-बीच संदर्शनायं है। पहले चार स्कन्घ चेत्र हैं। पाँचवाँ बीच है। इसंस्कृत-धर्म

इम सासव संस्कृत-धर्मों का निर्देश कर चुके हैं। मार्ग-सत्य, श्रीर तीन ऋसंस्कृत ध्रनासव हैं। श्राकाश, प्रतिसंजा-निरोध श्रीर श्रप्रतिसंख्या-निरोध श्रसंस्कृत हैं।

बाकारा—श्राकाश वह है, वो श्रावृत नहीं करता, श्रीर यह रूप से श्रावृत भी नहीं होता। यहाँ रूप की श्रवाध गित है। श्राकाश को सौत्रान्तिक वस्तु-सत् नहीं मानते। उनके अनुसार रूपामाव मात्र के लिए, सप्रतिघ द्रव्य के श्रभाव के लिए श्राकाश का व्यवहार होता है। श्राकाश श्राकाश-धातु से भिल है। छिद्र को श्राकाश-धातु की श्राख्या देते हैं। द्वार गवाचादि का छिद्र वाह्य श्राकाश-धातु है। मुख नासिकादि का छिद्र श्राध्यास्पिक श्राकाश-धातु है। वैमापिक के श्रनुसार छिद्र या श्राकाश-धातु श्रालोक श्रीर तम है, श्रर्थात् वर्ण का, रूप का, एक प्रकार है। छिद्र की उपलब्धि श्रालोक श्रीर तम से पृथक नहीं है।

प्रतिसंख्या-निरोध—सासव धर्मों से विसंयोग, प्रतिसंख्या या निर्वाण है। प्रतिसंख्या या प्रतिसंख्या से एक प्रज्ञा-विशेष का, अनासव प्रज्ञा का, दुःखादि आर्थ-सत्यों के अभिसमय का प्रह्ण होता है। इस प्रज्ञाविशेष से जिस निरोध की प्राप्ति होती है, वह प्रतिसंख्या-निरोध कहलाता है। सब सासव-धर्मों के लिए एक प्रतिसंख्या नहीं होती। प्रत्येक विसंयोग प्रथक-प्रथक् प्रतिसंख्या है। जितने संयोग-द्रव्य होते हैं, उतने ही विसंयोग-द्रव्य होते हैं। यदि अन्यया होता, तो जिस पुद्गल ने दुःख-सत्य-दर्शन से प्रहातव्य क्लेशों के निरोध का लाम किया है, उसके तिए श्रेष क्लेशों के प्रतिपद्यमृत मार्ग की भावना व्यर्थ होगी।

ध्याविसंक्या-विरोध—एक ग्रन्य निरोध है, बो उत्पाद में ग्रत्यन्त विष्नभृत है, ग्रप्रित-धंला कहलाता है। इस निरोध की प्राप्ति सत्यामिसमय से नहीं होती, किन्तु प्रत्यय-वैकल्य से होती है। प्रत्यय-दैकल्य, यथा बब चत्तुरिन्द्रिय ग्रीर मन-इन्द्रिय एक रूप में व्यासक होते हैं, तब रूपान्तर, शब्द, गन्ध, रस ग्रीर स्पष्टव्य प्रत्युत्पन ग्रध्य का ग्रातिक्रमण कर ग्रतीत श्रष्य में प्रतिपन होते हैं।

# ये तीन असंस्कृत अध्य-विनिभुक्त हैं।

निरोध पर खीन्नान्तिक मत—सीन्नान्तिक कहते हैं कि दो निरोध भी श्रभाव हैं। सर्वास्ति-वादी कहते हैं कि यदि निर्वाण श्रभाव है, तो यह तृतीय सत्य कैसे है । श्रोर उस विज्ञान का श्रालंबन, जिसका श्रालंबन श्राकाश श्रोर दो निरोध हैं, श्रवरत होगा। पुनः यदि निर्वाण श्रभाव है, तो श्रभाव की प्राप्ति कैसे होती है । सीन्नान्तिक सूत्रों का प्रमाण देकर सिद्ध करना चाहते हैं कि निर्वाण श्रभावमान है । सन वचन है :—''इस दुःख का श्रशेष प्रहाण, शान्तिमाव, त्व, विराग, निरोध, उपशम, श्रस्तंगम, श्रन्य दुःख की श्रप्रतिसन्धि, श्रनुपादान, श्रप्रादुर्माव; यह शान्त प्रणीत है, श्रर्थात् सर्वोपधि का प्रतिनिःसर्गं, तृष्णा-च्य, विराग, निरोध, निर्वाण है। अतः निर्वाण 'श्रवस्तुक' है; श्रर्यात् श्रद्धय, निःस्वमाव है। वैमाषिक इस श्रर्य को स्वीकार नहीं करते, वे कहते हैं कि इस संदर्भ में 'वस्तु' 'हेतु' के अर्थ में है। यद्यपि असंस्कृत द्रव्य है, तथापि वह नित्य निष्क्रिय है। अतः कोई हेतु नहीं है, जो उनका उत्पाद करता है; श्रीर कोई फल नहीं है, जिसका यह उत्पाद करते हैं।

## श्रातमा और ईरवर का प्रतियेध

धर्मों के इस विभाग में आतमा, पुरुष, प्रकृति को स्थान नहीं है। आतमा प्रश्विमात्र है। जिस प्रकार 'रथ' नाम का कोई स्वतंत्र पदार्थं नहीं है, वह शब्दमात्र है; परमार्थं में श्रंग-संमार है। उसी प्रकार आत्मा, सहय, जीव, पुद्गल, नामरूपमात्र (स्कन्धपंचक) है। यह कोई अविपरिखामी शाश्वत पदार्थं नहीं है। रूप भी केवल विज्ञान का विषय है। वैशेषिकों के परमाशु के तुल्य द्रव्य नहीं है।

वैमाषिक सस्वभाववादी हैं, बहुधर्मवादी हैं; किन्तु कोई शाश्वत पदार्थ नहीं मानते ! उनके द्रव्य सत् हैं, किन्तु चिएक हैं । वे चैत्त और रूपी धर्म हैं । वे किसी मूल कारण की व्यवस्था नहीं करते । वे नहीं मानते कि ईश्वर, महादेव या वासुदेव, पुरुष, प्रधानादिक एक कारण से सर्व जगत् की प्रवृत्ति होती है । यदि भावों की उत्पत्ति एक कारण से होती तो सर्व जगत् की उत्पत्ति युगपत् होती; किन्तु हम देखते हैं कि भावों का क्रम संभव है । ईश्वरवादी कहता है कि यह कम-भेद ईश्वर की इच्छावश है—"यह इस समय उत्पन्न हो, यह इस समय निरुद्ध हो; यह पश्चात् उत्पन्न श्रीर निरुद्ध हो ।" वैभाषिक उत्तर देता है कि यदि ऐसा है, तो भावों की उत्पत्ति एक कारण से नहीं होती; क्योंकि छन्द-भेद है !

इंश्वरवादी पुनः कहता है कि ईश्वर स्वप्नीति के लिए बगत् की उत्पत्ति करता है।

यदि ईश्वर नरकादि में प्रजा की सृष्टि कर बहु ईि: यों से उन्हें उपद्भुत होते देख कर प्रस्त्र होता है, तो उसको नमस्कार है। सत्य ही यह लौकिक श्लोक सुगीत हैं:—"उसे उद्ग कहते हैं, क्योंकि वह दहन करता है, वह उप्र, तीच्या, प्रतापवान है। वह मांस, शोखित, मण्डा, खाने वाला है।"

कदाचित् प्रत्यत्त हेतुत्रों के निषेध के परिहार के लिए, श्रीर ईश्वर की श्रप्रत्यत्त् वर्त-मान किया की प्रतिज्ञा के परिहार के लिए ईश्वरवादी कहेगा कि श्रादिसर्ग ईश्वर-हेतुक है; किन्तु श्रादिसर्ग का केवल ईश्वर एक कारण है, वह श्रन्य कारणों की श्रपेत्ता नहीं करता। श्रतः ईश्वरवत् उनके भी श्रनादित्व का प्रसंग होगा। ईश्वरवादी इसका प्रतिषेध करता है, श्रतः कोई धर्म एक कारण से उत्पन्न नहीं होता। श्रात्मा का प्रतिषेध, श्रिभधर्मकोश के नवें कोशस्थान में किया गया है। उसका सारांश हम १२ वें श्रध्याय में दे चुके हैं। यहां परमास्युवाद का विचार करना श्रावश्यक है।

## परमाणुवाद

स्यविरवाद—स्यविरवाद में परमाग्रु का उल्लेख नहीं है। जात होता है कि सर्वास्तिया-दियों ने सबसे पहले परमाग्रुवाद का उल्लेख किया है। बुद्धघोष के 'विशुद्धिमगा।' श्रीर श्रत्थ- धालिनी में तथा अनिरुद्धाचार्य के 'अभिधम्मत्थसंगहो' में रूप-कलाप योजना का वर्णन है। यह योजना सर्वास्त्रिवादियों के संघात-परमाग्रु से भिलती-जुलती है। पश्चात् यह कलाप-योजना स्यविरवाद के दर्शन का एक अविभाज्य अंग वन गई।

सर्वास्तिवाद—सर्वास्तिवादियों के अनुसार परमाशु चौदह प्रकार के हैं—पाँच विश्वानेद्रिय, पाँच विपय, तथा चार महाभूत । ये संघातरूप में भावन-लोक में पाए जाते हैं । इन्हें संघात-परमाशु कहते हैं । इन्हीं को स्थविरवादी 'कलाप' कहते हैं, जिसमें केवल आठ अविनिर्भाग रूप होते हैं, वह 'शुद्धाहक' है । आकाश-धातु कलापों का परिच्छेदमात्र है । उपचय, संतित, जरता, और अनित्यता, ये चार लच्च रूप-कलापों के लच्च पानात्र हैं । ये कलापों के श्रंग नहीं हैं ।

बस्रवन्त-वसुबन्ध परमाग्र का विचार रूपी धर्मों के सहोत्याद-नियम के संबन्ध में करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि यहाँ परमाणु से द्रव्य-परमाग्रु इष्ट नहीं है, किन्तु संघात-परमाग्रु, श्रर्यात् सर्वं सूद्म रूप-संघात इष्ट है; क्योंकि रूप-संघातों में इससे सद्मतर नहीं हैं। वसुक्र्य द्रव्य-गरमाशु मानते हैं, जो रूपश से मुक्त हैं, किन्तु वे कहते हैं कि एक परमाशु-रूप पृथन्भत नहीं होता,श्रीर संघातस्थ ( संचित ) होने के कारण संघात की श्रवस्था में इसका बाधनरूपण श्रीर प्रतिघातरूपण हो सकता है। सप्रतिघ रूपों का सर्वस्त्म भाग, विसका पुनः विभाग नहीं हो सकता, परमाया कहलाता है। इसे सर्वसूद्दम रूप कहते हैं, यया-सर्वसूद्दम काल को च्या कहते हैं। यह अर्ध-त्वणों में विभक्त नहीं हो सकता। कम से कम आठ द्रव्यों का सहीत्याद होता है, और इनका अशब्द, अनिन्द्रिय संघाताणु होता है। ये आठ द्रव्य इस प्रकार है--चार महामृत, चार मौतिक-कप, रस, गन्ध, श्रीर ध्प्रष्टव्य । जन परमाखु में शन्द उत्पन्न नहीं होता, किन्तु कायेन्द्रिय (कायायतन ) होता है तो इसमें एक नवां द्रव्य कायेन्द्रिय होता है। जब परमाशु में जब्द उत्पन्न नहीं होता, किन्तु कायेन्द्रिय को वर्जितकर अन्य इन्द्रिय (चजुरादि) होता है, तो इसमें एक दशवां द्रव्य अपरेन्द्रिय (चतुरादि ) होता है, क्योंकि चतु-श्रोतादि इन्द्रिय, कायेन्द्रिय-प्रतिबद्ध हैं, श्रीर पृथक्वर्ती आयतन हैं। वन पूर्वोक्त संघत-परमाग्रा स्थान्द होते हैं, तब यथाकम नव-दश-एकादश द्रव्य उत्पन्न होते हैं। वास्तव में बो शब्दायतन उपात्त महाभूतों से उत्पादित होता है, वह इन्द्रियाविनिर्मागी होता है।

यदि प्रियवी-धात आदि चार महाभूतों का आविनिर्भाग है, यदि वे संघात-परमागु में सहवर्तमान होते हैं, तो यह कैसे है कि एक संघात में कठिन, द्रव, उप्पाया समुदीरणा का महण होता है, और उसमें इन चार द्रव्यों या स्वभावों का युगपत् महण नहीं होता ?

हम एक संघात में द्रव्यों में से उस द्रव्य की उपलन्धि करते हैं, जो वहाँ पट्ठतम (स्फ्रांतम) होता है, जो प्रसवतः उद्भूत होता है; श्रन्य द्रव्यों की नहीं। यथा—जब हम स्वी-त्ली-कलाप का स्पर्श करते हैं, तो हम स्वी की उपलन्धि करते हैं, यथा—जब हम लक्ष्युक्त सक्कु-चूर्ण खाते हैं, तो लक्षण रस की उपलन्धि करते हैं। परन है कि आप यह कैसे जानते हैं कि एक संघात में महाभूत होते हैं, जिनके सद्भाव की उपलब्धि नहीं होती। सब महाभूतों का श्रास्तिल उनके कार्यविशेष से गमित होता है। तेजांधाद्ध का श्रास्तिल जल में है, क्योंकि जल में शैल्य का श्रातिशय है। यह तेज के श्रान्यतर-तमोत्पत्ति से शात होता है। यह मत भदन्त श्रीलाभ का है।

सौत्रान्तिक — सौत्रान्तिकों के अनुसार संघात में जिन महाभूतों की उपलब्धि नहीं होती, वे बीजतः ( शक्तिः, सामर्थ्यंतः ) वहाँ होते हैं, कार्थतः, स्वरूपतः नहीं होते । सौत्रान्तिक एक दूसरा श्राचेप करते हैं — वायु में वर्ण के सद्भाव को कैसे व्यवस्थित करते हैं १ वैभाषिक उत्तर देते हैं कि यह अर्थ अद्धनीय है, अनुमानसाध्य नहीं है । अथवा वायु वर्णवान् है, क्योंकि वायु का गन्धवान् द्रव्य से संसर्ग होने से गन्ध का प्रहण होता है; किन्तु यह गन्ध वर्ण के साथ व्यभिचार नहीं करता । सौत्रान्तिकों के अनुसार परमाश्य चतुर्द्व्यक है — रूप, गन्ध, रस, स्प्रध्य ।

वेशेषिक नैशेषिकों का परमासा नित्य है, श्रर्थात् सत् श्रीर श्रकारणवत् है [४।२।२]। यह भावरूप, श्रजन्य, विनाशाप्रतियोगी वस्त है। यह श्रवयवियों का मूलकारण है। ये परमास्वादि कम से जगत् का श्रारंभ मानते हैं। ये उस मत का निराकरण करते हैं,

बो श्रमाव से भावोत्पत्ति मानता है।

कार्य इसका अनुमापक है। त्रसरेणु आदि कार्य द्रस्य इसका लिङ्क है। परमाणु की सत्ता यदि न मानी जाय, तो अवयय-अवयवी-धारा अनन्त, निरविध होगी और उस अवस्था में मेर-सर्वय का परिमाण्यमेद नहीं होगा, उनके साम्य का प्रसङ्ग होगा; क्योंकि दोनों का आरंभ अनन्त अवयवों से होगा। इसलिए कहीं न कहीं विभाम करना चाहिये। त्रसरेणु पर विभाम नहीं कर सकते, क्योंकि त्रसरेणु सावयव है; वह चान्तुष द्रस्य है, क्योंकि वह महान् और अनेक-द्रस्यवान् है। महत्त्व उसके चान्तुष-प्रत्यन्त्व में कारण् है, और महत्त्व अनेक द्रस्यवन्त्व के कारण् होता है। त्रसरेणु के अवयव भी परमाणु नहीं है, क्योंकि वे भी महत् द्रस्य के आरंभक होने से तन्तु के समान सावयव हैं। अतः जो कार्यद्रस्य है, वह सावयव है; जो सावयव है, वह कार्यद्रस्य है। जिस अवयव से कार्यत्व की निवृत्ति होती है, उससे सावयवत्व की भी निवृत्ति होती है। इस प्रकार निरवयव परमाणु की सिद्धि होती है। परमाणु का रूपादि होता है; क्योंकि कार्य में उसका सद्भाव, कारण में सद्भाव से होता है। कार्य-गुण, कारण-गुण-पूर्वक होते हैं। [कारण्यमावात् कार्यमावः, ४।१।३।]

यह श्राचिप होता है कि परमाणु श्रनित्य हैं, क्योंकि वे मूर्त है, क्योंकि उनका रूप-रसवत्व है, क्योंकि छः परमाणुश्रों के साथ अगपत् योग होने से परमाणु की षढंशता है। पुनः यदि परमाणु के मध्य में श्राकाश है, तो सिच्छ्रद्र होने से उसका सावयवत्व होगा। यदि श्राकाश नहीं है, तो श्राकाश के श्रस्वंगत होने का प्रसंग होगा। पुनः—क्योंकि जो सत् है, वह चिषाक है, श्रतः इस चिषाकत्व-साधक श्रानुमान से परमाणु की श्रानित्यता सिद्ध होती है। इस श्राचिप के उत्तर में वैशेषिक कहते हैं कि यह भ्रम है कि परमाणु का श्रस्तित्व कारणावस्था में नहीं हो सकता; क्योंकि परमाणु कार्यस्त में ही पाए वाते हैं। परन है कि यदि परमाशु का श्रास्तित्व है, तो उसका प्रहण इन्द्रियों से क्यों नहीं होता! श्रापने ही उपपादित किया है कि रूपवस्त, स्परावस्त श्रादि ऐन्द्रियकत्व के प्रयोजक है। इसका उत्तर यह है कि उद्भृत-रूप महत् की ही उपलिब्ध होती है। उसका ही चालुष, स्पराव प्रत्य होता है;क्योंकि वह श्रानेक द्रव्यवान् है। परमाशु में महत्त्व (परिमाण) का श्राभाव है, श्रत: उसका प्रत्यव्व नहीं होता। स्व्म की उपलिब्ध नहीं होती। वायु का महत् परिमाण है. किन्दु उसमें रूप संस्कार का श्राभाव है। इसलिए उसका प्रत्यव्व नहीं है। उसमें रूप का उद्भव नहीं है। एक परमाशु में संस्कृत रूप नहीं होता, श्रात: उसकी उपलिब्ध नहीं होती।

परमाणुक्त मूल कारण-द्रव्य की परीचा कर वैशोधिक कार्यद्रव्य की परीचा करता है।
उसके अनुसार शरीर पंचातमक, चातुर्मीतिक या त्र्यात्मक नहीं है। एक एक द्रव्य का आरंभ
एक एक से होता है, अतः शरीर पार्थिव है; क्योंकि पृथ्वी का किश्चेय गुण (गन्ध) मानुष शरीर
में विनाश पर्यन्त देखा जाता है। पाकादि की उपलब्धि शुष्क शरीर में नहीं होती, अतः
गन्थ स्वामाविक है, अन्य श्रीपाधिक हैं।

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि पाँच भूतों का मिथ:संयोग नहीं होता। यह एक दूसरे के उपध्मक होते हैं; किन्तु दो विजातीय अग्रुओं का ऐसा संयोग इष्ट नहीं है, बो द्रव्य के प्रति असमवायिकारण हो। उपध्मवश शरीर में पाकादि की उपलब्धि होती है।

परमासु के परिमास की वैशेषिक संज्ञा 'परिमर्एडल' है। प्राचीन यूनान में भी पारिमाएडल्यवादी परमासुवादी थे, किन्तु उनके परमासु गुर्णिवरिहत और विविध आकार के थे। उनका संयोग यादिन्छक था। वैशेषिक श्रदृष्ट नामक एक धर्म-विशेष मानते हैं। जिसके कारित्र से श्रमुश्रों का श्राद्यकर्म, परमासु-संयोग होता है। कोई टीकाकार ईश्वर के छन्द-विशेष या कालिक्रया के कारस श्रमुश्रों का श्राद्यकर्म मानते हैं।

सुखना—वैमाधिक का परमाशु श्रविनाशी नहीं है। धातुसंवर्तनी के समय रूपादि के विनाश से परमाशु का विनाश सिद्ध है। वैशेषिक इसके विपरीत मानते हैं कि प्रलयकाल में भी परमाशु-द्रव्य का विनाश नहीं होता। वे कहते हैं कि लोक-धातु का नाश होने पर भी परमाशुश्रों के नित्य होने से ये श्रविशष्ट रहते हैं। श्रवयव का विभाग दिनाश है, इसी से द्रव्य का नाश होता है। यह निरवयव का नाश नहीं है।

वैमाषिक के अनुसार परमाशु रूप का पर्यन्त है; इसकी उपलिध नहीं होती, यह अनिदर्शन है। सात परमाशुओं का एक अशु होता है। सात अशुओं का एक लोहरल, सात लोहर का एक अप्रकाल, सात अप्रकाल का एक शशरल, सात शारल का एक अविरल, सात अविरल का एक गोरल, सात गोरल का एक लिइटरल (वैशेपिकों का असरेशु) होता है। वैशेषिकों का परमाशु असरेशु का प्रशंश है। दो अशुओं का एक द्वाशुक, तीन द्वाशुकों का एक न्याशुक होता है, इस्यादि।

वसुबन्धु एक प्रश्न उत्थापित करते हैं:—परमाशु स्पर्श करते हैं या नहीं ! काश्मीर-वैमापिक कहते हैं कि परमाशु स्पर्श नहीं करते । यदि परमाशु साकल्येन स्पर्श करते, तो द्रव्य श्रर्थात् विभिन्न परमाशु मिश्रीभूत होते; श्रर्थात् एकदेशीय होते । यदि परमाशु एक देश में स्पर्श करते, तो उनके श्रवयव होते; किन्दु परमाशु के श्रवयव नहीं होते । किन्दु यदि परमाशु में स्पर्श नहीं होता, तो शब्द की श्रिमिनिष्पत्ति कैसे होती है !

इसी कारण शब्द संभव है, क्योंकि स्पर्श नहीं होता। यदि परमाशुत्रों का स्पर्श होता, तो हाय से अन्याहत होने पर हाथ उसमें सक्त हो जाता, पत्यर से अन्याहत होने पर पत्यर उसमें मिल जाता, यथा लाजा लाजा में घुल मिल-जाती है, और शब्द की अमिनिष्पत्ति न होती। किन्तु यदि परमाशु स्पर्श नहीं करते,तो संजित या परमाशुत्रों का संहात प्रत्याहत होने पर किशीर्थ क्यों नहीं होता ? क्योंकि वायु-धादु संघात को संजित करता है, या उसका संघारण करता है।

# चश्चरादि विश्वान के विषय और आश्रय

यहाँ एक प्रश्न विचारणीय है :—चज्जु रूप देखता है या चज्जुर्विज्ञान देखता है । विज्ञानवादी—वैमाषिक समा विज्ञानवादी—वैमाषिक-मत के अनुसार चज्जु देखता है । विज्ञानवादी का मत है कि चज्जु नहीं देखता । उसका कहना है कि यदि चज्जु देखता है, तो ओत्र या काय-विज्ञान में आसक पुद्गल का चज्जु भी देखेगा । वैमाषिक उत्तर देते हैं कि हमारा यह कहना नहीं है कि सब चज्जु देखते हैं । चज्जु देखता है, जब यह समाग है; अर्थात् जब यह चज्जु-विज्ञान को संमुख करता है ।

किन्तु उस अवस्था में जो देखता है, वह चतुराश्रित विज्ञान है ? नहीं; क्योंकि कुड्य या अन्य किसी व्यवधान से आवृत रूप दिखाई नहीं पड़ता । किन्तु विज्ञान अमूर्त है, अप्रतिष्ठ है: अतः यदि चतुर्विज्ञान देखता होता, तो वह व्यवधान से आवृत रूप भी देखता।

विज्ञानवादी उत्तर देता है: — आवत रूप के प्रति चतुर्विज्ञान उत्पन्न नहीं होता; उनके प्रति उत्पन्न न होने से यह उनको नहीं देखता। किन्तु इन रूपों के प्रति यह उत्पन्न क्यों नहीं होता ? हम वैमाधिकों के लिए जिनका पत्त है कि चत्तु देखता है, श्रीर जो मानते हैं कि चत्तु के सप्रतिघ होने से व्यवहित रूप में चत्तु की वृत्ति का श्रमाव है; यह बताना सुगम है कि चत्तुर्विज्ञान की अन्तरित रूप के प्रति उत्पत्ति क्यों नहीं होती। वास्तव में विज्ञान की प्रवृत्ति उसी एक विषय में होती है, जिसमें उसके श्राक्षय की होती है।

किन्तु यदि आपका मत है कि विज्ञान देखता है, तो आप इसका कैसे व्याख्यान करते हैं कि व्यवहित रूप में विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती।

बधुबन्धु—यहाँ श्राचार्य वसुबन्धु विज्ञानवादियों के पन्न में हैं। वैभाषिकों से उनका कहना है कि यदि श्रापका मत है कि चन्नुरिन्द्रिय प्राप्त विषय को देखता है, जैसे कायेन्द्रिय; तब मैं मान्ंगा कि चन्नुरिन्द्रिय के सप्रतिघ होने के कारण वह व्यवहित रूप का प्रहण नहीं करता, किन्तु श्रापका तो मत है कि चन्नुरिन्द्रिय दूर से देखता है। श्रातः श्रापको यह कहने का श्राधकार नहीं है कि सप्रतिघ होने के कारण यह व्यवहित रूप नहीं देखता।

स्वरमीर-ध्रमाविक--काश्मीर-वैभाषिकों के अनुसार चसु देखता है, भोत्र युनता है, माण स्वता है, जिहा रस लेती है, काय स्पर्श करता है, मन बानता है।

सीम्रान्तिक—सीम्रान्तिक-मत है कि चतु श्रीर रूप के कारण चतुर्विशान उत्पन्न होता है, न कोई इन्द्रिय है जो देखती है; श्रीर न कोई रूप है, जो देखा जाता है; न कोई दर्शन किया है, न कोई कर्ती है, जो देखता है; हेतु-फल मात्र है। श्रपनी इच्छा के श्रनुसार व्यवहार के लिए उपचार करते हैं—चतु देखता है, विशान जानता है। किन्तु इन उपचारों में श्रीम-निविध्ट नहीं होना चाहिये।

इन्द्रियों का प्राप्तविषयत्व-प्रधाप्तविषयत्व---नया ये इन्द्रियों अपने विषय-देश को प्राप्त होती हैं १ चत्तु, श्रोत्र, मन अप्राप्त अर्थ का प्रहण करते हैं। श्रन्य तीन इन्द्रियों के लिए श्रन्था है।

तीन इन्द्रियों के लिए कहा जाता है कि यह प्राप्त विषय हैं, क्योंकि विषय का इनके साथ निरन्तरत्व रहता है। निरन्तरत्व क्या है ? निरन्तरत्व इसमें है कि इसके मध्य में कुछ नहीं है। यही 'प्राप्त' का भी अर्थ है। पुनः क्योंकि संघात के अवयव होते हैं, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है कि संघात स्पर्श करते हैं।

पहले पाँच विज्ञानों के विषय उनके सहभू हैं। षष्ठ विज्ञान का विषय उसके पूर्व का, सहोत्पन, या श्रपर है। दूसरे शब्दों में यह श्रातीत, प्रत्युत्पन या श्रमागत है। पष्ठ विज्ञान का एकमान श्राश्रय श्रातीत विज्ञान है। प्रथम पाँच का श्राश्रय सहज भी है, श्रायीत यह विज्ञान के पूर्व का श्रीर सहज दोनों है। वास्तव में पाँच विज्ञानकायों का श्राश्रय द्विविध है:—

१. चत्तुरादि इन्द्रिय जो विज्ञान का सहभू है, २. मन-इन्द्रिय जो विज्ञानोत्पत्ति के च्या में श्रातीत होता है।

वब चतुर्विज्ञान चतु श्रीर रूप पर श्राश्रित है, तो विषय को विचेत कर इन्द्रिय को भी विज्ञान का श्राश्रय श्रवधारित करते हैं। विज्ञान का श्राश्रय इन्द्रिय है, क्योंकि इन्द्रिय के विकार से विज्ञान में विकार होता है। जब चतु का श्रनुमह होता है (श्रंबनादि-प्रयोग), जब चतु का रेग्रु श्रादि से उपघात होता है, जब वह पटु होता हैं, जब वह मन्द होता है; तब विज्ञान में उस विकार का श्रनुविधान होता है। वह सुख-दु:खोत्पाद से सहगत होता है। वह यथक्रम पटु या मन्द होता है। इसके विपरीत विज्ञान की श्रवस्था पर विषय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रतः इन्द्रिय, न कि विषय, विज्ञान का श्राश्रय है।

सिद्धान्त में स्थिर हुआ है कि चत्तु, श्रोत्र, श्राया, बिह्ना, काय, प्रत्येक अपने अपने विषय का प्रह्म करते हैं, और मन जानता है। यहाँ प्रश्न होता है कि क्या ये इन्द्रियाँ अपने विषय को प्राप्त होती हैं!

चत्तु, श्रोत्र, मन, श्रप्राप्त श्रर्थं का ग्रहण करते हैं। श्राण, जिह्ना, काय, प्राप्त विषय का प्रहण करते हैं। यदि चत्तु श्रीर श्रोत्र का प्राप्त-विषयत्व हो, तो मनुष्यों में ध्यायियों के दिव्य-चत्तु श्रीर श्रोत्र न हों, जैसे उनके दिव्य श्राण नहीं होता। श्राण के लिए प्राप्त-विषयत्व रक्षतिए श्रावश्यक है, क्योंकि गंन्ध-ग्रहण के लिए उच्छ्वास श्रावश्यक है। षिषय परिमाण-परन है कि क्या यह मानना चाहिये कि इन्द्रिय आत्म-परिमाण-युल्य विषय का ही प्रहण करते हैं, अथवा ये इन्द्रिय निरपेक्त भाव से आत्म-परिमाण तुल्य एवं अतुलय अर्थ का अहण करते हैं ?

भागादि तीन इन्द्रिय तुल्य परिणाम के विषय का महरा करते हैं। मारा, जिहा, और काय-इन्द्रिय नियतसञ्चक परमाग्रु-विषय के समानसंख्यक परमाग्रुओं को माप्त कर विधान का उत्पाद करते हैं। किन्तु चत्तु-ओत्र के लिए कोई नियम नहीं है। कभी विषय इन्द्रिय से स्वल्प होता है, जब बालाम को देखते हैं; कभी कभी इन्द्रिय हल्य होता है, जब द्राचाफल का दर्शन करते हैं, कभी इन्द्रिय से बड़ा होता है, जब उन्मिषितमात्र चत्तु से पर्वत को देखते हैं। शब्द के लिए भी यही नियम है।

षष्ठ विज्ञान का आश्रय अतीत होता है, और प्रथम पाँच का आश्रय सहज भी है।
मनोविज्ञान का एकमात्र आश्रय मनोधातु है, अर्थात् अतीत विज्ञान है। पाँच विज्ञान कार्यों का
आश्रय सहज भी है, अर्थात् यह विज्ञान के पूर्व का और सहज दोनों है। वास्तव में
पांच विज्ञान-कार्यों का आश्रय दिविध है—१. चत्तुरादि-इन्द्रिय जो विज्ञान का सहभू है;
२. मन-इन्द्रिय जो विज्ञानोत्पत्ति के ज्या में अतीत होता है।

चचु विशान चचु श्रीर रूप पर श्राशित है। विशान का श्राश्य इन्द्रिय है, क्योंकि इन्द्रिय के विकार से विशान में विकार होता है। इसलिए भी कि इन्द्रिय 'श्रमाघारण' है। एक पुद्गल का चचु केवल उस पुद्गल के चचु विशानमात्र का श्राश्य है। इसके विपरीत रूप साधारण है, क्योंकि रूप का ग्रहण चचु विशान श्रीर मनोविशान से होता है; एक पुद्गल श्रीर श्रन्य पुद्गल से होता है। श्रोत्र, घाण, जिह्ना, कायेन्द्रिय तथा शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्ट्य इन विषयों के लिए भी यही योजना होनी चाहिये।

हम निष्कर्ष निकालते हैं कि विज्ञान का नाम इन्द्रिय से निर्दिष्ट होता है, क्योंकि उसका आश्रय इन्द्रिय है; क्योंकि इन्द्रिय आसाधारण है। विषय के लिए ऐसा नहीं है। लोक में भेरी-शब्द, दण्ड-शब्द नहीं कहते, 'यवांकुर' कहते हैं, 'चेत्रांकुर' नहीं कहते।

## इन्द्रिय

११ इन्द्रियां—स्त्र में २२ इन्द्रियां उक्त हैं:—१. चक्तुरिन्द्रिय, २. श्रोत्रेन्द्रिय, ३. घाणेन्द्रिय, ४. जिहेन्द्रिय, ५. कायेन्द्रिय, ५. मन-इन्द्रिय, ७. पुरुषेन्द्रिय, ८. खी-इन्द्रिय, ६. जीवितेन्द्रिय, १०. सुलेन्द्रिय, ११. तुःलेन्द्रिय, १२. तौमनस्येन्द्रिय, १३. दौर्मनस्येन्द्रिय, १४. उपेचेन्द्रिय, १५. श्रद्धेन्द्रिय, १६. वीर्येन्द्रिय, १७. स्मृतीन्द्रिय, १८. समाधीन्द्रिय, १६. प्रक्षेन्द्रिय, २०. धनाजातमाज्ञास्यामीन्द्रिय, २१. धाजेन्द्रिय, २२. धाजातावीन्द्रिय।

बश्चया और उपपत्ति—इस सूची में विडिन्त्रिय के श्रतिरिक्त अन्य भी संपहीत हैं। बिसकी परमैश्वर्य की प्रवृत्ति होती है, वह इन्द्रिय कहलाता है। श्रतः सामान्यतः इन्द्रिय का अर्थ 'अधिपति' है। प्रत्येक इन्द्रिय के श्राधिपत्य का विषय है। पांच विज्ञीनेन्द्रिय-चत्तुरिन्द्रियादि पाँच इन्द्रियों में से प्रत्येक का श्राधिपत्य-१. श्रात्म-भाव-शोभा, २. श्रात्मभाव-परिरत्तण, ३. विज्ञान श्रीर तद्विज्ञान-संप्रयुक्त-चैतिसकों का उत्पाद श्रीर ४. श्रसाधारण-कारणत्व, इन विषयों में है।

पुरुषेन्द्रिय, जीन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, श्रीर मन-इन्द्रिय—इनमें से प्रत्येक का आधिपत्य सल-भेद श्रीर सल-विकल्प-भेद में हैं। इन दो इन्द्रियों के कारणे सत्यों में स्त्री-पुरुष-भेद, श्रीर स्त्री-पुरुषों में संस्थान, स्वर श्रीर आचार का श्रन्यथाल होता है। जीवितेन्द्रिय का श्राधिपत्य निकाय-सभाग की उत्पत्ति श्रीर उसके संधारण में है। मन-इन्द्रिय का श्राधिपत्य पुनर्भव-संकष्म में है। इसका श्राधिपत्य वशीभावानुवर्तन में भी है। यथा गाथा में उक्त है—चित्त से लोक उपनीत होता है। चित्त से परिक्रिष्ट होता है। सत्र धर्म इस एक धर्म-नित्त के वशानुवर्ती हैं।

वेदनेन्द्रिय पाँच हैं:—सुल, दुःख, सीमनस्य, दीर्मनस्य, उपेक्षा । इनका सिक्षेश में आधिपत्य है, क्योंकि रागादि अनुशय वेदनाओं में व्यासक्त होते हैं। अद्धादि पंचेन्द्रिय और अन्तिम तीन इन्द्रिय—अनाज्ञात°, आजा°, आज्ञातावी°—व्यवधान में अधि-पति हैं, क्योंकि इनके कारण विश्वद्धि का लाभ होता है। अद्धा, बीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा के बल से क्लेश का विष्कंभन और आर्यमार्ग का आवाहन होता है। अन्तिम तीन इन्द्रिय अनास्व हैं। निर्वाणादि के उत्तरोत्तर प्रतिलंभ में इनका आधिपत्य है।

कर्मेन्द्रिय का खबरदन—प्रश्न है कि केवल २२ इन्द्रियों क्यों परिगणित हैं। अविद्या और प्रतीत्य-समुत्पाद के अन्य अंग इन्द्रिय क्यों नहीं हैं? हेत का आधिपत्य कार्य पर होता है। अविद्यादि का संस्कारादि पर आधिपत्य है। इसी प्रकार वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्य का भी; जिन्हें सांख्य और वेदान्तवादी कर्मेन्द्रिय कहते हैं, इन्द्रियत्व होगा; क्योंकि वचन, आदान, विहरणादि पर इनका आधिपत्य है। वैभापिक उत्तर देता है कि जिस अर्थ से मगवान ने २२ इन्द्रियां कहीं हैं, उस अर्थ से इस स्वी में अविद्यादि का अयोग है। इन्द्रियों की संख्या नियत करने में भगवान ने नेनन वार्तों का विचार किया है:—

१. चित्त का ग्राशय, ग्रर्थात्—छः विज्ञानेन्द्रिय । ये छः श्राध्यात्मिक श्रायतन है, बो

मील सत्व-द्रव्य हैं।

२. चित्त के आश्रय का विकल्प--यह षड्विध आश्रय पुरुषेन्द्रिय, स्त्रीन्द्रिय के कारण विशिष्ट होता है।

३. स्थिति—पाँच जीवितेन्द्रियवश यह एक काल के लिए अवस्थान करता है।

४. उपभोग-वेदनाश्रों से यह संक्रिष्ट होता है।

भू अद्धादिपंचक से इसका व्यवदान-संभरण होता है।

सत्व श्रीर ६व्य-सत्व के विकल्पादि के विषय में बिन धर्मों का श्रिधिपतिभाव होता है, वे इन्द्रिय माने बाते हैं। वाक् श्रादि श्रन्य धर्मों में इस लक्ष्य का श्रभाव होता है, श्रतः वाक्, पायि, पाद, पायु, उपस्थ का इन्द्रियत्व नहीं है। वचन पर वाक् का श्राधिपत्य नहीं है, क्योंकि वचन शिक्षाविशेष की श्रिपेक्षा करता है। पायि-पाद का श्रादान श्रीर विहरस्य में

श्राधिपत्य नहीं है, क्योंकि जिसे श्रादान श्रीर विहरण कहते हैं, वह पाणि-पाद से श्रन्य नहीं है। इसके श्रातिरिक्त उरग प्रश्नुति का श्रादान-विहरण बिना पाणि-पाद के होता है । पुरीयो-सर्ग में पायु का श्राधिपत्य नहीं है, क्योंकि गुरु-द्रव्य का सर्वत्र श्राकाश-छिद्र में पतन होता है। पुनः वायु-घातु इस श्रशुचि द्रव्य का प्रेरण करता है, श्रीर उसका उत्सर्ग करता है। उपस्थ का भी श्रानन्द में श्राधिपत्य नहीं है, क्योंकि श्रानन्द खी-पुरुषेन्द्रिय कृत है। पुनः यदि श्राप पाणि-पादादि को हन्द्रिय मानते हैं, तो श्रापको कंठ, दन्त, श्रिच्चित्रमं, श्रंगुलिपव का भी श्रम्यवहरण, चवैण, उत्मेष-निमेष, संकोच-विकास किया के प्रति इन्द्रियत्य मानना पढ़ेगा।

न्याय-वैशोधिक भी पाँच कर्मेन्द्रियों के लिए 'इन्द्रिय' पद का प्रयोग नहीं करते। खांख्य, वेदान्त, और मनुस्पृति [ २।८६–६२ ] में श्रवश्य इनको इन्द्रिय माना है, श्रीर कहा है कि यह प्राचीन मत है। वाचस्पतिमिश्र कहते हैं—"शास्त्र में इन्द्रिय शब्द का यह गौष प्रयोग है। गौतम इन्द्रिय के पंचल्व-सिद्धान्त का समर्थन करते हैं। गौतम के श्रनुसार जो प्रत्यक् का खावन है, वही इन्द्रिय है। वाक्-पाणि प्रभृति प्रत्यक्ष के साधन नहीं हैं। इनमें इन्द्रिय का खावन है, वही इन्द्रिय है। वाक्-पाणि प्रभृति प्रत्यक्ष के साधन नहीं हैं। इनमें इन्द्रिय का खावन है, इसलिए हम इनका इन्द्रियल स्थापित करें, तो कर्यठ, दृदय, श्रामाशय प्रभृति को भी कर्मेन्द्रिय कहना होगा, किन्द्र ऐसा कोई नहीं कहता" [ तात्पर्यथीका ]।

पांच अदादि इन्द्रिय—शदादि पंचक का उल्लेख केवल योगस्त्र [ समाधिपाद, ए० २० ] में है, किन्तु इनको वहाँ इन्द्रिय नहीं कहा है। चीवितेन्द्रिय का निर्देश चित्त-विभयुकों के साय होगा। अदादि पंचक चैत्त हैं, अतः चैत्तों में उनका निर्देश होगा। वेदनेन्द्रिय और अनासवेन्द्रिय का निर्देश हम यहाँ करते हैं।

कायिकी उपघातिका वेदना, बो चतुर्विज्ञानादि से संप्रयुक्त है, दुःखेन्द्रिय है। अतु-आहिका कायिकी वेदना सुखेन्द्रिय है। तृतीय ध्यान में चैतसी अनुप्राहिका वेदना मी सुखेन्द्रिय है। चैतसा वेदना मनोविज्ञान-संप्रयुक्त वेदना है। तृतीय ध्यान से ऊर्ध्व चैतसी अनुप्राहिका वेदना का अभाव है। चैतसी उपघातिका वेदना दौर्मनस्य है।

कायिकी श्रोर चैतसी की मध्या वेदना उपेद्धा है, किन्तु यह एक ही इन्द्रिय है; क्योंकि यहाँ कोई विकल्पन नहीं है। प्रायेण उपघातिका श्रोर श्रनुप्राहिका चैतसिकी वेदना प्रिय-श्रियपादि विकल्प से उत्पन्न होती है। इसके विपरीत कायिकी वेदना की उत्पत्ति, चित्त की श्रवस्था से स्वतंत्र विषयवश होती है। श्राईन् राग-द्रेष से विनिर्मुक्त है, उन्होंने प्रिय-श्रिप्रिय विकल्प का प्रहाण किया है; तथापि उनमें कायिक सुख-सुक्ष का उत्पाद होता है, किन्तु उपेद्धा वेदना कायिकी हो या चैतसिकी, कायिनी वेदना के तुल्य स्वरसेन उत्पन्न होती है। श्रातः कायिकी चैतसिकी इन दो उपेद्धा-वेदनाश्रों के लिए एक ही इन्द्रिय मानते हैं।

तीन सनास्रवेन्द्रिय—अब हम तीन अनास्रव इन्द्रियों का विचार करते हैं। मन, सुब, सौमनस्य, उपेत्ता, अद्धादि-पंचक ये नव द्रव्य दर्शनमार्गस्य आर्थ में अनाशातमाश्वास्यामीन्द्रिय; भावनामार्गस्य आर्थ में आशिन्द्रिय और अशैव (= अर्हत्)-मार्गस्य आर्थ में आशिन्द्रिय व्यवस्थापित होते हैं।

दर्शनमार्गस्य आर्थं अनाशात अर्थात् सत्य-चतुष्टय के बानने में प्रवृत्त होता है (अनाशतमाशातुं प्रवृत्तः )। 'में बान्ँगा' ऐसा वह विचार करता है, अतः उसकी इन्द्रिय 'अनाशात' कहलाती है।

मावनामार्गंश्य श्रायं के लिए कोई श्रपूर्व नहीं है, जिसे उसे जानना हो। वह श्राष्ठ है। किन्तु शेंप श्रनुशयों के प्रहाया के लिए वह श्रश्नात सत्यों को पौनःपुन्येन जानता है। उसकी इन्द्रिय श्राश्चेन्द्रिय कहलाती है। श्रशैचमार्गस्य योगी को यह श्रवगम होता है कि वह जानता है। इसको इसका श्रवगम (= श्राव) होता है कि सत्य श्राशात है। जिसको साशताव है, वह श्राशतावी है।

इन्द्रिय-स्वमाथ—इमने इन्द्रियों के विशेष लच्चणों का निर्देश किया है। अब इम उनके
भिन्न समाव को बताते हैं। अन्तिम तीन इन्द्रिय एकान्त अमल हैं। सात रूपी इन्द्रिय
(चचुरादि पाँच इन्द्रिय और स्त्री-पुरुषेन्द्रिय ), चीवितेन्द्रिय, दुःखेन्द्रिय और दौर्मनस्विन्त्रिय एकान्त सासव हैं। मन, सुखेन्द्रिय, सौमनस्येन्द्रिय, उपेच्चेन्द्रिय तथा अदादि पंचक
सासव अनासव दोनों हो सकते हैं। कुछ आचार्य अदादि पंचक को एकान्त अनासव
मानते हैं।

विषाक पविषाक — इन्द्रियों में कितने विपाक हैं ? कितने विपाक नहीं हैं ? बीवितेन्द्रिय खरा विपाक है। अद्धादि पंचक, तीन अनासन इन्द्रिय और दौर्मनस्य अविपाक हैं। रोष बारह कभी विपाक हैं, और कभी अविपाक हैं। यह सात रूपी इन्द्रिय, मन-इन्द्रिय और दौर्मनस्य से अन्यत्र चार वेदनेन्द्रिय हैं। सात रूपी इन्द्रिय विपाक नहीं है, क्योंकि वे औपचारिक हैं। अन्य अविपाक हैं। मन-इन्द्रिय और चार वेदनेन्द्रिय अविपाक हैं, यदि वे कुशलक्षिष्ट होते हैं, क्योंकि विपाक अव्याकृत है, यदि वे यथायोग्य ऐर्यापिकहिंद होते हैं, रोष विपाक हैं।

हुरास-सङ्ग्रास—२२ इन्द्रियों में कितने कुशल, कितने अकुशल, कितने अव्याकृत हैं १ श्राठ कुशल हैं। ये अद्धादि-पंचक श्रोर तीन अनासन हैं। दौर्मनस्य कुशल-श्रकुशल है। का कुशल न करके संताप होता है, जब श्रकुशल करके संताप होता है; तब यह कुशल है। मन-इन्द्रिय श्रीर चार वेदना कुशल, श्रकुशल, श्रव्याकृत हैं। चच्छुरादि पाँच इन्द्रिय, बीवितेन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय श्रव्याकृत हैं।

इन्द्रियों का चातु-विसाग—२२ इन्द्रियों में से कीन-कीन किस घातु के हैं !

काम-घात में श्रमल इन्द्रियों का श्रमाव है। रूप-घात में इनके अतिरिक्त स्त्री-पुरुषेन्द्रिय श्रोर दो दुःखावेदना (दुःख-दौर्मनस्य) का भी श्रमाव है। श्रारूप-धात में इनके अतिरिक्त रूपी-इन्द्रिय श्रोर दो मुखावेदना (सुख-सौमनस्य) का भी श्रमाव है। तीन श्रनाखव इन्द्रियों को वर्षित कर शेष सब इन्द्रिय कामाप्त हैं। यह तीन श्रधातु-पतित हैं।

हेय-महेय विभाग----२२ इन्द्रियों में कितने दर्शन-हेय हैं १ कितने मावना-हेय हैं १ कितने अहेय हैं १ मन-इद्धिय, सुल, सीमनस्य, श्रीर उपेचा त्रिविष हैं। दीर्मनस्य दर्शन-देय श्रीर मावना-देय है। पाँच विश्वानेन्द्रिय, स्त्री-पुरुषेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय श्रीर दुःखेन्द्रिय केवल भावना-देय हैं।

अदादि पंचक अनासव हो सकते हैं। अतः अहेय हो सकते हैं। अन्य तीन अहेय हैं, क्योंकि आदीवन से विमुक्त धर्म प्रहातव्य नहीं है।

शामययोपयोगी इन्द्रियां—शामयय—फल के लाभ में कितनी इन्द्रियाँ आवश्यक हैं ! दो अन्य फलों की प्राप्ति नौ इन्द्रियों से होती है । मध्य के दो फलों की प्राप्ति सात, आठ या नौ से होती है । अन्त्य फल स्रोतापत्ति और अर्ह्स्फल हैं, क्योंकि यह दो फल प्रथम और अन्तिम हैं । मध्य में सकुदागामी और अनागामी फल होते हैं, क्योंकि यह दो फल प्रथम और अन्तिम के मध्य में होते हैं । मन-इन्द्रिय, अद्वादिपंचक, प्रथम दो अनासव इन्द्रिय—अनजात, आचा, से प्रथम फल की प्राप्ति होती है । अनाजात आनन्तर्थमार्थ है । आज विमुक्ति-मार्ग है । इन दो से भी स्रोतापत्ति फल की प्राप्ति होती हैं, क्योंकि प्रथम क्रेश-विसंयोग की प्राप्ति का आवाहक है, और द्वितीय इस प्राप्ति का संनिध्य, आधार है ।

श्चर्रत्मल का लाम मन-इन्द्रिय, सौमनस्य या सुख या उपेचा, अद्वादि आशेन्द्रिय श्रीर आशातावीन्द्रिय से होता है। सक्टदागामि-फल की प्राप्ति या तो आनुपूर्वक सात इन्द्रियों से— (मन, उपेचा, अद्वादि पाँच) करता है, या तो भूयो वीतराग आठ इन्द्रियों से (पूर्वोक्त सात, आरं) प्राप्त करता है। आनुपूर्वक अनागामी-फल की प्राप्ति सात या आठ इन्द्रियों से करता है, और वीतराग नो इन्द्रियों से करता है।

इन्द्रियों का सह समन्यागम — किस किस इन्द्रिय से समन्वागत पुद्गल कितने श्रन्य इन्द्रियों से समन्वागत होता है ?

बो मन-इन्द्रिय या बीनितेन्द्रिय या उपेचेन्द्रिय से युक्त होता है, वह अवश्य अत्य हो से युक्त होता है। जब इनमें से एक का अभाव होता है, तो अन्य दो का मी अभाव होता है। इनका, एक दूसरे के बिना, समन्वागम नहीं होता। अन्य इन्द्रियों का समन्वागम नियर नहीं है। बो इन तीन इन्द्रियों से अन्वित होता है, यह अन्य से युक्त या अयुक्त इं सकता है।

बो युलेन्द्रिय या कायेन्द्रिय से समन्वागत है, वह बीवित, मन, उपेचा से भी समन्वागत होता है। बो चचुरादि इन्द्रियों में से किसी एक से समन्वागत होता है, वह अवश्य-मेव बीवित, मन, उपेचा, काय से समन्वागत होता है।

जो सीमनस्येन्द्रिय से समन्वागत होता है, वह जीवितेन्द्रिय, मन<sup>8</sup>, या सुल<sup>8</sup> से मी समन्वागत होता है। जो दुःखेन्द्रिय से समन्वागत है, वह अवश्य सात इन्द्रियों से समन्वागत होता है :—वीवित<sup>8</sup>, मन<sup>8</sup>, काय<sup>8</sup> और वेदनेन्द्रिय। जो स्नीन्द्रियादि, अर्थात् स्नी<sup>8</sup>, पुरुष<sup>8</sup>, दौर्मनस्य<sup>8</sup>, अद्यादि में से किसी एक से समन्वागत होता है, वह अवश्य आठ इन्द्रियों से समन्वागत होता है।

षो अद्वादिपंचक में से किसी एक से समन्वागत होता है, वह त्रेषातुक सत्व है! इस्का श्रविनामाव है, श्रदाः अद्वादि पंचिन्द्रिय से समन्वागत होता है, वह जीवित , मन , उपेचा से भी समन्वागत होता है । जो श्राशेन्द्रिय या श्राशातावीन्द्रिय से समन्वागत होता है, वह त्यारह इन्द्रियों से श्रायांत् जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, सुख, सौमनस्य, उपेचा, अद्वादि पंचिन्द्रिय श्रीर त्यारहवीं श्राशेन्द्रिय या श्राशातावीन्द्रिय से श्रन्यित होता है। जो श्राशातावीन्द्रिय से समन्वागत होता है, वह श्रवश्य तेरह इन्द्रियों से युक्त होता है।

वस्तुतः काम-धातु में ही दर्शन-मार्ग का आसेवन होता है। अतः इस इन्द्रिय से सम-नगत सल कामावचर सत्य है। वह अवश्य जीवित , मन , काय , चार वेदनेन्द्रिय, अदादि पंचेन्द्रिय और आजात्यामीन्द्रिय से युक्त होता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह दौर्मनस्य, चत्रुरादि से समन्वागत हो। वह वीतराग हो सकता है। उस अवस्था में दौर्मनस्य का उसमें अमाव होता है। वह अन्धादि हो सकता है।

#### বিব

किन, अन और विज्ञान—शास्त्र में चित्त श्रीर चैत्त के मिन्न नाम हैं। चित्त (माइंड) मन (रीकन.), विज्ञान (कान्शसनेस) ये नाम एक अर्थ के वाचक हैं। न्याय-वैशेषिक में केवल 'मन' शब्द का प्रयोग है। जो संचय करता है, यह चित्त है (चिनोति)। इसका अर्थ यह है कि यह कुशल-अकुशल का संचय करता है। यही मन है, क्योंकि यह मनन करता है (मनुते)। यही विज्ञान है, क्योंकि यह अपने आलंबन को चानता है। कुछ का कहना है कि 'चित्त' नाम इसलिए है, क्योंकि यह शुम-अशुम धातुओं से चित्रित है। यह 'मन' है, क्योंकि यह श्रपर-चित्त का आअयम्त है। यह विज्ञान है, क्योंकि यह इन्द्रिय और आलंबन पर आश्रित है। अतः इन तीन नामों के निर्वचन में मेद है, किन्तु ये एक ही अर्थ को प्रज्ञप्त करते हैं।

इन तीन श्राख्याश्रों में विज्ञान सब से प्राचीन है। स्त्रान्तों में बहाँ प्रतिस्थि का सर्पन श्राता है, वहाँ 'विज्ञान' शब्द ही प्रयुक्त होता है। पश्चात् यह श्राख्या प्रायः एकान्ततः विवानन के विविध श्राकारों के लिए ही प्रयुक्त होने लगी। विज्ञान प्रतिविधय की उपलब्धि है। यह मन-श्रायतन है। धातु की देशना में ये सात धातु हैं—अर्थात् छः विज्ञान श्रोर मन। विज्ञान-कथ्य छः विज्ञान-काय हैं। यह पांच प्रसाद-रूप श्रोर मन को प्रत्यय बना उत्पन्न होते हैं। विश्वान की उत्पत्ति प्रत्यव्वतः विषय श्रोर प्रसाद-रूप के संघट्टन से होती है।

स्वित्वाद स्थितियादी बह्विशान के श्रितिरिक्त भी एक दूसरा विमाग द्रह् विशान का करते हैं। यह संग्रह श्रन्थ निकायों में नहीं पाया जाता। स्थितियादियों के चित्त-संग्रह विभाग में चित्त की जितनी मूमियाँ ( श्रवस्थाएँ ) संभव हैं, वे सब संग्रहीत हैं। जातिभेद से यह तीन प्रकार के हैं:— कुशल, श्रकुशल और श्रव्याकृत। श्रवचरमेद से यह चार प्रकार के हैं:— कामावचर, रूपावचर, श्रद्धावचर, लोकोत्तर। साधारणतः चित्त (विशान) के छः विभाग आभय के श्रद्धार किये वाते हैं।

## चैत्र या चैतसिक धर्म

चैत्त षड्विज्ञान के तुल्य चित्त के विभाग नहीं हैं। ये पृथक्-पृथक् धर्म हैं, यद्यपि चित्त स्त्रीर चैत्त एक दूसरे के बिना उत्पन्न नहीं होते। सर्वास्तिवाद के अनुसार चैत्त महाभूमि-कादि भेद से पंचविध हैं :—

१. बो चित्त सर्व-चित्त-सहगत है; वह महामूमिक है।

२. बो सर्व-कुशल-चित्त-सहगत है, वह कुशल-महाभूमिक है।

३. बो सर्व-क्रिष्ट-चित्त-सहगत है, वह छ श-महासूमिक है।

४. जो सर्व-श्रकुशल-चित्त-सहगत है, वह प्रकुशक-महाभूमिक है।

प्र. जिनकी भूमि परीत्त-क्लेश है, वे परीत्त-क्लेश-सूमिक हैं।

'भूमि' का श्रर्थ उत्पत्ति-विषय है। किसी धर्म का उत्पत्ति-स्थान उस धर्म की भूमि है।

# व्य महास्मिक

महाभूमिक दश हैं :—वेदना, चेतना, संज्ञा, छन्द, स्पर्श, मित, स्मृति, मनस्कार, अधिमोच श्रीर समाधि । ये सर्व चित्त में सह वर्तमान होते हैं । वैभाषिक सिद्धान्तों के अनुसार ये दश धर्म सर्व-चित्त-च्या में होते हैं । 'महाभूमि' नाम इसलिए है कि यह महाक धर्मों की भूमि है, उत्पत्ति-विषय है ।

स्यविरवाद-विज्ञानवाद-स्यविरवाद के अनुसार सर्व-साधारण चित्त सात हैं:-स्पर्श,

वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाअता, जीवितेन्द्रिय श्रीर मनसिकार।

बीवितेन्द्रिय को वर्जित कर शेष छ: दश-महाभूमिक में संग्रहीत हैं। बीवितेन्द्रिय के सर्वास्तिवादी-विज्ञानवादी चित्त-विप्रयुक्त धर्म मानते हैं। यह जीवितेन्द्रिय रूप-जीवित से मिर है, किन्तु इसके लच्च्या उसके समान हैं। रूप-जीवित रूप-धर्मों का जीवित है। वह सहजात रूप धर्मों का अनुपालन करता है। यह जीवित सहजात अरूप-धर्मों का अनुपालन करता है। इतन ही दोनों में भेद है। इनके अतिरिक्त निम्न छ: प्रकीर्यंक हैं। वितर्क, विचार, अधिमोच, वीर्य, प्रीति, छन्द, [अमिधममत्थसंगहो, २।३]। ये तेरह चैतिसक धर्म अन्यसमान कहलाते हैं, क्योंकि यह कुशल-अकुशल-अव्याकृत चित्तों से समानमाव से संप्रयुक्त होते हैं। छ: प्रकीर्यंक में से अधिमोच और छन्द दश-महाभूमिक में परिगियात हैं। सर्वास्तिवादियों और विज्ञान-वादियों के अनुसार वितर्क, विचार, अव्याकृत चैतिसक हैं।

'श्रीति' सौमनस्य का प्रकार है, और इसलिए वेदना का एक आकार है। 'मित' प्रर है। स्यविरवादी प्रजा को शोमन-चैतसिक में परिगिश्चित करते हैं। 'बीर्य' के स्थान में सर्वीस्त बादी की गणना में 'स्पृति' है। स्वीस्तिवादी बीर्य को कुशल-महाभूमिक मानते हैं। स्थविरवाद 'स्पृति' को शोमन-चैतसिक मानते हैं। विशुद्धिमगो के विभाग मिल हैं। इसमें सर्वेद्याधारय प्रकीर्याक, अन्यसमान और शोमन चैतसिकों के विभाग का अन्य क्रम है। इस क्रम में स्व साधारण और कुशल चैतसिकों में विशेष नहीं किया गया है। बीस नियत स्वरूप से आगत ' पांच अनियत हैं। और चार येवापनक हैं। विशानवादी दश महाभूमिकों को दो मागों में विभक्त करते हैं। मनस्कार, स्पर्श, वेदना, सेशा, चेतना सबैग हैं; क्योंकि जब चित्त उत्पन्न होता है, तब मनस्कारादि पाँच घर्मों का होना आवश्यक है। श्रतः यह सबैग है। शेष पाँच विनियत हैं। इनका साधारण विषय है। इनका श्रातंबन, विषयवस्तु नियत है।

- १. वेदना —त्रिनिध अनुभव है:—सुला , दुःला , श्रदुःलासुला ।
- २, चेतना-वह है, जो जित्त का अमिसंस्कार करती है।
- तंशा—विषय के निमित्त ( पुरुष, स्त्री आदि ) का प्रहरण करती है ।
- ७. इन्द--कार्यं की इच्छा है (कर्तुकाम्यता)। श्रमिप्रेत वस्तु के प्रति श्रमिलाय, कार्यारंभ का सक्तिश्रय इसका कर्म है।
- ५. स्पर्श--इन्द्रिय-विषय-विज्ञान के सन्निपात से संवात स्पृष्टि है। श्रन्य शब्दों में यह वह धर्म है, जिसके योग से मानों इन्द्रिय, विश्वय और विज्ञान श्रन्योन्य का स्पर्श करते हैं।
  - ६. मित ( प्रजा )—धर्मी का प्रविचय है।
- श्वित—आलंबन का असंप्रमोष है। यह वह धर्म है, बिसके योग से मन आलंबन को विस्तृत नहीं करता।
- ह. अनस्कार—चित्त का आभोग है। यह आलंबन में चित्त का आवर्बन, अव-धारण है।
  - किसोक्ष—ग्रालंबन में गुणों का ग्रवधारण है।
     विज्ञानवादी—यथानिश्रय धारणा।
     स्थिवरवादी—ग्रालंबन में निश्चल मान से स्थिति।
  - १०. समाधि-चित्त की एकाग्रता है।

विज्ञानवादियों के अनुसार अन्तिम पाँच सर्वग नहीं हैं। छन्द सर्वग नहीं है, क्योंकि यदि हेतु या आलंबन की दुर्बलता से जिज्ञासा का अभाव हो, तो छन्द के बिना ही संज्ञा सहब रूप से होती है।

किन्तु रंघमद्र उत्तर में कहते हैं कि चित्त-चैत्त अभिलाष के कल से आलंबन का अह्या करते हैं; क्योंकि एल कहता है कि सब धर्मों का मूल छन्द है। विद्यानवादी कहता है कि यह मत असमीचीन है, क्योंकि मनस्कार के बल से चित्त आलंबन का प्रह्या करता है। आगम कहता है कि मनस्कार के संमुख होने से विद्यान उत्पन्न होता है। कहीं यह नहीं कहा है कि केवल छन्द में यह सामर्थ्य होता है। सूत्र यह भी कहता है कि सब धर्म उष्या से उत्पन्न होते हैं। क्या स्वीस्तिवादी यह मानते हैं कि चित्त-चैत्त की उत्पत्ति उष्या के बल से होती है !

विश्वानवादी कहते हैं कि यदि किसी निश्चित क्ख के विषय में चित्त व्यविष्ठत नहीं है, तो श्रिभिमोच नहीं है। इसलिए श्रिभिमोच सवंग नहीं है। संवभद्र उत्तर देते हैं कि बब चित्त-चैत्त अपने श्रालंबन को प्रहण करते हैं, तो श्रिविश्वमाव के कारण सब अधिमोच से सहगत होते हैं। विश्वानवादी उत्तर देता है कि यदि श्राप श्रिधिमोच उसे कहते हैं, वो चित्त-चैतों के लिए विश्व उपस्थित नहीं करता, तो इप कहेंगे कि चित्त-चैतों को छोड़कर सब धर्म विश्वकारी

नहीं हैं। यदि प्रश्न उनका है, बिनके लिए विभ उपस्थित नहीं किया बाता, तो चित्त-चैत्त स्वयं ही श्रिधिमीन्त होंगे।

विशानवादी कहते हैं कि जो वस्तु अनुभूत नहीं है, उसकी स्मृति नहीं हो सकती। अनुभूत वस्तु की भी स्मृति नहीं होती, यदि अभिलपन न हो। इसलिए स्मृति सबँग नहीं है।

किन्त सर्वीस्तिवादियों के श्रनुसार चित्त का प्रत्येक उत्पाद स्मृति-सहगत है। यह स्मृति

द्यनागत-काल में स्मरण में देत है।

समाधि भी सबँग नहीं है, क्योंकि विद्येप की श्रवस्था होती है। संघमद्र कहते हैं कि विद्येप की श्रवस्था में भी समाधि उत्पन्न होती है। किन्तु तब यह सूद्म श्रीर प्रच्छन्न होती है। किन्तु तब यह सूद्म श्रीर प्रच्छन्न होती है। विश्वानवादी का उत्तर है कि यदि समाधि से श्राशय उससे है, जो चित्त-चेतों को एक साथ केवल एक श्रालंबन की श्रोर प्रवृत्त करता है, तो यह श्रयथार्थ है, क्योंकि यह स्पर्ध की क्रिया है। यदि वह यह सोचते हों कि समाधिवश चित्त श्रालंबन को प्रहृत्य करता है, श्रीर इसलिए वह सबंग है, तो हमारा उत्तर निषेधात्मक होगा, क्योंकि मनस्कारवश चित्त श्रालंबन प्रहृत्य करता है। प्रश्चा भी सबंग नहीं है, क्योंकि जब उपपरीच्य विषय का श्रमाव होता है, बब चित्त मृद् श्रीर मन्द होता है, तब प्रविचय नहीं होता। स्थिमद्र का मत है कि उस समय भी प्रश्चा होती है, किन्तु यह सूद्म श्रीर प्रच्छन्न होती है।

विशानवादी कहते हैं कि सर्वत्रग दश हैं—सूत्र-संमत सिद्धान्त नहीं है। केवल श्यंशींदि पाँच सर्वत्रग हैं। दश महाभूमिक-चैत मिन्न मिन्न लच्चरा के हैं। चित्त-चैत का विशेष निश्चय ही सुद्धम है। चित्त-चैत्तों का यह विशेष उनके प्रबन्धों में भी दुर्लंद्य है। फिर च्या का क्या कहना चिनमें उन सबका श्रस्तित्व होता है।

द्य कुराज-महाम्मिक

चो चैत्त कुशल-महामूमि से उत्पन्न होते हैं, वे कुशल-महामूमिक कहलाते हैं। ये वे वर्म हैं, जो सर्व कुशल-चित्त में पाए जाते हैं। ये इस प्रकार हैं :—अदा, अप्रमाद, प्रअभि, उपेजा, ही, अपत्रपा, मूलद्वय, अविहिंसा और वीर्य ।

१. अदा—चित्त-प्रसाद है। एक मत के अनुसार यह कर्मफल, त्रिरल और चडुः-

सत्य में अभिसंशत्यय है।

२. सम्मात् —कुराल-धर्मों का प्रतिलंभ श्रीर निषेवण भावना है । वस्तुतः यह भावना है । एक दूसरे निकाय के श्रनुसार श्रप्रमाद चित्त की श्रारत्वा है ।

३. श्रविष्य—वह धर्म है, जिसके योग से चित्त की कर्मण्यता, चित्त का लायव होता है। वसुबन्धु श्रोर सौत्रान्तिकों के श्रनुसार प्रश्निक काय श्रीर चित्त की कर्मण्यता है। यह दीष्ट्रल्य का प्रतिपच्च है।

अपेक्षा—चित्त-समता है। ।यह वह धर्म है, जिसके योग से चित्त सममाग में

अनाओग में वर्तमान होता है। यह संस्कारोपेचा है। (तत्र मण्मत्तता)।

५. ९. ६१-अपत्रपा—इनका लक्ष्ण सगौरवता श्रीर सप्रतीशता, समयवशवर्तिता, श्रीर अयवर्शिता है। यह एक कल्प है। दूसरे कल्प के अनुसार इनका लक्ष्या आत्मापेच्या लब्बा, परापेचया लजा है। त्रात्मगौरव को देखकर जो लजा होती है, वह ही है। पर-गर्ही के मय से जो लजा होती है, वह त्रापत्राप्य है।

अक्षोस भीर भहेष—विशानवाद के अनुसार मनत्रय और मनोपकरसा के लिए अनासिक (निराग) अलोम का स्वभाव है। दुःखत्रय और दुःखोपकरसा के लिए अनामात अहेप का लमान है। वसुबन्धु के अनुसार अलोम लोम का प्रतिपत्त है। यह उद्देग (=निर्वेद) और अनासिक है, अहेष मैत्री है।

**३. प्रविश्विला**—ग्रविशेठना है ।

बसुबन्धु पैन्व-स्फन्ध में कहते हैं कि श्रविहिसा 'कस्या' है ।

१०. धीय —िचत्त का अम्युत्साह है। यह कुशल में चित्त का उत्साह है, क्रिष्ट में नहीं। क्रिष्ट में उत्साह कीसीय है, क्योंकि विज्ञानवादी कुशल-महाभूमिकों में अमोह को मी गिनाते हैं। उनके अनुसार सत्य और वस्तु का अवनीय इसका स्वभाव है। सर्वास्तिवादी कहते हैं कि अमोह प्रज्ञात्मक है, श्रातः यह महाभूमिकों में 'मति' की आख्या से पूर्व ही निर्दिष्ट हो चुका है, यह कुशल-महामूमिक नहीं कहलाता।

विज्ञानवादी कहते हैं कि यद्यपि श्रमोह का स्वमाव प्रज्ञा हो, तथापि यह दिखलाने के लिए कि कुशल-पन्न में प्रज्ञा का श्रिषक सामर्थ्य है, हम उसे पुनः कुशल धर्म कहते हैं। इसी प्रकार दृष्टि को प्रश्चा-स्वमाव है, क्षिन्छ धर्म कहलाती है। धर्मपाल के श्रनुसार श्रमोह प्रज्ञा नहीं है। वे कहते हैं कि श्रमोह का श्रपना स्वतंत्र स्वमाव है, यदि श्रमोह का स्वमाव प्रश्चा होता, तो महाकरुखा 'श्राज्ञास्थामिंग श्रादि प्रश्चेन्द्रियों में परिगिष्यत होती, श्रीर श्रद्धेय-श्रमोह के श्रनार्यंत न होती।

शोसन चैतसिक—स्थिविरवाद के अनुसार शोमन चैतसिक २५ हैं। इनके चार विमाग रे—१. प्रशेन्त्रिय, २. शोमन-साधारण, ३. अप्रमाण, और ४. विरति।

श्रप्रमाण के दो मेद हैं—करुणा श्रीर मुदिता। विरित तीन प्रकार की हैं—सम्यक्-वाक्, सम्यक्-क्रमीन्त, सम्यक्-श्राजीव। ये पाँच श्रानियत हैं। ये कदाचित् उत्पन्न होते हैं। उसन होने पर भी ये एक साथ नहीं उत्पन्न होते हैं।

शोभन-साधारण १६ हैं—अद्धा, स्मृति, ही, अपत्राप्य, अलोभ, अद्धेष, तत्रमध्यस्यता (उपेहा), काय-प्रश्रव्धि ('दरय' का व्युपशम ), चित्त-प्रश्रव्धि, काय-लञ्जता (अगुरू-भाव), चित्त-लञ्जता, काय-मृदुता, चित्त-मृदुता, काय-कर्मण्यता, चित्त-कर्मण्यता, काय-प्रागुण्यता, (=अन्तिन), चित्त-प्रागुण्यता, काय-अगुज्यता (अकुटिलता), चित्त-अगुज्यता।

काय-प्रश्निष्य त्रादि में 'काय' शन्द समूहवाची है। वेदनादि स्कन्ध-त्रय से ग्रमिपाय है। काय-चित्त-प्रश्निष्य काय-चित्त को ऋशान्त करनेवाले ऋौद्धत्यादि क्लेश के प्रतिपद्य हैं। काय-चित्त-लघुता स्थान-मिद्धादि के प्रतिपद्ध हैं। स्थान-मिद्धादि काय-चित्त का गुक्माव उत्पन्न करते हैं। काय-चित्त-मृदुता दृष्टि-मानादि क्लेशों के प्रतिपद्ध हैं, बो काय-चित्त को स्तम्भ करते हैं। काय-चित्त कर्मेययता अवशोध नीवरणादि के प्रतिपद्ध हैं, जो काय-चित्त को अकर्मयय बनाते हैं। काय-चित्त-प्रगुणता काय-चित्त की अन्लानि है। यह आश्रद्धश्रादि की प्रतिपद्ध है। काय-चित्त-श्रृजुकता, माया-शाठ्यादि की प्रतिपद्ध है।

इन दो तीन स्चियों की दुलना करने से पता चलता है कि स्थिवत्वादियों की स्वी में करवा-मुदिता अविहिंसा का स्थान खेते हैं। काय-चित्त की लघुता, मृदुता, कर्मय्यता, प्रगुवाता, ऋजुकता सर्वोस्तिवाद और विशानवाद की स्चियों में नहीं हैं। पुनः स्थवित्वाद की स्ची में अप्रमाद नहीं है। अभिषम्मत्यसंगहों की स्वी में प्रशेन्द्रिय है। विशुद्धिमगों में अमीह है। दोनों एक हैं।

## का ग्लेश-सहास्मिक

स्यविश्वादियों के अनुसार चौदह अकुशल चैतिसिक हैं—मोह, आहीक्य, अनपत्राय, श्रीदत्य (चित्त का उद्धतमान), लोम, हिए (या मिथ्या-हिए, विसुद्धिमयों का पाठ), मान (=श्रदंकार-ममकार), देव (प्रतिघ), ईर्ष्या ( अस्या ), मालर्थ ( अपनी सम्पत्ति का निग्हन), कोकृत्य ( कृताकृतानुशोचन), स्यान (=अनुत्साह), मिद्ध (= अकर्मण्यता) और विचिकित्सा।

विद्विद्यमगो के अनुसार नियत तेरह हैं। येवापनक चार हैं। तेरह नियत-चैतिसकों में सर्श, चेतना, वितर्क, विचार, प्रीति, वीर्थ, जीवित, समाधि भी हैं। ये कुशल-चैतिसकों में भी हैं। विश्विद्यमगों में वेदना और संज्ञा, प्रयक् स्कन्ध गिनाये जाने के कारण, संस्कार स्कन्ध में पुनः संग्रहीत नहीं हैं।

अकुराल के चार येवापनक ये हैं—छन्द, श्रिधमोच, श्रीडत्य, मनसिकार । इस स्वी में कुराल येवापनक के तत्रमध्यस्थता के स्थान में श्रीडत्य है। तदनन्तर स्थान-मिंड आदि मी हैं।

सर्वास्तिवाद के अनुसार महाक्रेश-मूमिक चैत्त, को सर्व क्रिष्ट-चित्त में पाए धाते हैं, छः हैं—मोह, प्रमाद, कौसीथ, आष्ट्रब्य, स्यान और श्रीदत्य। ये एकान्ततः क्रिष्ट-चित्त में होते हैं।

मोइ, अविद्या श्रजान है। प्रमाद कुशल धर्मों का श्रप्रतिलम्भ श्रीर श्रनिवेवण है। कीसीद्य वीर्य का विपन्न है। श्राश्रद्धय श्रद्धा का विपन्न है। स्त्यान कर्मण्यता का विपन्न है। श्रीदाय चित्त का श्रन्थपश्रम है।

मूल श्रमिधर्म में है कि क्रेश-महाम्मिक दश एँ। किन्तु उसमें स्थान पठित नहीं है। यह दश इस प्रकार है:—श्राश्रद्धय, कौसीय, मुधितस्मृतिता, विच्चेप, श्रविद्या, श्रसंप्रबन्य, श्रयोनिसोमनसिकार, मिथ्याधिमोच्च श्रर्थात् क्लिष्ट-श्रधिमोच्च, श्रोद्धत्य श्रोर प्रमाद।

वस्तृतः क्रिष्ट स्मृति डी मुपितस्मृतिता है। क्रिष्ट समाधि ही विचेप है। क्रिष्ट प्रशा ही असंप्रवन्य है। क्रिष्ट मनसिकार ही अयोनिसोमनसिकार है। क्रिष्ट श्रिषमोच्च ही मिध्याधिमोच् है। ये पाँच महाभूमिकों की सूची में पूर्व निर्दिष्ट हो चुके हैं। उनको पुनः क्रेश-महाभूमिकों को स्वी में परिगणित करने का स्यान नहीं है। यथा—कुशल-मूल अमोह यद्यपि कुशल-महाभूमिक है, तथापि प्रज्ञा-स्वभाव होने से यह महाभूमिक व्यवस्थापित होता है। कुशल-महाभूमिक के रूप में उसका श्रवधारण नहीं होता।

यहाँ प्रश्न है कि क्या भहाभूमिक क्लेश-महाभूमिक भी हैं ? चार कोटि हैं-

१. वेदना, संज्ञा, चेतना, स्पर्श श्रीर छन्द केवल महाभूमिक हैं।

२. श्राश्रद्धय, कौसीय, श्रविद्या, श्रौद्धत्य श्रौर प्रमाद केवल क्रेश-महामूमिक हैं।

३. स्मृति, समाधि, प्रज्ञां, मनसिकार श्रीर श्रिधमोच्च महाभूमिक श्रीर क्रोरा-महाभूमिक दोनों है।

४. इन आकारों को स्थापित कर अन्य धर्म ( कुशाल-महामूमिकादि ) न महामूमिक हैं, न क्लेश-महामूमिक हैं।

श्रामिधार्मिक कहते हैं कि स्थान का उल्लेख होना चाहिये था, किन्तु यह इसिलए पिटत नहीं है, क्योंकि यह समाधि के श्रानुगुण है। क्सुतः उनका कहना है कि स्थान-चित पुद्गल श्रीदत्य-चित पुद्गल की श्रपेचा समाधि का संमुखीमान चिप्रतर करता है। श्राचार्य वसुक्धु का कहना है कि स्थान श्रीर श्रीदत्य चो क्रिष्ट धर्म हैं, समाधि नामक शुक्र धर्म के परिपन्थी हैं।

# वो चकुराच-महास्मिक

श्राहीक्य ग्रौर श्रनपत्राप्य सदा एकान्ततः श्रकुशल चित्त में पाए बाते हैं। परीच-खोश-श्रृमिक

क्रोघ, उपनाह, शाट्य, ईर्ष्या, प्रदास, म्रस्त, मत्यर, माया, मद, विहिंसा श्रादि परीत्त हैं। परीत्त (=श्रल्यक) क्रोश रागादि से असंप्रयुक्त श्रविद्यामात्र हैं। ये भावनाहेय मनोभूमिक अविद्यामात्र से ही संप्रयुक्त होते हैं। अनुशय-कोशस्थान में इनका निर्देश उपक्रोशों में किया गया है। ये उपक्रोश भावनाहेय हैं, दर्शनहेय नहीं हैं। ये मनोभूमिक हैं। पंच विज्ञान-काय से इनका संप्रयोग नहीं होता। ये सब अविद्या से संप्रयुक्त होते हैं। इनकी पृथक् पृथक् उत्पत्ति हो सक्ती है।

विज्ञानवाद से तुलवा—विज्ञानवाद के श्रनुसार चैतों के श्रवस्था-प्रकार-विशेष मूल क्रेश श्रौर उपक्रेशों की स्वी भिन्न है।

मूल क्लेश ये हैं :—-राग, द्वेप, मोह, मान, विचिकित्सा, कुदृष्टि । यह सूची सर्वास्ति-वाद की सूची से सर्वथा भिन्न है । दोनों में केवल 'मोह' सामान्य है । शेष पाँच सर्वास्तिवादी 'क्लेश' विज्ञानवाद के उपक्लेश की सूची में संग्रहीत हैं ।

उपक्लोश ये हैं:—क्रोध, अपनाह म्रन्त, प्रदाश, ईर्ष्या, मात्सर्य, माया, शाट्य, मद, विहिंसा, श्रही, श्रत्रपा, स्त्यान, श्रीद्धत्य, श्राश्रद्धय, कौसीच, प्रमाद, मुक्तिा-स्पृति, विचेप, असंप्रकत्य। उपक्रिया क्रोशों के आवस्थाविशोध हैं, या क्रोश-निध्यन्द हैं। १-१०, १८, २०, १७ अवस्था-विशोध हैं, शोध क्रोश-निध्यन्द हैं। क्लोशा उपक्लोश के समीपवर्ती हैं। इन बीस को तीन प्रकार में विभक्त कर सकते हैं:--

१. परीत्तोपक्क्रेश—क्रोधादि १-१०; २. मध्योपक्केश—ग्राहीक्य श्रीर श्रनपत्राप्य । ये सर्व श्रकुशल चित्त में पाए बाते हैं । ३. महोपक्लेश—शेष श्राठ बो सर्व क्रिष्ट चित्त में पाए बाते हैं । स्वीस्तिवाद के दश परीत्त-क्लेशभूमिक भी यही हैं ।

दो श्रकुराल यहाँ मध्योपक्लेश हैं। छः क्लेश-महाभूमिकों में से स्यान, श्रीदस्य, श्राश्रद्धय, कौसीद्य, प्रमाद, महोपक्लेश हैं; श्रीर मोह मृल क्लेश हैं। विज्ञानवाद की मही-पक्षेशों की स्वी में मुक्तित-स्मृति, विद्येप श्रीर श्रसंप्रजन्य विशेष है। ये तीन मूल श्रिमधर्म की क्रोश-महाभूमिक स्वी में पठित हैं।

इन यचियों की युलना से प्रकट होता है कि सर्वीस्तिवादियों के विभाग में 'मूल' क्लेश नहीं हैं, श्रीर जिसे वह क्लेश कहते हैं, वे मोह को वर्जितकर विश्वानवाद के महीपक्लेश हैं।

- कोच-व्यापाद-विहिंसा से अन्य सल-असल का आघात है। यथा—कंटकादि में प्रकोप, शिक्षा-काम मिक्क का चित्त-प्रकोप [कोश ५, ए० ६०]।
  - २. उपनाए-वैरानुबन्ध है।
- ३. म्रक्ष--लाभ-स्रकार के खोने के भय से अपने कृत्य को छिपाना, चोदक से पूछे आने पर पापकर्म को आविष्कृत न करना।
  - ७. प्रदास-न्वयड-पारुष्य है, जो मर्म का भात करता है।
  - प, ईच्यां-पर सम्पत्ति का असहन है ।
  - **१. मारसर्य-अर्म-दान श्रामिष-दान का विरोधी है।**
- ७. शास्य—चित्त की कुटिलता है, जो स्वदोव का प्रच्छादन करती है। शास्य मृत् से भिन्न है। शास्य में प्रच्छादन परिसुद्ध नहीं होता।
  - **द. माया—कु**टिलता है ।
  - a. विश्विसा—विश्वेठना है ।
  - १०. मद-राग-निष्यन्द है। वह अपने रूपादि में रक्त का दर्प है।
  - ११. स्यान-चित्त की अकर्मण्यता है। इसके योग से चित्त बड़ीमूत होता है।
  - १२. कौसीय-श्रालस्य है।
  - १३. सुविवस्युविवा—क्विष्ट स्मृति है।
  - १४. असंप्रजन्य-उपपरीच्य वस्तु में विपरीत बुद्धि है । यह क्लेश-संप्रयुक्त प्रशा है ।

#### भनियत चैतसिक

चैतों के पाँच प्रकार हमने वर्षित किए हैं। अन्य भी चैत्त हैं, जो अनियत हैं, जो कभी कुराल, कभी अकुराल या अव्याकृत चित्त में होते हैं। ये कौकृत्य, मिद्ध, वितर्क, विचार आदि हैं। यशोमित्र की व्याख्या में कहा है कि रागादि क्रोश भी अनियत हैं, क्योंकि ये पांच प्रकार में से किसी में भी नियत नहीं है। ये महाभूमिक नहीं है, क्योंकि ये सर्व चित्त में नहीं पाए जाते। ये कुशल-महाभूमिक नहीं है, क्योंकि इनका कुशलत्व से श्रयोग है। यह क्रेश-महाभूमिक नहीं है, क्योंकि सर्वंग क्रिष्टों में इनका श्रमाव है, क्योंकि सप्रतिष चित्त में राग नहीं होता। श्राचार्य वसुमित्र का एक संग्रह-श्लोक है:—

स्मृत है कि आठ अनियत हैं : वितर्क, विचार, कीकृत्य, मिद्ध, प्रतिघ, राग, मान, विचिकिता। विज्ञानवाद में पहले चार ही अनियत कतलाए गए हैं। शेष चार को वह मूल कोशों में संपहीत करते हैं। स्थविरवादी वितर्क और विचार को प्रकीर्णकों में या नियत चैत- सिकों में गिनाते हैं। शेष अकुशल चैतिसिक हैं।

कीकृत्य का शब्दार्थ कुकृतभाव है। किन्तु यहाँ कीकृत्य से एक चैतिसक धर्म का वोष होता है, जिसका आलंबन कीकृत्य अर्थात् कुकृतसंबन्धी जित्त का विप्रतिसार है। कीकृत्य विप्रतिसार का स्थानभूत है। विप्रतिसार के लिए कीकृत्य का निर्देश युक्त है। जिस विप्रतिसार का आलंबन अकृत कर्म है, उसको भी कीकृत्य कहते हैं। कीकृत्य कुशल भी होता है:—बब कुशल न करके सन्ताप होता है, जब अकुशल करके सन्ताप होता है। यह अकुशल है:—बब अकुशल न करके सन्ताप होता है, जब अकुशल से सन्ताप होता है। इस उभय कीकृत्य का उभय अधिष्ठान होता है।

मिद्ध—चित्त का ग्रिभिसंचेप है। इससे काय संधारण में श्रसमर्थ होता है। यह इशल, श्रकुशल या श्रव्याकृत है। केवल क्लिष्ट-मिद्ध 'पर्यवस्थान' है।

वितर्क-विचार-चित्त का स्थूलमाव वितर्क है। चित्त का सूद्रमभाव विचार है।

शौत्रान्तिकों के अनुसार वितर्क, और विचार वाक्-संस्कार हैं। जो औदारिक वाक्-संस्कार होते हैं, उन्हें वितर्क, और जो सूचम होते हैं, उन्हें विचार कहते हैं। इस व्याख्या के अनुसार वितर्क और विचार दो प्रथम्भूत धर्म नहीं हैं, किन्तु समुदायरूप हैं, चित्त-चैत्त के क्लाप हैं, जो वाक् समुत्थापक हैं, और जो पर्याय से औदारिक तथा सूचम होते हैं। वसुबन्धु के अनुसार वितर्क और विचार चित्त में एकत्र नहीं होते। ये पर्यायवर्ती हैं। व भाषिक इन्हें दो प्रथम्मूत धर्म मानते हैं।

#### विच-वैत्र का सामान्य विचार

चित्त से आलंबन की सामान्यरूपेण उपलिघ होती है। चैत विशेषरूपेण इसकी उपलिघ करते हैं। चित्त और चैत्त, साश्रय, सालंबन, साकार, श्रीर संप्रयुक्त हैं। साश्रयादि चार भिन्न नाम एक ही अर्थ को प्रश्नस करते हैं, चित्त और चैत्त 'साश्रय' कहलाते हैं; क्योंकि वे इन्द्रिय पर आश्रित हैं। वे सालंबन हें, क्योंकि वे स्वविषय का प्रहण करते हैं। वे 'साकार' हैं, क्योंकि वे आलंबन के प्रकार से आकार प्रहण करते हैं। वे संप्रयुक्त हैं, क्योंकि वे अन्योन्य सम और अविप्रयुक्त हैं। वे पांच प्रकार से संप्रयुक्त हैं। चित्त और चैत्त आश्रय, आलंबन, आकार, काल, द्रव्य हन पांच समताओं से स्प्रयुक्त हैं, श्रयात् वेदनादि चैत्त और चित्त संप्रयुक्त हैं, क्योंकि वे सहभू हैं,

क्योंकि इस संप्रयोग में प्रत्येक जाति का एक ही द्रव्य होता है, यथा—एक काल में एक ही चित्त-द्रव्य उत्पन्न होता है, तथा इस एक चित्त-द्रव्य के साथ एक चेदना-द्रव्य एक संशा-द्रव्य, श्रीर प्रत्येक जाति का एक एक चैत्त संप्रयुक्त होता है।

चित्त से चैतों का सहावरयंमाव—प्रत्येक प्रकार के चित्त के साथ कितने चैत श्रवश्य उत्पन्न होते हैं ? कामावचर चित्त पंचिवध हैं— ?. कुशल चित्त एक है, २-३. श्रकुशल द्विविध है—यह श्राविधिक है, श्र्यात् श्रविद्यामात्र से संप्रयुक्त है, श्रीर रागादि श्रन्य क्रोश-संप्रयुक्त है। ४-५. श्रव्याञ्चत चित्त भी द्विविध है—निश्ताव्याञ्चत, श्रयीत् सत्काय-दृष्टि, और श्रन्तमाह-दृष्टि से संप्रयुक्त; श्रीर श्रनिशृताव्याञ्चत श्रयीत् विपाकनादि।

१. कामावचर चित्त सदा सवितर्क सविचार होता है। इस चित्त में जब यह कुशल होता है, २२ चैत होते हैं—दश महाभूमिक, दश कुशल ख्रीर दो अनियत, अर्थात् वितर्क श्रीर विचार। बद कुशल चित्त में कौकृत्य होता है, तब पूर्ण संख्या २३ होती है।

२. श्रावेणिक श्रीर दिख्युक्त श्रकुशल चित्त में २० चैत होते हैं। श्रावेणिक चित्त श्रविद्यामात्र से संप्रयुक्त श्रीर रागादि से पृथग्भूत चित्त है। दिख्युक्त श्रकुशल-चित्त मिथ्या-दृष्टि, दृष्टिपरामर्श, शीलव्रतपरामर्श से संप्रयुक्त चित्त है।

द्दष्टि श्रीर श्रन्तग्राइद्दष्टि से संप्रयुक्त चित्त श्रकुशल नहीं है, किन्तु निवृता-

ब्याकृत है।

इन दो अवस्थाओं में अकुशल चित्त में दश महाभूमिक, छः क्लेश, दो अकुशल और दो अनियत अर्थात् वितर्क और विचार होते हैं। वसुबन्धु कहते हैं कि हिण्ट की कोई पृयक् संस्था नहीं है, क्योंकि हिण्ट प्रजा-विशेष है, प्रजा महाभूमिक है।

जन यह कोधादि चार क्लेशों में से किसी एक से या कीकृत्य से संप्रयुक्त होता है, तब २१ होते हैं।

द्वितीय प्रकार का श्रकुशल चित्त जो रागादि से संप्रयुक्त है:—

३. राग, प्रतिघ, मान, विचिकित्सा से संप्रयुक्त श्रकुशल चित्त में २१ चैत्त होते हैं। पूर्वोक्त २० श्रीर राग या प्रतिघ, या मान या विचिकित्सा ।

क्रोधादि पूर्व वर्णित उपक्लेशों में से किसी एक से संप्रयुक्त ।

४. निवृतान्याकृत चित्त में १८ चैतिसक होते हैं। कामधातु का अन्याकृत चित्त निवृत, अर्थात् क्रोशाच्छादित होता है; जब वह सत्कायदृष्टि या अन्तमाहृदृष्टि से संप्रयुक्त होता है। इस चित्त में दश महाभूमिक, छ: क्रोश और वितर्क-विचार होते हैं।

५. अनिवृताव्याकृत चित्त में बारह चैत्त होते हैं, दश महामूमिक, वितर्क, विचार।

'बहिर्देशकों' को यह इष्ट है कि कौकृत्य भी ग्रव्याकृत है, यथा—स्पप्त में । ग्रव्याकृत कौकृत्य से संप्रयुक्त ग्रानिवृताव्याकृत चित्त में तेरह चैत्त होंगे।

मिद्ध एवं अविषद्ध है। जहां यह होता है, वहां संख्या अधिक हो जाती है। मिद्ध कुशल, अकुशल, अव्याकृत है। जिस चित्त से यह संप्रयुक्त होता है, उसमें २२ के स्थान में २३ चैत होते हैं, जब यह कुशल श्रीर कीकृत्य विमुक्त होता है। २३ के स्थान में २४ चित्त होते हैं, बब यह कुशल और कीकृत्य सहगत होता है · · · · · · ः हत्यादि।

क्षधातु—प्रथम ध्यान में—१. प्रतिघ, २. शाठ्य, माया मद को वर्जित कर कोधादि, ३. श्राहीक्य श्रीर श्रनपत्राप्य यह दो श्रकुराल महाभूमिक, ४. कौकृत्य, क्योंकि दौर्मनस्य का वहां श्रमाव होता है, तथा ५. मिद्ध, क्योंकि कवडीकार श्राहार का वहां श्रमाव होता है, नहीं होते। कामधातु के श्रम्य सर्व चैत्त प्रथम ध्यान में होते हैं।

भ्यानान्तर में वितर्क भी नहीं होता । द्वितीय ध्यान में श्रीर उससे ऊर्ध, यावत् श्रारूप्य-षातु में विचार, शाख्य, श्रीर माया भी नहीं होते। मद त्रैधातुक है। सूत्र के श्रनुसार शाख्य श्रीर माया ब्रह्मलोकपर्यन्त होते हैं, श्रीर उन लोकों से ऊर्ध्व नहीं होते, बहां के सत्वों का पर्यत्-संबन्ध होता है।

विज्ञानवाद—चित्त का श्राश्रय लेकर चैत उत्पन्न होते हैं। ये चित्त से संप्रयुक्त होते हैं, चित्त से प्रतिबद्ध होते हैं। यथा—जो श्रात्मा पर श्राश्रित होता है, उसे श्रात्मीय कहते हैं। चित्त श्रालंबन के केवल सामान्य लच्च का प्रहण करता है। चैत्त श्रालंबन के विशेष लच्च को भी प्रहण करते हैं। चित्त श्रार्थमात्रग्राही है, श्रीर चैत्त विशेषावस्था का प्रहण करते हैं।

चैत्त चित्त के सहकारी होते हैं। विज्ञान सकल आलंबन को एक साथ प्रहण करता है। प्रत्येक चैत उसको प्रहण करता है, जिसे विज्ञान प्रहण करता है; और साथ साथ एक विशेष लच्चण भी प्रहण करता है, जिसकी उपलिध उसका विशेष है। यथा—विज्ञान वस्तु का सामान्य लच्चण जानता है (विज्ञानाति), मनस्कार इस लच्चण को जानता है, और उस लच्चण को बानता है, जो विज्ञान से (या चित्त-अधिपति से) विज्ञात नहीं है।

स्परां—स्त्रालंबन के मनोज्ञादि लच्च्यों को जानता है। वेदना, स्त्राहादकादि लच्च्यों को जानती है।

संज्ञा-उन लच्चणों को जानती है, जो प्रजप्ति-हेतु हैं।

चेतना—सम्यग्-हेत्र, मिथ्या-हेत्र, उभय विरुद्ध ( चो कमैं-हेत्र हैं ) लच्च एों को जानती है। इसीलिए मनस्कार-स्पर्शादि चैत्त धर्म कहलाते हैं। मध्यान्तविभाग में कहा है:—छन्द अभिन्नेत वस्तु का मी लच्च ए जानता है, अधिमोच्च निश्चित वस्तु का, म्मृति अनुभूत वस्तु का। समाधि और प्रज्ञा गुण-दोष जानते हैं।

छः प्रकार के चैत्त छः अवस्था-प्रकार-विशेष हैं। इन प्रकार-विशेषों का भेद 'सर्वं' चतु-प्रयवश बताते हैं। कुछ सर्व चित्त स्वभाव के साथ पाए बाते हैं, कुछ सर्व भूमियों में, कुछ सर्व सब समय पाए बाते हैं, कुछ सर्व एक साथ होते हैं।

सर्वत्रा चैतों में चारों 'सर्वन् पाए जाते हैं। वे कुशल, अकुशल, अव्याकृत चित्त से संप्रयुक्त होते हैं। वे प्रत्येक भूमि में पाए जाते हैं। वे सदा रहते हैं। जब एक होता है, तो दूसरे होते हैं। प्रतिनियत विषय में पहले दो सर्व होते हैं। कुशल में एक सर्व होता है (वे सकल भूमि में पाए जाते हैं), क्रिष्ट में कोई सर्व नहीं होता है। यह लख्या बाहु लिक

है। अनियत में एक (पहला) सर्व होता है। कुशलादि चित्तों में पाए जाते हैं।

मूल क्षेत्रों के विभाग नहीं हैं। उपक्रेशों को दो में विभक्त करते हैं—१. द्रव्य-सत्, २. प्रश्निस्तत्। २० उपक्रेशों में दश परीत्त और तीन महीपक्षेत्र, अर्थात् सुषितास्पृतिता, प्रमाद और अर्थप्रजन्य प्रश्निसत् हैं। शेष सात द्रव्य-सत् हैं। ये आहीक्य, अनपत्राप्य, आश्रद्धय, कीसीय, औदत्य, स्यान और विचेप हैं।

एक दूसरा विभाग अपर वर्णित हो चुका है:—परीत्तोपक्लेश, मध्योपक्लेश, श्रीर

महोपक्केश ।

चैतिसकों का एक श्रीर विभाग श्राठ विज्ञानों के श्रनुसार है।

श्राठवाँ विश्वान आलय-विश्वान केवल पाँच सर्वत्रगों से संप्रयुक्त होता है। यद्यपि श्रालय-विश्वान श्रन्य चित्त-चैत्तों के बीच का श्रालय है, तथापि इसका संप्रयोग प्रत्यच्तः किसी श्रान्य चैतिसक से नहीं होता।

सातवां विज्ञान (मन) पाँच सर्वत्रगों के अतिरिक्त मोह, लोभ, मान और दृष्टि इन चार क्रिष्ट चैतिसकों से भी संप्रयुक्त होता है। ये चैतिसक आत्ममोह, आत्मदृष्टि, आत्ममान और आत्मलेह हैं। इसका कारण यह है कि मन मननात्मक है। अपरावृत्तावस्था में यह कल्पित आत्मा की मन्यना करता है। मन केवल इन नौ चैतिसकों से संप्रयुक्त है। यह एक मत है। एक दूसरे मत के अनुसार मन का संप्रयोग कुळ उपक्रेशों से भी होता है।

षड्विशान-इनका संप्रयोग सब चैतिसकों से होता है।

स्यविखाद — हम पूर्व कह चुके हैं कि इस वाद में चित्त के ८६ ब्रिमाग हैं। यह इस वाद का विशेष है। ये ५२ चैतिसिक भी मानते हैं। ये दिखाते हैं कि कौन चैतिसिक धर्म कितने चित्तों से संप्रयुक्त होता है।

# चित्त-विप्रयुक्त धर्म

श्रव इम चित्त-विप्रयुक्त धर्मों का विचार करेंगे। चित्त-विप्रयुक्त ये हैं:—प्राप्ति, श्रप्राप्ति, समागता, श्रासंजिक, दो समापत्तियां, जीवितेन्द्रिय, लच्चण, नाम-कायादि तथा एवं- बातीयक धर्म। ये धर्म-चित्त से संप्रयुक्त नहीं होते। ये रूप-स्वभाव नहीं है। ये संस्कार-स्कृष्य में संग्रहीत हैं, इन्हें चित्त-विप्रयुक्त संस्कार कहते हैं। क्योंकि ये चित्त से विप्रयुक्त हैं, श्रीर श्र रूपी होने के कारण चित्त के समानवातीय हैं। स्थविरवाद में इस विभाग का उल्लेख नहीं है। उनके उपादाय रूपों की सूची में चार लच्चण श्रीर जीवितेन्द्रिय पाए बाते हैं।

सर्वास्तिवादी इन्हें चित्त-विश्युक्त संस्कार मानते हैं। जात्यादि लच्चग् इन्द्रियों के विकार हैं। ये मौतिकों में क्यों संग्रहीत हैं, यह स्पष्ट नहीं है। सौत्रान्तिक चित्त-विश्युक्त संस्कार के श्रास्तित्व को स्वीकार नहीं करते। 'श्राप्ति' शब्द न्यायमाध्य [४।२।१२] में 'संबन्ध' के श्रार्थ

में प्रयुक्त हुन्ना है-एकस्थानेकत्राश्रयाश्रितसंबन्धलद्मणा प्राप्तिः।

श्रवयव-श्रयथवी के विचार में यह वाक्य श्राया है। श्रवयव समूह श्राश्रय है, श्रवयवी श्राश्रित है। इनका संयोग संबन्ध नहीं है, क्योंकि इनका कभी एक दूसरे से विभाग संभव नहीं है। उभय का तादात्म्य या अभेद संबन्ध मी नहीं है, क्योंकि दोनों अभिन्न नहीं हैं। यह सम-वाय संबन्ध है। गुण, कर्म और जाति विषयक जो विशिष्ट जान होता है, उसका विषय समवाय नामक संबन्ध है। वैमापिकों के अनुसार प्राप्ति वह हेतु है, जो सत्वों का माव व्यवस्थापित करता है। अवयवों में अवयवी की वर्तमानता आश्रयाश्रितभाव है। यह समवायाख्य संबन्ध है। यह इस प्रकार है:—प्राप्ति, अप्राप्ति, समागता, आसंजिक, दो समापत्ति (निरोध-समापत्ति, असंजि-समापत्ति), जीवितेन्द्रिय, लच्चण, नाम-कायादि और एवंजातीयक धर्म। सर्वोक्तिवादी इनको द्रव्य-सत् मानते हैं।

मासि-खप्रासि

१. प्राप्ति द्विविध है:--अप्राप्त ख्रौर विहीन का लाम (प्रतिलम्म), प्रतिलब्ध ख्रौर श्रविहीन का समन्वागम (समन्वय)।

२. श्रप्राप्ति-इसका विपर्यय है।

स्वसन्तान-पतित संस्कृत घर्मों की प्राप्ति श्रोर अप्राप्ति होती है, पर-सत्व-सन्तित-पतित धर्मों की नहीं होती; क्योंकि कोई परकीय घर्मों से समन्वागत नहीं होता । असन्तित-पतित धर्मों की भी प्राप्ति-अप्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कोई असत्व संख्यात-धर्मों से समन्वागत नहीं होता ।

श्रमंस्कृत धर्मों में प्रतिसंख्या-निरोध श्रीर श्रप्रतिसंख्या-निरोध की प्राप्ति होती है। सर सल उन धर्मों के श्रप्रति से समन्वागत होते हैं, जिनकी उत्पत्ति प्रत्यय-वैकल्य से नहीं होगी। सकत बन्धनादिच्यास्थ श्रार्थ श्रीर सकल-बन्धन-बद्ध प्रथम्बन को छोड़ कर श्रन्य ग्रार्थ श्रीर प्रयम्बन प्रतिसंख्या से समन्वागत होते हैं। श्राकाश से कोई समन्वागत नहीं होता, श्रतः श्राकाश की प्राप्ति नहीं होती। वैभाषिकों के श्रनुसार प्राप्ति श्रीर श्रप्राप्ति एक दूसरे के विपद्म हैं। जिसकी प्राप्ति होती है, उसकी श्रप्राप्ति भी होती है।

सौन्नान्तिक का मतभेव — सौनान्तिक प्राप्ति नामक धर्म के श्रस्तित्व को नहीं मानते। वे कहते हैं कि प्राप्ति की प्रत्यन्न उपलब्धि नहीं होती, यथा रूप-राव्दादि की होती है, यथा राग-द्रेपादि की होती है। उसके कृत्य से प्राप्ति का श्रस्तित्व अनुमित नहीं होता, यथा चन्नुरादि इन्द्रिय अनुमान प्राह्म हैं। सर्वास्तिवादी कहता है कि प्राप्ति का कृत्य है। यह धर्मों का उत्पत्ति-हेतु है। लोभ-चित्त के उत्पादक हेतु इस अनागत लोभ चित्त की 'प्राप्ति' है। सौन्नान्तिक कहता है कि श्राप जानते हैं कि दो निरोधों की प्राप्ति हो सकती है, किन्तु ये असंस्कृत अनुत्याद्य हैं। केवल 'संस्कृत' हेतु होते हैं। संस्कृत धर्मों के संबन्ध में हमें यह कहना है कि अप्राप्त धर्मों की प्राप्ति नहीं होती। श्रीर उन धर्मों की भी प्राप्ति नहीं होती, जो भूमि-संस्कार या वैराप्य के कारण त्यक हो जुके हैं। प्रथम की प्राप्ति अनुत्यक है। द्वितीय की प्राप्ति निरुद्ध हुई है। अतः इन धर्मों की कैसे उत्पत्ति हो सकती है, यदि इनकी उत्पत्ति का हेतु प्राप्ति है ?

सर्वास्तिवादी-इन धर्मों की उत्पत्ति में सहज-प्राप्ति हेतु है।

सौत्रान्तिक—यदि धर्मों की उत्पत्ति प्राप्ति के योग से होती है, तो बाति और बाति-बाति क्या करते हैं। असल्वाख्य धर्मों की उत्पत्ति न होगी। सकल बन्धन पुद्गलों में मृदु-मध्य-अधिमात्र क्कोग्रों का प्रकार-भेद कैसे युक्त होगा, क्योंकि प्राप्ति का अभेद हैं। कामावचर क्कोग्र की उन्हीं प्राप्तियों से सब समन्वागत हैं। क्या श्राप कहते हैं कि यह भेद प्राप्ति के भिन्न देतुश्रों के कारण होता है ? हमारा उत्तर है कि यह देतु ही मृतु-मध्य-श्रिधमात्र क्षेश की उत्पत्ति में एकमात्र देतु है। जिस कारण से यह भेद होता है, उसी कारण से उनकी उत्पत्ति भी हो सकती है। इसलिए प्राप्ति उत्पत्ति-देतु नहीं है।

सर्वास्तिवादी—कौन कहता है कि प्राप्ति धर्मों की उत्पत्ति का हेत है १ हम उसका यह कारित्र नहीं बताते । हमारे अनुसार प्राप्ति वह हेत है, जो सत्वों के भाव की व्यवस्था करता है । हम इसका व्याख्यान करते हैं :—मान लीजिए कि प्राप्ति का श्रास्तित्व नहीं है तो लौकिकमानस-श्रार्थ श्रौर पृथग्जन का क्या व्यवस्थान होगा १ भेद केवल इसमें है कि श्रार्थ में कितिपय श्रनास्तव धर्मों की प्राप्ति तब भी होती है, जब उनका लौकिक मानस होता है ।

सौत्रान्तिक: - हमारे मत से यह व्यवस्थान हो सकता है कि पहला प्रहीण क्लेश है,

श्रीर दूसरा श्रप्रहीण क्लेश है।

सर्वास्तिवादी—निःसन्देह; किन्तु प्राप्ति के श्रस्तित्व को न मानकर यह कैसे कह सकते हैं कि इनका क्षेत्रा प्रहीण है, इनका श्रप्रहीण है। प्राप्ति के होने पर यह व्यवस्थान सिद्ध होता है। क्षेत्रा प्रहीण तभी होते हैं, जब क्षेत्रा-प्राप्ति का विगम होता है। जब तब उसकी प्राप्ति रहती है, तब तक क्षेत्रा प्रहीण नहीं होता।

वैभाषिक कहते हैं कि 'प्राप्ति' श्रीर 'अप्राप्ति' द्रव्य-सत् है । वैभाषिक नय से त्रैयध्विक धर्मों की प्राप्ति त्रिविध है । अ्रतीत धर्मों की प्राप्ति अ्रतीत, प्रत्युत्पन्न, अनागत होती है । इसी प्रकार प्रत्युत्पन्न श्रीर अनागत धर्मों को समक्तना चाहिये । प्रत्येक धर्म की यह त्रिविध प्राप्ति नहीं होती, यथा—विपाकन धर्मों की प्राप्ति केवल इन धर्मों की सहन होती है । इनके उत्पन्न होने के पूर्व श्रीर निरुद्ध होने के पश्चात् इन धर्मों की प्राप्ति नहीं होतो ।

कुशल, अकुशल, अव्याकृत धर्मों की प्राप्ति यथाक्रम कुशल, श्रकुशल, श्रव्याकृत होती है। धालाप्त धर्मों की प्राप्ति स्वधातुक होती है। श्रधातु-पतित श्रनासव धर्मों की प्राप्ति चतुर्विध है। यह त्रैधातुक है। यह श्रनासव है।

- १. श्राप्रतिसंख्या-निरोध की प्राप्ति उस धातु की होती है, जिसमें वह पुद्गल उत्पन्न होता है, जो उसकी प्राप्ति करता है।
  - २. प्रतिसंख्या-निरोध की प्राप्ति रूपावचरी, ग्रारूपावचरी ग्रीर ग्रानासव होती है।
  - ३. मार्ग-सत्य की प्राप्ति अनासव ही होती है।
- Y. रीच घर्मों की प्राप्ति रौदी है, अरीच धर्मों की प्राप्ति अरौदी है। नरीचारीच धर्मों की प्राप्ति त्रिविध है। ये धर्म साम्नव और असंस्कृत हैं। इनकी संज्ञा इसलिए है, क्योंकि यह रीच और अरौच धर्मों से भिन्न है।
  - १. साखव धर्मों की प्राप्ति नैत्रशैत्तीनाशैत्ती है।
  - २. इसी प्रकार अनार्य से पात अप्रति की प्राप्ति और प्रति की प्राप्ति ।
- ३. प्रति की प्राप्त शैची है, यदि निरोध शैच्मार्ग से प्राप्त होता है। अशैची है, यदि वह निरोध अशैच मार्ग से प्राप्त होता है।

श्रहेय धर्मों का प्राप्ति-भेद है। श्रहेय धर्मों की प्राप्ति द्विविध है। श्रप्रिति की प्राप्ति भावनाहेय है। इसी प्रकार श्रनार्थ से प्राप्त प्रति की प्राप्ति श्रनास्त्व, श्रहेय है। इसी प्रकार मार्ग-सत्य की प्राप्ति को जानना चाहिये। श्रव्याकृत की प्राप्ति सहज है।

श्रप्राप्ति श्रनिवृताव्याकृत है। क्रेशों की श्रप्राप्ति क्रिष्ट नहीं है, क्योंकि इस विकल्प में क्रेश-विनिर्मुक्त पुद्गल में इसका श्रभाव होता है। यह कुशल नहीं है, क्योंकि कुशलमूल-एमुन्छिल पुद्गल में इसका श्रभाव होगा। श्रप्राप्ति की विहानि प्राप्ति श्रीर भूमि-संचार से होती है। यथा आर्थ मार्ग के लाभ से श्रीर भूमिसंचार से प्रथण्वनत्व विहीन होता है।

ष्णुमासि, षानुष्णमासि—प्राप्ति श्रीर श्रप्राप्ति की भी प्राप्ति श्रीर श्रप्राप्ति होती है। इन्हें श्रनुप्राप्ति, श्रनुश्रप्राप्ति कहते हैं। श्रतः दो प्राप्ति हैं:—मूल प्राप्ति श्रीर श्रनुप्राप्ति या प्राप्ति-प्राप्ति।

क्या इस वाद में प्राप्तियों का अनवस्थाप्रसंग नहीं होगा ?

नहीं, क्योंकि परस्पर समन्वागम होता है। प्राप्ति-प्राप्ति के योग से प्राप्ति से समन्वागम होता है, श्रीर प्राप्ति के योग से प्राप्ति-प्राप्ति से समन्वागम होता है। जब एक सन्तित में एक धर्मिवशेष का उत्पाद होता है, तो तीन धर्मों का सहोत्याद होता है। श्रयांत् १. यही धर्म किसे मूल धर्म कहते हैं, २. मूल धर्म की प्राप्ति, ३. इस प्राप्ति की प्राप्ति। प्राप्ति-उत्पाद-वर वह सत्व मूल धर्म से श्रीर प्राप्ति-प्राप्ति से समन्वागत होता है। श्रतः श्रनवस्थाप्रसंग नहीं होता। जब कुशल या क्लिष्ट धर्मों की उत्पत्ति होती है, तो उसी च्या में तीन धर्मों का सहीत्याद होता है। इनमें यह कुशल या क्लिष्ट धर्म संग्रहीत है। तीन धर्म ये है:—मूल धर्म, उसकी प्राप्ति, इस प्राप्ति की प्राप्ति। द्वितीय च्या में छः धर्मों का सहोत्याद होता है, श्रयीत् मूल धर्म की प्राप्ति, प्रथम च्या की प्राप्ति, प्राप्ति की प्राप्ति, तथा तीन श्रनुप्राप्ति, विनके योग से पूर्वोक्त तोन प्राप्तियों से वह समन्वागत होता है। तृतीय च्या में श्रठारह धर्मों का सहोत्याद होता है। इस प्रकार प्राप्तियों का उत्तरोत्तर वृद्धि-प्रसंग होता है। श्रनादि श्रनन्त संसार में उत्पन्न होती हैं।

वसुत्रसु कहते हैं कि यह प्राप्तियों का श्रति उत्तव है, कि ये श्ररूपिणी हैं श्रतः ये श्रवकाश का लाभ करती हैं। यदि ये प्रतिघातिनी होतीं, तो एक प्राणी की प्राप्तियों को नीला-काश में स्थान न मिलता।

## निकाय-समाग ( सभागता )

यह एक द्रव्य है, एक धर्म है; जिसके योग से सल तथा सल-संख्यात धर्मों का परसर साहर्य ( = सभाग ) होता है। शास्त्र में इस द्रव्य की निकाय-सभाग संज्ञा है। यह सलों की स्वभाव-समता है। सभागता दो प्रकार की है। अभिन्न श्रीर भिन्न। प्रथम समागता सर्व-सल्वर्तिनी है। उसके योग से प्रत्येक सल्व का सब सलों के साथ साहर्य होता है। उसे सल्व-सभागता कहते हैं। द्वितीय में श्रानेक श्रवान्तर भेद हैं। सल्व, धातु, भूमि, गति, योनि बाति, व्यंजनादि के श्रनुसार भिन्न होते हैं। इतनी ही समागता होती है। इनके योग से एक विशेष प्रकार का प्रत्येक सल्व उस प्रकार के सलों के सहरा होता है।

पुनः सत्य-संख्यात धर्मों के लिए एक समागता है!—धर्म-समागता । यह स्कन्ध-ग्रायतन-धातुतः है ।

सत्व-समागता न।मक श्रविशिष्ट द्रव्य के श्रभाव में श्रन्योन्य विशेष भिन्न सत्वों के लिए सत्वादि श्रभेद बुद्धि श्रीर प्रशित्तयाँ कैसे होंगी १ इसी प्रकार धर्म-सभागता के योग से ही स्कन्य-धातु श्रादि बुद्धि श्रीर प्रश्वित गुक्त हैं।

विभिन्न वादियों की आलोचना—सीत्रान्तिक समागता नामक धर्म को स्वीकार नहीं करते, श्रीर इस वाद में श्रनेक दोष दिखलाते हैं। वे कहते हैं कि लोक समागता को प्रत्यव नहीं देखता, वह प्रज्ञा से समागता का परिच्छेद नहीं करता, क्योंकि समागता का कोई व्यापार नहीं है, जिससे उसका जान हो। यद्यपि लोक सत्व-समागता को नहीं जानता, तथापि उतमें सत्वों के जात्यभेद की प्रतिपत्ति होती है। श्रतः समागता के होने पर भी उसका क्या व्यापार होगा १ पुनः निकाय को शालि-यवादि की श्रसत्व-समागता भी क्यों नहीं इह है १ इनके लिए सामान्य प्रजन्ति का उपयोग होता है।

पुनः बिन विविध समागतात्रों की प्रतिपत्ति निकाय को इष्ट है, वे अन्योत्य मिन हैं। किन्तु सब के लिए सामान्य बुद्धि श्रीर प्रश्वति होती है:—सब समागता हैं।

सौत्रान्तिक कहते हैं कि यह वैशेषिकों का 'सामान्य' पदार्थ है, किन्तु ये 'विशेष' नामक एंक दूसरा द्रव्य भी मानते हैं, जिससे जाति के लिए विशेष बुद्धि और प्रचित्र होती है।

वैमापिक कहते हैं कि उनका वाद वैशेषिकों के वाद से मिल है। वैशेषिक मानते हैं कि सामान्य एक पदार्थ है, जो एक होते हुए भी अनेक में वर्तमान है। वैशेषिक सामान्य और विशेष को पट पदार्थों में संग्रहीत करते हैं। उनका सामान्य निस्य और व्यापक है, बुद्ध यपेच है। विशेषिक सल, १।२।३ ] सामानों का भाव सामान्य निस्य और व्यापक है, बुद्ध यपेच है। विशेष है। भिलों में जो अभिल बुद्धि होती है, उसका सामान्य व्यपदेश होता है। वस्तुभूत निमित्त के बिना अभिल बुद्धि नहीं होती। यह निमित्त सामान्य है। सामान्य दिविष है। न्यर, अपर,। पर-सामान्य सत्ता है। अपर-सामान्य सत्ताव्यापि द्रव्यत्वादि है। सामान्य की अनुवृत्त-बुद्धि होती है। विशेष की व्यावृत्त-बुद्धि होती है। यह द्रव्य है, यह द्रव्य है, यह प्रकार का अनुवृत्त प्रत्यय होने पर भी यह गुग्ध नहीं है, यह कम नहीं है, ऐसा विशेष प्रत्यय होता है।

नैयायिक सामान्य का श्रास्तित्व मानते हैं। बाति-बातिमान् में समवाय संबन्ध है। यथा—श्रवयय-श्रवयनी, गुण्-गुण्], क्रिया-क्रियावान् का संबन्ध समवाय है। सामान्य एक और नित्य है। सामान्य की सत्ता व्यक्ति से प्रथक् है। व्यक्तियों का उत्पाद श्रीर विनाश होता है. किन्द्र सामान्य (बाति ) नित्य है।

वंशेषिक कहते हैं कि प्रत्येक सल में सल-समागता श्रन्य-श्रन्य होते हुए भी श्रमित कहलाती है, क्योंकि साहरय है। यह एक द्रव्य है, किन्तु इसको एक और नित्य मानना वैभाषिकों की भूल है। सौत्रान्तिक समागता का श्रस्तित्व स्वीकार नहीं करते। दिङ्नाग, धर्मकीर्ति का मत है—"प्रत्यच्च श्रपने श्रपने विषय के स्वलच्या का प्रह्या है। यह निर्विकल्पक है, श्रतः चाति, प्रामान्य का प्रत्यच्च नहीं होता। यदि यह सिवकल्पक प्रत्यच्च है, श्रयीत् बुद्धच्यपेच्च है, तो यह श्रालीक है।" इनके लिए निर्विकल्पक प्रत्यच्च ही वस्तु-सत् है, क्योंकि यह कल्पनापोढ़ है, नाम-बात्यादि से श्रासंयुत है।

पार्थसारथि-कृत शास्त्रदीविका में कहा है [ ए॰ २८१-२८२ ] विकल्पाकारमात्रं रामान्यम्, श्रवीकं वा । स्वलच्या ही वस्तु-सत् है । सामान्य विकल्पाकारमात्र है, सतः श्रवीक है । सामान्य श्रनुमान सिद्ध भी नहीं है, क्योंकि श्रनुमान का श्रालंबन विकल्प होता है ।

### बासंजिक, दो समापत्तियाँ

णार्संजिक खौर खर्साज्ञ-समापत्ति—जो सत्त, असंजि या असंजि-देवों में उपपन्न होते हैं, उनमें एक धर्म होता है, जो चित्त-चैत्तों का निरोध करता है; श्रौर जिसे 'श्रासंजिक' कहते हैं। इस धर्म से अनागत श्रध्व के चित्त-चैत्त कालान्तर के लिए संनिषद्ध होते हैं, श्रौर उत्पत्ति का लाम नहीं करते। यह धर्म उस धर्म के सहशा है, जो नदी-तीय का निरोध करता है, अर्थात् सेष्ठ के सहशा है। यह धर्म एकान्ततः असंजि-समापत्ति का विपाक है।

इस समापत्ति के श्रम्यास के लिए योगी को चतुर्य ध्यान में समापत्र होना चाहिये। मोत्त की इच्छा से वह इसका श्रम्यास करता है। योगी की यह मिथ्या कल्पना होती है कि श्रासंशिक यथार्थ मोत्त है। बो योगी इस समापत्ति का लामी होता है, वह वैमापिकों के श्रमुसार उसका पुनः उत्पादन कर श्रसंशि सत्वों में उत्पन्न होता है। केवल प्रथण्वन इस समापत्ति का श्रम्यास करते हैं, श्रार्थ नहीं।

श्रवंशिदेव उपपित्त-काल श्रौर न्युति-काल में वंशी होते हैं। श्रवंशि-संत्वों के लोक से न्युत हो वह श्रवश्य कामघातु में पुनः उपपन्न होते हैं, श्रन्यत्र नहीं। वस्तुतः विश्वके योग से वे सत्व श्रवंशियों में उपपन्न होते हैं, उस श्रवंशि-समापित्त के संस्कार का परिच्रय होता है। उनकी न्युति होती है, यथा—चीण-नेग बाण पृथ्वी पर पतित होते हैं।

निरोध-समापत्ति—यह समापत्ति असंजि-समापत्ति के सहरा है। यह एक धर्म है, जो चित्त-वैत्तों का निरोध करता है। केवल आर्य इस समापत्ति की भावना करते हैं, क्योंकि वह शान्त-विहार-संज्ञा-पूर्वक मनसिकार से उसका अह्या करते हैं। असंजि-समापत्ति की भावना मोत्त-संज्ञा-पूर्वक मनसिकार से असंज्ञा का अह्या करने से सिद्ध होती है; यह मनाप्रच है। असंजि-समापत्ति चतुर्य-ध्यान-भूमिक है। उसका उत्पाद दो धातुओं में से किसी में होता है।

निरोध शुभ है। इसके दो प्रकार के विपाक हैं—उपपद्म-वेदनीय या अपर-पर्याय-वेदनीय। यह श्रिनियतंग् भी है, क्यों कि जिस योगीं ने इस समापत्ति का उत्पाद किया है, वह इष्टर्भ में निर्वाण का लाम कर सकता है। यह समापत्ति भवाग्र के चार स्कन्ध का उत्पाद करती है। इसका लाम वैराम्यमात्र से नहीं होता, यह प्रयोग-लम्य है। केवल मनुष्यों में इसका उत्पाद होता है। इसको संज्ञावेदित भी कहते हैं। इसका प्रयोग संज्ञा श्रोर वेदना के प्रतिकृत है।

विभाषा कहती है कि जो निरोध में समापन होता है, उसे श्राग्न दग्ध नहीं कर सकती, उसे जल क्रिज नहीं कर सकता, जुर उसे छिन्न नहीं कर सकता, कोई उसका धात नहीं कर सकता।

स्यविर वसुमित्र के श्रानुसार ये दो समापत्तियाँ श्रीर श्रासंशिक श्रपरिस्फुट मनोविज्ञानवश सचित्रक हैं।

सौत्रान्तिक इनको द्रव्यतः श्रवधारण नहीं करते । उनका कहना है कि यह समापत्ति-चित्त है :— वह चित्त जो समापत्ति श्रवस्था के पूर्व का है, जो चित्तोत्पत्ति में प्रतिक्ष्य है । यह चित्त चित्तान्तर के विरुद्ध है । इसके कारण कालान्तर के लिए श्रव्य चित्तों का उत्पाद नहीं होता । समापत्ति-चित्त के कारण चित्त-निरुद्ध श्राश्रय या सन्तान का श्रापादन होता है । जिसे समापत्ति कहते हैं, वह कालान्तरके लिए चित्त की श्रप्रवृत्तिमात्र है । यह दो समाप्ति श्रीर श्रासंज्ञिक चित्तोत्पत्ति में प्रतिक्ष्य नहीं है । यह द्रव्य-धर्म नहीं है, किन्तु एक प्रवृत्ति-धर्म है । जीवितेन्द्रिय के पूर्व संस्कृत-धर्म के लक्ष्य को बताते हैं ।

### संस्कृतधर्म के लच्छ

चार सूल लक्षय — जाति, जरा, स्थिति, अनित्यता । ये चार धर्म के लच्चण हैं । विस्त धर्म में ये लच्चण पाप जाते हैं, वे संस्कृत हैं । जिनमें यह नहीं पाप जाते, वे असंस्कृत हैं । जाति संस्कृतों का उत्पादन करती है । स्थिति उनकी स्थापना करती है । जरा उनका हास करती है । अनित्यता उनका विनाश करती है । किन्तु सूत्र में उक्त है कि संस्कृत के तीन संस्कृत लच्चण हैं । संस्कृत का उत्पाद प्रजात होता है । व्यय भी प्रजात होता है । उसका स्थित्यत्यथात्व भी प्रजात होता है । जो लच्चण सूत्र में उक्त नहीं है, वह 'स्थिति' हैं । स्थित्यत्यथात्व भी प्रजात होता है । जो लच्चण सूत्र में उक्त नहीं है, वह 'स्थिति' हैं । स्थित्यत्यथात्व समासान्त पद में 'स्थिति' शब्द है, किन्तु यह पद जरा का पर्याय है । यदि सूत्र केवल तीन ही लच्चणों का निर्देश करता है, तो इसका कारण यह है कि विनेयों में उद्देश उत्पन्न करने के लिए यह उन्हों धर्मों को संस्कृत का लच्चण निर्दिष्ट करता है, जिनके' कारण संस्कृत का त्रेयध्वक संचार होता है । इसके विपरीत 'स्थिति' संस्कृत की स्थापना करती है, और उसके अवस्थान में हेत्र है । इसीलिए सूत्र लच्चणों में उसकी गयाना नहीं करता । पुनः असंस्कृत का भी संस्कृतका प्रसंस्कृत का लच्चण नहीं मिर्स्वित को संस्कृत का लच्चण नहीं निर्दिष्ट करता ।

सौत्रान्तिकों की यह कल्पना है कि सूत्र में स्थिति का निर्देश है। स्थिति श्रीर कर को यह एक साथ निर्दिष्ट करता है। स्थित्यन्ययाल = स्थिति श्रीर अन्यथाल। इनसे लच्चणों को एक लच्चण के रूप में कहने का प्रयोजन है—यह स्थिति संगास्पद है। स्थिति में श्रासंग न हो, इसलिए सूत्र उसको बरा के साथ निर्दिष्ट करता है। अतः संस्कृत लच्चण चार ही है। किसी धर्म की जाति, स्थिति, आदि भी संस्कृत हैं। श्रतः इनका उत्पाद, स्थिति, श्रन्य-याल, व्यय होता है। श्रतः पर्याय से इनके चार लच्चण जाति-जाति, स्थिति-स्थिति आदि होते हैं, जो मूल धर्म के श्रनुलच्चण हैं। ये श्रनुलच्चण भी संस्कृत हैं। श्रतः इनमें से एक एक करके चार चार लच्चण होंगे।

यहाँ श्रपर्यवसान दोष नहीं है। बब एक मूल धर्म की उत्पत्ति होती है, तो नौ धर्मों का सहोताद होता है—मूलधर्म, चार मूललच्या चार श्रनुलच्या। पूर्वोक्त चार मूललच्या तथा चार श्रनुलच्या—बाति-बाति, स्थिति-स्थित बरा-बरा, श्रनित्यता-श्रनित्यता। मूल बाति से आठ धर्म बनित होते हैं, किन्तु बाति-बाति से केवल एक धर्म, श्रर्थात् मूल बाति बनित होती है। इसी प्रकार श्रन्य मूल लच्या श्रीर श्रनुलच्यां की यथायोग्य योबना करनी चाहिये।

चार श्रमुताक्षय — लच्यों के स्वयं लच्या होते हैं, जिन्हें श्रमुलच्या कहते हैं। इनकी संख्या चार होती है, सोलह नहीं; श्रीर श्रमिष्ठा दोष नहीं है।

सौन्नान्त्रिक का सतसेद् —सीनान्तिक लच्च्यों को पृथक् पृथक् द्रव्य नहीं मानते । वे कहते हैं कि मगवान् प्रदर्शित करना चाहते हैं कि प्रवाह संस्कृत है । वे प्रवाह-च्या के तीन लच्च्य नहीं बताते, बयोंकि वे कहते हैं कि यह तीन लच्च्य प्रचत होते हैं । वस्तुतः अप्रचायमान है । च्या का उत्पाद या चाति का अर्थ है—प्रवाह का आरंभ । व्यय या अनित्यता प्रवाह की निवृत्ति, उपरित है । स्थित आदि से निवृत्ति तक अनुवर्तमान प्रवाह है । स्थित्यन्ययाल या चरा अनुवर्तमान का पूर्वापरिवृश्य है । युनः उत्पाद अभूवा-भाव है, स्थिति प्रवन्ध है, अनित्यता प्रवन्ध का उच्छेद है, चरा उत्तकी पूर्वापर विशिष्टता है । संचेप में—संस्कृत धर्म का अभूत्वा-भाव होता है, भूवा-अभाव होता है । इन धर्मों का प्रवाह इनकी स्थिति है, प्रवाह का विसदस्ति उनका त्यास्याल है । उत्पादाद द्रव्य नहीं हैं ।

सर्गात् देतु-प्रत्यय के कामभ्य के बिना केवल जाति जन्य घर्म के उत्पाद का सामर्थ्य नहीं रखती। स्थाति हेतु-प्रत्यय के सामभ्य के बिना केवल जाति जन्य घर्म के उत्पाद का सामर्थ्य नहीं रखती। सौत्रातिक कहते हैं कि यदि ऐसा है, तो हेतु उत्पाद करते हैं, जाति नहीं। सर्वास्तिवादी कहते हैं कि रूप में रूप-बुद्धि स्वलच्यापेचा होती है। किन्तु 'रूप जात है', यह जात-बुद्धि रूपा-पेचा नहीं होती, क्योंकि 'वेदना जात है' इस वेदना का जब प्रश्न होता है, तब मी मेरी यही जात-बुद्धि होती है। श्रतः जाति-बुद्धि रूप-वेदना से श्रर्यान्तरभूत जाति-द्रव्य की श्रपेचा करती है।

धौत्रान्तिक का उत्तर है कि यह बाद श्रापको बहुत दूर ले जायगा। शूर्यता, श्रनातमल को युक सिद्ध करने के लिए श्राप 'शूर्यम्', 'श्रनात्मम्' का द्रव्यतः अस्तिल मानेंगे। पुनः एक दो महत्, श्राप्त, पृथक् , संयुक्त, विभक्त, पर, श्रापर, सद्रूपादि बुद्धि की सिद्धि के लिए श्राप वैशेषिकों के तुल्य एक द्रव्य-परम्परा मानेंगे:—संख्या परिमाण, पृथक्त, संयोग, विमाग, परत्व, श्रपस्त, सत्ता श्रादि। श्रापको घट-बुद्धि सिद्ध करने के लिए एक 'घटत्व' परिकर्त्सित करना होगा।

#### जीवितेन्त्रिय

जीवित त्रैघातक आयु है। यह एक प्रथक् धर्म है। यह उष्म और विशान का आधार है। यह सन्तान की स्थिति का हेत्र है।

सीत्रान्तिक आयु को द्रव्य नहीं मानते । उनका कहना है कि यह एक आवेष सामर्थ्य-विशेष है जिसे पूर्वजन्म का कर्म प्रतिसन्धि-च्या में सत्व में आहित करता है । इस सामर्थ्य-वश एक नियत काल के लिए निकाय-समाग के स्कन्ध-प्रवन्ध का अवस्थान होता है । गाम, पद, व्यंजन-काय

'नाम' (नाम था शब्द ) से 'संशाकरण' समम्मना चाहिये। यथा रूप, शब्द, गन्धादि शब्द।

'पद' से वाक्य का अर्थ लोते हैं, जितने से अर्थ की परिसमाप्ति होती है, यथा यह वाक्य :—संस्कार अनित्य हैं, एवमादि । अयवा पद वह है, जिससे किया, गुण, काल के संबन्ध-विशेष भासित होते हैं, यथा—वह पकाता है, वह पढ़ता है, वह जाता है, वह कृष्ण है, गौर है, रक्त है; वह पकाता है, वह पकावेगा, उसने पकाया।

'ध्यंचन' को अर्थ अचर, वर्षो, स्वर-ध्यंचन है। यथा आ आ इ ई आदि। 'काय' का अर्थ समदाय है।

सीन्नान्सिक का मतभेद--सीत्रान्तिक दोष दिखाते हैं कि यह वाग्स्वभाव हैं, श्रीर इसलिए 'शब्दः हैं। श्रतः यह रूप-स्कन्च में संप्रहीत हैं। चित्त-विप्रयुक्त संस्कार नहीं है।

सर्वास्तिवादी के मत में यह वाग्स्वमाव नहीं है। वाक् घोष है। श्रीर घोषमात्र से यथा क्रन्दन से श्रर्थ श्रवगत नहीं होता। किन्तु वाक् नाम में प्रवृत्त होता है। यह नाम अर्थ को चोतित करता है, प्रतीति उत्पन्न करता है।

सीत्रान्तिक-- जिसे मैं वाक् कहता हूँ, वह घोषमात्र नहीं है । किन्तु यह वह घोष है,

निसके सन्ध में वक्ताओं में सेकेत है कि यह अमुक अर्थ की प्रतीति करेगा।

जो सिद्धान्त यह मानता है कि नाम पदार्थ का द्योतक है, उसे यह मानना पढ़ेगा कि 'गो' शब्द के ये भिन्न अर्थ संवृत्ति से हैं। श्रातः यदि अमुक नाम से श्रोता को श्रमुक अर्थ द्योतित होता है, तो यह घोषमात्र है, जो उसकी प्रतीति कराता है। 'नाम' द्रव्य की कल्पना का कोई प्रयोजन नहीं है।

सौत्रान्तिक व्यवस्थित करते हैं कि 'नाम' एक शब्द है, जिसके संबन्ध में मनुष्यों में संकेत है कि यह एक अर्थ विशेष की प्रतीति करता है।

वैभाषिक इन्हें द्रव्य के रूप में स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि सब धर्म तर्कगम्य नहीं हैं।

न्याय-वैशेषिक से वैभाषिकों की तुलना

वैशेषिक-शास्त्र में 'गुण' एक पदायें है। वह कई प्रकार का है। वह द्रव्याभयी है, स्वयं गुण्यविशिष्ट नहीं है, और दूसरे की अपेचा के बिना संयोग और विमाग के उत्पादन में असमर्थ है। संख्या, परिमाण, प्रथक्त, संयोग, विमाग, परत्व, अपरत्व, संस्कारादि गुण्य है।

परिमाया—मान-व्यवहार का श्रमाधारया कारया है। यह चार प्रकार है:—महत्, श्रमु, दीर्थल श्रीर हस्वल।

नित्य पदार्थं का परिमाण नित्य है, श्रीर श्रमित्य पदार्थं का श्रमित्य है।
संस्था—द्वित्यादि संख्या श्रपेद्धा-बुद्धि से प्रस्त है। यह गणना-व्यवहार का निष्पादक
गुण है।

प्रथक्त द्वारा एक वस्तु से अपर के पार्यक्य की प्रतीति होती है।

संस्कार नामक एक गुण है। वह तीन प्रकार का है :— स्थितिस्थापक, मावना और के। यदि हम एक वृद्ध की शाखा का आकर्षण कर छोड़ दें, तो यह स्थितिस्थापकसंस्कार गुण के योग से यथास्थान होती है। किसी विषय का आमास होने से वह मन में अवस्थान करता है, यह भावनाख्य संस्कार का फल है। एक वाण का निच्चेप करने से वह बहुत दूर जाता है, यह वेगाख्य संस्कार है।

स्यिविरवादियों की २४ उपादाय रूपों की सूची में रूप लघुता, मृदुता, कर्मस्यता है। 'स्थितिस्थापक' चित्त-विप्रयुक्त संस्कार भी इन गुर्सों के तुल्य विशेष धर्म है, यद्यपि बौद्ध गुर्स-गुर्सी के बाद को नहीं मानते, इनमें एक प्रकार का साहश्य है, यथा—वैशेषिकों का सामान्य श्रीर निकाय-समागता प्रायः एक है। श्रन्तर इतना ही है कि वैशेषिकों का सामान्य एक श्रीर निल्य है, किन्तु वैभाषिकों का निकाय-समाग एक श्रीर निल्य नहीं है।

न्याय-वैशेषिक जहाँ किसी का कारण नहीं बता सकते, वहाँ श्रदृष्ट की कल्पना करते हैं। सर्ग के आदि में जो परमाग्रा में कर्म होता है, वह अदृष्ट के कारण होता है। अपन का कर्ष-ज्वलन, वायु का तिर्थग्-गमन, सूची का अयस्कान्त के अभिमुख होना, यह सर्व अदछ-विशेष के श्राधीन है [ वैशेषिक सूत्र, ४।१।१५; ४।२।१३ ]। देह से मन का उक्कमण (अपसर्पण), देहान्तर में मन का प्रवेश (उपसर्पण), श्रशित-पीत का संयोग (उपचय), इत्रिय श्रीर प्राण का देह से संयोग श्राहरुकारित है [ नैशेषिकसूत्र, याराश्य ]। इस सूत्र पर चन्द्रकान्तकृत भाष्य कहता है कि एक दूसरा भी श्रद्वच्ट है, बिससे पुरुष का बीवन, उत्पत्ति श्रौर मरण होता है। शरीरादि का इस प्रकार का निर्माण ही है कि उस अवस्था में ऐसा होता है। यह अदृष्ट इसलिए कहलाता है कि कारण दृष्ट नहीं है (न तत्र दृष्टं कारणमस्तीति), वस्तु-शक्ति ही इस प्रकार की है (वस्तुशक्ति-रेवैताहरा )। यह पूर्वकृत कर्म का फल है। यह श्रद्धन्ट उसका है, जिसका इस गमन से हित या श्रहित होता है। न्यायस्त्र [ शश्विद् ] के श्रनुसार भी श्रदृष्ट कर्म-फल है। इस कर्म-फल हा योग, अर्थात् श्रदृष्ट-जन्य मुख-दुःख का मानस प्रत्यक् ही दर्शन है। दर्शनार्थं शरीर की सृष्टि होती है। बन हम किसी का कारण नहीं जानते हैं, तो हम उसे स्नामानिक कहते हैं [न्याय-मंबरी में बयन्त ]। इसी प्रकार सर्वोस्तिवादी इसे 'धर्मता' कहते हैं, अर्थात् वख्रश्रों का ऐसा ही धर्म है, लभाव है, शक्ति है। वे कहते हैं कि धर्मों की शक्ति अचिन्त्य है। यह नियत भी है।

न्यायमाध्य [ १।२।६ = ] में िस्ती दर्शनकार के मत से 'श्रहध्य परमासुश्चों का गुण-विशेष है। यह श्रहष्य परमासु-िक्रया का हेतु है। इस श्रहष्य से प्रेरित परमासु-समूह परसर संयुक्त हो शरीर का उत्पादन करता है। इसी श्रहष्य से मन की क्रिया उत्पन्न होती है। मन श्रपने श्रहष्य से प्रेरित हो उस शरीर में प्रवेश करता है। तत्र समनस्क शरीर में द्रष्या सुख-दुःख की उपलब्धि करता है।

### हेतु-फल-प्रत्ययता का चाद

सर्वं घर्म जो उत्पन्न होते हैं, पाँच हेतुओं से श्रीर चार प्रत्ययों से उत्पन्न होते हैं। इंश्वर, पुरुष, प्रधानादिक एक कारण से जगत् की प्रवृत्ति नहीं होती। जन्य धर्मों को जनित करने के लिए जाति, हेतु श्रीर प्रत्ययों के सामग्रथ की श्रपेता रहती है।

यह हेतु-प्रत्यय क्या है । प्रत्यय चार है:—हेतु-प्रत्यय, समनन्तर-प्रत्यय, झालंबन-प्रत्यय, श्राचिपति-प्रत्यय । हेतु पड्विध है:—कारण-हेतु, सहभू-हेतु, समाग-हेतु, संप्रयुक्तक-हेतु, सर्वत्रग-हेतु, विपाक-हेतु ।

पहले इम प्रत्ययता का विचार करेंगे।

#### प्रस्यय

स्थितवाद में छः हेतु, पाँच फल का उल्लेख नहीं है। विभाषा [१६।८] में उक्त है कि यह सत्य है कि ये छा हेतु सूत्र में उक्त नहीं हैं। सूत्र में केवल इतना उक्त है कि चार प्रत्ययता (प्रत्यय-प्रकार) है। जो धर्म जिस धर्म की उत्पत्ति या स्थिति में उपकारक होता है, वह उसका प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय, हेतु, कारण, निदान, संभव, प्रभव छादि का एक ही आर्थ है।

१. हेतु-प्रत्यय— मूल का अधिवचन है। जो हेतुमाव से उपकारक धर्म है, वह हेतु-प्रत्यय है, जब एक धर्म दूसरे का प्रत्यत्व-हेतु होता है, तो वह हेतु-प्रत्यय होता है। कारण्-हेतु को वर्जित कर शेप पांच हेतु हेतु-प्रत्यय है। यथा— शालि-बीज शालि का हेतु-प्रत्यय है, दुश-लादि माव साधक कुशलादि का। हेतु और प्रत्यय के परस्पर के संबन्ध में विभाषा के प्रथम आचार्य कहते हैं— १. हेतु-प्रत्यय में कारण्-हेतु को वर्जित कर पांच हेतु संग्रहीत हैं। २. कारण्-हेतु केवल अधिगति-प्रत्यय के अनुरूप है। इस सिद्धान्त को बहुवन्धु स्वीकार करते हैं। महायान के आचार्यों के लिए समाग-हेतु हेतु-प्रत्यय और अधिपति॰ दोनों है, अन्य पांच हेतु अधिगति-प्रत्यय हैं।

२. समनन्तर-प्रश्वय — अर्हत् के निर्वाण काल के चरम चित्त और चैत्त को वर्षित कर अन्य सब उत्पन्न चित्त-चैत्त समनन्तर-प्रत्यय हैं। यह प्रत्यय समनन्तर कहलाता है, क्योंकि यह सम और अनन्तर धर्मों का उत्पाद करता है। केवल चित्त-चैत्त समनन्तर हैं, क्योंकि अन्य धर्मों के लिए, यथा—ह.पी धर्मों के लिए, हेतु और फल में समता नहीं है। चित्त-नियम पूर्व-पूर्व चित्त के कारण समृद्ध होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए एक दूसरे के अनन्तर अनुरूप चित्तो-

साद के उत्पादन में समर्थ धर्म समनन्तर-प्रत्यय है। प्रत्येक चैतिसक कलाप की स्थिति एक चण की होती। जब यह कलाप निरुद्ध होता है, तब अन्य उसके स्थान में उत्पन्न होता है। पूर्व कलाप उत्तर कलाप के कारित्र को श्रामिसंस्कृत करता है, श्रायांत् उसके श्राकार को निश्चित करता है। किन्तु यह उसका हेतु-प्रत्यय नहीं है, क्योंकि उत्तर कलाप का समुस्थान क्लेश-कर्मवश होता है। श्रातः नये कलाप का हेतु-प्रत्यय कर्म या श्रानुशय है, श्रीर पूर्ववर्ती कलाप उसका समनन्तर-प्रत्यय है। चित्त-प्रवाह के उत्तरोत्तर चित्तों में श्रीधक समानता श्रीर श्रानन्तर्य होता है, क्यी धर्मों में नहीं। श्रातः रूपी धर्में समनन्तर-प्रत्यय नहीं होते। वस्तुतः कामावचर-रूप के श्रान्तर कदाचित् दो रूप कामावचर-रूप के श्रान्तर कदाचित् दो रूप कामावचर-रूप, श्रीर रूपावचर-रूप उत्पन्न होते हैं। कदाचित् कामावचर श्रीर श्रानासव ये दो रूप उत्पन्न होते हैं, किन्तु कामावचर-चित्त के श्रानन्तर कामावचर श्रीर रूपावचर चित्त कभी युगपत् नहीं उत्पन्न होते। रूपों का संमुखीमाव श्राकुल है, किन्तु समनन्तर-प्रत्यय श्राकुल-फल नहीं प्रदान करता। श्रतः रूपी धर्म समनन्तर-प्रत्यय नहीं है।

सामान्यतः पूर्व चैत्त केवल स्वजाति के चैत्तों के नहीं, किन्तु श्रपर चैत्तों के भी समनन्तर-प्रत्यय हैं; किन्तु स्वजाति में श्रल्प से बहुतर की, श्रीर विपर्यय से बहुतर से श्रल्य की उत्पत्ति नहीं होती। यह 'समनन्तर' सम श्रीर श्रानन्तर इस शब्द को युक्त सिद्ध करता है।

रूपी धर्मों के समान चित्त-विप्रयुक्त-संस्कारों का व्याकुत्त संमुखीमाव है, अवः वह सम-नत्तर प्रत्यय नहीं है। वस्तुतः कामावचर प्राप्ति के अनन्तर त्रेधातुक और अप्रतिसंयुक्त (अना-सवादि) धर्मों की प्राप्तियों का युगपत् संमुखीभाव होता है। अनागत धर्मों के समनन्तर-प्रत्य-यत्त का प्रतिषेध करते हैं। अनागत धर्म व्याकुल हैं। अनागत अभ्य में पूर्वोत्तर का अभाव है, अतः भगवान् कैसे बानते हैं कि अमुक अनागत धर्म की पूर्वोत्पत्ति होगी, अमुक की परचात् होगी है

्यत्किचित् यावत् ग्रपरान्त उत्पन्न होता है, उन सबके उत्पत्ति के क्रम को वह जानते हैं।

शुद्ध-गुण श्रीर बुद्ध-गोच्चर अश्चेय है। सौत्रान्तिकों के श्रवसार भगवान् सर्व वस्तु को श्रपनी इच्छा

के श्रवसार प्रत्यत्ततः—न कि श्रवमानतः, या निमित्ततः—जानते हैं। दूसरे कहते हैं कि श्रतीत

श्रीर साम्प्रत के श्रवमान से उनका ज्ञान होता है। श्रान्य श्राचार्यों के श्रवसार सत्तों की सन्तान

में श्रनागत में उत्पन्न होने वाले फलों का एक चिह्न-भूत (लिंग) धर्म होता है, वह

चित्त-विप्रयुक्त-संस्कार विशोध है। भगवान् उसका ध्यान करते हैं, श्रीर अनागत-फल को

बानते हैं।

१. प्रातंबन-अत्यय—ग्रालंबन भाव से उपकारक धर्म आलंबन-प्रत्यय है। सब धर्म, संस्कृत श्रीर श्रसंस्कृत, चित्त-चैत्त के श्रालंबन-प्रत्यय हैं, किन्तु श्रमियत रूप से नहीं। यथा—सब रूप चतुर्विज्ञान श्रीर तत्संप्रयुक्त वेदनादि चैत्त के श्रालंबन हैं। शब्द भोत्र-विज्ञान का श्रालंबन है। सब धर्म मनोविज्ञान श्रीर तत्संप्रयुक्त चैत के श्रालंबन हैं।

बब एक धर्म एक चित्त का आलंबन होता है, तो ऐसा नहीं होता कि यह धर्म किसी इस चित्त का आलंबन न हो । अर्थात्—यद्यपि चतुर्विज्ञान रूप को आलंबन रूप में प्रह्या नहीं करता, तथापि यह श्रालंबन है; क्योंकि—चाहे इसका ग्रहण श्रालंबन रूप में हो या न हो, इसका स्वभाव वही रहता है, यथा—इन्धन इन्धन है, यथपि वह प्रदीप्त न हो।

थ. अधिपति-प्रत्यय — प्रत्येक धर्म अप्रत्यत्त रूप से दूसरे धर्म को प्रमावित करता है। कारण-देतु अधिपति-प्रत्यय कहलाता है। दो हिंध्यों से 'श्रिधिपति-प्रत्यय' संज्ञा युक्त है। अधि-पति-प्रत्यय वह प्रत्यय है, जो बहुधमों का है, और जो बहुधमों का पति है (अधिकोऽयं प्रत्ययः, अधिकस्य वा प्रत्ययः)। सर्व धर्म मनोविज्ञान के आलंबन-प्रत्यय हैं। किसी चित्त के सहमू-धर्म उस चित्त के सदा आलंबन नहीं होते, किन्तु वह उसके कारण-हेतु होते हैं। अतः कारण-हेतु होने से, न कि आलंबन-प्रत्यय होने से, सब धर्म अधिपति-प्रत्यय हैं। स्वभाव को वर्जित कर सब संस्कृत-धर्म सब धर्म के कारण-हेतु हैं। कोई भी धर्म किसी भी नाम से स्वभाव का प्रत्यय नहीं होता। स्थिवरवाद के अनुसार अधिपति 'ज्येष्ठ' के अर्थ में है। जिस जिस धर्म के गुरुभाव से जिन जिन अरूप धर्मों की प्रवृत्ति होती है, वह वह धर्म उन उन धर्मों के अधिपति-प्रत्यय हैं। जब छुन्द को आगे करके चित्त प्रवृत्त होता है, तब छुन्द अधिपति होता है, अन्य चैतसिक नहीं। छुन्द, वीर्य, चित्त, मीमांसा संख्यात चार धर्म, अधि-पति-प्रत्यय हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि इन दो अर्थों में बड़ा अन्तर है।

### प्रस्पवों का अध्वगत पूर्व धर्मतग कारित्र

**अध्यगत**—प्रत्युखन, श्रतीत, श्रनागत इनमें से किस अवस्था में वे धर्म श्रवस्थान करते हैं, जिनके प्रति विविध प्रत्यय श्रपना कारित्र करते हैं ?

हम पहले हेतु-प्रत्ययं की समीचा करते हैं। प्रत्युत्पन्न धर्म में दो हेतु कारित्र करते हैं। यह सहभू हेतु स्त्रीर संप्रयुक्त-हेतु हैं। ये सहोत्पन्न धर्म में स्त्रपना कारित्र करते हैं। स्त्रनागत धर्म में तीन हेतु—सभाग°, सर्वत्रग°, विपाक° कारित्र करते हैं।

समनन्तर° श्रनागत धर्म में श्रपना कारित्र करता है, यथा—श्रनागत धर्म में तीन हेतु श्रपना कारित्र करते हैं। एक इत्या के चित्त-चैत्त उत्पन्न चित्त-चैत्तों को श्रव-काश देते हैं।

श्रालंबन-प्रत्यय प्रत्युत्पन धर्म में श्रपना कारित्र करता है, यथा-प्रत्युत्पन धर्म में दो हेतु कारित्र करते हैं। ये प्रत्युत्पन धर्म िन्त-चैत हैं। ये श्रालंबन हैं, जो वर्तमान हो वर्तमान श्रालंबन का प्रहण करते हैं। श्रिधिपति-प्रत्यय का कारित्र केवल इतना है कि यह श्रनावरण-भाव से श्रवस्थान करता है। यह वर्तमान, श्रतीत, श्रनागत धर्म में श्रावरण नहीं करता।

धर्मगत-विविध प्रकार के धर्म कितने प्रत्ययों के कारण उत्पन होते हैं ?

चित्त श्रीर चैत चार प्रत्ययों से उत्पन्न होते हैं। इसमें एक श्रपवाद है। श्रसंजि-समापित श्रीर निरोध-समामित में श्रालंबन का ज्ञान नहीं होता। श्रतः इन इन समापित्यों में श्रालंबन-प्रत्यय को वर्जित करना चाहिथे। इन दो समापित्तयों की उत्पत्ति चित्तामिसंस्कार से होती है, श्रतः इनका समनन्तर-प्रत्यय है। यह समापित्त चित्तोत्पित्त में प्रतिबन्ध है। श्रतः ये ब्युत्थान-चित्त के सममन्तर-प्रत्यय नहीं हैं, यद्यपि ये उसके निरन्तर हैं।

श्रन्य चित्त-विप्रयुक्त संस्कार श्रीर रूपी धर्म हेतु-प्रत्यय श्रीर श्रिषिपति के कारण उत्पन्न होते हैं।

रूपी धर्मों के संबन्ध में इतना विशोध कहना है कि महामृत और मीतिक कैसे परस्पर हेतु-प्रत्यय होते हैं। पृथ्वी-घातु आदि चार भूत, भृत-चतुष्क के सभाग-हेतु और सहभू-हेतु हैं। भूत-चतुष्ट्य रूप, रसादि भौतिकों के पाँच प्रकार से हेतु हैं—जनन-हेतु, निश्रय-हेतु, उपस्तम्भ-हैं छ, उपवृंहण-हें छ । भीतिक भतों से उत्पन्न होते हैं । उत्पन्न होकर भूत का अनुविधान करते हैं। भूतों का आधार लेते हैं। पुनः भूत भौतिकों के अनुच्छेद और वृद्धि में हेतु हैं। अतः भूत भौतिकों के जम-हेतु, विकार-हेतु, ब्राधार-हेतु, स्थिति-हेतु, ब्रौर वृद्धि-हेतु हैं।

भौतिक भौतिकों के तीन प्रकार से हेतु हैं—सहभू , सभाग श्रीर विपाक-हेतु । हम कारण-हेतु का उल्लेख नहीं करते, क्योंकि सब धर्म सब धर्मों के कारण-हेतु हैं ।

१. चिचानुपरिवर्त्ति काय-वाक् कर्म जो भौतिक हैं, श्रौर धंवर प्रकार के हैं ( श्यान-संवर श्रीर श्रनासव° ) सहभू-हेतु हैं।

२. सब उत्पन्न भौतिक सभाग-भौतिकों के सभाग-हेत हैं।

३. काय-वाक्-कर्म विपाक-हेतु हैं। चत्तु-कर्म विपाकादि से उत्पादित होता है। भौतिक एक प्रकार से भूतों के हेतु हैं। काय-वाक कर्म भूतों का विपाक-कल के रूप में उत्पाद करते हैं।

### स्वविरवाद के जनुसार प्रस्वय

श्यविरवाद के श्रनुसार २४ प्रत्यय हैं।

- 9. हेतु-प्रत्यय-नह धर्म है, बो मूलमाव से उपकारक है। यह धर्मों को सुप्रतिष्ठित करता है, यथा-शालि का शालि-त्रीच।
- २. पार्लंबन°-नह धर्म है, जो श्रालंबनभाव से उपकारक है, यथा-रूपायतन चत्तु-विशान-घाठ का आलंबन है।
- ३. प्रधिपति°—वह धर्म है, जो गुरुमान से उपकारक है। जब छन्द, श्रम श्रीर ज्येष्ट होकर चित्त प्रवृत्त होता है, तब छन्द श्रिधपति होता है। दूसरा चैतिसक नहीं।
  - थ. प्रानम्तर°-वह धर्म है, जो अनन्तर भाव से उपकारक है।
- प. समगन्तर --वह धर्म है, जो समनन्तरमाव से उपकारक है। ये दोनों एक है, नाम का भेद है, श्रर्थ में भेद नहीं है। यथा—चत्तुर्विज्ञान-भातु मनोभातु का श्रनन्तर है। चतुर्विज्ञान-धातुं के श्रनन्तर मनोधातु, मनोधातु के श्रनन्तर मनोविज्ञान-धातु, यह चित्त-नियम है। यह नियम पूर्व-पूर्व चित्त के कारण समृद्ध होता है, श्रन्यया नंहीं। श्रतः श्रपने श्रपने श्रनन्तर श्रनुरूप नित्तोत्पाद के उत्पादन में समर्थ धर्म श्रनन्तर है।
- सहजात नह धर्म है, जो सहोत्पादभाव से उपकारक है। यथा प्रकारा का प्रदीप सहवात है। चार ऋरूपी रहन्य एक दूसरे के सहजात-प्रत्यय है, इसी प्रकार चार

महाभृत हैं। चित्त-चैतसिक धर्म चित्त-समुत्थान रूप के सहजात-प्रत्यय है, महाभृत उपादाय रूप के हैं। रूपी धर्म श्ररूपी धर्मों के कभी सहजात होते हैं, कभी नहीं।

•. अन्योग्य •—वह धर्म है, जो उत्पाद उपध्यम्भभाव से उपकारक है, यथा— त्रिदरह, जो एक दूसरे का उपध्यमक है। चार श्रारूपी स्कन्ध श्रान्योन्य-प्रत्यय है। चार महाभूत श्रान्योन्य-प्रत्यय हैं।

क. निश्वय: —वह धर्म है, जो श्राधिष्ठान के श्राकार में उपकार है, यथा — वृज्ञ का निश्य-प्रत्यय पृथ्वी है, चित्र का पट है, चत्तुरायतन चत्तुर्विद्यान-धातु का निश्य-प्रत्यय है।

इपनिश्रय°—वह धर्म है, जो बलवत्कारणभाव से उपकारक है। 'उप का श्रयं भृशम् है। यह तीन प्रकार का है: —श्रालंबनोपनिश्रय, श्रवन्त-रूप-निश्रय, प्रकृत्युपनिश्रय।

१. जिस श्रालंबन को गुरु कर चित्त-चैतिसक की उत्पत्ति होती है, वह श्रालंबन बलवत् होता है। यथा — दान देकर, शील का समादान कर, उपोसय कर्म कर, उसकी गुरु समस्ता है। यह श्रालंबनोपनिश्रय है।

२. पश्चिम चित्त के उत्पादन में पूर्व चित्त की श्रानन्तरूपनिश्रयता है। पूर्व पूर्व कुशल-स्कन्य पश्चिम-पश्चिम कुशल स्कन्धों के श्रानन्तरूपनिश्रय हैं। यह बलवत्-प्रत्यय है।

३.प्रकृत्युपनिश्रय वह धर्म है, जो प्रकृतिभाव से उपनिश्रय है। श्रपनी सन्तान में निष्पा-दित श्रदा-शीलादि या उपसेवित श्रद्ध-भोजनादि प्रकृति है, यथा—श्रद्धा के निश्रय लेकर दान देना, शील का समादान करना "इत्यादि।

- १०. पूर्वजात नइ धर्म है, जो प्रथमतर टत्पन्न होकर वर्तमानभाव से उपकारक है, यथा चत्तुरायतन चत्तुर्थिजान का पुरोजात-प्रत्यय है।
- 19. पश्चात्-जात वह ग्रहप धर्म है, जो पूर्वजात रूप धर्मों का उपस्तम्मकमाव से उपकारक है। पश्चाजात चित्त-चैतसिक धर्म पूर्वजात काय के पश्चाजात-प्रत्यय हैं।
  - १२. आसेवन° --- वह धर्म है, जो अनन्तरों का प्रगुण्माव से उपकारक धर्म है।
- १६. कर्मं चिरा-प्रयोग संख्यात क्रियाभाव से उपकारक धर्म है। चेतना-संप्रयुक्त धर्मों का ग्रौर तत्तमुत्पन रूपों का कर्म-प्रत्यय है।
- १ विपाक निक्साह शान्तभाव का उपकारक धर्म है। चार विपाक स्कन्ध श्ररूपी के विपाक-प्रत्यय हैं।
- १५. **आहार इ**स काय का कबड़ीकार श्राहार, श्राहार-प्रत्यय है। श्ररूपी-श्राहार संप्रयुक्त-धर्मों के श्राहार-प्रत्यय हैं।
- ९६. दिन्द्रय°—-स्त्री-पुरुषेन्द्रिय को वर्जित कर शोध २० इन्द्रिय श्रिधिपति रूप से उपकारक हैं।
  - १७. ध्यान यह ध्यानवश उपकारक धर्म है।
  - १८. मार्ग -- मार्गाङ्ग निर्याण के लिए उपकारक है।

- १६, संप्रयुक्त संप्रयुक्तभाव से उपकारक धर्म।
- २०. विष्रयुक्त विष्रयुक्तभाव से उपकारक धर्म ।
- २१. श्रास्त °---प्रत्युत्पन्न लद्मण्यश श्रास्तिभाव से तादृश धर्म का उपष्टम्भन करता है।
- २२. नास्ति यह समनन्तर निरुद्ध अरूप धर्म है, जो अनन्तर उत्पद्यमान अरूप धर्मों को प्रवृत्ति का अवकाश देता है।
- २२. विगव°—यह विगतभाव से उपकारक है। समनन्तर विगत चित्त-चैतसिक प्रत्युत्पन्न चित्त-चैतसिकों का विगत-प्रत्यय हैं।
  - १४. श्रविगत°--श्रस्ति प्रत्यय धर्म ही श्रविगतभाव से उपकारक है।
  - इन चौबीस प्रत्ययों को छः प्रकार से संग्रहीत करते हैं—
  - १. नाम ( अरूपी धर्म ) का नाम से संबन्ध ।
  - २. नाम का नाम-रूप से संबन्ध ।
  - ३. नाम का रूप से संबन्ध ।
  - ४. रूप का नाम से संबन्ध।
  - ६. प्रज्ञित का नाम से संबन्ध।
  - ६. नाम-रूप का नाम से संबन्ध ।
  - श्रन्तिम दो केवल श्रिभिधम्मत्यसंगहो में है।
- १. श्रनन्तर-निरुद्ध चित्त-चैतसिक धर्म प्रत्युत्पन्न चित्त-चैतसिक धर्मों के श्रनन्तर , समनन्तर , नास्ति , निगत , प्रत्ययवश प्रत्यय हैं । पूर्व चित्त-चैतसिक धर्म पश्चिम चित्त-चैतसिक के श्रासेवनवश प्रत्यय हैं । सहजातधर्म संप्रयुक्तवश श्रन्योन्य-प्रत्यय हैं ।
- २. तीन श्रकुशल-हेट श्रीर तीन कुशल-हेत में से कोई सहजात चित्त-चैतिसक श्रीर रूप के प्रत्यय होते हैं। इसी प्रकार सात ध्यान के श्रंग, बारह मार्गाञ्ज नाम-रूप के प्रत्यय होते हैं। सहजात चेतना सहजात नामरूप का प्रत्यय होती है। नानाचिणिका चेतना कर्मवश कमें से श्रिमिनिर्वृत नाम-रूप का प्रत्यय होती है। विपाक-रकन्ध विपाकवश सहजात रूप के श्रम्मीन्य-प्रत्यय हैं।
  - ३, पूर्वजात काय का पश्चाज्जात चित्त-चैतिसक धर्म पश्चाज्जःत-प्रत्यय है।
  - ४. पूर्वजात वश रूप नाम का प्रत्यय होता है। यथा-चत्तुवस्तु चत्तुर्विज्ञान-धात का।
  - प्र श्रालंबन श्रीर उपनिश्रय वशा प्रश्नात-नामरूप नाम के प्रत्यय होते हैं।
- ६. श्रिधिनति ", सहजात ", श्रुन्योन्य ", निश्रय ", आहार ", हिन्द्रय ", विप्रयुक्त ", श्रिल ", श्रवगत ", वश्र नाम-रूप नाम के प्रत्यय होते हैं। हेत

1. कारण-हेतु—कोई धर्म अपना कारण-हेतु नहीं है। सब धर्म स्वतः से अन्य सब संस्कृत धर्मों के कारण-हेतु हैं, क्योंकि उत्पत्तिमान् धर्मों के उत्पाद के प्रति प्रत्येक धर्म का अविष्ठमान से अवस्थान होता है। यह नहीं है कि उन सक्का कारकमान है। इस लच्चा से यह परियाम निकलता है कि सहभूहेत स्त्रादि धर्म भी कारया-हेत हैं। स्त्रन्य हेत कारया-हेत के स्नन्तर्गत हैं। जिस हेत का कोई विशेष नाम नहीं है, जो बिना किसी विशेषया के कारयामात्र है, वह कारया-हेत है। एक विशेष नाम के योग से यह वह नाम पाता है, जो सब हेतु सो के उपयुक्त है।

कारण-देव का निर्देश हमने किया है। वह सामान्य निर्देश है, श्रीर उसमें प्रधान कारण-देव तथा श्रप्रधान कारण-देव दोनों संग्रहीत हैं। प्रधान कारण-देव जनक है। इस श्रथं में चच्च श्रीर रूप चच्च विंज्ञान के कारण-देव हैं, यथा—श्राहार शरीर का कारण-देव है, बीजादि श्रकुरादि के कारण-देव हैं।

निर्वाण भी कारण-हेत हो सकता है। एक मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, निर्वाण उसका श्रालंबन है, पश्चात् इस मनोविज्ञान से एक चत्तुर्विज्ञान उत्पन्न होता है, श्रतः चत्तुर्विज्ञान के प्रति निर्वाण का परम्परया सामर्थ्य है।

र. सहसू-हेतु—जो धर्म परस्पर पुरुषकार-फल [२।५८] हैं, वे सहसू-हेतु कहलाते हैं। यह नहीं कहते कि सब सहसू-धर्म सहसू-हेतु हैं। यथा—नीलादि मौतिक रूप महामूर्तों क। सहसू है, किन्तु यह उनका सहसू-हेतु नहीं है।

यथा—महाभूत ऋन्योन्य के सहभू-हेतु हैं, यथा—चित्त और चित्तानुवर्ती, यथा— जाति आदि लच्चण और वह धर्म जो उनका लच्च्य है।

सब संस्कृत धर्म यथायोग सहभू-हेतु हैं। जिन धर्मों का अन्योन्यफलत्व है, उन्हीं का सहभू-हेतुत्व है। सब संस्कृत धर्म और उसके लच्चण एक दूसरे के सहभू-हेतु हैं, किन्तु एक धर्म अन्य धर्म के लच्चणों का सहभू-हेतु नहीं है।

पूर्व लक्त्या सावरोष है। एक धम अपने अनुलक्त्यों का सहभूहेतु है, किन्तु इसका उनके साथ अन्योग्य-फल-संबन्ध नहीं है, क्योंकि अनुलक्त्या अपने धर्म के सहभूहेतु नहीं हैं।

चित्तानुपरिवर्ती कौन हैं । सब चित्त-संप्रयुक्त धर्म, ध्यान-संवर श्रौर श्रनासव-संवर, इन सबके श्रौर चित्त के बात्यादिलक्षण चित्तानुपरिवर्ती हैं ।

अनुवर्ती चित्त से कालतः संप्रयुक्त हैं, चित्त के साथ इनका एकोत्पाद, एक स्थिति, एक निरोध है, यह और चित्त एक अध्य में पतित हैं। अनुवर्ती के उत्पाद, स्थिति, और निरोध का काल वही है, जो चित्त का है। किन्तु उनकी उत्पत्ति पृथक् है।

अनुवर्ती चित्त से फलादितः संप्रयुक्त हैं। यहाँ फल पुरुषकार-फल श्रीर विसंयोग-फल हैं। 'श्रादि' से विपाद-फल श्रीर निष्यन्द-फल का प्रह्या होता है। एक फल, एक विपाद, एक निष्यन्द से वह चित्त का श्रानुपरिवर्तन करते हैं।

अनुवर्ती चित्त से शुभादितः संप्रयुक्त है। जिस चित्त का वह अनुपरिवर्तन करते हैं, उसी के सदश कुशल, अकुशल, श्रव्याकृत होते हैं।

सर्वाल्पचित्त ५८ धर्मों का सहभूहेत है, अर्थात्—१. दश महाभूमिक और प्रत्येक के चार चार लज्ज्य, २. चार खलज्ज्य और चार अनुलज्ज्य ।

यदि इन ५८ धर्मों में से चित्त के चार अनुलच्च मों को वर्जित कर दें, जिनका है चित्त में कोई व्यापार नहीं है, तो ५४ धर्म रोय रहते हैं, जो उक्त चित्त के सहभू हें हु होते हैं।

प्रत्येक धर्म जो सहभू-हेत से हेत है, सहभू है। किन्तु ऐसे सहभू हैं, जो सहभू-हेत नहीं हैं।

- १. मूल धर्म के अनुलक्षण इस धर्म के सहभू-हेतु नहीं हैं।
- २, यह अनुलक्ण अन्योन्य के सहभू-हेतु नहीं हैं।
- ३. चित्तानुपरिवर्ती के अनुलक्त्या चित्त के सहभू-हेतु नहीं ई ।
- ४. यह श्रन्योन्य के सहभु-हेतु नहीं हैं।
- ५. नीलादि भौतिक रूप जो सप्रतिघ श्रौर सहज हैं, श्रन्योन्य के सहभू-हेतु नहीं हैं।
- ६. श्रप्रतिघ श्रीर सहज उपादाय रूप का एक भाग परस्पर सहभू हेतु नहीं है। दो संवर्षों को वर्जित करना चाहिये।
- ७. सर्व उपादाय-रूप यद्यपि भूतों के साथ उत्पन्न हुन्ना हो, भूतों का सहभूहेतु नहीं है।
- म. प्रतिमान् धर्म के साथ सहोत्पाद होने पर भी सहज प्राप्ति उसका सहभू हेतु नहीं होती।

यह श्राठ प्रकार के धर्म सहम् हैं, किन्त सहम्-हेतु नहीं हैं।

सहसू-हेतुस्व पर सौन्नान्तिक मत-भेद-सौन्नान्तिक सहमू-हेतुत्व की श्रालोचना करते हैं। वह कहते हैं कि लोक में कुछ का हेतु-फल-भाव सदा सुव्यवस्थापित है, हेतु फल का पूर्ववर्ती है, इसलिए बीच श्रंकुर का हेतु है, श्रंकुर काएड का हेतु है, "रत्यादि। किन्तु सहोत्पन्न श्रथों में यह न्याय नहीं देखा चाता। श्रतः श्राप को सिद्ध करना होगा कि सहमू धमों का हेट-फल-भाव होता है। सर्वास्तिवादी श्रपने मत के समर्थन में दो दृष्टान्त देते हैं। प्रदीप सप्तम उत्पन्न होता है, श्रातप में उत्पद्यमान श्रंकुर सच्छाय उत्पन्न होता है। किन्तु प्रदीप सहोत्पन्न-प्रभा का हेतु है, श्रंकुर छाया का हेतु है। श्रतः हेट-फल सहोत्पन्न हैं।

सीत्रान्तिक कहते हैं कि यह दृष्टान्त श्रसिद्ध है। इसका संप्रधारण होना चाहिये कि प्रदीप सहोत्पन्न प्रभा का हेतु है, श्रथवा जैसा कि हमारा मत है, वर्तिस्नेहादिक पूर्वोत्पन्न हेतु-प्रत्यय-सामग्री सप्रभ प्रदीप की उत्पत्ति में हेतु है, यथा—पूर्वोत्पन्न हेतु-सामग्री (बीच श्रात-पादि) श्रंकुर श्रीर छाया की उत्पत्ति में, सच्छाय श्रंकुर की उत्पत्ति में हेतु है।

सर्वास्तिवादी—हेतु-फल-भाव इस प्रकार व्यवस्थापित होता है। हेतु का भाव होने पर फल का भाव होता है। हेतु का अभाव होने पर फल का अभाव होता है। हेतुविद् का लच्चण सुष्ठु है। जब 'क' के भाव-श्रभाव से 'ख' का भाव-श्रभाव नियमतः होता है, तब क' हेतु है, 'ख' हेतुमान् है। इस प्रकार यदि हम सहभू-धर्म और सहभहेतु-धर्म का संप्रधारण

करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक का भाव होने पर सबका भाव होता है, श्रौर एक का श्रभाव होने पर सबका श्रभाव होता है। श्रतः उनका परस्पर हेतु-फल-भाव युक्त है।

सीत्रान्तिक—हम मानते हैं कि सहोत्पन्न धर्मों में एक धर्म दूसरे धर्म का हेत हो सकता है। चतुरिन्द्रय चतुर्विज्ञान की उत्पत्ति में हेतु है, किन्तु सहोत्पन्न धर्म परसर हेतु श्रोर फल कैसे होंगे ?

सर्वास्तिवादी—हमने जो हेतु-फल-भाव का निर्देश किया है, उससे श्रन्योन्य हेतु-फल-भाव व्यवस्थापित होता है। जब चित्त का भाव होता है, तब चैत्तों का भाव होता है श्रीर श्रन्योन्य।

सीत्रान्तिक—िकन्तु उस अवस्था में सर्वोस्तिवादी को अपने सिद्धान्त को वदलना होगा। वास्तव में उन्होंने उपादाय-रूप के अन्योन्य हेतु-फल-भाव का निषेध किया है, यद्यपि रूप का रस के बिना अस्तित्व नहीं होता। उन्होंने उपादाय-रूप और महाभूतों के अनुलक्ष्ण और चित्र के अन्योन्य हेतु-फल-भाव का प्रतिषेध किया है।

सर्वास्तिवादी---यथा त्रिदग्रह का श्रन्योन्य-वल से श्रवस्थान होता है, उसी प्रकार सहभू चित्त-चैत्तादि का हेतु-फल-भाव सिद्ध है।

सौत्रान्तिक—इस नये दृष्टान्त की मीमांसा होनी चाहिये। प्रश्न है कि क्या त्रिद्र्षड का ग्रावस्थान सहोत्पन्न तीन द्र्यडों के बल से होता है, ग्राथवा क्या जिस प्रकार पूर्व सामग्रीवरा उनका सहभाव होता है, उसी प्रकार पश्चात् ग्रान्योन्याश्रित का उत्पाद नहीं होता १ पुनः ग्रान्योन्य-बल के श्रातिरिक्त श्रान्य किचित् भी यहाँ होता है—स्त्रक, शंकुक, धारिका पृथिवी।

किन्तु सर्वोस्तिवाद का कहना है कि सहभू के हेतु से अन्य हेतु भी होते हैं, अर्थात् उभाग-हेतु, सर्वत्रग-हेतु, विपाक-हेतु जो स्त्रकादि स्थानीय हैं। अतः सहभू-हेतु सिद्ध है।

३. समाग-हेतु—सहरा घर्म समाग-हेतु है । समाग समाग के समाग-हेतु हैं । पाँच कुशल-स्कन्य पाँच कुशल-स्कन्ध के समाग-हेतु हैं ।

एक निकाय-समाग में प्रथम गर्भावस्था दश ग्रावस्थाश्रों का समाग-हेतु है। प्रत्येक ग्रावस्था का पूर्व त्त्रण इस श्रावस्था के श्रापर त्त्रणों का समाग-हेतु है। समानजातीय श्रानतर निकाय-समाग में पूर्वजन्म की प्रत्येक दश श्रावस्थाश्रों का समाग-हेतु है। यव, ब्रीहि, श्रादि बाह्य अर्थों का भी ऐसा ही है। समाग-हेतुत्व स्वसन्तान में ही होता है। यव का समाग-हेतु है, शालि का नहीं।

सब सभाग-धर्म सभाग-धर्मों के सभाग-देतु नहीं हैं। वे सभाग-धर्म सभाग-देतु हैं, बो स्विनिकाय श्रीर स्वभमि के हैं। स्वभूमि का नियम केवल सास्त्र धर्मों के लिए है, अनास्वर-धर्मों के लिए नहीं है। धर्म पाँच निकायों में विभक्त हैं; यथा—वह चार सत्यों में से एक एक के दर्शन से देय हैं, या भावना-देय हैं। धर्मों की नौ भूमियां हैं, वे काम-धातु के हैं। चार ध्यानों में से किसी एक के हैं। दु:ख-दर्शन-

हैय-धर्म दुःखं धर्म का समाग-हेतु है। श्रन्य चार निकायों के धर्मों का नहीं है। दुःखं धर्मों में बो काम-धातु का है, वह काम-धातु के धर्म का समाग-हेतु है " "एवमादि।

वश्तुतः केवल वह धर्म समाग-हेतु हैं, जो अप्रज हैं। पूर्वोत्पन्न (अप्रज) अतीत पश्चात् उत्पन्न अतीत समाग-धर्म का समाग-हेतु है। पूर्वोत्पन्न, प्रत्युत्पन्न, पश्चात् उत्पन्न, समाग-धर्म समाग-हेतु है। अप्रज अतीत-प्रत्युत्पन्न, पश्चात्-उत्पन्न अनागत समाग-धर्मों का समाग-हेतु है। किन्तु अनागत-धर्म समाग-हेतु नहीं है। इस विषय में ऐकमत्य नहीं है।

हम जपर कह जुके हैं कि स्वभूमि का नियम श्रानास्वधमों के लिए नहीं है। नवभूमिक मार्ग श्रान्यों का समाग-हेतु है। मार्ग इस श्रार्थ में नवभूमिक हैं कि योगी समापत्ति की
हन नौ श्रावस्थाश्रों में — श्रानागम्य, ध्यानान्तर, चार मूल ध्यान, प्रथम तीन श्रधर श्रारूप्य में
विहार कर मार्ग की भावना कर सकता है। तुल्य-भूमि-देद में मार्ग-धर्म मार्ग-धर्म में सभागहेतु हैं। वस्तुतः इन भूमियों में मार्ग श्रागन्तुक सा है, यह भूमियों के धातुश्रों में पतित
नहीं है।

कामावचर, रूपावचर, श्रारूप्यावचर तृष्णा मार्ग को स्वीकृत नहीं करती। चाहे जिस मूमि का संनिश्रय लेकर योगी मार्ग की भावना करता हो, मार्ग समानजातीय रहता है, श्रतः मार्ग मार्ग का समाग-हेतु है।

सर्व मार्ग सर्व मार्ग का समाग-हेतु नहीं होता। जिस भूमि में इसकी भावना होती है, उसका संप्रधारण नहीं करना है किन्तु मार्ग के स्वलच्चणों का विचार करना है। मार्ग सम या विशिष्ट मार्ग का समाग-हेतु हैं, न्यून मार्ग का नहीं, क्योंकि मार्ग सदा प्रयोगब है।

श्रतीत या प्रत्युत्पन्न दुःखे-धर्म उती ( प्रथम च्या ) प्रकार की श्रनागत चान्ति का सभाग-हेत होता है, तब कार्यमार्ग कारणमार्ग के सम होता है। यह चान्ति द्वितीय च्या का सभाग-हेत होती है, तब कार्यमार्ग कारणमार्ग से विशिष्ट होता है, एवमादि यावत् श्रनुत्पाद- बान, जो श्रपना विशिष्ट धर्मों के समाग-हेतु हैं, हीन धर्मों के नहीं। प्रायोगिक धर्म अतमय, चिन्तामय, भावनामय हैं। ये उपपत्तिप्रति-लंभिक धर्मों के प्रतिपद्ध हैं। प्रायोगिक धर्म अतमय, भावनामय हैं। ये उपपत्तिप्रति-लंभिक धर्मों के प्रतिपद्ध हैं। प्रायोगिक होने से ये हीन के सभाग-हेतु हैं, भावनामय धर्मों के नहीं, क्योंकि काम-धातु में भावनामय का अभाव होता है, क्योंकि कोई भी धर्म स्वधातु के धर्मों का ही समाग-हेतु होता है। रूपावचर-अतमयधर्म रूपावचर-अतमयश्री स्वावचर-अतमयश्री स्वावचर-अतमयश्री रूपावचर-अतमयश्री का चिन्तामय धर्मों के नहीं, क्योंकि इस धाहु में बब चिन्तन श्रारंभ करते हैं, तब समाधि उपस्थित होती है। रूपावचर-भावनामय धर्मे रूपावचर भावनामय धर्मे के सभाग-हेतु हैं, रूपावचर अतमय धर्मे के नहीं; क्योंकि यह हीन हैं, एवमादि।

७. संप्रयुक्तक-हेतु—केवल नित्त श्रीर चैत्त बिनका श्रामिक श्राथ्य है,संप्रयुक्तक-हेतु हैं ।
 भिन कालन, भिन सन्तानन नित्त-चैत संप्रयुक्तक-हें हु नहीं हैं । यथा —चतुरिन्द्रिय का एक

त्या एक चतुर्विद्यान तथा विद्यान-संप्रयुक्त वेदना श्रीर श्रन्य चैतों का श्राश्रय है। वो संप्रयुक्तक-हेतु हैं, वह सहभू-हेतु भी है। इन वो हेतुश्रों में क्या भेद हैं। धर्म सहभू-हेतु कहलाते हैं, क्योंकि वे श्रन्योन्य-फल हैं। यथा—सहसार्थिकों का मार्ग-प्रयाण परस्पर वल से होता है, इसी प्रकार चित्त चैत्त का फल है, चैत्त चित्त का फल है। धर्म संप्रयुक्तक-हेतु कहलाते हैं, क्योंकि उनकी सम-प्रवृत्ति होती है; श्रयीत् उनमें पूर्वनिर्दिष्ट पाँच समता—श्राश्य, श्रालंबन, श्राकार, काल, द्रव्य-समता—होती हैं। सहसार्थिकों की यात्रा श्रन्योन्य बल से होती है, पुनः उनकी सम-श्रक्षपानादिपरिभोग-किया होती है। इसी प्रकार चित्त श्रीर चैत्त के श्राभित्व श्राक्षय, श्राभित्त श्राकारादि होते हैं। यदि पाँच समताश्रों में से किसी एक का भी श्राभाव हो, तो उनकी समप्रवृत्ति नहीं होती श्रीर वह संप्रयुक्त नहीं होते।

५. सबैद्रग-हेतु---यारह अनुशय 'सबैद्रगः कहे गए हैं, क्योंकि ये अपने धातु को साकल्यतः आलंबन बनाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि सबैद्रग युगपत् सकल स्वधातु को आलंबन बनाते हैं, किन्तु पंच-प्रकार (निकाय) का धातु इनका आलंबन होता है। ये ग्यारह अनुशय इस प्रकार हैं:---दुःखदर्शनप्रहेय पांच दृष्टियां, समुद्रयदर्शन-प्रहेय मिथ्यां दृष्टि, दुःख-समुद्रयप्रहेय अविद्या-द्वय।

पूर्व सर्वत्रग स्वभूमिक पश्चिम क्लिप्ट घर्मों के सर्वत्रग-हेतु हैं। सर्वग क्लिप्ट घर्म के ही सामान्य कारण हैं। ये निकायान्तरीय क्लिप्ट धर्मों के भी हेतु हैं। इनके प्रभाव से अन्य निकायों में उत्पन्न क्लेश स्परिवार उत्पन्न होते हैं। अतः समाग-हेतु से प्रथक् इनकी व्यवस्था होती है। सर्वत्रग सर्व-क्लेश निकायों को प्राप्त होते हैं, सर्वभाक् होते हैं, सर्वको आलंबन बनाते हैं।

यह हेतु समाग-हेतु से श्राधिक व्यापक है, क्योंकि यह स्वनिकाय में सीमित

4. विपाक-हेतु — अकुराल-धर्म और कुशलसासन-धर्म निपाक-हेतु हैं। ये केवल निपाक-हेतु हैं, क्यों कि इनकी निपिक्त की प्रकृति है। अन्याकृत धर्मों में स्वशक्ति का अमान होता है। वे दुर्बल हैं, अतः वे निपाक-हेतु नहीं हैं। अनासन धर्मों में सहकारि-कारण नहीं होता। वह तृष्णा से अभिष्यन्दित नहीं है, अतः वह निपाक-हेतु नहीं है, यथा—सारबीच चल से अभिष्यन्दित न होने पर अंकुर की अभिनिर्वृति नहीं करते। पुनः अनासन धर्म किसी धातु में प्रतिसंयुक्त नहीं हैं। चो धर्म अव्याकृत और अनासन नहीं हैं, वे उभय प्रकार से अर्थात् स्ववल अर्थात् तृष्णाभिष्यन्द से अन्वित होते हैं, और निपाक को निर्वृत करते हैं, यथा—अभिष्यन्दित सार-बीच।

'विपाक' का अर्थ है 'विसदश पाक'। केवल विपाक-हेतु एक विसदश पाक ही प्रदान करता है। सहस, संप्रयुक्तक, सभाग, सर्वत्रग हेतु के पाक सदश ही होते हैं। कारण-हेतु का फल सदश या विसदश होता है। केवज विपाक-हेतु नित्य विसदश-फत देता है, क्योंकि विपाक-हेतु कभी अन्याञ्चत नहीं होता, श्रीर उठका फत्त सदा श्रव्याकृत होता है। वस्तुतः कमें दो प्रकार के होते हैं--एक जिनका फल विचित्र है, दूसरे जिनका फल

श्रविचित्र है, वाह्य बीजवत् ।

एकाध्वक कर्म का विपाक त्रैयध्विक होता है, किन्तु विपर्यय नहीं होता; क्योंकि फल हेतु से श्रांत न्यून नहीं होता। एकच्णिक-कर्म का विपाक बहुच्चिक हो सकता है, किन्तु उसी कारण से विपर्यय ठीक नहीं है। कर्म के साथ विपाक विपन्यमान नहीं होता, क्योंकि बिस च्या में कर्म का श्रास्वादन नहीं होता। कर्म के श्रानन्तर भी विपाक नहीं होता। कर्म के श्रानन्तर भी विपाक नहीं होता, क्योंकि समनन्तर च्या समनन्तर-प्रत्यय से श्राकृष्ट होता है। वस्तुतः विपाक-हेतु श्रापने फल के लिए प्रवाहापेच है।

सर्वत्रग-हेतु श्रीर समाग-हेतु दो श्रध्व के होते हैं। शेष तीन हेतु व्यध्वक है। श्रतीत प्रत्युत्पन्न धर्म सर्वत्रग समाग-हेतु हो सकते हैं। श्रतीत, प्रत्युत्पन्न श्रीर श्रनागत धर्म संप्रयुक्तक, महभू श्रीर विपाक-हेतु हो सकते हैं। सर्वाध्वग संस्कृत-धर्म कारण-हेतु हैं। श्रसंस्कृत-धर्म श्रध्य-

विनिर्मुक्त हैं।

**494** 

वह कौन फल हैं, जिनके ये पूर्वोक्त हेतु हैं ! किन फलों के कारण ये हेतु श्राध्य।रित होते हैं !

रंस्ह्रत श्रीर विसंयोग फल हैं। विसंयोग-फल निर्वाण है। यह एक श्रमंस्कृत है। यह श्रहेतुक है। इसका फल नहीं है, किन्तु यह कारण-हेतु है, श्रीर फल है। सर्वास्तिवादी कहते हैं कि केवल संस्कृत के हेतु-फल होते हैं, श्रसंस्कृत के हेतु श्रीर फल नहीं होते; क्योंकि पहिषय हेतु श्रीर पंचिवध फत श्रसंस्कृत के लिए श्रसंसव है। यदि ऐसा है तो विसंयोग फल कैसे है। यह किसका फल है। यह मार्ग का फल है, क्योंकि इसकी प्राप्ति मार्ग-बल से होती है। दूसरे शब्दों में योगी मार्ग से विसंयोग की प्राप्ति का प्रतिलाभ करते हैं, श्रतः विसंयोग का प्रतिलाभ, उसकी प्राप्ति मार्ग का फल है। विसंयोग स्वयं फल नहीं है, क्योंकि मार्ग का सामर्थ्य विसंयोग की प्राप्ति के प्रति है। विसंयोग के प्रति उसका श्रसामर्थ्य है।

हेतु के आधार पर फल-निर्वृति की व्यवस्था-ग्रब इम बताते हैं कि किस प्रकार के

हेत से किस प्रकार का फल निर्वृत होता है।

विपाक विपाक-हेत का फल है। विपाक कुशल या अकुशल साखव धर्मों से उत्पादित होता है। हेत कुशल या अकुशल है, किन्तु फल सदा अव्याकृत है, क्योंकि यह फल खहेत से मिल है, और 'पाक' है; इसलिए इसे 'विपाक' कहते हैं।

भाजन-लोक सत्व-समुदाय के क्याल-श्रकुशल कमों से चिनत है। यह श्रव्याकृत है, किन्तु यह विपाक नहीं है, क्योंकि विपाक एक सत्व-संख्यात धर्म है। श्रतः यह कारणहेतुभूत

कर्मों का अधिपति-फख है। कारण-हेतु से अधिपति-फल निर्वृत होता है।

किन्तु यह कहा चायगा कि अनावरण-भावमात्रावस्थान ही कारण-हेतु है। इसको 'श्रिविपति' कैसे मान सकते हैं ! कारण-हेतु या तो 'उपे वक' है, उस अवस्था में इसे अधि-पति अवधारण करते हैं; क्योंकि इसका अनावरणमाव है। अथवा यह 'कारक' है, और इसे श्राधिपति मानते हैं, क्योंकि इसका प्रधानभाव, जनकमाव श्रीर श्रंगीमाव है, यथा—दश श्रायतन (रूपादि श्रीर चतुरादि ) पंच विज्ञानकाय की उत्पत्ति में श्राधिपति है, श्रीर सत्तों के समुदित कमें का भाजन-लोक के प्रति श्रंगीमाव है। श्रोत्र का चतुर्विज्ञान की उत्पत्ति में पारं-पर्येश श्राधिपत्य है, क्योंकि सुनकर द्रष्टुकामता की उत्पत्ति होती है, "एवमादि।

निष्यम्द समाग श्रीर सर्वत्रग-हेतु का फल है, क्योंकि इन दो हेतुओं का फल खहेतु

के सहरा है। श्रतः इन दो हेतुश्रों से निष्यन्द-फल निर्वृत होता है।

पुरुषकार ( पौरुष-फल ) सहभू-हेतु श्रीर संप्रयुक्तक-हेतु का फल है । पुरुषकार पुरुष-

भाव से व्यतिरिक्त नहीं है, क्योंकि कर्म कर्मवान् से अन्य नहीं है।

बिस धर्म का जो कारित्र है, वह उसका पुरुषकार कहलाता है, क्योंकि वह पुरुषकार के सहरा है। एक मत के अनुसार विपाक-हेतु को छोड़कर अन्य हेतुओं का भी यही फल होता है। वस्तुतः यह फल सहोत्पन्न है, या समनन्तरोत्पन्न है; किन्तु विपाक-फल ऐसा नहीं है। अन्य आचार्यों के अनुसार विपाक-हेतु का एक विप्रकृष्ट पुरुषकार-फल भी होता है।

श्रव भिन्न फलों के लच्चा का विचार करते हैं।

विपाक एक श्रव्याकृत धर्म है। यह सत्वाख्य है। यह उत्तरकाल में व्याकृत से उत्पन होता है। श्रकुशल श्रीर कुशल साम्रव कर्म से उत्तरकाल में युगपत् या श्रमन्तर नहीं। वो होता है, वह विपाक-फल है। विपाक-फल स्वकीय है, जिस कर्म की निष्पत्ति मैंने की है, उसके विपाक-फल का भोग दूसरा नहीं करता।

हेतुसदश-फल निष्यन्द कहलाता है । समाग-हेतु श्रीर सर्वत्रग-हेतु यह हेतु-द्वय निष्यन्द-फल प्रदान करते हैं । सर्वत्रग-हेतु का फल १. भूमितः सदा हेतु 'सदश है, २. क्लिश्तया हेतु-सदश है, किन्तु प्रकारतः उसका हेतु से सादश्य नहीं है । प्रकार (निकाय ) से श्रमिप्राय प्रहाण-प्रकार से है :—दुःखादिसत्यदर्शन प्रहातव्य । किन्तु जिसका प्रकारतः भी सादश्य होता है, वह सर्वत्रग-हेतु सभाग-हेतु भी श्रम्युपगत होता है । श्रतएव चार कोटि है :—

१. श्रसर्वत्रग सभाग-हेतु-यथा रागादिक स्वनैकायिक क्लेश का सभाग-हेतु है।

सर्वत्रग-हेत् नहीं है।

२. श्रन्य नैकायिक सर्वंत्रग-हेतुं—सर्वंत्रग क्लेश श्रन्य नैकायिक क्लेश का सर्वंत्रग-हेतु है, समाग-हेतु नहीं है।

३. एक नैकायिक सर्वत्रग-हेतु-सर्वत्रग क्लेश एक नैकायिक क्लेश का समाग-हेत

श्रीर सर्वत्रग-हेतु है।

४. इन आकारों को वर्षितकर श्रन्य धर्म न समाग-हेतु हैं श्रीर न सर्वत्रा-हेतु ।

विसंयोग था विसंयोग-फल चय (निरोध) है, जो प्रज्ञा से प्रतिलब्ध होता है। श्रदाः विसंयोग प्रतिसंख्या-निरोध है।

जिस धर्म के बल से जो उत्पन्न होता है, वह धर्म उसका पुरुषकार-फल है। यह धर्म संस्कृत है। इष्टान्त--- उपरिभूमिक समाधि श्रधर-भूमिक तत्प्रयोग चित्त का पुरुपकार-फल है। प्रतिसंख्या को पुरुषकार-फल श्रवधारित करते हैं, किन्तु इस फल के लच्चण् निरोध में नहीं घटते, क्योंकि नित्य होने से वह उत्पन नहीं होता। श्रतः हम कहते हैं कि यह उस धर्म का पुरुषकार-फल है, जिसके वत्त से प्रतिसंख्या प्राप्त होती है।

पूर्वीतक से अन्य सर्व संस्कृत धर्म संस्कृत धर्मों का अधिपति-फल है।

कर्ता का पुरुपकार-फल है। श्रिधिपति-फल कर्ता श्रीर श्रक्ता दोनों का है। यह दोनों में विशेष है। यथा—शिल्पकारक शिल्पी का पुरुपकार श्रीर श्रिधिपति है। श्रिशिल्पी का यह केवल श्रिधिपति-फल है।

पाँच हेतु वर्तमान श्रवस्था में फल-प्रहण करते हैं। दो वर्तमान श्रवस्था में फल-प्रहान करते हैं। दो वर्तमान और श्रतीत प्रदान करते हैं। एक श्रतीत प्रदान करता है। एक धर्म फल का प्रतिग्रहण करता है, जब यह बीजमाव को उपगत होता है। एक धर्म फल का दान उस काल में करता है, जब वह इस फल को उत्पन्न होने का सामर्थ्य प्रदान करता है, श्रयीत् जिस च्या में उत्पादामिमुख श्रनागत फल को यह धर्म वह बल देता है, जिससे वह वर्तमानावस्था में प्रवेश करता है।

पाँच हेतु वर्तमान होकर श्रापने फल का प्रतिग्रहण करते हैं। कारण-हेतु का उल्लेख नहीं है, क्योंकि यह हेतु श्रावश्यमेव सफल नहीं है। दो हेतु वर्तमान होकर श्रापना फल प्रदान करते हैं। वर्तमान सहभू-हेतु श्रीर संप्रयुक्तक ही फल प्रदान करते हें। वस्तुतः यह दो हेतु एक काल में फल का प्रतिग्रहण श्रीर दान करते हैं।

दो हेतु—समाग और सर्देत्रग—वर्तमान श्रौर श्रतीत श्रवस्था में फल-प्रदान करते हैं। वर्तमानावस्था में वह कैसे निष्यन्द-फल प्रदान करते हैं। हम अपर कह चुके हैं कि यह हेतु श्रपने फल से पूर्व होते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं, क्योंकि वह फल का समनन्तर निर्वर्तन करते हैं। बत्र उनके फल की निर्वृति होती है, तब वह श्रम्यतीत होते हें। वह पूर्व ही फल-प्रदान कर चुके हैं। वह पुनः उसी फल को नहीं देते। हम पाँच फलों का विचार कर चुके हैं।

पाश्चास्य आचार्यों के अन्य चार फल - पाश्चास्य आचार्य कहते हैं कि पूर्वेक पाँच फलों से मिन्न चार फल हैं।

- 3. प्रतिष्ठा-फर्बा--जलमण्डल वायुमण्डल का प्रतिष्ठा-फल है। श्रीर एवमादि यावत् श्रीषिप्रभृति महा पृथिवी का प्रतिष्ठा-फल है।
  - २. प्रयोग-फल-श्रनुत्पादज्ञानादि श्रशुभादि का प्रयोग-फल है।
  - ३. सामग्री-फस-चतुर्विज्ञान चत्तु, रूप, श्रालोक श्रीर मनस्कार का सामग्री-फल है।
- ४. भावना-फल-निर्माण चित्त ध्यान का भावना-फल है। सर्वा।स्तवादी के अनुसार इन चारों फलों में से प्रथम अधिपति-फल में अन्तर्भूत है। अन्य तीन पुरुषकार-फल में संपृष्ठीत है।

#### लोक-बातु

लोक-घातु तीन हैं—कामघातु, रूपधातु श्रीर श्रारूपधातु।
कामधातु का श्रर्य काम-संप्रयुक्त-धातु है। कामधातु के श्रन्तर्गत चार गति साकल्येन है,
देवगति का एक प्रदेश है, श्रीर माजनलोक है। माबनलोक में सत्व निवास करते हैं।

चार गति ये हैं—नरक, प्रेत, तिर्यक् श्रीर मनुष्य । बुद्धघोष के श्रनुसार श्रमुर-काय मी एक गति है । नरक ( निरय ), प्रेत, श्रीर तिर्यक् श्रपाय-भूमि है । कामघातु में छः देव-

निकाय हैं। मनुष्य श्रीर छः देवनिकाय काम-सुगति-मूमि हैं।

छः देवनिकाय इस प्रकार हैं :— चातुर्महाराजिक, त्रयिक्षा, याम, तुषित, निर्माणरित, श्रीर परिनिर्मितवशवर्ती नग्क-द्वीप भेद से कामधातु में बीस स्थान हैं :— श्राठ नरक, चार द्वीप, छः देवनिकाय, प्रेत, श्रीर तिर्थेक्।

श्राठ नरक ये हैं:--संजीव, काल-सूत्र, संघात, रौरव, महारौरव, तपन, प्रतापन,

श्रवीचि ।

चार द्वीप ये हैं :—जम्बु, पूर्व-विदेह, अवरगोदानीय, और उत्तरकुर । अतः अवीचि से परिनिर्मितवशवर्ती तक बीस स्थान होते हैं । बुद्धघोष की सूची में नरक-मेद परिगणित न कर केवल ग्यारह प्रदेश हैं ।

कामधात से अर्थं रूपधातु के सोलह स्थान हैं। इस धातु में चार ध्यान हैं। स्थित-वादियों के अनुसार चार या पाँच ध्यान होते हैं। चतुर्थ से अन्यत्र प्रत्येक ध्यानलोक त्रिभूमिक है। चतुर्थ ध्यान अप्टभूमिक है। रूपधातु में रूप है, किन्तु यह धातुकाय से वियुक्त है। आरूपधातु में स्थान नहीं है। वस्तुतः अरूपी धमें अवेशस्य हैं, किन्तु उपपत्तिवश यह चतुर्विध है:—आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकिंचन्यायतन, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन (मवाप्र)। उपपत्ति से कर्म-निवृत जन्मान्तर की स्कन्ध-प्रवृत्ति समसना चाहिये। एक ही कम से इन विविध आयतनों का लाभ नहीं होता। यह आयतन एक दूसरे से अर्थं हैं, किन्तु इनमें देशकृत उत्तर और अधर माव नहीं हैं। विस स्थान में समापत्ति से समन्वागत आअय का मरस्य होता है, उस स्थान में उक्त उपपत्ति की प्रवृत्ति होती है।

श्रमिधमंकोश में इन विविध भूमियों का सविस्तर वर्णन है। इम यह वर्णन न देंगे, किन्तु इमको यह ध्यान में रखना चाहिये कि प्रतीत्य-समुत्पाद का सब लोकों पर प्रभाव है। सब गितयां कर्मवश होती हैं। विस प्रकार बीच से श्रंकुर श्रीर पत्र होते हैं, उसी प्रकार क्रेशवश कर्म श्रीर वस्तु होते हैं। भवचक श्रनादि है। लोकों का विवर्तन-संवर्तन होता रहता है। चब सलों के सामुदायिक कर्म जीपा होते हैं, तब माजनलोक का ज्ञय होता है। पुनः चब श्राज्ञेषक कर्मवश श्रनागत भावनलोक के प्रथम निमित्त प्राहुर्मृत होते हैं, तब वायु की बृद्धि होती है,

श्रीर पीछे सर्व भावन की उत्पत्ति होती है।

प्रत्येक करूप में बुद्ध का प्रावुर्भाव होता है। टनका उत्पाद सत्वों का निर्वास में प्रवेश कराने के लिए होता है। एक ही समय में दो बुद्ध नहीं उत्पन्न होते। स्ववचन है कि यह स्थान है कि स्तोक में दो तथागत सुगपत हो। एक मगवत सर्वत्र प्रयुक्त होते हैं। वहाँ एक भगवत् सत्तों को विनीत करने में प्रयुक्त नहीं हैं, वहाँ श्रन्य भगवत् प्रयुक्त नहीं होते। कुछ निकायों के श्रानुसार बुद्ध युगपत् होते हैं, किन्तु एकत्र नहीं होते, मिन्न लोकधातुश्रों में होते हैं। लोकधातु श्रनन्त हैं। सर्व लोकधातु में विचरना कठिन है। श्रतः श्रपना कार्य करने के लिए मिन्न लोकधातुश्रों में कई तथागत एक साथ हो सकते हैं।

यहाँ प्रश्न यह है कि संवर्त श्रीर विवर्त के बीच के काल में क्या होता है ! सवर्तनी का यह प्रमाव होता है कि विनष्ट भाजन का एक भी परमाग्रु श्रवशिष्ट नहीं रहता । किन्तु वैशेषिक कहते हैं कि परमाग्रु नित्य हैं, श्रीर इसलिए जब लोक-धातु का नाश होता है, तब यह श्रवशिष्ट रहते हैं । वास्तव में इनका कहना है कि यदि श्रन्यथा होता तो स्थूल शरीर की उत्पत्ति श्रहेतुक होती । वसुबन्धु का उत्तर है कि श्रपूर्व लोक-धातु का बीच वायु है । यह वायु श्राधिपत्य विशेष से युक्त होता है । इन विशेषों का प्रमव सत्वों के कम से होता है, श्रीर इस वायु का निमित्त श्रविनष्ट रूपावचर वायु है । वैशेषिक कहते हैं कि बीच कंवल निमित्त-कारण हैं, समवायिकारण नहीं हैं । उनके श्रनुसार श्रकुर के जनन में इसके श्रन्यत्र कि यह श्रंकुर के परमाग्रुश्रों का उपसर्पण करता है, वीच का कुछ भी सामर्थ नहीं है । इसके प्रतिकृत वैद्य मानते हैं कि बीच में ऐसी शक्ति है, जो श्रंकुर-कायदादि के स्थूल भावों को उत्पन्न करती है ।

#### **ज्**तुश्य

कर्म अनुशय वश उपचित होते हैं। अनुशयों के बिना कर्म पुनर्मव के अभिनिवर्तन में समर्थ नहीं होते। भव का मूल अर्थात् पुनर्मव या कर्मभव का मूल अनुशय है। अनुशय अग्रु हैं। यह अनुसक्त होते हैं। क्रोशों के समुदाचार के पूर्व इनका प्रचार दुविशेय है। अतः यह अग्रु हैं। यह आलंबनतः और संप्रयोगतः अनुशयन करते हैं, अर्थात् प्रतिष्ठा-लाम करते हैं, या पुष्टि-लाम करते हैं। इनका निरन्तर अनुबन्ध होता है, क्योंकि बिना प्रयोग के और प्रतिनिवारित होने पर भी इनका पुनः संमुखीमाव होता है। अनुशय हरण करते हैं, अतः प्रते हैं, अतः हन्हें योग कहते हैं। अनुशय आशिलाह करते हैं, अतः इन्हें योग कहते हैं। अनुशय उपमहण करते हैं, अतः अनुशय आसव हैं। ये बन्धन हैं, संयोजन हैं। अनुशय छः हैं:—राग,प्रतिष, मान, अविद्या, हिं और विमति। यह छः राग-भेद से सात होते हैं। राग दो प्रकार के हैं:—काम-राग और भव-राग। पांच रूपी इन्द्रियों के रूपशब्दादि आलंबनों में राग काम-राग है। रूपशाद्व और आलप्यधाद के प्रति बो राग होता है, वह मव-राग कहलाता है, क्योंक इनकी अन्तर्भुंखी वृत्ति है। और इस संज्ञा की व्यावृत्ति के लिए भी कि यह दो घाद्र मोच है, इसे मव-राग कहते हैं। इन अनुशयों में से कुछ दर्शन-हेय हैं और कुछ भावना-हेय।

### चान्ति, झान तथा दशँन-इप्टि

'वान्ति' का अर्थं चमण, विच है। यह 'वान्ति' चान्ति-पारमिता से मिल है। यह सत्य-दर्शन-मार्ग में संग्रहीत अनाखव चान्तियों से संकथ रखती है, किन्तु यह साखव, लौकिक है।

<sup>4</sup>खान्तिं संज्ञा इसलिए है, क्योंकि इस श्रयस्था में श्रिधिमात्र सत्य रुचते हैं | ज्ञान्तियों का वर्धन धर्मस्मृत्युपस्थान से ही होता है, श्रन्य स्मृत्युपस्थानों से नहीं होता । श्रधिमात्रज्ञान्ति का श्लेप श्राप्रधर्मी से होता है, श्रातः इसका विषय केवल कामास-दुःख है। लीकिक श्राप्रधर्मी से एक श्राना-सब धर्म ज्ञान्ति की उत्पत्ति होती है। यथार्थ में एक धर्म-ज्ञान-ज्ञान्ति लौकिकाग्रधमों के ग्रानन्तर होती है। इसका आलंबन काम-दुश्ल है। अतः उसे 'दुःखे धर्मशनचान्ति' कहते हैं। यह वह चान्ति है, जो धम-जान का उत्पाद करती है, जिसका उद्देश्य श्रीर फल धर्म-जान है, यह चान्ति नियाम में अवक्रमण है. क्योंकि यह सम्यक्त अर्थात् निर्वाण के नियम में अवक्रमण है। 'नियाम' का अर्थ एकान्तीमाव है। इसका लाम 'अवक्रमण' कहलाता है। इस प्राप्ति के एक बार उत्पन्न होने पर योगी श्रार्य-पुदगल होता है। उत्पद्यमान श्रवस्था में यह ज्ञान्ति पृथग्जनस्व का ब्यावर्तन करती है। 'दु:खे धर्मशानचान्ति' के अनन्तर ही एक धर्म-शान की उत्पत्ति होती है, बिसका स्त्रालंबन कामास-दुःख है। उसे 'दुःखे धर्मशान' कहते हैं। यह शान स्त्रनासन है। यथा-कामधात के दुःख के लिए एक धर्म-जान-ज्ञान्ति श्रीर एक धर्म-ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार शेप दुःख के लिए एक अन्वय-चान्ति श्रीर एक अन्वय-चान की उत्पत्ति होती है। धर्म-ज्ञान नाम का व्यवहार इमलिए है कि प्रथमतः दुःखादि धर्मतस्य का ज्ञान योगी को होता है । श्रन्वय-जान का व्यवहार इसलिए है कि धर्म-जान इसका हेत्र है (तदन्वय-तद्हेतुक)। शान दश हैं। किन्तु संद्वेप में शान दो प्रकार का है—सासव श्रीर अनासव। सब शान शान के इन दो प्रकारों के अन्तर्गत हैं। इन दो जानों में से पहला 'संवृत' कहलाता है। सासव-ज्ञान 'लोक-संवृति-ज्ञान' कहलाता है, क्योंकि प्रायेण यह ज्ञान संवृति-सद्-वस्तु का श्रालंबन ग्रहण करता है। श्रनासव ज्ञान दो प्रकार का है-धर्म-ज्ञान श्रीर श्रन्वय-शान । इन दो शानों को श्रीर पूर्वोक्त शान को संपहीत कर तीन शान होते हैं-लोक-संवृति-शान, धर्म-शान, श्रीर अन्वय-शान । इनमें सांवृत का गीचर सब धर्म है, अर्थात् सब संस्कृत एवं असंस्कृत धर्म संवृति-जान के विषय हैं। जो जान 'धर्म' कहलाता है, उसके विषय काम-घातु के दुःखादि हैं। धर्म-ज्ञान का गोचर कामधातु का दुःख, दुःख-संमुदय, दुःख-निरोध, दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपत्ति है। श्रन्वय-शान का गोचर ऊर्ध भूमियों का दुःखादि है, श्रर्यात रूपधात श्रीर श्ररूपधात के दुःखादि श्रन्वय-ज्ञान के विषय है। यह दो ज्ञान सत्यभद से चतुर्विध है, श्रर्थात् दु:ख-जान, समुदय-जान, निरोध-ज्ञान, मार्ग-ज्ञान। यह दो जान बो चतुर्विध है, ज्ञय-ज्ञान श्रीर श्रृतुत्पाद-ज्ञान कहलाते हैं। जब योगी श्रपने से कहता है कि मैंने दु:ख को भली प्रकार परिजात किया है, समुदय का प्रहाश किया है, निरोध का संमुखीभाव किया है, मार्ग की भावना की है, तब इससे को जान, को दर्शन, को विद्या, को बोधि, बो प्रज्ञा, बो स्त्रालोक, बो विपश्यना उत्पन्न होती है, वह च्य-ज्ञान कहलाता है। बब योगी अपने से कहता है कि मैंने दुःख को भली भाँति परिज्ञात किया है, श्रीर श्रव फिर परिज्ञेय नहीं है, इत्यादि, तो जो जान उत्पन्न होता है, वह अनुत्पाद-जान कहलाता है ( मृलशास्त्र )। इन जानों के अतिरिक्त परिचत्त-जान भी है। इस प्रकार दश जान ये हैं--लोक-संवृति-जान, धर्म-जान, श्रन्वय-जान, परचित्त-जान, दुःख-जान, समुद्य-जान, निरोध-जान, मार्ग-जान,

स्य-ज्ञान, अनुत्याद-ज्ञान । स्वभावतः संवृति-ज्ञान है, क्योंकि यह परमार्थ-ज्ञान नहीं है। प्रतिपद्धतः धर्म और अन्वय-ज्ञान है। पहला कामधाद्ध का प्रतिपद्ध है, दूसरा उर्ध्व धातुश्रों का प्रतिपद्ध है। आकारतः दुःख-ज्ञान और समुदय-ज्ञान हैं। इन दो ज्ञानों का आलंबन एक ही (पंचोपादान-स्कन्ध) है, किन्तु आकार भिन्न हैं। आकार गोचरतः निरोध-ज्ञान और मार्ग-ज्ञान हैं। यह दो ज्ञान आकार और आलंबनवरा व्यवस्थित होते हैं। इनके आकार और आलंबन दोनों भिन्न हैं। प्रयोगतः परचित्त-ज्ञान है। कृतकृत्यतः द्य-ज्ञान है। कृतकृत्यतः व्य-ज्ञान है। कृतकृत्यन कृति हैं, हसके हेतु हैं।

शानमय गुणों में पहले बुद्ध के त्राविणिक धर्मों का निर्देश है। ये बुद्ध के विशेष धर्म हैं। दूसरे श्रहेत् होकर भी उनकी प्राप्ति नहीं करते। ये श्रट्ठारह हैं:—दश बल, चार वैशारव, तीन स्मृत्युपस्थान श्रीर महाकरणा। बुद्ध के श्रन्य धर्म शैद्ध या पृथग्वन को सामान्य

हैं। ये श्ररणा, प्रणिधि जान, प्रति-संवित्, श्रिमेजा त्रादि हैं।

# षोडश अध्याय

# सौत्रान्तिक-नय

#### सीजान्तिक शास्या पर विचार

सौत्रान्तिक वे हैं, जो केवल बुद्धवचन को, श्रर्थीत् स्त्राग्तों को प्रमाण मानते हैं। ये कात्यायनीपुत्रादि शास्त्रकारों द्वारा रचित श्रिमधर्म के ग्रन्थों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। ये श्रिमधर्मशास्त्र को बुद्धोक्त नहीं मानते। अभिधर्मकोश की व्याख्या में कहा है [ ए० ११, पंक्ति ३० ]—''ये स्त्रप्रामाणिका न तु शास्त्रप्रामाणिकाः', श्रर्थात् सौत्रान्तिक स्त्र को प्रमाण मानते हैं, शास्त्र को नहीं। श्रामिधार्मिक कहते हैं कि शास्ता बुद्ध ने धर्म-प्रविचय के लिए श्रिमधर्म का उपदेश किया है। वे प्रश्न करते हैं कि यदि शास्त्र प्रमाण नहीं है, तो त्रिप्टिक को व्यवस्था कैसे होगी। स्त्र में त्रिप्टिक का पाट है। श्रिमधर्म का व्याख्यान मगवान् द्वारा प्रकीर्ण है—( स तु प्रकीर्ण उक्तो मगवता )। श्रीर जिस प्रकार स्थितर धर्मत्रात ने मिन्न मिन्न सूत्रों में उक्त उदानों का वर्गांकरण उदानवर्ग में किया है, उसी प्रकार स्थितर कात्यायनीपुत्रादि ने जानप्रस्थानादि शास्त्रों में भगवान् द्वारा उपदिष्ट श्रिमधर्म को एकस्थ किया है।

सीत्रान्तिकों को स्त्रनिकायात्रार्थ भी कहते हैं [ श्रमिधर्मकोश, २।२२६ ]। इस वाद के प्रतिष्ठापक तद्दिशाला के कुमारलात कहे जाते हैं। तथा इसके श्रन्य प्रसिद्ध श्राचार्य भदन्त, राम, श्रीलात, वसुवर्मा श्रादि हैं। भदन्त का उल्लेख विभाषा में है। यह भदन्त कीन हैं, इस संबन्ध में मतंमद पाया जाता है। भगविद्धशेष का कहना है कि यह स्थविर धर्मत्रात हैं, किन्तु श्रमिधर्मकोश की व्याख्या में इस मत का खरडन किया गया है। व्याख्याकार यशोमित्र कहते हैं कि भदन्त एक स्थविर का नाम है, जो सीत्रान्तिक हैं। व्याख्याकार का कहना है कि विभाषा के श्रनुसार भदन्त सीत्रान्तिक-दर्शनावलम्बी हैं, जब कि धर्मत्रात श्रतीत-श्रनागत के श्रस्तित्व को मानते हैं, श्रौर सर्वास्तिवाद के चार मतो में से 'भावान्यथात्व' के बाद को स्थिकार करते हैं। पुनः विभाषा में भदन्त धर्मत्रात श्रपने नाम से उल्लिखित हैं [ व्याख्या, ए० ४४, पंक्ति १५२२]। व्याख्या [ ए० २३२, पंक्ति २८४; ए० ६७३, पंक्ति १०; ए० ६६४, पंक्ति ६ ] में बार-बार भदन्त को सीत्रान्तिक बताया गया है। विभाषा में कुमारलात श्रौर श्रीलात का कोई उल्लेख नहीं है। ताकाकृष्य का कहना है कि विभाषा में सीत्रान्तिकों का उल्लेख केवल एक बार श्राया है। विभाषा 'दार्शन्तिकों' से श्रवश्य परिचित है। विभाषा के श्रनुसार सीत्रान्तिकों के हैं। श्रीम-रनके प्राप्ता है। विभाषा के श्रनुसार सीत्रान्तिकों के हैं। श्रीम-रनके प्राप्ता है। विभाषा के श्रनुसार सीत्रान्तिकों के हैं। श्रीम-रनके प्राप्ता है। विभाषा के श्रनुसार सीत्रान्तिकों के हैं। श्रीम-रनके प्राप्ता है। विभाषा के श्रनुसार सीत्रान्तिकों के हैं। श्रीम-रनके प्राप्त सनके प्राप्त सीत्रान्तिकों के हैं। श्रीम-रनके श्राप्ता सीत्रान्तिकों के श्रनुसार सीत्रान्तिकों के हैं। श्रीम-रनके श्रनुसार सीत्रान्तिकों के हैं। श्रीम-रनके श्रीसार सीत्रान्तिकों के श्रनुसार सीत्रान्तिकों के श्रीसार सीत्रानिकों के श्रीसार सीत्रान्तिकों के श्रीसार सीत्रान्तिकों के श्रीसार सीत्रानिकों के श्रीसार सीत्रानिकों के श्रीसार सीत्रानिकों के श्रीसार सीत्रानिक सीत्रानिका सीत्रानिका सीत्रानिका सीत्र

धमकोश की व्याख्या के अनुसार दार्ध्यन्तिक सीत्रान्तिक हैं, या सीत्रान्तिक-विशेष हैं [ व्याख्या ए० १६२, पंक्ति २१—दार्ध्यन्तिकाः सीत्रान्तिकाः; ए० ४०० पंक्ति १७—दार्ध्यन्तिकाः सीत्रान्तिक-विशेषाः ]! तिब्बती पंडितों के अनुसार दोनों एक हैं। इस वाद का नाम दार्ध्यन्तिक क्यों पड़ा, यह ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग इनका संबन्ध कुमारलात के प्रन्य 'इध्यान्तपंक्तिं से जोड़ते हैं। कुछ का कहना है कि इष्यान्तों का प्रयोग करना इसकी विशेषता है, इस कारण इसका नाम 'दार्ध्यन्तिक' पड़ा। प्रज्ञुलकी का विचार है कि इष्यान्त विनयसूत्र और अभिषमें के विरुद्ध भी हो सकते हैं। विभाषा इनके संबन्ध में कहती है कि यह सत्य भी हो सकते !

सौत्रान्तिक मतवाद का साहित्य नष्ट हो गया है। ख्रतः इसके संबन्ध में हमारी बान-कारी बहुत थोड़ी है, तथापि जो सूचनाएं ख्रिभिधर्मकोश तथा उसकी व्याख्या में मिलती है, उनके ख्राधार पर हम सौत्रान्तिक मत का व्याख्यान पिछले ख्रध्याय में वैभापिक से दुलना के प्रसंग में कर चुके हैं, ख्रवशिष्ट मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों को यहां देते हैं।

विज्ञानवाद स्वीकार करने के पूर्व वसुबन्धु का सुकाव सौत्रान्तिक मतवाद की आरे था। श्रतः यद्यपि अभिधर्मकोशा वैभाषिक-मत का प्रतिपादन करता है, तथापि वह बहाँ सौत्रा-तिक-मत के विरुद्ध है, वहाँ वसुबन्धु सौत्रान्तिक दृष्टि से उनकी आलोचना करते हैं।

वैभाषिकों के समान सौत्रान्तिक भी स्वभाववादी हैं। इनकी गर्माना हीनयान में की जाती है, यद्यपि ये महायान के धर्मकाय को स्वीकार करते हैं, श्रीर एक प्रकार से महायान के श्रारंभक कहे जा सकते हैं। ये वैभाषिकों के सब धर्मों के श्रास्तित्व को नहीं स्वीकार करते। ये वैभाषिकों के तुल्य बाह्य जगत् के श्रास्तित्व को मानते हैं, किन्तु इनके श्रानुसार इसका ज्ञान प्रत्यव द्वारा न होकर श्रानुमान द्वारा होता है।

### वैमाषिक से सीम्रान्तिक का भेव

रूप—नैमाधिकों के अनुसार रूप दिविध है, अर्थात् वर्ण-संस्थान भेद से दो प्रकार का है। किन्तु सौत्रान्तिक का कहना है कि संस्थान का प्रहण चात्तुष नहीं है; यह परिकल्प मानस है। संस्थान वर्ण-सिन्नवेश-विशेष ही है। संस्थान नाम का कोई द्रव्य नहीं है। यदि वर्ण का प्रहण न हो तो संस्थान के प्रहण का अभाव हो। उनका प्रश्न है कि एक द्रव्य उभयथा कैसे विद्यमान हो सकता है [अभिधर्मकोश, १११०; व्याख्या, पृ० २६, पंक्ति १५]।

वैभाषिकों के श्रनुसार बुद्धवन्तन वाक्-स्वभाव श्रीर नाम-स्वभाव दोनों हैं, किन्तु सौता-तिकों के श्रनुसार वह वाग्-विश्वप्ति-स्वभावमात्र है [श्रमिधर्मकोश, १।२५; व्याख्या, ए० ५२ पंक्ति १०]।

षसंस्कृत — सौत्रान्तिक तीन श्रसंस्कृतों को — श्राकाश, श्रप्रतिसंख्या-निरोध श्रौर प्रति-संख्या-निरोध को द्रव्य-सत् नहीं मानते। उनका कथन है कि यह रूप-वेदनादि के समान द्रव्यान्तर, भावान्तर नहीं है। जिसे 'श्राकाश' कहते हैं, वह स्प्रष्टव्य का श्रभावमात्र, श्रयीत् सप्रतिष द्रव्य का श्रभावमात्र है। विक्र को न पाकर (श्रविन्दन्तः) श्रज्ञानवश लोग कहते हैं कि यह आकाश है। जिसे प्रतिसंख्या-निरोध या निर्वाधा कहते हैं, वह प्रतिसंख्या (=पण) के बल से अन्य अनुशय, अन्य जन्म का अनुत्याद है; वब उत्पन्न अनुशय और उत्पन्न कम का निरोध होता है। निर्वाधा वस्तु-सत् नहीं है, यह अमावमात्र है। सर्वोस्तिवाद के अनुसार निर्वाधा विसंयोग-फल है, यह अहेतुक है। इसका फल नहीं है, किन्तु यह कारण-हेतु है।

सौत्रान्तिक श्राच्चेप करते हैं कि यदि श्रसंस्कृत फल है, तो इसका एक हेतु होना चाहिये, जिस हेतु के लिए कह सकें कि इस हेतु का यह फल है। पुनः जब सर्वीस्तिवादी इसे कारण-हेतु मानते हैं, तो इसका फल होना चाहिये, जिस फल के लिए कह सकें कि इस फल का यह हेतु है।

स्वीस्तिवादी उत्तर देता है कि केवल संस्कृत के हेतु-फल होते हैं, असंस्कृत के हेतु-फल नहीं होते; क्योंकि पह्विध हेतु और पंचविध फल असंस्कृत के लिए असंभव हैं।

यह विवाद श्रितिविस्तृत है। संघमद्र ने न्यायानुसार में 'श्रसंस्कृत' के प्रतिषेध का खाउडन किया है। इस विस्तृत व्याख्यान के लिए यहां स्थान नहीं है। सर्वास्तिवादी श्रन्त में कहता है कि निर्वाण धमं-स्वप्राव-नश द्रव्य है। यह श्रवाच्य है। केवल श्रार्य इसका साजा-स्कार करते हैं। इसका प्रत्यात्म-संवेदन होता है। इसके सामान्य लच्चणों का यह कह कर निर्देशमात्र हो सकता है कि यह दूसरों से भिन्न एक कुशल, नित्य द्रव्य है; जिसकी संज्ञा निर्वाण है।

श्रप्रतिसंख्या-निरोध भी श्रमावमात्र है, वस्तु-सत् नहीं है। बन प्रतिसंख्या-बस के विना प्रत्यय-वैकल्य-मात्र से धर्मों का श्रमुत्याद होता है, तब इसे श्रप्रतिसंख्या-निरोध कहते हैं।

चित्त-विप्रयुक्त-धर्म—सौत्रान्तिक चित्त-विप्रयुक्त धर्मों का श्रस्तिल नहीं मानते । उनके श्रनुसार यह प्रचासमात्र हैं, वस्तु-सत् नहीं हैं। श्रमिधर्मकोश के द्वितीय कोशस्थान में सौत्रान्तिक का व्याख्यान विस्तारपूर्वक दिया गया है। जिसमें वह इन धर्मों के द्रव्यतः श्रस्तिल का प्रतिषेध करते हैं। ये चित्त-विप्रयुक्त-धर्म संस्कार-स्कन्ध में संग्रहोत हैं। प्राप्ति, श्रप्राप्ति, समागता, श्रासंधिक, दो समापत्ति, जीवितेन्द्रिय, लच्चण नामकायादि श्रीर एवंजातीयक धर्म चित्त-विप्रयुक्त हैं। यहां उदाहरणमात्र के लिए इम दो तीन चित्त-विप्रयुक्त-संस्कारों के संक्ष्य में सौत्रान्तिक विचार उद्धृत करते हैं।

प्राप्ति—नामक धर्म के श्रस्तित्व को वे नहीं मानते। वे कहते है कि प्राप्ति की प्रत्यव् उपलब्धि नहीं होती, यथा—रूप-शब्द।दि की होती है, यथा—राग-द्रेषादि की होती है। उसके कृत्य से प्राप्ति का श्रस्तित्व अनुमित नहीं होता, यथा—चत्तुरादि इन्द्रिय श्रनुमान से प्राप्ता है।

समागता ( निकाय-समाग ) को सीश्रान्तिक द्रव्य-सत् नहीं मानते । सर्वास्तिवाद के श्रतुसार यह एक द्रव्य है, एक धर्म है; बिसके योग से सत्व तथा सत्व-संख्यात धर्मों का परसर साहर्य ( = समाम) होता है । यास्त्र में इस द्रव्य की निकाय-समाग संवा है । यह सत्वों की

लमाव-समता है। सीत्रान्तिक इस वाद में अनेक दोष दिखाते हैं कि लोक समागता को प्रत्यक् नहीं देखता। यह प्रज्ञा से सभागता का परिच्छेद नहीं करता, क्योंकि सभागता का कोई व्यापार नहीं है, जिससे उसका ज्ञान हो। यद्यपि लोक सत्य-सभागता को नहीं बानता, तथापि उसमें स्त्रों के बात्यभेद की प्रतिपत्ति होती है। अतः सभागता के होने पर भी उसका क्या व्यापार होगा १ पुनः निकाय को शालि-यवादि की असत्य-सभागता भी क्यों नहीं इष्ट है १ इनके लिए सामान्य प्रचित्त का उपयोग होता है।

श्रायु—इसी प्रकार सीत्रान्तिक श्रायु को द्रव्य नहीं मानते । उनका कहना है कि यह एक श्रावेष, सामर्थ्यावेशोप है, जिसे पूर्वजन्म का कमें प्रतिसन्धि-त्त्रण में सत्व में श्राहित करता है । इस सामर्थ्य के कारण एक नियत काल के लिए निकाय-सभाग के स्कन्ध-प्रक्रभ का श्रावस्थान होता है ।

संस्कृत-धर्म के लक्ष्य — सीत्रान्तिक संस्कृत-धर्म के लच्च में को मी पृथक् पृथक् द्रव्य नहीं मानते । संस्कृत-धर्म के लच्च वाति, बरा, स्थिति श्रीर श्रिनित्यता हैं। 'स्थिति' उनकी स्थापना करती है, 'जरा' उनका हास करती है, श्रिनित्यता उनका विनाश करती है। यह क्वीस्तिवाद का मत है। किन्तु सौत्रान्तिक कहते हैं कि भगवान प्रदर्शित करना चाहते हैं कि भवाह संस्कृत है। ये प्रवाह-च्च के तीन-लच्च नहीं बताते, क्योंकि वे कहते हैं कि यह तीन लच्च प्रशात होते हैं। वस्तुतः च्च का उत्पाद, बरा श्रीर व्यय श्रिश्वायमान है। बो श्रिश्वायमान है, वह लच्च होने की योग्यता नहीं रखता। सौत्रान्तिकों के श्रितुसार उत्पाद या चाति का यह श्र्य है कि प्रवाह का श्रारंभ है, व्यय या श्रितित्यता प्रवाह की निवृत्ति, उपरित है। स्थिति श्रादि से निवृत्ति तक श्रितुवर्तमान प्रवाह है। स्थित्यन्ययात्व या चरा श्रितुवर्तमान का पूर्वापरविशेष है। पुनः उत्पाद श्रिभूत्वा-भाव है, स्थिति प्रवन्ध है, श्रिनित्यता प्रवन्ध का उच्छेद है, बरा उसकी पूर्वापर विशिष्टता है। संचेप में संस्कृत-धर्म का श्रिभ्वा-भाव होता है, मूत्वा-श्रिम होता है; इन धर्मों का प्रवाह इनकी स्थिति है। प्रवाह का विसहशत्व उनका स्थित्यन्य-यात्व है। उत्पादादि द्रव्य नहीं है।

श्रतीतानागतप्रस्थुत्पन्य का श्रवस्तुस्व-सौत्रान्तिक श्रतीत, ग्रनागत को वस्तु-सत् नहीं मानते । यदि श्रतीत श्रीर श्रनागत द्रव्य-सत् हैं, तो वह प्रत्युत्पन्न हैं। उनको श्रतीत श्रीर श्रना-गत क्यों विशेषित करते हैं १

सर्वोस्तिवादी उत्तर देता है कि यह अप्राप्त-कारित्र, प्राप्तानुपरत-कारित्र तथा उपरत-

कारित्र है, जो धर्म का ऋष्व विनिश्चत करता है।

सीत्रान्तिक पूछता है कि धर्म के कारित्र में क्या विन्न है । धर्म नित्य होते हुए अपना कारित्र सदा क्यों नहीं करता ! क्या विन्न उपस्थित होता है, बो कमी यह अपना कारित्र करता है, और कमी नहीं करता ! आपकी यह कल्पना भी युक्त नहीं है कि उसके कारित्र का अभाव प्रत्यों के असामप्रय से होता है, क्यों कि आपके लिए इन प्रत्ययों का भी नित्य अस्तित्व है । पुनः कारित्र अतीतादि कैसे है ! क्या कारित्र का भी दूसरा कारित्र होता है ! इससे अनवस्थादोष होगा । किन्तु यदि कारित्र का स्वरूप सत्तापेत्वया अतीतादित्व है, तो भावों का भी अतीतादित्व

होगा। फिर इस फल्पना से क्या लाम कि अध्य अतीतादि कारित पर आश्रित है ! क्या आप यह कहेंगे कि कारित्र न अतीत है, न अनागत, न प्रत्युत्पन्न ! उस अवश्या में असंस्कृत होने से यह नित्य है। अतः यह न कहिए कि जब धर्म कारित्र नहीं करता, तब वह अनागत है; और बब इसका कारित्र उपरत हो जाता है, तब यह अतीत है।

सर्वास्तिवादी उत्तर देता है कि यदि कारित्र धर्म से अन्य होता तो यह दोष होता। सौत्रान्तिक—किन्तु यदि यह धर्म से अन्य नहीं है, तो अध्वयुक्त नहीं है। यदि कारित्र धर्म का स्वभाव ही है, तो धर्म के नित्य होने से कारित्र भी नित्य होगा। स्यों और कैसे कभी कहते हैं कि अनागत है १ अध्व-भेद युक्त नहीं है।

सर्वास्तिवादी उत्तर देता है :—िकसमें इसकी श्रयुक्तता है ? वास्तव में श्रनुत्पन्न संस्कृत धर्म श्रनागत कहलाता है; जो उत्पद्यमान हो निरुद्ध नहीं हुन्ना, वह प्रत्युत्पन्न कहलाता है; जो निरुद्ध होता है, वह श्रतीत कहलाता है ।

सौत्रान्तिक—प्रत्युत्पन्न का जो स्वभाव है, यदि उसी स्वभाव के साथ (तेनैवात्मना) अतीत और अनागत धर्म का सद्भाव होता है, तो वैसे ही होते हुए यह कैसे अनुत्पन्न या नष्ट होता है ? जब इस धर्म का स्वभाव वैसा ही रहता है, तो यह धर्म अनुत्पन्न या नष्ट कैसे होगा ? पूर्व इसके क्या न या, जिसके अभाव में इसे अनुत्पन्न कहेंगे ? पश्चात् इसके क्या नहीं है, जिसके अभाव में इसे निरुद्ध कहेंगे ? अतः यदि 'अभूवा भाव' इष्ट नहीं है, यदि 'मूवा अभाव' भी इष्ट नहीं है, तो अष्व-त्रय सिद्ध नहीं होता।

इसके बाद सौत्रान्तिक सर्वास्तिवादी की युक्तियों की परीचा करते हैं।

यह युक्ति कि संस्कृत लक्षण के योग से संस्कृतों का शाश्वतत्व प्रसंग नहीं होता, यद्यपि उनका श्रातीत श्रीर श्रमागत दोनों में सद्भाव है—नाङ्मात्र है; क्योंकि धर्म का सर्वकाला- स्तित्व होने से धर्म के उत्पाद श्रीर विनाश का योग नहीं है। "धर्म नित्य है श्रीर धर्म नित्य नहीं है।" यह वचन पूर्वीपरिवरुद्ध है।

इस युक्ति के संबन्ध में कि भगवान् ने श्रतीत श्रीर श्रनागत के श्रस्तित्व का उपदेश दिया है, क्योंकि भगवान् का वचन है कि—"श्रतीत कर्म है, श्रनागत विषाक है"। हमारा कहना है कि हम भी मानते हैं कि श्रतीत है, श्रनागत है (श्रस्तीति)। जो भृतपूर्व है (यद् भृतपूर्वम् ) वह श्रतीत है; जो हेतु होने पर होगा (यद् भविष्यति), वह श्रनागत है। इस अर्थ में हम कहते हैं कि अतीत है, श्रनागत है। किन्तु प्रत्युत्पन्न के समान वह द्रव्यतः नहीं है।

सर्वास्तिनादी निरोध करता है:—कौन कहता है कि प्रत्युत्पन्न के सदश उनका सदभान है ?

सीत्रान्तिक-यदि उनका सद्भाव प्रत्युत्पन्न के सदश नहीं है, तो उनका सद्भाव कैसे है ?

सर्वोस्तिवादी-वह अतीत और अनागत के स्वभाव के साथ होते हैं।

सौत्रान्तिक—िकन्तु यदि उनका श्रस्तित्व है, तो उनका स्वभाव श्रातित श्रीर श्रनागत का कैसे बताते हैं? वस्तुत: सर्वास्तिवादी द्वारा उद्भुत वचन में भगवान का श्रभिप्राय हेतुफलापवाद-दृष्टि का प्रतिषेध करना है। 'श्रतीत था' के श्रर्थ में वह 'श्रतीत है' कहते हैं।
श्रमागत होगां के श्रर्थ में वह 'श्रमागत है' कहते हैं। 'श्रस्ति' राव्द निपात है। यथा लोक में कहते हैं कि—'दीप का प्राक् श्रभाव है' (श्रस्ति), 'दीप का पश्चात् श्रभाव है, यह
प्रदीप निरुद्ध है (श्रस्ति), किन्तु यह प्रदीप मुक्तसे निरोधित नहीं है। इसी श्रर्थ में स्त्र में
उक्त है:—'श्रतीत है, श्रमागत है'। श्रम्यथा यदि उसी लक्ष्ण के साथ विद्यमान हो, तो
श्रतीत-श्रमागत की सिद्धि न हो।

सर्वास्तिवादी—हम देखते हैं कि भगवान् लगुड-शिखीपक-परिवाबकों को उदिष्ट कर ऐसा कहते हैं कि—''श्रतीत कर्म निरुद्ध, विनष्ट, श्रस्तंगत कर्म है।'' प्रस्तावित निर्देश के श्रनुसार इसका श्रर्थ होगा कि 'यह कर्म था'। किन्तु क्या परिवाबकों को उस अतीत कर्म का भृतपूर्वेल इष्ट नहीं है १

सौत्रान्तिक—यदि भगवान् कहते हैं कि श्रतीत कर्म है, तो उनकी अभिसन्धि फलदान सामध्यें से है, जिसे भूतपूर्व कर्म ने कारक की सन्तित में श्राहित की है। श्रन्यथा यदि श्रतीत-कर्म स्वभाव से विद्यमान है (स्वेन भावेन विद्यमानम्), तो विद्यमान श्रतीत की सिद्धि कैसे होगी १ पुनः श्रागम की उक्ति स्पष्ट है। भगवान् ने परमार्थ-शून्यता-सूत्र में कहा है कि— 'हि मित्तुश्रो ! चत्तु उत्पद्यमान होकर कहीं से श्राता नहीं है; निरुध्यमान होकर कहीं संचित नहीं होता। इस प्रकार हे मित्तुश्रो ! चत्तु का श्रमूत्वा-भाव होता है, श्रीर भूत्वा-श्रमाय होता है। यदि श्रनागत चत्तु होता, तो भगवान् नहीं कहते कि चत्तु का श्रमूत्वा-भाव है।

सर्वास्तिवादी कदाचित् कहेगा—'ग्रभूत्वा भाव' का ग्रर्थ है—वर्तमान अर्थ में न होकर होता है (वर्तमानेऽध्विन ग्रभूत्वा); ग्रर्थात् वर्तमान-भाव में न होकर होता है (वर्त-मानभावे न ग्रभूत्वा)। यह श्रयुक्त है, क्योंकि श्रध्व चत्तुसंज्ञक भाव में श्रर्थान्तर नहीं है। क्या इसका यह ग्रर्थ ग्राप करेंगे—'स्वत्त्त्पतः न होकर' १ इससे यह सिद्ध होता है कि श्रनागत चत्त नहीं है।

श्रतीत श्रीर श्रनागत है, क्योंिक विज्ञान की उत्पत्ति दो वस्तुश्रों के कारण होती है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति मन-इन्द्रिय तथा श्रतीत, अनागत श्रीर प्रत्युत्पन घर्मों के कारण होती है। इस युक्ति के संबन्ध में क्या यह समक्तना चाहिये कि ये धर्म मन-इन्द्रिय की तरह मनोविज्ञान के जनक-प्रत्यय हैं। श्रथवा ये श्रालंबनमात्र हैं। यह व्यक्त है कि श्रनागत धर्म, जो सहस्रों वर्ष में होंगे, या जो कभी न होंगे, प्रत्युत्पन्न मनोविज्ञान के जनक-प्रत्यय नहीं हैं। यह व्यक्त है कि निर्वाण जो सवोंत्पत्ति के विषद्ध है, जनक-प्रत्यय नहीं हो सकता। श्रव यह शेप रह जाता है कि धर्म विज्ञान के श्रालंबन-प्रत्यय हों। हमको यह इष्ट है कि श्रनागत श्रीर श्रतीत धर्म श्रालंबन-प्रत्यय हों।

सर्वास्तिवादी का प्रश्न है कि यदि श्रतीत श्रीर श्रनागत धर्म का श्रस्तित्व नहीं है, तो वह विश्वान का श्रालंबन कैसे हैं ?

सीत्रान्तिक-उनका श्रस्तित्व उसी प्रकार है, जिस प्रकार वे श्रालंबन के रूप में एहीत होते हैं। वे अतीत और अनागत के चिह्न के साथ भूतपूर्व-भविष्यत् की तरह आलंबन के रूप में पहीत होते हैं। वास्तव में कोई अतीत रूप या वेदना का स्मरण कर यह नहीं देखता कि-42 है, किन्तु वह स्मरण करता है कि 'यह था। बो पुरुष श्रनागत का प्राग् अदर्शन करता है, वह सत् अनागत को नहीं देखता। किन्तु एक दूसरी भविष्यत् वस्तु श्रनागत को देखता है। रुमृति यथाद्दष्ट रूप का प्रहण करती है, यथानुभूत वेदना का प्रहण करती है; अर्थात् वर्तमान रूप और वेदना के समान ग्रहण करती है। यदि धर्म जिसका पुद्गल को स्मरण है, ऐसा है कि उसका प्रह्म पुद्गल स्मृति से करता है, तो यह प्रत्यन्त ही वर्तमान है। यदि यह ऐसा नहीं है. यदि इसका ग्रहण स्मृति से नहीं है, तो श्रसत् भी स्मृति-विशान का अवश्य आलंबन होता है। क्या आप यह कहेंगे कि अतीत और अनागत रूप का अस्तित बिना वर्तमान हुए हैं, क्योंकि अतीत और अनागत रूप विश्व हीर्ण परमाशु से अन्य वस्तु नहीं है। किन्तु हम कहेंगे कि बब विज्ञान स्मृति या प्रागु दर्शन से अतीत और अनागत रूप को श्रालंबन के रूप में प्रहरण करता है, तब यह विप्रकीर्णिवस्था में उसकी श्रालंबनवत् प्रहरा नहीं करता; किन्तु इसके विपर्यय संचितावस्था में करता है। यदि अतीत श्रीर श्रनागत रूप वर्तमान रूप ही है, किन्तु परमाग्राशः विभक्त है, तो परमाग्रा निस्य होंगे। न कोई उत्पाद है, श्रौर न कोई निरोध । परमाणसंचय श्रौर विभागमात्र है । ऐसे वाद के ग्रहण से श्राजीविक-वाद का परिग्रह होता है, श्रीर बुद्ध का यह सूत्र श्रापास्त होता है कि चत्तु उत्पद्यमान होकर कहीं से आता नहीं । वेदनादि अमूर्त धर्मों में यह युक्ति नहीं लगती । परमासु संचित न होने से इनका अतीत और अनागत अवस्था में पुनः विप्रकीर्णत्व कैसे है !

सर्वास्तिवादी कर्म-फल से भी तर्क श्राहृत करते हैं। सौत्रान्तिक यह नहीं स्वीकार करते कि श्रतीत कर्म से फल की प्रत्यच्च उत्पत्ति होती है। उनके श्रानुसार कर्म-पूर्वक चित्त-संतान-विशेष से फल की उत्पत्ति होती है।

किन्तु जो वादी श्रतीत श्रीर श्रनागत को द्रव्यतः मानते हैं, उनको फल की नित्यता हृष्ट होनी चाहिये। श्रतएव उन सर्वास्तिवादियों का सर्वास्तिवाद, जो श्रतीत श्रीर अनगत की द्रव्य-सत्ता को मानते हैं, साधु नहीं है। इस श्रर्थ में सर्वास्तिवाद को नहीं लेना चाहिये। साधु सर्वास्तिवाद वह है, जिसकी सर्वास्तित्व की प्रतिशा में 'सर्व' का वही श्रर्थ है, जो श्रागम में उक्त है। सत्र की यह प्रतिशा कैसे है कि सर्व का श्रस्तित्व है ? "हे ब्राह्मण्य! जब कोई कहता है कि 'सर्वमस्ति', तब उसका श्रमिप्राय बारह श्रायतनों से होता है। यह समानवाची है। श्रथा सर्व जिसका श्रस्तित्व है, श्रध्य-त्रय है। श्रीर इनका श्रस्तित्व कैसे होता है, यह भी मी बताया है—'को भृतपूर्व है, वह श्रतीत है— कि स्वति श्रनागत का श्रस्तित्व नहीं है, तो श्रतीत श्रनागत का श्रस्तित्व नहीं है, तो श्रतीत श्रनागत का श्रस्तित्व नहीं है, तो श्रतीत श्रनागत का स्वत्या है। संतान में श्रतीत क्रेश-जात श्रनुश्य के सद्माववश श्रतीत क्रेश से पुद्गल संयुक्त होता है। श्रतीत श्रीर श्रनागत वस्तु से संयोग तदालंबन-क्लेश के श्रनुश्य से सद्माववश होता है।

वैमापिक कहता है कि 'श्रातीत' श्रीर श्रानागत का वर्तमान के सहश श्रास्तित्व है। वस्तुतः धर्मों का निश्चय ही गंभीर है।

काय-विश्विष्ति—सीशान्तिक के मत में कर्म चेतना है। 'काय-कर्म' से श्रमिप्राय 'काय द्वारा विश्वापन' से नहीं है, किन्तु एक काय-संचेतना से है। यह संचेतना काय से संबन्ध रखती है, श्रीर काय को इंजित करती है।

स्वीस्तिवादी प्रश्न करता है कि वह क्या वस्तु है, जिसे आप के अनुसार 'काय-विश्विति' संश्वा से शापित किया जाता है ! सौत्रान्तिक उत्तर देते हैं कि काय-विश्वित संस्थान है, किन्तु संस्थान द्वव्य नहीं है । काय-कर्म वह चेतना है, जो विविध प्रकार से काय की प्रणेत्री है । यह काय-द्वार को आलंबन बना प्रवृत्त होती है, और इस्र लिए काय-कर्म कहलाती है । दो प्रकार की चेतना है । पहले प्रयोग की अवस्था है । इस्र एक चेतना का उत्पाद होता है, जो शुद्ध चेतना है — "यह आवश्यक है कि मैं इस-इस कर्म को कर्त ।" इसे स्त्र चेतना-कर्म की संश्वा देता है । यहाँ चेतना ही कर्म है । पीछे शुद्ध चेतना की इस अवस्था के अनन्तर पूर्वकृत संकल्प के अनुसार कर्म करने की चेतना का उत्पाद होता है । काय के संचालन या वाण्वनि के निश्वरण के लिए यह चेतना होती है । इसे स्त्र 'चेतियत्वा कर्म' कहता है [ अभिधम कोश, ४। प्रष्ठ १२-१३ ]।

खिद्यक्ति—सौत्रान्तिक 'अविश्वितः' का भी अभाव मानते हैं। वैभाविक कई युक्तियाँ देकर 'अविश्वितः' का अस्तित्व व्यवस्थापित करता है। सौत्रान्तिक इनका खंडन करता है। अभि-धर्मकोश [४। पृष्ठ १४--२५ ] में यह विस्तृत व्याख्यान पाया जाता है।

क्षिणिक्वाद् — सीनान्तिक सन्तितादी और चिणिकवादी है। सर्व संस्कृत चिणिक हैं। 'च्या' शब्द का अभिधान आत्मलाम के अनन्तर विनष्ट होना है। च्या क वह धर्म है; विसका च्या है। जैसे दिख्क वह है, जो दएड का वहन करता है। आत्म-लाम के अनन्तर संस्कृत का अस्तिल नहीं होता। यह उस प्रदेश में विनष्ट होता है, चहां इसकी उत्पत्ति होती है। यह उस प्रदेश में नहीं चा सकता। यह विनाश अकरमात् होता है। यह अहे-तुक है। वो 'सहेतुक' है, वह कार्य है। विनाश अमाव है। अभाव कैसे कार्य होगा। इसलिए विनाश अहेतुक है। इसलिए संस्कृत उत्पत्ति के अनन्तर ही विनष्ट होता है। यदि यह उत्पत्नमात्र न हो तो यह पीछे विनष्ट न होगा, क्योंकि यह अपरिवर्तित अवस्था में रहता है [ अभिधमंकोश, पृष्ठ ४ ]।

श्रमंग महायानस्त्रालंकार [१८ वां श्रध्याय, बोधिपद्याधिकार, पृ• १४६-१५४] में व्याक्तवाद की परीद्या करते हैं। यह कहते हैं कि सर्व संस्कृत व्याक है। इसकी सिद्धि कैसे होती है । श्रमंग कहते हैं कि व्याधिकत्व के बिना संस्कृतों की प्रवृत्ति का योग नहीं है। प्रवृत्तिंग प्रवृत्तिंग प्रवृत्तिंग को कहते हैं। प्रविद्या उत्पाद श्रोर निरोध के बिना यह प्रवृत्ति श्रयुक्त है। यदि कालान्तर स्थित रहकर पूर्व के निरोध और उत्तर के उत्पाद से प्रकृषिन वृत्ति हो, तो प्रवृत्त के श्रमाव में उसके श्रमन्तर प्रवृत्ति न होगो। पुनः प्रवृत्त के बिना उत्पन्त

का कालान्तर-मान युक्त नहीं है। क्यों ? क्यों कि उत्पत्ति हेतुतः होती है। हेतुवश ही सब संस्कृत उत्पन्न होते हैं। यदि होकर (भूखा) उत्तर काल में पुनः भाव होता है, तो यह अवश्य हेतुवश ही होगा। हेतु के बिना श्रादि से ही अभाव होगा, श्रीर वह उसी हेतु से नहीं हो सकता; क्यों कि उसने उस हेतु का उपभोग कर लिया है। अन्य हेतु की उपलब्धि मी नहीं है, अतः प्रतिख्या पूर्व-हेतुक अन्य अवश्य होता है। इस प्रकार बिना प्रबन्ध के उत्पन्न का का का जान्तर-भाव युक्त नहीं है।

श्रथवा यदि कोई यह कहे कि हमको यह इष्ट नहीं है कि उत्पन्न का पुनः उत्पाद होता है, तो उसके लिए हेत का होना श्रावश्यक है। उत्पन्न कालान्तर में पश्चात् निरुद्ध होता है, उत्पन्नमात्र ही निरुद्ध नहीं होता। तब किस कारण से पश्चात् निरोध होता है ? यदि यह कहा बाय कि उत्पाद-हेत से यह निरुद्ध होता है, तो वह श्रयुक्त होगा; क्योंकि उत्पाद और निरोध का विरोध है। दो विरोधों का तुल्य-हेत उपलब्ध नहीं होता, यथा—छाया-श्रातप, या शीत-उप्ण का।

पुनः कालान्तर-निरोध का ही श्रागम से विरोध है। मंगवत्-वचन है—'है भित्तुश्रो! संस्कार मायोपम है। यह श्रापायिक श्रीर तावत्कालिक है। यह च्रापमात्र भी श्रवस्थान नहीं करते।" योगियों के मनस्कार से भी विरोध है। वस्तुतः जब योगी संस्कारों के उदय-व्यय का चिन्तन करते हैं, तब वे उनका निरोध प्रतिच्राण देखते हैं। श्रव्यथा उनको भी वह विराम उत्पन्न न हो, जो दूसरों को मरण-काल में निरोध देखकर होता है।

यदि उत्पन्न संस्कार का कालान्तर के लिए श्रवस्थान हो, तो वह या तो स्वयमेव श्रव-स्थान करेगा, श्रयीत् श्रवस्थान में स्वयं समर्थ होगा, श्रथवा किसी स्थिति-कारण से श्रवस्थान करेगा । किन्तु उसका स्वयं तावत काल के लिए अवस्थान अयुक्त है, क्योंकि उसका अभाव है। वह किंचिन्मात्र भी उपलब्ध नहीं होता। कदाचित् यह कहा जायगा कि स्थिति— कारक के बिना भी विनाश --कारण के अभाव से अवस्थान होता है। किन्तु यदि विनाश कारण लाम होता है, तो उसका पीछे विनाश होता है। जैसे श्यामता का श्राग्न से । यह श्रायुक्त है, क्योंकि उसका अभाव है। वस्तुत: पोछे भी कोई विनाश कारण नहीं है। श्रम्नि से श्यापता का नाश होता है, यह सुप्रसिद्ध है। किन्तु विसहश की उत्पत्ति में उसका सामर्थ्य प्रसिद्ध है। वस्तुतः अभिन के संबन्ध में श्यामता की सन्तित विसहशी एहीत होती है, किन्तु सर्वथा अप्रवृत्ति नहीं होती। जल का भी काय होने से अपिन के संबन्ध से उसकी उत्पत्ति श्रल्पतर-श्रल्पतम होती है, श्रीर श्रन्त में अतिमान्य के कारण पुनरुत्पत्ति का महण नहीं होता। किन्तु श्रग्नि के संबन्ध से सक्कत् ही उसका अभाव नहीं होता। पुनः यह युक्त नहीं है कि उत्पन्न का अवस्थान हो, क्योंकि लच्च ऐकान्तिक है। मगवान् ने कहा है कि संस्कृत की अनित्यता संस्कृत का ऐकान्तिक लच्च है। यदि यह उत्पन्नमात्र होकर विनष्ट न हो, तो कुछ काल के लिए इसकी अनित्यता न होगी। कदाचित् यह कहा जायगा कि यदि प्रतिज्ञ्या अपूर्व उत्पत्ति होती, तो यह प्रत्यभिज्ञान न होता कि यह वही है। यह प्रत्यभिज्ञान अर्चि के समान साहरय की अनुवृत्ति से होता है। साहश्य से ऐसी बुद्धि होती है, उसके भाव से नहीं। इसका ज्ञान

केसे होता है ? निरोध से । यदि उसका वैसे ही अवस्थान होता, तो अन्त में निरोध न होता, क्योंकि आदि ज्ञा से विशेष नहीं होता । इसलिए यह अवधारित नहीं होता कि यह वही है । परिणाम की उपलब्धि से भी परिणाम का अन्यथात्व है । यदि वह आदि से ही आरब्ध न होता, तो आध्यात्मिक और वाह्य भावों के अन्त में परिणाम की उपलब्धि नहीं होती । अतः आदि से ही अन्यथात्व का आरंभ हो जाता है, और यह कम से वृद्धि को प्राप्त हो अन्त में व्यक्त होता है । जैसे ज्ञार दिध की अवस्था में व्यय होता है, किन्तु क्योंकि स्ट्रम होने से इस अन्यथात्व का परिच्छेद नहीं होता । इसलिए साहश्य की अनुवृत्ति से ऐसा ज्ञान होता है कि यह वही है, और क्योंकि प्रतिज्ञ्च अन्यथात्व होता है, इसलिए ज्ञायिकत्व सिद्ध है । यह किसे १ हेतुत्व और फलत्व से, अर्थात् क्योंकि हेतु ज्ञायिक है, और फल ज्ञायिक है । यह सिद्ध है कि चित्त ज्ञायिक है । अन्य संस्कार, चज्जु-रूपादि उसके हेतु हैं । अतः वह भी ज्ञायिक सिद्ध हुए । अज्ञायिक से ज्ञायिक नहीं हो सकता, जैसे नित्य से अनित्य नहीं होता । दूसरी और सब संस्कार चित्त के फल भी हैं । वस्तुतः चित्त का आधिपत्य संस्कारों पर है । भगवान् ने कहा है — अन्य विज्ञान-प्रत्यय है । अतः वह चित्त का फल है । अतः संस्कार चित्त के समान ज्ञायिक हैं । अतः वह चित्त का फल है । अतः संस्कार चित्त के समान ज्ञायिक हैं ।

यह सिद्ध करके कि सब संस्कार चिंग हैं, असंग सिद्ध करते हैं कि आध्यात्मिक संस्कार चिंगिक हैं। बितने बौद्धनिकाय हैं. वे सब मन को श्रविच्छित्र हेतु-फल-परंपरा मानते हैं. श्रीर यह भी मानते हैं कि हेतु-फल का उत्पाद-निरोध प्रतिवाण होता है। इसके साधन में श्रासंग वही हेतु देते हैं, जिन्हें पूर्व अाचायों ने दिया है। इसी प्रकार वह बाह्य संस्कारों के, श्रर्थात् चार महाभूतो के श्रीर षड्विध श्रर्थादि के चिखिकत्व को सिद्ध करते हैं। श्रसंग दार्श-निक युक्तियों के अतिरिक्त एक और युक्ति देते हैं। वस्तुतः बुद्ध ने संस्कारों की अनित्यता देशित की है। असंग कहते हैं कि श्रज्ञिणकवादी से पूछना चाहिये कि आपको अनित्यत्व ती इष्ट है, फिर चिश्विकत्व क्यों नहीं इष्ट है । यदि वे यह कहें कि अन्यत्व का प्रहरण प्रतिच्राण नहीं होता, तो उनसे यह कहना चाहिये कि प्रदीपादि का चिश्विमात्र श्रापकी क्यों इष्ट है. बब निश्चलावस्था में श्रन्यत्व का ग्रहण नहीं होता। यदि उनका यह उत्तर हो कि पूर्ववत् पथात का श्रमहरण है, तो उनसे कहना चाहिये कि संस्कारों का भी ऐसा ही क्यों नहीं मानते । यदि वे यह कहें कि प्रदीपादि के लच्चण श्रन्य हैं, श्रीर संस्कार के उनसे श्रन्य हैं, तो यह उत्तर होना चाहिये कि वैलक्ष्य दो प्रकार का है - स्वभाव-वैलक्ष्य श्रीर वृत्ति-वैजक्ष्य । यदि बो वैतक्एय श्रापको श्रमिप्रेत है, वह स्वमाव है, तो दृष्टान्त युक्त है, क्योंकि किसी का स्वभाव उसका दृष्टान्त नहीं होता । यथा-प्रदीप प्रदीप का दृष्टान्त नहीं होता । श्रीर यदि वृत्ति-वैल त्रस्य है,तो प्रदीप का दृष्टान्त युक्त है, क्योंकि लोक में प्रसिद्ध है कि यह ज्ञिक्तव की अनुवृत्ति करता हैं। पुनः उनसे पछना चाहिये कि क्या आप मानते हैं कि यान के खड़े रहने पर बो याना-रूढ़ है, वह जाता है। यदि वे कहें कि 'नहीं', तो उनसे कहना चाहिये कि चतुरादि के

धावस्थान करने पर तदाशित विज्ञान प्रबन्धन गमन करता है, यह कहना श्रयुक्त है । यदि उनका यह उत्तर हो कि क्या हम नहीं देखते कि वर्ति का श्रयस्थान होता है, श्रीर वर्ति-धंनिशित प्रदीप का प्रबन्धन गमन होता है, तो उनसे कहना चाहिये कि 'नहीं', प्रबन्धन गमन नहीं देखा जाता, क्योंकि वर्ति में प्रतिच्चा विकार उत्पन्न होता है । यदि वे यह उत्तर दें कि यदि संस्कार च्चित्रक हैं, तो जिस प्रकार प्रदीप का च्चित्रक सिद्ध है, उसी प्रकार संस्कारों का च्चित्रक क्यों नहीं सिद्ध है ? हमारा उनको यह उत्तर होगा कि संस्कारों का विपर्यास-वस्त्रत्व है, क्योंकि इनकी चृत्ति सहशा सन्तित-प्रबन्ध में होती है, इसलिए इनका च्चित्रक जाना नहीं जाता । क्योंकि उनका श्रपरापरत्व है, इसलिए यह विपर्यास होता है कि यह वही है । श्रन्थथा श्रानित्य में नित्य का विपर्यास नहीं होगा । इस विपर्यास के श्रामाव में संक्षेश न होगा, किर स्थवदान कहाँ से होगा ? इस विन्वार-विमर्श से सिद्ध होता है कि सब संस्कारों का चिष्यक्त है ।

क्तीय ध्यान ( युख )—वैभाषिकों के अनुसार तृतीय ध्यान का 'सुख' प्रथम श्रीर द्वितीय ध्यान के 'सुख' से द्रव्यान्तर है, श्रीर इसलिए एक नया श्रंग है। सीत्रान्तिक प्रश्न करते है कि ऐसा क्यों है ? वैभाषिक का उत्तर है कि प्रथम दो ध्यानों में 'सुख' से 'प्रश्रविघ' श्रमिप्रेत है। यह मुख प्रश्नियम है ( 'प्रश्निय' कर्मण्यता है )। तृतीय में मुखावेदना है। वास्तव में पहले दो ध्यानों में सुखेन्द्रिय की संभावना नहीं है, क्योंकि इन ध्यानों का सुख कायिक-सुख नहीं हो सकता । उस सत्व में जो ध्यान-समापन्न होता है, पंच इन्द्रिय-विज्ञानों का अभाव होता है। इन ध्यानों का सुख चैतिसक सुख नहीं हो सकता, वर्यों के इन ध्यानों में 'प्रीति' होती है। किन्तु 'प्रीति' सीमनस्य है, श्रीर यह माना नहीं जा सकता कि प्रीति श्रीर सुख का सहभाव है। पुनः वे कहते हैं कि हम यह भी नहीं मान सकते कि एक के अनन्तर दूसरा होता है, क्योंकि प्रथम ध्यान के पाँच आंग हैं, और दूसरे के चार। शास्त्र में केवल मुखावेदना को ही मुख का अधिवचन नहीं दिया गया है, अन्य धर्म भी इस नाम से बाने बाते हैं। सूत्रों में 'सुख शब्द सब प्रकार के धर्मों के लिए व्यवहृत होता है। दार्शन्तिक सौत्रान्तिक के त्रानुसार पहले तीन ध्यानों में चैतसिक सुखेन्द्रिय नहीं होती. किन्तु केवल कायिक मुखेन्द्रिय होती है। यही इन ध्यानों का मुख नामक अंग व्यवस्थापित है, अतः इनके अनुसार तृतीय ध्यान का सुख द्रव्यान्तर नहीं है । पुनः वैभाषिकों के अनुसार द्वितीय ध्यान का संप्रसाद ( श्राध्यात्म-संप्रसाद ) एक द्रव्य-सत् है। यह श्रद्धा है। योगी द्वितीय ध्यान का लाम कर गंभीर श्रद्धा उत्पन्न करता है। उसकी इसमें प्रतिपत्ति होती है कि समापत्ति की भूमियों का भी प्रहाण हो सकता है। इस अदा को ऋध्यात्म-संप्रसाद कहते हैं। प्रसाद-लच्चणा अदा प्रसाद कहलाती है। बाह्य का प्रहास कर यह समरूप से प्रवाहित होती है। इसलिए यह वह प्रसाद है, जो श्रध्यात्म श्रीर सम है । इसलिए यह श्रध्यात्म-संप्रसाद है ।

सौत्रान्तिकों के अनुसार वितर्क, विचार, समाधि और अध्यात्म-संप्रसाद एक दूसरे से भिन्न द्रव्य नहीं है। यदि यह द्रव्यान्तर नहीं हैं, तो आप यह कैसे कहते हैं कि ये चैतसिक धर्म हैं। चित्त के अवस्था-विशेष चैतसिक कहलाते हैं, क्योंकि वे चित्त में होते हैं। सीत्रान्तिक कहते हैं कि बब वितर्क और विचार का विचेष समाप्त हो बाता है, तब चित्त-सन्तिति प्रशान्त, प्रसन्न नहीं होती [ श्रिमधर्मकोश, ८। ए० १५१-१५९ ]। दार्धन्तिकों के श्रनुसार सामन्तक केवल श्रुम होते हैं, किन्तु वैभाषिकों के श्रनुसार वे शुम, क्लिप्ट और श्रव्याकृत होते हैं [ श्रिमधर्मकोश, ८। ए० १८० ]।

वैभाषिक-नय से पर्यवस्थान ही ग्रानुशय है; वात्सीपुत्रीय-नय से 'प्राप्ति' श्रानुशय है;

सीत्रान्तिक-नय से बीच श्रानुशय हैं [ व्याख्या, ए० ४४२, पंक्ति २८--२६ ]।

विज्ञान का जाअय जोर नियय—वैभाषिक का मत है कि चत्तु रूप देखता है, बन वह समाग है। यह तदाश्रित विज्ञान नहीं है, जो देखता है [ अभिषमंकोश, १। पृष्ठ २२ ]। विज्ञानवादी के अनुसार चत्तु नहीं देखता, चत्तुर्विज्ञान देखता है। सौत्रान्तिक का मत है कि न कोई इन्द्रिय है, जो देखती है; न कोई रूप है, जो देखा जाता है; न कोई दर्शन-क्रिया है, न कोई कर्ता है, जो देखता है; हेतु-फल-मात्र है [ अभिषमंकोश, १। पृ० ८६ ]।

महायान के छदय की छोर—सौत्रान्तिकों का यह विचार महायान दर्शन के विचार से मिलता-जुलता है। हम ऊपर देख चुके हैं कि सर्वास्तिवाद के कई धर्म सौत्रान्तिक के लिए बस्तु-सत् नहीं हैं, वे प्रचित्रमात्र हैं। यहाँ तक कि निर्वाण मी वस्तु-सत् नहीं है। पुनः सौत्रान्तिक का चिण्यक्रवाद सर्वास्तिवाद के चिण्यक्रवाद से मिन्न है। सौत्रान्तिक के लिए श्रास्मा संस्कार-प्रकच श्रथवा विज्ञान-सन्तान है। यह सन्तान सन्तानी के विना है। यह सन्तान पिपीलिका-पंक्ति के तुल्य है। यह हेतु-फल-परंपरा है। धर्मों के उत्पाद श्रीर निरोध को हम एक दूसरे से प्रथक नहीं कर सकते; कोई स्थिति नहीं है। सर्वास्तिवाद के श्रनुसार धर्मों का उत्पाद, स्थिति, श्रानित्यता श्रीर निरोध है। सर्वास्तिवादी भी चिण्यकवादी है, किन्तु उसका च्याकाल का श्रलपतम विभाग है। किन्तु सौत्रान्तिक के श्रनुसार धर्मों का विनाश, उत्पाद के समनत्तर ही होता है, धर्मों की कोई स्थिति नहीं है। पुनः सौत्रान्तिक के श्रनुसार बाह्य श्रर्यवात का प्रत्यच नहीं है, वह केवल श्रनुसित होता है। सौत्रान्तिक के श्रनुसार बाह्य श्रर्यवात का प्रत्यच नहीं है, वह केवल श्रनुसित होता है। सौत्रान्तिक धर्म-काय को भी स्वीकार करते हैं। इन प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार हीनयान के गर्भ से महायान-धर्म श्रीर दर्शन के विचारों का उदय होता है।

इमने इस अध्याय में सौत्रान्तिक और सर्वास्तिवाद के मुख्य मुख्य भेदों का वर्णन किया

है। आगे महायान के अन्तर्गत दर्शनों का विचार आरंभ करेंगे।

#### सप्तदश अध्याय

# आर्य असंग का विज्ञानवाद

विश्वानवाद के प्रथम श्राचार्य श्रसंग हैं। उनके गुरु मैत्रेयनाथ इस सिद्धान्त के प्रतिष्ठा-पक हैं। महायानस्त्रालंकार इन गुरु-शिष्यों की संमिलित कृति है। मूलभाग मैत्रेयनाथ का श्रीर टीकामाग श्राय श्रसंग का कहा जाता है। इसलिए इसमें सन्देह नहीं कि विश्वानवाद का सबसे प्रधान मन्य महायानस्त्रालङ्कार है। हम देखेंगे कि श्रसंग का दर्शन समन्वयात्मक है। इसमें सौत्रान्तिकों का चिण्कवाद, सर्वास्तिवादियों का पुद्गल-नैरात्म्य, श्रीर नागार्जुन की शूत्यता का प्रतिपादन है। किन्तु श्रसंग इस समन्वय को पारमार्थिक विश्वानवाद की परिधि में संपादित करना चाहते हैं। वस्तुतः श्रसंग का दर्शन विश्वानवादी श्रद्धयवाद है, विसमें द्रव्य का श्रमाव है। मानना होगा कि यह एक नवीन मतवाद है। हम यहां पर महायानस्त्राङ्कार के श्राधार पर श्रसंग के दर्शन का विवेचन कर रहे हैं।

सहायान का हुद-वचनत्य—प्रथम अध्याय में महायान की सत्यता सिद्ध की गयी है। विप्रतिपन्न कहेंगे कि महायान दुद्धवचन नहीं है। यदि महायान सद्धमें में अन्तराय होता, श्रीर महायानस्त्रों की रचना पीछे से किसी ने की होती, तो निस प्रकार भगवान ने श्रन्य श्रनागतभयों का पहले ही व्याकरण कर दिया था तहत् इस श्रनागत भय का भी व्याकरण किया होता। पुनः श्रावकयान श्रीर महायान की प्रवृत्ति श्रारंभ से ही एक साथ हुई है। महायान की प्रवृत्ति पश्चात् नहीं हुई है। यह एक स्दार श्रीर गंभीर धर्म है। श्रतः यह तार्किकों का गोचर नहीं है। तीर्थिक शास्त्रों में यह प्रकार नहीं पाया बाता। श्रतः यह कहना उक्त नहीं है कि तीर्थिकों ने इस धर्म का व्याख्यान किया है। पुनः यदि इस धर्म का व्याख्याता कोई अन्य है, जो सम्यक्-संबोधि को प्राप्त है, तो यह निःसन्देद बुडवचन है, क्योंकि वही बुद्ध है जो संबोधि की प्राप्त कर देशना देता है।

पुनः यदि कोई महायान है, तो इसका बुद्धवचनल सिद्ध है, क्योंकि किसी दूसरे महा-यान का श्रमाव है। श्रयवा यदि कोई महायान नहीं है, तो उसके श्रमाव में भावकयान का भी अमाव होगा। यह कहना युक्त न होगा कि भावकयान तो बुद्धवचन है, श्रोर महायान नहीं है। क्योंकि बुद्धयान के विना बुद्धों का उत्पाद नहीं होता।

महायान की भावना से क्लेश प्रतिपन्नित होते हैं, क्योंकि यह सर्व निर्विकल्प शान का आअय है। यह भी इसके बुद्धवन्तन होने का प्रमाण है।

महायान का अर्थ गंभीर है। यह कतार्थ से भिक्ष है, अतः कतार्थ का अनुसरण करने से इसका अभिप्राय विदित नहीं होता; किन्तु इसलिए यह कहना कि यह बुद्धवचन नहीं है, अपुक्त है।

यदि कोई यह कहे कि भगवान ने इस अनागत भय को उपेदा के कारण व्याकृत नहीं किया, तो यह अयुक्त है। बुद्ध प्रत्यव्दर्शी हैं। उनके श्वान की प्रष्टृत्ति अयुक्त होती है। वह शासन के रव्हक हैं। उनमें अनागत जान का सामर्थ्य भी है, क्योंकि सर्वकाल में उनका शान अव्याहत होता है। अतः शासन में होने वाले किसी अनागत उपद्रव की वह उपेदा नहीं कर सकते।

इन विविध कारणों से महायान का बुद्धवन्त्रनत्व सिद्ध होता है।

अतावान की उत्हर्द्धता—यदि कोई यह कहे कि आवक्यान महायान है, श्रीर इसी से महाबोधि की प्राप्ति होती है, तो हम इसका विरोध करते हैं।

आवक्यान में वैकल्य है, क्योंकि इसमें आवकों के लिए श्रपनी विमुक्तिमात्र के उपाय का ही उपदेश किया गया है, श्रीर परार्थ कोई भी श्रादेश नहीं है। स्वार्थ परार्थ नहीं हो एकता। पुनः यह विरुद्ध है कि को श्रपने ही परिनिर्वाण का श्रयों है, श्रीर उसी के लिए प्रयोग करता है, वह श्रनुत्तर सम्यक्-संबोधि का लाभ करेगा। चाहे कोई बोधि के लिए चिर-काल तक आवक्यान का श्रनुसरण करे वह बुद्ध नहीं हो सकता। बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए आवक्यान उपाय नहीं है, श्रीर श्रनुपाय द्वारा प्रार्थित श्रयों की प्राप्ति नहीं होती;चाहे श्राप चिर-काल तक प्रयोग क्यों न करें। पुनः आवक्यान में महायान का सा उपदेश नहीं उपलब्ध होता, श्रतः यह सिद्ध होता है कि आवक्यान महायान होने की पात्रता नहीं रखता।

शावख्याय से विरोध —इतना ही नहीं। शावकयान और महायान का अन्योन्य-विरोध है। पाँच प्रकार से इनका विरोध है: —आशाय, उपदेश, प्रयोग, उपस्तंभ, काल। शावकयान में आत्म-परिनिर्वाण के लिए ही आशाय होता है। इसी के लिए इसका आदेश और प्रयोग है। इसका उपस्तम्म (आधार) परीच है, और पुर्य-ज्ञान-संमार में संग्रहीत है। इसके अर्थ की प्राप्ति भी अल्पकाल में ही होती है, यहाँ तक कि तीन जन्म में भी हो बाती है। किन्तु महायान में इसका सब विपर्यय है। इस अन्योन्य विरोध के कारण वो यान हीन है, वह वस्तुतः हीन है; वह महायान होने की योग्यता नहीं रखता।

कदाचित् यह कहा जायगा कि बुद्धवचन का लच्च्या यह है कि इसका सूत्र में श्रवतरया और विनय में संदर्शन होता है, श्रीर यह धर्मता का विरोध नहीं करता (बुद्धवचनस्येदं लच्च्यं यत् सूत्रेऽवतरित, विनये संहर्यते, धर्मतां च न विलोमयित ) । किन्तु महायान का यह

१. महापरिनिव्यानसुस्त [ दीधनिकाय, १५।४। = ] तानि चे सुरो भ्रोतिविमानानि विनये सिन्दिस्सयमानामि सुरो चेव कोतरन्ति, विनये च सिन्दिस्सिन्त, निद्वयेश्य गन्तथ्यं : अदा इदं तस्त भगवतो वचनं ""ति । इसमें 'धर्मता के श्रविखोमन' का खक्षया नहीं है, किन्दु जुल्ब-सङ्-नीति में यह वाक्य पाया जाता है :—भगवा पन धम्मसमार्थ श्रविखोमेन्तो तथा तथा धम्मदेसनं नियमेति ।

लच्या नहीं है, वयोंकि सर्वे धर्म निःस्त्रभाव हैं, यह उसका उपदेश है, श्रतः यह बुद्धवचन नहीं है।

यह श्राचिप श्रययार्थ है। लच्चगों का कोई विरोध नहीं है। स्वकीय महायानस्त्र में महायान का श्रवतरण है। महायान में बोधिसत्वों का जो क्लोश उक्त है, उसके विनय में महा-यान का संदर्शन होता है। वस्तुतः विकल्प ही बोधिसत्वों का क्लोश है। श्रावकयान के विनय में मिन्तुश्लों के नियमों का उल्लेख है। महायान का विनय बोधिचर्या श्लीर शांल का उपवेश देता है। पुनः महायान धर्मता के विरुद्ध नदीं है, क्योंकि यह उदार श्लीर गंभीर है। धर्मता से ही महाबोध की प्राप्ति होती है। फिर महायान धर्मता के विरुद्ध क्यों हो १

महायान से त्रस्त होने का कोई कारण नहीं है। इसमें केवल शूर्यता का ही आख्यान नहीं है। इसमें संमारमार्ग का भी श्राख्यान है। इस श्राख्यान का यथाकत अर्थ नहीं है, श्रीर खुदों का भाव श्रातगहन है। इस कारण महायान से त्रास करने का कोई स्थान नहीं है। सुके बोध न होगा, बुद्ध भी गम्भीर पदार्थ का बोध नहीं रखते, फिर वह क्या इसका उपदेश देंगे? गम्भीर श्रतकंगम्य क्यों हैं। गम्भीर पदार्थ के श्रायंवेत्ताओं का ही मोन्न क्यों है, तार्किकों का क्यों नहीं है। इत्यादि त्रास के हेत श्रायुक्त हैं।

महायान उत्कृष्ट है। उसकी देशना उदार श्रीर गम्मीर है। इसलिए उसमें श्रिषमुक्ति ( =अदा ) होनी चाहिये।

इस प्रकार महायान की सत्यता को सिद्ध कर श्रासंग शारणगमन को बोधिसत्व की श्राधि-मुक्ति का मूल श्राधार बताते हैं।

शरण-शमन—यह यथायं है कि शरण (= त्रिरल ) गमन शासन के आदि से ही सब बीडों को समान रूप से मान्य है। किन्तु असंग का कहना है कि महायान में जो त्रिरत की शरण में जाता है, वही शरणागतों में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें चार हेतु हैं:—सर्वत्रगार्थ, अम्युपगमार्थ अधिगमार्थ, अमिमवार्थ। यह अप्रयान है, क्योंकि इसमें जो सिद्धि प्राप्त करता है, वह सलहित का साधन करता है। इसका प्रणिधान और इसकी प्रतिपत्ति विशिष्ट है, अतः इन यान का शरण मी अप है।

इस यान में शरणप्रगत सर्वत्रग है। उसने सब सत्वों के समुद्धरण का भार अन्ने कपर लिया है। वह सब यानों में (आवक, प्रत्येक-बुद्ध, बोधिस्त्व) कुशल है। वह सर्वगत शन में कुशल है, अर्थात पुद्गल-नैरात्म्य श्रोर धर्म-नैरात्म्य का ज्ञान रखता है। उसमें निर्वाण का सर्वत्रगार्थ है, क्योंकि वह निर्वाण श्रोर संसार में एक रस है, श्रोर उसके लिए निर्वाण श्रोर संसार में एक रस है, श्रोर उसके लिए निर्वाण श्रोर संसार में गुण श्रयवा दोष की दृष्टि से विशेष नहीं है (यो निर्वाण संसरणेऽप्येकरसोऽसो ज्ञेयो घीमानेष हि सर्वत्रग एवम् २१३)।

इस विचार में नागार्जुन की शिद्धा की प्रतिष्वनि मिलती है। श्रारम्भ से ही हमको माध्यमिक विचार-सरखी के चिह्न मिलते हैं।

शरणगमन के अन्य लच्चा जैसा कि महायान में उपदिष्ट है, बोघिसत की पारमिताओं का अभ्युपगम और अधिगम है। पारमिताओं के अभ्युपगम से वह बुद्धपुत्र हो बाता है। उसका प्रियाचान श्रीर प्रयोग विशिष्ट है। वह सत्वों के समुद्धरण के आशय से बोधिचित्त का समादान करता है, श्रीर श्रत्यन्त उत्साह के साथ बोधि के लिए प्रयोग करता है।

इस बुद्धपुत्र का बीज बोधिचित्त का उत्पाद है। प्रशापारमिता इसकी माता है, और

प्रजापारिमता से संप्रयुक्त पुरुष-ज्ञान-संभार गर्भ है, श्रीर करुणा अप्रतिम घात्री है।

उसका श्रधिगम भी विशिष्ट है। उसकी महापुर्य-स्कन्ध का लाभ होता है, उसके सबै दुःख का उपशम होता है; सम्यक्-संत्रीधि के च्या में उसकी बुद्ध के धर्मकाय की प्राप्ति होती है; उसको बलविशारद्यादि कुशल-संभार की प्राप्ति होता है, श्रीर वह भव तथा निरोध दोनों से विमुक्त होता है।

इसी प्रकार बोधिसत्व श्रपने विपुल, उदम् श्रौर श्रास्य कुशल-मूल से आवकों को श्रमिभृत करता है। निर्वाण में यह उसका विशिष्ट श्रमिभवार्थ है। उसके कुशल-मूल चीण नहीं होते। उसके गुणों की श्रप्रमेय वृद्धि होती है, श्रीर वह श्रपने कृपाशय से इस जगत् का प्रतिवेध करता है, श्रीर महायान धर्म को प्रसिद्ध करता है।

वोधिसत्व के गोत्र

शरण-गमन से बोधिसत्व के गोत्र में प्रवेश होता है। गोत्र का ऋस्तित्व घाद्ध-भेद, अधिमुक्ति-भेद प्रतिपत्ति-मेद श्रीर फलभेद से निरूपित होता है। सत्वों के ऋपरिमाण घादु-भेद हैं। इसीलिए तीन यानों में गोत्र-भेद हैं। सत्वों में ऋधिमुक्ति-भेद (= अद्धाभेद ) भी पाया घाता है। किसी की किसी यान में पहले से ही ऋधिमुक्ति होती है। यह गोत्र-भेद के बिना नहीं हो सकता। प्रत्ययवश श्रिधमुक्ति के उत्पादित होने पर भी प्रतिपत्ति-भेद होता है। कोई निर्वोद्धा होता है, कोई नहीं। यह गोत्र-प्रभेद के बिना संभव नहीं है। फल-भेद भी देखा बाता है, जैसे किसी की बोधि हीन, किसी की मध्य श्रोर किसी की विशिष्ट होती है। क्योंकि बीज के श्रनुक्ष फल होंता है। इसलए यह प्रभद भी गात्र-भेद के बिना नहीं हो सकता।

जिमित्र—चार निमित्तों से बोधिसत्वों के गोत्र का अप्रत्व प्रदर्शित होता है। आवकों के इस प्रकार के उद्य कुशल-मूल नहीं होते। उनमें सब कुशल-मूल मा नहीं होते, क्योंकि उनमें बलवैशारद्यादि का अभाव है। आवकों में परार्थ मी नहीं होता और उनके कुशल-मूल अच्चय भी नहीं हैं, क्योंकि निरुपिशेष-निर्वाण में उनका अवसान होता है।

१. अंगुत्तर ४/३७६ और ५/१२३ में 'गोत्रस्' शब्द आता है। नौ या दश आर्थ पुद्गलों की स्वी में इसका निस्ततम स्थान है। एक में स्रोतापत्ति फल प्रतिपश्चक के पर वात्, दूसरी स्वी में अद्यानुसारी के पर वात्। 'पुगालपन्त्रित' में 'पुथुजन' (= प्रयम्बन) से इसका ऊँचा स्थान है। इसके अनुसार 'गोत्रस्' वह पुद्गल है, जो आर्थ धर्म में मविग करने के लिए आवश्यक धर्म से युक्त है। महास्युत्पत्ति (६४) में पाँच गोध गिनाए गए हैं; आवक्यानाभिसमय, प्रश्येकतुद्ध, तथागत, धनिवत् और सगीत्रक।

बोधिसत्व-गोत्र में चार लिख्न होते हैं—१. सत्वों के प्रति कारुय, २. महायान धर्म में ऋषिपुक्ति, ३. चान्ति अर्थात् दुष्करचर्या की सहिष्णुता, ४. पारमितामय कुशल का समाचार (निष्पत्ति)। संचीप में गोत्रों के चार भेद हैं:—१. नियत, २. अनियत, ३. प्रत्ययवश अहार्य, ४. प्रत्ययवश हार्य।

श्रसंग बोधिसत्व-गोत्र की उपमा महासुवर्णगोत्र से देते हैं, श्रीर इसके माहास्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह श्रममेथ कुराल-मूल श्रीर ज्ञान का श्राश्रय है, तथा इससे बहुसत्व का परिपाक होता है। यह बोधिवृद्ध का प्रशस्त मूल है। इससे सुल-दुःख का उपशम होता है, श्रीर श्रपने तथा पराए हित-सुल के फल का श्राधिगम होता है। (श्राधिकार है)

### बोधिचित्रोत्पाद

बोधिसत्वचर्या का आरम्भ बोधिचित्त के उत्पाद से होता है। इस चेतना के दो आलं-बन है :—महाबोधि और सत्वार्थ-किया। इसके तीन गुण हैं :—इसमें पुरुपकार-गुण है, क्योंकि इसमें महान् उत्साह और दुष्कर प्रयोग होते हैं। इसमें आर्थिकिया-गुण और फलपरिम्रह-गुण हैं, क्योंकि यह आस्म-पर-हित का साधन करता है, और इससे बोधि का समुदागम होता है।

इस चित्तोत्पाद का मूल करुणा है। सदा सत्वों का हित संपादित करना इसका आश्य है; महायानधर्म अधिमोत्त है; इसका जान इस चेतना का आलंबन है; इसका यान उत्तरोत्तर छुन्द है; इसकी प्रतिष्ठा बोधिसत्व के शीलसंबर में है; इसका आदीनव अन्य यान में चित्त की उत्थापना या अधिवासना है; इसका अनुशंस पुण्यज्ञानमय कुशलधर्म की वृद्धि है; इसका निर्याण पारमिताओं का सत्त अभ्यास है; इसका भूमिपर्यवसान उस भूमि में प्रयोग से होता है। जिस भूमि में जिस चेतना का प्रयोग होता है, उसका उस भूमि में पर्यवसान होता है।

एक समादान सांकेतिक चित्तीत्पाद होता है, श्रीर एक पारमार्थिक । समादान परिवेशा-पन से होता है; यथा कल्यायामित्र के श्रनुरोध से, गोत्रसामध्ये से, कुशलमूल के बल से, श्रुतबल से श्रयवा श्रुमाभ्यास से । पारमार्थिक चित्तीत्पाद उपदेश-विशेष, प्रतिपत्ति-विशेष श्रीर श्रुधिगम-विशेष से होता है । प्रमुदिता भूमि में इस चित्त का उत्पाद होता है । उसकी धर्मों में समचित्तता होती है, क्योंकि वह धर्म-नैरात्म्य का ज्ञान रखता है । उसकी सत्वों में सम-चित्तता होती है, क्योंकि वह श्रात्म-पर-समता से उपगत है । उसकी सत्वकृत्यों में समचित्तता होती है, क्योंकि अपनी ही तरह वह सत्वों के दुःखन्त्वय की श्राकांन्ता करता है । उसकी बुदल में समचित्तता होती है, क्योंकि वह श्रपने में धर्म-धातु का श्रमेद बानता है ।

जो सत्व इस चित्तोत्पाद से वर्जित होते हैं, वे उन चार सुलों को नहीं प्राप्त कर सकते जिनका लाम बोधिसत्वों को होता है। जो सुल परार्थ-चिन्तन से, परार्थ के उपायलाम से, महायान के गंभीर सूत्रों के श्रामिप्रायिक श्रार्थ के जानने से श्रीर परम तत्त्व के संदर्शन से बोपिसल को होता है, उससे वह विरहित होता है। वह इस सुख को त्याग कर श्रम का साम करता है।

जो सत्व बोधिचित्त का उत्पाद करता है, उसका चित्त अनन्त दुष्कृतों से मुसंयूत होता है, श्रीर इसलिए उसको दुर्गित से भय नहीं होता। वह शुभ कर्म श्रीर कृपा की वृद्धि करता है। वह सदा मुख-दु:ख में प्रसन्न रहता है।

उसको आत्मा की अपेद्धा पर प्रियतर है। वह पराए के लिए अपने शरीर और बीवन की उपेद्धा करता है। वह कैसे अपने लिए दूसरे का उपघात कर दुष्कृत में प्रवृत्त होगा ह

संपदावस्था तथा विपदावस्था में वह क्लेश श्रीर तुःख से भयभीत नहीं होता। वह पराए के लिए उद्योग करता है। अवीचि भी उसके लिए रम्यं है। फिर वह कैसे दूसरे के कल्याण के निमित्त दुश्खोत्पाद से त्रस्त होगा ?

वह सत्वों की उपेद्धा कभी नहीं कर सकता। उसके चित्त में महाकारिण्क भगवान् नित्य निवास करते हैं। उसका चित्त दूसरे के दुःख से दुःखी होता है। पर-कल्याण के लिए कुछ करने का अवसर प्राप्त होने पर यदि उसके कल्याण-मित्र समादापना करें, तो उसको अति लजा होती है। बोधिसत्व ने अपने ऊपर सत्वों का महान् भार लिया है। वह सत्वों में अप्र है, अतः शिथिल गति उसको शोमा नहीं देती। उसको आवकों की अपेद्धा सौगुना वीर्य करना चाहिये। [शिरसि विनिहितोच्यसत्वभारः शिथिलगतिर्नहि शोभतेऽप्रसत्वः ४।२८] बोधिसत्व का संभार

श्रसंग बताते हैं [ ध्रवाँ श्रधिकार ] कि यह सुगतात्मन है । निसने बोधिनित्त का ग्रहण किया है, कैसे महाकरुणा से प्रेरित हो महानोधि के लिए प्रस्थान कर संभार में प्रवृत्त होता है। वह अपने और पराए में निशेष नहीं करता। उसको समानन्तिता प्राप्त है। वह अपने से पराए को अध्वतर भी मानता है। उसका कौन स्वार्थ है, कौन परार्थ ? उसके लिए होनों एक समान हैं। इसीलिए अपने को सन्तम करके भी वह परार्थ को साधित करता है। संवार में शत्रु के प्रति भी लोग इतने निर्दय न होंगे, नितना कि अपने प्रति बोधिसन निर्दय होता है, जब वह दूसरों के लिए अत्यन्त दुःख का अनुभव करता है। विमृत बन अपने सुख के लिए सचेष्ट होता है, और उसके न प्राप्त होने पर दुःखी होता है। किन्तु बो परार्थ के लिए उद्यत है, वह स्वार्थ और परार्थ का संपादन कर निर्वृति-सुख को प्राप्त होता है। अनेक प्रकार से बोधिसत्व होन, मध्य, विशिष्ट गोत्रस्थों का हित संपादित करता है। वह उसको देशना देता है; अद्वि-प्रातिहार्य से उनका आवर्जन करता है; उनको शासन में अवतीर्ण करता है; अनेक संशयों का निराकरण करता है; कुशल में उनका परिपाक करता है; अवनाद-नित्त-

परार्थिषात्ततुपावलाभतो महामिसंध्यर्थस्र तत्वदर्शनात् ।
 महार्दिक्तोदपवर्जिता जनाः शमं गमिष्यन्ति विहास सरस्वसम् ॥ [ १।२१ ]

स्थिति, प्रशाविमुक्ति में सहायक होती है; उनको श्रिमजादि विशेष गुणों से विभूषित करता है, तथागत-कुल में जन्म, श्राठवीं भूमि में व्याकरण, दशवीं भूमि में श्रिमषेक श्रीर साथ ही साथ तथागत-जान का लाभ उनको कराता है।

प्रजुलुस्की के शब्दों में महायान बार बार इस वाक्य को दुहराता है कि—"स्वर्गं बाना छोटी सी बात है। मेरी तो प्रतिशा है कि मैं दुमको भी वहाँ से चलूँगा।"

# शसंग के दार्शनिक विचार

खद्वबवाद—इसके पश्चात् असंग दार्शनिक प्रश्नों को लेते हैं। छठे अधिकार के आरम्भ के विचार माध्यमिक हैं। "परमार्थ न सत् है, न असत् । न तथा है, न अन्यथा; न इसका उदय होता है, न व्यय; न इसकी हानि होती है, न वृद्धि; यह विशुद्ध नहीं होता है, पुनः विशुद्ध होता है। यह परमार्थ का लच्चण है।"

परमार्थ श्रद्धयार्थ है। परिकल्पित श्रीर परतन्त्र लक्ष्णवश यह सत् नहीं है, श्रीर परिनिष्पक लक्ष्णवश यह श्रसत् नहीं है। परिनिष्पक का परिकल्पित श्रीर परतन्त्र से एकल का श्रभाव है। इसलिए यह 'तथा' नहीं है। यह श्रन्यथा भी नहीं है, क्योंकि परिनिष्पक का उनसे श्रन्यल भी नहीं है। परमार्थ का उदय-व्यय नहीं होता, क्योंकि धर्म-धातु श्रनिमसंकृत है। इसकी हानि-वृद्धि नहीं होती, क्योंकि संक्षेश-पक्ष के निरोध श्रीर व्यवदान-पक्ष के उत्पाद पर यह तदवस्थ रहता है। यह विश्वद्ध नहीं होता, क्योंकि प्रकृति से यह श्रसंक्षिष्ट है, श्रीर विश्वद्ध भी होता है, क्योंकि श्रागन्तुक उपक्षेश का विगम होता है।

अनात्मदृष्टि—सब बौद्धवादों के समान श्रसंग भी श्रात्मदृष्टि-विपर्यास का प्रतिषेध करते हैं। श्रात्मदृष्टि का लच्च श्रात्मा नहीं है, दुः संस्थितता भी श्रात्मलच्चा नहीं है; श्रात्म-दृष्टि परिकल्पित श्रात्मलच्चा से विलच्चा है, क्योंकि पञ्च स्कन्ध दुः लमय है, श्रीर दुः संस्थितता पुनः पञ्चोपादान-स्कन्ध है। इन दो से, श्रार्थात् श्रात्मदृष्टि श्रीर पञ्चोपादान-स्कन्ध से श्रम्य किसी श्रात्मलच्चा की उपपत्ति नहीं होती, श्रतः श्रात्मा का श्रास्तत्व नहीं है। यह श्रात्मदृष्टि श्रममात्र है, श्रतः श्रात्मा का श्रमाव है। मोच्च भी भ्रममात्र का संचय ही है। कोई सुक्त नहीं है।

असंग पूछते हैं कि यह क्यों है कि लोग विश्रममात्र श्रात्मदर्शन पर आशित हो यह नहीं समभते कि दुःख की प्रकृति संस्कारों में सतत अनुबद्ध है। जो दुःख का संवेदन नहीं करता, वह उस दुःख-स्वभाव के ज्ञान से दुःखी होता है। जो वेदक है, वह दुःख के अनुभव से दुःखी है। यदि वह दुःखी है, तो इसलिए कि दुःख अप्रहीण है। यदि वह दुःखी नहीं है, तो इसलिए कि दुःख अप्रहीण है। यदि वह दुःखी नहीं है, तो इसलिए कि दुःखयुक्त आत्मा का अभाव है। जब लोग भावों का प्रतीह्य-समुत्पाद प्रत्यव देखते हैं, जब वे देखते हैं कि उस उस प्रत्ययवश वह वह भाव उत्पन्न होता है, तो उनकी यह हिं क्यों होती है कि दर्शनादिक अन्यकारित हैं, प्रतील्य-समुत्पन्न नहीं हैं। यह कौन सा अज्ञान-प्रकृत है, जिसके कारण लोग विद्यमान प्रतीह्य-समुत्पाद को नहीं देखते, और अविद्यमान आत्मा

पो देखते हैं। यह हो सकता है कि तम के कारवा विद्यमान न देखा चा सके, किन्तु अविद्यमान का देखा जाना शक्य नहीं है। [६।२-४]

श्रमंग एक श्राचिप का उत्तर देते हुए कहते हैं कि श्रातमा के बिना भी ( पुद्गल का ) श्रम श्रीर जन्म का योग है। परमार्थ-दृष्टि से संसार श्रीर निर्वाण में किञ्चिन्मात्र श्रन्तर नहीं है, क्योंकि दोनों का समान नैरात्म्य है। तथापि यह विधान है कि जो शुभ कर्म के करने वाले हैं, जो मोत्तमार्ग की भावना करते हैं, उनको जन्मच्चय से मोत्त की प्राप्ति होती है। नागार्जुन की भी यही शिच्ता है। विश्वानवाद श्रीर माध्यमिक दोनों का परमार्थ-सत्य एक ही है।

परमार्थ-ज्ञान—ग्रात्महिष्ट-विपर्यास को निरस्त कर असंग कहते हैं कि इस विपर्यास का प्रतिपक्ष पारमार्थिक ज्ञान है। इस ज्ञान में प्रवेश पुर्यज्ञानसंभार और चिन्ता द्वारा धर्मों के विनिश्चय से होता है। उस समय बोधिसत्व अर्थ की गति को ज्ञान ज्ञाता है। उसको यह अवगत हो जाता है कि अर्थ जल्पमात्र हैं, और वह अर्थाभास चित्तमात्र में अवस्थान करता है। यह बोधिसत्व की निर्वेधमागीय अवस्था है। युनः उसको धर्मधातु का प्रत्यन्त होता है, और इससे वह प्राह्मप्राह्मकलक्ष्ण से विमुक्त होता है। यह दर्शनमार्ग की अवस्था है [६।७]। बुद्धि द्वारा यह अवगत कर कि चित्त से अन्य आलंबन (प्राह्म) नहीं है, उसको यह भी अवगन होता है कि चित्तमात्र भी नहीं है, क्योंकि ज्ञव प्राह्म का अभाव है, तब प्राहक का भी अभाव है।

द्वय में इसके नास्तित्व को जान कर वह घर्मघातु में अवस्थान करता है। भावनामार्गं की अवस्था में आध्यय-परिवर्तन से पारमार्थिक जान में प्रवेश होता है। समतानुगत आवकल्पक ज्ञान के बल से वह दोष-संचय का निरसन करता है, और बुद्धत्व को प्राप्त होता है। विभिन्नां के बल से वह दोष-संचय का निरसन करता है, और बुद्धत्व को प्राप्त होता है। विभिन्नां

बोघिचर्या में प्रथम चरण विश्वतिमात्रता है, अर्थात् यह जान कि प्राह्म श्रीर प्राहक चित्तमात्र हैं। दूसरे चरण में यह विश्वानवाद श्रद्धयवाद में परिवर्तित हो जाता है— "धर्म-धातु का प्रत्यच्च होने से वह द्धयलच्चण से विमुक्त हो जाता है।" तृतीय चरण—नागा- जुन का यह मत है कि जब बुद्धि से यह श्रवगत हो गया कि चित्त के श्रतिरिक्त कोई दूसरा श्रालंबन नहीं है, तो यह जाना जाता है कि चित्तमात्र का भी श्रस्तित्व नहीं है, क्योंकि जहाँ ग्राह्म नहीं है, वहाँ ग्राह्म भी नहीं है। वह किसी नास्तित्व में पतित नहीं होता, क्योंकि जब बोधिसत्व द्वय में चित्त के नास्तित्व को जान बाता है, तब प्राह्म-प्राह्म-लच्चण से रहित हो वह धर्म-धातु में श्रवस्थान करता है। यह मूल चित्त है, जो संपिंडित धर्म को श्रालंबन बनाता है। चतुर्थ चरण में इस परमार्थ-शन का प्रयोग बोधिचर्या के लिए होता है [६।७-१०]।

न चान्तरं किञ्चन विद्यतेऽनयोः सदर्थेवृत्या शमजन्मनोरिष्ट ।
 तथापि जन्मक्षयतो विधीयते शमस्य ज्ञाभः शुभकर्मकारियाम् [ ६।५ ]

कः समिजाएं — छः श्रमिता ही बोधिसत्वों के प्रभाव है। श्रसंग दिखाते हैं कि किस निभय, किस चान, किस मनिसकार से इस प्रभाव का समुदागम होता है। इस प्रभाव का त्रिविच फल है। वह आर्थ श्रीर दिव्य बाध्य-विहारों में निस्य विहार करता है, तथा बिस लोक-बाद्ध में वह जाता है, वहाँ बुद्धों का पूजन श्रीर सत्वों का विशोधन करता है।

वस्तुतः जब सविकल्पक ज्ञान का स्थान प्रज्ञा-पारमिता लेती है, द्वार्थात् निर्विकल्पक ज्ञान का परिप्रद होता है, तब यह ज्ञान धर्म-समूह पर अपना कारित्र कर प्रभाव-सिद्धि निष्यन्न करता है। तब कोई भी कार्थ चित्त को व्याघात नहीं पहुँचीता, और योगी अर्थविशिल प्राप्त करता है। असंग इन श्रमिजाओं का सविस्तार वर्णन करते हैं, और इस प्रकार विज्ञानवाद का दूसरा नाम योगाचार सार्थक होता है।

यह मत. माध्यमिक श्रीर एक प्रकार के श्राह्मय-विद्यानवाद के बीच की वस्तु है। यह मत श्रात्मप्रतिषेध को वर्जित कर उपनिषदों का स्मरण दिलाता है। इस प्रकार महायानसूत्रालद्धार दो हिंध्यों का सन्दुलन करने की चेध्या करता है, किन्तु दोनों एक किन्तु पर मिलते हैं। लोक भ्रान्तिमात्र है, यह समान बिन्दु है। यह बिन्दु नागार्जुन श्रीर विज्ञानवादी श्राह्मयबाद दोनों में पाया जाता है (रेने प्रूसे)। निर्विकल्पक श्रान का परिप्रह कर चतुर्थ ध्यान में समापन्न हो योगी सब लोकधातुश्रों को उनके सत्वों के सहित तथा उनके विवर्त-संवर्त के सहित माया के सहश देखता है, श्रीर वह विचित्र प्रकारों से उनका यथेष्ट संदर्शन कराता है, क्योंकि उसको विश्वता का लाम है।

शानवशित्व से वह शुद्धि को प्राप्त होता है, श्रीर श्रपनी इच्छा के श्रनुसार बुद्धच्चेत्र को विनेयजनों को दिखाता है श्रीर वह सत्वों का परिशोधन भी करता है। जो सत्व ऐसे लोक- भातुश्रों में उपपन्न हैं, जो बुद्धनाम से विरहित हैं, उनको वह बुद्धनाम सुना कर बुद्ध में प्रतिपन करता है, श्रीर वह बुद्धनाम से श्रविरहित लोकधातुश्रों में उत्पन्न होता है। उसमें सत्वों के परिपाचन की शक्ति होती है। वह क्षेश्यपरवश जगत् को श्रपने वश में स्थापित करता है। वह सद्या परहित-क्रिया में सुख का श्रनुभव करता है, श्रीर भव का भय नहीं करता।

आतम-परिपाक व पारमिताओं के अयोग- उक्त प्रभाव के कारण बोधिसत्व आत्म-परिपाक करता है, तदनन्तर सत्वों के परिपाक की योग्यता को प्राप्त होता है, और सत्वों का प्रतिश्वारण होने के कारण जगत् का अअवन्धु होता है।

महायान देशना में विच, देशिक में प्रसाद (= अद्धा), क्विशों का प्रशम, सलों पर अनुकम्पा, दुष्करचर्या में सिंहप्शुता, प्रह्या-धारया-प्रतिवेध की मेधा, अधिगम की प्रक्तता, मारादि से अहायँता और प्राहाणिक (= प्रधान) श्रंगों से समन्वागम स्नातम-परिपाक के लच्या है।

अपना परिपाचन कर बोधिसल दूसरों का परिपाक करता है। वह सत्वों का प्रतिशरण होता है। वह सत्तर धर्मकाय की वृद्धि करता है। निस श्राशय से बोधिसत्व सत्वों का परिपाक करता है, वह श्राशय माता-पिता-बान्धवादि के श्राशय से विशिष्ट है, श्रोर श्रात्म-वात्सल्य से भी विशिष्ट है। श्रात्म-वत्सल पुरुष श्रपना हित-सुल संपादित करता है, किन्तु यह कृपात्मा पर-सत्व-वत्सल है, क्योंकि यह उनको हित-सुल से समन्वित करता है [ ८।१४–१५ ]।

जिस प्रयोग से बोधिसत्व सत्वों का परिपाक करता है, वह पारमिताश्रों का प्रयोग है। वह त्रिविध दान से उनका परिपाक करता है। उसके लिए कुछ भी श्रदेय नहीं है। वह श्रपना सर्वेल शरीर, मोगादि दान में देता है। उसका दान विषम नहीं होता, श्रीर उससे उसकी कभी तृति नहीं होती। वह सत्वों पर दो प्रकार का श्रमुग्रह करता है—इष्ट-धर्म में वह उनकी स्ख्याश्रों को पूर्ण करता है, श्रीर उनकी कुशल में प्रतिष्ठा करता है।

वह स्वभाव से स्वयं शीलवान् है, श्रीर वह दूसरों को शील में सिन्नविष्ट करता है। वह चान्ति द्वारा सत्वों का परिपाक करता है। यदि कोई उसका श्रपकार करता है, तो भी वह प्रति-उपकार की ही बुद्धि रखता है। वह उम्र व्यतिक्रम को भी सह लेता है। वह उपायज्ञ है, श्रीर वह ऐसे सत्वों का भी श्रावंजन करता है, श्रीर उनको कुशल में संनिविष्ट करता है। वह श्रमन्त सत्वों के परिपाक के लिए कुशल कम करते हुए भी नहीं थकता। इसी प्रकार घ्यान श्रीर प्रजा से वह परिपाचन-क्रिया करता है। वह विविध प्रकार से सत्वों का परिपाचन करता है। किसी का विनयन सुगति गति के लिए, किसी का यानत्रय के लिए होता है।

### वुद्धव (वोधि ) का लक्षाय

इस प्रकार आत्म-परिपाक कर बोधिसत्व बोधि का लाम करता है। नवें श्रधिकार में बोधि का अवस्ता तर्णन है। सर्वगत जान होने के कारण बोधि लोकपात से अनन्य है, क्योंकि सर्व जान अपने अर्थ से अमिन्न है; अतः सर्व धर्म बुद्धत्व है। बुद्धत्व तथता से अभिन्न है, और तयता की विशुद्धि से प्रभावित हैं। बुद्धत्व स्वयं कोई धर्म नहीं है, क्योंकि धर्मस्वभाव परिकल्पित है। बुद्धत्व शुक्क धर्ममय है, क्योंकि पारमितादि कुशल की प्रवृत्ति उसके अस्तित्व से होती है। शुक्क धर्मों से यह निरूपित नहीं होता, क्योंकि पारमितादि पारमितादिभाव से परिनिष्पन नहीं हैं। यह श्रद्धय लच्चण है।

यद्यपि यह तथता है, तथापि यह अधर तथताओं का समुदाय नहीं है। इसमें वह है, किन्तु यह उनके अन्तर्गत नहीं है। आअय-परावृत्ति से ही चित्त इस अवस्था को प्राप्त होता है। यह परावृत्ति चित्त का विपरिखाम करती है, और उसको उत्कृष्ट बनाती है, यहाँ तक कि चित्त आकाश संशा को प्राप्त होता है, जो अत्यन्त विशुद्ध और अत्यन्त सर्वगत है, और विश्वसे सब विकल्प अपगत हो गए हैं। अनास्तव-धातु (वह धातु जो धर्मों के प्रवाह से रहित है) में बोधि का एक प्रकार का द्रव्य होता है। यहाँ बोधिसत्व निवास करते हैं, और यह धर्मतथता से अन्य नहीं है। किन्तु जब एक बार बोधि विविध भूमियों से होकर अपने स्थान को पहुँचाती है, तब इसका क्या कारख है कि यह विपरीतमाव से धर्मों की आर पुनः प्रवृत्ति होती है?

महायान मानता है कि बुद्धों का उपकारक कारित्र नित्य होता है, श्रीर इसीसे यह कठिनता उत्पन्न होती है; किन्तु उसने त्रिकायवाद से इस कठिनता को दूर किया है। धर्मकाय स्वामाविक काय है। संभोगकाय वह काय है, जिससे पर्धन्मगड़ल में वह धर्मसंभोग करते हैं। निर्माणकाय वह काय है, जिसको निर्मित कर बुद्ध सत्वों का उपकार करते हैं। किन्तु इन विशेषों के मूरा में केवल भ्रान्ति की लीला है, जिससे सविकल्प परिकल्पित-चित्त की मौलिक शान्ति को चुड़ करता है। बुद्ध न एक है, न श्रानेक। केवल बोधिमात्र है, जिसकी वृत्ति एक समान श्रीर सतत है (सिलवाँ लेवी की भृमिका, पृ० २४)।

सक्षया—बोधि पर जो श्राच्याय है, वह वस्तुतः विज्ञानवाद का एक प्रधान प्रत्य है। ६।१-२ में बुद्धस्व का लच्चरण यही दिया है कि यह सर्वावररण से निर्मल सर्वाकारणता है। ६।४-५ में कहा है कि बुद्धस्व का लच्चरण श्राद्धय है। बुद्धस्व का श्रायों के साथ श्रातिसूचन संबन्ध है। सब धर्म (श्रायीत् सब श्राय) बुद्धस्व है, किन्तु यह स्वयं धर्म नहीं है।

यह शुक्रधर्ममय है, किन्तु यह शुक्रधमों से निरूपित नहीं होता। ६।५ में कहा है कि सब धर्म बुद्धत्व हैं, क्योंकि यह तथता से श्रमिल हैं, श्रीर तथता की विशुद्धि से प्रभावित हैं। किन्तु बुद्धत्व कोई धर्म नहीं है, क्योंकि धर्मों का स्वभाव परिकल्पित होता है, श्रीर बुद्धत्व परमार्थ है। पुनः बुद्धत्व सब धर्मों का समुदाय है, श्रथवा सब धर्मों से व्यपेत है (६।६)।

चुकानुभाव—यह बुद्धत्व सर्वक्लेश से सदा परित्राण करता है, जन्म, मरण तथा दुश्चिरत से भी परित्राण करता है। बुद्धानुभाव से सब उपद्रव शान्त होते हैं। श्रन्थे श्रांख पाते हैं, बिधर श्रोत्र; विविप्त-चित्त स्वस्थ होते हैं; ईतियां शान्त होती हैं। बुद्ध की प्रभा श्रपाय से परित्राण करती है। बुद्धत्व तीर्थिक-दृष्टि श्रीर सत्काय-दृष्टि से परित्राण करता है। यह श्रनुपम शरण है। जब तक लोक का श्रवस्थान है, जब तक बुद्धत्व सब सत्वों का सबसे बड़ा शरण है (६।११)।

शाश्रय परिवृत्ति—क्नेशावरण श्रीर शेयावरण के बीज जो श्रनादिकाल से सतत श्रनु-गत है, बुद्धत्व में श्रस्त होते हैं। बुद्धत्व ही श्राश्रय-परिवृत्ति है। बुद्धत्व से ही विपन्न बीज का वियोग श्रीर प्रतिपन्न-संपत्ति का योग होता है, श्रीर बुद्धत्व की प्राप्ति निर्विकल्य जान-मार्ग से होती है। इस प्रकार सुविशुद्ध लोकोत्तर ज्ञान का लाभ कर तथागत नीचे लोक को देखते हैं; जैसे कोई महान् पर्वत के शिखर पर से देखता हो। उनमें श्रावक-प्रत्येकबुद्ध के लिए भी बो श्माभिराम हैं, श्रीर श्रपना ही निर्वाण चाहते हैं, करुणा उत्पन्न होती है। फिर दूसरों को क्या कथा, जिनकी रुचि भव में है (श्राधिराम) १ (६।१३)।

सर्वगतस्य—तथागतों की परिवृत्ति परार्थ-वृत्ति है। यह श्रद्धय है, श्रीर सर्वगत वृत्ति है। यह संस्कृत श्रीर श्रसंस्कृत है, क्योंकि यह न संसार श्रीर न निर्वाण में प्रतिष्ठित है (६।१४)।

श्रसंग नागार्जुन के दिए एक दृष्टान्त को देखकर बुद्धत्व के सर्वगतत्व को दिखाते हैं, जैसे श्राकाश सदा सर्वगत है, उसी प्रकार बुद्धत्व का स्वभाव सर्वगतत्व है। जैसे विविध रूपों में श्राकाश सर्वग है, उसी प्रकार सत्वों में बुद्धत्व का सर्वगतत्व है। बुद्धत्व सब सत्वों में श्रसन्दिग्ध रूप से व्यवस्थापित है, क्योंकि यह सब सत्वों को परिनिष्यत्तिः श्रपने से श्रांगीकृत करता है ( ६।१५ )।

फिर ऐसा क्यों है कि बुद्धत्व का यह सर्वगतत्व नाम-रूप के जगत् में नहीं प्रकट होता ? श्रमंग उत्तर देते हैं:—यथा भिन्न (भग्न) जल-पात्र में चन्द्रविम्व नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार दुष्ट सत्वों में जो श्रपात्र हैं, बुद्धविम्व का दर्शन नहीं होता (६।१६); यथा श्राग्नि श्रन्यत्र जलती है, श्रम्यत्र शान्त होती है, उसी प्रकार जहाँ बुद्ध-विनय होते हैं, वहाँ बुद्ध का दर्शन होता है, श्रीर जब विनीत हो जाते हैं तब उनका श्रदशंन होता है। शांकर वेदान्त में हम इन्हीं हथान्तों को पाते हैं। वहाँ पूर्ण ब्रह्म को सर्व-विशुद्ध श्रीर सर्व-परिपूर्ण भाना है श्रीर उसके श्रागनुक श्रावरण श्रीर उपाधियां इस स्वाभाविक परिपूर्णता को, कम से कम देखने में, श्राव-

चित्रज्ञ रूप से आच्छादित करती हैं।

श्रर्थंचर्या का श्रभिप्राय—पुनः हम किस प्रकार इसका समन्त्रय करते हैं कि बोधिसत्य सलों की श्रर्थंचर्या करते हैं, श्रीर उनका बुद्धकार्य श्रनाभोग से ही सिद्ध होता है, श्रीर साथ ही साथ श्रनास्त्रव धातु निश्चल और निष्क्रिय हैं! श्रसंग इसके उत्तर में कहते हैं—श्राभोग के विना बुद्ध में देशना का समुद्भव उसी प्रकार होता है, जैसे श्रायटित त्रियों में शब्द की उत्पत्ति होती है। पुनः जैसे विना यत्न के मिण श्रपने प्रभाव का निदर्शन करती है, उसी प्रकार श्रामोग के विना बुद्धों में भी कृत्य का निदर्शन होता है (६।१६-१६)। जैसे श्राकाश में लोक-क्रिया श्रविच्छित्र देखी जाती है, उसी प्रकार श्रनास्त्र-धातु में बुद्ध की किया श्रविच्छित्र होती है, श्रीर जैसे श्राकाश में लोक-क्रियाश्रों का श्रविच्छेर होने पर भी श्रन्यान्य क्रिया का उदय-व्यय होता है। (६।२०-२१)।

षुद्धत्व का परमात्म-भाव

बुद्धत्व श्रौर लोक का क्या संबन्ध है ? श्रसंग कहते हैं—यद्यपि तथता पौर्वापर्य से विशिष्ट है, श्रौर इसलिए शुद्ध नहीं है; तथापि जब वह सर्व श्रावरण से निर्मल हो जाती है, तब वह मलापगम के कारण शुद्ध हो जातो है, श्रौर बुद्धत्व से श्रभित्न हो जाती है (६।२२)।

बुद्ध, जिन्होंने नैरात्म्य द्वारा मार्ग का लाभ किया है, विशुद्धि शूत्यता में आतमा की

शब्दता का लाभ करते हैं. और ग्राह्म-महात्मता को प्राप्त होते ह । ( ६।२३ )।

यह श्रनाहान धातु में बुद्धों के परम श्रातमा का निर्देश है। यह 'परमातमा' शब्द श्राश्चर्यं जनक हैं। श्रसंग यह भी कहते हैं कि इसका कारण यह है कि बुद्धों का परमातमा श्राप्त नैरातम्य निरातम्य निरातम्य निरातम्य निरातम्य निरातम्य कि । यही बुद्धों की श्रातमा है, श्रयीत् स्वभाव है। इसके विशुद्ध होने पर श्राप्त नैरातम्य की प्राप्ति होती है श्रीर यह शुद्ध श्रातमा है। श्रतः शुद्धातमा के लाभी होने से बुद्ध श्रातम-माहातम्य को प्राप्त होते हैं, श्रीर इसी श्रमिसन्ध में बुद्धों की परम श्रातमा श्रनाक्षव-धातु में व्यवस्थापित होती है (६।२३)।

शून्यतायां विद्यद्धायां नैराक्त्यान्मार्गताभवः ।
 श्रद्धाः श्रद्धाःमताभित्वाद् गता श्राक्ष्ममहात्मतास् [ ३।२३ ]

रांकर के आत्मवाद से तुलना—यहाँ हम यह कह सकते हैं कि यह विचार कतिएय उपनिषदों के वाक्यों का स्मरण दिलाते हैं। जो आत्मा नैरात्म्यस्वमाव है, अथवा यों किह्ये कि को आत्मा अपने मूल में, नैरात्म्य में, विलीन है, वह वृहदारण्यक के निर्गुण आत्मा के समीप है। इस प्रकार नागार्जन की हिष्ट से प्रस्थान कर एक अनजान मोड़ इमको शंकर के अदौतवाद की चौलट पर ले आई है। इसमें सन्देह नहीं कि शंकर का अदौतवाद आत्मवाद कहलायेगा, जब कि असंग का अदौतवाद विज्ञानवाद है; किन्तु यह विज्ञानवाद ऐसा है कि सर्श से ही विलुस होने लगता है। आत्मसंज्ञा का (जिसका स्वमाव नैरात्म्य का है) व्यवहार कर असंग के वाद की भाषा वेदान्त की भाषा के आत्यन्त समीप आ जाती है, और इसी प्रकार यदि हम उपनिषद और शंकर के निर्गुण, निर्विशेष आत्मा को लें, जो शर्यवता से इतना मिलता जुलता है, तो हमको जात होगा कि शंकर के आत्मा और असंग के आत्म-नैरात्म्य के बीच कितना कम अन्तर है (रेने शूसे)।

किन्तु इसके आगे के श्लोक में (६।२४) असंग कहते हैं—इसी कारण कहा गया है कि बुद्धत्व न भाव है, न अभाव है। बुद्ध के भावाभाव के प्रश्न में (मरणानन्तर तथागत होते हैं या नहीं इत्यादि) हमारा अव्याकृत नय है। हम नहीं कह सकते कि बुद्धत्व भाव है, क्योंकि पुद्गल और धर्म का अभाव इसका लच्चण है, और यह तदात्मक है। पुनः हम यह भी नहीं कह सकते कि यह अभाव है, क्योंकि तथता इसका लच्चण है, और इस लिए यह भाव है (६।२४)।

श्रमंग श्रपने बुद्धत्व को भाव श्रीर श्रमाव के बीच रखने के लिए कुछ श्रीर भी हेंद्र देते हैं। लोहे की दाह-शान्ति श्रीर दर्शन की तिमिर-शान्ति माव नहीं हैं, क्योंकि दाह श्रीर तिमिर का श्रमाव इसका लच्चा है। यह अभाव भी नहीं है, क्योंकि इसका लच्चा शान्ति भाव है। इसी प्रकार बुद्धों के चित्त-ज्ञान में राग श्रीर श्रविद्या की शान्ति को भाव नहीं कहा गया है, क्योंकि राग श्रीर श्रविद्या के श्रमाव से इसका उत्पाद होता है, तथा इसे श्रमाव भी नहीं कहा गया है, क्योंकि उस उस विस्रक्ति लच्चा के कारण यह भाव है ( ६।२५ )।

#### असंग का अहैतवाद

यह एक प्रकार के अद्भैतवाद के समीप है। बुद्धों के अनासव-धात में न एकता है, न बहुता। एकता नहीं है, क्योंकि बुद्धों के पूर्व देह थे; और बहुता नहीं है, क्योंकि आकाश के तुल्य बुद्ध का देह नहीं है (६।२६)। पुनः—जैसे सूर्य के मपडल में अप्रमेय रिश्नयाँ व्यामिश्र हैं, जो सदा एक ही कार्य में संलग्न रहती हैं; और लोक में प्रकाश करती हैं, उसी प्रकार अनासव-धात में अप्रमेय बुद्ध होते हैं जो एक ही मिश्र कार्य में संलग्न होते हैं, और शान का आलोक करते हैं। जैसे एक सूर्य-रिश्म के निःसरण से सब रिश्मयों की विनिःस्रति होती है, उसी प्रकार बुद्धों की शान-प्रवृत्ति एक काल में होती है। जैसे स्पर्र-रिश्मयों की वृत्ति में ममल का अभाव है, उसी प्रकार बुद्ध के शान की वृत्ति में ममल नहीं है। जैसे स्पर्य की रिश्मयों से जगत सकृत् अवभासित होता है, उसी प्रकार बुद्ध-जान से सर्व सकृत्

प्रमासित होता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों मेघादि से आहत होती हैं, उसी प्रकार स्तों की दुश्ता बुद्ध-ज्ञान का श्रावरण है। यथा पांतुवश वस्त्र कहीं रंगों से विचित्रित श्रोर कहीं अविचित्रित होता है, तथैव श्रावेघवश श्रर्थात् पूर्व प्रणिघानचर्या के बलाधान से बुद्धों की विमुक्ति में ज्ञान की विचित्रता होती है; किन्तु आवक-प्रत्येकबुद्ध की विमुक्ति में श्राविचित्रता होती है (१।२६-३५)।

ये उपमाएं हमको श्राद्धेतवाद के दरवाजे पर क्षे जाती हैं। द्रव्य श्रीर स्वभाव के स्थान
में श्रवंग तथता श्रीर बुद्धत्व का प्रयोग करते हैं। सब की तथता निर्विशिष्ट है, किन्तु यही
तथता जब विशुद्धिस्वभाव की हो जाती है, तब तथागतन्य हो जाती है। इसीलिए सब सल
तथागत-गर्भ हैं (६।३७)।

पुनः लौकिक से बुद्धत्व में परिण्यत होने में सब धर्मों की जो परावृत्ति होती है, उसका वर्णन श्रसंग करते हैं। बुद्धों का विभुत्व अप्रमेय और श्रचिन्त्य होता है। विभुत्व के साथ साथ निर्विकल्पक सुविशुद्ध ज्ञान होता है। उनके अर्थ विज्ञान और विकल्प की परावृत्ति होती है। इससे वह यथाकाम भोग-संदर्शन करते हैं, और उनके सब ज्ञान और कर्मों को कभी व्याघात नहीं पहुँचता। प्रतिष्ठा की परावृत्ति से बुद्धों के श्रनास्त्व धाद्ध में ( श्रचलपद या श्रमलपद ) श्रप्रतिष्ठित-निर्वाण होता है ( ६।४५ ) । तथागत न संस्कृत धाद्ध में प्रतिष्ठित हैं, और न श्रसंस्कृत धाद्ध में; श्रीर न वहां से व्युत्थित हैं। विवाग

हीनयान दो प्रकार के निर्वाण से श्रिमिश है—सोपधिशेष श्रीर निरुपधिशेष।
पहली जीवनमुक्त की श्रवस्था है। इस श्रवस्था में श्रर्हत् को शारीरिक दुःख भी होता है।
दूसरा निर्वाण वह है जिसमें श्रर्हत् का, मृत्यु के पश्चात्, श्रवस्थान होता है।

षप्रतिष्टित निर्वाण — महायान में एक अवस्था अधिक है। यह अप्रतिष्टित निर्वाण की अवस्था है, क्यों कि बुद्ध यद्यपि परिनिर्वृत हो चुके हैं और विश्वद्ध तथा परम शान्ति को प्राप्त है, तथापि वह श्रत्यता में विलीन होने के स्थान में संशार के तट पर संस्राण करने वाले जीवों की रहा के निमित्त स्थित रहना चाहते हैं; किन्तु इससे उनको इसका मय नहीं रहता कि उनका विश्वद्ध ज्ञान समल हो जायगा (सिलवां लेवी की भूमिका, ५० २७ टिप्पणी ४)।

षोधिसत्व का परिपाक—विशानवाद की दृष्टि में सकल लोकवात शुभ में वृद्धि को प्राप्त होता है, श्रार्थात कुशलमूल का उपचय करता है, श्रीर विशुद्ध विमुक्ति में परमता को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह परिपाक नित्य होता है, क्योंकि लोक अनन्त हैं ( ६।४६ )। असंग कहते हैं कि बोधिसतों के परिपाक का यह लज्ञ्या आश्चर्यमय है, क्योंकि यह धीर सदा सब समय नित्य और श्रुव महाबोधि का लाम करते हैं, जो अश्वरणों का रारण है। इसमें आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि वह तदनुक्तप मार्ग की चर्या करते हैं ( ६।५० )।

प्रतिष्ठावाः परावृत्ती विश्वत्यं सम्यते परम् ।
 अप्रतिष्ठितिवाँगं सुद्धानामचन्ने पदे ॥ [ ६।४५ ]

जैसा ऊपर निर्दिष्ट किया गया है बुद्ध का कार्य विना आभोग के निरन्तर होता है, और वह हितसुखात्मक निश्चलता का कभी त्याग नहीं करते। वह अनेक उपायों का प्रयोग करते हैं। कभी अनेक प्रकार से धर्मचक्र का वर्शन कराते हैं, कभी जातकभेद से विचित्र जन्मचर्या, कभी कृत्रूचन बोधि, और कभी निर्वाण का दर्शन कराते हैं। किन्तु वह अपने स्थान से ही सत्तों का विनयन करते हैं। वह अनास्त्रवधाद्ध से विचलित नहीं होते, किन्तु यह सब वहीं करते हैं। बुद्ध नहीं कहते कि इसका मेरे लिए परिपाक हो गया है, इसका मुक्तको परिपाक करना है, या इसका परिपाक अब होने वाला है। विना किसी संस्कार के जनता का परिपाक श्रम धर्मों से सब दिशाओं में नित्य होता है। जिस प्रकार सूर्य विना किसी यत्न के अपनी प्रतत शुभ्र किरणों से सर्वत्र सस्य का पाक करता है, उसी प्रकार धर्म का सूर्य अपनी शान्त धर्म-किरणों को समन्तात् विस्तीर्ण कर सत्वों का पाक करता है ( ६।५२०-५३ )।

रेनेप्रसे की सालोचना—श्रयंग की यह चेष्टा निरन्तर रहती है कि वह नागार्जुन के मतवाद के विरद्ध न बाँय, किन्तु कभी कभी वह हमको उनसे वहुत दूर बाते प्रतीत होते हैं। इस वाक्य को लीजिए ( ६।५५ ):—यथा महासागर की कभी जल से तृप्ति नहीं होती और न प्रतत बल के प्रवेश से उसकी वृद्धि ही होती है, तथैव विमुक्ति में परिपक्षों के प्रवेश से न धर्मधाद्ध की तृप्ति होती है, श्रीर न उसकी वृद्धि होती है; क्योंकि उससे कोई श्रिधक नहीं है। क्या श्रयंग, बान में हो या श्रम्वान में, बुद्धत्व का निदर्शन इस प्रकार नहीं कर रहें कि मानों वह एक प्रकार का श्राध्यात्मिक श्राकाश है, बहाँ सर्व धर्म की तथता विलीन होकर स्विवृद्ध और श्रद्धय हो बाती है ?

सर्व परतन्त्र और सर्व विशेष की 'विशृद्धि' का भाव, उपशम द्वारा एकता और विशृद्धि प्राप्त करने का भाव श्रमंग में निरन्तर विद्यमान है। वह दुहराते है कि बुद्धत्व का लच्च्या सर्व धर्म की तथता की क्रोशावरण और श्रेयावरण से विशृद्धि है ( ६।५६ )। इसका श्रर्थ यह है कि 'बुद्धत्व में तथता सर्व धर्मों से विशृद्ध हो जाती है'।

#### विकायवाद

श्रसंग बुद्धत्व की मिन वृत्तियों का श्रारम्भ कर त्रिकायवाद का निरूपण करते हैं। त्रिकाय की कल्पना से वह विज्ञानवाद की कठिनाइयों को दूर करते हैं। बुद्धकाय के तीन विभाग हैं:—स्वामाविक, सांभोगिक, नैर्माणिक। स्वामाविक काय धर्मकाय है। श्राध्य-परावृत्ति इसका लच्चण है। सांभोगिक काय वह काय है, जिससे पर्धन्मगडल में बुद्ध धर्म-संमोग करते हैं। नैर्माणिक काय वह काय है, जिसका निर्माण कर वह सत्तार्थ करते हैं।

धर्मकाय—धर्मकाय सब बुद्धों में समान श्रीर निर्विशिष्ट है। यह सूद्धम है क्योंकि यह दुर्घेय है। यह सोमोगिक काय से संबद्ध है, श्रीर संमोग के विश्रुत्व में हेत्र है (१।६२)। सोमोगिक काय घातुत्रय के उपर श्रवस्थित है। यह बुद्धों का श्रिचन्य श्राविमीव है। कम से कम हमारे लिए यह श्रागोचर है। बोधिसव ही श्रपनी प्रशासे इनका चिन्तन कर सकते हैं। यह काय निस्य है, किन्द्र यह एक श्राविमीव है। पर्वन्मएडल, बुद्ध-खेत्र, नाम, शरीर

श्रीर धर्म-संभोग-क्रिया की दृष्टि से भिन्न भिन्न लोकघात की यह काय भिन्न है। नैर्भाणिक काय श्रप्रभेय है। इसका लच्चण परार्थ-संपत्ति है जब कि सांभोगिक काय का लच्चण स्वार्थ-संपत्ति है। इसी काय का दर्शन विनेयजन करते हैं। विनेयजनों के विमोचन का यह महान् उपाय है।

श्रन्य प्रन्थों में धर्मकाय के संबन्ध में श्रन्य विचार मिलेंगे। धर्मकाय को प्रपञ्चातीत, एकता श्रनेकता से विगत, भावामावरहित, नित्य, श्रलचण श्रयीत् निविकल्पक श्रीर निर्विशेष श्रीर परमार्थ से श्रिमक मानते हैं। बोधिचर्यावतारपिक्षका में प्रजाकरमित इसी श्रर्थ में कहते हैं कि बुद्धत्व को, जो प्रपञ्चातीत, श्राकारासम है, धर्मकाय कहते हैं। यही परमार्थ सत्य है, श्रीर इसी श्रर्थ में महायान स्त्रालंकार का यह वाक्य है—'श्राकारा विसु है ( सर्वगत है); विसुत्व भी बुद्धस्वभाव है" [ बोधिचर्यावतारपंजिका, ६।१५ ]।

आल्टरमरी का निष्कर्ष—कदाचित् इस धर्मकाय को एक प्रकार का गुणात्मक श्रीर नैतिक श्राकाश कह सकते हैं। इन विविध उद्धरणों को एकत्र कर ग्राल्टरमरी धर्मकाय पर लिखते हैं कि यह विभु है, और इसलिए सत्र सत्त इससे समवेत हैं। किन्तु केवल बुद्ध में यह विशुद्ध है। श्रन्य सत्त्रों में यह बीजरूप से विद्यमान है। किन्तु उनके लिए यह आवश्यक है कि वह उस मल को श्रापगत करें जिससे वह संसार में उपलिस होते है।

यह कहकर श्रपनी व्याख्या को समाप्त करते हैं:— बन धर्मकाय धर्मधातु का समानार्थक हो गया, तो इस शन्द का प्रयोग बुद्ध के लिए करना उचित न था। कदाचित् इसीलिए त्रिकाय के वाक्य में इसके स्थान में स्नामाविक काथ का प्रायः प्रयोग होता है।

धर्मधातु श्रीर धर्मकाय समानरूप से भाव के मूलाश्रय को प्रजन्त करते हैं, श्रीर स्वामा-विकादि काय केवल इस सर्वगत श्राश्रय की वृत्तियाँ हैं।

कदाचित् यहाँ यह दुहराना श्रनुचित न होगा कि नागार्जुन के बाद से प्रस्थान कर श्रसंग का बाद श्रद्धयबाद श्रीर निश्वदेवैन्यवाद की सीमा पर है।

श्रमंग इस श्रद्धय्वाद श्रीर इस विश्वदेवैक्यवाद का समर्थन करते हैं, श्रीर बहुदेवबाद से इनको सुरिवृत रखते हैं। वह कहते हैं कि सब बुद्धों के त्रिकाय में कोई मेद नहीं है। सब बुद्धों के तीनों काय यथाक्रम श्राश्रय, श्राशय श्रीर कर्म की दृष्टि से समान हैं। धर्मकाय श्राश्रय-वश समान हैं, क्योंकि धर्मधातु श्रमिल है। सांभीगिक काय श्राशयवश समान हैं, क्योंकि बुद्ध का कोई पृथक् श्राशय नहीं है। निर्माण कर्मवश समान हैं, क्योंकि सबका कर्म साधारण है (६।६६)।

पुनः इन तीनों कायों में यथाकम त्रिविध नित्यता है। इसीलिए तथागत 'नित्यकाय' कहलाते हैं। स्वामाविक की नित्यता प्रकृति से है। वह स्वमाव से ही नित्य है। सामोगिक की नित्यता धर्मसंभोग के श्रविच्छेद से है। नैमीियक की नित्यता प्रवन्धवश्य है, क्योंकि नैमी- विक के श्रन्तहित होने पर पुनः पुनः निर्माया का दर्शन होता है।

इद का चतर्विध ज्ञान

श्रन्त में श्रमंग बुद्ध के चतुर्विष श्वान का उल्लेख करते हैं । यदि हमको यह मान्य है कि श्रमंग का सिद्धान्त शुद्ध विश्वानवाद का है तो यह विषय मुख्य हो जाता है। आदर्श शान सर्वोच्च है। यह अचल है, श्रीर रोघ तीन शानों का (समता, प्रत्यवेदा, श्रीर कृत्यानुष्ठान —यह चल हैं) श्राश्य है। श्रादर्श शान ममत्व से रहित, देशतः अपरिच्छित श्रीर कालतः सदानुग है। यह सर्व श्रेय के विषय में श्रसमूद है, क्योंकि श्रावरण विगत हो गये हैं। यह कभी श्रेयों के संमुख नहीं होता, क्योंकि इसका कोई श्राकार नहीं है (६।६८)।

आदर्श जान समतादि जान का देत है। इस लिए यह एक प्रकार से सब जानों का आकर है। इसे आदर्श जान इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसमें संमोग, बुद्धत्य श्रीर तज्जान का उदय प्रतिबिम्ब के रूप में होता है। (६।६६)। सलों के प्रति समता जान वह है, जो अप्रति- श्रित निर्वाण में निविष्ट है। यह सब समय महामैत्री श्रीर कहणा से अनुगत होता है। यह सबों को उनकी श्रद्धा (श्रिधमोद्धा) के श्रानुसार बुद्ध के बिम्ब का निदर्शक है।

प्रत्यवेद्धी ज्ञान वह है, जो जेयविषय में सदा अव्याहत है। परिषन्मगडल में यह सब विभू तियों का निदर्शक है। यह सब संशय का विच्छेद करता है। यह महाधर्म का प्रवर्षक है।

कृत्यानुष्ठान ज्ञान सर्व लोकघातु में निर्माणों द्वारा नाना प्रकार के श्रप्रमेय श्रौर श्रचित्य कृत्यों का ज्ञान है ( ६।७४-७५ )।

# उद की पुकता-सनेकता

इस श्रधिकार को समाप्त करने के पूर्व असंग बुद्ध की एकता-श्रनेकता के प्रश्न का विचार करते हैं। यदि कोई कहता है कि केवल एक बुद्ध है, तो यह इप्ट नहीं है; क्योंकि बुद्धगोत्र के श्रनन्त सत्व हैं। तो क्या इनमें से एक ही श्रिमिसंबुद्ध होगा, श्रीर श्रन्य न होंगे ? ऐसा कैसे हो सकता है ? इस प्रकार दूसरों के पुर्यचानसंभार व्यर्थ होंगे, क्योंकि उनकी श्रिमिसं- बोधि न होगी। किन्तु यह व्यर्थता श्रयुक्त है। इस हेतु से भी बुद्ध एक नहीं हैं। पुनः कोई श्रादिबुद्ध नहीं है, क्योंकि समार के बिना बुद्ध होना श्रसंभव है, श्रीर बिना दूसरे बुद्ध के संभार का योग नहीं है, श्रतः एक बुद्ध नहीं है। बुद्ध की श्रनेकता भी इप्ट नहीं है, क्योंकि अनासक घातु में बुद्धों के धर्मकाय का श्रमेद है (६।७७)।

जो ग्रविद्यमानता है वही परम विद्यमानता है; ग्रायीत् जो परिकल्पित स्वमाववश अविद्यमानता है, वही परिनिष्पन स्वभाववश परम विद्यमानता है। भावना का जो श्रानुपत्तम्म है, वही परम भावना है। जो बोधितत्व इन सबको कल्पनामात्र देखते हैं, उनको बोधि की प्राप्ति होती है।

उपनिषदों के आत्मवाद से मुखना—हम उपनिषदों के श्राद्वयवाद के इतने समीप हैं कि श्रासंग भी उपानिषदों का प्रसिद्ध दृष्टान्त देते हैं:—जब तक निद्यों के श्राश्रय श्रालग श्रालग हैं, उनका चल मिल भिल है, उनका कुत्य श्रालग श्रालग होता है, जब तक उनका चल स्वस्थ होता है, थोड़े ही चलाश्रित प्राची उनका उपभोग करते हैं। किन्तु चब यह सब निदयां समुद्र के प्रवेश करती हैं, श्रीर उनका एक श्राश्रय हो जाता है, उनका एक महाजल हो जाता है, उनके कुत्य भिश्र होकर एक हो जाते हैं, तब वह वृहासमृह की उपभोग्य हो जाती है, श्रीर

यह क्रम नित्य चलता रहता है। इसी प्रकार बोधिसत्वों का आश्रय जब तक प्रथक् प्रयक् होता है, उनके मत भिन्न भिन्न होते हैं, उनके कृत्य प्रथक् प्रथक् होते हैं, और उनका श्रवबोध स्वस्प होता है, तब तक वह सत्व का ही उपकार करते हैं। बुद्धत्व में उनका प्रवेश नहीं हुआ; किन्तु जब वह बुद्धत्व में प्रविष्ट हो जाते हैं तब सबका आश्रय एक हो जाता है, उनका एक महान् श्रवबोध हो जाता है, श्रीर उनका कार्य मिश्र होकर एक हो जाता है, तब वह सब सत्वों के उपभोग्य हो जाते हैं ( ६।८२–८५ )।

धर्म-पर्येषया—ग्यारहवें अधिकार में धर्म ( आलम्बन ) का पर्येषया किया गया है। धर्म शब्द के दो अर्थ हैं। बुद्ध की शिक्षा, उपदेश, सिद्धान्त धर्म है। दूसरे अर्थ में धर्म अध्यातम-आलम्बन, बाह्य-आलम्बन और दोनों है। कायादिक आध्यातमक और बाह्य दोनों है। महकभूत कायादिक आध्यात्मक है, माह्यभूत बाह्य है, द्वय इन्हीं दो की तथता है। द्वयार्थ से दो आलम्बनों का लाभ होता है। यदि वह देखता है कि प्राह्यार्थ से प्राह्मकार्थ अभिन्न है तो समस्त आध्यात्मक और बाह्य आलम्बन की तथता का लाभ होता है क्योंकि उन दो के द्वयभाव का अनुपलम्म है। (१२।५)। असंग कहते हैं कि यदि मनोजल्पवश अर्थल्यान का प्रधारण (प्रविचय ) होता है और यदि चित्त नाम पर स्थित होता है तो धर्मालम्बन का लाभ होता है। मनोजल्प के अतिरिक्त कुछ नहीं है और द्वय का अनुपलम्म है। (११।६-७)

इस विषय पर सिलवाँ लेवी अपनी भूमिका में कहते हैं कि जब चित्त समाहित होता है तब निश्चित यथोक्त अर्थ का मनोजल्प से प्रधारण होता है। चिन्तामय ज्ञान अर्थ ( और उसके आलंबन) का मनोजल्प से अभेद सिद्ध करता है। अन्त में भावनामय ज्ञान से चित्त अर्थ विरहित नाम पर ही स्थित होता है। अध्यादशविध मनस्कार इस कार्य में योग देते हैं। तब धर्मतत्व का लाभ होता है।

धर्म के तीन स्वसाव — धर्मतत्त्व में तीन स्वभाव संग्रहीत हैं। ये इस प्रकार हैं:— १. परिकल्पित, २. परतन्त्र, ३. परिनिष्पन्न।

परिकल्पित ग्राह्मग्राहक लन्न्यात्मक है। श्रतः द्वयात्मक है। परतन्त्र द्वय का सैनिश्रय है। परिनिष्पन्न श्रनमिलाप्य श्रीर अपपञ्चात्मक है। किन्तु धर्म खर्य भ्रान्तिमात्र है, माया है। चित्त में ही द्वयभ्रान्ति है। चित्त खर्य धर्मों का निर्माण करता है, श्रीर प्राह्मग्राहकमाव में द्विधा विमक हो जाता है; तथापि वह धर्मों को सत् मानता है। द्वय को श्राद्वय करने के लिए इनके बुद्धि-संबन्ध का जानना श्रावश्यक है। चित्त श्रपना विवेचन कर या तो श्रपना लच्चण परिकल्पित बताता है जो जल्प श्रीर तदर्थ (या श्रालंबन) है; श्रयवा परतन्त्र बताता है, जो नाम, रूप, चित्त, विज्ञानादि है; श्रथवा परिनिष्पन्न बताता है, तथता है। वस्तुतः इन श्रप्रत्यच लच्चणों से यह श्रवगत होता है कि कोई धर्मों की परिचित विज्ञप्ति है, जिससे ही चित्त श्रीर उसके लच्चणों के बीच का संबन्ध युक्त हो सकता है। जो मनस्कार इस संबन्ध को स्थापित श्रीर निरूपित करता है, वह लोकिक नहीं है, यह मनस्कार योगियों का है। यह पाँच पाद में द्वय से श्रदय को जाता है:—यह धर्महेत्रल का निग्रह करता है; यह योनिशोमनस्कार का लाम

कराता है; यह समाधि की श्रवस्था में जित्त का स्वधातु में श्रवस्थान कराता है; यह भाव-श्रमाव का एक श्रविशिष्ट दर्शन कराता है; यह श्राश्रय की परावृत्ति करता है। यह परावृत्ति प्रत्यगात्मा से परमात्मा को श्राकृष्ट करती है। उस समय सबका परिनिर्वाण में मिलन होता है (सिलवां लेवी की भूमिका, पृ० २५-२६)।

मनस्कार श्रीर उसके विविध श्राकारों की पर्येष्टि से इस कम का श्रारंभ होता है। चर्या के बहुत सदम नियम हैं। इस साधना में इन्द्रियार्थ का श्रानुपलंभ, उपलंभ का श्रानुपलंभ, धर्मधातुविशत्व, पुद्गलनैराहम्य श्रीर विविध श्राशयों का प्रतिवेध होता है; जो चित्त की श्रावस्थाश्रों को निश्चित करता है।

सस्य का सक्षया — इस साधना से धर्मतत्त्व का लाम होता है। यह धर्मों का स्वभाव है। यहाँ स्वभाव किसी श्रातमा को प्रज्ञप्त नहीं करता किन्तु यह धर्मों के स्वकीय गुण को स्वित करता है।

श्रमंग 'तत्त्व' का यह लच्चरा बताते हैं:—तत्त्व वह है जो सतत द्वय से रहित है, जो श्रममिलाप्य है, जो निष्प्रपञ्चात्मक है, श्रीर जो विशुद्ध है (११।१३)। पुनः श्रमंग कहते हैं कि शाह्यश्राहक लच्चरावश यह तत्त्व जो सतत द्वय से रहित है, परिकल्पित श्रीर श्रमत् होगा। किन्तु भ्रान्ति का संनिश्रय परतन्त्र है, क्योंकि उससे उसका परिकल्प होता है। श्रमभिलाप्य तत्त्व का परिनिध्यन-स्वभाव है। यह सब धर्मों की तथता है।

परिनिष्पञ्च तस्व — यह परिनिष्पन्न स्वभान, यह तथता, यह तस्व श्रन्तिम वस्तुतस्व है। इसकी प्रशंसा में श्रसंग कहते हैं: — जगत् में इससे श्रन्य कुछ भी नहीं है, श्रीर सकल जगत् इस विषय में मोह को प्राप्त है। यह कैसा मोह है जिसके वश हो लोक जो श्रसत् है उसमें श्रिमिनिविष्ट है, श्रीर जो सत् है उसका स्थाग करता है। वस्तुतः इस धर्मघाद्व से श्रन्य लोक में कुछ भी नहीं है, क्योंकि धर्मता धर्म से श्रिमिन है (११।१४)।

षात्मा और लोक की मायोपमता—इस दृष्टि में श्रात्मा श्रौर लोक क्या है ? अस्त का उत्तर है कि यह मायोपम है । श्रभ्तपरिकल्प मायासदश है । यह मन्त्रपरिग्रहीत श्रान्तिनिमित्त काष्टलोहादि के सदश है । मायाकृत हित-श्रश्ववत् द्वयश्रान्ति श्राह्मग्रहक के रूप में प्रतिभासित होती है (१११५)। श्रसंग श्रागे कहते हैं :—यथा मायाकृत हित-श्रश्व-सुवर्षादि श्राकृतियों में हरूयादि का श्रभाव है, तथैव परमार्थ के लिए है, श्रौर विस प्रकार उस मायाकृत हरूयादि की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार श्रभृतपरिकल्प की संवृतिसयता है (१११६)।

िषस प्रकार मायाकृत के अभाव में उसके निमित्त (काशादिक) की व्यक्ति होती है, श्रीर भूतार्थ की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार आअय की परावृत्ति और द्वयभ्रान्ति का अभाव होता है, और अभूतपरिकल्प का मृतार्थ उपलब्ध होता है (११।१७)।

श्राभयपरावृत्ति से भ्रान्ति दूर होती है, श्रोर यित स्वतन्त्र हो विचरता है। वह काम-चारी होता है (११।१८)। एक श्रोर वहाँ श्राकृति है, दूसरी श्रोर माव नहीं है। इसीलिए मायादि में श्रस्तिल-नास्तिल का विधान है (११।१६)। यहाँ भाव श्रभाव नहीं है, श्रोर न श्रमाव भाव ही है। मायादि में भावाभाव के श्रविशेष का विधान है। श्राकृति-भाव है, वह हितत्वादि का श्रभाव है। जो हित्तत्वादि का श्रभाव है, वही श्राकृति-भाव है। (११।२०)

श्रतः इयामासता है, द्वयमाव नहीं है। इसीलिए रूपादि में जो श्रमूत-परिकल्प-स्वभाव है, श्रस्तित्व-नास्तित्व का विधान है (११।२१)। रूपादि में भाव श्रभाव नहीं है। यह मात्रामाव का श्रविशेष है (११।२२)। भाव श्रभाव नहीं है, क्योंकि द्वयता की नास्तिता है। जो द्वयामासता का भाव है, वही द्वय का श्रमाव है।

यहाँ श्रसंग फिर नागार्जुन के साथ हो जाते हैं। नागार्जुन के सदश वह भाव श्रीर श्रमाव इन दोनों श्रन्तों का प्रतिषेत्र करते हैं। एक समारोप का श्रन्त है; दूसरा श्रपवाद का श्रन्त है। श्रथवा यों कहिए कि श्रसंग दिखाते हैं कि भाव श्रीर श्रमाव का ऐकान्तिकल श्रीर श्रविषेष है (१११२१)। किन्तु श्रसंग साथ ही साथ अपने को श्रद्धयवादी श्रीर विद्यानवादी कातते हैं। यहाँ वह नागार्जुन से प्रथक् हो जाते हैं। वह कहते हैं:—द्धय नहीं है; द्धय की उपलिक्षमात्र होती है। मायाहिस्त की श्राकृति के ग्राह में जो भ्रान्ति होती है, उसके कारण द्धय की प्रतिति होती है। वस्तुतः न ग्राहक है, न ग्राह्म केवल द्धय की उपलिक्ष है (१११२६)। सब धर्म, भाव श्रीर श्रमाव मायोपम है। वे सत् हैं, क्योंकि श्रमृतपरिकल्पत्वेन उनका तथाभाव है। वे श्रसत् हैं, क्योंकि श्राह्मगादकत्वेन उनका श्रमाव है। पुन: क्योंकि माव-श्रमाव का श्रविरोध है, श्रीर वह सत् भी है, श्रसत् भी है, इसलिए वह मायोपम हैं (१११२७)।

स्मृत्युपस्थानादि जिन प्रातिपि जिक धर्मों का बुद्ध ने उपदेश दिया है, वह भी अल त्या श्रीर माया है। जब बोधि की विजय संसार पर होता है, तो यह एक मायाराज की दूसरे मायाराज से पराजय है (११।२६)। सांक्रोशिक धर्मों की व्यावदानिक धर्मों से पराजय एक मायाराज की दूसरे मायाराज पर विजय है।

सव वर्षं वस्तुतः मायोपम हैं। माया, स्वप्न, मरीचिका, विम्ब, प्रतिभास, प्रतिश्रुति, उद्कचनद्रविम्ब श्रीर निर्माण के द्वल्य सव धमें श्रीर संस्कार हैं। श्रात्मा-जानादि श्रस्त हैं। तथापि श्राध्यात्मिक धमों का तथाप्रख्यान होता है। बाह्य धर्म भा श्रस्त हैं। बाह्य श्रायतन स्वप्नोपम हैं, क्योंकि उनका उपभोग श्रवस्तुक है। चित्त-चैतसिक भी मरीचिका के द्वल्य हैं क्योंकि वह श्रान्तिकर हैं (१११३०)।

इस श्रद्धयवाद के तल में इम सदा प्रतीत्यसमुत्याद की श्रमादि तन्त्री पार्वेगे, श्रौर श्रमित्यता श्रौर शूत्यता इसके पृष्ठ में है। श्राध्यात्मिक श्रायतम प्रतिविम्बोपम हैं, क्योंकि यह पूर्व कमें के प्रतिविम्ब हैं। पुद्गल केवल कमें इत है। इसा प्रकार बाह्य श्रायतम प्रतिमासीपम है। यह श्राध्यात्मिक श्रायतमों की छाया है, क्योंकि उनको उत्पत्ति श्राध्यात्मिक श्रायतमों के श्राषिपत्य से होती है। इसी प्रकार समाधि-संनिधित धर्म उदकचन्द्रविम्बवत् हैं। वोधिक्तव के विविध कम (बातक) निर्माणोपम हैं। देशना धर्म प्रतिश्रुति के सहस्र है (१११३०)। अभूतपरिकल्प, न भूत न श्रभृत, श्रकल्प, न कल्प-न श्रकल्प, यह सब शेय कहलाते हैं। यहाँ श्रकल्प तथता लोकोत्तर जान है (११।३१)।

धर्मों की सथता—अविद्या और क्लेश से विकल्पों का प्रवर्तन होता है। इनका द्वयामास, अर्थात् प्राह्मप्राह्मकाभास होता है (११।३२)। इन विकल्पों के अपगम से आलंबन-विशेष की प्राप्ति होती है, वहां द्वयामास नहीं है। यही धर्मों की तथता है। इसे हमने पूर्व धर्मालंबन कहा। नाम पर चित्त का अवस्थान होने से स्वधाद्य पर (तथता पर) अवस्थान होता है। स्वधाद्य विकल्पों की तथता है। यह कार्य भावनामार्ग से होता है। उस क्या में इन्हीं विकल्पों का अद्ययामास होता है। बिस प्रकार खरत्व के अपगम से चर्म मृदु होता है, अपिन से तपाये वाने पर काण्ड अप्रज्ञ होता है, उसी प्रकार भावना से आअथपरावृत्ति होती है, और उन्हीं विकल्पों का पुनः द्वयाभास नहीं होता (११।३३)। यहां विजितमात्रता प्रति-पादित हो रही है। चित्तमात्र है। इसी का द्वयप्रतिभास, ग्राह्मप्रतिभास इष्ट है। इसी का रागादिक्लेशामास, अद्यादिकुशलधर्माभास भी इष्ट है। चित्त से अन्य न कोई क्लिप्ट धर्म है, न कोई कुशल धर्म है (११।३४)। अतः यह चित्त ही है, जिसका विविध आकार में आमास होता है। यह आभास मावाभाव है, किन्तु यह धर्मों का नहीं है। चित्त का ही चित्रामास होता है। इसका विविध आकार में प्रवर्तन होता है। पर्याय से रागाभास, द्वेषाभास अथवा अन्य धर्म का आभास होता है। इस प्रतिभास के व्यतिरिक्त धर्मों का यह लच्चण नहीं है (११।३५)।

श्रसंग विद्यानवाद की दृष्टि से ज्ञान के प्रश्न का विवेचन करते हैं। चित्त विद्यान श्रीर रूप है (१११३७)। परतन्त्र का लक्ष्या श्रम्तपरिकल्प है। इसके विविध श्रामास हैं :—देहामास, मन (=िक्कंच्यन )—उद्प्रह (= पंचिवज्ञानकाय )—विकल्प (= मनोविज्ञान )—श्रामास (१११४०)। श्रन्त में श्रसंग धर्मों की तथता का निर्देश करते हैं। यह धर्मों का परिनिष्पन्न लक्ष्या है। यह सब परिकल्पित धर्मों की श्रमावता है, श्रीर तदमाववश यह माव है। यह भावाभाव-समानता है, क्योंकि यह माव श्रीर यह श्रमाव श्रमिन हैं। यह श्रागन्त्रक उपक्लेशों के कारण श्रशान्त है, श्रीर प्रवृतिन्यरिशुद्ध होने के कारण श्रान्त है। पुनः यह श्रविकल्प है, क्योंकि निष्प्रपञ्च है, श्रीर विकल्पों के श्रगोचर है (११।४१)। तथता का ध्यान करने से योगी श्रादर्शज्ञान श्रीर श्रालोक का लाम करता है। श्रादर्श चित्त का धाउ में श्रवस्थान है। यह समाधि है। श्रालोक सत्-असत् के श्राकार में श्रर्थदर्शन है। यह लोकोत्तर प्रशा है। सत् को सत् श्रीर सक्त को श्रसत् यथामूत देखना लोकोत्तर प्रशा है (११।४२)। यह प्रशा सब श्रार्थगोत्रों को सामान्य है।

मनत्रयगत द्विविध नैरात्म्य को जानकर, श्रीर यह जानकर कि यह द्विविध नैरात्म्य सम है, क्योंकि परिकल्पित पुद्गल का श्रभाव है, श्रीर परिकल्पित धर्मों का श्रभाव है, किन्छ इसिलए नहीं कि सर्वया श्रमाव है, बोधिसत्व तस्त्व में, श्रयीत् विचितिमात्रता में प्रवेश करता है। जब तस्य-विद्यक्षिमात्र में मन का श्रयक्ष्यान होता है, तब तस्त्व का ख्यान नहीं होता। यह अस्यान ही विमुक्ति है। यह उपलम्भ का परम विगम है, क्योंकि इसमें पुद्गल और धर्मों का उपलम्म नहीं होता (११।४७)।

योगी नाममात्र अर्थात् अर्थरहित अमिलापमात्र पर मन का आधान करता है। नाम चार अरूपी स्कन्य कहे गए हैं। इस प्रकार वह विश्वतिमात्र का दर्शन करता है। इसको भी वह पुनः नहीं देखता, क्योंकि अर्थामाव से उसकी विश्वति का अद्शैन होता है। यह अनुपलम्म विमुक्ति है (११।४८)।

यह जानकर ब्राश्चर्य होता है कि यह साधना पातज्जल योग के समीप है।

क्या असंग का निम्न वाक्य योगसूत्र में दिए लच्च का स्मरण नहीं दिलाता ? चित्त की अध्यात्मस्थिति से, अर्थात् चित्त का चित्त में ही अवस्थान होने से चित्त की निवृत्ति होती है, क्योंकि इस अवस्था में आलंबन का अनुपलम्म होता है (११।४९)।

फिन्तु एक प्रधान मेद योगाचार को योग से पृथक् करता है। पातखल योग में धर्मों का स्वमाव है, और योगाचार में इसका अभाव है। असंग कहते हैं कि धर्मों की निःस्वमावता है, स्वात्म से उनका अभाव है। वे प्रत्ययाधीन हैं, और खिणक हैं। केवल मूढ़ पुक्षों का स्वमावग्राह होता है। वह स्वमाव को नित्यतः, सुखतः, शुच्चितः और आत्मतः देखते हैं(११५०)।

घर्मों की निःस्वभावता से यह सिद्ध होता है कि न उत्पाद है, न निरोध। अब घर्मों का स्वभाव नहीं है, तो उनका उत्पाद नहीं है, श्रीर जो श्रानुत्पन्न है, उसका निरोध नहीं है। श्रतः वह श्रादिशान्त है, श्रीर जो श्रादिशान्त है, वह प्रकृति-परिनिर्वृत है (११।५१)।

> निःस्वभावतया सिद्धा उत्तरोत्तरनिभयाः । अनुत्पादोऽनिरोधसादिशान्तिः परिनिर्वृतिः ॥ [११।५१]

बारहवें अधिकार में असंग बताते हैं कि दोधविवर्जित धर्मदेशना क्या है, उसका कार्य क्या है, उसकी सम्पत्ति क्या है, और उसका विषय क्या है। प्रन्थ के तेरहवें अधिकार में वह दिखाते हैं कि उक्त सिद्धान्तों के प्रयोग से किस प्रकार बोधिसत क्रमपूर्वक अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त होता है। यह प्रतिपत्ति-अधिकार है।

बौकिक अखौकिक समाधि—शून्यता-समाधि, अप्रियाहित-समाधि, अनिमित्त-समाधि, चर्या का आरंभमात्र हैं। ये तीन लौकिक समाधि हैं। किन्तु यह लोकोत्तर शान का आवाहन करती हैं, और इसलिए यह मिथ्या नहीं हैं। आदिभूमि में (प्रमुदिता भूमि में) ही वह लोको-तर शान का लाम करता है। वहाँ उस भूमि के सब बोधिसत्वों से उसका तादातम्य हो बाता है और इस प्रकार वह वोचिसत्वों की सामीनी में प्रतिपन हो जाता है। उसकी श्रेयावरण श्रीर क्रेशावरण को श्रपगत करना है। श्रेयावरण का जान भावना से होता है, श्रीर क्रेश-निःसरण क्रेश से होता है। भगवान कहते हैं कि मैं राग का निःसरण राग से श्रन्यत्र नहीं क्ताता, इसी प्रकार द्वेप का श्रीर मोह का निःसरण होत्र श्रीर मोह से श्रन्यत्र नहीं क्ताता। घर्मधातु से विनिर्मुक्त कोई घर्म नहीं है, क्योंकि घर्मता से व्यतिरिक्त धर्म का श्रमाव है। श्रतः रागाविष्ठमंता रागावि श्राख्या का लाम करती है, श्रीर वही रागादि का निःसरण है (१३।११)। घर्मधातु में क्रेश रागत्वभाव का परित्याग कर धर्मता हो जाता है, श्रीर उसका श्राख्यान नहीं होता। रागादि के परिज्ञात होने पर वही उनके निःसरण हैं।

इसी अर्थ में अविद्या और बोधि भी एक हैं। उपचार से अविद्या बोधि की घर्मता है (१३।१२)।

धर्म का श्रभाव श्रीर उपलिध, निःसंक्षेश श्रीर विशुद्धि भी मायासदश हैं। वस्तुतः चित्त तथता ही है। जैसे विधिवत् विचित्रित चित्र में नत-उजत नहीं है, किन्तु द्वय दिखलाई पड़ता है। जैसे खल चुड़्ध होकर प्रसादित हो जाता है, उसकी श्रन्छता श्रन्यत्र से नहीं श्राती, उसी प्रकार यह मल का श्रपकर्षमात्र है। चित्त की विशुद्धि इसी प्रकार होती है। चित्त प्रकृतिप्रभाश्यर है, किन्तु श्रागन्त्रक दोव से दूषित होता है। धर्मता-चित्त से श्रन्यत्र दूसरा चित्त नहीं है, जो प्रकृतिप्रभाश्यर है, किन्तु श्रागन्त्रक दोव से दूषित होता है। धर्मता-चित्त से श्रन्यत्र दूसरा चित्त नहीं है, जो प्रकृतिप्रभास्तर हो (१३।१६-१६)। इस प्रकार बुद्धत्व या निर्माण चित्त में है। श्रतः श्रसंग का वाद विश्वानवादी श्रद्धयवाद है। धर्मधाद्व की प्रकृति-परिशुद्धि से मू दों को त्रास होता है। श्रसंग श्राकाश श्रीर जल का दृशन्त देकर इस त्रास का प्रतिवेध करते हैं। वह कहते हैं कि चित्त श्राकाशतीयवत् प्रकृत्या विशुद्ध है। यह तथता से श्रन्य नहीं है।

इस उपोद्घात के साथ असंग बोधिसल की सत्वों के प्रति मैत्री और करवा का वर्णन करते हैं। बोधिसल का सत्वों के प्रति प्रेम मजागत होता है। वह सत्वों से वैसे ही प्रेम करते हैं, जैसे कोई अपने एकमात्र पुत्र से करता है। वह सदा सत्वों का हित साधित करते हैं। जैसे कपोती अपने बच्चों को प्यार करती है, और उनका उपगूहन करती है; उसी प्रकार यह कार्यायक सत्वों को पुत्रवत् देखता है (१३।२०-२२)।

#### बोधिचर्यां का कम व स्वरूप

चौदहवें अधिकार में अववाद-अनुशासनी विभाग है । इसमें असंग बत ते हैं कि प्रति-पंत्ति के पश्चात् बीधिसल की चर्या क्या है ! सिलवॉं लेवी भूमिका में इस अधिकार का संचेप

 <sup>&#</sup>x27;सामीचि' 'श्रुक्षविक घरम' है, यथा पादप्रशासन, चीवरदान, चैत्यवंदना इत्यादि ।
 प्रातिमोक्ष ७६ के चतुसार 'सामीचि' 'श्रुधम्मता' है । बोकोश्तर धर्म के श्रुक्ष्य प्रवतार और प्रमुशासनी सामीचिधमंता है ।

स्वत्=विधि-विषेधः सत्यासनी = देशना ।

यों करते हैं:—बोधिसत्व पहले स्वादिक धर्म के नाम में (यथा दशम्मिक) चित्त को बाँधता है, वह इसके अर्थ और व्यक्षन का विचार करता है, विचारित अर्थ को मूलचित्त में चित्त करता है, और ज्ञान के लिए उसका चित्त छन्द-सहगत होता है। वह समाधि में चित्त का दमन करता है। इससे उसके चित्त की स्वरसवाहिता होती है।

पहले यह साभिसंस्कार होती है, पुनः अभ्यासवश अभिसंस्कारों के बिना होती है। तदनन्तर उसको कायप्रश्रविध श्रीर चित्तप्रश्रविध का लाभ होता है। इसकी वृद्धि कर वह मौली स्थिति का लाम करता है, श्रीर इसका शोधकर वह ध्यानों में कर्मप्यता की प्राप्त होता है। ष्यानों में उसको श्रिभिशाबल की प्राप्ति होती है, जिससे वह श्रिप्रमेय बुद्धों की पूजा करने श्रीर उनसे धर्म-अवण करने के लिए बुद्धों के लोकघातुत्र्यों को जाता है । मगवद्गासना से वह चित्त की कर्मण्यता और काय-चित्त की प्रश्रव्धि का लाम करता है, और कुल्न दौष्ठुल्य प्रतिक्त्या द्रवित होता है। वह विशुद्धि का भाजन हो जाता है। तब वह निर्वेचमागीय अवस्थाओं में से होकर क्रमशः गमन करता है। इससे उसको द्वयप्राहिवसंयक लोकोत्तर निर्विकल्प शुद्ध सान का लाम होता है । यह दर्शन मार्ग की श्रवस्था है । उसका चित्त सदा सम होता है, वह शून्यश होता है, श्रर्थात् वह त्रिविधशून्यता का कान रखता है:-श्रमावशून्यता, तथामाव की शून्यता, प्रकृति-शून्यता । यह अनिमित्त पद है, यह अप्रियाहित पद है । वह बोधिपचीय धर्मों का लाम करता है, श्रीर 'महात्मदृष्टि' का लाभ करता है । वहाँ सब सत्वों में श्रात्मसम चिच का लाभ होता है । तब ज्ञान की मावना के लिए परिशिष्ट भूमियों में प्रयोग श्रौर विकल्पामेख वज्रोपम समाधि का लाम शेष रह जाता है. श्रीर वह सर्वजता लाम करके अनुत्तर पद में श्यित हो सत्वों के हित के लिए श्रमिसंबोधि श्रीर निर्वाण का संदर्शन करता है (सिलवाँ लेवी की भिमका ए० २६-२७ )।

इस श्रिषकार में श्रमंग बोधिसत्व-चर्या की विविध भूमियों का अनुसरण करते हैं। वह बोधिसत्व को विश्वसिमात्रता में प्रतिष्ठित देखते हैं। तथाभूत बोधिसत्व सब श्रयों को प्रतिभासवत् देखता है। उस समय से उसका प्राह्मविद्येप प्रहीण होता है। कैवल प्राह्मकिद्येप श्रवशिष्ट रहता है। यह उसकी चान्ति-श्रवस्था है। तब यह शीघ्र ही श्रानन्तर्य-समाधि का स्पर्श करता है। यह उसकी लौकिकाप्रधर्मावस्था है। यह समाधि 'श्रानन्तर्य' कहलाती है, क्योंकि तदनन्तर ही प्राह्मकिद्येप प्रहीण होता है। यह निर्वेधभागीय है। यहां मनोबल्पमात्र रह चाता है (१४।२६-०६)। यह श्रवस्था द्वयग्राह से विसंयुक्त, निर्विकल्य, विरच श्रीर श्रमुक्तर है (१४।२८)।

इस प्रकार नैरात्म्य का लामकर वह सब सत्वों में आत्मसमिचित्तता का प्रतिलाम करता है। घर्मनैरात्म्य से धर्मसमता का प्रतिवेध कर वह विचार करता है कि मेरे दुःख और पराये के दुःख में कोई विशेष नहीं है। आतः वह परदुःखप्रहाया की उसी प्रकार कामना करता है, बिस प्रकार अपने दुःख के प्रहाया की और इसके लिए दूसरों से कोई प्रत्युपकार नहीं चाहता (१४१३१)। उसके आर्थत्व में क्या अन्तराय हो सकता है १ अपने अद्भयार्थ से वह संस्कारों को अमृतपरिकल्पतः देखता है। जब वह प्राह्मश्राहकामान के मान को ( घर्मधात को ) दर्शन- प्रहातन्य क्रोंचों से विग्रुक्त देखता है, तब यह दर्शनमार्ग कहलाता है (१४।६२-३३)। यहाँ एक विश्वित्र बाक्य है :--जब वह अभावशृत्यता, तथामाव की शृत्यता और प्रकृति-शृत्यता, इस त्रिविषशृत्यता का ज्ञान प्राप्त करता है, तब वह शृत्यज्ञ कहलाता है (१४।३४)।

शिषिध शुन्यता—इस रलोक की टीका में कहा है:—बोधिसल को त्रिविध शून्यता का शान होता है। अमावशून्यता परिकल्पित स्वभाव है, क्योंकि स्वलच्च का अमाव है। तथा-माव की शून्यता परतन्त्रस्वभाव है, क्योंकि इसका भाव वैसा नहीं है, जैसा कल्पित होता है। प्रकृतिशून्यता परिनिष्पन्न-स्वभाव है, क्योंकि इसका स्वभाव-शून्यता का है। हम देखते हैं कि नागार्जन की शून्यता का विधानवादी अद्वयवाद से क्या सून्य संबन्ध है, और हम यह भी देखते हैं कि किस कुशालता के साथ विधानवादी नागार्जन से व्यावृत्त होते हैं। क्योंकि माध्यमिकों की शून्यता से ऐकमत्य प्रकट कर असंग कहते हैं कि यह जानकर कि जगत् संस्कारमात्र और निरास्पक है, और निरर्थिका आत्महिष्ट का त्याग कर बोधिसल महात्महिष्ट का लाभ करते है, जिसका महान् अर्थ है, इस महात्महिष्ट में सब सत्वों के साथ आत्मसमिचत्त का लाभ होता है। इस अद्वयवाद से कर्या। प्रवृत्त होती है। बोधिसत्वों का सत्वों के प्रति बो प्रेम होता है, उनकी बो वत्सलता होती है, वह परम आश्चर्य है। अथवा आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि उसके लिए सत्व आत्मसमान हैं (१४।४१)।

संस्कारमार्त्र बगदेत्य बुद्धया निरात्मकं दुःखविरूदिमात्रम् । विद्याय यानर्थमयात्मदृष्टिः महात्मदृष्टि अयते महार्थोम् ॥ [ १४/३७ ]

[ टीका—महात्मदृष्टिरिति महार्था या सर्वसत्वेष्वात्मसमिचित्तलाभात्मदृष्टिः । सा हि सर्व-सत्वार्थिकियाहेतुत्वान्मदृष्यी । 'विनात्मदृष्टिया' अनर्थमयी आत्मदृष्टिर्महार्था या विनापि तुःस्वेन स्वसन्तानजेन सुदुः।स्विता सर्वसत्वसन्तानजेन । ]

यह महात्महिष्ट उपनिषदों की परमात्महिष्ट के कितने समीप है:—तुम्हारी आत्मा बो सब आत्माओं में गृद है।

असंग कहते हैं कि महात्मदृष्टि आत्मदृष्टि है, क्योंकि इसमें सब सत्वों में आत्मसमिचित्त का लाभ होता है। वह स्वसन्तानन दुःखों के बिना भी सब सत्वों के दुःख से दुःखित होता है। आन से नोधिसत्व का धातु आकाशवत् अनन्त है। सब सत्व आत्मतुल्य हो नाते हैं। यह सत्वों के दुःख का अन्त करने के लिए सचेष्ट होता है। वह उनके हित-सुख की कामना करता है, और उसके लिए प्रयोग करता है। यह वज्रोपम-समाधि है। विकल्प इसका भेद नहीं कर सकते। यह सर्वीकारश्वता और अनुत्तर-पद भी है। वह नगत् में सूर्य के सदश भासित होता है, और अनुत्तर-पद भी है। वह नगत् में सूर्य के सदश भासित होता है, और अनुत्तर-पद भी है। वह नगत् में सूर्य के सदश भासित होता है, और अनुत्तर-पद भी है। वह

पारमिताओं की चिद्धि-प्रतिष्ठा कायवाक् चित्तमय कर्म हैं। बोधिसल कर्म को विश्वस् करता है। उसके कर्म में कर्ता, कर्म या क्रिया का विकल्प नहीं है। इस प्रकार कर्म को शोध कर वह कर्म को अञ्चय कर देता है, और पारमिताओं क्री सिद्धि करता है। ग्रन्थ के सोलहवें श्रिषकार में श्रसंग वर्षारमिता की चर्या का वर्षान करते हैं। सत्रहवें में वह बुद-पूजा, कल्यायामित्रसेवा श्रीर चार श्राप्रमाया (मैत्री, करवा, मुदिता, उपेजा) का उल्लेख करते हैं। श्रन्त में वह करवा। के श्रनुशंस में कहते हैं कि जो मन कृपा से श्राविष्ट है, वह श्रम में श्रवस्थान नहीं करता। श्रावक-प्रत्येक बुद्धों का मन निर्वाण में प्रतिष्ठित होता है। वे निःश्नेह होते हैं, किन्तु बोधिसत्वों का मन निर्वाण में भी प्रतिष्ठित नहीं होता। तब स्वीवित या लीकिक सुख में उनको कैसे प्रीति हो सकती है ?

त्राविष्टानां कृपया न तिष्ठति मनः शमे कृपालूनाम् । कुत एव लोकसौख्ये स्वजीविते वा मवेत् स्नेहः ॥ [१७।४२ ]

बोधिसत्वों का करुणा स्नेह विशिष्ट है। माता-पिता के लिए बो स्नेह होता है, वह वृष्णामय है, अतः सावच है। जो लौकिककरुणाविहारी हैं, उनका स्नेह निरवच होते हुए भी लौकिक है, किन्तु बोधियत्वों का स्नेह करुणामय है। यह निरवच है, और लौकिक का अति-क्रमण भी करता है। लोक दुःख और अज्ञान में निश्रित है। लोक के उद्धरण का उपाय निरवच क्यों न होगा ? सत्वों के प्रति करुणा करने से बोधिसत्वों को जो दुःख होता है, वह आदिभूमि में त्रास का कारण होता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने आरम-पर-समता से दुःख का यथाभूत स्पर्ध नहीं किया है। किन्तु एक वार स्पर्ध होने से वह दुःख का अभिनन्दन करता है। इससे बढ़कर क्या आश्चर्य होगा कि बोधिसत्वों का करुणादुःख एव लौकिकसुख को भी अभिन्त करता है। असंग कहते हैं कि भोगी की भी उपमोग से वैसी दुष्टि नहीं होती, जैसी कृपाछ बोधिसत्व की तुष्टि परित्याग से होती है। उसका चित्त सुखत्रय (दानप्रीति, परानुप्रह-प्रीति, बोधिसंभारसंभरणप्रीति) से आप्यायित होता है (१७।६१)।

न तथोपमोगत्रुष्टिं लंभते भोगी यथा परित्यागात् । तुष्टिमुपैति कृपात्तुः सुखत्रयाप्यायितमनस्कः ॥ [ १७।६१ ]

बोधिपाक्षिक-धर्म

ग्रन्थ में श्रब बोधिपचाधिकार प्रारम्भ होता है (१८)। इस श्रिषकार में उन गुणों का वर्णन है, जिनसे बोधि की प्राप्ति होती है। बोधिसल में दोषों का श्रमाव होता है, और वह गुणों से युक्त है। उसका श्राभय निर्मल, श्रच्छ, श्रालिस, निर्विकल्प श्रोर शून्य होता है। उसकी तुलना श्राकाश से ही हो सकती है। वह श्राकाश के तुल्य लोकधर्मों से लिस नहीं होता (१८।१२०)।

यहां बोधिपचीय धर्मों का उल्लेख नहीं करना है, क्योंकि इनका दर्शन से प्रत्यद्ध संकच नहीं है [१८|८०], श्रीर उसके श्रागे के श्लोकों में श्रसंग सब संस्कारों की श्रनित्यता, दुःखता, सब धर्मों की श्रनात्मता के लिए पुराने वाक्य का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि बोधिस्त्यों के लिए श्रनित्य का श्रर्थ श्रसत् है। उनके लिए श्रनित्य परिकल्पित-लच्चण है, दुःख का श्रर्थ श्रमूत-विकल्प है, श्रीर श्रनात्म का श्रर्थ परिकल्पमात्र है। परिकल्पित श्रात्मा नहीं, है किन्द्र परिकल्पमात्र है। इस प्रकार श्रनात्म का श्रर्थ परिकल्पितलच्चण का श्रमाव है (१८।८१)। पुनः श्रासंग इस प्रकरण में चिष्किवाद की परीचा करते हैं। इम सौत्रातिकवाद के श्राच्याय में इसका वर्णन कर चुके हैं। अवगक्त-नैराक्ष्य

अन्ततः पुद्गल का भी नैरात्म्य है। यह द्रव्यतः नहीं है, केवल प्रश्नितः है। इसकी रूपादिवत् द्रव्यतः उपलब्ध नहीं होती। किन्तु भगवान् ने कहा है कि इस लोक में आत्मा की उपलब्धि होती है, आत्मा की प्रश्नित होती है। फिर कैसे कहते हैं कि इसकी उपलब्ध नहीं होती। किस कारण से १ क्योंकि यह विपर्यास है। भगवान् ने कहा है कि अनात्म में आत्म का विपर्यास होता है। इसलिए पुद्गल-माह विपर्यास है। इसकी सिद्धि कैसे होती है १ संज्ञेश से। इस संक्रेश का लच्चण सत्कायहि है, जिसमें अहंकार-ममकार होता है। किन्तु विपर्यास संज्ञेश है। केसे मालूम हो कि यह संज्ञेश है। क्योंकि हेतु क्रिष्ट है। वस्तुतः तद्हेतुक रागादि क्रिष्ट स्त्रम होते हैं।

किन्तु जिस रूपादिसंशक वस्तु में पुद्गल प्रश्नस होता है, वह उस पुद्गल का एकल है या श्रन्यत्व १ वह उत्तर देता है कि एकत्व या श्रन्यत्व दोनों अवक्तव्य हैं, क्योंकि दो दोष हैं। एकत्व में स्कन्धों के आतमत्व का प्रसंग होता है। अन्यत्व में पुद्गल के द्रव्यत्व का प्रसंग होता है। यदि इसका एकत्व है, तो इससे यह परिणाम निकलता है कि स्कर्धों का आत्मल है. श्रीर पुद्गल द्रव्यसत् है। यदि श्रन्यत्व है तो पुद्गल द्रव्यसत् है। इस प्रकार यह युक्त है कि पुद्रगल अवकव्य है, क्योंक यह प्रचित्तत् है। अतः यह अव्याकृत वस्तुओं में से है। पनः जो शास्ता के शासन का अतिकाम कर पुद्गल का द्रव्यतः श्रस्तित्व चाहते हैं, उनसे कहना चाहिये कि यदि यह द्रव्यसत् है, श्रीर श्रवाच्य भी है, तो प्रयोजन कहना चाहिये किस कारण से ? यदि यह नहीं कहा जा सकता कि इसका एकत्व है या अन्यत्व तो यह निष्पयोजन है। किन्तु कदाचित् कोई केवल दृष्टान्त द्वारा पुद्गल के अवक्तव्यल को सिद्ध करना चाहे तो वह कहेंगे कि पुद्गल श्राग्नितुल्य है, श्रीर जिस प्रकार अग्नि इन्धन से न श्रन्य है, न अनन्य; उसी प्रकार पुद्गल अवक्तव्य है। उनसे कहना चाहिये कि लच्चण से, लोकदृष्टि से तथा शास्त्र से इन्धन श्रीर श्राग्नि का श्रावक्तव्यत्व युक्त नहीं है, क्योंकि ह्रयुरुप में उपलिष होती है। पुनः अग्नि तेनोघातु है, और इन्धन शेषमृत है। उनके लवण भिल हैं। अतएव अन्नि इन्धन से अन्य है। लोक में भी अग्नि के बिना काष्टादि इन्धन देखा बाता है, और इन्वन के बिना अपन देखी बाती है। इसलिए इनका अन्यत्व सिद्ध है. श्रीर शास्त्र में भगवान् ने कभी अग्नि-इन्धन का अवक्तव्यत्व नहीं बताया है। किन्तु यह कहा बायगा कि आप कैसे बानते हैं कि इन्धन के बिना अग्नि होती है ? उपलब्धि से, क्योंकि इस प्रकार वायु से विचित्र ज्वलन दूर भी जाता है। किन्तु यह आपत्ति होगी कि यहाँ वायु इन्धन है। अतएव अभि-इन्धन का अन्यत्व सिद्ध होता है। कैसे १ क्योंकि द्वयरूप में उपलब्धि है। यहाँ दो उपलिन्धयाँ हैं : अर्चि और वायु इन्धन के रूप में । किन्तु पुद्गल है,क्योंकि यही द्रष्टा, विशाता, कर्ता, भोका, शाता, मन्ता है। नहीं: क्योंकि इस अवस्था में वह दर्शनादि-

वैश्व विश्वानों का प्रत्ययमान से या स्त्रामिमान से कर्ता होगा। किन्तु यदि दो के प्रत्ययवश्व विश्वान वैमन है, तो यह प्रत्यय नहीं है। क्यों ? यह निरर्थक होगा, क्योंकि उसका कुछ भी सामर्थ्य नहीं देखा जाता। यदि विश्वान की प्रवृत्ति में यह स्वामी होता तो अनित्य का प्रवर्तन न होता; क्योंकि अनित्य उसको अनिष्ट है। अतः यह युक्त नहीं है कि यह द्रष्टा, विश्वान, कर्ता, मोक्ता, है।

तीन दोष यह हैं:—अकर्तुल, अनित्यल, युगपत् और नित्य प्रवृत्ति । यदि दर्शनादिक में प्रयत आकरिमक है, तो दर्शनादिक का पुद्गल कर्ता नहीं है । वह द्रष्टा आदि कैसे होगा १ अथवा यदि प्रयत को आक्रिमक मानें तो निरपेच होने से ऐसा कभी न होगा कि प्रयत न हो और यह अनित्य न होगा । यदि प्रयत्त नित्य होता तो दर्शनादिक की प्रवृत्ति नित्य और युगपत् होती । इन तीन दोषों के कारण प्रयत्न स्वयंभू नहीं है ।

प्रत्ययत भी युक्त नहीं है। यदि पुद्गल तथा स्थित है, तो उतका प्रत्ययत युक्त नहीं है, क्योंकि प्राक् अभाव है। यदि तत्प्रत्यय है तो ऐसा कभी न होगा कि पुद्गल न हो। क्यों ? क्योंकि जब उत्पन्न नहीं है, तो प्राक् प्रयत्न न होगा। और यदि पुद्गल विनष्ट होता है, तब भी उसका प्रत्ययत युक्त नहीं है, क्योंकि पुद्गल के अनित्यत्व का प्रसंग होगा। कोई तीसरा पह नहीं है। अतएव तत्प्रत्यय प्रयत्न भी युक्त नहीं है। इस युक्ति का आश्रय लेकर पुद्गल की उपलब्धि प्रव्यतः नहीं होती।

पुर्गल की प्रश्निस्ता—यद्यपि पुर्गल द्रव्यतः नहीं है, तथापि यह प्रश्निसत् है।
भगवान् ने भी कहीं कहीं कहा है कि पुर्गल है, जैसे भारहारस्त्र में। अद्धानुसारी आदि
पुर्गल की व्यवस्था भी है। इनमें दोष नहीं है। पुर्गल-प्रश्नित के बिना वृत्तिभेद और
स्तानभेद की देशना शक्य नहीं है। उदाहरण के लिए भारहारस्त्र में भार और भारादान
को एंक्रोश कहा है और भारनिचेपण को व्यवदान। यह बताने के लिए कि इनकी वृत्ति और
सन्तान में भेद है, भारहार पुर्गल की प्रश्नस करना पड़ता है। इसके बिना देशना संभव

नहीं है। पुनः बोधिन्तीय धनों की श्रवस्थाएँ विविध हैं। इनकी वृत्ति का मेद श्रीर सन्तान का मेद श्रद्धानसरी श्रादि पुद्गलों की प्रचित्त के बिना देशित नहीं हो सकता। इसीलिए मगवान की पुद्गल-देशना है, किन्तु पुद्गल का द्रव्यतः श्रस्तित्व नहीं है। वर्गोंकि यह नहीं कहा वा सकता कि श्रात्महिट के उत्पादन के लिए यह देशना है। श्रात्महिट पहले से हैं; श्रतः वह श्रनुत्याद्य है। उसके श्रम्यास के लिए भी नहीं हैं, क्योंकि इसका श्रम्यास श्रनादिकालिक है, श्रीर यदि इसकी देशना इसलिए होती कि श्रात्मदर्शन से मोद्य होता है, तो सबको मोद्य का लाभ बिना यत्न के ही होता; क्योंकि वो दृष्ट-सत्य नहीं हैं, उनको भी श्रात्मदर्शन होता है। श्रथवा मोद्य नहीं है श्रीर पुद्गल नहीं है। पहले श्रात्मा का श्रनात्मतः ग्रह्ण कर सत्याभिसमय के काल में कोई उसको श्रात्मतः यहीत नहीं करता। आत्मा के होने पर श्रहंकार ममकार, श्रात्मतृष्णा तथा श्रन्य क्रेश, जो तिन्तदान हैं, श्रवश्य होंगे। इससे भी मोद्य न होगा। श्रथवा कहना चाहिए कि पुद्गल नहीं है। उसके होने पर यह दोष नियत रूप से होते हैं (१८०१०३)।

तथता का प्रस्थक्ष — योगी पुद्गल निमित का विनाश करता है, श्रीर श्रालयविज्ञान का ज्ञय कर शुद्ध तथता का लाभ करता है। तथता-ज्ञान यथाभूत का परिज्ञान है। श्रासंग कहते हैं कि तथतालम्बन ज्ञान द्वयम् ह से विवर्जित है। इसकी भावना श्रानाकार होती है, क्योंकि यह निमित्त श्रीर तथता को प्रथक् प्रथक् नहीं देखता। बोधिसत्व तथता को छोड़कर निमित्त नहीं देखते श्रीर निमित्त को ही श्रानिमित्त देखते हैं। श्रातः उनके ज्ञान की भावना प्रथक् प्रयक् नहीं होती। सत्तार्थ-श्रमस्तार्थ में (तथतानिमित्त ) ज्ञान का प्रत्यत्व होता है। यह निमित्त श्रीर तथता दोनों को बिना नानात्व के संग्रहीत करता है (१६।५२)।

इस तस्त्र का संद्वादन कर मूढ़ पुरुषों को सर्वतः श्रातस्त्र का ख्यान होता है। किन्तु बोघिसलों को तस्त्र का ही ख्यान होता है, श्रातस्त्र का नहीं (१६।५३)। जब श्रासदर्थ (निमित्त) की अख्यानता श्रोर सदर्थ (तथता) की ख्यानता होती है, तब यही श्राश्रय-पराष्ट्रित है, यही मोद्ध है। तब वह स्वतन्त्र होता है, श्रापने चित्त का वशावर्ती होता है, क्यों कि प्रकृति से ही निमित्त का समुदाचार नहीं होता (१६।५४)।

# वोषिसस्य की दशस्त्रीमयां

इसके बाद (२०-२१) श्रसंग चर्या की दश भूमियों का उल्लेख करते हैं, श्रीर एक इद-स्तोत्र के साथ प्रनथ को समाप्त करते हैं।

भयम भूमि को अधिमुक्तिचर्या भूमि कहते हैं। इस भूमि में पुद्गल-नैरात्म्य श्रीर धर्म-नैरात्म्य का श्रमिसमय होता है; अर्थात् योगी धर्मता का प्रतिवेध करता है। इससे दृष्टि विशुद्ध होती है।

दूसरी भूमि मुदिता है। इसमें अधिशील शिक्षा होती है। पुद्गल बानता है कि कर्मों का अविप्रयाश है, और कुशल-अकुशल कर्मपथ का फलवैचित्रय होता है। वह अपने शील को विश्वद्ध करता है। वह सुद्दम से सुद्दम आपत्ति (अपराध) भी नहीं करता। इस भूमि

को मुदिता कहते हैं, क्योंकि आसल बोधि और सत्वों के अर्थसाधन को देलकर योगी में तीन मोद उत्पन्न होता है।

तृतीय भूमि विमला है। इस भूमि में योगी समाहित होता है। यह अधिनित्त शित्ता है। उसको अन्युत ध्यानसमाधि का लाभ होता है। इसे विमला कहते हैं, क्योंकि योगी दौ:शील्य, मल और आभोगमल (= अन्ययानमनसिकारमल) का अतिकम करता है।

चतुर्थ, पञ्चम श्रीर पष्ठ भूमियों में श्रिधिषठ शिक्ता होती है।

चतुर्थ भूमि प्रभाकरी है। इसमें बोधिपच्च संग्रहीत प्रज्ञा की भावना होती है। योगी बोधिपच्च में विहार करता हुआ भी बोधिपच्चों की परिणामना संसार में करता है। इस भूमि में समाधि-बल से अप्रमाण धर्मों का पर्येपण होने से महान् धर्मावभास होता है। इसीलिए इसे प्रमाकरी कहते हैं।

पाँचवीं भूमि श्रिचिंध्मती है । इस प्रजा की पाँचवीं श्रीर छुटी भूमियों में दो गोचर होते हैं। धर्मतत्त्व श्रीर दुःखादिसत्यचतुष्ट्य । पाँचवीं भूमि में योगी चार आर्थक्त्यों में विहार करता है, श्रीर सत्वों के परिनाक के लिए नाना शास्त्र श्रीर शिल्प का प्रण्यन करता है । पाँचवीं भिम में प्रजादय अर्थात् क्रोशावरण श्रीर जे यावरण का दहन करने के लिए प्रत्युपस्थित होती है । श्रतः इस भूमि में प्रजा अर्चि का काम देती है । इसीलिए यह भूमि श्रचिंध्मती है ।

छुठी भिम दुर्जया है। इसमें योगी प्रतीत्यसमुत्याद का चिन्तन करता है, श्रीर श्रपने चित्त की रज्ञा करता है। सन्त्रों के परिपाक में ग्राभियुक्त होते हुए भी वह संक्षिष्ट नहीं होता। यह कार्य श्रतिदुष्कर है। इसलिए इस भूमि को दुज्या कहते हैं।

इसके अनन्तर भावना के चार फल चार भूमियों मं समाधित है। प्रथम फल अनिमित्त संस्कारिवहार है। यह सातवीं भूमि है। इसे अभिमुखी कहते हैं, क्यांकि प्रजापारिमता के आश्रय से यह निर्वाण और संसार की अप्रतिष्ठा के कारण संसार और निर्वाण के अमिमुख है।

श्राठवीं भूमि दूरंगमा है । द्वितीय फल इस पर आश्रित है । श्रनिमित्त श्रनिमित्तं श्रनिमित्तं श्रनिमित्तं श्रनिमित्तं श्रनिमित्तं श्रामितं हो। विद्यार द्वितीय फल है । यह भूमि प्रयोग पर्यन्त जाति है । श्रातः दूरंगमा है ।

नवीं भूमि श्रचला है। इस पर तृतीय फल श्राश्रित है। इसमें प्रतिसंविद्वशित्व का लाभ होता है। इसमें सत्वों के परिपाचन का सामर्थ्य होता है। निमित्तसंशा श्रीर श्रानिमित्ता-भोगसंशा से श्रविचलित होने के कारण यह श्रचला है।

दशवीं भूमि खाधुमती है। इस पर चतुर्थ फल आश्रित है। इसमें समाधि भौर धारणी की विशुद्धता होती है। प्रतिसंविन्मति की प्रधानता (साधुता) से यह साधुमती है।

अन्तिम बुद्धभूमि है, वहाँ बोधि की विशुद्धता होती है। यह धर्ममेघ। है। यह समाधि और धारणी से व्यास है। जैसे आकाश मेच से व्यास होता है, श्रीर मेघ का आश्रम होता है। वैसे ही अुतवर्म वह आश्रय होता है। जो समाधि और धारणी से व्याप्त है। अतः यह धर्ममेघा कहलाती है (अधिकार २०-२१)।

इन विविध भूमियों को विहार भी कहते हैं, क्योंकि बोधिसत्वों की इनमें खरा सर्वत्र रित होती है। इसका कारण यह है कि वह विविध कुशल का अभिनिहीर चाहते हैं.। इन्हें भूमि कहते हैं, क्योंकि अप्रमेय सत्वों को अभय देने के लिए ऊर्ध्वगमन का योग होता है।

श्रन्त में बुद्ध-स्तोत्र है।

### अष्टादश अध्याय

# वसुबन्धु का विज्ञानवाद

# वसुबन्धु का विज्ञानवाद (१)

# [ विंशतिका के आधार पर ]

विश्वतिका के रचयिता वसुबन्धु हैं। इमने पहले कहा है कि यह आरंभ में धीत्रान्तिक वे। पीछे से अपने ज्येष्ठ आता आर्थ असंग के प्रभाव से विशानवादी हो गये। परमार्थ के अनुसार आयोध्या के किसी संघाराम में उन्होंने महायान धर्म स्वीकार किया था। वसुबन्धु का प्रसिद्ध प्रन्थ वैभाषिक-नय पर है, किन्तु महायान धर्म स्वीकार करने के पश्चात् उन्होंने विशानवाद पर कई प्रन्थ लिखे। हम इस अध्याय में विस्तार से वसुबन्धु के विशानवाद का परिचय कराएंगे। वसुबन्धु के प्रन्थों में से एक छोटा प्रन्थ 'विश्वतिका' है। इसपर वसुबन्धु ने स्वयं ही आध्य भी लिखा है। यह प्रन्थ विश्वानवाद को संदोप में बानने के लिए बड़ा ही उपयुक्त है। इसलिए पहले इसका संदोप देते हैं। बाद में त्रिशिका तथा उसकी टीका 'सिद्धि' के आधार पर वसुबन्धु के विश्वानवाद का विस्तार देंगे। 'विश्वतिका' को सिल्बां लेवी ने मूल रूप में १६२५ में वसुबन्धु की वृत्ति साथ के प्रकाशित किया और पुर्से ने मुद्दनेश्रौं में सन् १६१२ में (पृ० ५३-६०) इसके तिब्बती अनुवाद का फ्रांच भाषान्तर दिया था। लेवी ने १६३२ में इसका फ्रांच अनुवाद स्वयं प्रकाशित किया।

### बाह्यार्थं का प्रतिबेध

विंशतिका के आरंभ में ही कहा है कि महायान में त्रैचातुक को विग्रितमात्र व्यवस्था-पित किया है। यह इस सूत्र के अनुसार है—''चित्तमात्रं भो जिनपुत्रा यदुत त्रैधातुकम्।'' चित्त, मन, विज्ञान और विज्ञिति पर्याय हैं। यहाँ 'चित्त' से संप्रयुक्त चैत्त सहित चित्त अभिग्रेत है।

इससे बाह्यार्थं का प्रतिषेच होता है। रूपादि अर्थ के बिना ही रूपादि-विचित्त उत्पन्न होती है। यह विज्ञान ही है, जो अर्थ के रूप में अवभासित होता है। वस्तुतः अर्थ असत् है। यह वैसे ही हैं, जैसे तिमिर का रोगी असत्-कल्प केश-चन्द्रादि का दर्शन करता है। अर्थ की सत्ता नहीं है।

प्रश्न है कि यदि श्रयं श्रसत् है तो उसकी विश्वित का उत्पाद कैसे होता है। यदि रूपादि श्रयं से रूपादि विश्वित उत्पन्न नहीं होती श्रौर रूपादि श्रयं के विना ही होती है, तो देश-काल का नियम श्रौर सन्तान का श्रनियम युक्त न होगा। उदाहरण के लिए यदि रूप-

विश्वित रूपार्थ के बिना उत्पन्न होती है, तो ऐसा क्यों है कि वह विश्वित किसी एक ही देश में उत्पन्न होती है, सर्वत्र नहीं; श्रीर उस देश में भी कदाचित् उत्पन्न होती है, सर्वदा नहीं। ऐसा भी क्यों हैं कि उस देश श्रीर काल में प्रतिष्ठित सर्व की सन्तान में यह विश्वित उत्पन्न होती है, केवल एक सन्तान में नहीं। यदि श्राप तैमिरिक हारा देखे हुए केशादि का दृशन्त देते हैं, तो हम पूछते हैं कि यह केशादि श्राभास तैमिरिक की ही सन्तान में क्यों होता है; दूसरों की सन्तान में क्यों नहीं होता! यदि श्राप स्वन्न में देखे हुए श्र्यों का दृशन्त दें तो हमारा प्रश्न होगा कि इनसे इन श्र्यों की क्रिया क्यों नहीं होती! हम स्वप्न में जो श्रन्न या विप का ग्रहण करते हैं, उसकी श्रद्धादि क्रिया क्यों नहीं होती! गन्धर्वनगर नगर की क्रिया को संपन्न नहीं करता, क्योंक वहां सत्य निवास नहीं करते। समासतः यदि श्र्यं का श्रमाव है, यदि विश्वितमात्र ही है, तो देश-काल का नियम, सन्तान का श्रनियम श्रीर कृत्य-क्रिया युक नहीं है।

विश्वानवाद में देशादि का नियम और सन्तान का खनियम— बसुबन्धु इस शंका का निराकरण इस प्रकार करते हैं:— बाह्य अर्थ के बिना भी देशादि नियम सिद्ध है। स्वप्न में अर्थ के बिना ही किसी देश-विशेष में, सर्वत्र नहीं, अमर, आराम, स्त्री-पुरुषदिक देखे बाते हैं, श्रीर उस देश-विशेष में भी कदाचित् देखे बाते हैं, सर्वदा नहीं। अतः यह सिद्ध हुआ कि अर्थ के अभाव में भी देश-काल का नियम होता है। पुनः प्रेतवत् सन्तान का अनियम सिद्ध है। सब प्रेतों को पूयपूर्ण अथवा मूत्र-पुरीष-पूर्ण नदी का दर्शन होता है। केवल एक को ही नहीं, यद्यपि उस देश में ऐसा कोई अर्थ नहीं है। पुनः वह दएड और खड्ग को धारण करने वाले पुक्षों से घिरे होते हैं, यद्यपि यह पुक्य विकल्पमात्र है। पुनः यह अपथार्थ है कि स्वप्न में बो दर्शन होता है, उसकी कृत्य-क्रिया नहीं होती। हम बानते हैं कि स्वप्न में द्य-समापत्ति के बिना भी शुक्त का विसर्ग होता है।

पुनः नरक में सब नारकों को, केवल एक को नहीं, देश-काल नियम से नरकपालादि का दर्शन होता है, श्रीर वह उनको पीड़ा पहुंचाते हैं, यदापि वह श्रसत्-कल्प हैं। नरक-पाल सल नहीं है, क्योंकि ऐसा श्रयुक्त होगा। यह नारक भी नहीं है, क्योंकि यह नारक दुःख का प्रतिसंवदन नहीं करता। प्रदीत श्रयोमयी भूमि के दाह-दुःख को स्वयं सहन न कर सकते हुए यह कैसे दूसरों को यातना पहुंचा सकते हैं १ श्रीर नरक में श्रानारकों की उत्पत्ति भी कैसे युक्त है १ यदि स्वर्ग में तिर्यक् की उत्पत्ति होती है, तो वह वहां के युख का भी श्रानुभव करते हैं, किन्दु नरकपालादि नारक दुःख का संवेदन नहीं करते। श्रतः नरक में तिर्यक् श्रयवा प्रेतों की उत्पत्ति युक्त नहीं है। वस्तुतः नरकपालादि की संज्ञा का प्रतिलाभ करने वाले भूतविशेष नारकों के कम से संभूत होते हैं, श्रीर इस प्रकार इनका परिणाम होता है कि नारकों में भय देदा करने के लिए यह विविध हस्तविद्यादि किया करते देखे जाते हैं। नरकपालादि की उत्पत्ति में यह हेत्र सर्वीस्तवाद के श्रागम में दिया गया है [श्रिभधर्मकोश, १५३]। इसी प्रकार मूतों की कल्पना क्यों की जाती है, श्रीर यह क्यों नहीं इष्ट है कि जीवों के कर्मक्श

विशान का ही ऐसा परिणाम होता है ? यह कल्पना क्यों है कि कर्म की वासना अन्यत्र है, श्रीर कर्मफल अन्यत्र है ?

#### विज्ञसि-भावता

विज्ञानवाद के पक्ष में आगम—वहुत्रमंवादी आगम के आघार पर एक दूसरी आपित उपस्थित करते हैं। भगवद्वचन है कि रूपादि आयतन का अस्तित्व है, यदि विश्वान ही रूपादि-प्रतिमास होता और रूपादिक अर्थ का अभाव होता, तो भगवान् रूपादि आयतन के अस्तित्व की बात कैसे करते ?

वसुबन्धु इस ग्राचिप के उत्तर में कहते हैं कि भगवान् की यह उक्ति विनेय बनों के के प्रति ग्रामिप्रायवश है, यथा—भगवत् ने ग्रामिप्रायवश कहा है कि उपपादुक-सत्व होता है, "उपपादुक सत्व हैं" इस उक्ति में ग्रामिप्राय यह है कि ग्रायतन में चित्त-सन्तित का उच्छेद नहीं होता। वस्तुतः भगवद्ववचन है कि यहां सत्व ग्रथवा ग्रात्मा का ग्रास्तित्व नहीं है, केवल यह सहेतुक धर्म है। इसी प्रकार "रूपादि आयतन का ग्रास्तित्व है" यह वचन भी ग्रामिप्रायिक है। इस वचन का ग्रामिप्राय यह है कि भगवान् चत्तुरायतन से बीज (परिखाम-विशेष-प्राप्त) को प्रश्रस करते हैं, जिससे रूप-प्रतिभास-विशेषित का उत्पाद होता है, ग्रीर 'रूपायतन' से विश्वित के इसी रूप-प्रतिभास को प्रज्ञत करते हैं। इसी प्रकार स्पष्टव्यायतन ग्रादि को बानना चाहिये।

वसुक्यु एक आपत्ति कताते हैं, और कहते हैं कि वस्तुतः विश्वितमात्र रूपादि धर्म के आकार में प्रतिभासित होता है। अतः यह जानकर कि रूपादि लच्या का कोई धर्म नहीं है, धर्म-नैराल्य में प्रवेश होगा किन्तु इससे अनिष्ट भी होगा, क्योंकि इससे विश्वित्तमात्र भी न रहेगा। यदि धर्म का सर्वथा अभाव है, तो विश्वित्तमात्र की व्यवस्था कैसे होगा ? यह भी न रहेगा कि वह इस आपत्ति का निराकरण करते हैं। वह कहते हैं कि यह अयथार्थ है कि धर्मों का सर्वथा अभाव है। परमार्थ-हिष्ट में धर्म-नैराल्य का विपर्यास है। इसमें सन्देह नहीं कि धर्म निराल्म हैं, क्योंकि मूर्जों ने धर्मों का जो स्वभाव ( प्राह्म-माहकादि ) परिकल्पित किया है, उससे धर्म रहित है, अर्थात् उस कल्पित आत्मा से उनका नैराल्य है। किन्तु अनिभलाप्य आत्मा से जो बुद्धों का ही विषय है, उनका नैराल्य नहीं है। इस प्रकार वसुक्य नागार्जन के धर्म-नैराल्य से विज्ञानवाद की रज्ञा करते हैं। महायान स्वीकार करने के पूर्व वह सौत्रान्तिक थे। कदाचित् महायान धर्म स्वीकार करने पर भी वह अपनी बृत्ति को कुछ अंश में सुरिहत रखते हैं।

पुनः वह कहते हैं कि विश्वप्तिमात्र का व्यवस्थान उसी विश्वप्यन्तर से होता है, किस विश्वप्यन्तर द्वारा परिकल्पित श्रात्मा से उस विश्वप्तिमात्र के भी नैरात्म्य में प्रवेश होता है। विश्वप्तिमात्र के व्यवस्थापन से सब धर्मों के नैरात्म्य में प्रवेश होता है; किन्तु उनके श्रिस्तित्व के श्रपवाद से नहीं होता। यदि श्रन्यथा होता तो विश्वप्ति का विश्वप्यन्तर श्रथं होता, श्रीर इस प्रकार विश्वप्तियों के श्रर्थवती होने से विश्वप्तिमात्रत्व की सिद्धिन होती। इस प्रकार वसुबन्धु का विश्वानवाद माध्यमिकों के श्रर्भ्यतावाद श्रीर हीनयान के बहुधर्मवाद के बीच प्रवर्तित होता है।

#### परमाख्याद का सगडन

विश्विमात्रता की व्यवस्था करके वसुबन्धु अथप्रतीति का विवेचन करते हैं। वह कहते हैं कि यह कैसे विश्वास किया जाय कि भगवान् का यह वचन कि रूपादि आयतन का अस्तिल है, आभ्रायवश उक्त है; और उनका अस्तिल नहीं है, जो रूपादि विश्विपों के विषय हैं। वह कहते हैं कि रूपादिक आयतन या तो एक है, और अवयविरूप है, जैसा कि वैशेषिकों की कल्पना है, अथवा परमाखुश: अनेक हैं, अथवा यह परमाखुशंहत हैं। किन्तु एक विश्विस का विषय नहीं होता, क्योंकि अवयवों से अन्य अवयवी के रूप का कभी महण नहीं होता। अनेक भी विषय नहीं होता, क्योंकि परमाखुओं में से प्रत्येक का महण्या नहीं होता। पुनः संहत परमाखु भी विश्विप्त के विषय नहीं होते, क्योंकि यह सिद्ध नहीं है कि परमाखु एक द्रव्य है।

प्रश्न है कि यह कैसे सिद्ध नहीं है कि परमाणु एक द्रव्य है। इस स्थल पर श्राचार्य परमाणु का विकेचन करते हैं। क्या परमाणु का दिग्-भाग-भेद है? उस श्रवस्था में यह विभवनीय है, इसलिए परमाणु नहीं है। यदि छः दिशाश्रों में इसका श्रन्य छः परमाणुश्रों से युनपत् योग होता है, तो परमाणु की पढंशता प्राप्त होती है। यदि परमाणु का दिग्-भाग-भेद नहीं है, यदि जो देश एक परमाणु का है वही छः का है, तो सबका समान देशे होने से सर्व पिंड परमाणुमात्र होगा। यह श्रयुक्त है। पुनः इस श्रवस्था में किसी प्रकार पिंड संभव नहीं है।

काश्मीर वैमाधिक कहते हैं कि निरवयव होने से परमाणुओं का संयोग नहीं होता, किन्तु संहत होने पर उनका परस्पर संयोग होता है। वसुबन्धु कहते हैं कि इनसे पूछना चाहिये कि क्या परमाणुश्रों का संघात उन परमाणुश्रों से श्रर्थान्तर है। यदि इन परमाणुश्रों का संयोग नहीं होता, तो संघात में किसका संयोग होता है १ पुनः संघातों का भी श्रन्योन्य संयोग नहीं होता। यह न कहना चाहिये कि परमाणुश्रों के निरवयवत्व के कारण संयोग सिद्ध नहीं होता। यह न कहना चाहिये कि परमाणुश्रों के निरवयवत्व के कारण संयोग सिद्ध नहीं होता। स्रतः परमाणु एक द्रव्य नहीं होता, क्योंकि सावयव संघात का भी संयोग नहीं होता। स्रतः परमाणु एक द्रव्य नहीं है, चाहे परमाणु का संयोग इष्ट हो या न हो, विसका दिग्मागमेद है उसका एकत्व स्रयुक्त है। परमाणु का श्रन्य पूर्व दिग्माग है, श्रन्य श्राचो दिग्माग है, इत्यादि। इस प्रकार कब दिग्मागमेद है, तो तदात्मक परमाणु का एकत्व कैसे युक्त होगा १ श्रीर यदि एक एक परमाणु को यह दिग्भागभेद न स्वीकार किया जाय तो प्रतिधात कैसे होगा १ संधात

कैसे होगा १ स्वींदय पर कैसे अन्यत्र छाया होती है, और अम्यत्र आतप १ उसका अन्य प्रदेश नहीं होता जहाँ आतप नहीं होता । यदि दिग्मागभेद इष्ट नहीं है, तो दूसरे परमाणु से एक परमाणु का आवरण कैसे होता है १ परमाणु का कोई पर भाग नहीं है, जहाँ आगमन से दूसरे का दूसरे से प्रतिघात हो, और यदि प्रतिघात नहीं है, तो सब परमाणुओं का समान-देशल होगा और सर्वसंघात परमाणुमात्र हो जायगा।

यही पिएडों के लिए है। पिएड या तो परमासाद्यों से श्रन्य नहीं हैं, श्रथवा श्रन्य हैं। यदि पिएड परमासाद्यों से श्रन्य इष्ट नहीं है, तो यह सिद्ध होता है कि वह पिएड के नहीं है। यह सैनिवेश परिकल्प है। यदि परमासा संघात है, तो इस चिन्ता से क्या, यदि रूपादि लच्च का प्रतिषेध नहीं होता।

श्रतः रूपादि लच्च्या श्रनेक ( यहु ) नहीं हो सकता । जन परमासु श्रसिद्ध हुश्रा तब उसके साथ साथ द्रव्यों का श्रनेकत्व भी दूषित हो गया । किन्तु रूप को हम एक द्रव्य भी संप्रधारित नहीं कर सकते । क्योंकि यदि चच्चु का विषय एक द्रव्य कल्पित हो तो उसकी श्रविच्छित्र उपलब्धि प्रत्यच्च होगी, किन्तु श्रनुभव ऐसा नहीं बताता । पुनः यह विकल्प केवल युक्ति की परिसमाप्ति के लिए था । जन्न प्रथम्भृत परमासु असिद्ध है, तन्न संघात परमासु भी श्रसिद्ध हो जाता है, श्रीर सफ़त् रूपादि का चच्चुरादि विषयत्व भी श्रसिद्ध हो जाता है। केवल विश्वतिमात्र सिद्ध होता है।

वैसापिक आहेगों का निराकरण — प्रतिपद्मी एक दूसरा श्राह्मेप करते हैं। वह कहते हैं कि प्रमाण द्वारा श्रास्तित्व-नास्तित्व निर्धारित होता है, श्रोर प्रमाणों में प्रत्यच्च प्रमाण गिर्छ है। वह पूछते हैं कि यदि श्रर्थ श्रसत् है, तो प्रत्यच्च बुद्धि क्यों होती है १ यह प्रतिपद्मी वैमाषिक हैं। वसुवन्धु पूछते हैं कि श्राप च्याकवादियों को कैसे विषय का प्रत्यच्चत इष्ट है, क्योंकि चत्र च्याकि-विज्ञान उसको विषय बताता है, उसी च्या में रूपरसादिक निरुद्ध हो गये होते हैं। "यह विषय मुक्तको प्रत्यच्च है" ऐसो प्रत्यच्च हित जिस च्या होती है, उसी च्या में वह श्रर्थ नहीं देखा जाता, क्योंकि उस समय मनोविज्ञान द्वारा परिच्छेद श्रीर चच्च विज्ञान निरुद्ध हो चुके होते हैं।

किन्तु यह कहा जायगा कि क्योंकि अमनुभूत का स्मरण मनोविज्ञान द्वारा नहीं होता, इस लिए अर्थ का अनुभव अवश्य होना चाहिये। वसुबन्धु उत्तर देते हैं कि अनुभृत अर्थ का स्मरण असिद है। हम कह चुके हैं कि किस प्रकार अर्थ के बिना ही अर्थीभास विज्ञित का उत्पाद होता है, चत्नुविज्ञानादिक विज्ञित ही अर्थ के रूप में आमासित होती है। इसी विज्ञित से स्मृतिसंप्रयुक्त रूपादि वैकल्पिक मनोविज्ञित उत्पन्न होती है। अतः स्मृति के उत्पाद से अर्थीन नहीं सिद्ध होता।

बहुधर्मवादी कहेंगे कि यदि जैसे स्वप्न में विश्वित का विषय अप्रमूतार्थ होता है, जामत अवस्था में भी वैसा ही हो तो उसका अभाव लोगों को स्वयं ही अवगत होना चाहिये। किन्तु ऐसा नहीं होता। इसलिए स्वप्न के तल्य अर्थोपलब्धि निर्धंक नहीं है। वसुबन्धु कहते हैं कि यह जापक नहीं है, क्योंकि स्वप्न में हग-विषय का वो अभाव होता है, उसको अप्रबुद्ध नहीं जानता। सोया हुआ पुरुष स्वप्न में अभृत अर्थ को देखता है, किन्तु जबतक जागता नहीं तबतक उसको यह अवगत नहीं होता कि अर्थ का अभाव था। इसी प्रकार वितय-विकल्प के अन्यासवश वासना-निद्रा में सोया हुआ पुद्गल अभृत अर्थ को देखता हुआ यह नहीं जानता कि अर्थ का अभाव है। किन्तु जैसे स्वप्न से जागकर मनुष्य को अवगत होता है कि स्वप्न में मैंने जो कुछ देखा था वह अभृत, वितथ था; उसी प्रकार लोकोत्तर निर्विकल्प जान के लाम से जब पुद्गल प्रबुद्ध होता है, तब वह विषय के अभाव को यथावत अवगत करता है।

यहाँ एक दूसरी शंका उपस्थित की जाती है—यदि स्वसन्तान के परिखामविशेष से ही सत्वों में अर्थ-प्रतिभास-विज्ञित उत्पन्न होती है, अर्थविशेष से नहीं, तो यह कथन कि पाप-कल्याणिमत्र के संपर्क से तथा सत्-श्रसत् धर्म के अविश्व से विज्ञित का नियम है, उस संपर्क तथा देशना के श्रमाव में कैसे सिद्ध होता है १ श्रर्थ के श्रमाव में विज्ञित-नियम क्या है !

वसुबन्धु उत्तर में कहते हैं कि सब सत्वों की श्रान्योन्य विज्ञित्यों के श्राधिपत्य के कारण विज्ञिति-नियम परस्परतः होता है। यहाँ 'सत्वः से 'चित्त-सन्तानः श्रिभिष्ठेत है। एक सन्तान के विज्ञिति-विशेष से सन्तानान्तर में विज्ञिति-विशेष का उत्पाद होता है, न कि श्रर्थ-विशेष से।

एक दूसरा प्रश्न यह है कि यदि जैसे स्वप्न में निर्श्यिका विश्वित होती है, वैसे ही जाग्रत श्रवस्था में भी हो तो कुराल-श्रकुशल का समुदाचार होने पर श्रायित में दुल्यफल क्यों नहीं होता ?

वसुक्यु का उत्तर है कि इस श्रसमानफल का कारण श्रर्थ-सद्भाव नहीं है, किन्तु इसका कारण यह है कि स्वम में चित्त मिद्ध से उपहत होता है। वसुक्यु इसका पुनः व्याख्यान करते हैं—पूर्वपद्म का कहना है कि यदि यह सब विचित्तमात्र नहीं है, श्रीर किसी का काय-वाक् नहीं है, तो बिधक द्वारा वघ होने पर उभ्रादि का मरण कैसे होता है, श्रीर यदि उभ्रादि का मरण तत्कृत नहीं है, तो विधक का प्राणातिपात के श्रवद्य से योग कैसे होता है ! वसुक्यु इसका उत्तर यों देते हैं—मरण पर-विचित्त-विशेष-वश होता है। जैसे पिशाचादि के मन के वश में होने से स्मृति का लोप होता है, तथा श्रन्य विकार उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पर-विचित्त-विशेष के श्राधिपत्य से जीवितेन्द्रिय का निरोध करने वाली कोई विक्रिया उत्पन्न होती है, जिससे समागसन्तान का विच्छेद होता है, श्रीर जिसे ही मरण की श्राख्या प्राप्त होती है। श्रन्यथा श्राख्यों के कोप से दण्डकारण्य सत्वशूत्य कैसे हुआ ! यदि यह कत्पना करों कि दण्डकारण्य के निवासी श्रमानुषों द्वारा उत्पादित हुए, न कि श्राधियों के मनः अदोष से, तो इस कर्म से मगवान की यह उक्ति कि मनोदण्ड काय-वाद्य से महावद्यतम है, कैसे सिद्ध होती है। ?

अन्तिम प्रश्न—यदि यह सब विश्वितमात्र ही है, यदि विश्वित का विषय अर्थान्तर नहीं है, तो क्या वस्तुतः इसको स्वचित्तशान होता है ? वसुबन्धु कहते हैं कि स्वचित्तशान धर्मों के निरिम्लाप्य आत्मा को नहीं जानता, जो केवल बुद्ध का गोचर है। इस अशान के कारण स्वचित्तशान और परिचत्तशान दोनों यथार्थ नहीं है, क्योंकि ग्राह्म-प्राहक-विकल्प अप्रहीण है, और इसलिए प्रतिभास वितय है। अन्त में वह कहते हैं कि विश्वित्तमात्रता के सर्व प्रकार अचित्रय है, क्योंकि वह तर्क के विषय नहीं हैं। केवल बुद्धों के ही यह सर्वथा गोचर हैं। उनका सर्व श्रेय का सर्वीकार शान अध्याहत होता है।

# बसुबन्धु का विज्ञान-वाद (२)

# [ शुक्रान-व्वांग की 'सिद्धि' के आधार पर ]

चीनी यात्री शुद्धान-च्वांग ने मारत में ई० सन् ६३० से ६४४ तक यात्रा की यी। वह नालंदा के संघाराम में कई बार रहे थे। वह शीलमद्भ तथा विज्ञानवाद के अन्य आचारों के शिष्य थे। ईसवी सन् ६४५ में वह चीन लौटे और विज्ञानवाद पर उन्होंने कई अन्यों की रचना की। इनमें से सबसे मुख्य अन्य 'सिद्धि' है। इसका फ्रेंच अनुवाद पूरों ने किया है। इसी अन्य के आघार पर यहाँ विज्ञानवाद लिखा जाता है।

#### सिव्हिका मिरिपाच

इस प्रन्य का महत्व इस दृष्टि से भी है कि यह नालंदा रंघाराम के आचारों के विचारों से परिचय कराता है। असंग के महायानसूत्रालंकार के विचानवाद का आधार माध्यमिक विचार था, और उस प्रंय में इस सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया। इसके विपरीत सिद्धि के विचानवाद का स्वतंत्र आधार है। यह माध्यमिक सिद्धान्त से सर्वथा व्यावृत्त हो गया है, और यह अपने को ही महायान का एकमात्र सचा प्रतिनिधि मानता है।

जैसा कि प्रंय का नाम स्चित करता है, 'सिद्धि' विज्ञित-मात्रता के सिद्धांत का निरूपण है। जो लोग पुद्गल-नैरात्म्य और धर्म-नैरात्म्य में अप्रतिपल या विप्रतिपल हैं, उनकी इनका अविपरीत जान कराना इस प्रंय का उद्देश्य है। इन दो नैरात्म्यों के साज्ञात्कार से आत्मप्राह और धर्मप्राह का नाश होता है, और इसके फलस्वरूप क्षेशावरणा और श्रेयावरणा (आक्रिष्ट अज्ञान जो श्रेय अर्थात् मृतवयता के दर्शन में प्रतिबन्ध है) का प्रहाण होता है। रागादि क्षेश आत्महिष्ट से प्रस्त होते हैं। पुद्गल-नैरात्म्य का अवबोध सत्काय-दिष्ट का प्रतिपद्ध है। इस अवबोध से सर्व क्षेश का प्रहाण होता है। इस अवबोध से सर्व क्षेश का प्रहाण होता है। इस अवबोध से प्रतिसंधि नहीं होती, और मोद्ध का लाम होता है। धर्मनैरात्म्य के ज्ञान से श्रेयावरण प्रहीण होता है, इससे महाबोधि (सर्वज्ञता) का अधिगम होता है अपेर सर्वाकार श्रेय में ज्ञान असक्त और अप्रतिहत प्रवर्तित होता है।

विश्वसिमात्रता दो प्रकार के एकांतवाद का प्रतिषेघ करती है। सर्वोस्तिवादी मानते हैं कि विश्वान के तुल्य विश्वेय (बाह्यार्थ) मी द्रव्यसत् हैं, श्रीर दूसरे (मावविवेक) बो शूल्यवादी हैं, मानते है कि विश्वेय (बाह्यार्थ) के सदृश विश्वान का भी परमार्थतः श्रस्तित्व नहीं है, केवल संवृतितः है। यह दोनों मत श्रयथार्थ हैं। शुश्रान-च्वांग इन दोनों अयथार्थ मतवादों से व्यावृत्त होते हैं, श्रीर श्रपने विश्वानवाद को सिद्ध करते हैं। वह वसुबन्धु के इस वचन को बद्धुत करते हैं। वह वसुबन्धु के इस वचन को बद्धुत करते हैं:—बो विविध श्रात्मोपचार श्रीर धर्मोपचार प्रचलित हैं, यह मुख्य धर्मों से संकच्च नहीं रखते। वह मिथ्योपचार हैं। विश्वान का जो परिखाम होता है उसके लिए इन प्रश्वसियों का व्यवहार होता है। दूसरे शब्दों में श्रात्मा श्रीर धर्म द्रव्यसत् स्वमाच नहीं

है। वह केवल विकल्प मात्र हैं। परिकल्पित ख्रात्मा ख्रीर धर्म विद्यान (विद्यप्ति, ज्ञान) के परिणाममात्र हैं। चित्त-चैत्त एकमात्र वस्तुसत् है।

#### विज्ञान-परियाम के विविध मतवाव

धर्मपाल, स्थिरमति, नन्द और बल्बुश्री के मत-शुश्रान-व्यांग इस विशान-परियाम का विवेचन विज्ञानवाद के अन्तर्गत विविध मतवादों के अनुसार करते हैं। धर्मपाल और स्यिरमित के श्रनुसार मूल-विज्ञान (विज्ञान-स्वभाव, संवित्ति, संवित्तिमाग ) दो मागों में बहरा-गरियात होता है। यह आतमा और धर्म है। इन्हें दर्शनभाग और निमित्तमाग कहते 🖥 । यही प्राहक श्रीर प्राह्म के श्रायतन है । यह दो भाग संवित्तिभाग का श्राभय लेकर क्यम के दो गृंगों के तुल्य संभूत होते हैं। नन्द और बंधुश्री के अनुसार आध्यात्मिक विज्ञान बाह्यार्य के सहरा परिवात होता है। धर्मपाल के मत से यह दो भाग संवित्तिमाग के सहरा प्रतीत्यन, परतंत्र हैं, किन्तु मूढ़ पुरुष इनमें आत्मा और धर्म का, प्राहक-प्राह्म का. उपचार करते हैं। यह दो विकल्प (कल्पना ) परिकल्पित हैं। किन्तु स्थिरमति के अनुसार दह दो भाग परतंत्र नहीं हैं, क्योंकि विज्ञप्तिमात्रता का प्रतिषेघ किये बिना इनकी वस्तुतः विद्यमानता नहीं होती । अतः यह परिकल्पित है । नन्द और बंधुओं केवल दो हो माग ( दर्शन, निमित्त ) स्वीकार करते, हैं और यह दोनों परतंत्र हैं । निमित्तमाग परतंत्र है, किन्तु यह दर्शनभाग का परिणाम है । इस नय में विश्वित्तमात्रता का सिद्धांन्त त्राहत है । निमित्तमाग विज्ञान से पृथक नहीं है, किन्तु मिथ्या रुचि उसे बहिर्वत् ग्रहीत करती है। यद्यपि यह परतंत्र है, तयापि परिकल्पित के सहश है । लोक श्रीर शास्त्र बाह्यार्थ सहश इस निमित्तभाग की स्नात्मा श्रीर धर्म प्रशन्त करते हैं। दर्शनभाग प्राहक के रूप में निमित्तमाग में संपहीत है।

इस प्रकार स्थिरमित एक ही भाग को परतंत्र मानते हैं। उनके दर्शनभाग श्रोर निमित्तभाग परिकल्पित हैं। धर्मपाल, जैसा हम श्रागे देखेंगे, चार भाग मानते हैं। वह एक स्वसंवित्ति-संवित्तिभाग भी मानते हैं। उनके चारों भाग परतंत्र हैं, नन्द श्रोर बंधुओं के श्रनुसार दो भाग हैं श्रोर दोनों परतंत्र हैं।

शुवान च्वांग का समन्वय—इन विविध मतों के बीच वो भेद है वह अति स्वल्प है।
शुवान च्वांग इन मतों का उल्लेख करके उनमें सामंबस्य स्थापित करते हैं। उनका वाक्य यह
है—आतम धर्म के विकल्पों से चित्त में जिस वासना का परिपोध होता है, उसके बल से विज्ञान
उत्पत्न होते ही आत्मधर्मांकार में परिण्यत होता है। आत्मधर्म के यह निर्भास यद्यपि विज्ञान से
श्रमित्र हैं, तथापि मिथ्या-विकल्प के बल से यह बाह्यार्थवत् अवमासित होते हैं। यही कारण
है कि अनादिकाल से आत्मोपचार और धर्मोपचार प्रवर्तित हैं। स्त्व सदा से आत्मिनर्भास
और धर्मनिर्मास को वस्तुसत् आत्मधर्म अवधारित करते हैं। किन्तु यह आत्मा और धर्म, विनमें
गृह पुरुष प्रतिपत्न हैं, परमार्थतः नहीं हैं। यह प्रज्ञप्तिमात्र हैं। मिथ्या-किच (मत) से यह
प्रवृत्त होते हैं, अतः यह आत्मधर्म संवृतितः ही हैं। पश्चिम की भाषा में यदि कहें तो कहना

होगा कि एक पूर्ववर्ती श्रम्यासवश, सहब-स्वमाव के फलस्वरूप विज्ञान श्रवधारित करता है कि उसका एक भाग प्राहक है और दूसरा प्राह्म ( बाह्मकगत् )।

विज्ञान की सम्बद्धा—िकन्तु यदि आतमा श्रीर धर्म (माहक श्रीर माह्य) केवल संवृति-सत्य हैं, तो इनका उत्पादक विज्ञान कौन सा सत्य है ? शुश्रान च्वांग कहंते हैं कि विज्ञान श्रात्मा श्रीर धर्म से श्रन्यथा है, क्योंकि इसका परिगाम श्रात्मधर्माकार होता है । विज्ञान का श्रस्तिल है, क्योंकि यह हेतु-प्रत्यय से उत्पन्न होता है। यह परतंत्र है, किन्तु यह वस्तुतः सर्वदा ग्रातम-धर्म-स्वमाव नहीं होता । किन्द्र इसका निर्मास आत्मधर्म के आकार में होता है। अतः इसकी भी संवति-सस्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में बाह्यार्थ केवल प्रचप्ति हैं, और इनका प्रवर्तन मिष्या-रुचि से होता है। श्रतः उनका श्रस्तित्व विज्ञान-सदृश नहीं है। जैसे बाह्यार्थ का श्रमाव है, वैसे विज्ञान का श्रमाव नहीं है । विज्ञान ही इन प्रज्ञितयों का, इन उपूजारों का, उपादान है; क्योंकि उपचार निराधार नहीं होता । विज्ञान परतंत्र है, किन्तु द्रव्यतः है ।

इम देखते हैं कि प्राचीन माध्यमिक मतवाद में श्रीर श्रुशान-च्वांग के काल के विज्ञान-बाद में कितना श्रन्तर है। माध्यमिकों के मत में वस्तुतः विज्ञान श्रीर विज्ञेय दोनों का समान ह्रप से श्रभाव है। यह केवल लोकसंबृतिसत् हैं। विज्ञानवाद के मत में यदि विज्ञेय मृग-मरीचिका हैं, तो विज्ञान श्रपने स्वरूप में पूर्णतः द्रव्यसत् है । यह ऐसी प्रतिज्ञा है निसके करने का साइस असंग ने भी स्पष्ट रीति से नहीं किया। कम से कम उन्होंने ऐसा संकोच के साथ किया। किन्तु शुस्रान-च्वांग स्पष्ट हैं। बाह्यार्थ केवल विज्ञान की प्रज्ञप्ति है। यह केवल लोक-संवृतिसत् है। इसके विपरीत विज्ञान, जो इन प्रज्ञान्तियों उपादान है, परमार्थसत् है।

( 99 03)

#### चारम-प्राप्ट की परीक्षा

यह कैसे जात होता है कि बाह्यार्थ के बिना विज्ञान ही अर्थाकार उत्पन्न होता है ? क्योंकि स्नात्मा स्नौर धर्म परिकल्पित हैं। इसके लिए शुस्रान-च्वांग क्रम से स्नात्मग्राह स्नौर धर्मग्राह की परीका करते हैं।

सांदर्भ वैशेषिक मत की परीक्षा-पहले वह आत्मग्राह को लेते हैं। सांख्य और वैशे-विक के मत में श्रात्मा नित्य, व्यापक (या वर्वगत) श्रीर श्राकाशवत् श्रनंत है। शुश्रान-व्याग कहते हैं कि नित्य, व्यापक श्रीर श्रनंत श्रात्मा सेन्द्रियक काय में, वो वेदना से प्रभावित है, परि-च्छिन नहीं हो सकता। क्या आत्मा, जैसा कि उपनिषद् कहते हैं, सब जीवों में एक है ? अथवा जैसा सांख्य-वैशेषिक कहते हैं, अनेक हैं ! पहले विकल्प में जब एक जीव कर्म करता है, कर्म-फल भोगता है, मोद्ध का लाम करता है, तब सब जीव कर्म करते हैं, कर्म-फल का भोग करते है, मोच का लाम करते हैं, इत्यादि । दूसरे विकल्प में ( सांख्य ) सब सत्वों की व्यापक श्रातमाएं श्रन्योन्य-प्रतिवेध करती हैं, श्रतः श्रात्मा का स्वभाव मिश्र होगा । इसलिए यह नहीं कहा वा सकता कि अमुक कर्म अमुक आल्मा का है, अन्य का नहीं है। जब एक मोच का लाम करता है, तब सब उसका लाभ करेंगे; क्योंकि बिन घमों की भावना श्रीर बिनका साद्यारकार एक करता है, वह सब आत्माओं से संबद्ध होंगे।

निर्मन्थ सत की परीक्षा—इसके पश्चात् हमारे ग्रन्थकार निर्मन्यों के मत का खंडन करते हैं। निर्मन्थ ग्रात्मा को नित्यस्य (क्टरथ) मानते हैं, किंतु कहते हैं कि इसका परिमाण शरीर के ग्रनुसार दीर्घ या हस्य होता है। यह युक्तिचम नहीं है, क्योंकि इस क्टरथ ग्रात्मा का स्व- शरीर के ग्रनुसार विकास-संकोच नहीं हो सकता। यदि वंशी की वायु के समान इसका विकास-संकोच हो तो यह क्टरथ नहीं है। पुनः शरीरों के बहुत्व से छिन्न होने के कारण इसकी एकता कहाँ है १ ( ए० १३ )

हीनयानी मतों की परीक्षा—ग्राव हीनयान के ग्रांतर्गत कतिपय मतवाद रह जाते हैं, जिनके श्रानुसार ग्रात्मा पंचस्कंधात्मक है, या स्कंधों से व्यतिरिक्त है (व्यतिरेक्ती), या न स्कंधों से अन्य है ग्रीर न ग्रान्य।

पहले पत्त में एकता और नित्यता के विना यह आतमा क्या है ? पुन: आध्यात्मक रूप अर्थात् पंचेन्द्रिय आतमा नहीं है, क्योंकि यह बाह्यरूप के सहरा परिमाण वाला और सावरण है। चित्त-चैत्त भी आतमा नहीं है। चित्त-चैत जो अविच्छिल संतान में भी अवस्थित नहीं होते और जो हेतु-प्रत्यथाधीन हैं, कैसे आतमा अवधारित हो सकते हैं ? अन्य संस्कृत अर्थात् विषयुक्त-संस्कार और अविच्छित रूप भी आतमा नहीं हैं, क्योंकि वह वोधस्वरूप नहीं है।

पुनः श्रातमा स्कन्ध-व्यतिरेकी भी नहीं हैं, क्योंकि स्कन्धों से व्यतिरिक्त श्रातमा, श्राकाश के तुल्य, कारक-वेदक नहीं हो सकता।

पुनः वात्तीपुत्रीयों का मत कि —पुद्गल न स्कंधों से अन्य है और न अनन्य; युक्तियुक्त नहीं है। इस कल्पित द्रव्य में —जो स्कंधों का उपादान लेकर (उपादाय) न पंचरकंध से व्यतिरिक्त है और न पंचरकंध है, जिस प्रकार—घट मृत्तिका से न मिन्न है, न अमिन; हम आत्मा को नहीं पाते। आत्मा प्रचित्तसत् है (पृ०१४)।

श्रव केवल विज्ञान का प्रश्न रह जाता है। शुश्रान-च्वांग वात्सीपुत्रीयों से पूछते हैं कि क्या यह श्रात्मा है, जो श्रात्म-प्रत्यय का विषय है, श्रात्महिट का श्रालंबन है? यदि श्रात्मा श्रात्महिट का विषय नहीं है तो श्राप कैसे जानते हैं कि श्रात्मा है? यदि यह इसका विषय है तो श्रात्महिट को विषयीस न होना चाहिये, जैसे चित्त जो रूपादि वस्तुसत् को श्रालंबन बनाता है, विपयीस में संग्रहीत नहीं है। बौद्ध श्रात्मा के श्रस्तित्व को कैसे स्वीकार कर सकता है? श्राप्तागम श्रात्महिट का प्रतिषेध करता है, नैरात्म्य का श्राशंस करता है, श्रीर कहता है कि श्रात्मामिनिवेश संसार का पोषण करता है। क्या यह माना जा सकता है कि मिथ्याहिट निर्वाण का श्रावाहक हो सकती है श्रिथवा सम्यगृहिट संसार में हेतु है ?

श्रात्मदृष्टि का श्रालंबन निश्चय ही द्रव्यसत् श्रात्मा नहीं है किन्तु स्कंधमात्र है, बो श्राध्यात्मिक विज्ञान का परिस्ताम है।

पुनः शुश्रान-च्वाँग तीर्थिकों से पूछते हैं कि श्रात्मा सिक्रय है श्रयवा निष्क्रिय । यदि सिक्रय है तो यह श्रात्मा नहीं है, धर्म (फेनामेनल ) है । यदि निष्क्रिय है, तो यह स्पष्ट ही श्रसत् है । पुनः सांख्यवादी कहते हैं कि श्रात्मा स्वयं चैतन्यात्मक है, श्रीर नेशेषिक कहते हैं कि यह अचेतन है, चेतनायोग से चेतन होता है [ बोधिचयीवतार, ह।६० ] । पहले विकल्प में आकाशवत् यह कर्तो, भोक्ता नहीं है ।

#### धातमग्राह की उत्पत्ति

इस श्राह्म-ग्राह की उत्पत्ति कैसे होती है ? श्राह्म-ग्राह सहज या विकल्पित है ।
सहज बाह्म-ग्राह—प्रथम श्राह्म-ग्राह श्राम्यन्तर हेतुवश श्रमदिकालिक वितय वासना
है, जो काय (या श्राश्रय) के साथ (सह) सदा होती है । यह सहज श्राह्मग्राह (सत्कायहिष्ट)
मिथ्या देशना या मिथ्या विकल्प पर श्राश्रित नहीं है । मन स्वरसेन श्रालय-विज्ञान (श्रष्टम
विज्ञान ) श्रयांत् मूल-विज्ञान को श्रालंबन के रूप में ग्रहण करता है (प्रत्येति, श्रालंबते)।
यह स्वचित्त-निमित्त का उत्पाद करता है, श्रीर इस निमित्त को द्रव्यतः श्राह्मा श्रवधारित करता
है । यह निमित्त मन का साजात श्रालंबन है । इसका मूलप्रतिभू (बिम्ब, श्राकिंटाइप) स्वयं
श्रालय है । मन प्रतिबिम्ब का उत्पाद करता है । श्रालय के इस निमित्त का उपगम कर
मन को प्रतीति होती है कि वह श्रपनी श्राह्मा को उपगत होता है । श्रयवा मनोविज्ञान पंच
उपादानस्कंघों को (विज्ञान-परिणाम ) श्रालंबन के रूप में यहीत करता है,श्रीर स्वित्त-निमित्त
का उत्पाद करता है, जिसको वह श्राहमा श्रवधारित करता है ।

दोनों अवस्थाओं में यह चित्त का निभित्तमाग है, जिसे चित्त आत्मा के रूप में पहीत करता है। यह जिम्ब मायावत् है। किन्तु यह अनादिकालिक माया है, क्योंकि अनादिकाल से इसकी प्रवृत्ति है।

यह दो प्रकार के आत्मग्राह स्ट्म हैं, और इसलिए उनका उपच्छेद दुष्कर है। भावना-मार्ग में ही पुद्गल-शूत्यता की अभीच्या परम भावना कर बोधिसल इनका विष्कंभन, प्रहाय करता है।

विकल्पित चात्मग्राह—दूसरा आलमग्राह विकल्पित है। यह केवल आम्यंतर हेतुवरा प्रवृत्त नहीं होता। यह बाह्य प्रत्ययों पर भी निर्मर है। यह मिध्या देशना और मिध्या विकल्प से ही उत्पन्न होता है। इसलिए यह विकल्पित है। यह केवल मनोविज्ञान से ही संबद है। यह आलमग्राह भी दो प्रकार का है। एक वह आलमग्राह है, जिसमें आला को स्कंघों के रूप में अवघारित करते हैं। यह सत्कायदृष्टि है। मिध्यादेशनावश स्कंघों को आलंबन बना मनो-विज्ञान स्वचित-निमित्त का उत्पाद करता है, इस निमित्त का वितीरण, निरूपण करता है, और उसे द्रव्यतः आलमा अवधारित करता है। दूसरा वह आलमग्राह है, जिसमें आलमा को स्कंघव्यति-रेकी अवधारित करते हैं। तीर्थिकों से उपदिष्ट विविध लज्ञ्चण के आलमा को आलंबन बना मनो-विज्ञान स्वचित्त-निमित्त का उत्पाद करता है; इस निमित्त का वितीरण, निरूपण करता है, और उसे द्रव्यतः आलमा अवधारित करता है।

यह दो प्रकार के आत्मग्राह स्थूल हैं। अतएव इनका उपच्छेद सुराम है। दर्शनमार्ग में बोचिसल सर्वे धर्म की पुद्गलशूत्यता, भूततयता की भावना करता है, और आत्मग्राह का विष्कंभन और प्रहाण करता है।

### बारमवाद का निरावरण और मूल-विज्ञान

पुनः शुद्रान-न्वांग श्रात्मवादी के इस श्राच्चेप का विचार करते हैं कि यदि श्रात्मा द्रव्यतः नहीं है, तो स्मृति श्रीर पुद्गल-प्रबन्ध के श्रनुपच्छेद का श्राप क्या विवेचन करते हैं १ ( १० २० ) शुश्रान-च्यांग उत्तर में कहते हैं कि यदि श्रात्मा नित्यस्य है, तो चित्त की विविधा- क्या कैसे होगी १ वह यह स्वीकार करते कि श्रात्मा का कारित्र विविध है, किन्तु उसका स्वमाव नित्यस्य है। कारित्र स्वमाव से प्रथक् नहीं किया चा सकता, श्रतः यह नित्यस्य है। स्वमाव कारित्र से प्रथक् नहीं किया चा सकता, श्रतः यह नित्यस्य है। स्वमाव कारित्र से प्रथक् नहीं किया चा सकता, श्रतः यह विविध है।

अनुभवसिद्ध आध्यात्मिक नित्यत्व (स्पिरिचुआल कान्स्टेय्ट) का विवेचन करने के लिए शुआन-चाँग आत्मा के स्थान में मूल-विज्ञान का प्रस्ताव करते हैं, जो सब सत्तों में होता है, और जो एक अव्यक्तित समाग-संतान है। इसमें एव साखव और अनाखव समुदाचरित धर्मों के के बीच होते हैं। इस मूल-विज्ञान की क्रिया के कारण और बिना किसी आत्मा के संप्रधारण के सब धर्मों की उत्पत्ति पूर्व बीच अर्थात् वासना के बल से होती है। यह धर्म-पर्याय से अन्य बीजों को उत्पत्ति करते हैं, और इस प्रकार आध्यात्मिक स्तान अनंत काल तक प्रवा- हित होता है।

किन्तु यह आह्नेप होगा कि आपका लोकघातु केवल स्दाकालीन मनस्-कर्म है, कारक कहाँ है १ एक द्रव्यसत् आत्मा के अभाव में कर्म कौन करता है १ कर्म का फल कौन भोगता है । शुआन-च्याँग उत्तर देते हैं कि जिसे कारक करते हैं वह कर्म है, परिवर्तन है । किन्तु तीर्थिकों का आत्मा आकाश के तुल्य नित्यस्थ है, अतः यह कारक नहीं हो सकता। चित्त-चैत्त के हेतुप्रत्ययवश प्रबंध का अनुपच्छेद, कर्म-क्रिया और फलमोग होते हैं।

श्रातमवादी पुनः कहते हैं कि श्रातमा के विना, एक श्रध्यास्मिक नित्य वस्तु के श्रमाव में श्राप वौद्ध को हमारे सहश संसार मानते हैं, संसार का निरूपण किस प्रकार करते हैं। यदि श्रातमा द्रव्यतः नहीं है, तो एक गति से दूसरी गति संसरण कीन करता है, कीन दुश्ल का मोग करता है, कीन निर्वाण के लिए प्रयत्वशील होता है, श्रीर किसका निर्वाण होता है।

शुश्रान-च्वाँग का उत्तर है कि श्राप किस प्रकार श्रातमा को मानते हुए संसार का निरूपण करते हैं। जब श्रात्मा का लच्चण यह है कि यह नित्य श्रीर जन्म-मरण से विनिर्मुक्त है, तब इसका संसरण कैसे हो सकता है! संसार का निरूपण एकमात्र बौद्धों के संतान के सिद्धांत से हो सका है। सत्व चित्त-संतान हैं, श्रीर यह क्लेश तथा सासव कर्मों के बल से गतियों में संसरण करते हैं। श्रातः श्रातमा द्रव्यसत् स्वमाव नहीं है। केवल विज्ञान का श्रास्तिव है। पर विज्ञान पूर्व विज्ञान के तिरोहित होने पर उत्पन्न होता है, श्रीर श्रनादिकाल से इनकी हेंदु-फलपरंपरा, इनका संतान होता है।

#### धर्मग्राह की परीक्षा

माझणों के श्रात्भवाद का निराकरण करके शुत्रान-च्वांग बहु-पदार्थवादी संख्य-वैशेषिक तथा हीनयान का खंडन करते हैं। यह मतवाद धर्मों की सत्ता मानने हैं (धर्मग्राह) शुत्रान-च्वांग कहते हैं कि युक्तितः धर्मों का श्रास्तित्व नहीं हैं। चित्त-व्यतिरेकी धर्मों की द्रव्यतः उपलब्धि नहीं होती।

सांच्य परीक्षा—पहले वह सांख्य मतवाद का विचार करते हैं। सांख्य के श्रानुसार पुरुष से प्रथक २३ तत्त्व (या पदार्थ)—महत्-श्राहंकारादि हैं। पुरुष चैतन्यस्वरूप है। वह इनका उपभोग करता है। यह धर्म त्रिगुणात्मक हैं, तथापि यह तत्त्व हैं, व्यावहारिक (कल्पित) नहीं है। श्रातः इनका प्रत्यन्न होता है।

शुद्रान-स्वांग उत्तर देते हैं कि बब धर्म श्रनेकात्मक ( गुणत्रय के समुदाय ) हैं, तब वह द्रव्यसत् नहीं हैं, किन्तु सेना श्रीर वन के तुल्य प्रश्नित मात्र हैं। ये तस्व विकृति हैं; श्रतः नित्य नहीं हैं। पुनः इन तीन वस्तुश्रों के (तीन गुणों के) श्रनेक कारित्र हैं। श्रतः इनके स्वभाव श्रीर लक्षण भिन्न हैं। तब यह समुदाय के रूप में एक तस्व कैसे हें ?

वैशेषिक परीक्षा—वैशेषिक परीत्वा का विचार करते हुए शुत्रान-च्वांग कहते हैं कि इसके श्रनुसार द्रव्य, गुण, कर्मीद पदार्थ द्रव्यसत्-स्वभाव हैं, श्रीर प्रत्यच्चगम्य हैं। इस वाद में पदार्थ या तो नित्य श्रीर श्रविपरिणामी हैं, श्रथवा श्रनित्य हैं। परमाशु-द्रव्य नित्य हैं, श्रीर परमाशु-संघात श्रनित्य हैं।

शुद्धान-च्वांग कहते कि यह विचित्र है कि एक श्रोर परमाग्रु नित्य हैं, श्रोर दूसरी श्रोर उनमें परमाग्रु-संघात के उत्पादन का सामध्य भी है। यदि परमाग्रु त्रसरेग्रु श्रादि फल का उत्पादन करते हैं, तो फल के सदश वह नित्य नहीं हैं क्योंकि वह कारित्र से समन्वागत हैं; और यदि वह फलोत्पादन नहीं करते, तो विज्ञान से व्यतिरिक्त शश्रश्रंगवत् उनका कोई द्रव्यस्त्-स्वभाव नहीं है।

यदि श्रनित्य पदार्थ (परमाग्रा-संघात) सावरण है, तो वह परिमाण वाले हैं; श्रतः वह सेना श्रोर वन से समान विभवनीय हैं, श्रतः वह द्रव्यसत्-स्वभाव नहीं हैं। यदि वह सावरण नहीं हैं, तो चित्त-चैत्त से व्यतिरिक्त उनका कोई द्रव्यसत्-स्वभाव नहीं है। जो परमाग्रा के लिए सत्य है, वह समुदाय-संघात के लिए भी सत्य है। श्रतः वैशेषिकों के विविध द्रव्य प्रजितमात्र हैं। गुण्वी का विज्ञान से प्रथक् स्वभाव नहीं है। पृथ्वी-जल-तेब-वायु सावरण पदार्थों में संग्रहीत नहीं है, क्योंकि वह इनके खक्खरल "उदिरिण्ल गुण के समान कायेन्द्रिय से स्पृष्ट होते हैं। इसके विपरीत चार पूर्वोक्त गुण श्रनावरण पदार्थों में संग्रहीत नहीं हैं, क्योंकि पृथ्वी-जल-तेब-वायु के समान वह कायेन्द्रिय से स्पृष्ट होते हैं।

अतः यह सिद्ध होता है कि खक्खरलादि गुणों से व्यतिरिक्त पृथ्वी-बल-तेब-वायु का द्वव्यसत्-स्वभाव नहीं है।

इसी प्रकार कर्मीदि अन्य पदार्थों का भी विज्ञान से प्रयक् स्वभाव नहीं है। वैरोषिक कहते हैं कि पदार्थों का. प्रत्यन्त ज्ञान होता है, जैसा विज्ञान से व्यतिरिक्त द्रव्यसत्-स्वभाव का होना चाहिए, किन्तु यह यथार्थ नहीं है। यही बात कि द्रव्य श्रेय (ज्ञान के विषय) है, यह सिद्ध करता है कि यह विज्ञान के अम्यन्तर में हैं।

श्रतः सिद्धान्त यह है कि वैशेषिकों के पदार्थ प्रश्रिमात्र हैं।

सहेरवर परीक्षा--शुश्रान-च्वांग महेश्वर के श्रस्तित्व का भी प्रतिषेध करते हैं। उनकी युक्ति यह है कि वो लोक का उत्पाद करता है, वह नित्य नहीं है, वो नित्य नहीं है, वह विश्व नहीं है, वो विश्व नहीं है, वह द्रव्यतः नहीं है। पुनः वो सर्वशक्तिमान् है, वह सब धर्मों की स्रष्टि सकृत् करेगा, न कि क्रमशः। यदि स्रष्टि के कार्य में वह छुन्द के श्रधीन है, तो वह स्वतन्त्र नहीं है, श्रीर यदि वह हेतु-प्रत्यय की श्रपेचा करता है, तो वह स्रष्टि का एकमात्र कारण नहीं है।

शुत्रान-च्याँग काल, दिक्, आकाशादि पदार्थों की भी सत्ता नहीं मानते ।

खोकायतिक परीक्षा—तदनन्तर वह लोकायतिकों के मत का खंडन करते हैं। इनके श्रनुसार पृथिवी-सिलल-तेज-वायु दन चार महाभूतों के परमाश्रु, बो वस्तुओं के सूदम रूप हैं, कारण रूप हैं, नित्य है; श्रीर इनकी परमार्थ सत्ता है। इनसे परचात् स्थूल रूप (कार्यरूप) का उत्पाद होता है। जनित स्थूलरूप का कारण से व्यतिरेक नहीं होता।

शुत्रान-न्वांग इस वाद का इस प्रकार खंडन करते हैं। यदि सूच्मरूप (परमासु ) का दिग्विमाग है, जैसा पिपीलिका-पंक्ति का होता है; तो उनका एकत्व केवल प्रश्वित है, संशामात्र है। यदि उनका चित्त-चैत्त के सहश दिग्विमाग नहीं होता, तो उनसे स्थूलरूप का उत्पाद नहीं हो सकता। श्रन्ततः यदि उनसे कार्य जनित होता है, तो वे नित्य श्रीर श्रविपरिस्मामी नहीं हैं।

बान्य तीथिंकों की परीक्षा—तीथिंकों के अनेक प्रकार हैं। किन्तु इन सब का समावेश चार आकारों में हो सकता है। वहाँ तक सद् धर्म का संबन्ध है, पहला आकार सांख्यादिका है। इनके अनुसार सद्धमों का तादात्म्य सत्ता या महासत्ता से है। किन्तु इस विकल्प में सत्ता होने के कारण इन सब का परस्पर तादात्म्य होगा, यह एक स्वमाव के होंगे, और निर्विशेष होंगे; जैसे सत्ता निर्विशेष है। सांख्य में आन्तरिक विरोध है, क्योंकि वह प्रकृति के अतिरिक्त तीन गुण और आत्मा को द्रव्यतः मानता है। यदि सर्व रूप रूपता है, अर्थात् यदि सब वर्ण वर्ण हैं, तो नील और पीत का मिश्रण होता है।

दूसरा आकार वैशेषिकादि का है। इनका मत है कि सद्धर्म सत्ता से भिन्न हैं। किन्तु इस विकल्प में सर्व धर्म की उपलब्धि प्रध्वंसाभाव के सहश नहीं होती। इससे यह गमित होता है कि वैशेषिक द्रव्यादि पदार्थों का प्रतिषेध करता है। यह लोकविकद है, क्योंकि लोक प्रत्यद्व देखता है कि वस्तुओं का अस्तित्व है। यदि वर्ष वर्ष नहीं हैं, तो उनका प्रह्ण चत्तु से नहीं होगा, जैसे शब्द का प्रह्ण चत्तु से नहीं होता।

तीसरा आकार निर्धन्थ आदि का है, जो मानते हैं कि सद्धर्म सत्ता से अभिन और भिन्न दोनों है। यह मत गुक्त नहीं है। यूनोंक दो आकारों के सब दोव इसमें पाए जाते हैं।

अभेद-भेद सुख-दुःख के समान परस्परविषद्ध हैं, श्रीर एक ही वस्तु में श्रारोपित नहीं हो सकते। पुनः अभेद श्रीर भेद दोनों व्यवस्थापित नहीं हो सकते।

सब धर्म एक ही स्वभाव के होंगे, क्योंकि यह व्यवस्था है कि विरुद्ध धर्म एक स्वभाव के हैं। अथवा आपका धर्म जो सत्ता से अभिन्न और भिन्न दोनों है, प्रश्वति-सत् होगा; तात्त्विक न होगा।

चतुर्थं स्नाकार स्नाजीविकादि का है, जिनके त्रानुसार सद्धमें सत्ता से न स्नामिल हैं, न भिज । किन्तु यह वाद पूर्वं वर्णित भेदाभेद-वाद से मिला-जुला है। क्या यह वाद प्रतिज्ञात्मक है श क्या इस वाद का निषेधद्वय युक्त नहीं है श क्या यह वाद शुद्ध निषेध है श उस स्रवस्था में वाणी का स्नामिप्राय विद्युत हो जाता है। क्या यह प्रतिज्ञात्मक और निषेधात्मक दोनों है श यह विरुद्ध है। क्या यह इनमें से कोई नहीं है श शब्दा डम्बरमात्र है।

श्रन्य वादी की कठिनाइयों के परिहार के लिए यह वृथा प्रयास है।

श्रीनयान के सप्रतिष रूपों के द्रव्यत्व का निपेध

इसके पश्चात् शुस्त्रान-च्वांग हीनयान के धर्मों की परीक्षा करते हैं। हीनयान में चार प्रकार के धर्म हैं, जो द्रव्य-सत् है:—चित्त-चैत्त, रूप, विप्रयुक्त, श्रसंस्कृत शुस्रान-च्वांग कहते हैं कि श्रन्त के तीन धर्म विज्ञान से व्यतिरिक्त नहीं है।

क्ष — हीनयान में दो प्रकार के रूप हैं — सप्रतिघ (पहले १० श्रायतन ) श्रीर श्राप्रतिघ (यह धर्मायतन का एक प्रदेश है। यह परमाग्राप्रय नहीं है)।

समिता — रूप परमाग्रुमय हैं। सौत्रांतिक मत से परमाग्रु का दिग्विभाग है, किन्तु स्वीस्तिवादी श्रीर वैभाषिक परमाग्रु का सदम रूप (बिन्दु) मानते हैं। दोनों मानते हैं कि श्रावरण-प्रतिघातवश परमाग्रु सप्रतिघ हैं। किन्तु दिग्मागभेद के संबन्ध में इनका मतैक्य न होने से श्रावरण-प्रतिघात के श्रर्थ में भी एक मत नहीं है। सौत्रान्तिक मानते हैं कि परमाण्य स्पृष्ट होते हैं, और दिग्देश-भेदवश उनका प्रतिघात होता है। सर्वास्तिवादी नहीं स्वीकार कर सकते कि उसके परमाग्रु स्पृष्ट होते हैं, क्योंकि यह स्दम (बिन्दु) हैं।

शुम्रान-न्वांग कहते हैं कि एदम परमाग्रु संवृत हैं, श्रीर उनका संघात नहीं हो सकता; तथा विनका दिग्विमाग है, वह विभवनीय हैं; श्रीर इसलिए वह परमाग्रु नहीं हैं। यदि परमाग्रु स्रति स्त्म, श्रविभवनीय श्रीर वस्तुतः रूपी हैं; तो वह परस्पर स्थूल, संहत रूप जिनत नहीं करते। दोनों श्रवस्थाओं में परमाग्रु की सत्ता नहीं है, श्रीर इसलिए परमाग्रुमय रूप भी विद्युत हो जाता है। किसी युक्ति से भी परमाग्रु द्रव्य-सत् नहीं सिद्ध होता। पुनः हीनयानवादी स्वीकार करते हैं कि पंच विज्ञानकाय का श्राक्षय इन्द्रिय हैं, श्रीर उनका श्रालंबन बासार्थ हैं, तथा इन्द्रिय श्रीर श्रर्थ रूप रूप हैं। श्रुशान-च्वांग का मत है कि इन्द्रिय और श्रर्थ विज्ञान के परिणाममात्र हैं। इन्द्रिय शक्ति हैं। यह 'उपादाय-रूप' नहीं है। एक सप्रतिघ रूप जो विज्ञान से बहिरविस्थत है, युक्तियुक्त नहीं है। इन्द्रिय विज्ञान का परिणाम-निर्मास है। इसी प्रकार श्रालंबन प्रत्यय भी विज्ञान से बहिर्मूत नहीं है। यह विज्ञान का परिणाम (निमित्तमाग) है।

शुम्रान-न्वांग सौत्रान्तिक श्रौर सर्वास्तिवादी-वैमाधिक मत का प्रतिषेष करते हैं, बिनके अनुसार विश्वान का श्रालंबन-प्रत्यय वह है, बो स्वाकार (स्वामास ) विश्वान का निर्वर्तन करता है। यह कहते हैं कि बाह्य श्रार्य स्वामास विश्वान का बनक होता है। इसलिए उनको विश्वान का आलंबन-प्रत्यय इष्ट है।

सीत्रान्तिकों के श्रनुसार श्रालंबन-प्रत्यय सैचित (संहत ) परमास है। बब चत्नुविंशन रूप की उपलब्धि करता है, तब यह परमासुश्रों को प्राप्त नहीं होता; किन्तु केवल संचित को ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह विज्ञान संचिताकार होता है (तदाकारत्वात्: इम संचित नील देखते हैं, नील के परमास नहीं देखते ), श्रतः पंच विज्ञानकाय का श्रालंबन संचित हैं।

शुआन-व्यांग के लिए संघात द्रव्य-सत् नहीं है। वह सांवृत है। इस कारण वह विश्वित का अर्थ नहीं हो सकता, और इसलिए वह आलंबन-प्रत्यय नहीं है। वाह्याय के बिना ही संचिताकार विश्वान उत्पन्न होता है। वैभाषिक मत के अनुसार विश्वान का आलंबन-प्रत्यय एक एक परमाग्रु है। प्रत्येक परमाग्रु अन्य निरपेच्य और अतीन्द्रिय होता है, किन्तु बहुत से परसरापेच्य और इन्द्रिय-माह्य होते हैं। वन बहु परमाग्रु एक दूसरे की अपेना करते हैं, तन स्यूल लच्चण की उत्पत्ति होती है; जो पंच विश्वानकाय का विषय है। यह द्रव्य-सत् है, अतः यह आलंबन-प्रत्यय है।

इसका खंडन करते हुए स्थिरमित कहते हैं कि सापेन्न श्रीर निरपेन्न अवस्था में परमाणु के श्रात्मातिशय का श्रमाव है। इसलिए या तो परमाणु श्रतीन्द्रिय हैं, या हन्द्रियमाता हैं। यदि परमाणु परस्पर श्रपेन्ना कर विश्वान के विषय होते हैं, तो यह नो घठकुडव्यादि श्राकार-मेद होता है, वह विश्वान में न होगा, क्योंकि परमाणु तदाकार नहीं हैं। पुनः यह भी युक्त नहीं है कि विश्वान का श्रन्य निर्मास हो, श्रीर विषय का श्रन्य श्राकार हो; क्योंकि इसमें श्रतिप्रसंग दोव होगा।

पुनः परमाणु स्तंभादिवत् परमार्थतः नहीं हैं। उनका अर्वाक्-मध्य-पर माग होता है। अथवा उसके अनम्युपगम में पूर्वदिख्णादि दिग्मेद परमाणु का न होगा, अतः विश्वानवत् परमाणु का अमूर्तत्व और अदेशस्थत्व होगा। इस प्रकार वात्यार्थं के अभाव में विज्ञान ही अर्थाकार उसक होता है [ त्रिंशिका, ए० १६ ]।

सर्वास्तिवादी के अनुसार एक-एक परमाणु समस्तावस्था में विश्वान का आलंबन-प्रत्यय है। परमाणु अतीन्द्रिय है, किन्तु समस्त का प्रत्यचल है [अभिवर्मकोश, ३। ए० २१३]।

इसके उत्तर में विद्यानवादी कहते हैं कि परमाखु का लक्ष्ण या श्राकार विद्यान में प्रतिबिम्बित नहीं होता। संहत का लक्षण परमाखुओं में नहीं होता, क्योंकि श्रसहतावस्था में यह लक्षण उनमें नहीं पाया जाता। श्रसंहतावस्था से संहतावस्था में परमाखुओं का कोई श्रात्मातिशय नहीं होता। दोनों श्रवस्थाओं में परमाखु पंच विद्यान के श्रालंबन नहीं होते (दिग्नाग)।

इस प्रकार विविध वादों का निराकरण करके शुक्रान च्वांग परमाशु पर विज्ञानवाद का सिद्धान्त वर्णित करते हैं:

परमाख पर विज्ञानवादी सिद्धाल्स—योगाचार शस्त्र से नहीं, किन्तु चित्त से स्थूलरूप का विभाग पुनः पुनः करते हैं; यहाँ तक कि वह श्रविभजनीय हो जाता है। रूप के इस पर्यन्त को जो सांवृत है, वह परमाग्रु की संज्ञा देते हैं। किन्तु यदि हम रूप का विभजन करते रहें, तो परमाग्रु श्राकाशवत् प्रतीत होगा, श्रीर रूप न रहेगा; श्रतः हमारा यह निष्कर्ष है कि रूप विज्ञान का परिणाम है, श्रीर परमाग्रुमय नहीं है।

### सप्रतिच रूपों के द्रश्यत्व का निपेध

٠. .

पूर्वीक विवेचन सप्रतिघरूप के संबन्ध में है। जब सप्रतिघ रूप का द्रव्यत्व नहीं है, श्रीर यह विज्ञान का परिग्राम है, तो श्रप्रतिघ रूप तो श्रीर भी श्रिधिक सद्धर्म नहीं है।

सर्वास्तिवादी के अप्रतिघ रूप काय-विश्वसि-रूप, वाग्-विश्वसि-रूप, और अविश्वसि-रूप हैं। उनका काय-विश्वसि-रूप संस्थान है। किन्तु संस्थान विभवनीय है, और दीर्घादि के परमाग्रु नहीं होते [कोश, ४। प्र० ४,६]; अतः संस्थान रूप द्रव्यतः नहीं है। वाग्विश्वसि शब्दस्वमाव नहीं है। एक शब्द-क्या विश्वापित नहीं करता, और शब्द-क्यों की संतान द्रव्य-सत् नहीं है। वस्तुतः विश्वान शब्द-संतान में परिण्त होता है। उपचार से इस संतान को वाग्विश्विस कहते हैं।

अविश्वित जब विश्वित द्रव्य-सत् नहीं है, तो अविश्वित कैसे द्रव्य-सत् होगी ?

चेतना (ध्यानभूमि की) या प्रिशिष्ट (प्रातिमोद्यसंवर या श्रसंवर) को उपचार से श्रविकित कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह या तो एक चेतना है, जो श्रद्धशल काय-वाग्विकित कमें का निरोध करती है, या यह उत्कर्णवस्था में एक प्रधान चेतना के बीज हैं, जो काय-वाक् कमें के जनक हैं। श्रतः श्रविकित प्रजित-सत् है।

विप्रयुक्तों के द्रव्यस्व का निषेध-विप्रयुक्त भी द्रव्य-सत् नहीं हैं।

प्राप्ति, सप्राप्ति तथा श्रन्य विप्रयुक्तों की स्वरूपत: उपलब्धि नहीं होती। पुनः रूप तथा चित्त-चैत्त से पृथक् इनका कोई कारित्र नहीं दीख पड़ता। श्रतः यह रूप चित्त-चैत्त के श्रवस्था-विशेष के प्रचित्तमात्र हैं।

सभागता भी द्रव्य-सत् नहीं है । सर्वास्तिवादी कहते हैं कि सत्वों में सामान्य बुद्धि श्रीर प्रचप्ति का कारण सभागता नामक द्रव्य है । यह विषयुक्त है । यथा कहते हैं :—श्रमुक मनुष्यों की सभागता का प्रतिलाभ करता है ; श्रमुक देवों को सभागता का प्रतिलाभ करता है । युश्रान-कांग कहते हैं कि यदि सत्वों को सभागता है, तो वृत्वादि की भी सभागता माननी चाहिये । युनः सभागताश्रों की भी एक सभागता होनी चाहिये । हम यह भी कह सकते हैं कि समान कर्मान्त के मनुष्य श्रीर समान छन्द के देव सभागता-वश हैं । वस्तुतः सभागता नामक किसी द्रव्य विशेष के कारण सत्वों के विविध प्रकारों में साहश्य नहीं होता । श्रमुक श्रमुक प्रकार के

सलों को जो कायिक श्रीर चैतिसिक धर्म सामान्य हैं, उनको श्रागम समागता संज्ञा से प्रजन्त करता है।

जीवितेन्द्रिय — के संबन्ध में शुश्रान-च्वांग कहते हैं कि यह कर्मजनित शक्ति-विशेष हैं, श्रीर यह उन बीजीपर श्राधित हैं, जो श्रालय-विज्ञान के हेतु-प्रत्यय हैं। इस सामर्थ्य-विशेष के कारण भवविशेष के रूप-चित्त-चैत्त एक काल तक श्रवस्थान करते हैं। श्रालय-विज्ञान एक श्रविच्छित्र स्रोत है। एक भव से दूसरे भव में इसका निरन्तर प्रवर्तन होता है। हेतु-प्रत्यय-वश इसका परिपोध होता है। उदाहरण के लिए हम नील (प्रत्युत्पन धर्म) का चिन्तन करते हैं, नील के संबन्ध में हमारी वाग्विज्ञित होती है। यह वाक्, यह चित्त, श्रर्थात् यह ब्यवहार बीजों को उत्पन्न करता है, जो नील के श्रपूर्व चित्तों का उत्पाद करेंगे। उक्त हेतु-प्रत्यय के श्रितिक एक श्रधिपति-प्रत्यय भी है। यह कर्म है। यह कर्म जो शुभ या श्रशुभ है, श्रव्याकृत फल का जनक होता है; श्रर्थात् दुःख श्रालय-विज्ञान का जनक होता है। इसलिए कर्म विपाक-हेतु है। यह विपाक-बीज का उत्पाद करता है। जीवितेन्द्रिय से प्रथम प्रकार के बीज, न कि विपाक-बीज, इष्ट हैं। यह बीज (नाम-वाक्) जो हेतु-प्रत्यय हैं, श्रालय का पोपण करते हैं; अब कि दूसरे प्रकार के बीज श्रर्थात् विपाक-बीज श्रालय की गिति, श्रवस्था श्रादि को निर्धारित करते हैं।

श्रवंशि-समापित, निरोध-समापित; श्रवित्तक श्रौर श्रासंजिक—को गुश्रान-च्वांग द्रध्य-सत् नहीं मानते। वह कहते हैं कि यदि ग्रसंशि ग्रदस्था का व्याख्यान करने के लिए इन धमों की व्यवस्था श्रावश्यक है, जिनके विपय में कहा जाता है कि यह चित्त का प्रतिक्ष्य करते हैं,तो एक श्रारूप्य-समापित नामक धर्म भी मानना पड़ेगा, जो रूप का प्रतिक्ष्यक हो। चित्त का प्रतिक्ष्य करने के लिए किसी सद्धमें की कल्पना की श्रावश्यकता नहीं है। जब योगी इन समापित्तयों की भावना करता है,तब वह श्रीदारिक श्रौर चल चित्त-चैत्त की विदूष्णा से प्रयोग का ग्रारंभ करता है। इस विदूष्णा के योग से वह एक प्रणीत श्रवधि-प्रणिधान का उत्पाद करता है, वह श्रयने चित्त-चैत्तों को उत्तरोत्तर सद्दम श्रौर श्रणु बनाता है। यह प्रयोगा-वस्था है। जब चित्त सद्दम-सद्दम हो जाता है, तब वह श्रालय-विज्ञान को भावित करता है, श्रौर इस विज्ञान में विदूष्णा चित्त के श्रधिमात्रतम बीन का उत्पाद करता है। इस बीन के योग से जो चित्त-चैत्त का विष्कंभन करता है, सब श्रौदारिक श्रौर चंचल चित्त-चैत्त का काल-विशोप के लिए समुदाचार नहीं होता। इस श्रवस्था को उपचार से समापित्त कहते हैं। श्रासंजिन्तमापित्त में यह बीन सास्य होता है, श्रौर निरोध-समापित्त में श्रनास्त्रच होता है। श्रासंजिक के संकष्य में इनका यह मत है कि श्रसंज्ञिदेवों के प्रवृत्ति-विज्ञानों के श्रसमुदाचार को उपचार से श्रासंज्ञ कहते हैं।

जाति, स्थिति, जरा, निरोध-इन संस्कृत धर्मों को भी हीनयानवादी द्रव्य-सत् मानते हैं। यह संस्कृत के संस्कृत लच्चण हैं। शुआन-च्वांग इसके विरोध में नामार्जुन की दी हुई आलोचना देते हैं। श्रतीत श्रीर श्रनागत अध्य द्रव्य-सत् नहीं हैं। वह अभाव हैं। अतः यह चार लच्चण प्रजन्ति-सत् हैं। पूर्वनय के अनुसार श्रम्य विषयुक्तों का भी प्रतिषेध होता है।

### असंस्कृतों के त्रव्य-सत्त्व का नियेच

संस्कृत धर्मों के अभाव को सिद्धकर शुश्रान-न्वांग हीनयान के असंस्कृतों का विचार करते हैं:—आकाश, प्रतिसंख्यानिरोध, अप्रतिसंख्यानिरोध। असंस्कृत प्रत्यक्षेय नहीं हैं, और न उनके कारित्र तथा व्यापार से उनका अनुमान होता है। पुनः यदि वह व्यापारशील हैं, तो वह नित्य नहीं हैं; अतः विश्वान से व्यतिरिक्त असंस्कृत कोई द्रव्य-सत् नहीं है।

श्राकाश एक है या श्रानेक ? यदि स्वभाव में यह एक है, श्रीर सब स्थानों में प्रतिवेध करता है, तो रूपादि धर्मों को श्रावकाश प्रदान करने के कारण यह श्रानेक हो जाता है; क्योंकि एक वस्तु से श्रावृत स्थान वस्तुश्रों के श्रान्योन्य प्रतिवेध के जिना दूसरी वस्तु से श्रावृत नहीं होता।

निरोध यदि एक है तो बब प्रशा से नौ प्रकार में से एक प्रकार का प्रहास होता है, पाँच संयोजनों में से एक संयोजन का उपच्छेद होता है; तो वह अन्य प्रकार का भी प्रहास करता है, अन्य संयोजनों का भी उपच्छेद करता है। यदि निरोध अनेक हैं, तो वह रूप के सहश असंस्कृत नहीं हैं; अतः निरोध भी सिद्ध नहीं होते। यह विज्ञान के परिस्थाम-विशेष हैं। हां! यदि आप चोहें तो असंस्कृतों को धर्मता, तथता का प्रजप्ति-सत् मान सकते हैं।

स्थता, धर्मता, ध्याकाश—शुश्रान-च्यांग तथता की एक नवीन व्याख्या करते हैं :-यह श्रवाच्य है, यह श्रःत्यता से, नैरात्य्य से श्रवमासित होती है। यह चित्त श्रीर वाक्यथ के ऊपर है, जिनका संचार माव, श्रमाव, मावामाव श्रीर न माव तथा न श्रमाव में होता है। यह न धर्मों से श्रनन्य है, न श्रन्य, न दोनों है, श्रीर न श्रन्य है तथा न श्रन्य। क्योंक यह धर्मों का तक्व है, हसलिए इसे धर्मता कहते हैं। इस धर्मता (वस्तुश्रों का विशुद्ध स्वमाव) के एक श्राकार को श्राकाश कहते हैं, श्रीर निर्वाण के श्राकार में योगी इसी का साचात्कार, इसी का प्रतिवेध करता है। किन्तु यह समक लेना चाहिये कि तथता स्वतः या श्रपने इन दो श्राकारों में वस्तु-सत् नहीं है। शृश्रान-च्यांग निरसंकोच हो प्रतिशा करते हैं कि यह प्रश्रिमात्र है। इस संशा को व्यावृत्त करने के लिए कि यह असत्व है, कहते हैं कि यह है (इस प्रकार श्रत्यता के विपर्यास श्रीर मिध्यास्थि का प्रतिषेध करते हैं)। इस संशा को व्यावृत्त करने के लिए कि यह है, महीशासक कहते हैं कि यह श्रत्यत है। इस संशा को व्यावृत्त करने के लिए कि यह मायावत् है, कहते हैं कि यह वस्तुसत् है। किन्तु यह न वस्तुसत् है, न श्रवस्तु। क्योंकि यह न श्रमृत है (यथा परिकल्पित), न वितथ (यथा परतन्त्र)। इसलिए इसे मततथता कहते हैं। (ए० ७७)

### प्राप्त-प्राप्तक विचार

इस प्रसंग में शुश्रान-च्वांग प्राह्य-प्राहक का विचार करते हैं।

जिन धर्मों को तीर्थिक श्रीर हीनयानवादी चित्त-चैत्त से भिन्न मानते हैं, वह प्रव्यसत् स्वभाव नहीं हैं; क्योंकि वह प्राह्म हैं, जैसे चित्त-चैत्त हैं; जिनका ग्रहण पर-चित्त-कान से होता है। बुद्धि जो रूपादि का ग्रहण करती है, उनको स्त्रालंबन नहीं बनातो; क्योंकि यह ग्राहक है। जैसे परिचत्त-ज्ञान है, जो परिचत्त का ग्रहण करता है, श्रौर उसको श्रालंबन नहीं बनाता; क्योंकि वह इस चित्त के केवल ग्राहक-स्त्रनुकृति (सक्जेक्टिय इमीटेशन) को स्त्रालंबन बनाता है। चित्त-चैत भूत-द्रव्य-सत् नहीं है, क्योंकि इनका उद्भव मायावत् परतन्त्र है (प्रतीक्ष-समुत्पन्न)।

शुत्रान-च्यांग त्रपने विज्ञानवाद की ख्रात्मवाद-द्रव्यवाद से रत्ता करने में सतर्क हैं। इस मिथ्यावाद का प्रतिषेध करने के लिए, कि चित्त-चैत्त-व्यतिरंकी वास्य विषय द्रव्य-सत् हैं, यह कहा बाता है कि विज्ञतिमात्र है। किन्तु इस विज्ञान को ख्रीर विज्ञान-व्यतिरंकी वास्य विषयों को परमार्थतः द्रव्य-सत् स्वभाव मानना धर्मग्राह है।

सहज धर्मग्राह—धर्मग्राह की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी परी दा शुन्नान-कांग करते हैं। वह कहते हैं कि धर्मग्राह (धर्माभिनिवेश) दो प्रकार का है।—सहज क्रीर विकल्पित। सहज अभूत (=वितथ) वासना से प्रवृत्त होता हैं। श्रनादि काल से धर्माभिनिवेश का जो श्रम्यास होता है, और इस अभ्यासवश को बीज विज्ञान में संचित होते हैं, उसे वासना कहते हैं। यह धर्मग्राह सदा आश्रय-सहगत होता है। इसका उत्पत्ति या परिखान स्वरसेन होता है। मिन्या देशना या मिन्या उपनिध्यान से यह स्वतन्त्र है। इसकी ए इस सहब कहते हैं।

विकल्पित धमग्राह—नाह्य प्रत्यपवरा उत्पन्न हाता है। इसका उत्पत्ति के लिए मिथ्या देशना ग्रीर मिथ्या उपानध्यान का होना ग्रावश्यक है। श्रतः यह विकल्पत कहलाता है। यह मनोविज्ञान में श्रवस्थित है।

सर्व धर्मग्राह का विषय धर्मामास हैं, जो स्विचित्तिमीस हैं। ये धर्मामास हेतुजनित हैं। ग्रातः इनका ग्रस्तित्व हें, किन्छ य मायावत् परतन्त्र है। इस्रालिए इन्हें हम धमामास कहते हैं।

भगवान् ने कहा है:-हैं मैत्रेय ! विज्ञान का विषय विज्ञानिर्मासमात्र है । यह मायादि-वत् परतन्त्रस्वभाव है । [ सन्धिनिर्मोचनसूत ] ।

सिद्धान्त यह है कि ग्रात्म-धर्म द्रव्य-सत् नहीं हैं। ग्रतः चित्त-चैत्त का रूपादि बाह्यधर्म श्रालंबन-प्रत्यय नहीं है। कोई बाह्यार्थ नहीं है। यह मूड़ों की कल्पना है। बासनाओं से जुठित चित्त का श्रर्थीमास में प्रवर्तन होता है। इनमें द्रव्यत्व का उपचार है।

### आत्म-धर्मोपचार पर आक्षेप.समाधान

वैशेषिक श्राचिप करते हैं कि यदि मुख्य श्रात्मा श्रीर मुख्य धर्म नहीं है, तो विज्ञान-परिणामवाद में श्रात्मधर्मोपचार युक्त नहीं है। तीन के होनेपर उपचार होता है। इनमें से किसी एक के श्रमान में नहीं होता। यह तीन इस प्रकार हैं—१. मुख्य पदार्थ, २. तत्सहरा श्रन्य विषय, ३. इन दोनों का साहश्य। यथा मुख्य श्रम्ति, तत्सहरा माणवक श्रीर इन दोनों के साधारण धर्म कपिलत्व या तीच्लात्व के होने पर यह उपचार होता है कि श्रम्ति माणवक है। किन्तु यदि आत्मा श्रीर धर्म नहीं है, तो कीन द्रव्य-सत् साहश्य का श्राश्रय होगा ? बन उसका श्रभाव है, तो उसके नाम का उपचार कैसे हो सकता है ? यह कैसे कह सकते हैं कि चित्त बाह्या थे के रूप में श्रवभासित होता है ?

#### उपचार का समाधान

यह श्राचेप दुर्बल है, क्योंकि हमने यह सिद्ध किया है कि चित्त से व्यतिरिक्त श्रासम्धर्म नहीं हैं। श्राहए हम उपचार की परीचा करें। श्राग्न माण्यवक हैं इसमें जाति या द्रव्य का उपचार होना बताते हैं। माण्यवक का जाति-श्राग्न से साहश्य दिखाना 'जात्युपचार' है। माण्यक का एक द्रव्य से साहश्य दिखाना 'द्रव्योपचार' है।

दोनों प्रकार से उपचार का श्रभाव है।

जास्युपचार—किपिलाल श्रीर तीच्यात्व श्रीग्नके साधारण-जाति गुण नहीं हैं। साधा-रण धर्मों के श्रभाव में माणवक में जात्युपचार युक्त नहीं है, क्योंकि श्रतिप्रसंग का दोष होता है। तब तो श्राप यह भी कह धकेंगे कि उपचार से जल श्राग्न है।

किन्तु आप कहेंगे कि यद्यपि जाति का तद्धमंत्व नहीं है, तथापि तीक्स्त श्रीर कपिलत्व का श्राग्नित्व से श्रविनाभाव है; श्रीर इसलिए माण्यक में जात्युपचार होगा। इसके उत्तर में हमारा यह कथन है कि जाति के श्रभाव में भी तीक्स्त श्रीर कपिलत्व माण्यक में देखा जाता है, श्रीर इसलिए श्रविनाभावित्व श्रयुक्त है; श्रीर श्रविनाभावित्व में उपचार का श्रभाव है, क्योंकि श्राग्न के सहश्र माण्यक में भी जाति का सद्भाव है। श्रतः माण्यक में जात्यु-पचार संमव नहीं है।

द्रव्योपचार—द्रव्योपचार भी संभव नहीं है, क्योंकि सामान्य धर्म का अभाव है। अगि का जो तीच्य या कपिल गुण है, वही गुण मायावक में नहीं है। विशेष स्वाश्रय में प्रतिवद्ध होता है। अतः अग्नि-गुण के विना अग्नि का मायावक में अपचार युक्त नहीं है। यदि यह कही कि श्रिग्नि-गुण के साहश्य से युक्त है, तो इस अवस्था में भी अग्नि-गुण का ही मायावक गुण में उपचार साहश्य के कारण युक्त है, किन्तु मायावक में अग्नि का नहीं। इसलिए द्रव्योपचार भी युक्त नहीं है।

यह ययार्थं नहीं है कि तीन भूतमस्तु पर उपचार श्राशित है। भृतवस्तु ( स्त्रलच्या ) सांवृत ज्ञान श्रीर श्रमिधान का विषय नहीं है। यह ज्ञान श्रीर श्रमिधान सामान्य-लच्च्या की श्रालंबन बनाते हैं।

मुख्य प्रात्मा, घर्म का अभाव — जान श्रीर श्रिमिधान की प्रधान में प्रवृत्ति गुण्रुरूप में ही होती है, क्योंकि वह प्रधान श्र्यांत् मुख्य पदार्थ के स्वरूप का संस्पर्श नहीं करते । श्रन्यथा गुण् की व्यर्थता का प्रसंग होगा । किन्तु जान श्रीर श्रिमिधान के व्यतिरिक्त पदार्थ-स्वरूप को परिन्छिन करने का श्रन्य उपाय नहीं है । श्रतः यह मानना होगा कि मुख्य पदार्थ नहीं है । इसी प्रकार संबन्ध के श्रमाव से शब्द में जान श्रीर श्रिमिधान का श्रमाव है । इसी प्रकार अभिधान श्रीर श्रमिधिय के श्रमाव से मुख्य पदार्थ नहीं है । श्रतः सब गौण ही है, मुख्य नहीं है ।

गौण उसे कहते हैं, जो वहाँ श्रविद्यमान रूप से प्रवृत्त होता है। सब शब्द प्रधान में श्रविद्य-मान गुण-रूप में प्रवृत्त होते हैं। श्रतः मुख्य नहीं है। श्रतः यह श्रयुक्त है कि मुख्य श्रात्मा श्रीर मुख्य धर्म के न होनेपर उपचार युक्त नहीं है।

भगवान् उपचारवश श्रात्मा श्रीर धर्म, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे यह परि-णाम न निकालना चाहिए कि सुख्य श्रात्मा और सुख्य धर्म है। वह श्रात्मधर्म में प्रतिपक्ष पुद्गलों को विनीत करना चाहते हैं। श्रतः वह उन मिध्या संशाश्री का प्रयोग करते हैं, जिनसे लोग विश्वान-परिखाम को प्रश्रस करते हैं।

### विद्यान के त्रिविध परिणाम

विज्ञान-परिणाम तीन प्रकार का है:—विपाकाख्य, मननाख्य, विषय-विज्ञप्याख्य।
'विपाक' श्रप्टम विज्ञान कहलाता है। सुभासुम कर्म की वासना के परिपाक से जो फल की श्रमिनिर्वृति होती है, वह विपाक है।

अल (सप्तम विज्ञान) 'अनना' (यह स्थिरमित का पाठ है, किन्तु पूर्ने का पाठ 'मन्यना' है) कहलाता है, क्योंकि क्रिष्ट मन नित्य मनन (कोनिटेशन) करता है (पालि, मण्डना; व्युत्पत्ति, २४५, ६७७ में मन्यना है)।

'विषय-विज्ञसि' छः प्रकार का चत्तुरादिविज्ञान कहलाती है, क्योंकि इनसे विषय का

प्रत्यवभास होता है। यह तीन परिखामि-विज्ञान कहलाते हैं।

विज्ञान-परिणाम का हेतु-फल्लमाव — यह विज्ञान-परिणाम हेतुभाव और फलभाव से होता है। हेतु परिणाम अष्टम विज्ञान की निष्यन्दवासना और विपाकवासना है। कुशल, अव्याकृत सात विज्ञानों से बीजों की जो उत्पत्ति और वृद्धि होती है, वह निष्यन्द-वासना है। सासव कुशल और अकुशल छः विज्ञानों से बीजों की जो उत्पत्ति और वृद्धि होती है, वह विपाक-वासना है।

जो इन दो वासनाश्चों के बल से विज्ञानों की अत्यक्ति होती है, और उनके त्रिविध लज्ञ्ण प्रकट होते हैं। यह फलपरिग्णाम है।

चव निष्यन्दवासना हेतु-प्रस्यय होती है, तब आठ विश्वान अपने विविध स्वभाव और लच्णों में उत्पन्न होते हैं। यह निष्यन्द-फल है, क्योंकि फल-हेतु के सहश है। जब विपाक-वासना अधिपति-प्रस्यय होती है, तब अध्म विश्वान की उत्पत्ति होती है। इसे विपाक कहते हैं, क्योंकि वह आचेपक कर्म के अनुसार है, और इसका निरन्तर संतान है। प्रथम छुः विश्वान, जो परिपूरक कर्म के अनुसार है, विपाक से उत्पन्न होते हैं। इन्हें विपाजक कहते हैं (विपाक नहीं), क्योंकि इनका उपच्छेद होता है। विपाक और विपाक विपाककत्त कहलाते हैं, क्योंकि यह स्वहेतु से विसदश हैं। 'विपाक' 'फल-परिण्डाम-विश्वान' इष्ट है। यह प्रत्युत्पन अध्म विश्वान है। यह आतंम-प्रेम का आस्पद है। यह संक्लेश के बीजों का धारक है। किन्तु गुआन-व्वांग यह कहना नहीं चाहते कि केवल अध्म विश्वान विपाक-फल है।

केवल श्रष्टम विज्ञान 'हेतुपरिखाम' है। यही बीजों का (शक्तियों का) संग्रह करता है। इसलिए इसे 'बीज-विज्ञान', 'आलय-विज्ञान' कहते हैं। यही बीब-वासना कहलाते हैं, क्योंकि बीजों की उत्पत्ति 'भावना'. 'वासना' से होती है। ग्रन्य सात प्रवृत्ति-विज्ञान ग्रप्टम विशान को वासित करते हैं। यह बीजों को उत्पन्न करते हैं। यह नवीन बीजों का श्राधान करते हैं, या वर्तमान बीजों की बृद्धि करते हैं। बीज दो प्रकार के हैं:--१, सात प्रवृत्ति-विश्वान ( कुशल, ग्रकुशल, ग्रन्याकृत, सासव, ग्रनासव ) निष्यन्द-बीनों को उत्पन्न करते हैं, श्रीर उनको वृद्धि करते हैं। २. सप्तम विज्ञान 'मन' को वर्जित कर शेप छः प्रवृत्ति-विज्ञान ( श्रुकु-शत, सासव, कुशल ) बीजों का उत्पाद करते हैं, श्रीर उनकी वृद्धि करते हैं। इन वीजों को कर्मबीज, विपाकबीज कहते हैं। कर्म-हेतु वीज द्वारा फल की श्रमिनिवृति करता है। यह फल स्बहेतु से विसहश होता है। इसलिए इसे विपाक (विसहश पाक) कहते हैं। हेतु, यथा प्राचातिपात की चेतना, स्वर्ग-प्राप्ति के लिए दान, व्याकृत है; फल ( नरकोपपत्ति या स्वर्गोप-पत्ति) श्रव्याकृत है। फलपरियाम प्रवृत्ति-विज्ञान श्रौर संवित्तिमाग है, जो बीजद्वय का फल है, श्रयीत् बीज-विज्ञान का फल है। इसका परियाम दर्शन श्रीर निमित्त में होता है। प्रथम प्रकार के बीज इस फल के हेत-प्रत्यय हैं। यह अनेक और विविध हैं। यह आठ विज्ञान, इन श्चाठ के भागसमुदय श्रीर उनके संप्रयुक्त चैत्त को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय प्रकार के बीच 'अधिपति-प्रत्ययं हैं। यह मुख्य विपाक, अर्थात् अष्टम विश्वान का निर्वर्तन करते हैं। अध्म विज्ञान श्राचिपक कर्म से उत्पादित होता है। इसका श्रविच्छित्र स्रोत है। यह सदा श्रव्याकृत होता है। परिपूरक कर्म के प्रथम पडविज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यहाँ विपाक नहीं है, किन्तु विपाकन है: क्योंकि इनका उपच्छेद होता है, श्रीर इनकी उत्पत्ति अध्यम विधान से होती है।

रिथरमित का मत इस संबन्ध में भिन्न है। उसके अनुसार हेतु-परिणाम आलय के परिपुष्ट विपाक-बीज और निष्यन्द-बीज हैं, तथा फल-परिणाम विपाक-बीजों के बृत्तिलाम से आन्त्रेपक कर्म की परिसमाप्ति पर अन्य निकायसमाग में आलय-विज्ञान की आमिनिर्वृति है; निष्यन्द-बीजों के बृत्तिलाभ से प्रवृत्ति-विज्ञान और क्लिष्ट मन की आलय से अभिनिर्वृत्ति है।

यहाँ प्रवृत्ति-विश्वान ( कुशल-श्रकुशल ) श्रालय-विश्वान में दोनों प्रकार के बीबों का श्राधान करता है। श्रव्याकृत प्रवृत्ति-विश्वान श्रीर क्लिष्ट मन निष्यन्द-बीबों का श्राधान करता है।

हमने अपर त्रिविध परियाम का उल्लेख किया है। किन्तु अभी उनका खरूप निर्देश नहीं किया है। खरूप-निर्देश के बिना प्रतीति नहीं होती। अतः जिसका को खरूप है, उसको यथाकम दिखाते हैं। पहले आलय-विज्ञान का जो विपाक है, उसका खरूप निर्दिष्ट करते हैं। यह अष्टम विज्ञान है।

### म्रालय-विज्ञान

त्राखय का स्वरूप--श्रालय-विज्ञान विज्ञानों का श्रालय, संग्रह-स्थान है । श्रयवा यह वह विज्ञान है, बो श्रालय है । श्रालय का श्रयं 'स्थान' है । यह सर्व सांक्लेशिक बीबों का संग्रह-स्थान है। श्रथवा सर्व धर्म इसमें कार्यभाव से आलीन होते हैं (आलीयन्ते), श्रथवा उपनिवद होते हैं। श्रथवा यह सब धर्मों में कारणभाव से आलीन होता है, श्रतः इसे आलय कहते हैं (स्थिरमिति)।

इसे मुलविज्ञान भी कहते हैं। शुद्धान-न्याँग कहते हैं: धर्म आलय में बीजों का उत्पाद करते हैं। यह आलय-विज्ञान को संग्रह-स्थान बनाते हैं, और उसमें संग्रहीत होते हैं। पुनः मन का आलय में अभिनिवेश आत्मतुल्य होता है। सत्वों की कल्पना होती है कि आलय-विज्ञान उनकी आत्मा है। इसका अर्थ यह है कि विज्ञानवाद में आलय-विज्ञान का वही स्थान है, जो आत्मा और जीवितेन्द्रिय दोनों का मिलकर अन्य वादों में है।

पुनः श्रालय-विज्ञान कर्मस्वमाव भी है, श्रतः इसे विपाक-विज्ञान भी कहते हैं। जिन कुशल-श्रकुशल कर्मों को एक भव धातु-गति-योनि-विशोप में श्राचिस करता है, उनका यह श्रालय 'विपाकफल' है। इसके वाहर कोई चीवितेन्द्रिय, कोई सभागता नहीं है; श्रीर न कोई ऐसा धर्म है, जो सर्वदा श्रनुप्रवद्ध हो, श्रीर वस्तुतः विपाक-फल हो।

श्रालय-विज्ञान कारणस्वभाव भी है। इस दृष्टि से यह सर्ववीजक है। यह बीजों का श्राहान करता है, श्रीर उनका परिपाक करता है। यह उनका प्रणाश नहीं होने देता।

शुश्रान-च्याँग कहते हैं कि इस मूल-विज्ञान में शक्तियाँ (सामर्थ्य) होती हैं, जो फल का प्रत्यत्त उत्पाद करती हैं; श्रार्थात् प्रवृत्ति-धर्म का उत्पाद करती हैं। दूसरे शब्दों में बीज, जो शिक्त की श्रवस्था में श्रालय में संग्रहीत धर्म है, पश्चात् फलवत् सावात्कृत धर्मों का उत्पाद करते हैं।

बालय की खर्वधीजकला—शुम्रान-चाँग बीच के संबन्ध में विविध म्राचारों के मत का उल्लेख कर मन्त में भ्रपना सिद्धान्त ध्यवस्थापित करते हैं। चन्द्रपाल सब बीजों को प्रकृतिस्थ मानते हैं, श्रीर नन्द सबको भावनामय मानते हैं। धर्मपाल का मत है कि साखव श्रीर श्रनासव बीज श्रंशतः प्रकृतिस्थ होते हैं, श्रीर श्रंशतः कमों की वासना से भावित विधान के फल हैं। पहले बीज प्रकृतिस्थ श्रीर हूसरे भावनामय कहलाते हैं। प्रकृतिस्थ बीच विपाकनियान में धर्मतावश श्रनादिकाल से पाए जाते हैं। भावनामय बीच श्रम्यासिख हैं। भग-भगद्रचन है कि सत्वों का विधान क्रिष्ट श्रीर श्रनासव धर्मों से वासित होता है। यह श्रसंख्य बीचों का संचय भी है। इस नय में श्रालय-विधान श्रीर धर्म श्रन्योन्य का उत्पाद करते हैं, श्रीर इनका सदा कार्य-कारयाभाव है। इम कह सकते हैं कि श्रालय-विधान में धर्मों का निरन्तर खरूप-विशेष (ख्र्रेटीफिकेशन) होता है, श्रीर श्रालय-विधान नवीन धर्म श्राचित करता रहता है। यह नित्य व्यापार है। बीच श्रनादिकाल से प्रकृतिस्थ हैं, किन्दु क्रिष्ट श्रीर श्रक्तिष्ट कर्मों से पुनः पुनः मावित हो उनसे वासित होते हैं, श्रीर मानों उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में हव्य-सत् एक शक्ति है, जो निरन्तर जीवन की स्वित होते हैं, श्रीर इस स्विट से अपना पोपल करती है।

शुआन-च्वांग धर्मपाल के मत को स्वीकार करते हैं।

बीज धीर गोत्र—वीजों के इस सिद्धान्त के अनुसार शुआन-व्यांग विविध गोत्रों को ध्यवस्थापित करते हैं। प्रत्येक के शुभ-प्रशुभ बीजों की मात्रा और गुण के अनुसार यह गोत्र ध्यवस्थापित होते हैं। जिनमें अनासव बीजों का सर्वथा अभाव होता है, वह अपरिनिर्वाणधर्मक या अगोत्रक कहलाते हैं। इसके विपरीत जो वोधि के बीज से समन्वागत हैं, वह तथागत-गोत्रक हैं। इस प्रकार यह बीज-शक्ति पूर्व से विनियत होती है।

बीज का स्वरूप—बीज क्षिक हैं श्रीर समुदाचार करनेवाले धर्म या श्रन्य शिक का उत्पाद कर विनष्ट होते हैं। यह सदा श्रनुप्रवद्ध हैं। वीज प्रत्यय-सामग्री की श्रिपेक्ष करते हैं। बीज श्रीर धर्म की श्रन्योन्य-हेतु-प्रत्ययता है, बीजों का उत्तरीत्तर उत्पाद होता है। बीज श्रालय-विज्ञान के तल पर धर्मों का उत्पाद करते हैं, श्रीर धर्म श्रालय-विज्ञान के गर्म में बीज का संग्रह करते हैं।

श्रयवा हुम प्रवन्य का संप्रधारण कर सकते हैं। तीन धर्म हैं:--

- १. जनक बीज।
- २. विज्ञान, जो समुदाचार करता है, श्रीर बीज से जनित है।
- ३. पूर्वोक्त विज्ञान की भावना से संभृत नवीन बीज। यह तीन क्रम से हेतु और फत हैं, किन्तु यह सहभू हैं। यह नडकलाप के समान ग्रन्थोन्याश्रित हैं।

श्रात्तय का माकार धीर आलंबन—शुश्रान-च्वांग त्रालय के श्राकार श्रीर श्रालंबन का विचार करते हैं। यदि प्रवृत्ति-विद्यान से व्यतिरिक्त श्रालय-विद्यान है, तो उसका श्रालंबन श्रीर श्राकार बताना चाहिये। निरालंबन या निराकार विद्यान थुक्त नहीं है। इसलिए श्रालय-विद्यान भी निरालंबन या निराकार नहीं हो सकता।

आकार—ग्रालय का त्राकार, यथा सर्व विज्ञान का ग्राकार, विज्ञित (विज्ञित-क्रिया) है। विज्ञित को दर्शनमाग कहते हैं।

श्रालंबन—श्रालय का श्रालंबन द्विविध है:—स्थान श्रीर उपादि। स्थान—भाजनलोक है, क्योंकि यह सत्वों का सन्निश्रय है।

उपादि—( इन्टिरियर आब्जेक्ट) बीज और सेन्द्रियक काय है । इन्हें 'उपादि' कहते हैं, क्योंकि यह आलय से उपात्त हैं, आलय में परिग्रहीत हैं और इनका एक योगन्नेम है।

बीज से वासनात्रय इष्ट है:—निमित्त, नाम श्रीर विकल्प। सेंद्रियक काय, रूपींद्रिय श्रीर उनका श्रिष्ठान है।

#### षालय से जोक की उरपत्ति

इस सिद्धान्त के अनुसार लोक की उत्पत्ति इस प्रकार है:—आलयविशान या मूलविशान का अध्यात्म-परिणाम बीन और सेन्द्रिय काय के रूप में (उपादि) होता है, और बहिंधी-परिणाम भावनलोक के रूप में (स्थान) होता है। यह विविध धर्म उसके 'निमित्त भाग' हैं। यह निमित्त भाग उसका आलंबन हैं। आलंबनवश उसकी विश्वित क्रिया है। यह उसका आकार है। यह विश्वित-क्रिया आलय-विश्वान का दशैनभाग है। इस प्रकार ज्यों ही

पर्वं सासन विश्वान ( जो प्रसाद से निर्मल नहीं हुआ है) उत्पन्न होता है, त्यों ही वह आलंबक और आलंबन इन दो लज्ञणों से उपेत होता है। एक दर्शनभाग है, दूसरा निमित्त-भाग है। शुआन-न्यांग कहते हैं कि दर्शन-भाग के बिना निमित्तभाग आसंभव था।

यदि चित्त-चैत्त में त्रालंबन का लद्या न होता तो वह स्वित्य को श्रालंबन नहीं बनाते श्रथवा वह सर्ववित्य को—स्वित्य तथा श्रन्य विषय को—श्रस्ष्वया श्रालंबन बनाते। श्रीर यदि उनमें सालंबन (श्रालंबक) का लद्या न होता तो वह किसी को श्रालंबन न बनाते, किसी विषय का ग्रहण न करते। श्रतः चित्त-चैत्त के दो भाग (मुख) हैं—दर्शन श्रीर निमित्त। किंतु वस्तुतः "सत्र वेदक बोधकमात्र है; वेद्य का श्रस्तित्व नहीं है। श्रथवा यौं कहिए कि वेदकमाग श्रीर वेद्यभाग का प्रवर्तन पृथक् स्वयं होता है। यह स्वयंभू हैं क्योंकि यह स्वहेतु-प्रत्यय-सामग्रीवश उत्पन्न होते हैं, श्रीर चित्त से बहिर्भूत किसी वस्तु पर श्राक्षित नहीं है।" (रेने श्रूसे, पृ० १०० का पाठ इस प्रकार है—श्रथवा यों कहिए कि वेदकमाग श्रीर वेद्यभाग का श्रस्तित्व स्वतः नहीं है।)

श्रतः शुत्रान-व्याँग हीनयान के इस वाद का विरोध करते हैं कि विज्ञान के लिए १. बाह्यार्थ ( श्रालंबन ) २. अध्यातमिमित्त ( जो हमारा निमित्तभाग है ), जो विज्ञान का श्राकार है, ३. दर्शन, द्रष्टा ( हमारा दर्शनभाग ), जो स्वयं विज्ञान है, चाहिये। शुश्रान-व्यांग के मत में इसके विपरीत चित्त-व्यितरेकी अर्थों का श्रस्तित्व नहीं है। उनके अनुसार विज्ञान का श्रालंबन निमित्तभाग है श्रीर विज्ञान का श्राकार दर्शनभाग है। वह हीनयान के लत्त्यों को नहीं स्वीकार करते। इन दो भागों का एक आश्रय चाहिये श्रीर यह आश्रय विज्ञान का एक श्राकार है जिसे स्वसंवित्ति-भाग कहते हैं। तीन भाग इस प्रकार हैं:—-१. प्रमेय अर्थांत् निमित्तभाग; २. प्रमाण श्रर्थात् विज्ञतिकियाः यह दर्शनभाग है; ३. प्रमाणफताः यह संविति-भाग श्रयवा स्वाभाविक भाग है।

इनको प्रमाण्समुख्य में प्राह्मभाग, प्राह्मभाग, स्वसंवित्तिमाग कहा है। ये तीन विज्ञान से पृथक् नहीं हैं।

शुद्रान-च्वाँग कहते हैं कि यदि चित्त-चैत धर्मों का सूदम विभाजन किया जाय तो चार भाग होते हैं। पूर्वोक्त तीन भागों के अतिरिक्त एक चौथा भाग है। इसे स्वसंवित्ति-संवित्तिभाग कहते हैं।

नील-प्रतिबिंव (निमित्तमाग) दर्शन का (दर्शनभाग का) प्रमेय है। दर्शनभाग प्रमाण है। यह विज्ञित-क्रिया है: "यह नील देखता है।" इस दर्शन का फल 'स्वसंवित्ति' क्ष्रहलाता है। यह जानना कि मैं नील देखता हूं 'स्वसंवित्ति' है। स्वसंवित्ति दर्शन का फल है। यह दर्शन को आलंबन के रूप में एहीत करता है, क्योंकि यह आलंबन को एहीत करता है। इसका एक फल होना चाहिये जिसे 'स्वसंवित्ति-संवित्ति' कहते हैं— "यह जानना कि मैं जानता हूं कि मैं नील देखता हूं।" यह स्वसंवित्ति को जानता है, जैसे स्वसंवित्ति दर्शन को

जानता है। फिन्तु यह चार चित्तमात्र हैं। यथा लंकावतार (१०।१०१) में कहा है—"क्योंकि चित्त अपने में अमिनिविष्ट है, अतः वाह्मार्थ के सहरा चित्त का प्रवर्तन होता है। दृश्य नहीं है, चित्तमात्र है।"

#### आलम्भनवाद

शुस्रान-स्वाँग स्रालंबनवाद का वर्शन करते हैं। स्रालंबन द्विविध हैं—स्थान स्रोर उपादि।

१. स्थान—साधारण बीजों के परिपाक के बल से विपाक-विज्ञान भाजनलोक के आमास में अर्थात् महाभूत और मौतिक के आमास में परिणत होता है। सुआन-व्वांग स्वयं एक आजेप के परिहार की चेषा करते हैं। वह कहते हैं कि "प्रत्येक सल के विज्ञान का परिणाम उसके लिए इस प्रकार होता है, किन्तु इस परिणाम का फल सर्वसाधारण है। इस कारण भाजनलोक सब सत्वों को एक-सा दीखता है। यथा दीपसमूह में प्रत्येक दीप का प्रकाश प्रथक् होता है, किन्तु दीपसमूह का प्रकाश एक ही प्रकाश प्रतित होता है।" अतः भिन्न सत्वों के विज्ञान के बीज साधारण बीज कहलाते हैं, क्योंकि भिन्न सत्व उन वस्तुओं के उत्पादन में सहयोग करते हैं जिनका आभास सब सत्वों को होता है। लोकधातु की सृष्टि का हेतु बहुत कुछ वैशेषिक और जैनदर्शन से मिलता है।

दूसरी श्रोर शुस्रान-च्वाँग कहते हैं कि यदि साधारण विज्ञान भाजनलोक में परिएत होता है, तो इसका कारण यह है कि भाजनलोक उस सेन्द्रियक-काय का श्राश्रय या भोग होगा जिसमें यह विज्ञान परिण्त होता है। श्रतः विज्ञान का परिण्ञाम उस भाजनलोक में होता है जो उस काय के श्रानुरूप है, जिसमें यह परिण्त होता है। यहाँ हमको एक सर्वधाधारण या सार्वभीमिक विज्ञान की भलक मिजती है। यह एक लोकधातु की स्तृष्टि इसलिए करता है जिसमें प्रत्येक चित्त-संतान काय-विशेष का उत्पाद कर सके।

एक अ। चेप यह है कि जो लोकधातु सत्यों का अभी आवास नहीं है या जो निर्जन हो गया है, उसमें विज्ञानवाद कैसे युक्तियुक्त है ? फिस विज्ञान का यह लोकधातु परिणाम है ? शुआन-च्वाँग इस आचेप के उत्तर में कहते हैं कि यह अन्य लोकधातुओं में निवास करनेवाले सत्यों का परिणाम है । इमसे कहा गया है कि लोकधातु सत्यों का साधारण मोग है । किन्तु क्रेत, मनुष्य, देव (विश्रतिका ३) एक ही वस्तु का दर्शन नहीं करते, अर्थात् वस्तुओं को एक ही आकार में नहीं देखते । शुआन-च्वाँग कहते हैं कि इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार इस प्रश्न का भी विवेचन होना चाहिये।

### २. उपादि-वीच श्रौर सेन्द्रियक काय।

वीज—यह सासव धर्मों के सर्व बीज हैं, जिनका धारक विपाक-विज्ञान है, जो इस विज्ञान के स्वभाव में ही संग्रहीत हैं और जो इसलिए उसके आलंबन हैं।

अनासन धर्मों के बीज विज्ञान पर संकुचित रूप में आशित हैं, क्योंकि वह उसके स्वभाव में संप्रहीत नहीं हैं, इसलिए वह उसके आलंबन नहीं हैं। यह नहीं है कि वह विज्ञान से विप्रयुक्त हैं, क्योंकि भूततथता के तुल्य वह विज्ञान से प्रथक् नहीं हैं। श्रतः उनके श्रस्तित्व की प्रतिज्ञा कर हम विज्ञप्तिमात्रता के सिद्धान्त का विरोध नहीं करते।

सेंद्रियक शय—मेरा विपाक विज्ञान अपने बीज विशेष के बल से (१) रूपीन्द्रिय में परिएत होता है जो, हम जानते हैं, सूद्रम और अतीन्द्रिय रूप है; (२) काय में परिएत होता है जो इन्द्रियों का आश्रयायतन है। किन्तु अन्य सत्वों के बीज —यह सत्व जो मेरे काय को देखते हैं—मेरे काय में उसी समय परिएत होते हैं, जब मेरे अपने बीज परिएत होते हैं। यह साधारए बीज (शक्ति) हैं।

साधारण बीज के परिपास के बल से मेरा विपाद-विज्ञान दूसरों के इन्द्रियाश्रयायतन में परिणत होता है। यदि ऐसा न होता तो सुक्ते दूसरों का दर्शन, दूसरों का भोग न होता। रिथामित और दूर जाते हैं। उनका मत है कि किसी सत्व विशेष का विपाद-विज्ञान दूसरों के इन्द्रियों में परिणत होता है। उनका कहना है कि यह मत युक्त है, क्योंकि मध्यान्तविभाग में कहा है कि विज्ञान स्द-पर-आश्रय के पंचेन्द्रियों के सहश अवभासित होता है।

एक आश्रय का विज्ञान दूसरे के इन्द्रियाश्रयायतन में इसलिए परिस्तृत होता है कि निर्वाण-प्रविष्ट सत्व का शव अथवा अन्य भूमि में संचार करनेवाले सत्व का शव दश्यमान रहता है। निर्दृत के विज्ञान के तिरोहित होनेपर उसके शव में परिस्ताम नहीं होगा, अतः यह कुछ काल तक अन्य सत्वों के विज्ञान-परिस्ताम के रूप में अवस्थान करता है।

हमने देखा है कि विज्ञान का परिणाम सेन्द्रियक काय और भाजनलोक (असत्व रूप) में होता है। इनका साधारणतः सर्वदा संतान होता है।

प्रश्न है कि श्रष्टम विज्ञान का परिएाम चित्त-चैत्त में, विप्रयुक्त में, श्रसंस्कृत में, श्रमाव धर्मों में क्यों नहीं होता श्रीर इन विविध प्रकारों को वह श्रालंबन क्यों नहीं बनाता।

विज्ञानों का परिखाम दो प्रकार का है।

सासव विज्ञान का सामान्यतः द्विविध परिणाम होता है—(१) हेतु-प्रत्यय-त्रश परि-णाम, (२) विकल्प या मनस्कार के बल से परिणाम। पहले परिणाम के धर्मों में किया और वास्तविकता होती है। दूसरे परिणाम के धर्म केवल ज्ञान के विषय हैं।

किन्तु अष्टम-विज्ञान का पहला परिणाम ही हो सकता है, दूसरा नहीं। अतः रूपादि धर्मों में, जो अष्टम विज्ञान से प्रवृत्त होते हैं, किया होनी चाहिये और उनमें किया होती है।

यह नहीं माना जा सकता कि चित्त-चैत्त इसके परिणाम हैं। इसका कारण यह है कि चित्त-चैत्त, जो श्रष्टम विज्ञान के केवल निमित्तभाग हैं, त्र्रालंबन का प्रहण न करेंगे और इस-लिए उनमें वास्तविक क्रिया न होगी।

श्राचे र

श्राप कहते हैं कि चित्त-चैत्त की उत्पत्ति श्रष्टम-विज्ञान से होती है, श्रतः इसका चित्त-चैत्त में परिण्यत होना त्र्यावश्यक है। उत्तर

विधान-सप्तक श्रीर उनके संप्रयुक्त की वास्तविक किया की उत्पत्ति श्रष्टम-विधान से होती है, क्योंकि वह उसके निमित्तभाग का उपभोग करते हैं श्रर्थीत् उन श्रथों का उपभोग करते हैं जिनमें इसका परिएगम होता है।

श्रष्टम का परिणाम श्रसंस्कृतादि में भी नहीं होता, क्योंकि उनका कोई कारित्र नहीं है।

हमने जो कुछ पूर्व कहा है वह सासव-विज्ञान के लिए है।

जब श्रष्टम-विज्ञान की श्रानासव श्रवस्था ( बुद्धावस्था ) होती है, तब यह प्रधान प्रज्ञा से संप्रयुक्त होता है। यह श्रविकल्यक किन्तु प्रसन्न होता है, श्रातः यह श्रसंस्कृत तथा चित्तादि के इन सब निमित्तों को श्रवभासित करता है, चाहे यह धर्म क्रिया-वियुक्त हों। विषद्ध में बुद्ध सर्वज्ञ न होंगे।

किन्तु जबतक श्रष्टम-विश्वान सासव है, तबतक यह कामधातु श्रीर रूपधातु में केवल भाजनलोक, सेन्द्रियककाय श्रीर सासव बीजों का श्रालंबन के रूप में ग्रहण करता है। श्रारूपश्य विश्वान केवल सासव बीजों का ग्रहण करता है। इस धातु के देव रूप से विरक्त हैं। किन्तु समाधिज रूप के श्रालंबन बनाने में विरोध नहीं है। श्रष्टम-विश्वान का श्राकार (दर्शनभाग, विश्वति) श्रितिस्त्वम, श्रिशु होता है। श्रतः वह श्रसंविदित है। श्रथवा श्रष्टम-विश्वान इसलिए श्रसंविदित है, क्योंकि उसका श्रध्यात्म-श्रालंबन श्रतिस्त्वम है, श्रीर उसका बाह्य-श्रालंबन (भाजनलोक) श्रपने संनिवेश में श्रपरिच्छिन है।

किन्तु सौत्रान्तिक और सर्वोस्तिवादी प्रश्न करते हैं कि यदि श्रष्टम-विज्ञान का श्राकार श्रमंविदित है, अर्थात् उसका प्रतिसंवेदन करना श्राक्य है तो श्रष्टम 'विज्ञान' कैसे है ? हमारा सौत्रान्तिकों को, जो स्थविरवादियों के समान एक सहम विज्ञान में प्रतिपन्न हैं, यह उत्तर है कि आप मानते हैं कि निरोध-समापत्ति श्रादि की श्रवस्था में एक विज्ञान-विशेष होता है, जिसका श्राकार श्रमंविदित है। श्रतः श्राप मानते हैं कि श्रष्टम-विज्ञान सदा श्रमंविदित होता है। सर्व-स्तिवादियों से जो निरोध-समापत्ति श्रादि की श्रवस्था में विज्ञान के श्रस्तित्व का प्रतिषेध करते हैं, हमारा यह कहन। है कि उक्त समापत्तियों की श्रवस्था में विज्ञान श्रवश्य होता है, क्योंकि जो योगी उसमें समापन्न होता है उसे सत्व मानते हैं। श्रापके मत में भी सत्व स्वित होता है।

### श्रावय का चैशें से सम्प्रयोग

यह आलय-विज्ञान सदा से आश्रय-परावृत्ति पर्यन्त अपनी सत्र अवस्थाओं में पाँच सर्वेग ( सर्वत्रग ) चैतों से संप्रयुक्त होता है। ये पाँच चैत्त इस प्रकार है :—स्पर्श, मनस्कार, वेदना, संज्ञा और चेतना ।

ये पाँच आकार में आलय-विज्ञान से भिन्न हैं किन्तु यह श्रालय के सहभू हैं। इनका वही आश्रय है जो आलय का है, और इनका आलंबन ( = निमित्तभाग ) तथा द्रव्य (संविध्ति-भाग) आलय के आलंबन और द्रव्य के सहश है। अतः यह आलय से संप्रयुक्त हैं।

9. स्वर्श-स्पर्श का लज्ञ्या इस प्रकार है:---स्वर्श त्रिकसंनिपात है जो विकार-परिच्छेद है श्रीर जिसके कारणा जिल्ल-चैत्त विषय का स्पर्श करते हैं।

इन्द्रिय, विषय और विज्ञान यह तीन 'त्रिक' हैं। इनका समत्रस्थान 'त्रिक-संनिपात' है। यथा चत्तु, नील, चत्तुर्विज्ञान, यह तीन वीजावस्था में पहले से रहते हैं। स्पर्श भी बीजावस्था में पहले से रहता है। अपनी उत्पत्ति के लिए स्पर्श इन तीन पर आश्रित है। इसकी उत्पत्ति होने पर इन तीन का संनिपात होता है। अतः स्पर्श को त्रिक-संनिपात कहते हैं।

संनिपात के पूर्व त्रिक में चित्त-चैत्त के उत्पाद का सामध्यें नहीं होता । किन्तु संनिपात के च्या में वह इस सामध्यें से समन्त्रागत होते हैं । इस परिवर्तन, इस प्राप्त सामध्यें को विकार कहते हैं।

स्पर्श इस विकार के सदृश होता है। अर्थात् चित्त-चैत्तों के उत्पाद के लिए इसमें उस सामध्यें के सदृश सामध्यें होता है, जिससे त्रिक विकारावस्था में समन्वागत होता है। अतः स्पर्श को विकार-परिच्छेद कहते हैं, क्योंकि यह विकार का परिच्छेद ( सदृश, पौधा-कलम ) है। स्पर्श-च्या में त्रिक में विकार होता है। किन्तु स्पर्श के उत्पाद में इन्द्रिय-विकार की प्रधानता है। इसीलिए स्थिरमति स्पर्श को 'इन्द्रियविकार-परिच्छेद' कहते हैं ( पृ० २० )।

स्पर्श का स्वभाव है कि यह चित्त-चैत्त का संनिपात इस तरह करता है जिसमें विना विसरण के वह विषय का स्पर्श करते हैं।

स्थिरमित का न्याख्यान मित्र है। "त्रिक का कार्यकारख्माय से समवस्थान त्रिक संनिपात है। जब त्रिक-संनिपात होता है तब उसी समय इन्द्रिय में विकार उराज होता है। यह विकार सुख-दु:खादि वेदना के अनुकूल होता है। इस विकार के सहश विषय का सुखादि वेदनीयाकार परिच्छेद ( ज्ञान ) होता है। इस परिच्छेद को स्पर्श कहते हैं। यह 'स्पर्श' इन्द्रिय का सर्श करता है, वर्थे कि यह इन्द्रिय विकार के सदृश है। अथवा यों कहिए कि यह इन्द्रिय से स्पृष्ट होता है। इसीलिए इसे स्पर्श कहते हैं।

'स्पर्श' का कर्म मनस्कारादि ग्रन्य चार चैतों का संनिश्रयत्व है। सूत्र में कहा है कि बेदना, संज्ञा, संस्कृत का प्रत्यय स्पर्श है। इसीलिए सूत्र में उक्त है कि इन्द्रिय-विषय इन दो के संनिपात से विज्ञान की उत्पत्ति होती है, स्पर्श की उत्पत्ति त्रिक-संनिपात से होती है श्रीर श्रन्य चैतों की उत्पत्ति इन्द्रिय-विषय-विज्ञान-स्पर्श-चत्रक से होती है।

श्रमिधर्मसमुच्चय ( स्थिरमित इसका अनुसरण करते हैं ) की शिचा है कि स्पर्श वेदना का संनिभय है। सुखवेदनीय स्पर्श के प्रत्ययवश सुखावेदना उत्पन्न होती है।

२. सवस्कार---मनस्कार चित्त का आमोग ( आमुंबन ) है। इसका कर्म आलंबन में चित्त का आवर्जन है। संघमद्र के अनुसार मनस्कार चित्त को आलंबन के अभिमुख करता है।

१. यथा पुत्र पिता का परिच्छेद है ।

श्रमिथर्म-समुख्य के श्रनुसार (संघभद्र के भी ) मनस्कार श्रालंबन में चित्त का धारण करता है। शुश्रान-क्वाँग इन व्याख्यानों को नहीं स्वीकार करते। उनका कहना है कि पहले को स्वीकार करने से मनस्कार सर्वंग नहीं होगा श्रीर दूसरा व्याख्यान मनस्कार श्रीर समाधि को मिला देता है।

 वेदना—वेदना का स्वमाव किय के ब्राहादक, पितापक ब्रीर इन दोनों ब्राकारों से विविध स्वरूप का अनुभव करना है। वेदना का कर्म तृप्या का उत्पाद करना है, स्योंकि यह संयोग, वियोग, तथा न संयोग न वियोग की इच्छा उत्पन्न करती है। संघमद्र के श्रनुसार वेदना दो प्रकार की है, विगय-वेदना, स्वभाव-वेदना । पहली वेदना स्वालंबन-विगय का श्रनुभव है, दूसरी वेदना तत्सहगत स्पर्श का श्रनुभव है। इसीलिए भगवान् सुखवेदनीय स्पर्श श्रादि का उल्लेख करते हैं। केवल द्वितीय वेदना 'विदना-स्वलच्च्य' है, क्योंकि प्रथम सामान्य चैतों से विशिष्ट नहीं है। सभी चैत्त विषय निमित्त के श्रनुमव हैं यह मत श्रयथार्थ है। १.वेदना सहज स्पर्श को ग्रालंबन नहीं बनाती। २.इस ग्राधार पर कि यह स्पर्श सदश उत्पन होता है, हम नहीं कह सकते कि वेदना स्पर्श का अनुमव काती है, क्योंकि उस अवस्था में सर्व निध्यन्द-फल वेदनास्वमाव होगा । ३. यदि वेदना स्वहेतु ऋर्यात् स्पर्श का ऋनुभव करती है, तो इसे 'हेतुवेरना' कहना चाहिये, 'स्वभाववेदना' नहीं। ४. श्राप नहीं कह सकते कि जिस प्रकार राजा श्रपने राज्य का उपमीग करता है, उसी प्रकार वेदना स्पर्शंज वेदना के स्वभाव का श्रनुभव करती है श्रीर इसलिए इसे ( वेदना ) स्वभाववेदना कहते हैं। ऐसा करने से श्रापको श्रपने इस सिद्धांत का परित्याग करना पड़ेगा कि स्वसंवेदन नहीं होता। ५. यदि श्राप उसे इसिलए स्वभाववेदना की संज्ञा देते हैं, क्योंकि यह कभी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करती तो सर्व धर्म को स्वभाववेदना कह सकते हैं।

वस्तुतः विषय-वेदना अन्य चैत्तों से पृथक् है, क्योंकि यदि अन्य चैत्त विषय का अनुभव करते हैं तो केवल वेदना विषय का अनुभव आहादक, परितापक आकार में करती है।

४. संज्ञा— संज्ञा का स्वभाव विषयिनिमित्त का उद्ग्रहण है। विषय आलंबन का विशेष है, यथा नील-पीतादि। इससे आलंबन की व्यवस्था होती है। उद्ग्रहण का अर्थ निरूपण है, यथा जब हम यह निरूपित करते हैं कि यह नीला है, पीत नहीं है। संज्ञा का कर्म ( जब यह मानसी है ) नाना अभिधान और प्रज्ञप्ति का उत्पाद है। जब विषय के निमित्त व्यवस्थित होते हैं—यथा यह नील है, नील से अन्य नहीं है—तभी इन निमित्तों के अनुरूप अभिधान का उत्पाद हो सकता है।

५. चेतना—चेतना का स्वमाव चित्त का श्रमिसंस्कार करना है। इसका कर्म चित्त का कुशलादि में नियोजन है। श्रयीत् चेतना कुशलादि संबन्ध में विषय का ग्रहण करती है, विषय के इस निमित्त का ग्रहण कर वह कर्म करती है। वह चित्त का इस प्रकार नियोजन करती है कि चित्त कुशल, श्रकुशल, श्रव्याकृत का उत्पाद करता है।

### त्रालय-धिज्ञान की वेदना

यह त्रालय-विज्ञान स्पष्ट वेदनाश्चों का न प्रभव है, न त्रालंबन । वसुबन्धु कहते हैं—
"उपेन्ना वेदना तत्रः" यहाँ की वेदना उपेन्ना है। श्रालय उपेन्ना-वेदना से संप्रयुक्त है। श्रालयविज्ञान श्चीर श्रान्य दो वेदनाश्चों में श्रानुक्निता नहीं है। यह विज्ञान का स्नाकार (=दर्शनभाग)
श्रान्यतम है, श्रीर इसलिए उपेन्ना-वेदना से इसकी श्रानुक्निता है। यह विज्ञान विषय के श्रानुक्नित्वकृत निमित्तों का परिच्छेद नहीं करता। यह एन्नम है श्रीर श्रान्य वेदनाएं श्रीदाकि
है। यह एकजातीय, श्रविकारी है श्रीर श्रान्य वेदनाएं विकारशील है। यह श्रविच्छिन संतान है
श्रीर श्रान्य वेदनाश्चों का विच्छेद होता है।

श्रालय विज्ञान से संप्रयुक्त वेदना विपाक है, क्योंकि यह प्रत्यय का श्राक्षय न लेकर केवल श्राचिषक कर्म से श्रामिनिर्वृत्त होती है। यह वेदना कुरालाकुराल कर्म के वल से स्वरस-बाहिनी है। श्रतः यह केवल उपेन्ता हो एकती है। श्रन्य वेदनाएं विपाक नहीं हैं, किन्तु विपाकन हैं, क्योंकि वह प्रत्यय पर, श्रानुकूल-प्रतिकृत विषय पर, श्राभित हैं।

त्रालय की यह वेदना त्रात्म-प्रत्यय का प्रभव है। यदि सत्व त्रपने त्रालय को स्वकीय अभ्यन्तर क्रात्मा त्रवधारित करते हैं, तो इसका कारण यह है कि आलय-विज्ञान सदाकालीन और सभाग है। यदि यह सुखा कौर दु:खावेदनाओं से संप्रयुक्त होता तो यह असभाग होता, और इसमें आत्मसंज्ञा का उदय न होता।

यदि त्रालय उपेक्। से संप्रयुक्त है तो यह अकुशल कर्म का निपाक कैसे हां सकता है? आप स्वीकार करते हैं कि शुम कर्म उपेक्ना-वेदना का उत्पाद करते हैं (कोश, ४। ए० १०६)। इसी प्रकार अकुशल कर्म को समम्भना चाहिये। वस्तुतः यथा अव्याकृत कुशल-अकुशल के विरुद्ध नहीं है (कुशल-अकुशल कर्म अव्याकृत धर्म का उत्पाद करते हैं), उसी प्रकार उपेक्ना-वेदना मुख-दु:ख के विरुद्ध नहीं है।

आलय-विज्ञान विनियत चैत्तों से संअयुक्त नहीं है। वस्तुतः 'छुन्द' श्रमिप्रेत वस्तु की अभिलाण है। आलय कर्मवल से स्वरसेन प्रवर्तित होता है और अभिलाण से अपिरिचित है। 'अधिमोद्यं' निश्चित वस्तु का अवधारण है। आलय-विज्ञान अपदु है, और अवधारण से वियुक्त है। 'समुित' संस्कृत वस्तु का अभिस्मरण है। आलय दुर्वल है और अभिस्मरण से रहित है। 'समाधि' चित्त का एक अर्थ में आसंग है। आलय का स्वरसेन प्रवर्तन होता है, और यह प्रतिच्चण नवीन विषय का प्रहण करता है। 'प्रज्ञा' वस्तु के गुण आदि का प्रविचय है। आलय सदम, अस्पष्ट और प्रविचय में अत्मर्थ है। विराक्त होने से आलय कुराल या क्लिष्ट चैत्तों से संप्रयुक्त नहीं होता। कीकृत्यादि चार अनियत ( या अव्याकृत ) धर्म विच्छित हैं। यह विषाक नहीं हैं।

### भानव और उसके चैतों का प्रकार

वसुनन्धु कहते हैं कि आलय-विज्ञान अनिवृत-ग्रव्याकृत है।

धर्म तीन प्रकार के हैं-कुराल, श्रक्कशल,श्रव्याकृत। श्रव्याकृत दो प्रकार का है-निवृत, श्रनिवृत। जो मनोभूमिक श्रागन्तुक उपक्लेशों से श्रावृत है, वह निवृत है। इसका विपर्यय श्रनिवृत है। श्रनिवृत के चार प्रकार हैं, जिनमें एक विपाक है। (कोश २। ५० ३१५)

श्रालय-विज्ञान एकान्तेन श्रानिवृताव्याकृत है, श्रीर इसका प्रकार विपाक है। यदि यह कुशल होता तो प्रवृत्ति (समुदय-दुःख) श्रसंभव होती। यदि यह क्लिष्ट श्रार्थात् श्रकुशल या निवृत्ताव्याकृत होता तो निवृत्ति (निरोध-मार्ग) श्रसंभव होती। कुशल या क्लिष्ट होने से यह वासित न हो सकता। श्रतः श्रालय श्रानिवृताव्याकृत है। इसी प्रकार श्रालय से संप्रयुक्त स्पर्शीदि श्रानिवृताव्याकृत हैं। विपाक से संप्रयुक्त स्पर्शीद भी विपाक हैं। उनके श्राकार श्रीर श्रालंबन भी श्रालय के समान श्रपरिच्छित हैं। श्रान्य चार श्रीर श्रालयविज्ञान से यह नित्य श्रनुगत हैं।

### प्रतीत्य-समुत्पाद

क्या यह आलय-विज्ञान एक और श्रिमिल श्रासंसार रहता है ? श्रियवा संतान में इसका प्रवर्तन होता है ? त्रिएक होने से यह एक और श्रिमिल नहीं है । यह श्रालय-विज्ञान प्रवाहवत् स्रोत में वर्तमान होता है । वसुबन्धु कहते हैं—"तन्च वर्तते स्रोतसीघवत्" । श्रातः यह न शाश्वत है, न उच्छिल । श्रमादिकाल से यह संतान विना उच्छेद के श्रव्युपरत प्रवाहित होता है । यह संतान बीजों को धारण करता है, और उनको सुरिक्त रखता है । यह प्रतिक्रण उत्पन्न श्रीर निकद होता है । यह प्रतिक्रण उत्पन्न श्रीर निकद होता है । यह पूर्व से श्रपर में प्रवर्तित होता है । इसका हेतु-फलमाव है । यह उत्पाद श्रीर निरोध है । श्रातः वह श्रात्मवत् एक नहीं है, प्रधानवत् (सांख्य) शाश्वत नहीं है । 'तच वर्तते' इससे शाश्वत संज्ञा व्यावृत्त होती है । 'स्रोत' शब्द से उच्छेद संज्ञा व्यावृत्त होती है ।

श्रालय-विज्ञान के संबन्ध में शुश्रान-न्वांग जो कुछ यहाँ कहते हैं, वह प्रतीत्य-समुत्पाद पर भी लागू होता है। प्रतीत्य-समुत्पाद हेतु-फल-भाव की धर्मता है। यह स्रोत के श्रोध के तुल्य शाश्वतत्व श्रीर उच्छेद से अपरिचित है। श्रालय-विज्ञान के लिए भी यही दृष्टान्त है। यया स्रोत का प्रवाह विना शाश्वतत्व या उच्छेद के संतान रूप में सदा प्रवाहित होता है, श्रीर अपने साथ तृत्यकाष्ट-गोमयादि को ले जाता है, उसी प्रकार श्रालय-विज्ञान भी सदा उत्पन्न श्रीर निच्द संतान के रूप में न शाश्वत, न उच्छित्र हो, क्लेश-कर्म का श्रावाहन कर सत्व को सुगति या दुर्गति में ले जाता है, श्रीर उसका संसार से निःसरण नहीं होने देता। जिस प्रकार एक नदी वायु से विताहित हो तरंगों को उत्पन्न करती है किन्तु उसका प्रवाह उच्छित्र नहीं होता; उसी प्रकार श्रालय-विज्ञान हेतु-प्रत्ययवश प्रत्युत्पन्न विज्ञान का उत्पाद करता है, किन्तु उसके प्रवाह का विच्छेद नहीं होता। जिस प्रकार जल के तल पर पत्ते श्रीर मीतर मछलियाँ होती हैं, श्रीर नदी का प्रवाह प्रवर्तित रहता है; उसी प्रकार श्रालय-विज्ञान श्राम्यन्तर बीन श्रीर वाद्य चैत्तों के सिहत सदा प्रवाहित होता है। यह दृष्टान्त प्रदर्शित करता है कि श्रालय-विज्ञान हेतु-फल-भाव है, जो श्रनादि, श्रशाश्वत, श्रातुन्छित है। सोत का यहाँ श्रयं हेतु-फल की निरन्तर प्रवृत्ति है। इस विज्ञान की सदा से यह धर्मता रही है कि प्रतिच्या फलो-

त्यत्ति होती है, ग्रीर हेतु का विनाश होता है। कोई विच्छेद नहीं है, क्योंकि फल की उत्पत्ति होती है। कोई शाश्वतत्व नहीं है, क्योंकि हेतु का विनाश होता है। ग्रशाश्वतत्व, श्रनुच्छेद ग्रतीत्य-समुत्याद का नय है। इसीलिए वसुबन्धु कहते हैं कि श्रालय-विज्ञान स्रोत के रूप में श्रव्युपरत प्रवर्तित होता है।

साध्यसिक आदि से तुलना—मध्यमक (१,१) में प्रतीत्य-समुत्पाद का यह लच्छा दिया है:—"अनिरोधं अनुत्यादं अनुच्छेदं अशाश्वतम्।" नागार्जुन ने प्रतीत्य-समुत्पाद को शृत्यता का समानार्थक माना है, और उनके अनुसार यह प्रकारान्तर से निर्वाण का दूसरा मुख (आववर्स) है। शुत्थान-च्यांग का लच्छण इस प्रकार होगा:—सोत्पादं सनिरोधम् अनुच्छेदम्ः। यह प्रतीत्य-समुत्पाद को सस्यभाव मानता है, स्योंकि वह आलय-विज्ञान का स्वभाव वताया गया है। आलय समुत्पाद स्वभाव है जो अनादिकालिक प्रतीत्य-समुत्पाद अर्थात् हेतु-फल की निरन्तर प्रवृत्ति है।

जो दशन्त हम नीचे देते हैं उससे बढ़कर कीन दृशन्त होगा जो श्रालय के विविध्व आकारों को प्रदर्शित करे ? यह दृशन्त लंकावतार से उद्धृत किया गया है। शुत्रान-च्यांग (१०१७५) इसका उल्लेख करते हैं—क्या समुद्र पवन-प्रत्यय से श्रम्याहत हो तरंग उत्पादित करता है ? किन्तु शक्तियों का (जो तरंग को उत्पन्न करती हैं) प्रवर्तन होता रहता है, श्रीर विच्छेद नहीं होता; उसी प्रकार विचय-पवन से ईरित हो श्रालयोग्न नित्य विचित्र तरंग-विज्ञान (प्रवृत्ति-विज्ञान) उत्पन्न करता है, श्रीर शक्ति (जो विज्ञान का उत्पाद करती है) प्रवर्तित रहती है। इस दृशन्त में प्रवृत्ति-विज्ञानों की तुलना तरंगों से दी गयी है, जो सार्वलौकिक विज्ञानरूपी नित्य स्रोत के तल पर उदित होते हैं।

यह विचार करने की बात है कि यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो विज्ञानवाद विज्ञान-वाद न ठहरेगा किन्तु श्राद्धयवाद हो जायगा। श्रान्यत्र (पृ० १६७-१६८) शुद्धान-च्वांग कहते हैं कि उनका श्रालय-विज्ञान एकजातीय श्रीर सर्वगत सदाकालीन संतान है। संचेप में यह एक प्रकार का ब्रह्म है।

#### गालय की न्यावृत्ति

एक कठिन प्रश्न यह है कि त्रालय की व्यावृत्ति होती है या नहीं ? निर्वाण के लाम के लिए, सर्व धर्म का मुखनिरोध करने के लिए, इस अब्युच्छिल प्रवाह को व्यावृत्त करना होता है। प्रश्न यह है कि त्रालय-विज्ञान की व्यावृत्ति अर्हस्व में होती है या केवल महाबोधि-स्त में होती है।

बसुबन्तु 'श्राहंस्व' शब्द का प्रयोग करते हैं (त्रिंशिका, ५)। स्यिरमित के श्रानुसार इय-ज्ञान श्रीर श्रानुत्पाद-ज्ञान के लाभ से श्राहंस्व होता है श्रीर उस श्रावरण में श्रालयाश्रित दौष्ठुल्य का निरवशेष प्रहाण होता है। इससे श्रालय-विज्ञान व्यावृत्त होता है। यही श्राहंत् की श्रवस्था है। प्रथम श्राचार्यों के श्रानुसार 'श्राहंत्' से तीन यानों के उन श्रायों से श्राह्मय है बिन्होंने श्रशैच फल का लाभ किया है। यह श्राचार्य प्रमाण में योगशास्त्र के इस वाक्य को उद्धृत करते हैं:—"श्राहंत्, प्रत्येकबुद श्रीर तथागत श्रालय-विज्ञान से समन्वागत नहीं होते।" यहाँ शुद्रान-स्वांग कहते हैं कि योगशास्त्र में इसी स्थल में यह भी कहा है कि अवै-वर्तिक वोधियत्व में भी आलय नहीं होता।

धर्मपाल के अनुसार अनला भूमि से बोधिसत्य की 'श्रवैवर्तिक' संज्ञा हो जाती है। इस भूमि से उनमें श्रालय-विज्ञान नहीं होता श्रीर यह भी वसुबन्धु के 'श्रह्तेत' में परिगणित होते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इन बोधिसत्वों ने विपाक-विज्ञान के क्लेश-श्रीजों का अभी सर्वथा प्रहाण नहीं किया है। किन्तु इनका समुदाचरित चित्त-सन्तान सर्व विशुद्ध है, श्रीर इस-लिए श्राल्म-१ श्रिशादि मनस् के क्लेश इस विपाद-विज्ञान में श्राल्मवत् श्रालीन नहीं होते। श्रत: इन बोधिसत्वों की गणाना श्रह्तेत् में की गयी है।

नन्तु के अनुसार प्रथम भूमि से ही बोधिसत्व अवैवर्तिक होता है। प्रथम आचार्य और

धर्मपाल इससे सहमत नहीं हैं।

जो कुछ हो, बोधिसत्व की ऊर्ध्व भूभियों में सर्व क्लेश-बीज का प्रहाण होता है। विज्ञाद-सन्तान के अनासव होने से मनस् का इस विज्ञान में आत्मवत् अधिक अभिनिवेश नहीं होता, अत: बोधिसत्व का विज्ञान आलय-मूल की संज्ञा को खो देता है।

शुश्रान-व्यं म कहते हैं कि हम नहीं मानते कि त्यालर-विज्ञान की व्यावृत्ति से सर्वप्रकार

के अध्म विज्ञान का प्रहाण होता है।

# श्रष्टम विद्वान पर श्रुश्रान ज्वाँग का मत

वस्तुत: सब सत्वों में श्रष्टम विज्ञान होता है। किन्तु भिन्न दृष्टियों के कारण इस श्रष्टम विज्ञान के भिन्न नाम होते हैं।

इसे चित्त ('चि' घातु से) कहते हैं, क्योंकि यह विविध धर्मों से भावित, बीजों से

श्राचित होता है।

यह त्रादान-विज्ञान है, क्योंकि यह बीज तथा रूपीन्द्रियों का त्रादान करता है त्रीर उनका नाश नहीं होने देता।

यह जेयाश्रय है, क्योंकि अष्टम विज्ञान क्लिप्ट श्रीर ग्रानासव, सब धर्मों को जो जेय के

विषय है, आश्रय देता है।

यह वीज-विज्ञान है, क्योंकि यह सब लौकिक और लोकोत्तर बीजों का वहन करता है।
यह नाम तथा अन्य नाम (मूल, भवांग, संसारकोटिनिध्स्त-ध) अष्टम विज्ञान की
सब अप्रस्थाओं के अनुकूल हैं। किन्तु इसे आलय, विपाय-विज्ञान, विमल-विज्ञान भी कहते
हैं। इसे आलय इसलिए कहते हैं कि इसमें सर्व सांक्लोशिक धर्म संग्रहीत हैं, और उनको वह
निच्छ होने से रोकता है, क्योंकि आत्मदिष्ट आदि आत्मवत् इसमें आलीन हैं। केवल पृथ्यजन
और शैकों के अष्टम विज्ञान के लिए आलय-संज्ञा उपयुक्त है, क्योंकि आईत् और अवैवर्तिक
बोधिसल में संक्लिशिक धर्म नहीं होते!

श्रष्टम विज्ञान विपाक-विज्ञान है, क्योंकि संसार के श्राच्चेपक शुध्र-श्रशुभ कर्मों के विपाक का यह फल है। यह संज्ञा प्रथम्बन, यानद्वत के आर्थ तया सब बोधिसत्वों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इन सब सत्वों में विपाक़भूत अव्याकृत धर्म होते हैं। किन्तु तथागतभूमि में इस संज्ञा का प्रयोग नहीं होता।

श्रप्रम विज्ञान विमल-विज्ञान है, क्योंकि यह श्रति विशुद्ध श्रीर श्रनासव धर्मों का श्राधय है। यह नाम के।ल तथागत-भूमि के लिए उपयुक्त है।

वसुन्धु केवल आतय की व्यावृत्ति का उल्लेख करते हैं, क्योंकि संक्लेशालय के दोन गुरु होते हैं, क्योंकि दो सासव अवस्थाओं में से यह पहली अवस्था है जिनका आर्थ प्रहारा करता है। अध्म विज्ञान की दो अवस्थाओं में विरोध करना चाहिये। एक सासव अवस्था है, दूसरी अनासव। सासव को आजय या विपाक कहते हैं। इसका व्याख्यान ऊपर हो चुका है। अनासव एकान्तेन कुशल है। यह ५ सर्वग, ५ प्रतिनियत विश्य और ११ कुशल चैत्त से संप्रयुक्त होता है। यह अकुशल और अनियत चेत्तों से संप्रयुक्त नहीं होता। यह सदा उपेद्या वेदना से सहगत होता है। सर्व धर्म इसका विश्य है, क्योंकि आदर्श ज्ञान सर्व धर्म को आलं-वन बनाता है।

श्रालय-विज्ञान के प्रवर्तन को व्यावृत्त कर श्रार्थात् हेतु-फल-भाव श्रीर धर्मों के नित्य-प्रवाह को व्यावृत्त कर बोधिसत्व हेतु-प्रत्यय श्रीर धर्मों की क्रूरता से श्रापने को स्वतन्त्र करते हैं श्रीर यह केवल विमल-विज्ञान से होता है।

ग्रष्टम विज्ञान के पक्ष में आनम के प्रमाण और युक्तियाँ

हीनयान में के लि शत विज्ञान माने गए हैं। किन्तु शुस्रान-दगाँग दोनों यानों के स्वागम से तथा युक्ति से श्रष्टम-विज्ञान को सिद्ध करते हैं।

अञ्चायान—महायान के शाखों में आजय की बड़ी महिमा है। महायानामिधर्मसूत्र में कहा है कि आजय-विज्ञान सूद्म-स्वभाव है और इंतकी किया से ही इसकी अभिन्यक्ति होती है। यह अनादिकालिक है और सब धर्मों का समाश्रय है। बीज-विज्ञान होने से यह हेतु (धातु) है। शक्तियों का अविच्छित्र सन्तान होने से वह धर्मों का उत्पादन करता है। समाश्रय होने से यह आदान-विज्ञान है, क्योंकि यह बीजों का आदान करता है, और अत्युत्पन्न धर्मों का आश्रय है। इस विज्ञान के होने पर प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों होती है। इस विज्ञान के कारण ही प्रवृत्तिभागीय धर्मों का आदान होता है, और इसी के कारण निर्वाण का अधिनम भी होता है। वस्तुत: यही विज्ञान निवृत्ति के अनुकृत धर्मों का, निर्वाण के बीजों का, आदान करता है।

सिन्यिनिमीनिन में कहा है कि आदान-विशान गंभीर और सूद्म है। वह सब बीजों को धारण करता है और ओघ के समान प्रवर्तित होता है। इस भय से कि कहीं मूड़ पुरुष इसमें आत्मा की कल्यना न करें, मैंने मूड़ पुरुषों के प्रति इसे प्रकाशित नहीं किया है। लंकावतार में भी आलय को 'ओघ' कहा है, जिसका व्युच्छेद नहीं है और जो सदा प्रवर्तित होता है।

श्रन्य निकारों के सूत्रों में भी छिपे तौर से श्रालय-विज्ञान को स्वीकार किया है। महासंपिक-निकाय के श्रागम में इसे मूल-विज्ञान कहते हैं। चलु विज्ञानादि को मूल की संज्ञा नहीं दी जा सकती। श्रालय-विज्ञान ही इन श्रन्य विज्ञानों का मूल है।

स्थित श्रौर विभज्यवादी इसे 'भवांग-विज्ञान' कहते हैं। 'भव' 'धातुत्रय' हैं;, 'श्रंग' का श्रर्थ ' धेतु' है। श्रत: यह विज्ञान धातुत्रय का हेतु है। एक ग्रालय-विज्ञान ही जो सर्वगत श्रौर श्रन्युच्छिल है, यह विज्ञान हो सकता है।

'बुद्ध्योस' के श्रनुसार यह भवांग ही श्रंगुत्तर १, १० का 'प्रभास्वर-चित्त' है ( श्रांथ-

सालिनी, १४०)।

महीशासक भ्रालय को 'संसारकोटिनि टस्कन्ध' (कोश, ६।१२) कहते हैं। यह वह स्कन्ध-धर्म है, जो संसार के अपरान्त तक श्रवस्थान करता है (ब्युल्पित्त में अपरान्तकोटिनिष्ठ है)। वस्तुत: श्रालय-विज्ञान का श्रवस्थान बज्रोपम पर्यन्त है। रूप का उपरम श्रारूप्य में होता है। श्रालय-विज्ञान के व्यतिरिक्त श्रन्य सर्व विज्ञान का उपरम श्रसंज्ञिदेशों में तथा श्रन्यत्र होता है। विप्रयुक्त संस्कार रूप तथा चित्त-चैत्त से प्रथक् नहीं है। श्रतः जिस स्कन्ध का उल्लेख महीशासक करते हैं, वह श्रालय-विज्ञान के श्रतिरिक्त कुछ श्रीर नहीं हो सकता।

सर्वास्तिवादियों के एकोत्तरागम में भी 'त्रालय' का उल्लेख है। इस सूत्र में कहा है कि सत्व त्रालय में रत होते हैं, उसमें उनको संमोद होता है ( श्रंगुत्तर, २।१३१ श्रालयारामा मिक्ख पजा श्रालयरता श्रालयस[म]सुदिता )। इस वचन से स्वष्ट है कि श्रालय राग का श्रालंबन है। इसमें सत्वों का तवतक श्रासंग होता है जग्रतक वज्ञोपम समाधि द्वारा श्रालय का विच्छेद नहीं होता। इसे वह श्रपनी श्राध्यात्मिक श्रालमा श्रवधारित करते हैं। कामवीतराग योगी श्रोर श्रार्थ में भी श्रालमरनेह होता है, यद्यपि वह पंच-कामगुर्यों से विरक्त होते हैं। प्रयग्नन श्रोर शैल दोनों का श्रमिष्वंग श्रालय-विज्ञान में होता है, चाहे श्रन्य उपादान-स्कन्धों में उनकी रित हो या न हो। इसलिए एकोत्तरागम को श्रालय शब्द से 'श्रालय-विज्ञान' इष्ट है।

# **া. বীরাধারে খিল**

श्रालय को सिद्ध करने में युक्ति यह है कि वह चित्त बीजों का धारक है। यदि यह न हो तो कोई श्रन्य चित्त नहीं है जो सांक्लेशिक श्रीर व्यावदानिक धर्मों के बीजों को धारण करे।

सीन्नान्तिक (मूल )—कहते हैं कि स्कन्ध वासित होते हैं श्रीर बीजों को धारण करते हैं। दार्धान्तिकों के श्रनुसार पूर्व च्राण श्रपर च्राण को वासित करता है। श्रन्य सीत्रान्तिक कहते हैं कि विद्यान-जाति वासित होती है। श्रुत्रान-च्यांग कहते हैं कि यह तीनों मत श्रयुक्त हैं। पंच-स्कन्ध बीजों को धारण नहीं करते। प्रवृत्ति-विज्ञानों का विच्छेद निरोध-समापत्ति में तथा श्रन्य चार श्रासंज्ञिक श्रवस्थात्रों (निद्रा, मूर्छा, श्रसंज्ञि-समापत्ति, श्रसंज्ञिदेव) में होता है। श्रतः वह निरन्तर बीजों को धारण नहीं कर सकते। विज्ञानों की उत्पत्ति इन्द्रिय-श्रर्थ-मनस्कार से होती है श्रोर यह कुशल-श्रकुशल-श्रव्याकृत इन विज्ञातीय स्वभावों के होते हैं। श्रतः वह एक हुसरे को वासित नहीं कर सकते।

श्रत: यह स्पष्ट है कि सूत्र का इन प्रवृत्ति-विश्वानों से आश्रय नहीं है, क्योंकि यह बीबों का आदान नहीं करते। यह इस अर्थ में चित्त नहीं है कि यह धर्मों के बीजों का संचय करते हैं। इसके अतिरिक्त आलय-विज्ञान, जो सदा अव्युच्छित रहता है, एकजातीय है, और तिलपुष्पवत् है, वासित होता है। एक सर्ववीजक चित्त के अभाव में क्लिष्ट और अनासव चित्त, जो प्रवृत्तिधर्म है, वीजों का उत्पादन नहीं करेंगे, और पूर्व बीजों की वृद्धि न करेंगे। अतः उनका कोई सामध्यें न होगा। पुनः यदि प्रवृत्तिधर्मों की उत्पत्ति बीजों से नहीं होती, तो किर उनकी उत्पत्ति कैसे होगी? क्या आप उनको स्वयंभू मानते हैं? रूप और विप्रयुक्त भी सर्ववीजक नहीं हैं। यह चित्तस्यभाव नहीं है। यह बीजों का आदान कैसे करेंगे? चैत्त उच्छित्त होते हैं। इनकी विकल्पोत्पत्ति है। यह स्वतन्त्र नहीं हैं। यह चित्तस्यभाव नहीं हैं। अतः यह बीजों को धारण नहीं करते। इसलिए हमको प्रवृत्ति-विज्ञान से भिन्न एक चित्त मानना होगा, जो सर्ववीजक है।

एक सौत्रान्त्रिक मानते हैं कि छ: प्रवृत्ति-विज्ञानों का सदा उत्तरोत्तर उदय-व्यय होता है, श्रौर यह इन्द्रिय-श्रयोदि का सिन्ध्रय लेते हैं। प्रवृत्ति-विज्ञान के स्पां का द्रव्यत्व में श्रन्यथात्व होता है, किन्तु यह सब स्पा समान रूप से विज्ञिति है। विज्ञान-जाति का श्रन्यथात्व नहीं होता। यह श्रवस्थान करती है। यह वासित होती है। यह जाति सर्ववीजक है। श्रतः इनके मत में सांक्लेशिक श्रौर व्यावदानिक धर्मों के हेतु-फल-भाव का निरूपण करने के लिए श्रष्टम विज्ञान की करूपना श्रनावश्यक है।

इस मत का खरडन करने के लिए शुद्रान-च्वांग चार युक्तियां देते हैं:-

- यदि श्रापकी विज्ञान-जाति एक द्रव्य है, तो श्राप वैशेषिकों के समान 'सामान्य-विशेष' को द्रव्य मानते हैं। यदि यह प्रज्ञिससत् है, तो जाति-बीजों की घारक नहीं हो सकती, क्योंकि प्रज्ञिससत् होने से यह सामर्थ्य-विशेष से रहित है।
- २. त्रापकी विज्ञान-जाति कुशल है या श्रकुशल ! क्योंकि यह श्रव्याकृत नहीं है, इसिलए यह वासित नहीं हो सकती । क्या यह श्रव्याकृत है ! किन्तु यदि चित्त कुशल या श्रकुशल है तो कोई श्रव्याकृत चित्त नहीं है । श्रापकी विज्ञान-जाति यदि श्रव्याकृत श्रीर स्थिर है तो यह व्युच्छित्र होगी । वस्तुतः यदि द्रव्य कुशल-श्रकुशल है, तो जाति श्रव्याकृत नहीं हो सकती । महासत्ता के विपन्त में विशेष सत्ता का वही स्वभाव होगा जो द्रव्यों का है ।
- ३. श्रापकी विज्ञान-जाति संज्ञाहीन श्रवस्थाश्रों में तिरोहित होती है। यह स्थिर नहीं है। इसका नैरन्तर्थ नहीं है। श्रत: यह वासित नहीं हो सकती श्रीर स्वीबक नहीं है।
- ४. अन्ततः जब अर्हत् और पृथग्जन के चित्त की एक ही विशान-जाति है, तो क्लिष्ट और अनासन धर्म एक दूसरे को नासित करेंगे। क्या आप इस निरर्थंक नाद को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार निविध इन्द्रियों की एक ही जाति होने से नष्ट एक दूसरे को नासित करेंगी। किन्तु इसका आप प्रतिषेध करते हैं। अतः आप यह नहीं कह सकते कि निशान-जाति नासित होती है। दार्शन्तिक कहता है कि चाहे हम द्रव्य का विचार करें या चाति का, प्रवृत्ति-विशानों के दो समनन्तर च्या सहभू नहीं हैं। अतः यह नासित नहीं हो सकते, क्योंकि नासित करने नाले और नासित होनेनाले को सहभू होना होगा।

सीत्रान्तिक मतों की परीक्ता समाप्त होती है। श्रव हम अन्य निकायों की परीक्ता करेंगे।

महासाधिक — महासाधिक विज्ञान-जाति की विचार-कोटि में नहीं लेते। यह मानते हैं कि प्रवृत्ति-विज्ञान रुहभू हो सकते हैं। किन्तु यह वासना के वाद को नहीं मानते। श्रत: प्रवृत्ति-विज्ञान स्वीजक नहीं हैं।

स्थिति — यह बीज-द्रव्य के श्रास्तित्व को स्वीकार नहीं करते । इनके श्रानुसार रूप या चित्त का पूर्व च्या स्वजाति के श्रानुसार उत्तर च्या का बीज होता है। इस प्रकार हेतु-फल पर-स्परा व्यवस्थापित होती है। यह वाद श्रायुक्त है, क्योंकि —

१. यहाँ वासना का कोई कृत्य नहीं है। पूर्व च्राण वासित नहीं करता श्रथीत् बीच की उत्पत्ति नहीं करता। यह उत्तर च्राण का बीच कैसे होगा, क्योंकि यह उसका सहभू नहीं है।

२, एक बार ब्युच्छित्र होने पर रूप या चित्त की पुनक्त्यित न हो धकेगी। (बन्न अर्थ्व बातु में उपपत्ति होती है तब रूप-ग्रन्तान ब्युच्छित्र होता है।)

३. दो यानों के अशैचों का कोई अन्त्य स्कन्ध न होगा। उनके स्कन्धों का सन्तान निर्वाण में निरुद्ध न होगा, क्योंकि मरणासन अशैच के रूप और चित्त अनागत रूप और चित्त के बीज हैं।

४. यदि दूसरे आचेन के उत्तर में स्थितर कहते हैं कि रूप और चित्त एक दूसरे के बीज हैं, (जिससे ऊर्ध्व धातु के भव के पश्चात् रूप की पुनक्त्पत्ति होती है ) तो हम कहेंगे कि न रूप और न प्रवृत्ति-विज्ञान वासित हो सकते हैं।

सर्वास्तवादित्— त्रेथिवक धर्मों का श्रास्तत्व है। हेत से फल की उत्पत्ति है, जो पर्याय से हेत है। फिर क्यों स्वीजक विज्ञान की कल्पना की जाय ? वस्तुतः सूत्र का वचन है कि चित्त बीज है, चित्त किराष्ट-शुद्ध धर्मों का उत्पाद करता है। सूत्र ऐसा इसलिए करता है क्योंकि रूप की श्रापेत्ता चित्त का सामध्ये कहीं श्राधिक है, किन्तु इसको यह विवित्तित नहीं है कि चित्त सबीजक है।

यह वाद अयुक्त है, क्योंकि अतीत-अनागत धर्म न नित्य हैं और न प्रत्युत्पत्त । श्राकाश-पुष्प की तरह यह अवस्तु हैं। पुनः इनकी कोई क्रिया नहीं है। ग्रातः यह हेतु नहीं हो सकते।

श्रत: श्रष्टम-विज्ञान के श्रभाव में हेतु-फल-भाव नहीं होता ।

आषिषेष यह त्रिलक्ष्णवाद को नहीं मानता । यह लक्ष्णों का प्रतिषेध करता है। इसिलए इसे अलक्ष्ण महायान कहते हैं। अनुमानाभास से यह आलय-विज्ञान और अन्य धर्मों का प्रतिषेध करता है। यह नय सूत्र का विरोध करता है। चार आर्थ सत्यों की सत्ता का प्रतिषेध करना, हेतु-फल का प्रतिषेध करना मिध्यादृष्टि है।

किन्तु भावविवेक कहता है कि हम संवृति-गल्य की दृष्टि से इन सब धर्मों का प्रतिवेध

नहीं करते । इम इनके तहा, सत्य होने का ही प्रतिषेध करते हैं।

शुत्रान-चांग कहते हैं कि मिध्यादृष्टि के तीर्थिक भी ऐसा ही कहते हैं। यदि धर्म खुत्रत् नहीं है तो बोधिसत्व संसार का त्याग करने के लिए, बोधिसंभार के लिए क्यों प्रयत-गील होंगे। कीन बुद्धिमान् पुरुष किल्पत शत्रुत्रों का (क्लेशों का ) उन्मूलन करने के लिए शिलापुत्रक (= कुशल धर्म) को लेने जायगा ह्यौर उनका उपयोग सेना भी मांति करेगा।

ग्रतः एक सबीजक चित्त है जो कांक्लेशिक-व्यावदानिक धर्मों का श्रीर हेतु-फल का समाध्य है। यह चित्त श्रालय है।

### २. विपाक चिच

श्रालय-विज्ञान के सिद्ध करने के लिए हम एक युक्ति दे चुके हैं कि यह बीजों का भारक है। दूसरी युक्ति यह है कि सूत्र के अनुसार एक विपान-चित्त है जो कुशल-अब्रुशल कमं से अभिनिर्वृत्त होता है। यदि आलय नहीं है तो इस विपान-चित्त का अभाव होता है।

- १. छः विज्ञान ब्युच्छित्र होते हैं। यह सदा कर्म-फल नहीं होते। यह विपाक-चित्त नहीं है। हम जानते हैं कि जो धर्म विपाक हैं उनका पुनः प्रतिसन्धान एक बार ब्युच्छित्र होने पर नहीं होता (यथा जीवितेन्द्रिय)। जब विज्ञानषट्क वर्म से अभिनिर्वृत्त होता है, यथा शब्द, तब उनका निरन्तर सन्तान नहीं होता। अतः वह विपाकज है, विपाक नहीं है।
- २. एक विपाद-चित्त मानना होगा जो श्राद्धेपक कर्म के समकद है, जो घातुत्रय में पाया जाता है, जो सदाकालीन है, जो भाजन-लोक श्रीर सेन्द्रियक-काय में परिएत होता है, जो सत का समाश्रय है।
- वस्तुतः १. चित्त से पृथक् भाजन-लोक श्रीर सेन्द्रियक-काय नहीं हैं। २. विश्रयुक्त (विशेष कर जीवितेन्द्रिय) द्रव्यसत् नहीं है। ३. प्रवृत्ति-विज्ञान सदा नहीं होते। श्रालय के श्राम में कौन भाजन-लोक श्रीर काय में परिखत होगा १ श्रान्ततः जहाँ चित्त है वहाँ सत्व है; वहाँ चित्त नहीं है। यदि श्राप श्रालय को नहीं स्वीकार करते तो कौन-सा धर्म-पाँच श्रमंजि-श्रवस्थाश्रों में---सत्व का श्राक्षय होगा १
- ३. समापत्ति की श्रवस्था में, यथा श्रसमाहित श्रवस्था में, चाहे समापत्ति में उपनिष्यान हो या न हो, (निरोध-समापत्ति में ) सदा कायिकी वेदना होती है। इसी कारण समाधि से व्युत्पान कर योगी सुख या शार्शिक थकावट का श्रनुभन करता है। श्रतः समापत्ति की सब श्रवस्थाओं में एक विपाक-चित्त निरन्तर रहता है।

४. इम उन सत्वों का विचार करें जो बुद्ध नहीं हैं। श्राप यह स्वीकार करते हैं कि इण-विशेष में उनके छः विश्वान श्रव्याकृत श्रीर विपाक होते हैं। जिस काल में इन सत्वों के किसी श्रन्य बाति के विश्वान (कुशल-श्रकुशल ) होते हैं या जब इस जाति के विज्ञान होते हैं तब उनके एक विपाक-चित्त भी होता है, क्योंकि जवतक वह बुद्ध नहीं हैं तबतक वह सत्य हैं।

# २. गति और योनि

सत्र में उपदिष्ट है कि सत्व पाँच गतियों श्रीर चार योनियों में संसरण करतेहैं। श्रष्टम-विश्वान के श्रभाव में हम नहीं देखते कि गति श्रीर योनि क्या है।

१. गति को निरन्तर रखनेवाला, सर्वगत, श्रासंकीर्ण द्रव्यसत् होना चाहिये। यदि वह धर्म, जो विपाक नहीं है, यथा प्रायोगिक कुशल, गति में पर्यापन होते, तो गति संकीर्ण होती। क्योंकि जब एक सत्व (कामधात का सत्व) रूपधात के एक कुशल-चित्त का उत्पाद करता, तब वह एक ही समय में मनुष्य श्रीर देवगति का होता (कोश ३, पृष्ठ १२)। विपाक-रूप (श्रीपचिषक से श्रान्यन, कोश १, पृष्ठ ६६) श्रीर कर्म हेतुक पाँच विज्ञान गति में पर्यापन नहीं हैं, क्योंकि श्रारूप्य में रूप श्रीर पंच विज्ञान का श्रामाव है। सब भवों में उपपत्ति-लाभिक धर्म श्रीर कर्म-हेतुक मनोविज्ञान होते हैं। इन धर्मों में नैरन्तर्य नहीं होता।

विप्रयुक्त द्रव्यसत् नहीं है । श्रत: उनका क्या विचार करना ?

२. कैवल विपाक-चित्त श्रीर संप्रयुक्त-चैत्तों में चारों लच्च्ए होते हैं, श्रीर यह गति तथा योनि हैं। तथागत के कोई श्रव्याकृत, कोई विपाक धर्म नहीं हैं। श्रत: वह गति-योनि म संप्रहीत नहीं हैं। उनमें कोई सासव धर्म नहीं हैं। श्रत: वह धातुश्रों में संप्रहीत नहीं हैं। मगवान् के प्रयंच-बीज निरुद्ध हो चुके हैं।

गति-योनि, निपाक-चित्त श्रीर तत् संप्रयुक्त चैत्त के ही स्वभाव के हैं। यह वस्तुतः विपाक हैं। यह निपाकज नहीं हैं। अतः यह श्रष्टम विज्ञान है।

### ४, उपादान

् सूत्र के अनुसार रूपीन्द्रिय काय उपात्त है। अष्टम विश्वान के अभाव में इस काय का उपादाता कौन होगा !

यदि पाँच रूपीन्द्रिय श्रपने श्रधिष्ठान के सहित ( 'शब्द' को वर्जित कर नौ रूपी श्राय-तन ) उपात्त होते हैं, तो यह श्रवश्य एक चित्त के कारण है जो उनको स्वीकृत करता है। छः प्रवृत्ति-विज्ञानों के श्रतिरिक्त यह चित्त केवल विपाक-चित्त हो सकता है। यह पूर्वकृत कर्म से श्राचित होता है। यह कुशल-क्तिष्टादि नहीं है। यह केवल श्रव्याकृत है। यह तीनों भावश्रों में पाया जाता है, इसका निरन्तर सन्तान है।

सूत्र का यह कहने का आशय है कि प्रवृत्ति-विश्वान में उपादान की योग्यता नहीं है, क्योंकि वह समाग नहीं हैं, धातुत्रय में पाए नहीं जाते और इनका निरन्तर सन्तान नहीं होता । सूत्र का यह कहने का अभिप्राय नहीं है कि केवल विपाक-चित्त में यह सामर्थ्य है, क्योंकि इसका यह अर्थ होगा कि बुद्ध का रूपकाय जो कुशल अनासव है, बुद्ध के चित्त से उपात्त नहीं है, क्योंकि बुद्ध में कोई विपाक-धर्म नहीं है । यहाँ केवल सासव-काय की बात है और केवल विपाक-चित्त इस काय को उपात्त करता है ।

# 🕇, जीविस, सद्य गौर विज्ञान

स्त्र के श्रनुसार जीवित, उष्म श्रीर विज्ञान श्रन्योन्य को श्राश्रय देकर सन्तान में श्रव-स्यान करते हैं। हमारा कहना है कि श्रष्टम विज्ञान ही एक विज्ञान है जो जीवित श्रीर उष्म का समाश्रय हो सकता है।

- १. शब्द, वायु ब्रादि के समान प्रवृत्ति-विज्ञान का नैरन्तर्थ नहीं है, ब्रोर यह विकारी है। यह समाश्रय की निरन्तर किया में समर्थ नहीं है। ब्रातः यह वह विज्ञान नहीं है, जिसका सूत्र में उल्लेख है। किन्तु विपाक-विज्ञान जीवित ब्रोर उप्प के तुल्य व्युच्छित नहीं होता, ब्रोर विकारी नहीं है। ब्रातः उसकी यह किया हो सकती है। ब्रातः यही विज्ञान है, जो जीवित ब्रोर उप्प का समाश्रय है।
- २. सूत्र में उपिद्ध है कि यह तीन धर्म एक दूसरे को आश्रय देते हैं, श्रीर आप मानते हैं कि जीवित और उष्म एकजातीय और अव्युच्छित्र है। तो क्या यह मानना युक्त है कि यह विश्वान प्रवृत्ति-विश्वान हैं, जो एकजातीय और अव्युच्छित्र नहीं है ?
- ३. जीवित ग्रीर उष्म सासव धर्म है। ग्रात: जो विज्ञान इनका समाश्रय है, वह ग्रान-सव नहीं है। यदि ग्राप ग्राष्ट्रम विज्ञान नहीं मानते तो वताइये कि कौन-सा विज्ञान ग्राह्मण्य-धातु के सल के जीवित का ग्राश्रय होगा ( ग्राह्मण्य में ग्रानासव प्रवृत्ति-विज्ञान होता है )।

श्रत: एक विपाक-विज्ञान है। यह श्रष्टम विज्ञान है।

# ६. प्रतिसन्धि-चित्त सौर सरगा-चित्र

१. स्त्रवचन है कि प्रतिसिन्ध और मरण के सभी सत्व श्रिचित्तक नहीं होते। समिहित-चित्त नहीं होते, विच्तिस-चित्त होते हैं। प्रतिसिन्ध-चित्त और मरण-चित्त केवल अप्टम विज्ञान हैं। इन दो च्लों में चित्त तथा काय अस्विन्नका निद्रा या अतिमूच्छी की तरह मन्द होते हैं। पटु प्रवृत्ति-विज्ञान उत्थित नहीं हो पाते।

इन दो ख्णों में छ: प्रवृत्ति-विज्ञानों की न संविदित विज्ञिप्ति-क्रिया होती है, न इसका संविदित ब्रालंबन होता है। अर्थात् उस समय इन विज्ञानों का समुदाचार नहीं होता जैसे अचित्रक अवस्था में उनका समुदाचार नहीं होता। क्योंकि यदि प्रतिसन्धि-चित्त और मरस्वित्त, जैसा कि आपका कहना है, प्रवृत्ति-विज्ञान हैं, तो उनकी विज्ञिप्त-क्रिया और उनका आतंबन संविदित होना चाहिये।

इसके विरुद्ध आप्टम विज्ञान आति सद्दम और असंविदित होता है। यह आचेपक कर्म का फत है। अतः यह वस्तुतः विपाक है। एक नियतकाल के लिए यह एक अन्युच्छिन और एक जातीय सन्तान है। इसी को प्रतिसन्धि-चित्त और मरण-चित्त कहते हैं। इसी के कारण इन दो वणों में सल अचित्तक नहीं होता और विद्यित चित्त होता है।

२. स्थविरों के अनुसार इन दो चयों में एक सूदम मनोविज्ञान होता है जिसकी विज्ञारिकान आसंविदित है।

यह सूदम विज्ञान श्रष्टम विज्ञान ही हो सकता है, क्योंकि कोई परिनित मनोविज्ञान श्रसंविदित नहीं है।

३. मरण के समीप 'शीत' स्प्रष्टव्य-काय में ईयत् ईयत् उत्पन्न होता है। यदि कोई श्रष्टम विज्ञान न हो जो काय को स्वीकृत करता है, तो रानैः शनैः शीत का उत्पाद न हो। यह श्रष्टम विज्ञान काय के सब भागों को उपात्त करता है। जहाँ से यह श्रपना उपमृहण छोड़ता है वहाँ शीत उत्पन्न होता है। क्योंकि जीयित, उपम श्रीर यिज्ञान श्रसंप्रयुक्त नहीं हैं। जिस भाग में शीतोत्पाद होता है वह सत्वाख्य नहीं रहता।

पहले पाँच विज्ञानों के विशेष ग्राश्रय हैं। यह समस्त काय को उपग्रहीत नहीं करते। शेव रहा छुठा विज्ञान—मनोविज्ञान। यह काय में सदा नहीं पाया जाता। यह प्रायः व्युच्छित होता है, ग्रीर हम नहीं देखते कि तब शीतोत्पाद होता है। इसका ग्रालंबन स्थिर नहीं है।

अतः अध्म विज्ञान सिद्ध है।

# ७, विज्ञान और नामरूप

सूत्र के त्रानुसार नामरूप-प्रत्ययवश निज्ञान होता है, त्रीर विज्ञान-प्रत्ययवश नामरूप होता है। यह दो धर्म नड़कलाप के सदृश त्रान्याश्रित हैं त्रीर एक साथ प्रवर्तित होते हैं।

प्रश्न यह है कि यह कौन-सा विज्ञान है ?

इसी सूत्र में नामरूप का व्याख्यान है : नामन् से चार श्ररूपी स्कन्ध श्रीर रूप से कललादि सम्भन्ना चाहिये। यह द्विक नामरूप (पंचस्तन्ध) श्रीर विज्ञान नड़कलाप के समान श्रन्योन्याश्रय से श्रवस्थित हैं। यह एक दूसरे के प्रत्यय हैं; यह सहभू हैं श्रीर एक दूसरे से प्रयक् नहीं होते।

क्या त्रापका यह कहना है कि इस नामन् से पंच विज्ञान-काय इष्ट है, और जो विज्ञान इस नामन् ( श्रीर रूप ) का श्राश्रय है वह मनोविज्ञान है ? किन्तु श्राप भूल जाते हैं कि कललादि श्रवस्था में यह पाँच विज्ञान नहीं होते, श्रीर इसलिए उन्हें नामन् की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

पुनः छः प्रवृत्ति-विज्ञान का नैरन्तर्थं नहीं है। वह नामरूप के उपादान का सामध्यें नहीं रखते। यह नहीं कहा जा सकता कि वह नामरूप के प्रत्यय हैं।

श्रतः 'विज्ञान' से सूत्र को श्रष्टम विज्ञान इष्ट है।

#### म. बाहार

स्त्रवचन है कि सब सत्व श्राहार-स्थितिक हैं। स्त्रवचन है कि श्राहार चार हैं:कवडीकार, स्पर्श, मनःसंचेतन श्रोर विज्ञान। मनःसंचेतन छुन्दःसहवर्तिनी सासव चेतना है, जो
मनोज्ञ वस्तु की श्रमिलाग करती है। यह चेतना विज्ञान-संप्रयुक्त है, किन्तु इसे श्राहार की संज्ञा
तमी मिलती है जब यह मनोविज्ञान से संप्रयुक्त होती है।

विज्ञानाहार का लच्च्या आदान है। यह सास्तव विज्ञान है। पहले तीन आहारों से उपचित होकर यह इन्द्रियों के महाभूतों का पोपण करता है।

इसमें श्राठों थिज्ञान संग्रहीत हैं, किन्तु यह श्राष्ट्रम है जो श्राहार की संज्ञा प्राप्त करता है। यह एकजातीय है, यह सदा सन्तानात्मक है।

इन चारों को 'श्राहार' इसलिए कहते हैं कि यह सत्वों के काय श्रीर जीवित के श्राधार है। कवडीकार केवल कामधातु में होता है, श्रन्य दो तीन धातुश्रों में होते हैं। यह तीन चौथे पर श्राक्षित हैं। चौथे के रहने पर ही इनका श्रास्तित्व है।

प्रवृत्ति-विज्ञानों के अतिरिक्त एक और विपाय-विज्ञान है। यह एकजातीय (सदा अव्यक्ति), निरन्तर, त्रैधातुक है और काय-जीवित का धारक है। भगवान् जब कहते हैं कि सब सत्त आहार-श्थितिक हैं तब उनका अभिप्राय इस मूल-विज्ञान से है।

#### ६ निरोच-समापत्ति

सूत्र के अनुसार "जो संज्ञाविदित-निरोध-समापत्ति में विहार करता है, उसके काय-वाक्-वित्त-संस्कार का निरोध होता है किन्तु उसका आयु परिव्हीण नहीं होता, उप्म व्युपशान्त नहीं होता, इन्द्रियाँ परिभिन्न नहीं होती और विज्ञान काय का परित्याग नहीं करता।" यह विज्ञान अध्म विज्ञान ही हो सकता है। अन्य विज्ञान के आकार औदारिक और चंचल हैं। सूत्र को एक सूद्धम, अचल, एकजातीय, सर्वगत विज्ञान इष्ट है जो जीवितादि का आदान करता है।

सर्वास्तिवादी के अनुसार यदि सूत्रवचन है कि विज्ञान काय का परित्याग नहीं करता तो इसका यह कारण है कि समापत्ति से व्युत्थान होने पर विज्ञान की पुनरुत्पत्ति होती है। वह नहीं कहते कि चित्त-संस्कारों का इस समापत्ति में निरोध होता है, क्योंकि चित्त या विज्ञान का उत्पाद और निरोध उसके संस्कारों के साथ होता है। या तो संस्कार काय का त्याग नहीं करते या विज्ञान काय का त्याग करता है।

जीवित, उध्म, इन्द्रिय का वही हाल होगा जो विज्ञान का । श्रात: जीवितादि के समान विज्ञान काय का त्याग नहीं करता ।

यदि वह काय का त्याग करता है तो यह सत्वाख्य नहीं है। कोई कैसे कहेगा कि निरोध-समापत्ति में पुद्गल निवास करता है ?

यदि यह काय का त्याग करता है तो कौन इन्द्रिय, जीवित, उप्म का श्रादान करता है ? श्रादान के श्रमाव में यह धर्म निरुद्ध होंगे।

यदि यह काय का त्याग करता है तो प्रतिसंधान कैसे होगा ? व्युत्थान-चित्त कहाँ से भ्राएगा ?

वस्तुतः जब विपाक-विज्ञान काय का परिस्थाग करता है तो इसकी पुनरूत्पत्ति पुनर्भव के लिए ही होती है।

सौनान्तिक (रार्धीन्तक) मानते हैं कि निरोध-समापत्ति में चित्त नहीं होता। यह कहते हैं कि दो घर्म अन्योन्यवीजक हैं—चित्त और सेन्द्रियक काय। चित्त उस काय का बीज है जो आरूप्य-भव के पश्चात् प्रतिसन्धि ग्रहण करता है, श्रीर काय ( रूप ) उस चित्त का बीज है जो अचित्तक समापत्ति के पश्चात् होता है।

यदि समापत्ति की श्रवस्था में बीजधारक विज्ञान नहीं है तो श्रवीजक न्युत्थान-चित्त की कैसे उत्पत्ति होगी ? हमने यह सिद्ध किया है कि अतीत, अनागत, विप्रयुक्त वस्तुसत् नहीं है श्रीर रूप वासित नहीं होता तथा बीज का धारक नहीं होता । पुनः विज्ञान श्रचित्तक श्रवस्थाओं में रहता है, क्योंकि इन श्रवस्थाओं में इन्द्रिय-जीवित-उष्म होते हैं, क्योंकि यह श्रवस्थाएँ सत्वाख्य की श्रवस्थाएँ हैं । श्रतः एक विज्ञान है जो काय का त्याग करता है ।

श्रन्य सौत्रान्तिकों का मत है कि निरोध-समापत्ति में मनोविज्ञान होता है। किन्तु इस समापत्ति को श्रिचित्तक कहते हैं। सौत्रान्तिक उत्तर देते हैं कि यह इसलिए है कि पंच-विज्ञान का वहाँ श्रभाव होता है। हमारा कथन है कि इस दृष्टि से सभी समापत्तियों को 'श्रिचित्तक' कहना चाहिये। पुनः मनोविज्ञान एक प्रवृत्ति-विज्ञान है। इसलिए इस समापत्ति में इसका श्रभाव होता है जैसे श्रन्य पाँच का होता है।

यदि इनमें मनोविश्वान है तो तत्तंप्रयुक्त चैत्त भी होना चाहिये। यदि वह है तो स्ववचन क्यों है कि वहाँ चित्त-संस्कार (वेदना श्रीर संश्वा) का निरोध होता है ? इसे संश्वाविदित निरोध-समापित क्यों कहते हैं ?

बब सौत्रान्तिक यह मानते हैं कि निरोध-समापत्ति में चेतना और अन्य चैत्त होते हैं, तो उन्हें यह भी मानना पड़ेगा कि इसमें चेदना और संज्ञा भी होती है। किंद्र यह स्त्रवचन के विरद्ध है। अतः इस समापत्ति में चैत्त नहीं होते।

एक सौजान्तिक ( भदन्त वसुमित्र ) कहते हैं कि समापत्ति में एक सूक्म चित्त होता है किन्तु चैत नहीं होते।

यदि चैत्त नहीं है तो चित्त भी नहीं है। यह नियम है कि धर्म नहीं होता जब उसके संस्कारों का अभाव होता है।

यह सौत्रान्तिक मानते हैं कि निरोध-समापत्ति में चैसों से असहगत मनोविज्ञान होता है। इसके विरोध में इस यह सूत्र उद्धृत करते हैं:—"मनस् श्रीर धर्मों के प्रत्ययवश मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। त्रिक का संनिपात स्पर्श है। स्पर्श के साथ ही वेदना, संज्ञा श्रीर चेतना होती है।" यदि मनोविज्ञान है तो त्रिक-संनिपातवश स्पर्श भी होगा श्रीर वेदनादि जो स्पर्श के साथ उत्पन्न होते हैं, वह भी होगी। इम कैसे कह सकते हैं कि निरोध-समापत्ति में चैतों से असहगत मनोविज्ञान होता है? पुनः यदि निरोध-समापत्ति चैसों से वियुक्त है तो उसे चैत्त-निरोध-समापत्ति कहना चाहिये।

हमारा खिद्धान्त यह है कि निरोध-समापत्ति में प्रवृत्ति-विज्ञान काय का परित्याग करते हैं, श्रीर जब सूत्र कहता है कि विज्ञान काय का त्याग नहीं करता तो उसका श्रमिप्राय श्रष्टम विज्ञान से है। अब योगी निरोध-समापत्ति में समापन होता है तब उसका आशास शान्त-शिव आदान-विज्ञान को निरुद्ध करने का नहीं होता।

यही युनितयाँ ग्रासंश्चि-तमापित श्रीर श्रासंशिदेवों के लिए हैं।

### १०. संवजेश-व्यवदान

सूत्र में उक्त है कि "चित्त के संक्लेश से सत्व संक्लिष्ट होता है; चित्त के व्यवदान से सत्व विशुद्ध होता है।"

इस लक्ष्ण का चित्त अष्टम विज्ञान ही हो सकता है।

संबक्केश—सांक्लोशिक धर्म तीन प्रकार के हैं:—१. त्रिधातुक क्लेश जो दर्शन-देय श्रोर मावना-देय हैं; २. श्रकुशल, कुशल सासव कर्म; ३. श्राच्चेपक कर्म का फल, परिपूरक कर्म का फल।

- (१) क्लेश-बीजों के धारक अष्टम विज्ञान के अभाव में क्लेशोत्पत्ति अर्धमव हो जाती है। जब (क) धातु का भूमि-संचार होता है, जब (ख) अक्टिलप्ट चित्त की उत्पत्ति होती है।
- (२) कर्म और फल के वीजों के घारक श्रष्टम विश्वान के श्रमाव में कर्म श्रीर फल की उत्पत्ति श्रहेतुक होगी, चाहे वह घातु-मूमि-संचार के पश्चात् हो या निरुद्ध स्वमाव के घर्म की उत्पत्ति के पश्चात् हो।

हम जानते हैं कि रूप और अन्य धर्म वीज-धारक नहीं हैं। हम जानते हैं कि अतीत धर्म हेत नहीं हैं।

किन्तु यदि कर्म और फल की उत्पत्ति अहेतुक है, तो त्रैधातुक कर्म और फल उस योगी के लिए क्यों न होंगे, जो निरूपधिशेष-निर्वाण में प्रवेश कर गया है। और क्लेश भी हेतु के बिना उत्पन्न होंगे।

प्रवृत्ति ( प्रतीत्य-समुत्पाद, संस्कार ) तभी संभव है जब संस्कार-प्रत्ययवश विज्ञान हो । यदि श्रष्टम विज्ञान न हो तो यह हेतु-प्रत्ययता संभव नहीं है । यदि संस्कार से उत्पन्न विज्ञान 'नामस्प' में संप्रहीत विज्ञान होता तो सूत्र में यह उस्त होता कि संस्कार-प्रत्ययवश नामस्प होता है ।

श्चिरमणि (ए० ३७-३८) कहते हैं कि आलय-विज्ञान के बिना संसार-प्रवृत्ति युक्त
नहीं है। आलय-विज्ञान से अन्य संस्कार-प्रत्यय-विज्ञान युक्त नहीं है। संस्कार-प्रत्ययविज्ञान के अभाव में प्रवृत्ति का भी अभाव है। यदि आलय-विज्ञान नहीं है तो संस्कार
प्रत्यय-प्रतिसंधि-विज्ञान की कल्पना या संस्कारमावित षड्विज्ञान-काय की कल्पना हो सकती
है। किन्तु पहले विकल्प में जो संस्कार प्रातिसन्धिक-विज्ञान के प्रत्यय इष्ट हैं, वह चिरकाल हुआ
निषद्ध हो चुके। जो निषद्ध है वह असत् है, और जो असत् है उसका प्रत्ययत्व नहीं है।
अतः यह युक्त नहीं है कि संस्कार-प्रत्यय प्रतिसन्धि-विज्ञान है। पुनः प्रतिसन्धि के समय
नामक्ष्य भी होता है, केवल विज्ञान नहीं होता। किन्तु स्व में है कि संस्कार-प्रत्यय विज्ञान

होता है। स्त्रवचन में 'नामरूप' शब्द नहीं है। इसलिए कहना चाहिये कि संस्कार-प्रत्यय नामरूप है, विज्ञान नहीं। श्रीर विज्ञान-प्रत्यय नामरूप कहाँ मिलेगा? क्या श्राप कहेंगे कि उत्तरकाल का नामरूप इष्ट है? तो प्रातिसिन्धिक नामरूप से इसमें क्या श्रात्मातिशय है जो वही विज्ञान-प्रत्यय हो, पूर्व विज्ञान-प्रत्यय न हो, पूर्व संस्कार-प्रत्यय हो, उत्तर न हो श्रातः संस्कार-प्रत्यय नामरूप ही हो। प्रतिसिन्धि-विज्ञान की कल्पना से क्या लाभ श्रितः संस्कार-प्रत्यय प्रतिसिन्धि-विज्ञान युक्त नहीं है। संस्कार-परिभावित षड्विज्ञान भी संस्कार-प्रत्यय प्रतिसिन्धि-विज्ञान युक्त नहीं है। संस्कार-परिभावित षड्विज्ञान भी संस्कार-प्रत्यय विज्ञान नहीं है। इसका कारण यह है कि यह विज्ञान विपाक-वासना या निष्यन्द-वासना का अपने में श्राधान नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कारित्र का निरोध है। यह श्रानात में भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय श्रानात उत्पन्न नहीं है, श्रीर जो श्रानुत्यन है वह श्रासत् है। उत्पन पूर्व भी श्रास्त है, क्योंकि उस समय वह निरुद्ध हो चुका है। पुनः निरोध-समापत्ति श्रादि श्राचित्तक श्रावस्थाओं में संस्कार-परिभावित चित्त की उत्पत्ति संभव नहीं है। विज्ञान-प्रत्यय नामरूप न हो, पद्मायतन न हो, एवं यावत् जातिप्रत्यय जरा-मरण् न हो। इससे संसार-प्रवृत्ति ही न हो। इसलिए श्रविद्या-प्रत्यय संस्कार, संस्कार-प्रत्यय श्रालय-विज्ञान और विज्ञान-प्रत्यय प्रतिसन्धि में नामरूप होता है। यह नीति निर्दोव है।

तीन व्यवदान—व्यावदानिक धर्म तीन प्रकार के हैं—लौकिक मार्ग, लोकोत्तर मार्ग क्लेशच्छेद का पल।

इन दो मार्गों के बीजों का धारण करनेवाले अप्रम विज्ञान के अभाव में इन दो भागों का परचात् उत्पाद असंभव है। क्या आप कहेंगे कि इनकी उत्पत्ति अहेतुक है १ तो आपको मानना होगा कि निर्वाण में वही आश्रय पुनरुत्पन्न हो सकता है। यदि अप्रम विश्वान न हो, जो सर्वदा लोकोत्तर मार्ग के धर्मता-बीज का धारण करता है, तो हम नहीं समभ सकते कि कैसे दर्शन-मार्ग के प्रथम ज्ञुण की उत्पत्ति संभव है। वस्तुतः सास्तव धर्म (लोकिकाय धर्म) मित्र स्वभाव के हैं और इस मार्ग के हेतु नहीं हो सकते। यह मानना कि प्रथम लोकोत्तर-मार्ग अहेतुक है, बौद्ध-धर्म का प्रत्याख्यान करना है। यदि प्रथम की उत्पत्ति नहीं होती तो अन्य भी उत्पन्न नहीं होंगे। अतः तीन यानों के मार्ग और फल का अभाव होगा।

श्रष्टम के श्रभाव में क्लेश-प्रहाण फल श्रसंभव होगा।

स्थिरअसि कहते हैं कि आलय-विद्यान के न होनेपर निवृत्ति भी न होगी। कर्भ और क्लेश संसार के कारण हैं। इनमें क्लेश प्रधान हैं। क्लेशों के आधिपत्य से कर्म पुनर्भव के आदिप्त में समर्थ होते हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार क्लेश ही प्रवृत्ति के प्रधानतः मूल हैं। अतः इनके प्रहीण होने पर संसार का विनिवर्तन होता है, अन्यथा नहीं। किन्तु आलय के विना यह प्रहाण युक्त नहीं है। क्यों युक्त नहीं है १ संमुख होनेपर क्लेश का प्रहाण हो सकता है या बब उसकी बीजावस्था होती है। यह इष्ट नहीं है कि संमुख होने पर क्लेश का प्रहाण हो। प्रहाणमार्ग में स्थित सत्वों का क्लेश, जो बीजावस्था ही में है, नहीं प्रहीण होता। क्लेश-बीज अपने प्रतिपन्न से ही प्रहीण होता है। और प्रतिपन्न-चित्त भी क्लेश-

बीब से अनुभन्त इष्ट है। किन्तु क्लेराबीजानुभन्त चित्त क्लेश का प्रतिपद्ध नहीं हो सकता और क्लेश-बीज के प्रहाण के बिना संसार-निवृत्ति संभव नहीं है। अतः यह मानना होगा कि आलय-विज्ञान अवश्य है जो अन्य विज्ञानों के सहभू क्लेश तथा उपक्लेश से मावित होता है, क्योंकि वह अपने बीज से पुष्टि का आदान करता है। जब वासना वृत्ति का लाभ करती है तब सन्तित के परिणामविशेष से चित्त से ही क्लेश-उपक्लेश प्रवर्तित होते हैं। इनका बीज आलय में व्यवस्थित है। यह तत्सहभू क्लेश-प्रतिपद्ध-मार्ग से अपनीत होता है। इसके अपनीत होने पर इसके आश्रय से क्लेशों की पुनक्तित्त नहीं होती। इस प्रकार सोपिधशेष निर्वाण का लाभ होता है तथा पूर्व कर्म से आदिएत जन्म के निकद होने पर जब अन्य जन्म का प्रतिसंधान नहीं होता तब निक्यिशेष निर्वाण होता है। इस प्रकार आलय-विज्ञान के होने पर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं।

तुलना—इन विविध युक्तियों और आगम के वचनों के आधार पर शुग्रान-व्वांग सिद्ध करते हैं कि आलय-विश्वान वस्तुसत् है। वौद्धों के धर्मता-वाद (फेनामनलिब्म) को आतमा के सदश किसी वस्तु के आधार की आवश्यकता थी। हम यह भी देखते हैं कि च्िण्क हेतु-फल-भाव का यह अव्युच्छिल ओघ प्राचीन प्रतीत्य-समुत्याद का समुचित रूप था।

शुत्रान-च्वांग कहते हैं कि आलय-विज्ञान के आभाव में जो धर्मों के बीजों का धारण करता है, हेतु-फल-भाव असिद्ध हो जायगा। जैसा हमने ऊपर देखा है, चिणिक होने के कारण विज्ञान निरन्तर व्युच्छिन होते हैं और इसलिए वह स्वतः मिलने का सामर्थ्य नहीं रखते, जिसमें वह सूत्र वन सके जो धर्मों के बीजों का धारण करे और इस प्रकार नैरन्तर्य व्यवस्थापित करे। धर्मों को बोड़नेवाली यह कड़ी और यह नैरन्तर्य आलय-विज्ञान से ही हो सकता है।

श्रालय-विज्ञान के विना कर्म श्रीर फल की उत्पत्ति श्रहेतुक होगी। वस्तुतः श्रालय के विना धर्म स्वतः वीज के वहन में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि श्रातीत धर्म का श्रस्तित्व नहीं है श्रीर वह हेतु नहीं हो सकते। श्रालय के विना हेतुप्रत्ययता श्रसंमव है।

यह कहा तायगा कि आलय-विज्ञान का सिद्धान्त बौद्धों के मूल धर्मवाद का प्रत्याख्यान है। नागार्जुन ने सर्वप्रथम इसका प्रत्याख्यान किया था। उन्होंने धर्म-नैरातम्य, धर्मों की निःस्वभावता का वाद प्रतिष्ठापित किया था। उन्होंने धर्मसंज्ञा का विवेचन किया और कालवाद का निराकरण किया। उन्होंने सिद्ध किया कि धर्म शूत्य हैं। शुआन-च्वांग एक दूसरे विचार से आरंभ करते हैं, किन्तु वह भी धर्मवाद के कुछ कम विरुद्ध नहीं हैं। च्याक धर्मों और चैतों का निरत्तर उत्पाद एक नित्य अधिष्ठान चाहता है। किन्तु बौद्ध-धर्म के मूल विचार इस कल्पना के विरुद्ध हैं।

शुत्रान-व्याग त्राजय-विज्ञान की नितान्त त्रावश्यकता मानते हैं, क्योंकि इसके बिना सत्व गतियोनि में संसरण नहीं कर सकते। विज्ञानवाद तथा उपनियद्-वेदान्त-सांख्य-वैशेषिक के विचारों में भेद इतना ही है कि यह मानते हैं कि ऋधिश्चान (जिसे यह ऋात्मा या पुरुष कहते हैं ) नित्य और स्थिर द्रव्य है, जब कि विज्ञानवादी मानते हैं कि यह ऋाश्रय उन्हीं धर्मों का समुदाय है जो अनित हैं और जो अनन्तकाल तक उत्पन्न होते रहेंगे। एक उसको अचल पर्वत की तरह देखता है, दूसरा जलीप की तरह। विज्ञानवादी ने द्रव्य को अपना पुराना स्थान देना चाहा, किन्तु यह सत्य है कि इस द्रव्य को उन्होंने एक जलीप के सहशा माना। पुनः इनके अनुसार यह आअय स्वयं धर्म है और पूर्व धर्मों की वासनाओं से बना है।

शुत्रान-च्वांग कहते हैं कि यह आलय-विज्ञान अत्यन्त सूद्धम है और विज्ञप्ति-क्रिया तथा आलंबन में यह असंविदित है। यह मरण के उत्तर तथा प्रतिसन्धि के पूर्व रहता है। पुनः यह प्रतिसन्धि-चित्त और मरण-चित्त है। यह विज्ञान का आलय जो अनियत और असंविदित है, जो प्रतिसन्धि-काल से विद्यमान है, जो अस्विप्नका निद्रा में ही प्रकट होता है। यह आल्मा का रूपान्तर नहीं है तो क्या है?

यहाँ आलय-विशान के वही लक्ष्य हैं जो आत्मा के हैं, और इसके सिद्ध करने के लिए शुआन-च्यांग ने जो प्रमाण दिए हैं वही प्रमाण कुछ वेदान्ती ब्रह्मन्-आत्मन् को सिद्ध करने के लिए देंगे। कलल में, सुषुप्ति में, मरणाखन पुरुष में, नामरूप के आमाव में, जब विशान-विशेष नहीं होते, केवल यह अस्पष्ट, सर्वगत विशान शेष रह जाता है। इसके विना इन क्यों में स्थित नहीं होती। आलय-विशान की सिद्धि इससे भी होती है कि काय-जीवित को धारण करने के लिए विशानाहार की आवश्यकता है। यह आलय एकजातीय, सन्तानात्मक और निरन्तर है। यह काय-जीवित का धारक है। काय के लिए यह जीवितेन्द्रिय छै समान है। चित्त का यह आवश्यक धारक है। यह सर्व चित्त और जीवन का आधार है। आलय-विशान और धर्म अन्योन्य हेतु-प्रत्यय हैं और सहमू हैं।

विपाक-विश्वान का स्विभंग विवेचन समाप्त हुआ। श्रव हम मननाख्य द्वितीय परिणाम का विचार करेंगे।

# विश्वान का द्वितीय परिणाम 'मन'

यह द्वितीय परिणाम है। वसुबन्धु त्रिशिका में कहते हैं:— "आलय-विज्ञान का आश्रय लेकर और उसको आलंबन बनाकर मनस् का प्रवर्तन होता है। यह मन्यनात्मक है।" यह मनो-विज्ञान से भिन्न है। यह मनोविज्ञान का आश्रय है। पुसे कहते हैं कि प्राचीन बौद्ध धर्म में छः विज्ञान माने गए थे:—चच्चुर्विज्ञानादि पंच विज्ञानकाय और मनोविज्ञान जो इन्द्रियार्थ और अती-तादि धर्म का प्रहण्य करता है। यह विज्ञान निरन्तर व्युच्छिन्न होते हैं। विज्ञानवाद में एक सातवां विज्ञान मनस् और एक आठवां आलय अधिक है। मनस् मनोविज्ञान से भिन्न है। मनस् अन्तरिद्धिय, अन्तरकरण है, क्योंकि यह केवल आलय को ही आलंबन बनाता है। यह मनस् आलय के समान सन्तान में उत्पन्न होता है। विज्ञानवादी कहता है। विज्ञानवादी कहता है। विज्ञानवादी कहता है। यह सनस् और मनस् अश्रयं में अनासव तथा अन्य सत्वों में सवा क्लिप्ट होता है। मनस् को प्रायः 'विज्ञप्ट मनस्' कहते हैं। इसीके कारण प्रथम्बन आर्थ नहीं होता यद्यपि उसका मनोविज्ञान आर्थ का क्यों न हो।

शुश्रान-त्वांग कहते हैं कि मनस् का त्राश्रय त्रालय-विज्ञान है। सब चित्त-वैत्तों के तीन ग्राश्रय हैं। १. हेतु-प्रत्यय त्राश्रय —यह प्रत्यय वीज है जिसे पूर्व धर्म छोड़ते हैं। २. ग्राधिपति-प्रत्यय त्राश्रय (इसे सहभू-त्राश्रय भी कहते हैं)। ३. समनन्तर-प्रत्यय त्राश्रय—यह पूर्व निरुद्ध मनस् है। मनस् में त्राठ विज्ञान संग्रहीत हैं। इसे क्रान्त-प्रत्यय या इन्द्रिय कहते हैं।

हीनयान के लिए यह हेतु-प्रत्ययता पर्याप्त है। प्रत्येक पूर्व धर्म अपर धर्म को उत्पन्न कर निरुद्ध होता है। इसके विपरीत शुआन-न्यांग का मत है कि ऐसी हेतु-प्रत्ययता धर्मों की गति का निरुपण करने के लिए अपर्याप्त है। शुआन-न्यांग यहाँ धर्मपाल को उद्धृत करते हैं, जो कहते हैं कि बीजाअय में पूर्व-चरिम नहीं है। यह सिद्ध नहीं है कि बीज के विनाश के पश्चात् अंकुर की उत्पत्ति होती है। और यह जात है कि अर्चि और दीप अन्योन्य-हेतु और सहभू-हेतु हैं। हेतु-मल का सहभाव है। इसलिए एक अधिपति-प्रत्यय आअय की आवश्यकता है। सब चित्त-चेत्त हस आअय के कारण होते हैं और इसके बिना इनका प्रवर्तन नहीं होता। इसे सहभू-आअय या सहभू-इन्द्रिय भी कहते हैं। इसीलिए मनस् का आअय केवल बीज नहीं हैं, किन्तु आलय-विज्ञान सबंहै।

ग्रालय-विज्ञान के लिए प्रश्न है कि क्या इसकी सहभू-श्राश्रय की ग्रावश्यकता नहीं है, ग्रीर क्या यह खवं श्रवस्थान करता है? ग्रथवा क्या यह कहना चाहिये कि यह श्रन्य सवका ग्राश्रय है, श्रीर पर्याय से श्रन्य सव इसके ग्राश्रय हैं, श्रीर यह त्राश्रय उन वीजों के रूप में है जिन्हें दूसरे उसमें संग्रहीत करते हैं शुश्रान-च्वांग कहते हैं कि ग्रालय-विज्ञान, जो सबका मूल ग्राश्रय है, खवं ग्रपने ग्राश्रित मनस् ग्रीर तदाश्रित चित्त-वेत्त (प्रवृत्ति-विज्ञान) का ग्राश्रय लेता है। दूसरे शब्दों में जहाँ एक ग्रोर ग्रालय-विज्ञान निरन्तर विज्ञितयों का प्रवर्तन करता है वहाँ यह सदा विज्ञानों के उच्छेप (वीज) से जो उसमें संग्रहीत होते हैं, पुनः निर्मित होता है। यह कहना श्रावश्यक है, क्योंकि इसके बिना श्रुश्रान-च्वांग का ग्रालय-विज्ञान केवल ब्रह्मन् श्रालम होता।

समनन्तर प्रलय-श्राश्रय के श्रभाव में चित्त-चैत्त उत्पन्न नहीं होते। चैत्त प्रत्यय हैं, क्रान्त (=क्रम ) श्राश्रय नहीं है। किन्तु चित्त श्राश्रय हैं। श्रतः चित्त दोनों है। मन को आश्रय

मन्स के आअय के संबन्ध में हम यहाँ विविध मतों का उल्लेख करेंगे।

नन्द के अनुसार मनस् का आश्रय संभूत अष्टम विज्ञान नहीं है, किन्तु अष्टम विज्ञान के बीब हैं। यह मनस् के ही बीज हैं जो अष्टम में पाए जाते हैं, क्योंकि मनस् अन्युच्छिल है। इस-लिए हम यह नहीं कह सकते कि इसकी उत्पत्ति एक संभूत विज्ञान के सहमू-आश्रय से होती है।

धर्मपास के श्रृतुसार मनस् का आश्रय संभूत अष्टम विज्ञान और अष्टम के बीज दोनों हैं। यद्यपि यह अन्युन्छिन है तथापि यह विकारी है, और इसलिए इसे प्रवृत्ति-विज्ञान कहते हैं। अतः इमको कहना चाहिये कि संभूत अष्टम इसका सहभू-आश्रय है।

हेतु प्रस्थय-आश्रय-निन्द श्रीर जिनपुत्र के श्रिनुसार फलोत्याद के लिए बीच का श्रवस्य नाश होता है। किन्तु धर्मपाल कहते हैं कि यह सिद्ध नहीं है कि बोज के विनाश के पश्चात् श्रंकुर की उत्पत्ति होती है, श्रोर हम जानते हैं कि श्रन्धें श्रोर दीप श्रन्योन्य-हेतु श्रीर सहभू-हेतु हैं। वह कहते हैं कि बीज श्रोर संभूय धर्म श्रन्योन्योत्पाद करते हें श्रीर सहभू हैं। इसीलिए योगशास्त्र (५, १२) में हेतु-प्रत्यय का लच्च्या इस प्रकार दिया है—श्रनित्य धर्म (बीज श्रोर संभूय धर्म ) श्रन्योन्य-हेतु हैं, श्रोर पूर्व बीज श्रपर बीज का हेतु है।

इसी प्रकार महायान-संग्रह में कहा है कि 'श्रालय-विज्ञान श्रीर (संभूय) क्लिप्ट धर्म एक दूसरे के हेतु-प्रत्यय हैं। यथा नड़कलाप होते हैं, श्रीर एक साथ श्रदस्थान करते हैं। इसी प्रनथ में (३८६,३) श्रान्यत्र कहा है कि बीज श्रीर फल सहभू हैं।

श्रतः बीजाश्रय में पूर्व-चरिम नहीं है । श्रष्टम विज्ञान श्रीर उसके चैत्तों का श्राश्रय उनके भीज हैं ।

सत्य-आश्रय या अधिवित-आश्रय—नन्द के मत में पाँच विज्ञान (चतुर्विज्ञान।दि) का एकमात्र सहभू-श्राश्रय मनोविज्ञान है, क्योंकि जब पंच-विज्ञान काय का समुदाचार होता है, तब मनोविज्ञान भी श्रवश्य होता है। जिन्हें इन्द्रिय कहते हैं, वह पंच-विज्ञानों के सहभू-श्राश्रय नहीं हैं, क्योंकि पंचेन्द्रिय बीजमात्र हैं, जैसा कि विश्वतिका कारिका (६) में कहा है। इस कारिका का यह श्रामिप्राय है कि द्वादशायतन की व्यवस्था के लिए श्रीर श्रात्मा में प्रतिपन तीर्थिकों का लंडन करने के लिए बद्ध पाँच विज्ञान के वीजों को इन्द्रिय संज्ञा देते हैं।

सप्तम श्रीर श्रष्टम विज्ञान का कोई सहभू-श्राधय नहीं है, क्योंकि इनका यड़ा सामध्ये है श्रीर इस कारण यह संतान में उत्पन्न होते हैं।

मनोविज्ञान की उत्पत्ति उसके सहभू-स्त्राश्रय मनस् से है।

स्थितमित के मत में पाँच विज्ञानों के सदा दो सहभू-आश्रय होते हैं:—पाँच रूपीन्द्रिय श्रीर मनोविज्ञान । मनोविज्ञान का सदा एक सहभू-आश्रय होता है और यह मनस् है । जब यह पाँच विज्ञानों का सहभू होता है, तब इसका रूपीन्द्रिय मी आश्रय होता है । मनस् का एक ही सहभू-आश्रय है और यह अष्टम विज्ञान है । अष्टम विज्ञान विकारी नहीं है । यह स्वतः धृत होता है, अतः इसका सहभू-आश्रय नहीं है ।

स्थिरमित नन्द के इस मत को नहीं मानते कि रूपीन्द्रिय पाँच विज्ञानों के बीजमात्र हैं। वह कहते हैं कि यदि यह बीज हैं तो यह हेतु-प्रत्यय होंगे, अधिपति-प्रत्यय नहीं । पाँच विज्ञान के बीज कुशल-श्रकुशल होंगे। श्रातः पाँच इन्द्रिय एकान्तेन श्रव्याञ्चत न होंगी, जैसा शास्त्र कहते हैं। पाँच विज्ञान के बीज 'उपात्त' नहीं हैं। यदि पंचेन्द्रिय बीज हैं तो वह उपात्त न होंगी। यदि पाँच इन्द्रिय पाँच विज्ञानों के बीज हैं तो मनस् को मनोविज्ञान का बीज मानना पड़ेगा। पुनः योगशास्त्र में चतुर्विज्ञानादि के तीन श्राश्रय वताये हैं। यदि चत्तु चतुर्विज्ञान का बीज है तो इसके केवल दो श्राश्रय होंगे।

क्रमंपाल इन त्राचिपों को दूर करते हैं। वह कहते हैं कि इन्द्रिय बीज हैं। किन्तु यह वह बीज नहीं हैं जो हेतु-प्रत्यय हैं, जो प्रत्यच पाँच विज्ञानों को जन्म देते हैं, किन्तु यह कर्म-त्रीज हैं जो श्रिषिपति-प्रत्यय है, जो पंचिवज्ञान काय को श्रिमिनिर्वृत्त करते हैं। किन्छ स्थिरमित इस निरूपण से संतुष्ट नहीं हैं। वह इसका उत्तर देते हैं।

ग्रमचन्द्र प्रायः स्थिरमित से सहमत हैं। किन्तु वह कहते हैं कि अष्टम विज्ञान का एक पहिम्-आश्रय होना चाहिये। वह कहते हैं कि अष्टम विज्ञान भी अन्य विज्ञानों के सहरा एक विज्ञान है। अतः दूसरों की तरह इसका भी एक सहम्-आश्रय होना चाहिये। ससम और अष्टम विज्ञान की सदा सहप्रवृत्ति होती है। इसके मानने में क्या आपित है कि यह एक दूसरे के आश्रय हैं।

शुभवन्द्र का मत है कि अप्टम विज्ञान ( संभूय-विज्ञान ) का तहभू-आश्रय मनस् है। जब कामधातु श्रीर रूपधातु में इसकी उत्पत्ति होती हैं, तो चत्तु आदि रूपीदिय इसके द्वितीय आश्रय होते हैं। बीज का आश्रय संभूय अप्टम या विपाद-विज्ञान है। जिस च्रण में वह इसमें वासित होते हैं, तब उनका आश्रय वह विज्ञान भी होता है जो वासित करता है।

धर्मपास के मत में पाँच विज्ञानों के चार सहमू आश्रय हैं:—पंचेन्द्रिय, मनोविज्ञान, सप्तम, अष्टम विज्ञान । इन्द्रिय पंच-विज्ञान के सम्बिश्य-आश्रय हैं, क्योंकि यह उन्हीं विषयों का प्रह्ण करती हैं। मनोविज्ञान विकल्शश्रय है। मनोविज्ञान स्विकल्शक है, किन्तु अविकल्शक विज्ञानों का आश्रय है। मनस् संक्लेश-व्यवदान-आश्रय हैं, क्योंकि इसपर इनका संक्लेश अथवा व्यवदान आश्रित है। अष्टम विज्ञान मूलाश्रय है। मनोविज्ञान के दो सहमू-आश्रय हैं—सप्तम और अष्टम विज्ञान। जब पंच-विज्ञान इसके आश्रय होते हैं, तब यह अधिक पद्ध होता है, किन्तु मनोविज्ञान के अस्तिल के लिए पंच-विज्ञान आवश्यक नहीं हैं; अतः वह उसके आश्रय नहीं माने जाते। मनस् का केवल एक सहमू-आश्रय है। यह अष्टम विज्ञान है। यथा लंकावतार (१०,२६६) में कहा है—आलय का आश्रय लेकर मन का प्रवर्तन होता है। अन्य प्रवृत्ति-विज्ञानों का प्रवर्तन चित्त (आलय) और मनस् का आश्रय लेकर होता है।

श्रष्टम विज्ञान का सहमू-आश्रय सप्तम विज्ञान हैं। योगशास्त्र में (६३, ११) कहा है कि सदा ब्रालय ब्रौर मनस् एक साथ प्रवर्तित होते हैं। श्रन्यत्र कहा है कि श्रालय सदा क्लिष्ट पर ब्राश्रित होता है। 'क्लिष्ट' से 'मनस्' इष्ट है।

यह सत्य है कि शास्त्र में उपिष्ट है कि तीन अवस्थाओं में (अर्हत् में, निरोध-समापत्ति-काल में, लोकोत्तर-मार्ग में ) मनस् का अभाव होता है। किन्तु इसका यह अर्थ है कि इन तीन अवस्थाओं में निर्वृत्त मनस् का अभाव होता है, सप्तम विज्ञान का नहीं। इसी प्रकार चार अवस्थाओं में (आवक, प्रत्येक्तुद्ध, अवैवर्तिक वोधिसत्व, तथागत) आलय की व्यावृत्ति होती है, किन्तु अष्टम विज्ञान की नहीं होती।

जब श्रष्टम विज्ञान की उत्पत्ति काम-रूप धातु में होती है तब पाँच रूपीन्द्रिय भी श्राभय रूप में गृहीत होती हैं। किन्तु श्रष्टम विज्ञान के लिए श्राभय का यह प्रकार श्रावश्यक नहीं है।

श्रालय-विज्ञान के बीज (बीज-विज्ञान ) विषय का ग्रह्रगा नहीं करते। श्रातः बीज भ्राभय नहीं हैं । र्रमयुक्त-धर्म ( चैत्त ) का वह विज्ञान आश्रय है, जिससे वह सप्रयुक्त है। इस विज्ञान के आश्रय भी चैत्त के आश्रय हैं।

समनन्तर-प्रस्वय-आश्रय सीर कान्य-आश्रय—नन्त्र के मत में पंच-विज्ञान का उत्तरी-त्तर ज्ञ्य-सेतान नहीं होता, क्योंकि इसका आवाहन मनोविज्ञान से होता है। आतः मनोविज्ञान उनका एकमात्र क्रान्त-आश्रय है। क्रान्त-आश्रय मार्ग का उर्घाटन करता है और पथ-प्रदर्शक होता है। (पंच-विज्ञान के समनन्तर मनोविज्ञान होता है। चत्तुर्विज्ञान के ज्ञ्य के उत्तर चत्तु-विज्ञान या श्रोत्र-विज्ञान का ज्ञ्य नहीं होता, किन्दु मनोविज्ञान का ज्ञ्य होता है।)

मनोविज्ञान का सन्तान होता है। पुनः पंच-विज्ञान इसका आवाहन कर सकते हैं। अतः छः प्रवृत्ति-विज्ञान इसके क्रान्त-आश्रय हैं।

सतम श्रीर श्रष्टम विज्ञान का श्रपना अपना सन्तान होता है । श्रन्य विज्ञान इसका श्रावाहन नहीं करते । श्रतः सतम श्रीर श्रष्टम क्रम से इनके क्रान्त-श्राक्षय हैं ।

स्थिरमिख के मत में नन्द का मत यथार्थ है, यदि हम श्रवशित्व की श्रवस्था में, विशय से विज्ञान का सहसा संनिपात होने की श्रवस्था में, एक हीन विषय से संनिपात की श्रवस्था में, एक दीन विषय से संनिपात की श्रवस्था में, एक-विज्ञान का विचार करें। किन्तु विशित्व की श्रवस्था का, निष्यन्द विज्ञान का, उद्मृत-वृद्ति के विश्वय का हमको विचार करना है।

बुद्ध तथा अन्तिम तीन भूमियों के बोधिसत्व विषय-विशास्त्व से समन्वागत होते हैं। इनकी इन्द्रियों की क्रिया स्वरसेन होती हैं। यह पर्येषणा से वियुक्त होता है। एक इन्द्रिय की क्रिया दूसरी इन्द्रिय से संपन्न हो सकती है। क्या आप कहेंगे कि इन आवस्थाओं में पंच-विज्ञान का सन्तान नहीं होता ?

विषय के सिंबपात से पंच-विज्ञान की उत्पत्ति होती है। किन्तु निध्यन्द-विज्ञान का आवाहन व्यवसाय मनस्कार के बल से, क्लिप्ट अथवा अनासव मनस्कार के बल से होता है। इन पाँच का (मनोविज्ञान के साथ) विषय में समवधान होता है। आप यह कैसे नहीं स्वीकार करते कि एक विज्ञान (पंच-विज्ञान) सन्तान है ?

उद्भूत-वृत्ति के विषय में संमुखीमाव से काय श्रीर चित्त ध्वस्त हो जाते हैं। उस समय पंच विज्ञानकाय श्रवश्यमेव सन्तान में उत्पन्न होते हैं।

उज्या नरक में ( श्रम्नि के उद्भूत-वृत्तित्व से ) तथा क्रीड़ा प्रदूषिक देवों में ऐसा होता है। श्रतः पंच-विज्ञान का क्रान्त-श्राश्रय छः विज्ञानों में से कोई भी एक विज्ञान हो सकता है। क्खुतः या तो वह अपनी ही सन्तान बनाते हैं, या श्रन्य प्रकार के विज्ञान से उनका श्रावाहन होता है।

सनोविज्ञान जब पंच-विज्ञान की उत्पत्ति होती है तब मनोविज्ञान का एक ल्या अवश्य वर्तमान होता है। यह ज्या मनोविज्ञान के उत्तर ज्या को आकृष्ट करता है, और उसका उत्पाद करता है। इस द्वितीय ज्या के यह पाँच कान्त-आश्रय नहीं हैं। अतः पूर्ववर्ती मनोविश्वान इसका कान्त-ग्राश्रय है । श्रचित्तकावस्था श्रादि में मनोविश्वान व्युच्छित्र होता है । षत्र परचात् इसकी पुनः उत्पत्ति होती है, तो सप्तम श्रौर श्रष्टम विश्वान इसके क्रान्त-श्राश्रय होते हैं ।

मन्द का विचार है कि अचित्तकावस्था के पश्चात् मनोविज्ञान का कान्त-आश्रय सभाग अतीत स्या (=इस अवस्था से पूर्व का मनोविज्ञान) होता है। इस बात को नन्द उन पाँच विज्ञानों के लिए क्यों नहीं स्वीकार करते जिनकी पुनक्त्यित्त उपच्छेद के पश्चात् होती है। यदि पंच-विज्ञान के लिए यह वाद युक्त नहीं है तो मनोविज्ञान के लिए भी नहीं है।

सप्तम चीर प्रष्टम विज्ञान—जन प्रथम वार समता-जान से संप्रयुक्त मनस् की उत्पत्ति होती है, तब यह प्रत्यन्त ही मनोविज्ञान के कारण होती है। श्रतः मनोविज्ञान इसका क्रान्त-श्राश्रय है। मनस् का क्रान्त-श्राश्रय मनस् भी है।

इसी प्रकार श्रादर्श-ज्ञान से संप्रयुक्त श्रष्टम विमत-विज्ञान की उत्पत्ति सप्तम श्रीर वष्ट विज्ञान के क्रान्त-श्राक्षय से होती है। श्रष्टम विज्ञान का क्रान्त-श्राक्षय श्रष्टम भी है।

धर्मपाल का अल-स्थिरमति का चिद्धान्त सुद्ध नहीं है।

कीन से धर्म क्रान्त-ग्राश्रय हो सकते हैं ? जो धर्म सालंबन हैं, जो ग्रिधित हैं, जो समनत्तर-प्रत्यय हैं। जिन धर्मों में यह लज्ज्य होते हैं—ग्रिधित-चित्त के पूर्व च्या—वह उत्तर चित्त-चेत्त के प्रति क्रान्त-ग्राश्रय होते हैं, क्योंकि वह मार्ग का उद्घाटन करते हैं; ग्रीर उनको इस प्रकार त्राकृष्ट करते हैं कि उनकी उत्पत्ति होती है। यह केवल चित्त हैं, चैत्त या रूपादि नहीं हैं।

एक ही आश्रय में आठ विज्ञान एक साथ प्रवर्तित हो सकते हैं। एक विसभाग विज्ञान दूसरे विसभाग विज्ञान का कान्त-आश्रय कैसे हो सकता है। यदि कोई यह कहे कि यह कान्त-आश्रय हो सकता है तो यह परिणाम निकज्ञता है कि विसभाग विज्ञान एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकते। किन्तु यह सर्वोक्तिवादिन् का मत है।

एक ही आश्रय में मिन विज्ञान—चाहे श्राह्मसंख्या में या बहुसंख्या में—एक साथ उसन होते हैं। यदि कोई यह मानता है कि यह एक दूसरे के समनन्तर-प्रत्यय हैं, तो रूप मी रूप का समनन्तर-प्रत्यय होगा। किन्तु शास्त्र कहता है कि केवल चित्त-चेत्त समनन्तर-प्रत्यय हैं।

हमारा सिद्धान्त है कि आठ विज्ञानों में से प्रत्येक स्वकाति के धर्मों का क्रान्त-आश्रय है। वैत्तों के लिए भी यही नियम है।

# मन का आलंबन

श्रव इम मनस् के श्रालंबन का विचार करते हैं। मनस् का श्रालंबन वही विज्ञान है बो उसका श्राश्रय है, श्रर्थात् श्राजय-विज्ञान है। हम यह भी विचार करेंगे कि श्रालंबन श्रालय-विज्ञान का स्वभाव है या यह केवल उसका श्राकार है, जिन्हें श्रालय-विज्ञान स्वरसेन भारण करता है (बीज, चैच, धर्म)।

मन्द्र का मत-भनस् का आलंबन आलय-विज्ञान का स्वभाव और तत्संप्रयुक्त चैत्त है। निमित्तभाग और आलय-विज्ञान के बीच मनस् के आलंबन नहीं हैं। वस्तुतः योगशास्त्र

के अनुसार मनस् आत्मग्राह श्रीर आत्मीयग्राह से सदा सहगत होता है, यह आलय को आत्मवत् श्रीर तत्संप्रयुक्त धर्मों को आत्मीय श्रवधारित करता है। यह धर्म आलय के चैत्त हैं। अतः यह उससे व्यतिरिक्त नहीं हैं। अतः यह व्याख्यान उन वचनों के विरुद्ध नहीं है, जिनके अनुसार मनस् का आलंबन केवल आलय-विज्ञान है।

चित्रभाज का मत—नन्द का मत अयुक्त है। उनके मत के समर्थन में कोई शास्त्रवचन नहीं है। मनस् का आलंबन दर्शनभाग और निमित्तभाग है। मनस् इनको क्रम से आल्म, आस्मीय अवधारित करता है। किन्तु इन दो भागों के स्वभाव आलय में (स्वसंवित्तिभाग में) ही हैं।

स्थिर शित का मत — चित्रभानु का मत भी श्रयुक्त है। मनस् स्वयं श्राज्ञय-विज्ञान श्रौर उसके बीजों को श्रालंबन बनाता है। यह श्राज्ञय को श्रात्मन् श्रौर बीजों को श्रामीय श्रव-धारित करता है। बीज भृतसद्द्रब्य नहीं हैं किन्तु प्रवृत्ति-विज्ञान के सामर्थमात्र हैं।

धर्मपाक का मत-स्थिरमित का ज्याख्यान अयुक्त है। एक और रूप-बीजादि विज्ञानस्कंघ नहीं हैं। बीज भूतसत् हैं। यदि यह सांवृत असत् हों तो यह हेतु-प्रत्यय न हों। दूसरी
श्रोर मनस् सदा सहज सत्कायदृष्टि से सहगत होता है। यह एकजातीय निरन्तर सन्तान में
स्वरसेन प्रवर्तित होता है। क्या मनस् का आत्मा और आत्मीय को अलग अलग अवधारित
करना संभव है १ हम नहीं देखते कि कैसे एक चिक्त के शाश्वत-उच्छेद आदि दो आलंबन
श्रोर दो आह हो सकते हैं; और मनस् के, जो सदा से एकरस प्रवर्तित होता है, दो उत्तरोत्तर आह नहीं हो सकते। धर्मशाल का निश्चय है कि मनस् का आलंबन केवल दर्शनभाग
है, न कि अन्य भाग; क्योंकि यह भाग सदा एकजातीय निरन्तर सन्तान होता है, और नित्य
तथा एक प्रतीत होता है, और क्योंकि यह सब धर्मों का (चैत्तों को वर्जित कर ) निरन्तर
आश्रय है। इसी भाग को मनस् अध्यात्म आग्मा अवधारित करता है। किन्तु शास्त्रवचन है
कि मनस् में आत्मीयमाह होता है। यह एक कठिनाई है। हमारा कहना है कि यह
भाष्याचेप है।

धर्मपाल के मत का यह परिणाम है कि विज्ञानवाद, जो मूल में श्रद्धयवाद था, श्रात्मवाद की श्रीर क्किता है। श्रालय-विज्ञान में एक दर्शनभाग को फुल्यतः विशिध्द करना श्रीर यह कहना कि केवल यही श्राकार, यही भाग, मनस् का श्रालंबन है; कदाचित् यह कहने के बराबर हो जाता कि श्रालय-विज्ञान श्रव्यक्त ब्रह्म भी नहीं, श्रात्मा के समान है।

चन्नतक मनस् श्रपरावृत्त है, तन्नतक मनस् का श्रालय-विज्ञान ही एकमात्र श्रालंबन होता है। जब श्राश्रय-परावृत्ति होती है, तन श्राष्ट्रम विज्ञान के श्रातिरिक्त भूततथता श्रीर श्रान्य धर्म भी इसके श्रालंबन होते हैं।

# मन के संप्रयोग

कितने चैत्रों से मनस् संप्रयुक्त होता है ? मनस् सदा चार क्लेशों से संप्रयुक्त होता है । यह चार मूल क्लेश इस प्रकार हैं - १. श्रात्ममोह—यह श्रविद्या का दूसरा नाम है । यह श्रात्म के विश्वय में मोह श्रीर श्रनात्मा में विप्रतिर्वत्त उत्पन्न करता है । २. श्रात्मदृष्टि—यह श्रात्मप्राह है, जिससे पुद्गल श्रनात्म धर्मों को श्रात्मवत् प्रहण करता है । ३. श्रात्ममान—यह गर्व है

गे किएत आतमा का आश्रय लेकर चित्त की उन्नति करता है। ४. आत्मलेह—यह आत्मप्रेम है वो आतमा में अभिष्वंग उत्पन्न करता है।

इन चार क्लेशों के ब्रितिरिक्त ब्रन्य चैत्तों से क्या मनस् का संप्रयोग नहीं होता ?

एक मत के ब्रनुसार मनस् का संप्रयोग केवल नी चैत्तों से होता है:—चार मूल क्लेश और सर्शादि पाँच सर्वत्रग।

कारिका में उक्त है कि आलय-विज्ञान सर्वत्रग से सहगत है। यह दिखाने के लिए कि मनस् के सर्वत्रग आलय के सर्वत्रगों के सहश अनिवृताव्याकृत नहीं हैं, कारिका कहती है कि वह उनसे अन्य हैं। चार क्लेश और पाँच सर्वत्रग मनस् से सदा संप्रयुक्त होते हैं। मनस् पाँच विनियत, ग्यारह कुशल, उपक्लेश और चार अनियत से संप्रयुक्त नहीं होता।

दूसरे मत के अनुसार कारिका का यह अर्थ है कि मनस् से सहगत चार क्लेश,

अन्य ( अर्थात् उपक्लेश ) श्रीर स्पर्शादि पंच होते हैं।

तीसरे मत के अनुसार यह दस उपक्लेशों से संप्रयुक्त होता है।

धर्मपाल के अनुसार सर्विक्लष्ट चित्त आठ उपक्लेशों से संप्रयुक्त होता है। अतः मनस् सर्शादि पाँच सर्वत्रग, चार मूल क्लेश, आठ उपक्लेश और एक प्रज्ञा से युक्त होता है।

किन वेदनात्रों से क्लिष्ट मनस् रांप्रयुक्त होता है । एक मत के अनुसार यह केवल सौमनस्य से संप्रयुक्त होता है, क्योंकि यह ज्ञालय को आत्मवत् अवधारित करता है और उसके लिए सौमनस्य और प्रेम का उत्पाद करता है।

दूसरे मत के अनुसार मनस् चार वेदनाओं से यथायोग मंत्रयुक्त होता है। दुर्गित में दौर्मनस्य से, मनुष्यगति, कामधातु के देवों की गति में, प्रथम-द्वितीय ध्यानभूमि के देवों में सीमनस्य से, तृतीय ध्यान-भूमि के देवों में सुखावेदना से, इससे ऊर्ध्व उपेदा-वेदना से मनस् संप्रयुक्त होता है।

तीसरा मत है जिसके अनुसार मनस् सदा से स्वरसेन एक जातीय प्रवर्तित होता है। यह अविकारी है। अतः यह उन वेदनाओं से संप्रयुक्त नहीं है जो विकारशील हैं। अतः यह केवल अपेज्ञा-वेदना से संप्रयुक्त है। यदि इस विषय में आलय से भेद निर्दिष्ट करना होता तो कारिका में ऐसा उक्त होता।

मनस् के चैत्त निवृताव्याकृत हैं। मनस् से संप्रयुक्त चार क्लेश क्लिष्ट धर्म हैं। यह मार्ग में अन्तराय हैं, अतः यह निवृत हैं। यह न कुशल हैं, न अकुशल, अतः अव्याकृत है। मनस् से संप्रयुक्त क्लेशों का आश्रय सूद्म है, उनका प्रवर्तन स्वरसेन होता है। अतः यह अव्याकृत हैं।

मनसु के चैत्रों की कौन-सी मूमि है ?

बब अष्टम विज्ञान की उत्पत्ति कामधातु में होती है तो मनस् से संप्रयुक्त चैत्त ( यथा आलहिए ) कामाप्त होते हैं, श्रीर इसी प्रकार यावत् भवाग्र समकता चाहिये। यह स्वरसेन प्रवितंत होते हैं, श्रीर सदा स्वभूमि के स्रालय-विज्ञान को स्रालंबन बनाते हैं। यह स्रन्य भूमि के धर्मों को कभी श्रालंबन नहीं बनाते। स्रालय-विज्ञान में प्रत्येक भूमि के बीज हैं, किन्तु जब

यह किसी भूमि के कमों का विपाक होता है तो कहा जाता है कि यह भूमिविशेष में उत्पष्त हुआ है। मनस् आलय में प्रतिवद होता है। श्रतः हसे आलय-विज्ञानमय कहते हैं। अथवा मनस् उस भूमि के क्लेशों से बद होता है जहाँ आलय की उत्पत्ति होती है। आअय-परावृत्ति होने पर मनस् भूमियों से वियुक्त होता हैं।

यदि यह क्लिष्ट मनस् कुराल-क्लिष्ट-श्रव्याकृत श्रवस्थात्रों में श्रविशेष रूप से प्रवर्तित होता है तो उसकी निवृत्ति नहीं होती। यदि मनस् की निवृत्ति नहीं होती तो मोत्त कहाँ से होगा ! मोत्त का श्रमाव नहीं है, क्योंकि श्राईत् के क्लिष्ट मनस् नहीं होता। उसने श्राशेष क्लेश का प्रहाण किया है।

मनस् से संप्रयुक्त क्लेश सहज होते हैं। अतः दर्शन-मार्ग से उनका (बीज रूप में) प्रहाण या उपन्छेद नहीं होता, क्योंकि इनका स्वरसेन उत्पाद होता है। क्लिए होने के कारण यह अदेय भी नहीं हैं।

इन क्लेशों के बीज जो सङ्म हैं तभी प्रहीण होते हैं, जब मावाग्रिक क्लेश-बीज सकृत् प्रहीण होते हैं, तब योगी अपूर्वत् होता है और क्लिप्ट मनस् का प्रहाण होता है। अपूर्वत् में वह बोधिसत्व भी संप्रहीत हैं, जो दो यानों के अप्रीक्त होने के पश्चात् बोधिसत्व के गोत्र में प्रवेश करते हैं।

निरोध-समापत्ति की अवस्था में भी क्लिष्ट मनस् निरुद्ध होता है। यह अवस्था शान्त और निर्वाण सदश होती है। अतः क्लिष्ट मनस् उस समय निरुद्ध होता है, किन्तु मनस् के बीबों का विच्छेदक नहीं होता। जब योगी समापत्ति से ब्युत्थित होता है तब मनस् का पुनः प्रवर्तन होता है।

लोकोत्तर-मार्ग में भी विज्ञष्ट मनस् नहीं होता। लौकिक मार्ग से विल्लष्ट मनस् का प्रवर्तन होता है। किन्तु लोकोत्तर-मार्ग में नैरातम्य दर्शन होता है जो आत्मग्राह का प्रतिपद्मी है। उस अवस्था में विज्ञष्ट मनस् का प्रवर्तन नहीं हो सकता। आतः विज्ञष्ट मनस् निरुद्ध होता है। उससे ब्युत्थित होनेपर विज्ञष्ट मनस् का पुनः उत्पाद होता है।

# अक्लिष्ट मन

स्थिरमित के अनुसार मनस् अथवा सप्तम विज्ञान सदा क्लिष्ट होता है। जब क्लेशा-वरण का अभाव होता है तब मनस् नहीं होता। वह अपने समर्थन में इन वचनों को उद्धृत करते हैं:— १. मनस् सदा चार क्लेशों से संप्रयुक्त होता है (विख्यापन, १), २. मनस् विज्ञान-संक्लेश का आश्रय है (संग्रह, १), ३. मनस् का तीन अवस्थाओं में अभाव होता है।

धर्मपास कहते हैं कि जब मनस् क्लिप्ट नहीं रहता तब वह अपने स्वभाव में ( सप्तम विज्ञान ) अवस्थान करता है। वह कहते हैं कि स्थिरमित का मत आगम और युक्ति के विषद है।

१.सूत्रवचन है कि एक लोकोत्तर मनस् है।

२. श्रक्लिप्ट श्रीर क्लिप्ट मनोविज्ञान का एक सहभू श्रीर विशेष श्राभय होना चाहिये।

३. योगशास्त्र में कहा है कि झालय-विज्ञान का सदा एक विज्ञान के साथ प्रवर्तन होता है। यह विज्ञान मनस् है। यदि निरोध-समापत्ति में मनस् या सप्तम विज्ञान निरुद्ध होता है (स्थिएमति) तो योगशास्त्र का यह वचन झयथार्थ होगा, क्योंकि उस झवस्था में झालय-विज्ञान होगा और उसके साथ दूसरा विज्ञान (मनस्) न होगा।

४. योगशास्त्र में कहा है कि क्लिप्ट मनस् ग्राईत् की श्रावस्था में नहीं होता। किन्तु इससे यह परिणाम न निकालिये कि इस ग्रावस्था में सप्तम विज्ञान का श्राभाव होता है। शास्त्र यह भी कहता है कि ग्राईत् की ग्रावस्था में ग्रालय-विज्ञान का त्याग होता है, किन्तु ग्राप मानते

हैं कि ऋईत् में ऋष्म विज्ञान होता है।

भू. अलंकार ख्रीर संप्रह में उक्त है कि सप्तम विज्ञान की परायत्ति से समता-ज्ञान की प्राप्ति होती हैं। अन्य ज्ञानों के समान इस ज्ञान का भी एक तत्संप्रयुक्त अनासव विज्ञान आश्रय होना चाहिये। आश्रय के विना आश्रित चैत्त नहीं होता। अतः अनासव सप्तम विज्ञान के अभाव में समता-ज्ञान का अभाव होगा। यस्तुतः यह नहीं माना जा सकता कि यह ज्ञान प्रथम छः विज्ञानों पर आश्रित है, क्योंकि यह आदर्श ज्ञान की तरह निरन्तर रहता है।

६.यदि श्रशैक् की श्रवस्था में सप्तम विज्ञान का श्रभाग है तो श्रष्टम विज्ञान का कोई सहभू श्राश्रय नहीं होगा। किन्तु विज्ञान होने से इसका ऐसा श्राश्रय होना चाहिये।

७. ग्राप यह मानते हैं कि जिस सत्व ने पुद्गल-नैरात्म्य का साद्धात्कार नहीं किया है, उसमें ग्रात्मग्राह सदा रहता है। किन्तु जवतक धर्म-नैरात्म्य का साद्धात्कार नहीं होता, तवतक धर्मग्राह भी रहता है। यदि सप्तम विज्ञान निरुद्ध होता है तो इस धर्मग्राह का कौन-सा विज्ञान ग्राभ्य होगा ? क्या श्रप्य श्रप्य श्रप्य श्रप्य विज्ञान होगा ? यह ग्रसंभव है क्योंकि ग्रष्टम विज्ञान प्रज्ञा से रहित है। हमारा निश्चय है कि यानद्वय के न्यायों में मनस् का सदा प्रवर्तन होता है, क्योंकि उन्होंने धर्म-नैरात्म्य का साद्धात्कार नहीं किया है।

द्र. योगशास्त्र (५१, संग्रह) एक सप्तम विज्ञान के श्रस्तित्व की श्रावश्यकता को व्यवस्थित करता है, जो कि षष्ठ का श्राश्रय है। यदि लोकोत्तर-मार्ग के उत्पाद के समय या अशैद की श्रवस्था में सप्तम विज्ञान का श्रमाव है, तो योगशास्त्र की युक्ति में द्विविध दोप होगा।

श्रतः पूर्वोक्त तीन श्रवस्थाश्रों में एक श्रक्लिष्ट मनस् रहता है। जिन वचनों में यह कहा गया है कि वहाँ मनस् का श्रमाव है, वह क्लिष्ट मनस् का ही विचार करते हैं। यथा श्रालय-विज्ञान का चार श्रवस्थाश्रों में श्रमाव होता है, किन्तु श्रष्टम विज्ञान का वहां श्रमाव नहीं होता।

मनस् श्रौर सप्तम विज्ञान के तीन विशेष हैं। यह पुद्गल-दृष्टि से या धर्मदृष्टि से या समता-ज्ञान से संप्रयुक्त होता है। जब पुर्गल-इष्टि होती है तब धर्म-इष्टि होती है, क्योंकि आत्मग्राह धर्मग्राह पर आभित है।

यानद्वय के आर्थ आत्मप्राह का विच्छेद करते हैं, किन्तु यह धर्मनैरातम्य का साज्ञात्कार नहीं करते । तथागत का मनस् सदा समता-ज्ञान से संप्रयुक्त होता है । बोधिसत्व का मनस् भी तब समता-ज्ञान से संप्रयुक्त होता है, जब वह दर्शन-मार्ग का अभ्यास करते हैं या जब वह मावना-मार्ग में धर्म-श्रन्यता-ज्ञान या उसके फल का अभ्यास करते हैं ।

### मन की संज्ञा

į

मनस् मन्यनात्मक है। लंकावतार में कहा है—"मनसा मन्यते पुनः" [१०।४००]। सर्वास्तिवादिन् कहते हैं कि अतीत मनोविज्ञान की संज्ञा मनस् है। वष्ठ आश्रय की प्रसिद्ध के लिए ऐसा है। उनके अनुसार जब वह प्रवृत्त होता है तब उसे मनोविज्ञान कहते हैं। किन्तु यह कैसे माना जा सकता है कि अतीत और कियाहीन होनेपर इसे मनस् की संज्ञा दी जा सकती है।

श्रतः छः विज्ञानों से श्रन्य एक सप्तम विज्ञान है जिसकी सदा मन्यना क्रिया होती है, श्रीर जिसे 'मनस्' कहते हैं।

मनस् के दो कार्य हैं। यह मन्यना करता है, श्रीर श्राश्रय का काम देता है।

# विद्यान का तृतीय परियाम—पड् विश्वान

अब हम विज्ञान के तृतीय परिणाम का वर्णन करेंगे। यह षड्विध है। यह विषय की उपलिध है। विषय छः प्रकार के हैं — रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य, धर्म। इनकी उपलिध विज्ञान कहलाती है। यह छः हैं — चतुर्विज्ञानादि। यह षड्विज्ञान (विज्ञानकाय) मनस् पर आशित हैं। यह उनका समनन्तर प्रत्यय है। किन्तु केवल षष्ट विज्ञान को ही मनोविज्ञान कहते हैं, वयोंकि मनस् इसका विशेष आश्रय है। इसी प्रकार अन्य विज्ञानों को उनके विशेष आश्रय के अनुसार चतुर्विज्ञानादि कहते हैं।

यह विज्ञान कुशल, अकुशल, अव्याकृत होते हैं। अलोभ-अद्रेष-अमोह से संप्रयुक्त कुशल विज्ञान हैं। लोभ-द्रेष-मोह से संप्रयुक्त अकुशल हैं। जो न कुशल हैं, न अकुशल, वह अव्याकृत हैं। इन्हें 'अद्रया', 'अनुभया' भी कहते हैं।

षड्विज्ञान का चैतिसकों से संप्रयोग होता है। वड्विज्ञान सर्वत्रग, विनियत, कुशल चैत्तों से, क्लेश स्त्रौर उपक्लेश से, स्त्रनियतों से, तीन वेदनास्त्रों से संप्रयुक्त होते हैं।

एक प्रश्न भूततथता का है। यह दिखाता है कि विज्ञानवाद माध्यमिक से कितनी दूर चला गया है। इसका समानार्थंक दूसरा शब्द धर्मता (धर्मों का स्वभाव) है। किन्तु क्योंकि बस्तुतः धर्मों का स्वभाव रहन्य (बस्तु रहन्य) है, इसलिए तथता का समानवाची दूसरा शब्द रहन्यता है। यह असंस्कृत श्रोर नित्यस्य है। नागार्जुन ने इसका ब्याख्यान किया है। किन्तु रियरमित इसके कहने में संकोच नहीं करते कि यह खपुष्प के तुल्य प्रश्विसित् है। बुझान-चौंग इसका निरोध करते हैं। वह कहते हैं कि इस निकल्य में कोई भी परमार्थ परमार्थ-सत्य न होगा। तब किसके निपन्न में कहेंगे कि संवृति-सत्य है ? तब किसी का निर्वाण कैसे होगा ?

इस प्रकार निभृत-भाव से विज्ञानवाद परमार्थ-सत्य हो गया।

### विश्वसिमात्रता

मूल, मनस् श्रीर पड्विज्ञान इन तीन विज्ञान-परिणामों की परीला कर शुश्रान-काँग विज्ञात-मात्रता का निरूपण करते हैं। हम पूर्व कह चुके हैं कि श्रात्मा (पुद्गल) श्रीर धर्म विज्ञान-परिणाम के प्रजितमात्र हैं। यह परिणाम दर्शनभाग श्रीर निमित्तभाग के श्राकार में होता है। हमारी प्रतिज्ञा है कि चित्त एक है, किन्तु यह प्राह्म-प्राहक के रूप में श्रामासित होता है। श्रथवा दर्शन श्रीर निमित्त के रूप में श्रामासित होता है। दूसरे शब्दों में "विज्ञान का परिणाम, मन्यना करनेवाला श्रीर जिसकी मन्यना होती है, जो विचारता है श्रीर जो विचारा जाता है, है। इससे यह श्रनुगत होता है कि श्रात्मा श्रीर धर्म नहीं हैं। श्रतः जो कुछ है, वह विज्ञितमात्रता है" (श्रुश्रान-काँग)।

वसुबन्धु त्रिंशिका में कहते हैं-

विज्ञानपरिणामोऽयं विकल्गो यद् विकल्यते । तेन तनास्ति तेनेदं सर्वे विश्वसिमात्रकम् ॥ (कारिका १७ )

विज्ञतिमात्रता की विभिन्न व्याक्यायें

स्थिरमित (पृ०५३५-३६) इस कारिका का मिल अर्थ करते हैं—"विज्ञान का परिणाम निकल्य है। इस निकल्य से जो निकल्यत होता है वह नहीं है। अतः यह सब निज्ञतिमात्र है।" स्थिरमित इस कारिका के मान्य में कहते हैं कि त्रिनिध निज्ञान-परिणाम निकल्य है : त्रेधात्रक चित्त-नैत्त (अनासन चित्त-नैत्त के निपद्म में) जो अध्यारोपित का आकार प्रहणा करते हैं, "निकल्य' कहलाते हैं। यथा (मध्यान्तनिमाग, १,१०) कहा है—अमूतपिकल्यत्त चित्त-नैत्तास्त्रिधातुकाः। यह निकल्य त्रिनिध है:—ससंप्रयोग आलय-निज्ञान कित्तह मनस्, प्रवृत्ति-निज्ञान। इस त्रिनिध निकल्य से जो निकल्यत होता है (यद् निकल्प्यते) वह नहीं है। माजनलोक, आत्मा, स्कन्ध-धातु-आयतन, रूप शन्दादिक निकल्य से निकल्पत होते हैं। यह नन्दा नहीं हैं। अतः यह निज्ञान-परिणाम निकल्य कहलाता है, क्योंकि इसका आलंबन असत् है। हम कैसे जानते हैं कि इसका आलंबन असत् है । जो जिसका कारण है वह उसके समप्र और अनिकद्ध होनेपर उत्पन्न होता है अन्यथा नहीं। किन्तु माया, गन्धर्व-नगर, स्त्रन, तिमिरादि में निज्ञान निना आलंबन के ही उत्पन्न होता है। यदि निज्ञान का उत्पन्न होतारोद में निज्ञान किता तो अर्थामान से मायादि में निज्ञान न उत्पन्न होता। इसलिए पूर्वनिकद तजातीय निज्ञान से निज्ञान उत्पन्न होता है, वाह्य अर्थ से नहीं। बाह्यार्थ के न होने पर भी यह होता है। पुनः एक ही अर्थ में परस्वरिकद प्रतिपत्ति मी देखी गई है।

श्रीर एक का परस्पर विरुद्ध श्रानेकात्मकत्व युक्त नहीं है। श्रातः यह मानना चाहिये कि विकल्य का श्रालंबन श्रसत् है। यह समारोपान्त का परिहार है। श्रव हम श्रपवादान्त का परिहार करते हैं। कारिका कहती है— तिनेदं सर्वे विश्विप्तमानकम्। श्रथीत् क्योंकि विषय के श्रमाव में परिणामात्मक विकल्य से विकल्यत (विकल्यते) नहीं है इसलिए सब विश्विप्तमात्र है। 'सर्व' से श्राशय त्रेधातुक श्रीर श्रसंकृत से हैं (पृ० ३६)। विश्विप्त से श्रन्य कर्ता या करण नहीं है।

स्थिरमित का यह अर्थ इस आधार पर है कि विकला के गोचर का अस्तित्व नहीं है। विकला का थिपय असत् है। इस प्रकार विज्ञान की लीता स्वप्न-मायावत् है। इस देखते हैं कि विज्ञानवाद का यह विवेचन अब भी नागार्जुन की शुल्यता के लगभग अनुकुल है।

धर्मपाल का विज्ञानवाद इसके विपरीत स्वतन्त्र होने लगता है। श्रव वाक्य यह हो जाता है कि विज्ञान या थिज्ञित में सब कुछ है। धर्मगाज कहते हैं कि दर्शनमाग श्रीर निमित्तमाग के श्रामास में विज्ञान का परिणाम होता है। विज्ञान से तात्पर्य तीन विज्ञानों के श्रितिरेक (श्रालय-विज्ञष्ट-भनस्, षड्विज्ञान) उनके चैत्त से भी है। पहले माग को 'विक्रस्य' कहते हैं, श्रीर दूसरे भाग को 'यद् विकर्ण्यते'। यह दोनों भाग परतन्त्र हैं। श्रतः विज्ञान से परिणात हन दो भागों के वाहर श्रातमा श्रीर धर्म नहीं हैं। वस्तुतः माहक-माह्म, विकर्ण्य-विकर्ण्यत के बाहर कुछ नहीं है। इन दो भागों के बाहर कुछ नहीं है जो भ्तद्रव्य हो। श्रतः सब धर्म संस्कृत—श्रसंस्कृत, रूप।दि वस्तुसत् श्रीर प्रज्ञतिसत्—विज्ञान के बाहर नहीं हैं। सामासिक रूप से 'विज्ञतिमात्रता' का अर्थ यह है कि हम उस सब का प्रतिषेध करते हैं, जो विज्ञान के बाहर है (परिकर्लियत—श्रातमा श्रीर धर्म)। किन्तु हम चैत्त, भागद्वय, रूप श्रीर तयता का प्रतिषेध नहीं करते, जहाँ तक वह विज्ञान के बाहर नहीं हैं।

मन्द के मत में केवल दो भाग हैं। दर्शनभाग निमित्तभाग में परिएत होता है। यह निमित्तभाग परतन्त्र है, श्रीर बहिःस्थित विषय के रूप में श्रवभासित होता है। नन्द सिवित्तिभाग नहीं मानते। उनके लिए परिकल्य (विकल्प) श्रीर परिकल्यित श्रथाँत प्राहक श्रीर प्राह्म निमित्तभाग के संबन्ध में दो मिध्याप्राह हैं। वस्तुतः जब कोई दर्शनभाग को श्रात्मवत् धर्मवत् श्रवधारित करता है, तब यह भी निमित्तभाग के संबन्ध में एक प्राह ही है।

यह प्राह बिना आलंबन के नहीं है।

क्योंकि विकल्र निमित्तमाग का ग्रहण वहिःस्थित आत्मधर्म के आकार में करता है, इसलिए एहीत एवं विकल्पित आत्मधर्म का स्वभाव नहीं है।

श्रतः सब विज्ञितिमात्र हैं। श्रभूत-परिकल्य का श्रास्तित्व सब मानते हैं।

पुनः मात्र शब्द से विज्ञान के श्रन्यतिरिक्त धर्मों का प्रतिवेध नहीं होता । श्रतः तथता, चैत्तादि वस्तुसत् हैं ।

शुद्धात-स्वाग का इस कारिका का अर्थ जपर दिया गया है। वह नागार्जुन के शूर्यतावाद के समीपवर्ती एक पुराने वाद का उपयोग स्वतन्त्र विज्ञानवाद के लिए करते हैं। यामागुँ ची का भी यही मत है।

शुद्रान-न्वांग श्रपने वाद की पुष्टि में श्रागम से बचन उद्धृत करते हैं, श्रीर युक्तियाँ देते हैं। यहाँ हम श्रागम के कुछ वाक्य देते हैं। दशभूमक एक में उक्त है:—चित्तमात्रिमदं विदं त्रैधातुक्य। पुनः सन्धिनिर्मोचनस्त्र में भगवान् कहते हैं:—विज्ञान का श्रालंबन विज्ञान-प्रतिभास मात्र है। इस स्त्र में मेन्नेय भगवान् से पूछते हैं कि समाधिगोचर विक्न वित्त से मिन वा श्रामित्र हैं। भगवान् प्रश्न का विसर्जन करते हैं कि यह मिन नहीं हैं, क्योंकि यह किन विज्ञानमात्र हैं। भगवान् श्रागे कहते हैं कि विज्ञान का श्रालंबन विज्ञान का प्रतिभासमात्र है। मेन्नेय पूछते हैं कि यदि समाधिगोचर विक्न कित से मिन नहीं है, तो चित्त कैसे उसी वित्त का प्रहण करने के लिए लीटेगा। भगवान् उत्तर देते हैं कि कोई धर्म श्रन्य धर्म का प्रहण नहीं करता, किन्तु जन विज्ञान उत्तन्न होता है तन यह उस धर्म के श्राकार का उत्पन्न होता है श्रीर लोग कहते हैं कि यह उस धर्म को प्रहण करता है।

लंकावतार में है कि धर्म चित्त-व्यतिरिक्त नहीं हैं। घनव्यूह में है-चित्त, मनस्, विश्वान (पड्विश्वान) का आलंबन भिन्न-स्वभाव नहीं है। इसीजिए मैं कहता हूं कि सब (संस्कृत और असंस्कृत) विश्वानमात्र हैं; विश्वान व्यतिरिक्त वस्तु नहीं है।

श्रागम श्रीर युक्ति सिद्ध करते हैं कि श्रातमा श्रीर धर्म श्रसत् हैं। तथता या धर्मों का परिनिध्यक स्वमाव (शृत्यता) श्रीर विज्ञान (परतन्त्रस्वमाव) श्रसत् नहीं है। श्रातम-धर्म सब से वाह्य हैं। यह मध्यमा प्रतिपत् है। इसीलिए मेंत्रेय मध्यान्तियमाग में कहते हैं:—श्रभूत-गरिकला है। इसमें परमार्थतः द्वय (प्राह्य-प्राहक) नहीं है। इस श्रभूत-गरिकला में शृत्यता है। यह श्रभूत-गरिकला सूत्यता में है। श्रतः में कहता हूं कि धर्म न शृत्य है, न श्रशूत्य। वस्तुतः श्रसत्व है, सब है। यह मध्यमा-प्रतिपत् है।

इसमें एकान्तेन श्रान्यता या अश्रान्यता में निष्ठा नहीं है। अभूतपरिकल्यातमक संस्कृत श्राप्य नहीं है। पुनः वह प्राह्मप्राहकमाव की रहितता होने से श्राप्य है। सर्वीस्तित्व और सर्व-नासित्व इन दोनों अन्तों का यह मध्य है।

पूर्ते किसी टीका से देते हैं—सासव-चित्त या त्रेधातुक-चित्त ( अनासव-ज्ञान का प्रतिपत्त) जो अभूत-परिकला है, है। किन्तु दय-अास-आहक है आत्म-धर्म-जो समारोपित है, नहीं है। सासव चित्त में शर्यता है अर्थात् इस चित्त में द्रयामाव है। शर्यता में सासव चित्त है। इस प्रकार जो द्रय-विनिर्मुक है उसमें द्रय का समारोप होता है। अर्थाः धर्म शर्य नहीं है क्योंकि यह शर्य और अभूत-रिकला है। वह अश्रुत्य नहीं है, क्योंकि वहाँ द्रय ( प्राह्म और प्राह्म, आत्मन और धर्म) का अभाव है। जब अभूत-परिकला है, द्रय नहीं है। अभूत-परिकला में शर्यता है, और शर्यता में अभूत-परिकला है; तब यही भावविवेक की परमार्थतः शर्यता और हीनयान के परमार्थतः सत्व के बीच मध्यमा प्रतिपत् है। भावविवेक के विरुद्ध हम संवृति और परमार्थ इन दो सत्यों को मानते हैं, और हीनयान के विरुद्ध हम प्राह्म-प्राह्म का प्रतिवेध करते हैं। इम देखते हैं कि किस प्रकार स्टूम कर से हलके इलके

भ्रद्वय विज्ञानवाद नागार्जुन के शूल्यतावाद से प्रथंक होता है, किन्तु प्रकाश्य रूप से स्वीकार नहीं करता।

विश्वसिमात्रसा पर क्रम थाचेप चीर उसके वसर

यदि बाह्यार्थ केवल आध्यात्मिक विज्ञान है जा बाह्यार्थ के रूप में प्रतिभासित होता है, तो आप १. अर्थ के काल-देश-नियम का क्या व्याख्यान करते हैं (देश-विशेष में ही पर्वत दिखाई पड़ता है); २. छन्तान के आनियम और किया के आनियम का क्या व्याख्यान करते हैं (सब लोग एक ही वस्तु देखते हैं, सब लोग जल पीते हैं) १ हुआन-च्याँग एक शब्द में उत्तर देते हैं कि स्वप्न में जो हश्य हम देखते हैं, उनका भी यही है।

विश्वानवाद श्रीर सत्यता के संबन्ध के विषय में एक दूसरा प्रश्न है। क्या विश्विति-मात्रता स्वयं सत्य नहीं है शुत्रान-च्याँग कहते हैं—नहीं, क्योंकि इसका ग्रहण नहीं होता ( श्रामास्रत्वात् )। इसीलिए धर्मों का ग्रहण वस्तुसत् के रूप में होता है (धर्मग्राह का विपर्यास ), यद्यपि परमार्थतः वह केवल धर्मशुल्यता है। हम ग्रारोपित धर्मों के श्रसत्व से धर्म-शुल्यता मानते हैं न कि श्रवाच्य श्रीर परिकल्पित रहित विश्वित्तमात्रता के श्रसत्व के कारण।

विश्विममात्रता को धर्मश्रन्यता कहते हैं, क्योंकि यह परिकल्पित नहीं है।

विश्वतिका (कारिका, १७) की वृत्ति से द्वलना की जिये: — कोई धर्मनैरात्म्य में प्रवेश करता है, जब उसको यह उपलब्धि होती है कि यह विश्वित्त ही है जो रूपादि धर्मों के आकार में प्रतिमासित होती है। किन्तु आच्चेप करनेवाला कहता है कि यदि सर्वथा धर्म नहीं है तो क्या विश्वतिमात्र भी नहीं है ! विश्वानवादी उत्तर देता है कि हम यह नहीं कहते कि धर्मों के परमार्थतः असल्व की प्रतिशा करने से धर्म-नैरात्म्य में प्रवेश होता है, किन्तु उनके परिकल्पित स्वभाव का प्रतिषेध करने से होता है। उनका नैरात्म्य है, क्योंकि उनका प्राह्मप्राहकभाव नहीं है। इस आत्मा से उनका नैरात्म्य है (तेन आत्मना तेयां नैरात्म्यम्)। केवल मूड़ पुरुष उनका प्राह्म-प्राहक भाव मानते हैं। किन्तु जो अनिभलाप्य आत्मा बुद्धों का विषय है, उसका नैरात्म्य नहीं है (दित, पृ० ६)।

संवृति-सत्य के विषय में भी माध्यमिक श्रीर विज्ञानवाद में श्रम्तर होने लगता है। माध्यमिकों के श्रमुसार संवृति-सत्य श्रर्थात् धर्मों का श्रामास जैसा कि इन्द्रियों को उपलब्ध होता है, श्रमधिष्ठान है। श्रत्य धर्मों से श्रत्य धर्म प्रभूत होते हैं। इसके विपरीत विज्ञानवादी के लिए संवृति धर्मों का श्रस्तित्व धर्मता-तथता-विशेष के कारण है, यदापि साथ ही साथ वह

शत्यता-विशेष-वश शत्य है।

एक दूसरा आचिप है। यदि रूपायतन विशान-स्वभाव है तो विशान रूप के लच्चणों के साथ क्यों प्रतिभासित होता है, श्रीर क्यों पर्वतादि कठिन श्रीर सभाग-सन्तान का रूप-धारण करते हैं। इसका उत्तर यह है कि रूप विपर्यस्त संशा का भी स्वभाव है। तथाकथित रूप को द्रव्यसत् के रूप में पहीत करने से विशान विपर्यास का उत्पाद करता है, श्रीर स्वरसेन भ्रान्ति उत्पन्न करता है श्रीर यही उसकी मुख्य वृत्ति है।

चोदक पुनः कहता है कि क्या श्राप प्रत्यच्च विषय का प्रतिषेध करते हैं ? उत्तर है कि जिस च्या में रूप-शब्दार्थ की उपलब्धि होती है उस च्या में यह बाह्मवत् पहीत नहीं होता। पश्चात् मनोविश्वान ( मनोविकल्प ) बाह्म-संश्वा को विपर्यासतः उत्पन्न करता है। श्रतः जो प्रत्यच्च का विपय होता है वह विश्वान का निमित्तमाग है। यह निमित्त-भाग विश्वान का परिणाममात्र है। श्रतः कहा जाता है कि यह है श्रीर विश्वान ( दर्शनभाग ) भी है, जो निमित्तमाग की उपलब्धि करता है। किन्तु यह सब केवल विकल्पधर्म है। संदोप में श्रयं रूप नहीं है, किन्तु रूपामास है। यह बहिः रियत नहीं है, किन्तु वाह्यामास है।

एक श्रीर श्राचिप है:—"श्राप कहते हैं कि जो रूप हम जामत श्रवस्था में देखते हैं वह विज्ञान से व्यतिरिक्त नहीं है, यथा जो रूप स्वप्न में देखा जाता है। किन्तु स्वप्न से जागकर हम जानते हैं कि स्वप्न में देखा रूप कैवल विश्वान है, फिर जागते हुए हम क्यों नहीं जानते कि जामत श्रवस्था में देखा हुआ रूप विश्वानमात्र है ? (शंकर, २।२।२६)

इसका उत्तर यह है कि जब हम स्वप्न देखते हैं हमको शत नहीं हो सकता। जागने पर इमको स्पृति होती है कि हमने स्वप्न देखा है और हमको उसका स्वभाव शात होता है। इसी प्रकार जो रूप जाग्रत अवस्था में देखते हैं उसका भी यही हाल है। अभीतक हमारी सची जाग्रति नहीं हुई है। जब बोधि का अधिगम होगा तब संसार-विषयात्मक स्वप्न की स्पृति होगी और उनका यथार्थ स्वभाव शात होगा। इसके पूर्व हमारी स्वप्नावस्था है। इसीलिए भगवान संसार की दीर्घरात्रि का उल्लेख करते हैं (विंशतिका, कारिका १७ ख-ग)। यह विचार वर्कते के अति समीप है।

इस मत में ( अन्सोछट एकास्मिन्म ) वस्तु-अहरा के सदृश विज्ञित का क्रियात्मक आकार नहीं है। विज्ञित मायावत् है। जब एक विज्ञान की उत्पत्ति होती है, तब यह विज्ञान वस्तुतः सिक्रय नहीं होता। यह वाह्य धर्मों का अत्यन्त अहरा नहीं करता, जिस अकार हाथ या चिमये से कोई वस्तु पकड़ी जाती है। इसकी अभिन्यक्ति उस अकार नहीं होती, जैसे सूर्य अपने अकाश को फैलाता है। किन्दु यह आदर्श के द्वल्य है, और यह वाह्यार्थ के सहश अवभासित होता है। संचेप में कोई धर्म नहीं है जो दूसरे धर्म का (चित्त से विहःस्थित धर्म का) प्रहण करता है। किन्दु जब विज्ञान की उत्पत्ति होती है, तब यह तत्सहश आभासित होता है ( सिधनिमोंचन )।

किन्तु एक आन्तेप यह है कि विश्वित्तमात्रता का पर-चित्त-शान से कैसे सामंक्रस्य होता है।
अथवा इसी को दूसरे प्रकार से यों कह सकते हैं कि विश्वित्तमात्रता में मेरा चित्त या तथाकथित मेरी आत्मा का चित्त तथाकथित पर-चित्त को कैसे नहीं जानता ! इसका जो उत्तर
दिया जाता है, वह कठिनाइयों से खाली नहीं है। किन्तु इसकी युक्ति कुछ, कम अपूर्व
नहीं है।

हम अपने चित्त को पर-चित्त की अपेद्धा अधिक अच्छा नहीं जानते। क्यों श क्योंकि यह दो जान अज्ञान से आच्छादित होने के कारण स्विविषय की अनिर्वचनीयता को नहीं जान सकते, यथा बुद्ध उसे जान सकते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्यों में इस विषय की वितथ-प्रतिभारिता होती है, क्योंकि उनमें श्रभी प्राह्म-प्राहक भाव का उपच्छेद नहीं हुआ है।

पुनः शुस्रान-व्वांग इस स्थान पर इसका प्रयत्न करते हैं कि उनका विशानवाद शुद्ध श्राल्मवाद में पतित न हो। वह कहते हैं कि विशिक्षमात्रतावाद की यह शिच्हा नहीं है कि केवल पक विशान है, केवल मेरा विशान है। यदि केवल मेरा विशान है तो दस दिशाओं के विविध प्रथन्जन-श्रार्थ, कुशल-श्रकुशल, हेतु-फल सब तिरोहित हो जाते हैं। कीन बुद्ध मुक्ते उपदेश देता है श्रीर किसको बुद्ध उपदेश देते हैं। किस धर्म का वह उपदेश करते हैं श्रीर किस फल के श्रिधिंगम के लिए।

किन्तु विज्ञानवाद की यह शिचा कभी नहीं रही है। विज्ञिति से प्रत्येक सत्य के आठ विज्ञान समभाना चाहिये। यह विज्ञानस्थाव हैं। इनके अतिरिक्त विज्ञिति से विज्ञान-संप्रयुक्त छः प्रकार के चैचा, दो भाग—दर्शन और निमित्त—जो विज्ञान और चैत्त के परिणाम हैं, विप्रयुक्त विज्ञान जो चैत्त और रूप के आकार विशेष हैं, और तथता जो शूत्यता को प्रकट करती है, और जो पूर्व चार प्रकार का यथार्थ स्वभाव है, समभाना चाहिये। इसी अर्थ में सर्व धर्म विज्ञान से भिन्न नहीं हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि सर्व धर्म विज्ञित हैं और मात्र शब्द इसलिए अधिक है, जिसमें विज्ञान से भिन्न रूपादि द्रव्यसत् के अस्तित्व का प्रतिवेध किया जाय।

जो विश्वित्तमात्रता की शिक्षा को यथार्थ जानता है, वह विपयीत से रहिंत हो पुर्यसंभार श्रीर शानसंभार के लिए यत्नशील होता है। धर्मश्रूत्यता में उसका श्राध प्रतिवेध होता है, श्रीर वह महाबोधि का साद्यात्कार कर संसार से श्रदित जीवों का परित्राण करता है। किन्तु सर्वथा श्रपवादक, जो श्रूत्यता की विपयीस संशा रखता है (भावविवेक) श्रागम श्रीर युक्ति का व्यवकर्ष करता है, श्रीर इन लामों का प्रतिलाम नहीं कर सकता। यह श्रपवादक माध्यमिक हैं, जो सर्वदा श्रद्र्यता का दावा करते हैं श्रीर श्रद्धय विश्वानवाद की श्रीर जो श्रूत्यवाद का मुकाव है, उसका विरोध करते हैं।

एक मुख्य प्रश्न यह है कि किस प्रकार परमार्थ विज्ञानवाद का सामंजस्य बाह्यलोक के व्यावहारिक श्रस्तित्व से हो सकता है। माना कि विज्ञान के बाहर कुछ नहीं है। तब बाह्य प्रत्यय के श्रभाव में हम विकल्प की विविधता का निरूपण कैसे करते हैं।

शुम्रान न्वाँग वसुवन्धु का उत्तर उद्धृत करते हैं ( त्रिंशिका, कारिका १८ )—'सर्व बीज विद्यान का म्रान्योन्यवश उस उस प्रकार से परिणाम होता है। इस विद्यान से वह वह विकल्प उत्पन्न होते हैं।' अर्थात् विना किसी बाह्य प्रत्यय के म्रालय-बीज के विविध परिणाम होने के कारण, श्रीर संभूत अष्ट विद्यानों की भ्रान्योन्य सहायता से, श्रानेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं।

सर्व बीज विश्वान से विविध शक्ति श्रीर बीज श्रमिप्रेत हैं जो श्रपने फल श्रर्थात् सर्व संस्कृत-धर्मों का उत्पाद करतें हैं। यह फल मूल विश्वान में विद्यमान हैं। इन शक्तियां या बीजों को 'धर्व बीज' कहते हैं-क्योंकि वह चार प्रकार के फल का उत्पादन करते हैं (निष्यन्द, विपाक, पुरुकार, श्रिधिपति-फल )। केवल विसंयोग-फल दर्जित है। यह बीजों से उत्पन्न नहीं होता। यह श्रमंकृत है। यह फल बीज-फल नहीं है। मार्ग की भावना से इस फल की प्राप्ति होती है। बीज ज्ञान का उत्पाद करते हैं; ज्ञान संयोजन का उपच्छेद करते हैं, श्रीर इसीसे विसंयोग का संमुखीभाव होता है। फिन्तु बीज से सर्व विकल्प का श्रमन्तर उत्पाद होता है।

हम बीजों को 'विज्ञान' से प्रज्ञप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव विज्ञान में है। यह मूलविज्ञान से व्यतिरिक्त नहीं हैं। कारिका 'वीज' ग्रौर 'विज्ञान' दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग इस कारण करती है कि कुछ वीज विज्ञान नहीं हैं यथा—सांख्यों का प्रधान ग्रौर कुछ विज्ञान बीज नहीं हैं यथा—प्रपृत्ति-विज्ञान।

श्रष्टम विज्ञान के बीज ( जो विकल्गों के हेतु-प्रत्यय हैं ) श्रन्य तीन प्रत्ययों की सहायता से उस उस परिग्णाम ( श्रन्ययामाव ) को प्राप्त होते हैं, श्रर्थीत् जन्मावस्था से पाककाल को प्राप्त होते हैं। यह तीन प्रत्यय प्रवृत्ति-विज्ञान हैं। सब धर्म एक दूसरे के निमित्त होते हैं।

इस प्रकार त्र्यालय-विज्ञान से त्र्यनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं।

श्रागे चलकर शुत्रान-च्वाँन विज्ञानवाद की पुष्टि श्रालंबन-प्रत्ययवाद से करते हैं। इसका लक्ष इस प्रकार है:—वह सद्धर्म जिसपर चित्त-चैत्त श्राधित हैं, श्रीर जो उन चित्त-चैत्तों से शत है, जो तत्सदश उत्पन्न होते हैं।

बस्तुत: सर्वं विज्ञान का इस प्रकार का आलंबन होता है, क्योंकि किसी चित्त का उत्पाद विना आश्रय के नहीं हो सकता, बिना उस अर्थ की उपलब्धि के नहीं हो सकता जो उसके अम्यतर हैं।

इसीसे मिलता-जुलता एक दूसरा प्रश्न यह है कि यद्यपि श्राम्यन्तर विज्ञान है, तथापि बाह्य प्रत्ययों के श्रमाव में भावों की श्रव्युच्छित्र परंपरा का क्या विवेचन है ? शुश्रान-न्त्राँग उत्तर में बसुबन्धु की कारिका १६ उद्धृत करते हैं:—

> कर्मणो वासनाग्राहद्वयवासनया सह । ज्ञीणे पूर्वविपाकेऽन्यद् विपाकं जनयन्ति तत् ॥

"पूर्व विपाक के ज्ञीण होनेपर कर्म की वासना प्राहद्वय की वासना के साथ अन्य विपाक को उसक करती है।"

श्रर्थात् पूर्वजनमोपिचत कर्म के विपाक के चीए होनेपर कर्मवासना (कर्मवीज) श्रीर श्रालमप्राइ-धर्मग्राइ की वासना (बीज) उपभुक्त विपाक से श्रन्य विपाक का उत्पाद करती है। यह विपाक श्रालय-विज्ञान है। (स्थिरमित का भाष्य, पृ०३७)।

शुस्रान-व्वाँग की व्याख्या इस प्रकार है:—निश्चय ही सर्व कर्म चेतना कर्म है। स्रोर कर्म उराज होने के स्रनन्तर ही विनष्ट होता है। स्रतः हम नहीं मान सकते कि यह स्वतः फ्लोतादन का सामर्थ्य रखता है। किन्तु यह मूल विज्ञान में फ्लोत्पादक वीज या शक्ति का आधान करता है। इन शक्तियों की संज्ञा वासना है। वस्तुतः यह शक्तियाँ कर्मजनित वासना से उत्पन्न होती हैं।

इन शक्तियों का एक अव्युच्छित्र संतान इनके परिपाक-काल पर्यन्त रहता है। तत्र अन्तिम शक्ति फल अभिनिर्वृत्त करती है।

साथ साथ शुआन-स्वाँग यह दिखाते हैं कि किस प्रकार वीजों की वासना का कार्य प्राहक छौर प्राह्म इन दो दिशाओं में होता है। मिध्या आत्मप्राह इन वासनाओं और विपर्यास के बीजों के लिए सब से अधिक उत्तरदायी है। इससे जो वीज उत्पन्न होते हैं उनके कारण सर्वों में अपने-पराये का मिध्या मेद होता है। चित्त की इस सहज विरूपता के कारण संसार-चक्र अनन्तकाल तक प्रवर्तित रहता है। इसके लिए वाह्म प्रत्ययों की कल्पना करने का कोई कारण नहीं है। अध्या आध्यात्मिक हेतु-प्रत्यय जन्म-मरण-प्रवन्ध (या धर्म-प्रवन्ध) का पर्याप्त विवेचन है। यह याह्म प्रत्यय पर आश्रित नहीं है। अतः यह विज्ञतिमात्र है। एक वार धर्मों की अनादिकालिक प्रवृत्ति से विज्ञतिमात्रता का सामंजस्य स्थापित कर शुआन-च्वाँग त्रिस्त्रभाव के वाद से इसका सामंजस्य दिखाते हैं। वौद्धागम में स्थान स्थान पर स्त्रभावक्रय की देशना है।

### त्रिस्वभाव-वाद

चीनी ग्रंथों में विज्ञानवाद के निकाय का एक नाम 'धर्मशत्त्रण-समय' है। तीन स्वभाव, तीन लच्चण कहलाते हैं ( ब्युत्पत्ति, पृ०५८७ )। वोधिसत्व भूमि में 'धर्मशत्त्रण' शब्द मिलता है। वहाँ भाव-श्रभाव से विमुक्त वस्तु को 'धर्मशत्त्र्यण' कहा है। दूसरे शब्दों में यह बस्तु 'तयता', धर्मता है।

वसुवन्धु ने त्रिस्वभाव-निर्देश नामक एक ग्रंथ लिखा हैं। जी० तुची को नेपाल में मूल संस्कृत ग्रंथ मिला था। इसका प्रकाशन विश्वभारती से हुआ है। यहाँ हम धर्मपाल आदि

श्राचार्यों का मत दे रहे हैं।

स्त्रभाव तीन 🧗:--परिकल्पित, परतन्त्र, परिनिष्पन्न।

### 1. परिकल्पित स्वभाव

स्थिरमित के श्रनुसार जिस जिस विकल्प से इम जिस जिस वस्तु का परिकल्प करते हैं वह वह वस्तु परिकल्पित स्थमाव है। विकल्प दस्तु श्रमन्त हैं। यह श्राध्यात्मिक श्रीर बाह्य हैं। यहाँतक कि बुद्धधर्म भी विकल्प वस्तु है। जो वस्तु विकल्प का विषय है, उसकी सत्ता का श्रमाव है; श्रतः वह विद्यमान नहीं है। श्रतः वह परिकल्पित स्थमाव है।

नम्द के अनुसार अनन्त अभूत परिकल्प या अभूत विकल्प हैं, जो परिकल्पना करते हैं। उस उस विकल्प से विविध विकल्प वस्तु परिकल्पित होते हैं। अर्थात् स्कन्ध- आयतन-धातु आदि आतम-धर्म के रूप में मिध्या गृहीत होते हैं। इन्हें परिकल्पित स्वभाव कहते हैं। यह स्वभाव परमार्थतः नहीं है।

धर्मपाल के श्रनुसार 'दिकल्प' वह विज्ञान है, जो परिकल्पना करता है। यह वश्व श्रीर सप्तम विज्ञान है, जो श्रात्मन् श्रीर धर्म में श्रीमिनिविष्ट है। स्थिरमित के श्रनुसार यह श्राठों सासव विज्ञान और उनके चैत हैं। स्थिएमित कहते हैं कि सब साखव विज्ञान परिकल्यना करते हैं, क्योंकि उनका अभूत, परिकल्य-स्वभाय है। इसके वियत्त में धर्मपाल कहते हैं कि मह अयथार्थ है कि सब साखव विज्ञान परिकल्यना करते हैं। यह सत्य है कि त्रेधातुक सर्व विज्ञान 'अभूत परिकल्य' कहलाते हैं। इनकी यह संज्ञा इसिजए है, क्योंकि साखव विज्ञान तस्य का साद्धातकार नहीं करता। साखव चित्त प्राह्म-प्राहक के रूप में अवभासित होता है। इससे यह परिणाम सदा नहीं निकलता कि कुशल अथवा अव्यास्त चित्त में प्राह होता है, और यह आत्मधर्म की परिकल्यना में समर्थ है। वस्तुतः इस पत्त में बोधिसत्व तथा यानद्वय के आयों को एअलब्ध धान (यह एक अनास्त्व ज्ञान है) में प्राह होगा, क्योंकि यह ज्ञान प्राह्म-प्राहक के रूप में अवभासित होता है। तथागत के उत्तर ज्ञान में भी प्राह होगा, क्योंकि खुद्धमूमिसूत्र में कहा है कि खुद्ध-ज्ञान (आदर्श ज्ञान) काय, भूमि आदि विविध प्रतिविक्त्यों को अवभासित करता है।

इसमें सन्देह नहीं कि यह कहा गया है कि आजय-विश्वान का आलंबन परिकर के बीच हैं। किन्तु यह नहीं कहा गया है कि यह विश्वान केवल इनका प्रहण करता है।

सिद्धान्त यह है कि केवल दो विज्ञान—पष्ट श्रीर सप्तम—परिकल्पना करते हैं। कार्रिका में जो 'येन येन विकल्पेन' उक्त है, उसका कारण यह है कि विकल्प विविध हैं। यह कीन वस्तु है जिनपर विकल्प का कारित्र होता है ! संग्रह के श्रनुसार यह वस्तु परतन्त्र है। यह निमित्तभाग है, क्योंकि यह भाग विकल्पक का श्रालंबन-प्रत्यय है। किन्तु प्रश्न है कि क्या परिनिष्णक भी इस चित्त का विषय नहीं है ! हमारा उत्तर है कि तस्य श्रथवा परिनिष्णक मिध्याग्राह का श्रालंबन विषय नहीं है। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि तस्य विकल्प्य वस्तु है, किन्तु तस्य पर विकल्प का कारित्र प्रत्यन्त्व नहीं होता।

परिकल्पित स्वभाव विकल्प का, मिध्याग्राह का, विषय है; किन्तु यह ख्रालंबन-प्रत्यय नहीं है। इसका कारण यह है कि यह 'वस्त' सद्धर्म नहीं है।

परिकल्पित स्वमाव क्या है ? इसमें श्रीर परतन्त्र में क्या मेद है ?

१. स्थिरमित के अनुसार अनादिकालिक अभूत वासनावश सासव चित्त-चैत्त द्वयाकार में उत्पन्न होता है, प्राहक-प्राह्म रूप में उत्पन्न होता है। यह दर्शनमाग और निमित्तमाग हैं। मध्यान का कहना है कि यह दो 'लच्च्या' परिकल्पित हैं। यह कूर्म-रोम के समान असद्धर्म हैं। किन्तु इनका आश्रय अर्थात् स्वसंवित्तिभाग प्रत्ययजनित है। यह स्वमाव असद्धर्म नहीं है। हो पत्तन्त्र कहते हैं, क्योंकि यह अभूत-परिकल्प प्रत्यय-जनित है।

यह कैसे प्रतीत हो कि यह दो भाग श्रासद्धर्म हैं ? आगम की शिद्धा है कि अभूत-परिकल्य परतन्त्र हैं, श्रीर दो ब्राह परिकल्यित हैं।

२ धर्मपाल के अनुसार वासना-त्रल से चित्त-चैत्त दो भागों में परिख्त होते हैं। यह परिख्त भाग हेतु-प्रत्ययवश उत्पन्न होते हैं, और स्वसंवित्तिभाग के सहश परतन्त्र हैं। किन्तु विकल्प सद्धर्म, अभाव, तादात्म्य, भेद, भाव-स्त्रभाव, भेदाभेद, न भाव न स्त्रभाव, न स्रभेद न भेद इन मिध्या संज्ञाश्रों का ग्रहण करता है। इन विविध श्राकारों में दो भाग परिकल्यित कहलाते हैं।

वस्तुतः श्रागम कहता है कि प्रमाण्याम, द्वयंभात्र (दो भाग) श्रीर इन दो भागो की विविधता परतन्त्र है। श्रागम यह भी कहता है कि तथता को छोड़कर शेव व्यार धर्म परतन्त्र में संग्रहीत हैं।

यदि निमित्तभाग परतन्त्र नहीं है, तो वे दो भाग जो बुद्ध के अनासव प्रष्ठलन्ध-शान हैं, परिकल्पित होंगे। यदि आग यह मानते हैं कि यह दो भाग परिकल्पित होंगे। उत्तर अनासव शान की उत्पत्ति, विना एक निमित्तभाग को आलंबन बनाये होती है; क्योंकि यदि एक निमित्तभाग इसका आलंबन होता तो यह आर्थ-मार्ग में पर्यापन न होता।

यदि दो भाग परिकल्पित हैं, तो यह ब्रालंबन प्रत्यय नहीं हैं; क्योंकि परिकल्पित ब्रासद्-धर्म हैं। दो भाग बासित नहीं कर रुकते, बीजों का उत्पाद नहीं कर सकते। ब्रातः उत्तर बीजों के दो भाग न होंगे।

बीज निमित्तभाग में संग्रहीत हैं, श्रातः यह श्रासद्धर्म है। श्रातः वीज कैसे हेतु-

यदि दो भाग, जो चित्त के अभ्यन्तर हैं, और वीजों से उत्पन्न होते हैं, परतन्त्र नहीं हैं तो जिस स्वभाव को आप परतन्त्र मानते हैं, अर्थात् संवित्तिभाग जो इन दो भागों का आश्रय है, परतन्त्र न होगा; क्योंकि कोई कारण नहीं है कि यह परतन्त्र हो जब दो भाग परतन्त्र नहीं है।

श्रत: जो प्रत्ययजनित है वह परतन्त्र है।

#### २. परतन्त्र स्वभाव

'परतन्त्र' प्रत्यय से उद्भूत विकला है। यह आख्या 'प्रतीत्य-समुत्पन्न' से मिलती-जुलती है। जो हेतु-प्रत्यय से उत्पन्न होता है, वह परतन्त्र है। एकमत से यह लच्च्या केवल क्लिष्ट परतन्त्र का है। वास्तव में अनास्तव परतन्त्र को 'विकला' नहीं कहते। एक दूसरा मत यह है कि सब चित्त-चैत्त, चाहे सास्तव हों या अनास्तव, 'विकला' कहे गए हैं।

## ३, परिनिष्यम्न स्वभार

परिनिध्यन स्वभाव परतन्त्र की परिकल्पित से सदा रहितता है। यह अविकारस्वभाव है। यह प्राह्म-प्राहक इन दो विकल्पों से विनिर्मुक होता है। इस स्वभाव की सदा प्राह्म-प्राहक भाव से अत्यन्त रहितता होती है। यह कल्पित स्वभाव की अत्यन्त शूर्यता है। अतएव यह परतन्त्र से न अन्य है, और न अनन्य, यथा अनित्यता अनित्य धर्मों से न अन्य है, और न अनन्य।

पुनः शुस्रान-च्याँग कहते हैं कि परिनिध्यन धर्मों का वस्तुसत्, श्रविपरीत, निष्ठागत श्रीर परिपूर्ण संमान है। यह तथता से, श्रयीत् सत्त-श्रसत्व से पृथक् शृत्यता की श्रवस्था में वस्तुश्रों के स्वभाव से मिश्रित है। श्रतः परिनिध्यन ( च्तयता ) परतन्त्र से न श्रन्य है, न श्रनन्य। यदि यह इससे श्रमिन होता, तो तथता धर्मधातु ( परतन्त्र ) का वस्तुस्वभाव न होती। यदि यह इससे अभिन्न होता तो तथता न नित्य होती, श्रीर न पूर्ण विशुद्ध। पुनः यह कैसे माना जाय कि परिनिध्यन्न स्थमाव श्रीर परतन्त्र स्थमाव का न नानात्व है, श्रीर न एकल ! इसी प्रकार अनित्य, शत्य, अनात्म धर्म तथा अनित्यता, शत्यता, नैरात्म्य न अन्य हैं, न अनन्य। यदि अनित्यता संस्कारों से अन्य होती, तो संस्कार अनित्य होते; यदि अनन्य होती, तो अनित्यता उनका सामान्य लन्त्या न होती। वस्तुतः धर्मता या तथता का धर्मों से ऐसा संक्ष्म है, क्योंकि परमार्थ और संवृति अन्योन्याश्रित हैं।

बन्नतक परिनिष्पन्न का प्रतिवेध, सान्नात्कार नहीं होता, तत्रतक यथाभूत परतन्त्र भाव को इम नहीं बान सकते। अन्य ज्ञान से परतन्त्र का प्रहण नहीं होता।

# खगावत्रय का चित्त से अभेद

इन विचारों के अनुसार शुत्रान-स्याँग चित्त का इतिहास बताते हैं। निःसन्देह सदा से चित्त-चैत्त अपने विविध आकारों में (भागों में) अपने को स्वतः जानते हैं, अर्थात् परतन्त्र बो अपने को जानता है, सदा से स्विवज्ञान का विषय है। किन्तु चित्त-चैत्त सदा पुद्गल-धर्मप्राह से सहगत होते हैं, अतः वह प्रत्यय-जिनत चित्त-चैत्तों के मिथ्या स्वभाव को यथार्थ में नहीं जानते। माया-मरीचि-स्वप्नविषय-प्रतिविम्य-प्रतिभास-प्रतिश्रुत्क-उदकचन्द्र-निर्मितवत् उनका अस्तिल नहीं है, और एक प्रकार से है भी। धनन्यूह में कहा है—"जब तक कोई तथता का दर्शन नहीं करता, वह नहीं जानता कि धर्म और संस्कार मायादिवत् वस्तुसत् नहीं हैं; यदापि वह हैं।"

श्रतः यह सिद्ध होता है कि स्वभावत्रय (लच्च्यत्रय) का चित्त-चैत से व्यतिरेक नहीं है। चित्त-चैत्त श्रीर उनके परिणाम (दर्शन श्रीर निमित्तमाग) का प्रत्ययों से उद्भव होता है, श्रीर इसलिए मायाप्रतिविश्ववत् वह नहीं हैं, श्रीर एक प्रकार से मानो वह हैं। इस प्रकार वह मूढ़ पुरुषों की प्रवंचना करते हैं। यह सब परतन्त्र कहलाता है।

मूढ़ परतन्त्रों को मिथ्या ही आतम-धर्म अवधारित करते हैं। खपुष्य के समान इस 'खमाव' का परमार्थतः अस्तित्व नहीं है। यह परिकल्पित है। किन्दु वस्तुतः यह आतम-धर्म विन्हें एक मिथ्या संज्ञा परतन्त्र पर 'आरोपित' करती है, शह्य हैं। चित्त के परमार्थ स्वभाव को (विज्ञान और दो भाग) जो आतम-धर्म की शह्यता से प्रकाशित होता है, परिनिष्पक्ष की संज्ञा दी जाती है। हम कहेंगे कि धर्मों का सत्-स्वभाव उनका विश्वद लच्च्या या विश्वान-शिक है, जो प्रत्येक प्रकार के सान्चात्कार से शह्य है। इस स्वभाव का विपरीत भाव सर्वगत धर्म (फेनोमनिज्म) हैं, और धर्मों का स्थूल और मिथ्या आकार आतम-धर्म का प्रतिभास है। यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि इन सब की समिष्ट विश्वद विश्वानायतन खता है।

# बसंस्कृत धर्मी की जिस्त्रमावता

इसके अनन्तर शुआन-च्वाँग इस त्रिस्वभाववाद का प्रयोग आकाशादि असंस्कृत धर्म के संकथ में करते हैं। वह कहते हैं कि विज्ञान आकाशादि प्रभास के आकार में परिणात होता है। क्योंकि आकाश चित्त-निमित्त है, इसलिए यह परतन्त्र में संग्रहीत होता है। किन्तु मूद्र इस निमित्त को द्रव्यसत् कल्पित करते हैं। इस कल्पना में आकाश परिकिल्पत है। अन्ततः द्रव्य आकाश को तथता का एक अपर नाम अवधारित करने से आकाश परिनिध्यन है। इसी प्रकार शुआन-च्वांग सिद्ध करते हैं कि अन्य असंस्कृत तथा रूप-वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान यह पाँच संस्कृत धर्म-दृष्टि के अनुसार परिकिल्पित, परतन्त्र और तथता में संग्रहीत हो सकते हैं।

### ब्रिविभाव की सत्ता

एक श्रन्तिम प्रश्न है कि बस्तु द्रव्यसत् है या असत्। परिकल्पित स्वभाव केवल प्रजितसत् है, क्योंकि यह मिध्या किच से व्यवस्थित होता है। परतन्त्र प्रजिति श्रीर वस्तुसत् दोनों है। पिराड, समुदाय, (संचय, सामग्री) यथा घटादि, प्रजिति हैं। चित्त-चैत्त-रूप प्रत्ययजनित हैं। श्रतः वह बस्तुसत् हैं। परिनिष्पन्न केवल द्रव्यसत् है, क्योंकि यह प्रत्ययाभीन नहीं है।

किन्तु यह तीन स्वभाव भिन्न नहीं हैं, क्योंकि परिनिष्यन्न परतन्त्र का द्रव्यसत् स्वभाव है, श्रीर परिकल्पित का परतन्त्र से व्यतिरेक नहीं है। किन्तु यद्यपि यह एक दृष्टि से भिन्न नहीं है, तथापि दूसरी दृष्टि से यह श्रमिन नहीं है; क्योंकि मिध्याग्रह, प्रत्ययोद्भव श्रीर द्रव्यसत्-स्वभाव भिन्न हैं।

# निःस्वभाव-वाव

यह विचार शंकर के वेदान्तमत के श्रास्यन्त समीप है। शुश्रान-च्वाँग इस खतरे को समभते हैं। माध्यमिकों के प्रतिवाद करने पर वह इस प्रश्न का विचार करते हैं कि यदि तीन स्वभाव हैं तो भगवान् की यह शिद्धा क्यों है कि सब धर्म निःस्वभाव हैं। दूसरे शब्दों में यदि धर्म के तीन श्राकार हैं तो भगवान् का यह उपदेश क्यों है कि वह शूत्य श्रीर निःस्वभाव हैं। यह प्रश्न बड़े महत्व का है। यह देखना है कि शुश्रान-च्वाँग कैसे नागार्जुन की शूत्यता का त्याग कर वस्तुओं की विज्ञान-सत्ता को व्यवस्थित करते हैं।

उनका उत्तर यह है कि इन तीन स्वभावों में से प्रत्येक अपने आकार में निःश्वभाव है। त्रिविध स्वभाव की त्रिविध निःस्वभावता है। इस अभिसन्धि से भगवान् ने सब धर्मों की निःश्वभावता की देशना की है।

परिकल्पित निःस्वभाव है, क्योंकि इसका यही लक्ष्य है (लक्ष्येन)। परतन्त्र की निःस्वभावता इसलिए है, क्योंकि इसका स्वयंभाव नहीं है। परिनिष्पन्न की निःस्वभावता इसलिए है, क्योंकि यह परिकल्पित आल्य-धर्म से शून्य है। परिनिष्पन्न धर्म परमार्थ है। यह भूतत्वयता है। यह विज्ञतिमात्रता है।

यह तीन निःस्वभावता क्रमशः लक्त्या-निःस्वभावता, उत्पत्ति-निःस्वभावता, परमार्थ-निःस्वभावता हैं। शत्यता की गंभीरता से संसार विज्ञानोद्धि के तल पर उठता है। यदि बुद्ध ने कहा है कि सर्व धर्म निःस्वभाव हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उनमें स्वमाव का परमार्थतः अभाव है। यह बुद्धवचन नीतार्थ नहीं है। परतन्त्र और परिनिष्पत्र असत् नहीं हैं। किन्तु मूढ़ पुरुष विषयीस्वश उनमें आत्म-धर्म का अध्यारोप कहते हैं। वह विपरीत माव से उनका द्रव्यसत् आत्म-धर्म के रूप में प्रहण् करते हैं। यह परिकल्पित स्वभाव है। इन प्राहों की व्यावृत्ति के लिए भावान् सामान्यतः कहते हैं कि जो सत् है (दूसरा-तीसरा स्वभाव) और जो असत् है, (प्रथम स्वभाव) दोनों निःस्वभाव हैं। यदि परिकल्पित लच्चणतः निःस्वभाव है, तो परतन्त्र ऐसा नहीं है। परतन्त्र उत्पत्ति-निःस्वभाव है। इसका अर्थ यह है कि मायावत् यह हेत-प्रत्यय-वश उत्पत्र होता है, और यह परतन्त्र है। यह स्वयंस्वभाव नहीं है, जैसा विपर्यास-वश प्राह होता है। अतः हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह निःस्वभाव है, किन्तु वस्तुतः यह सस्वभाव है।

परिनिष्पन्न का निशेष रूप से विचार करना है। इसे भी हम उपचार से इस अर्थ में निःस्त्रभाव कह सकते हैं कि इसका स्वभाव परिकल्पित आल्य-धर्म से परमार्थतः शुन्य है। वस्तुतः स्वभाव का इसमें आभाव नहीं है। यथा यद्यपि महाकाश सब रूपों की आवृत करता है, और उसका प्रतिषेध करता है, तथापि रूपों की निःस्वभावता को प्रकट करता है; उसी प्रकार परमार्थ शून्यता से, आल्य-धर्म की निःस्वभावता से, प्रकट होता है; और निःस्वभाव कहला सकता है। किन्तु यह कम परमार्थ नहीं है, अतः धर्मों की शून्यता का वचन नीतार्थ नहीं है। विज्ञतिमात्रता परमार्थ है।

# ऊनविंश अध्याय

## माध्यमिक नय

# [ अाचार्य नागार्जुन तथा चन्द्रकीति के आधार पर ] अध्यमिक दर्शन का महत्त्व

श्राचार्यं नागार्जुन मध्यमक शास्त्र के श्रादि श्राचार्यं हैं। बीद्ध विद्वान् उनको श्रापर वृद्ध के छमान मानते हैं। नागार्जुन की मध्यमककारिका पर प्रसक्तपदा नाम की वृत्ति है। उन्होंने वृत्ति में कहा है कि नागार्जुन के दर्शन-तेज में परवादियों के मत श्रीर लोकमानस तथा उनके श्रान्थकार इन्धन के समान मस्म हो जाते हैं। उनके तीक्या तर्कशरों से संसारोत्पादक नि:शेप श्रारितेनार्थं नष्ट हो जाती हैं। चन्द्रकीर्ति ऐसे श्राचार्य के चरणों में प्रियापात करके उनकी कारिका की विवृत्ति करते हैं, जो तर्क खाला से श्राकुलित है। प्रस्कपदा नाम की वृत्ति के द्वारा वह श्राचार्य का श्रामिप्राय विवृत्त करते हैं। चन्द्रकीर्ति के श्रनुसार श्राचार्य के शास्त्र-प्रणयन का यह प्रयास दूसरों को प्रथम चित्तीत्पाद से सेकर प्रशापारिता-नय के श्रविपरीत जान कराने तक के लिए है। श्राचार्य का यह प्रयास केवल करणावरा है।

## माध्यमिक वर्शन का प्रतिपाच

जो सकल मध्यमक शास्त्र का श्रमिधेयार्थ है उससे श्रमित्र स्वमाव परमगुद तथागत का है, श्रोर वही प्रतीत्यसमुत्पाद है। इसलिए श्राचार्य नागार्जुन शास्त्र के श्रारंभ में श्रनिरोधादि श्रष्ट 'विशेषणों से विशिष्ट प्रतीत्यसमुत्पाद को प्रकाशित करते हैं, श्रीर उसके उपदेष्टा तथागत की बन्दना करते हैं। श्राचार्य चन्द्रकीर्ति नागार्जुन के एक-एक विशेषणों का श्रमिप्राय बताते हैं।

निरोघ च्राय-मंगता है, किन्तु तल में च्राय-भंगता नहीं है, श्रात: वह 'श्रुनिरोध' है। उत्पाद श्रात्मभावोन्मजन है, तल में श्रात्मभावोन्मेव नहीं है, श्रातः वह 'श्रुतुत्पाद' है।

 <sup>&#</sup>x27;तकंज्वाका' आर्थ मध्य की माध्यमिक्कारिका पर एक वृक्ति है उसका पूरा नाम 'मध्यम-इत्यवृत्ति वकंज्वाला' है। चन्नकः तिं के अनुसार 'तकंज्वाला' से आचार्य का मन्द्रव्य विकृत हुआ है।

२. जनिरोधसञ्ज्यादमञ्ज्ञेदमशारवतम्, अनेकार्यमनानार्यमनागममनिर्गमम् । यः प्रतक्षित्रसमुखादं प्रपञ्चोपशमं शिवं देशयामास सम्बद्धस्तं वश्वे वदतां वरम् ।/

उच्छेद सन्तान-प्रवन्ध का विच्छेद है, परन्तु तत्व मैं विच्छेद नहीं है, स्रतः बह 'स्रतुच्छेद' है।

सार्वकालिक स्थास्तुता शाश्वतिकता है, परन्तु तत्व में वह नहीं है, स्रतः वह 'त्रशाश्वत' है।

तत्व में न मिन्नार्थता है न अभिन्नार्थता, अतः वह 'अनेकार्थ' और 'अनानार्थ' है। तत्व में आगम और निर्गम नहीं है, अतः वह 'अनागम' और 'अनिर्गम' रूप है।

इन विशेषणों से निर्वाण की सर्व प्रपंचीपशमता एवं उसका शिवत्व बोधित होता है। यह मध्यमक-शास्त्र का प्रतिपाद्य एवं प्रयोजन है।

हेतु-प्रत्ययों की श्रिपेद्धा करके ही सकल भावों ( पदार्थ ) की उत्पत्ति होती है । श्राचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि इस नियम को प्रकाशित कर भगवान् ने भावों की उत्पत्ति के संवन्ध्र में बादियों के विभिन्न सिद्धांतों का—श्रहेतुवाद, एकहेतुवाद, विपमहेतुवाद श्रादि का निराकरण किया है। इसीलिए विभिन्न वादियों का स्वकृतत्व, परकृतत्व, स्वपरोभयकृतत्व का सिद्धांत निषिद्ध हो जाता है। इन वादों के निषेध से वस्तुतः पदार्थों का सांवृत-( श्रयथार्थ) रूप उन्द्रावित होता है, श्रीर यह सिद्ध होता है कि श्रार्थ-ज्ञान की दृष्टि से पदार्थ स्वभावतः श्रनुत्पन्न हैं। श्रतः प्रतीत्य-समुतन्न पदार्थों में निरोधादि नहीं हैं।

श्रार्यं जब प्रतीत्य-समुत्पाद का उक्त विशेषणों से ज्ञान कर लेता है, तब स्वभावतः उसके प्रपंचों का उपशम होता है। इसलिए आचार्य प्रतीत्य-समुत्पाद का विशेषणा 'प्रपंचोपशम' देते हैं। वह 'शिव' है, इसलिए कि वहाँ चित्त-चैत्त अप्रवृत्त हैं। ज्ञान-ज्ञेय-व्यवहार निवृत्त है, इसलिए तत्व ज्ञाति-जरा-मरणादि उपद्रवों से रहित है। पूर्व अभिहित विशेषणों से विशिष्ट प्रतीत्य-समुत्पाद की देशना ही मध्यमक-शास्त्र का अभीष्टार्थ है। भगवान् बुद्ध ने ही इसे अवगत कराया है, अतः उनके 'अविपरीतार्थवादित्व' (सत्यवक्ता होने से ) आचार्य प्रसादानुगत होकर उन्हें 'बहतां वर' आदि अनेक विशेषणों से विशेषित करते हैं और प्रणाम करते हैं।

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि प्रतीत्य-समुत्याद के इन विशेषणों में यद्यपि सर्वप्रयम निरोध के निषेध का उल्लेख है, जब कि उत्पाद का प्रतिषेध पहले होना चाहिये। किन्तु उत्पाद श्रीर निरोध में पौर्वापर्य नहीं है, संसार का श्रानादित्व है; इसे स्पष्ट करने के लिए श्रानिरोध का प्रथम उल्लेख श्रावश्यक हुश्रा।

## स्वतः उत्पत्ति के लिखान्त का खण्डन

श्रन्यवादी पदार्थों की उत्पत्ति स्वतः, परतः या उभयतः स्वीकार करते हैं। परन्तु श्राचार्यं नागार्जुन पदार्थों की उत्पत्ति किसी तरह नहीं मानते। उनके मत में किसी भी देशिक या कालिक श्राधार में कोई भी श्राधिय वस्तु किसी भी संबन्ध से न स्वतः उत्पन्न होती है, न परतः और न उभयत:। वस्तु का स्वतः उत्पाद मानै तो उत्पन्न की ही पुनः उत्पत्ति माननी पड़ेगी। स्वतः-उत्पाद पत्त के खंडन से परतः-उत्पाद का सिद्धांत भी सिद्ध नहीं होता। आगे चलकर हम परतः उत्पाद का खंडन करेंगे।

#### माण्यांमक को पक्षद्वीनता

माध्यमिक का अपना कोई पद्म नहीं है, और न कोई प्रतिशा ही है, जिसकी सिद्धि के लिए वह स्वतंत्र अनुमान का प्रयोग करे। माध्यमिक स्वतः उत्पादवादी सांख्य के प्रतिशार्थ का केवल परीक्षण करता है। सांख्य अपनी प्रतिशा की सिद्धि के लिए सचेष्ट है, इसलिए उनके वादों का खंडन आचार्य चन्द्रकीतिं विस्तार से करते हैं। वह कहते हैं कि किसी भी उपपत्ति से सांख्य का स्वतः उत्पादवाद संभव नहीं है। जो वस्तु स्वरूप से विद्यमान है, उसकी पुनः उत्पत्ति निष्प्रयोजन है। यदि जात स्वरूप का ही जन्म माने तो कभी वस्तुओं का अजातल (विनाश) सिद्ध नहीं होगा।

माध्यमिक पर वादियों का एक विशेष श्राच्चेप है कि माध्यमिक का जब स्वपन् नहीं है, तब परपन्न के लंडन के लिए वह श्रनुमानादि का प्रयोग कैसे करता है। चन्द्रकीर्ति इसके समाधान में कहते हैं कि उन्मत्त के साथ तो हमारा विवाद नहीं है, प्रत्युत हेतु-दृष्टान्तवादियों के साथ है। ऐसे लोगों से विचार के लिए श्राचार्य को भी श्रपनी श्रनुमानिप्रयता प्रकट करनी पड़ती है। वस्तुतः माध्यमिक का कोई पन्नान्तर नहीं है, इसलिए उसे श्रनुमान का स्वतन्त्र प्रयोग करना युक्त नहीं है। विग्रह्य्यावर्तनी में श्राचार्य कहते हैं कि यदि भेरी कोई प्रतिज्ञा होती तब सुक पर श्रनुमान संबन्धी दोष लगते, किन्तु मेरा कोई पन्न नहीं है। मेरे पन्न में कोई प्रतिज्ञा हाती तब उसलिए भी नहीं बनती कि प्रत्यन्न श्रादि प्रमाणों से किसी वस्तु की उपलब्धि प्रमाणित नहीं होती। उपलब्धि हो, तब उसके लिए प्रवर्त्तन, निवर्त्तन या उसके साधन का प्रश्न उठे। अतः हम पर श्रन्य वादियों का किसी प्रकार भी उपालंभ नहीं है। श्रार्थदेय भी कहते हैं कि सत्, श्रसत्, सदसत् इनमें से जिसका कोई भी पन्न ही नहीं है, उस पर न्वरकाल में भी कोई दोष श्रारोपित नहीं किये जा सकते।

माध्यमिक को वादियों के आहोपों का परिहार स्वपन्न में दोषों के अप्रसंगापादन (दोष न लगने की प्रणाली ) से करना चाहिये । यथा:—स्वत: उत्पादवादी सांख्य से पूछना चाहिये कि आप कार्यात्मक स्व से स्वत: उत्पाद मानते हैं या कारणात्मक १ प्रथम पन्न में सिद्धसाधनता (सिद्ध बात को ही सिद्ध करना ) होगी, क्योंकि कार्यात्मक का कार्यत्व स्वयं सिद्ध है, विद्यमान है । दितीय पन्न में विरुद्धार्थता है, क्योंकि कारणात्मना विद्यमान की अवस्था में ही उसका विरोधी कार्यात्मकत्व मी स्वीकार करना पड़ेगा । इस तर्क में विद्यमानत्व हेतु माध्यमिक का नहीं है, इसलिए सिद्धसाधनता या विरुद्धार्थता का परिहार उसे नहीं करना है ।

अन्यवादी कहते हैं कि जब माध्यमिक को स्वतन्त्र अनुमान का अभिधान नहीं करना है, और उसके पद्म में पद्म-हेतु-दृष्टान्त भी असिद्ध हैं, तो वह सांख्य के स्वतः उत्पाद के प्रतिषेध श्री अपनी प्रतिशा का साधन कैसे करेगा, श्रीर पर की प्रतिशा का निराकरण भी कैसे करेगा; स्पोकि वादी-प्रतिवादी उभय-सिद्ध श्रनुमान से ही निराकरण संभव होता है। एक श्रीर पूर्व-प्ली अपने श्रनुमान को निर्दुष्ट रखने के लिए दीवरहित पन्त-हेतु-हष्टान्तों का प्रयोग करेगा। किन्तु दूसरी श्रीर माध्यमिक उनमें दोपों का श्रिभंधान करेगा नहीं, इस प्रकार वादी के दोषों हा परिहार नहीं होगा; फलतः माध्यमिक परपन्त का निराकरण नहीं कर सकेगा।

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस अर्थ को जिन उपपत्तियों से निश्चयपूर्वक स्वयं बानता है, वह अपना निश्चय दूसरों में भी उत्पन्न करने की इच्छा से उन उपपत्तियों का उपदेश करता है। इस न्याय से यह सिद्ध होता है कि पर को ही स्वान्युपगत प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु आदि का उपादान करना चाहिये, माध्यमिकों को नहीं। वस्तुतः दूसरे के प्रति हेतु आदि का प्रयोग नहीं होता, विलक्ष अपने पक्ष के निश्चय के लिए होता है। अन्यया उसका पक्ष स्वयं विसंवादित हो जायगा, फिर वह दूसरे को स्वप्रतिज्ञा का निश्चय क्या करा इकेगा। इसलिए युक्तिहीन पद्म का स्पष्ट दोय यही है कि वह स्वप्रतिज्ञार्थ के साधन में ही अपने को असमर्थ बना लेता है। ऐसी अवस्था में माध्यमिक को परपन्तिय अनुमान के बाधो-र्मावन से मी कोई प्रयोजन नहीं रहता।

## माध्यमिक की दोषोद्धावन की प्रसाली

चन्द्रकीर्ति एक विशेष बात की छोर ध्यान दिलाते हैं। यद्यपि माध्यमिक की श्रपनी कोई प्रतिश्वा नहीं है, इसलिए उसे अनुमान के स्वतन्त्र प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी उसे पर्एक् के अनुमान विरोधी दोपों का उद्भावन करना चाहिये। इसके समर्थन में वह आचार्य बुद्धपालित की प्रणाली का उल्लेख करते हैं—पदार्थ स्वत: ही उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि साल्मना विद्यमान की उत्पत्ति मानने में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जैसे किसी को साल्मना विद्यमान घटादि के उत्पाद की अपेचा नहीं होती, इसी प्रकार स्वाल्मना विद्यमान हमत्त भावों का पुनःउत्पाद मानना व्यर्थ है। इस प्रकार संख्यों के अनुमान में माध्यमिक आचार्य बुद्धपालित ने साधर्म्य दृष्टान्त और हेतु के उपादान के द्वारा विरोध का उद्भावन हिया है।

माध्यमिक के अनुमान में हेतु और दृशन्त के अनिभधान का दोष नहीं दिया जा 6क्ता, क्योंकि स्वत:उत्पादवादी सांख्य के पद्य में अभिक्यक्त घट की पुनः अभिक्यक्ति अभिष्ठ नहीं है। इस सिद्ध रूप को ही माध्यमिक दृशन्त के रूप में महर्ण करेगा। इसी प्रकार सांख्य-संगत अनिभ्यक्त शक्ति रूप को ही उत्पाद-प्रतिषेध से विशेषित करके माध्यमिक अपने अनुमान में साध्य स्वीकार करेगा। इस प्रकार माध्यमिक पद्य में सिद्धसाधनता और विदद्धार्थता आदि दोष नहीं लगेंगे।

श्रथवा स्वतः उत्पादवाद के निरास के लिए माध्यमिक सांख्य के उस श्रनुमान में दोबोद्भावन करेगा, जिससे सांख्यवादी पुरुप से श्रतिरिक्त समस्त पदार्थों का स्वतः उत्पाद सिद्ध करता है, क्योंकि माध्यमिक सांख्य-संमत पुरुष के दृष्टान्त में ही 'स्वात्मना विद्यमानल' हेतु के बल से स्वतः उत्पाद का निषेध सिद्ध कर देगा! सांख्यवादी यदि कहे कि उत्पाद के निषेध से मुक्त अभिव्यक्तिवादी का अनुमान वाधित नहीं होगा, तो यह टीक नहीं है; क्योंकि अनुपलक्ष की उपलब्धि—अभिव्यक्ति और उत्पाद दोनों में समान हैं। इसलिए उत्पाद शब्द से अभिव्यक्ति का ही अभिधान है। उत्पाद शब्द से अभिव्यक्ति का ही अभिधान है। उत्पाद शब्द से अभिव्यक्ति स्वीकार करना अनुपात्त नहीं है, क्योंकि अर्थवाक्य विपुल अर्थों के द्योतक होते हैं। इसीलिए वे अपेद्यात समस्त अर्थ का संग्रह करके विशेष अर्थ के बोधन में प्रवृत्त होते हैं।

यदि श्रनुमान के पत्त, हेतु श्रादि प्रसंग से विपरीत श्रथों का बोधन करें भी, तो उससे माध्यमिक का क्या संबन्ध ? क्योंकि उसकी कोई स्वप्रतिज्ञा है नहीं है, जिससे उसके सिद्धान्त का विरोध होता हो । श्रीर फिर यदि प्रसंगविपरीतता की श्रापत्ति से परवादी के पत्त में दोव श्राते हैं, तो वह माध्यमिक को श्रभीष्ट ही होगा । निःस्वमाववादी श्रपने श्रनुमान प्रयोग से सस्वमाववादी के श्रनुमान को जब दोवपूर्ण सिद्ध करता है, तब भी प्रयोग मात्र से प्रसंग विपरीतार्यता (श्रपने सिद्धान्त के विरुद्ध जाना) का दोष माध्यमिक पर नहीं लगेगा, क्योंकि शब्द दाराडपाशिक के समान वक्ता को श्रस्वतन्त्र नहीं बनाते, प्रस्थत वह वक्ता की विवच्ना का श्रनुविधान मात्र करते हैं । वस्तुतः माध्यमिक पर-प्रतिज्ञा के प्रतिष्ठेष मात्र से ही सफल है ।

श्राचार्य प्रसंगापित्त के द्वारा भी परपत्त का निराकरण करते हैं। श्राचार्यगण मध्यमक-दर्शन को श्रंगीकार करके भी तर्कशास्त्र में अपनी श्रातिकुशालता श्राविष्कृत करने के लिए स्वतन्त्र श्रनुमान का प्रयोग करते हैं। इनके ऐसे श्रनुमान प्रयोगों से तार्किक पद्ध की ही दोष-राशि उपलित्त होती है, जैसे—माध्यमिक का वह श्रनुमान-प्रयोग लीजिए, जिसमें वह सांस्य-संमत पुक्त के दृष्टान्त में श्रनुत्पाद के साथ विद्यमानत्व हेतु की व्याप्ति देखकर सर्वत्र श्राध्यात्मिक श्रायतनों का पारमार्थिक दृष्टि से श्रनुत्पाद सिद्ध करता है (श्राध्यात्मिकानि श्रायतनानि न परमार्थतः स्वत उत्पन्नानि, विद्यमानत्वात्, चैतन्यवत्)।

यहाँ प्रश्न उठता है कि माध्यमिक के इस अनुमान-प्रयोग में किस अर्थ की सिद्धि के लिए 'परमार्थतः' विशेषण है, क्योंकि लोक-संवृति ( लोक बुद्धि ) से स्वीकृत उत्पाद अप्रतिषेध्य होता है । किन्तु माध्यमिकों के मत में लोक-संवृति से भी भावों का स्वतःउत्पाद सिद्ध नहीं होता । माध्यमिक से इतर मतावलिम्बयों की अपेचा से भी यह विशेषण सार्थक नहीं है, क्योंकि माध्यमिक परमत की उत्पाद आदि व्यवस्था को संवृत्या भी कहाँ स्वीकार करता है ? यह भी नहीं है कि सामान्य जन स्वतः उत्पाद से प्रतिपन्न हों, जिनकी अपेचा से यह विशेषण सार्थक बने । क्सुतः सामान्य जन स्वतः, परतः आदि के विचार में उतरता ही नहीं । हां, वह कारण से कार्य की उत्पत्ति की व्यवस्था अवश्य मानता है ।

यह हो सकता था कि जो लोग सांवृतिक दृष्टि से भावों की उत्पत्ति मानते हैं, उनके निरा-करण के लिए परमार्थ विशेषण सार्थक हो । किन्तु इस दृष्टि से जो अनुमान का प्रयोग होगा, वह अवस्य ही पज्ञ-दोष, हेतु-दोष से अस्त होगा। पज्ञ-दोष तो इसलिए होगा कि पारमार्थिक क्ष से चतुरादि श्रायतनों का स्वतः उत्पाद माना नहीं जाता । ऐसी श्रवस्था में श्रनुमान का श्राघार ही श्रिसिद्ध है । यदि उत्पत्ति-प्रतिषेध के साथ 'परमार्थ' का योग करें श्रीर अर्थ करें कि सांवृत चतुरादि की परमार्थतः उत्पत्ति नहीं है, तो यह युक्त न होगा; क्योंकि परपद्ध चतुरादि को वत्तुसत् मानता है । उसे माध्यमिक की प्रश्वति-सत्ता इष्ट नहीं है । इस प्रकार श्राघार श्रसिद्ध होगा और श्रनुमान पद्ध-दोष से प्रस्त होगा ।

चन्द्रकीर्ति यहाँ यह उद्भावन करते हैं कि 'शब्द अनित्य हैं' इत्यादि पन्न को सिद्ध करने के लिए धर्म-सामान्य (अनित्यता-साधारण) श्रीर धर्मी-सामान्य (शब्द-साधारण) का प्रहण करना चाहिये। अन्यया विशेष अहण करने से अनुमान-अनुमेय व्यवहार सदा के लिए समाप्त हो जायगा। शब्द और अनित्यता इस पन्न और साध्य में वादियों में यह विप्रतिपत्ति होगी कि यहाँ किस शब्द का प्रहण करें। वौद्ध-संमत चातुर्महामौतिक शब्द लें तो वह अन्य मत में असिद्ध होगा। यदि आकाश-गुणक शब्द लें तो वह वौद्ध-मत में असिद्ध होगा। इसी प्रकार 'अनित्यता' से वैशेषिकादि संमत 'सहेतुक विनाश' अर्थ करें तो पर को असिद्ध होगा। ऐसी अवस्था में अनुमान के लिए धर्म-धर्मी सामान्यमात्र का प्रहण करना चाहिये, जिससे वादियों में तस्वकथा चल सके। अतः प्रकृत स्थल में भी परमार्थ विशेषण का उत्सर्व करके धर्मीमात्र का प्रहण करना चाहिये।

किन्तु विशेष ध्यान देने पर यह तर्कसंमत मध्य-मार्ग भी दोषपूर्ण ठहरता है, क्योंकि जब उत्पाद-प्रतिषेध को साध्य बताते हैं, तब उस साध्य-धर्म का धर्मा ( आध्यात्मिक आयतन ) अपने मिथ्या रूप को प्रकट कर देता है; क्योंकि वह सत्व के विपर्यास मात्र से आसादित है। इस प्रकार उसका धर्मत्व ही चंयुत हो बाता है। इस प्रकार इस अनुमान में धर्मी की उपलब्धि सेमब नहीं होगी, क्योंकि अविपरीत ज्ञानवाले विद्वान् को विपर्यस्त बोध नहीं होगा, और इसके बिना चत्नुरादि का सांवृतधर्मित्व सिद्ध नहीं होगा।

शून्यता-श्रशून्यतावादियों में दृष्टान्त-साम्य भी नहीं होगा, क्योंकि उनके मत में पूर्वोक्त रीति से चहुरादि सामान्य न सांवृत सिद्ध होगा श्रीर न पारमार्थिक ।

इसी प्रकार माध्यमिक प्रतिवादी के या अपने अनुमान के समस्त पत्न, हेतु आदि की असिद्धि निश्चित करता है। माध्यमिक अनेक प्रकार से यह सिद्ध कर देता है कि सभी अनुमान पंत्र-दोष, हेतु-दोष, असिद्धार्थ, विरुद्धार्थ आदि दोषों से प्रस्त हो बाते हैं। जैसे—हीनयानी कहें कि आध्यात्मिक आयतानों के उत्पादक हेतु हैं, क्योंकि तथागत ने उनका निर्देश किया है; जैसे तथागत निर्दिष्ट शान्त निर्वाण स्वीकृत है। इस अनुमान में माध्यमिक पूछेगा—'तथागत का निर्देश संवृत है या परमार्थ। प्रथम पत्न के खंदत होने के हेतु की असिद्धार्थता स्पष्ट है। दितीय पत्न इसलिए असिद्ध है कि परमार्थ में निर्वर्श्य-निर्वर्तक-भाव (कार्यकारणभाव) असिद्ध है।

## माध्यमिक स्थतन्त्र अनुमानवादी नहीं

वादी माध्यमिक पन्न पर छाचिप करते हैं कि छापने जैसे परकीय छानुमानों को दोष-प्रस्त िक किया है, उसी रीति से छापका छानुमान-प्रयोग भी दोष-दुष्ट हो जाता है। ऐसी छावस्था में परपची ही क्यों उन दोशों का उद्धार करे। उभय पच्च के दोशों के उद्धार का दायिल उभय पर है। छातः हन दोशों से छाप कैसे बचते हैं।

चन्द्रकीतिं कहते हैं कि स्वतन्त्र अनुमानवादी पर ही ये दीय लगते हैं। हम स्वतन्त्र अनुमानवादी नहीं हैं। हमारे अनुमानों की सफलता तो केवल पर प्रतिज्ञा के निषेष मात्र में है। जैसे स्वतन्त्र अनुमानवादी चत्तु के द्वारा देखना स्वीकार करता है (चत्तु: पश्यित)। माध्यिमक पूछता है कि स्त्राप चत्तु का स्त्रात्म-दर्शन (अपने को देखना) तो स्वीकार नहीं करते और उसमें पर-दर्शन की अविनाभृतता (चत्तु का दूसरे को अनिवार्थतः देखना) स्वीकार करते हैं। हम इसके विपरीत घटादि में स्वात्म-अदर्शन के साथ पर-दर्शन के अभाव का नियम पाते हैं। अतः जब चत्तु में स्वात्म-दर्शन नहीं है तो परदर्शन भी सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि चत्तुरादि का नीलादि दर्शनवादियों के स्वप्रसिद्ध अनुमान के ही विरुद्ध है। माध्यिमक कहता है कि पूर्वोक्त प्रकार से हमें पर पत्त में दोवों का उद्धावन मात्र कर देना है। ऐसी स्थिति में मेरे पत्त में उक्त दोष नहीं लग पाते, विससे समानदोषता का प्रसंग उठाया जा सके।

श्चाचार्यं चन्द्रकीर्तिं कहते हैं कि वादी-प्रतिवादियों में किसी एक पक्त की प्रसिद्ध मान्यता से भी श्रनुमान वाधित हो जाता है। जो लोग प्रमाण या दोषों का उभयवादियों से निश्चित होना श्चावश्यक मानते हैं, उन्हें भी लौकिक व्यवस्था के श्चनुसार स्ववचन से भी स्वानुमान खंडित होता है, यह मानना पड़ेगा। इस प्रकार केवल उभय प्रसिद्ध श्चागम से ही श्चागम-वाधा नहीं दी जाती, प्रत्युत स्वप्रसिद्ध श्चागम से भी श्चागम बाधित होता है। विशेषतः स्वार्थीनुमान में सर्वत्र स्वप्रसिद्धि का ही महत्व है, उभय-प्रसिद्धि श्चावश्यक नहीं है।

#### परतः जत्याव्वाद् का खंडन

श्राचार्यं स्वतः उत्पादवाद का खंडन करके परतः उत्पाद का खंडन करते हैं।

भावों की परतः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि पर का श्रभाव है। पदार्थों का स्वभाव प्रत्ययादि में (जो पर हैं) नहीं है। मध्यमकावतार में परतः उत्पत्तिवाद के खरडन में चन्द्र-कीर्ति ने कहा है कि श्रन्य की श्रपेत्ता से यदि श्रन्य उत्पन्न हो तो ज्वाला से भी श्रन्धकार होना चाहिये, और सब से सब वस्तुओं का जन्म होना चाहिये, क्योंकि कार्य के प्रति उससे श्रतिरिक्त श्राखल वस्तुओं में परत्व श्रद्धुएए है।

स्वतः परतः इन दोनों से भी भावों की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि उक्त रीति से धव तक एक-एक में उत्पाद का सामर्थ्य नहीं है, तो मिलित में भी कहाँ से आएगा ? भावों का श्रहेतुतः उत्पाद भी नहीं होगा। श्रहेतुक उत्पाद माने तो सर्वदर्शन-संमत कार्यकारणमाव के सिद्धान्त का विरोध होगा श्रीर श्रहेतुक गगन-कमल के वर्ण श्रीर गन्ध के समान हेतु-श्रन्य जगत् भी यहीत न होगा।

श्राचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि पूर्वोक्त स्व, पर श्रीर उभय पद्धों में ईश्वरादि का कर्षांवाद श्रन्तर्भृत है, श्रतः इन पद्धों के खंडन से ईश्वरोत्पादवाद श्रादि समस्त पद्ध मी निरस्त हो बाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्राचार्य नागार्जुन सब प्रकार से भावों के उत्पाद- सिद्धान्त का खंडन करके पूर्वोक्त अनुत्पाद श्रादि से विशिष्ट प्रतीत्य-समुत्पाद का सिद्धान्त सुदृद्ध करते हैं। श्रागे प्रतीत्य-समुत्पाद की सिद्धान्त संमत व्याख्या दी जाती है।

## प्रतोत्य-समुत्पाद

श्राचार्यं चन्द्रकीर्ति 'प्रतीत्य समुत्पाद' से सापेच्न-कारणता की सिद्धि के लिए उससे संबन्धित पूर्ववर्ती श्राचार्थों की विरुद्ध व्याख्याश्रों का निषेष करते हैं श्रीर उसका सिद्धान्त-संमत श्रर्थं करते हैं।

चन्द्रकीर्ति के अनुसार 'प्रतीत्य' पद में प्रति, ई, का अर्थ प्राप्ति अर्थात् 'अपेद्धा' है और उसका 'ल्यप्' प्रत्यय के साथ योग होने पर 'प्राप्त कर' अपेद्धा कर' होने पर' यह अर्थ होता है। 'समुत्याद' शब्द सम्-उत् पूर्वक पद् बातु से निष्पन्न है, इसका अर्थ 'प्रार्दुभाव' है। इस प्रकार प्रतीत्य-समुत्याद शब्द का मिलितार्थ है--- ''हेतु-प्रत्यंय की अपेद्धा करके मार्वों का उत्पाद या प्राहुर्भाव।''

वीष्यार्थक ब्युरपित का संवन-कुछ आचार्य ई' (इण्) को गत्यर्थक या विनाशार्थक मानते हैं और उसका तिव्वतीय 'यत्' प्रत्यय से 'इत्य' को ब्युत्पन करते हैं और उसका अर्थ 'विनाशी' या 'विनाशशील' करते हैं। पुनः वीष्टार्थक 'प्रति' से युक्त 'इत्य' का समुत्पाद के साय समास करते हैं (प्रति प्रति इत्यानां समुत्पादः )। इस पन्न में प्रतीत्य-समुत्पाद का समुदित अर्थ 'पुनः पुनः विनाशशील भावों का उत्पाद'' होता है। चन्द्रकीर्ति इस अर्थ का खंडन करते हैं।

चन्द्रकीर्ति वादी-संम्मत व्याख्या की आलोचना में कहते हैं कि प्रतीत्य-समुत्पाद की वीखार्यक न्युत्पत्ति भगवान् के कुछ वचनों में अवश्य संगत होगी। जैसे—'दे मिन्नुआ)। तुम्हें प्रतीत्य-समुत्पाद की देशना दूँगा, जो प्रतीत्य-समुत्पाद की जानता है वह धर्म को जानता है" हत्यादि। किन्तु जहाँ देशना में साज्ञात् रूप से अर्थ-विशेष (कीई एक अर्थ) अंगीकृत है और उस अर्थ का विश्वान एक इन्द्रिय से होना बताना है, वहाँ प्रतीत्य समुत्पाद की वीखा- यंता असंगत होगी। जैसे भगवान् की यह देशना लीबिये—''चन्तु और रूप को प्राप्त कर चन्नुविश्वान उत्पन्न होता है" (चन्नुः प्रतीत्य रूपायि च उत्पन्नते चन्नुविश्वानम्)। यहाँ चन्नुविश्वान उत्पन्न होता है" (चन्नुः प्रतीत्य रूपायि च उत्पन्नते चन्नुविश्वानम्)। यहाँ चन्नुविश्वान होता है, और वह एकार्यक है। ऐसे शान की उत्पत्ति में वीप्सार्य की पीन-

१-वतीत्वसमुत्पादं वो मिक्षवो देशिवच्यामि । यः मतीत्वसमुत्पादं परवति स धर्मं परवति ।

पुन्यता कैसे संभव होगी ? (पीनःपुन्य के लिए अथीं की अनेकता आवश्यक है)। इसके विपरीत प्रतित्य-समुत्पाद को यदि प्राप्त्यर्थक मानते हैं तो यह दोप न होगा। क्योंकि अर्थविशेष अंगीकृत हो या न हो दोनों अवस्थाओं में प्रतित्य की प्राप्त्यर्थता संभव है। जहाँ कोई अर्थ-विशेष (कोई एक अर्थ) अंगीकृत न हो उस सामान्य स्थल में प्रतित्य का अर्थ प्राप्त कर होगा। जहाँ अर्थविशेष अंगीकृत है, वहाँ भी चन्तुःप्रतीत्य 'चन्तु प्राप्त कर' 'देख कर' अर्थ होगा।

यदि कोई कहे कि विशान श्ररूपी है, उसकी चत्तु से प्राप्ति नहीं होगी। यह ठीक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार "यह मिन्तु फल (निर्वाण) प्राप्त है" (प्राप्तफलोऽयं भिन्तुः) इस वाक्य में प्राप्ति श्रम्युपगत है उसी प्रकार यहाँ भी प्राप्ति श्रमीष्ट है। चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि माध्यमिक 'प्राप्य' शब्द का पर्याय 'प्रेच्य' मानते हैं। इसे श्राचार्य श्रपने स्त्र में भी स्वीकार करते हैं (तत्तत् प्राप्य समुत्यन्नं नोत्यन्नं तत्स्वमावतः)।

इदंप्रस्थता का संचन—कुछ लोग प्रतीत्य-समुत्याद का अर्थ इदंप्रत्ययता मात्र करते हैं श्रीर इसमें "श्रास्मिन् सित इदं भवति, श्रास्थात्यादाद् इदम् उत्पद्यते ( इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पन्न होने पर यह उत्पन्न होता है) इस वचन का प्रमाण उपस्थित करते हैं। यह अयुक्त है। क्योंकि इसमें 'प्रतीत्य' श्रीर 'समुत्याद' दोनों शब्दों के अर्थविशेष का अभिधान नहीं है, जब िक उक्त वचन में वह स्पष्ट विविद्यत है।

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि प्रतीत्य-समुत्पाद को एक रूढ़ि शब्द भी नहीं मान सकते, क्योंकि आचार्य ने पूर्वोक्त वचन में स्पष्ट ही अवयवार्थों को लेकर व्याख्या की है। 'इसके होने पर यह होता है' इस वाक्य में भी सित-सप्तमी का अर्थ 'प्राप्ति' या 'अपेक्षा' ही है। 'हस्वे सित दीर्घ भवति' में 'हस्वे सित' का अर्थ 'हस्वता की अपेक्षा' या 'हस्वता प्राप्तकर' यह अर्थ है।

# बुद्ध-देशना की नेयार्थता और नीतार्थता

श्रारम्भ में प्रतीत्य-समुत्पाद को श्रमुत्पादादि से विशिष्ट कहा गया है। वादी का प्रश्न है कि माध्यमिक प्रतीत्य-समुत्पाद को श्रमुत्पादादि विशिष्ट कैसे मानेगा, जब कि 'श्रविद्या' प्रत्यय से संस्कार " श्रविद्या निरोध से संस्कार का निरोध' 'तथागत' का उत्पाद मानें या श्रमुत्पाद मानें इन धर्मों की धर्मता रिथत हैं। 'सत्व' रिथति के लिए एक धर्म है, जो कि चार श्राहार हैं' इत्यादि वचनों से मगवान् ने श्रनेकानेक धर्मों की सत्ता स्वीकार की है। इसके श्रविरिक्त परलोक से इहागमन, इहलोक से परलोकगमन श्रादि भी संमत है।

श्राचार्यं चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि प्रतीत्य-समुत्पाद की निरोधादि विशिष्टता श्रापाततः प्रतीत होती है। इसीलिए मध्यमक-शास्त्र के द्वारा श्राचार्य ने सूत्रान्तों के दो विमाग उपदर्शित

१. श्रविद्याप्रत्यबाः संस्काराः व्यविद्यानिरोधात् संस्कारनिरोधः ।

२. डत्यादाद् वा तयागतानामनुत्पादाद् वा तथागतानां स्थितेवेषा धर्मायां धर्मता ।

३. एको धर्मः सत्वस्थितये, यद्वत चत्वार आहाराः ।

किया भगवान् के वचनों की नेयार्थता श्रीर नीतार्थता से श्रपरिचित लोग उनकी देशना का श्रिमाय न जानकर पूर्वोक्त प्रकार के सन्देह करते हैं। वे नहीं जानते कि कौन-सी देशना तालार्थ है श्रीर कीन-सी श्रामिप्रायिकी है। उत्पर के भगवत् वचनों में प्रतीत्य-समुत्पाद उत्पाद निरोध श्रादि से श्रवश्य निर्दिष्ट है, किन्तु वह श्रविद्या-तिमिर से उपहत दृष्टिवालों की श्रपेद्या से है न कि श्रनाक्षव स्वभाव से श्रुक्त श्रविद्या-तिमिर से श्रनुपहत शानवालों की श्रपेद्या से ! तालदर्शन की श्रपेद्या से (तत्वार्थाः) भी भगवान् के वचन हैं; जैसे—'हे भिद्धश्रो ! श्रमोपधर्मी निर्वाण परम सत्य है, सर्व संस्कार मोपधर्मी एवं मृपा हैं। इत्यादि।"

श्रार्थं श्रद्धयमित सूत्र के श्रनुसार जो सूत्रान्त मार्ग ( मोद्ध साधन ) के अवतार के लिए निर्दिष्ट हैं, वे नेयार्थ हैं; श्रीर जो फल (मोद्ध) के श्रवतार के लिए निर्दिष्ट हैं, वे नीतार्थ हैं। इसलिए श्राचार्थ ने भी तत्वदर्शन की अपेद्धा से ही "न स्ततः नापि परतः" इत्यादि युक्तियों से जगत् की नि:स्वभावता सिद्ध की है। वस्तुतः श्राचार्थ ने भगवान् की उत्पादादि देशना को मृगमिप्रायिक सिद्ध करने के लिए ही समस्त मध्यमक-शास्त्र में प्रतीत्य-समुत्याद का विश्लेषण् किया है।

एक प्रश्न है कि यदि धर्मों का मृतात्व प्रतिपादन ही इस समारंम का उद्देश्य है, तो वो मृता होता है वह सर्वथा असत् होता है। ऐसी अवस्था में सत्व के अकुशल-कर्म नहीं है और उसके अभाव में दुर्गितयाँ नहीं होगी। जब कुशल कर्म नहीं है और उसके अभाव से सुगतियाँ नहीं है, तो सुगति-दुर्गित के अभाव से संसार का भी अभाव होगा। ऐसी अवस्था में निवीण के लिए माध्यमिक का यह समस्त आरंभ भी व्यर्थ होगा।

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि माध्यमिक सत्याभिनिवेशी लोक की प्रतिपद्ध भावना के लिए संवृति-सत्य की अपेदा से भावों का मृतात्य प्रतिपादन करता है। किन्तु कृतकार्य आर्य मृषा, अमृषा कुछ भी उपलब्ध नहीं करता; क्योंकि जिसे सर्वधर्मों का मृपात्य परिज्ञात है उसके लिए न कर्म है और न संसार। वह किसी भी धर्म के अस्तित्व नास्तित्व की उपलब्धि नहीं करता। विसे विपर्यस्त धर्मों का मृपात्य अवगत नहीं है, वह प्रतीत्य-समुत्यन्न भावों में स्वभावाभिनिवेश करता है। धर्मों में सत्याभिनिविष्ट व्यक्ति ही कर्म करता है, और संसरण करता है। विपर्यासाव-रियत होने के कारण उसे निर्वाण का अधिगम नहीं होता।

स्तक्र-सूत्र में उक्त है कि हे काश्यप ! गवेराणा करने पर चित्त नहीं मिलता, बो मिलता नहीं वह उपलब्ध नहीं है, जो उपलब्ध न होगा वह श्रतीत, श्रनागत श्रौर प्रत्युत्पन्न

१. एतिक् सिक्षवः परमं सत्यं यदुत श्रमोपधर्मनिवायस् । सर्वसंस्काशस्य सृषा मोप-क्यांकः।

<sup>&</sup>quot;फेनिपियडोपमं रूपं वेदना बुद्बुदोपमा। मरीचिसदशो संज्ञा संस्काराः कदलीनिभाः। मायोपमं च विज्ञानमुक्तमाहित्यवन्ध्रना।।"

में भी न होगा, को त्रातीस-श्रनागत-प्रत्युत्पन में नहीं है उसका कोई स्वभाव नहीं है, जिसका कोई स्वभाव नहीं है उसका उत्पाद नहीं, जिसका उत्पाद नहीं उसका निरोध नहीं।

यहाँ स्राचार्य चन्द्रकीर्ति विमिन प्राचीन सूत्रों के प्रमाणों को उद्धृत कर सिद्ध करते हैं कि पदार्थ यद्यपि मृपा-स्वभाव हैं, किन्तु वे संक्लेश (क्लेश) श्रीर व्यवदान ( मोच ) के निमित्त होते हैं।

पहले श्रविद्या-संस्कार-नामरूपादि देशना की सांवृतिकता दिखाई गई है। श्रव चन्द्रकीर्ति संवृति का स्वरूप व्यवस्थान करते हैं।

## संवृति की व्यवस्था

संवृति की सिद्धि इदंप्रत्यता-मात्र ('यह' बुद्धि जैसे-यह घट है, यह पट है; इत्यादि ) से होती है। इसलिए माध्यमिक पूर्वोक्त स्वतः,परतः, उभयतः,ग्रहेतुतः,इन पत्तों का ग्रम्युपगम नहीं करते। ग्रन्यथा वह सस्वमाववाद में श्रापन होगें। 'इदं प्रत्ययता' के ग्रम्युपगम से हेतु-फल की अत्योन्यापेक्ता सिद्ध होती है। इससे सांवृतिक ग्रावस्था में भी स्वभाववाद निरस्त होता है। वस्तुतः पदायों के संबन्ध में मगवान् का यह संकेत कि—''इसके होनेपर यह होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन होता है' सांवृतिक निःस्वभावता को प्रकट करता है।

वादी प्रश्न करता है कि 'भाव श्रानुपत्पन्न हैं' श्रापका यह निश्चय प्रमाणों से जन्य है या श्राप्रमाणान है । यदि प्रमाणान है, तो प्रमाणों की संख्या श्रीर लच्चण वतायें; श्रीर यह बताइये कि उनके विषय क्या क्या है। पुनः वे स्वतः उत्पन्न होते हैं, या परतः; उभयतः श्रथवा श्रहेततः।

श्रप्रमाण्य पद्य युक्त नहीं है, क्योंकि प्रमेय का श्रिष्ठगम प्रमाणाधीन होता है। यदि प्रमाण नहीं है, तो श्रिष्ठगम नहीं होगा; श्रीर श्रिष्ठगम नहीं होगा, तो 'मान श्रनुपन हैं' यह निश्चय नहीं होगा। पुनः श्रापके समान हम भी सर्व भावों की सस्वभावता के निश्चय पर हढ़ क्यों न होंगे ! श्रीर जैसे श्राप सर्व भावों की श्रनुत्पनता पर हढ़ हैं, वैसे हम सर्व भावों की उत्पत्ति के बाद को सुश्थिर क्यों न करेंगे ! श्रापको एक यह भी कठिनाई होगी कि श्रापका स्वयं श्रानिश्चत पद्य परपद्य का प्रत्यायन नहीं कर सकता। ऐसी श्रवस्था में मध्यमक-शास्त्र का श्रारंभ करना व्यर्थ होगा, श्रीर हमारा पद्य ( सर्व भावों की सत्ता ) श्रप्रतिविद्ध होगी।

चन्द्रकीर्ति समाधान करते हैं कि हमारा कोई निश्चय नहीं है, जिसके प्रमाण्ज अप्रमाण्ज होने का आप प्रश्न उठावें। हमारे पद्म में कोई अनिश्चय मी नहीं है, जिसकी अपेद्मा से प्रति-पद्म में निश्चय खड़ा हो। संबन्धी से निरपेद्म होकर निश्चय या अनिश्चय खड़े नहीं हो सकते। माध्यमिक पद्म में निश्चय का अमाव है, अत: उसकी प्रसिद्ध के लिए प्रमाण की संख्या, लच्चण, विषय आदि किसी के मी संबन्ध में विप्रतिपत्तियों के निरास का मार माध्यमिक पर नहीं है। हम पद्म-चतुष्टय-(स्वतः, परतः, उमयतः, अधेद्यतः उत्पादः) वाद का जो निश्चय पूर्वक संकन करते हैं, वह भी लोक-प्रसिद्ध उपपत्तियों से ही; आर्य की परमार्थ-हिष्ट से नहीं। इसका अमिप्राय यह नहीं है कि आयों के पास उपपत्तियों नहीं है, बल्कि यह कि आर्य त्थ्यीमाव को परमार्थ समकते हैं। श्रार्थ लोक को श्रापने परमार्थ का बीध लोक की ही प्रसिद्ध उपपत्तियों से कराते हैं।

यदि वादी कहे कि हमें पदार्थ की सत्ता का अनुभव होता है। यह माध्यमिक मत में भी ठीक है, किन्तु वह अनुभव तैमिरिक के द्विचन्द्रादि अनुभव के समान अवश्य ही मृता है।

#### प्रमाण-वयता का खण्डन

वादी स्वलच्या (पदार्थ का श्रमाधारण रूप) तथा सामान्य-लच्या (पदार्थ का साधारण रूप कर) इन दो प्रमेयों के अनुरोध से दो प्रमाण मानते हैं। किन्तु विचार करना है कि बिनके ये दो लच्या है, उनसे प्रथक् लच्य है या नहीं ? है; तो तृतीय प्रमेय सिद्ध होगा, फिर प्रमाण-द्वय कैसे ? नहीं है; तो वे दोनों लच्च्या निराध्रय होंगे, फिर भी प्रमाण-द्वयता कैसे ? वादी कहे कि हमारे मत में 'जिसके द्वारा लच्या लच्चित है' (लच्यतेऽनेन) वह लच्च्या नहीं है, प्रसुत 'वो लच्चित हो' (लच्यते तिदित लच्च्याम्) वह लच्च्या है। इस ब्युत्पत्ति में भी विस करण से यह लच्चित होगा, उससे श्रर्थान्तरभूत कर्म मानना पड़ेगा। फिर पूर्वो क दोव श्रायतित होंगे। यदि कहें कि ज्ञान अवश्य करण-साधन (ज्ञायतेऽनेन इति ज्ञानम्) है, किन्तु वह स्वलच्या के अन्तर्भूत है। यह ठीक नहीं है। अन्य पदार्थों से श्रसाधारण (श्रायन्त मिक्र) एवं भावों का श्राक्षीय स्वरूप स्वलच्या कहलाता है; जैसे—पृथिवी का काठित्य, वेदना का विश्यानुभव, विज्ञान की विश्य-प्रतिविज्ञित। वादी के श्रनुसार ज्ञान की करणता श्रम्युपगत है ही, श्रव 'लच्यते तत्' इस व्युत्पत्ति के श्राधार पर कर्मता भी श्रम्युपगत होगी, जो श्रवश्य ही विज्ञान-स्वलच्या से श्रतिरिक्त होगी। ऐसी श्रवश्या में पूर्वोक्त दोवों की पुनः प्रसक्ति हो जायगी।

यदि वादी कहे कि पृथिव्यादि का काठिन्यादि विज्ञानगम्य है, अतः वह उसका कर्म है; इस प्रकार स्वलव्या से कर्म अतिरिक्त नहीं होगा। वादी का यह कहना अयुक्त है। क्यों कि इस प्रकार विज्ञान-स्वलव्या कर्म नहीं होगा, और कर्म के विना स्वलव्या प्रमेय सिद्ध नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वादी को प्रमेय में यह विशेष भेद करना होगा कि एक स्वलव्या ऐसा है, वो लिव्त होता है; वह प्रमेयभूत है। दूसरा ऐसा है, जिससे लिव्त किया बाता है; वह अप्रमेयभूत है। दूसरा ऐसा है, जिससे लिव्त किया बाता है; वह अप्रमेयभूत है। यदि दूसरे को भी पहले के समान कर्म-साधन ही मानें, तो उस कर्मभूत से अन्य कोई करण-भूत मानना ही पड़ेगा। इस दोष के परिहार के लिए यदि ज्ञानान्तर की करणता स्वीकार करें तो अनवस्था-दोष होगा।

#### स्वसंविति का खंडन

एक पत्त है कि स्वलन्न्या की कर्मता माननी चाहिये, श्रीर उसका ग्रह्ण स्वसंवित्ति से करना चाहिये। ऐसी श्रवस्था में कर्मता रहने पर भी एक प्रमेय में उसका श्रन्तमीव होगा। चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि स्वसंवित्ति श्रिसिद्ध है। यह सर्वथा श्रियुक्त है कि स्वलन्न्या स्वलन्न्यान्तर से लिन्ति होगी वर्षे स्वसंवित्ति से; क्योंकि स्वसंवित्ति भी ज्ञान है। यदि वह स्वलन्न्या से श्रिमेन होगी तो श्रितिरिक्त लन्द्य का श्रिभाव होगा। ऐसी श्रवस्था में पूर्व रीति से लन्न्य-ग्रवृत्ति निराधय होगी।

#### बाच्य-लक्ष्य का खंडन

सिद्धान्ती कहता है कि हमें यह विचार करना होगा कि लच्य से लच्चण भिन्न है या अभिन्न । यदि लच्य से लच्चण भिन्न है तो लच्य से भिन्न छालच्चण भी है। उसके समान लच्चण भी अलच्चण क्यों नहीं होगा। इसी प्रकार लच्चण से भिन्न होने के कारण अलच्यवत् लच्य भी लच्च नहीं रहेगा। एक दोप यह भी होगा कि लच्चण जव लच्य से भिन्न है, तो अवश्य ही लच्चण निरपेच है; किन्तु यदि लच्चण-निरपेच लच्य है, तो खपुष्प के समान वह लच्य न होगा। इन दोपों से बचने के लिए वादी यदि लच्य-लच्चण की अभिन्नता माने; फिर भी दोप-मुक्त न होगा। लच्चण जैसे लच्चण से अभिन्न होने के कारण अपना लच्चणत्व छोड़ देता है, उसी प्रकार लच्च्य भी अपनी लच्यता छोड़ देशा। लच्य लच्च से अध्यतिरिक्त होने के कारण जैसे लच्च-स्वभाव नहीं रहता, उसी प्रकार लच्चण भी अपनी लच्चण-स्वभावता छोड़ता है।

श्राचार्य कहते हैं कि जब लच्य-लच्चण एकीमाव श्रीर नानामाव दोनों प्रकार से श्रासिद्ध हैं, तो उनकी सिद्धि किसी तीसरे प्रकार से नहीं की जा सकती।

जो लोग लच्य-लच्चा की अवाच्यता के आधार पर उसकी सिद्धि चाहते हैं, वे भ्रान्त हैं। क्योंकि अवाच्यता के लिए परस्पर विभागों का परिज्ञान न रहना आवश्यक है। किन्तु यहाँ 'यह लच्चा हैं' 'यह लच्च है' इसका परिज्ञान संभव नहीं है। ऐसी अवस्था में उसके अभाव-ज्ञान की कथा सुतरां असिद्ध है, क्योंकि अभाव-ज्ञान की सिद्धि के लिए जिसका अभाव विविच्चित हो, उसका ज्ञान आवश्यक होता है।

शान के द्वारा लच्य-लच्या का परिच्छेद मानें तो प्रश्न होगा कि परिच्छेद का कर्ती कीन है ! कर्ती के श्रमाव में ज्ञान का करण्य भी कैसा ! चित्त कर्ती नहीं हो सकता, क्योंकि श्रयंमात्र के दर्शन में चित्त का व्यापार है श्रीर अर्थविशेष का दर्शन चैतसों का व्यापार है । करण्य की सिद्धि एक प्रधान किया में दूसरी अप्रधान किया के श्रंगमाव की निवृत्ति कराने से होती है, किन्तु यहाँ ज्ञान श्रीर विज्ञान की मिश्रित कोई एक प्रधान किया नहीं है । विज्ञान की प्रधान किया अर्थ-मात्र की परिच्छित्त है, और ज्ञान श्रयंविशेष्ठ का परिच्छेद करता है । इस प्रकार ज्ञान का करण्य श्रीर चित्त का कर्ज्य श्रसंभव है । वादी कहते हैं कि श्रागमानुसार सर्व धर्म अनात्मा हैं, अतः यद्यपि कोई कर्ता नहीं है, किन्तु कियादि व्यवहार होता है । श्राप श्रागम के सम्यक् श्रयं से श्रवगत नहीं हैं । यदि कहें कि 'राहोः शिरः' (राहु का शिर) इस प्रयोग में भी शिर श्रतिरिक्त विशेषण नहीं है, फिर भी विशेषण-विशेष्य व्यवहार होता है । इसी प्रकार 'पृथिव्याः स्वलच्चिण ( पृथिवी का स्वलच्चण में लच्च-लच्चण का व्यवहार होता है । इसी प्रकार 'पृथिव्याः स्वलच्चण ( पृथिवी का स्वलच्चण में लच्च-लच्चण का व्यवहार होता है । इसी प्रकार 'पृथिव्याः स्वलच्चण ( पृथिवी नहीं है ।

सिद्धान्ती कहता है कि राहोः शिरः प्रयोग में पाणि श्रादि श्रंगों के समान श्रन्य श्रंगों के श्रमेचा से (पदार्थान्तर साकांच) शिरादि बुद्धि उत्तरन हो सकती है, श्रीर श्रन्य संबन्ध के निरा करण के लिए राहु विशेषण भी युक्त हो सकता है, किन्तु काठिन्यादि से श्रतिरिक्त प्रथिवी नहीं है श्रतः यहाँ विशेष्य-विशेषण भाव नहीं होगा। यदि कहें कि श्रन्य वादियों को प्रथिवी का लच्य

ल अभिमत है, उनके अनुरोध से ही माध्यमिक लक्षणाख्यान क्यों न करें । यह ठीक नहीं है। तीर्थिकों के युक्ति से रहित पदायों का माध्यमिक अध्युपगम नहीं करेंगे, अन्यथा उन्हें उनके प्रमा-णानतों को भी मानना पड़ेगा। वादी कहें कि 'राहोः शिरः' दृष्टान्त में शिर से अतिरिक्त राहु अर्थान्तर नहीं है, किन्तु अर्थान्तर प्रयोग होता है; इसलिए आप भी इस दृष्टान्त का अनुसरण कीनिए तो ठीक नहीं; क्योंकि लौकिक व्यवहार में इस प्रकार विचार नहीं चल सकता। लौकिक पदार्थों का अस्तित्व ही अविचारमूलक है।

जिस प्रकार विचार करने पर रूपादि से अतिरिक्त आत्मा सिद्ध नहीं होता, किन्दु स्कन्धों के उपादान से लोकसंवृत्या (लोक-बुद्धि से) आत्मा का अस्तित्व है; उस प्रकार मी 'राहोः शिरः' सिद्ध नहीं होता। अतः वादी का यह निदर्शन अयुक्त है। यद्यपि माध्यमिक काठिन्यादि से अतिरिक्त पृथिवीरूप लच्य नहीं मानते, इसलिए लच्यातिरिक्त निराश्रय लच्च्या मी सिद्ध नहीं होता; तथापि वह लच्य-लच्च्या की परस्परापेच्च्या सांवृतिक सत्ता मानते हैं। इस बात को सभी अवश्य मानें, अन्यया संवृति-सत्य उपपत्तियों से वियुक्त न होगा, और संवृति मी तत्व हो नायगी। उपपत्तियों से विचार करने पर न केवल 'राहोः शिरः' का अस्तित्व असंभव है प्रस्थत उक्त युक्तियों से रूप-वेदनादि की सत्ता भी सिद्ध नहीं होगी। अतः 'राहोः शिरः' के समान वे असत् हो नायगे। किन्तु इस प्रकार की असत्ता अयुक्त है।

वादी कहता है कि माध्यमिक की यह सूदमेखिका ( सूदम निरीद्या ) व्यर्थ है, क्योंकि हम लोग समस्त प्रमाण-प्रमेय व्यवहार को सत्य कहाँ कहते हैं। पूर्वोक्त प्रणाली से केवल लोक-प्रसिद्ध का ही व्यवस्थापन करते हैं।

माध्यमिक कहता है कि श्रापकी यह सूद्धमेद्धिका व्यर्थ है, जिससे श्राप लौकिक-व्यवहार का श्रवतारण करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पद्ध में जब तक तत्वाधिगम नहीं होता तब तक मुमुद्धं मी मोद्ध के श्रावाहक कुशल मूलों के उपचय-मात्र के लिए विपर्यास-मात्र से श्रासादित इस संवृति-सत्य को मानता है। श्रापकी बुद्धि संवृति-सत्य श्रीर परमार्थ-सत्य का मेद करने में विद्या नहीं है, इसलिए श्राप लौकिक-न्याय का श्रनुरोध न करके उपपत्तियाँ देकर वस्तुतः 'संवृति' का नाश करते हैं।

माध्यमिक में संवृति-सत्य के व्यवस्थापन की विचच्चणता है, इसलिए लौकिक-पन्न का ही श्रनुरोध कर वह वादी के उस पन्न का निवर्तन (उसी की मान्यताश्रों से) करता है, जो संवृति के एक देश के निराकरण के लिए वह अन्य-अन्य उपपत्तियाँ देता है। इस प्रकार लोकाचार से भ्रष्ट लोगों को वृद्धजन जैसे उससे निवर्तन करते हैं, उसी प्रकार हम माध्यमिक लोकाचार परिश्रष्ट वादियों का निवर्तन करते हैं; संवृति का निवर्तन नहीं करते। इस प्रकार यदि लौकिक-व्यवहार है, तो अवश्य ही उसमें लच्य-लच्चणभाव भी होगा। किन्तु यह ध्यान रहे कि वह पूर्वोक्त दोगों से मुक्त नहीं होगा। परमार्थ-सत्य की दृष्टि में लच्य-लच्चण दोनों की सत्ता सिद्ध नहीं होगी, फलतः प्रमाण-द्रय की सत्ता भी सिद्ध नहीं होगी।

वादी श्राचेप करता है कि माध्यमिक के मत में एक बड़ा दोष यह है कि वह शब्दों की किया-कारक संबन्ध से युक्त व्युत्पित्त नहीं मानता। किन्तु क्रिया-कारक संबन्ध से प्रवृत्त शब्दों से व्यवहार करता है। किन्तु शब्दार्थ तथा क्रिया-करणादि स्वीकार नहीं करता। माध्यमिक का उत्तर है कि श्रागम की प्रमाणान्तरता सिद्ध न होगी; क्योंकि हमने दोनों प्रमेयों (स्वलच्य, सामान्य-लच्च्य) को भी श्रसिद्ध कर दिया है।

## प्रमाणी की अपरमार्थता

लोकसंमत घट का प्रत्यत्त होना श्रसंभव है, क्योंकि नीलादि से पृथक् घट की सत्ता नहीं है श्रोर पृथिव्यादि से पृथक् नीलादि की सत्ता नहीं है। श्राचार्य चन्द्रकीर्ति यहाँ प्रत्यत्त प्रमाण की विशेष परीता करते हैं। कहते हैं कि 'घट प्रत्यत्त है' इस लौकिक व्यवहार का प्रत्यद्ध के लंब्ण में संग्रह नहीं होता। वस्तुतः यह श्रनार्य-व्यवहार है। यदि कहें कि घट के उपादान (कारण) नीलादि का प्रत्यत्त प्रमाण से ग्रहण होता है, श्रतः कारण के प्रत्यद्ध से उपचारवश कार्य को भी प्रत्यद्ध कहा जायगा; तो इसके लिए घट में श्रीपचारिक प्रत्यद्धता की सिद्धि श्रावश्यक होगी, श्रीर उपचार के लिए नीलादि से पृथक् घट श्रप्रत्यद्ध रूप से उपलब्ध होना चाहिये; क्योंकि यदि उपचर्यमाण (श्राक्षय) ही न होगा तो उपचार किसमें होगा।

श्रपरोज्ञार्थवाची प्रत्यज्ञ शब्द का श्रर्थ है:-विषय की साज्ञात श्रिमिमुखता । घट-नीलादि को अन् ( इन्द्रिय ) प्रतिगत ( प्राप्त ) करते हैं, श्रतः वे प्रत्यन्न हैं । इसलिए उसके परिच्छेदक शान को भी प्रत्यच कहा जाता है; जैसे तृणानिन, तुपानिन। यदि प्रत्यच की न्युत्पत्ति 'जिस बान का व्यापार प्रत्येक इन्द्रिय ( श्रक्षं श्रक्षं प्रति ) के प्रति हो' करें, तो ठीक नहीं है। क्योंकि शान का विषय इन्द्रिय नहीं होता प्रत्युत श्रर्थ होता है । ज्ञान का व्यापार यदि उभय ( इन्द्रिय श्रीर विषय दोनों ) के श्रधीन मानें, श्रीर इन्द्रिय की पटुता श्रीर मन्दता के भेद से वानभेद स्वीकार कर शान का व्यपदेश इन्द्रिय के आधार पर ही करें; जैसे-चचुर्विज्ञानादि, तथा प्रत्येक विषय के प्रति होनेवाला ज्ञान ( अर्थम्-अर्थ प्रति वर्तते ) यह व्युत्पत्ति लम्य अर्थ मानें; फिर भी प्रत्येक इन्द्रिय का आश्रय लेकर होनेवाला अर्थ-विषयक विज्ञान प्रत्यन्त है, यही अर्थ होगा । क्योंकि अर्थ और इन्द्रिय में इन्द्रिय ग्रासाधारण है, इसलिए उसी से शान व्यपदिष्ट होता है। ज्ञान का व्यपदेश विषय से मानने पर पड्विज्ञानों में परस्पर भेद नहीं होगा। जैसे-मनोविज्ञान चलुरादिविज्ञान के साथ किसी एक विषय में प्रवृत्त होता है। ऐसी स्थिति में यदि विषय से ज्ञान का व्यपदेश करें, तो नीलादि विज्ञान मानस है या इन्द्रियज है, इसका भेद न होगा। किन्तु आचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि इस तर्क से भी प्रत्यस शान का विषय-व्यपदेश नहीं बनता । क्योंकि प्रत्यच् ज्ञान का लच्च्या 'कल्पनापोदता' ( निर्विकल्प ज्ञान ) है, वह विकल्प से नितरां भिन्न है। इसीलिए स्वलन्त्रण, सामान्य-लन्त्रण दो भिन्न प्रमेय हैं। उन प्रमेथों के आधीन दो मिन्न प्रमाणों की व्यवस्था है । ऐसी अवस्था में शान का इन्द्रिय-व्यपदेश अभिनित्कर है। इसलिए ज्ञान की विषय से ही व्यवस्था करनी चाहिये।

विशेष ध्यान देने की बात यह है कि निर्विकरूप ज्ञान प्रत्यस्त है, किन्तु उससे लोक-

व्यवहार नहीं चलता; जब कि शास्त्रको लौकिक प्रमाण-प्रमेय की ही व्याख्या करनी है। इसलिए लक्स खलक्षण हो या सामान्य-लक्षण, साक्षात् उपलब्ध होने के कारण अपरोक्ष ही है। हिचन्द्रादि का ज्ञान भी केवल अतिमिरिक ज्ञान की अपेक्षा से भ्रान्त कहा जाता है। तैमिरिक की अपेक्षा से भ्रान्त कहा जाता है। तैमिरिक की अपेक्षा से तो वह भी प्रत्यक्ष है। इसजिए ज्ञान का विषय से ही व्यपदेश करना चाहिये।

श्रतमान परोच्-विवयक होता है, श्रीर वह अव्यभिचारी साध्य श्रीर लिक्क से उत्पन्न होता है। श्रतीन्द्रियार्थदर्शी आप्ता का वचन आगम प्रमाण है। अनुभूत अर्थ का साहर्य से अधिगम उपमान है। इस प्रकार लोक इन चार प्रमाणों से अर्थ के अधिगम की व्यवस्था करता है।

किन्तु ये समस्त प्रमाण-प्रमेय परस्पर की श्रापे दा से ही सिद्ध होते हैं। इनकी स्वामाविक रिद्धि कथमपि नहीं होती, इसलिए इनकी केवल लौकिक स्थिति ही सिद्ध होती है, परमाथे स्थिति नहीं है।

## हेतुवाद का खंडन

सर्वास्तिवादी बौद्ध हेतुवादी हैं। वे भावों के 'परतः उत्पाद' में प्रतिपन्न हैं। वे कहते हैं कि भगवान ने हेतु-प्रत्यय, आलंबन-प्रत्यय, समनन्तर-प्रत्यय तथा अधिपति-प्रत्यय की देशना की है। इसलिए इन पृथक्-भूत चार हेतुओं से भावों की उत्पत्ति होती है। ईश्वरादि जगत् के हेतु नहीं है। अतः कोई पाँचवाँ हेतु नहीं है। जो निवर्तक (सम्पन्न करने वाला) है, वह हेतु है। जो बीजभाव से अवस्थित होता है, उसे हेतु-प्रत्यय कहते हैं। जिस आलंबन में धर्म (पदार्य) उत्पन्न होता है, वह आलंबन-प्रत्यय है। कारण का अनन्तर-निरोध (अव्यवहित निरोध) कार्य का समनन्तर-प्रत्यय है। जिसकी सत्ता से जिसकी उत्पत्ति होती है, उसे अधिपति-प्रत्यय कहते हैं। इन चार प्रत्ययों से भावों की उत्पत्ति होती है।

श्राचार्य भावों की 'परतः उत्पत्ति' मी नहीं मानते। वे चारो हेतुश्रों का खंडन करते हैं। कहते हैं कि भावों (कार्य) की उत्पत्ति के पहले व्यस्त या समस्त रूप में यदि हेतुश्रों की सत्ता हो, तो उनसे भावों का उत्पाद समव हो; किन्तु ऐसा नहीं है। यदि उत्पाद से पूर्व हेतु होगें, तो उनकी उपलब्ध होनी चाहिये। यदि उपलब्ध हैं, तो फिर उत्पाद व्यर्थ है। इसलिए यह सिद्ध है कि हेतुश्रों में कार्यों का स्वभाव (स्वसत्ता) नहीं है। जिनमें स्वभाव नहीं है उनसे दूसरों का उत्पाद कैसे होगा।

श्रथवा श्रविकृत बीजादि कारणों में कार्य का स्त्रभाव नहीं होता। ऐसी श्रवस्था में कार्य से कारण की परवर्तिता सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि दो विद्यमान वस्तुश्रों में ही परस्परापेच्च परत्व होता है, किन्तु बीज श्रीर श्रंकुर एककालिक नहीं हो सकते। इसलिए बीजादि 'पर' नहीं होगें। फिर 'परतः उत्पाद' नहीं होगा। इस प्रकार श्राचार्य हेतुश्रों से उत्पाद के सिद्धान्त का खंडन करते हैं। सहेतुक किया से उत्पाद मानने वाले सिद्धान्त का भी खंडन करते हैं।

#### 'किया से वरपाद' का लंबन

'फिया से उत्पाद' का सिद्धान्त माननेवाला वादी कहता है कि चत्तु-रूप आदि प्रत्यय (हेतु ) विज्ञान को साद्धात् उत्पन्न नहीं करते, किन्तु विज्ञान की जनक क्रिया को निष्पन्न करते हैं। इसीलिए वे 'प्रत्यय' ('कार्ये प्रति अयन्ते गच्छन्ति' कार्योत्पाद के लिए व्यापृत ) कहलाते हैं। इस प्रकार प्रत्यय से युक्त विज्ञान की जनिका क्रिया ही विज्ञान को उत्पन्न करती है, प्रत्यय नहीं।

श्राचार्य कहते हैं कि पहले किया िखद हो तब उसके प्रत्यय से युक्त होने का तथा उससे विज्ञान के उत्पन्न होने का प्रश्न उपस्थित हो; किन्तु किसी प्रकार किया िखद नहीं होती। पूर्वपची को यह बताना होगा कि किया 'उत्पन्न हुए विज्ञान' ( ग्रतीत ) में मानी जाय या 'उत्पन्न होने वाले' ( श्रनागत ) में, या उत्पन्न हो रहे ( वर्तमान ) विज्ञान में। जात का जन्म व्यर्थ है, श्रीर श्रजात में कर्ता के विना जनन-क्रिया नहीं होगी; जात श्रीर श्रजात से श्रतिरिक्त जायमान की सत्ता नहीं है। इस प्रकार तीनों कालों में जनन-क्रिया श्रसंभव है। श्रतः क्रियामात्र श्रस्य है। यदि क्रिया प्रत्यय से युक्त न हो तो निहेंतुक होगी। श्रतः क्रिया पदार्थ-जनक नहीं होगी। यदि क्रिया नहीं है, तो क्रिया से रहित प्रत्यय भी जनक न होंगे।

एक प्रश्न है कि चत्तुरादि प्रत्ययों की अपेचा करके विज्ञानादि मान उत्पन्न होते हैं। इसिलए चत्तुरादि की प्रत्ययता स्पष्ट है। उनसे विज्ञानादि प्रत्यय उत्पन्न होंगे। आचार्य कहते हैं कि बात तो यह है कि चत्तुरादि विज्ञान नामक कार्य उत्पन्न करने के पूर्व अप्रत्यय हैं, अतः अप्रत्ययों से विज्ञान (प्रत्यय) की उत्पत्ति नहीं होगी।

यहाँ वादी को यह भी बताना होगा कि उसके अनुसार चतुरादि विज्ञान के प्रत्यय है तो वह सत् विज्ञान के हैं या असत् के। दोनों प्रकार अयुक्त हैं। क्योंकि अविद्यमान अर्थ की प्रत्ययता नहीं होती और सत् को प्रत्ययता से कोई प्रयोजन नहीं है। वादी कहता है कि आप हेत का लच्या निर्वर्तकत्व (उत्पादकत्व) करते हैं। किन्तु आप के मत में जब हेतुओं का अमाव है तो उसका लच्या कैसे होगा। आचार्य कहते हैं कि उत्पाद्य धर्म यदि उत्पन्न हों, तो उत्पादक हेतु उन्हें उत्पन्न करें। किन्तु धर्म सत् या असत् है, अतः उत्पाद्य नहीं हैं।

आसम्बन्धि प्रस्थमां का संदन—श्रन्त में श्राचार्य श्रालंबनादि प्रस्थों का खएडन करते हैं। चित्त-चैत्त जिस रूपादि श्रालंबन में उत्पन्न होते हैं, वह श्रालंबन-प्रस्थय हैं। प्रश्न है कि श्रालंबन-प्रत्थय विद्यमान चित्त-चैत्तों का होता है, या श्रविद्यमान का १ विद्यमान का श्रालंबन-प्रत्थय से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ग्रावलंन के पूर्व भी वह विद्यमान है। श्रविद्यमान का श्रालंबन से योग नहीं होगा।

इसी फ्रकार कारण के अन्यविहत निरोध से जो कार्योत्पाद-प्रत्यय है, वह समनन्तर-प्रत्यय है। किन्तु अंकुरादि-कार्य यदि अनुत्पन हैं, तो कारण बीजादि का निरोध भी अनुपपन है। ऐसी अवस्था में जब कारण-निरोध नहीं है, तो अंकुर का समनन्तर-प्रत्यय कीन होगा ? कार्य अनुत्पन्न हो फिर भी यदि बीजनिरोध माने तो अभावीभूत बीज अंकुर का हेतु कैसे होगा और वीज-निरोध का कारण क्या होगा ? जिस (कारण) के होने पर जो (कार्य) होता है, वह उसका अधिपति-प्रत्यय है। किन्तु समस्त माव प्रतीत्य-समुत्पन्न हैं, अतः स्वभाव से रहित हैं। ऐसी अवस्था में 'यस्मिन् सित' (जिसके होने पर) से बोधित कारणता कहाँ मिलेगी और 'यदिदं' (जो होता है) से बोधित कार्यता कहाँ मिलेगी और 'यदिदं' (जो होता है) से बोधित कार्यता कहाँ सिलेगी कार्यता कहाँ से आयेगी।

फल की दृष्टि से भी हेतु नहीं है, क्योंकि व्यस्त तन्तु-तुरी-वेमादि में पट उपलब्ध नहीं होता । यदि उपलब्ध होगा तो तन्त-तुरी-वेमादि कारणों की बहुलता से कार्य की बहुलता होगी । समुदित तंत्वादि में भी पट नहीं है, क्योंकि प्रत्येक ग्रवयवां में पट नहीं है । इस प्रकार फल उपलब्ध नहीं है, ग्रातः प्रत्यय भी स्वभावतः नहीं हैं । इस प्रकार हेतुवाद ग्रायुक्त है ।

## गति, गन्ता श्रीर गन्तव्य का निवेध

मध्यमक-शास्त्र का श्रिमिधेयार्थं श्रिनिरोधादि श्राट विशेषणों से युक्त प्रतीत्य-समुत्पाद की देशना है। उसकी सिद्धि भावों के उत्पाद-प्रतिषेध से की जा चुकी है, किन्द्य भावों का श्रध्वगत (कालिक) श्रागम-निर्गम लोक में सिद्ध है, जिससे भावों की निःस्वभावता पुनः संदिग्ध हो जाती है। इस संदेह की निवृत्ति करना श्रीर उसके द्वारा श्रागम-निर्गम से रहित प्रतीत्य-समुत्पाद की सिद्धि करना श्रिपेक्षत है। इसके लिए नागार्जुन एक स्वतन्त्र श्रध्याय में श्रनेक उपपत्तियों से गमनागमन क्रिया का प्रतिषेध करते हैं।

## गत, जनत और गम्यमान कथ्व में गति का निषेध

गमन किया की सिद्धि 'गत' 'अगत' या 'गम्यमान' अध्य में ही संभव है, जो परीन्ता से सर्वथा अपुक्त है। 'गत' अध्य का गमन इसलिए असिद्ध है कि वह गमन किया से उपरत अध्य है। अतः वर्तमान कालिक गमन किया से उसका संवन्ध कैसे हो सकता है? इसलिए गत का गमन ठीक नहीं है (गतं न गम्यते )।

'श्रगत' श्रध्व का भी गमन उपपन्न नहीं है, क्योंकि जिसमें गमन-क्रिया (गमन) श्रनुत्पन्न है, वह 'श्रगत' श्रध्व है। 'श्रगत' श्रमागत-स्वरूप है, श्रमागत के साथ वर्तमान गमन-क्रिया का श्रत्यन्त भेद है। श्रतः श्रगत का गमन भी युक्त नहीं है (श्रगतं नैव गम्यते )। यदि श्रगत का गमन मानें तो वह श्रवश्य ही श्रगत नहीं रहेगा।

इसी प्रकार गम्यमान का भी गमन नहीं बनेगा। गन्ता ने जिस देश को अतिकान्त किया है, वह 'गत' देश है; और जिसे अतिकान्त नहीं किया वह 'अगत' देश है। इन दो से अतिरिक्त कौन-सा तीसरा देश है, जिसे गम्यमान देश कहा जाय और उसका गमन किया से संक्षय बोड़ा जाय?

गमन क्रिया से युक्त (गच्छत्) चैत्रादि के चरण से श्राकान्त देश की संज्ञा भी 'गम्यमान' नहीं हो सकती। चरण परमाणु से व्यतिरिक्त नहीं है। श्रंगुलि के श्राप्रमाग का परमाणु पूर्व देश है, जो 'गत' श्रध्य के श्रन्तर्गत है। पार्थिण-प्रदेश स्थित चरम परमाणु का जो उत्तर देश

है, वह अगत-श्रथ्य के श्रन्तर्गत है। चरण के पूर्व देश और उत्तर देश की तरह प्रत्येक सूद्धम परमासु का भी पूर्व-श्रवर दिग्-भाग है, जिसका गत-श्रगत श्रध्य में श्रन्तर्भाव होगा। इस प्रकार गतागत विनिर्मुक्त गम्यमान श्रध्य का गमन सर्वथा श्रसिद्ध है।

'गम्यमान' के गमन के खंडन के लिए नागार्जुन श्रनेक पूर्वपत्त उद्धृत कर खंडन करते हैं— गम्यमान में ही चेष्टा हो सकती है, श्रीर जहाँ चेष्टा संभव होगी वहीं गति होगी ! चरण का उत्त्रेप-परित्रेप चेष्टा है। वह गत, श्रगत श्रम्व में संभव नहीं है, श्रतः गम्यमान में ही गति हो सकती है, क्योंकि जिसकी गति उपलब्ध है, वह गम्यमान है।

नागार्जुन कहते हैं कि वादी गमन-क्रिया के योग से ही गम्यमान का व्यपदेश करते हैं, किन्तु गमि-क्रिया एक है। ऐसी अवस्था में 'गम्यमान के गमन' की सिद्धि के लिए गमि-क्रिया का 'गम्यमान' के साथ पुनः संबन्ध कैसे होगा ? (गम्यमानस्य गमनं कथं नामोपयुज्यते); क्योंकि गम्यमान में एक गमि-क्रिया का समावेश ठीक है, द्वितीय के लिए अवकाश नहीं है। अन्यथा 'गम्यमान' में गमन-द्वय की आपत्ति होगी।

यदि गम्यमान व्यपदेश में गिम-क्रिया का संबन्ध न मानें श्रीर 'गम्यते' के द्वारा गम्य-मान श्रध्य की क्रिया का संबन्ध माने तो इस पक्त में गित के विना ही गम्यमान की सत्ता माननी पड़ेगी | तब गमन गित रहित सिद्ध होगा |

यदि गम्यमान श्रथ्व श्रीर 'गम्यते' क्रिया दोनो में क्रिया का संबन्ध मानें फिर मी श्रिधकरणभूत श्रीर श्राधेयभूत गमनद्वय की श्रापत्ति होगी। नागार्जुन कहते हैं कि गमन-द्वय को स्वीकार करने के लिए दो गन्ताश्रों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि गन्ता का तिरस्कार कर गमन उपपन्न नहीं हो सकते, श्रीर जिस गमन का देवदत्त कर्ती है, उसमें द्वितीय कर्ती का श्रवकाश नहीं है। इस प्रकार कर्नु-द्वय का श्रमाव गमन-द्वय का श्रमाव सिद्ध करता है।

पूर्वपत्ती कहता है कि जैसे एक देवदत्त कर्ता में बोलना श्रीर देखना श्रादि श्रनेक कियाएँ देखी जाती हैं, उसी तरह एक गन्ता में क्रिया-द्वय क्यों न होंगे ? नहीं होगा; क्योंकि कारक शक्ति है,द्रव्य नहीं । यद्यपि द्रव्य के एक होने पर भी क्रिया-भेद से शक्ति का भेद होता, किन्तु एक समान दो क्रियाश्रों का कारक एक देशिक नहीं देखा जाता । श्रतः गन्ता का गमन-द्वय नहीं होता ।

### गमनाध्य गन्ता का नियेध

श्राचार्य नागार्जुन गमनाश्रय गन्ता का भी निषेध करते हैं। तर्क यह है कि जब गन्ता के बिना निराश्रय गमन श्रसत् है, तब गमन के श्रसत् होने पर गन्ता की सिद्धि कैसे होगी ? गन्ता की स्वरूप-निष्पत्ति ही गमन-क्रिया के करने से है। इसलिए 'गन्ता का गमन' यह ठीक नहीं होगा; क्योंकि 'गन्ता गच्छुति' इस वाक्य में एक ही गमन-क्रिया है, जिसमें 'गच्छुति' व्यपदेश होता है। इसके श्रतिरिक्त दूसरी कोई गमि-क्रिया नहीं है। द्वितीय गमि-क्रिया के बिना 'गन्ता गच्छ ति' यह व्यपदेश कैसे बनेगा ? उक्त व्यपदेश की

विद्धि के लिए यदि उभयत्र 'गति' का योग स्वीकार करें, तो पुनः गमन-द्वय और गन्तु-द्वय की प्रविक्त होगी। इस प्रकार 'गन्ता गच्छति' यह व्यपदेश नहीं बनेगा।

'श्रगन्ता गच्छति' भी नहीं बनेगा, क्योंकि श्रगन्ता गमि-क्रिया से रहित है, श्रीर 'गच्छति' की प्रवृत्ति गमि-क्रिया के योग से है। गन्ता, श्रगन्ता से विनिर्मुक्त कोई तृतीय नहीं है, जो गमन-क्रिया से युक्त हो। इसलिए गमन श्रसिद्ध है।

#### गमनारंभ का निरास

नागार्जुन गमनारंभ का भी निरास करते हैं। वह प्रतिपद्धी से पूछते हैं कि आप गमनारंभ गत, अगत या गम्यमान किस अध्व में मानते हैं? गत अध्व में गमन का आरंभ मानना ठीक नहीं है। 'गत' गमन-किया की उपरित है। उसमें गमनारंभ ( जो वर्तमान है) मानने से अतीत वर्तमान का विरोध होगा। अगत में गमनारंभ मानने से अनागत वर्तमान का विरोध होगा। गम्यमान अध्व में गमनारंभ मानने से पूर्ववत् क्रिया-द्वय तथा कर्न-द्वय की आपित होगी। जब तक स्थिति है, तब तक गमन का आरंभ नहीं हुआ। गमन आरंभ करने के पूर्व गत या गम्यमान अध्व नहीं हैं, जिस पर गमन हो। गमनारंभ के पूर्व अगत अध्व अवस्य है, किन्तु उस पर गमन नहीं होगा; क्योंकि जिस पर गमि-क्रिया का आरंभ नहीं हुआ, वह अगत है।

#### शध्वत्रय का निषेध

नागार्जुन गमनारंभ का खंडन करके उसी से गत-अगत-गम्यमान अध्व-त्रय की सत्ता का भी खंडन करते हैं। जब गमि-क्रिया का प्रारंभ उपलब्ध नहीं है, तो उसकी उपरित को 'गत' वर्तमानता को 'गम्यमान' और अनुत्पत्ति को 'अगत' कैसे कहेंगे ? इस प्रकार अध्व-त्रय के मिथ्याल से गमन व्यपदेश की कारणता असिद्ध होती है। आलोकान्धकार के समान प्रतिपद्ध-भूत स्थिति की सिद्धि से भी गमन की सिद्धि नहीं होगी; क्योंकि स्थिति की सिद्धि गमनापेद्ध है। गना की स्थिति नहीं होगी। स्थिति मानने पर उसका गन्तृत्व व्यपदेश न होगा।

गमन की सत्ता गमन की निवृत्ति से भी निश्चित नहीं होगी, क्योंकि गमन की निवृत्ति नहीं है। गन्ता गत श्रध्य से निवृत्त नहीं होगा, क्योंकि गति ही नहीं है। इसीलिए अगत से भी नहीं होगा। गम्यमान श्रध्य से निवृत्त इसिलिए नहीं होगा कि वह श्रनुपलब्ध है। उसमें गमन-क्रिया का श्रमाव है।

स्थिति और गति श्रन्योन्य-प्रतिद्वन्द्वी हैं। जब स्थिति है, तो गति का सद्भाव सिद्ध होगा। किन्तु माध्यमिक गति के समान स्थिति का भी प्रतिषेध करते हैं—गति के ही समान स्थिति का श्रारंभ या स्थिति की निवृत्ति स्थित, श्रस्थित श्रीर स्थीयमान में संभव नहीं है।

श्राचार्य गमन के प्रतिषेध के लिए एक विचित्र तर्क उपस्थित करते हैं। वे कहते हैं कि गन्ता से गमन मिल है या श्रमिल ? प्रथम पच्च ठीक नहीं है, क्योंकि यदि गन्ता से गमन-किया श्रमिल है, तो कर्ता और किया का एकल मानना पड़ेगा, किया श्रीर कर्ता का मेदेन श्रमिधान भी नहीं बनेगा! द्वितीय पत्त भी ठीक नहीं है, क्योंकि गन्ता से गमन के पृथक् मानने पर घट-पट के समान गन्ता गमन-निरपेत्त होगा तथा गमन गन्तु-निरपेत्त होगा। एकी-माव या नानामाव के श्रितिरक्त श्रन्य कोई प्रकार नहीं है, जिससे गन्तुत्व श्रीर गमनत्वकी विदि हो। देवदत्त का प्रामगमनादि सर्व प्रसिद्ध है, किन्तु माध्यमिक तर्क से इसे श्रसिद्ध करता है। तर्क यह है कि गित से गन्तुत्व श्रमिव्यक्त होता है, किन्तु देवदत्त गन्ता होकर गमन-किया नहीं कर सकता। इसके लिए गित से पूर्व उसका गन्तुत्व सिद्ध होना चाहिये, किन्तु जिस गित से देवदत्त को गन्ता कहते हैं, उसके पूर्व गित-निरपेत्त उसका गन्ता नाम निष्पन्न नहीं होगा। यदि कहें कि वह गित जिससे देवदत्त गन्ता है, श्रन्य है; श्रीर वह गित श्रन्य है, जिससे उसका जाना ( गच्छित ) व्यवहित होता है, तो यह श्रयुक्त है। क्योंकि जिस गित से वह गन्ता है, उससे श्रतिरक्त का गमन माने तो गित-द्वय की प्रसिक्त होगी; एक गित वह जिससे वह गन्ता है, दूसरी गित वह जिससे वह गन्ता है, दूसरी गित वह जिससे वह गन्ता है, इसरी गित वह जिससे वह गन्ता है, इसरी गित वह जिससे पण्छित' व्यपदेश है।

इस प्रकार सद्भूत गन्ता जो गमन-क्रिया से युक्त है, श्रासद्भूत गन्ता जो गमन-क्रिया से रहित हैं, सदसद्भूत गन्ता जिसका उभय पद्मीय रूप है; तीनों में गन्तुत्व नहीं बनेगा। इसी प्रकार गमन का भी त्रिप्रकार नहीं बनेगा। इसिलिए श्राचार्य नागार्जुन उपसंहार करते हैं कि गित, गन्ता श्रीर गन्तव्य कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता।

## द्रष्टा, द्रष्टव्य और दर्शन का निषेध

गति, गन्ता और गन्तव्य का खरडन करने के पश्चात् आचार्य द्रध्य, द्रष्टव्य और दर्शन का खरडन करते हैं, जिससे भगवान् के प्रवचन को आधार बनाकर भी भावों का अस्तित्व सिद्ध न किया जा सके। सर्वास्तिवादी छु: इन्द्रियों (द्रष्टा) और उनके विषयों (द्रष्टव्य) का अस्तित्व मानते हैं, जिससे दर्शनादि (चत्तुर्विज्ञानादि) का व्यपदेश होता है।

#### दराँन की असिवि

श्राचार्य कहते हैं कि दर्शन (चत्तु) रूप को नहीं देखता। तर्क है कि दर्शन (चत्तु) जब आत्मरूप को श्रपने नहीं देख पाता, तो श्रोत्रादि के समान नीलादि को भी नहीं देखेगा। श्रमिन 'पर' को दग्ध करता है, 'स्व' को नहीं; इस दृष्टान्त के श्राधार पर 'दर्शन' 'पर' को ही देखेगा 'स्व' को नहीं, यदि यह कहें, तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि दर्शन के समान ही श्रमिन के दग्धत का भी हम खरडन करते हैं। क्योंकि श्रमिन के द्वारा दग्ध का दहन, श्रदग्ध का दहन श्रादि पत्त अश्रुक्त है। इसी प्रकार श्राचार्य यह भी कहते हैं कि दृष्ट का दर्शन नहीं किया जा सकता, श्रदृष्ट का दर्शन नहीं किया जा सकता, श्रदृष्ट का दर्शन नहीं किया जा सकता, वा सकता।

दरीनं अवयं आयं रसनं स्पर्शनं सनः। इन्द्रियाणि पडेतेषां मुख्यादीनि गोथरः।।

१. श्रमिषमें में उक्त है-

श्राचार्यं कहते हैं कि दर्शन वह है जो देखता है (पश्यतीति)। इस स्थिति में प्रश्न है कि दर्शन-किया से दर्शन-स्वमाव चतु का संबन्ध है, या श्रदर्शन-स्वमाव चतु का श्रदर्शन-स्वमाव (दर्शन किया से युक्त) चतु का 'पश्यति' के साथ संबन्ध उपपन्न नहीं है, श्रन्थया दो दर्शन कियाएँ तथा दो दर्शन मानने पड़ेगें। दर्शन किया-रहित रहने के कारण श्रदर्शन स्वमाव भी दर्शन नहीं करता।

#### तथ की असिक्

वादी कहता है कि हम 'जो देखता है' उसे दर्शन नहीं कहेंगे, बल्कि उसे कहेंगे 'जिससे देखा जाता है।' ऐसी अवस्था में करणभूत दर्शन से द्रष्टा का देखना सिद्ध होगा, और पूर्वोक्त दोप नहीं लगेंगे। त्राचार्य कहते हैं कि इस पक्त में भी दर्शन की ऋसिद्धि के समान ही द्रष्टा की श्रिमिद्धि है; क्योंकि द्रष्टा जब श्रापने स्वयं का द्रष्टा नहीं है, तो तत्संबन्धित श्रन्य का द्रष्टा क्या होगा १ द्रष्टव्य ( विषय ) श्रीर दर्शन (करण्) भी नहीं है, क्योंकि वे द्रष्ट्र-सापेत्त हैं, किन्तु द्रष्टा नहीं है । यदि द्रष्टा है, तो प्रश्न है कि वह दर्शन-सापेन है या दर्शन-निरपेन ! दर्शन-सापेच है, तो वह अवश्य ही दर्शन का तिरस्कार करके संपन्न नहीं होगा । ऐसी अवस्था में यह विचार बरना होगा कि सिद्ध द्रष्टा को दर्शन की अपेन्ना है या असिद्ध द्रष्टा को । सिद्ध द्रष्टा को दर्शन की पुनः अपेक्ता व्यर्थ है । असिद्ध द्रष्टा वन्ध्यापुत्र के समान स्वयं असिद्ध है, वह दर्शन की अपेदा ही क्या करेगा ? दर्शन-निरपेद्ध द्रष्टा तो सर्वथा असिद्ध है, अतः अविचारणीय है। इस प्रकार द्रष्टा का अभाव है, और उस के अभाव में द्रष्टव्य और दर्शन का अभाव है। द्रष्टव्य श्रीर दर्शन के श्रभाव से उनकी श्रपेक्षा से जायमान विज्ञान तथा इन तीनों से जायमान मित्रपातन स्पर्श, स्पर्शन वेदना तथा तृष्णा नहीं है। इसलिए द्रष्टव्य-दर्शन-हेतुक चार भवांग भी नहीं है। द्रष्टा के अभाव से जब द्रष्टव्य और दर्शन नहीं हैं, तो विज्ञानादि चतुष्टय कैसे होंगे ? इसी प्रकार विज्ञानादि चतुष्टय के ग्राभाव से उनके कार्यभूत उपादानादि ( उपादान, भव, जाति, वरा त्रादि ) का भी त्राभाव है।

त्राचार्य दर्शन के समान ही श्रवण, घाण, रसन, स्पर्शन, मन तथा श्रोत्र-श्रोतन्यादि का

#### क्यादि स्कन्धों का निषेध

पहले चतुरादि इन्द्रियों का प्रतिषेध किया गया है। अब स्कन्धों की परीचा करते हैं। स्म भीतिक होते हैं। चार महाभूत उनके कारण हैं। घट से पट जैसे मिक्न हैं, वैसे भूतों से पृथक् भीतिक रूप नहीं है। इसी प्रकार भूत भीतिकों से पृथक् नहीं है। आचार्य कहते हैं कि महाभूतों से अतिरिक्त भौतिक (रूप) हैं, तो अवश्य ही उन मौतिकों के कारण भूत नहीं है। किन्तु कोई वस्तु अकारण नहीं होती, इसलिए भूतों से वियुक्त भौतिक मानना पढ़िया। इसी प्रकार मौतिक से पृथक् भूत नहीं है, यदि कार्य से वियुक्त कारण है, तो जैसे घट से मिल पट घट का हेतु नहीं होता, वैसे ही कार्य से पृथक् कारण मानने पर कारण अकार्यक होगा। अकार्यक कारण कारण नहीं है।

पुनः रूप का कारण मानें तो प्रश्न होगा कि सत् का या असत् का । उभयथा अनुपपन है। रूप की विद्यमानता में उसके कारण का कोई प्रयोजन नहीं है, और अविद्यमानता में कारण का कर व्यावृत्त हुआ, उसी प्रकार तर्पेद्ध कार्यंरूप भी व्यावृत्त होगा। उभयरूप की व्यावृत्ति से रूपगत सप्रतिष-अप्रतिष, सनि-र्यान-अनिदर्शन, अतीत, अनागत, नीलपीतादि समस्त विकल्प निरस्त होंगे।

एक प्रश्न यह भी होगा कि रूप कारण के सहश-कार्य को उत्पन्न करता है या असहश-कार्य को ? उभयथा अनुपपन है। भूत कठिन, द्रव, उप्ण, तरल स्वभाव हैं, और बाह्य तथा आप्यात्मिक भौतिक आयतनों का स्वरूप उससे भिन्न स्वभाव का है। जैसे सहश शालिबीजों में परस्पर कार्यकारणमाव नहीं होता, वैसे ही असहशों में भी कार्यकारणमाव नहीं होता, जैसे निर्वाण के साथ भूतों का कार्यकारणभाव नहीं है।

रूप-स्कन्ध के ही समान वेदना, चित्त, संज्ञा, संस्कारों का भी श्रमाव है। श्राचार्य नागार्जुन कहते हैं कि माध्यमिक जिस प्रयाली से एक धर्म की शून्यता का प्रतिपादन करता है, उसी प्रकार सर्व धर्मों की शून्यता को प्रतिष्ठित करता है। माध्यमिक सस्त्रभाववादी परपद्मी के खाथ विग्रह में सस्त्रभावता के सिद्धांत का जब खंडन करता है, तब किसी की भी श्रन्थस्वभावता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि वे सब साध्यसम (साध्य के समान श्रसिद्ध श्रवस्था युक्त ) रहते हैं। इसिलए प्रतिवादी वेदनादि के सद्भाव के दृष्टांत से रूप का सद्भाव सिद्ध नहीं कर सक्ता। माध्यमिक इसी प्रयाली से सर्वत्र प्रतिवादी के दृष्टान्तों को साध्यसम सिद्ध करके उसके परिहार के प्रयत्नों को व्यर्थ कर देता है।

## षड् घातुश्रों का निषेध

श्रव धातुश्रों की परीक्। करते हैं, श्रीर प्रसंगवश लच्य-लच्चण की परीक्। करेंगे। श्राचार्य के श्रनुसार धातुश्रों का कोई लच्चण नहीं बनता।

आकार धातु—आकार अनावरण-तव् माना जाता है, किन्तु यह तव हो जब अना-बरण लच्या के पूर्व लच्य हो। किन्तु आकारा-लच्या के पूर्व आकारा क्या होगा? यदि आकारा आकारा-लच्या से पूर्व हो, तो वह अवश्य अलच्या होगा। किन्तु कोई भी भाव अलच्या नहीं होता। पुनः जब अलच्या भाव की चत्ता नहीं है, तो लच्या की प्रवृत्ति कहाँ होगी। लच्या स्वीकार करें,तो यह प्रश्न होगा कि लच्या सलच्यामें प्रवर्तमान होगा या अलच्या में? अलच्या 'गधे के धींग' के समान है, इसलिए उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। सलच्या में लच्या की प्रवृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं है, अन्यया अतिप्रसंग दोव होगा। सलच्या और अलच्या से अन्यव लच्या की प्रवृत्ति असंभव है।

लक्ष्य की प्रवृत्ति न होने पर लक्ष्य की सत्ता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि लक्ष्य की प्रवृत्ति न होने पर लक्ष्य की संमावना सुतरों निवृत्त हो जाती है। इस प्रकार लक्ष्य की अनु-पपत्ति से लक्ष्य असंभव है। लक्ष्य की असंप्रवृत्ति से लक्ष्य अनुपपन्न होता है। इसलिए लक्ष्य-लक्ष्य दोनों का सर्वथा अभाव है।

वादी कहता है कि लच्य-राच्या नहीं है, परन्तु आकाश है। यह अयुक्त है, क्योंकि लच्य-राच्या विनिर्मु के कोई मांव नहीं होगा। जब लच्य-राच्या निर्मु के भाव नहीं होता, तो भाव की अविद्यमानता के आधार पर आकाश अभाव पदार्थ भी कैसे होगा। भावाभाव से अतिरिक्त कोई तृतीय पदार्थ नहीं है, जो आकाश हो। जब लच्य-राच्या का अभाव है, तभी लच्य-राच्या रहित आकाश की सत्ता आकाश-कुसुम के समान असिद्ध होती है। इसी प्रकार पृथियादि पांच धातुओं का भी अभाव है।

## रागादि पतेशों का निषेध

वादी कहता है कि माध्यमिक को स्कन्ध, श्रायतन श्रीर धातु की सत्ता स्वीकार करनी पढ़ेगी, श्रन्थथा उसके श्राश्रित क्लेशों की उपलब्धि नहीं होगी। रागादि क्लेश संक्लेश-निक्धन हैं। भगवान् ने कहा है—हे भिन्तुश्रो! बाल श्रश्रुतवान् पृथग्जन प्रजित में श्रनु-पितत हो, चन्तु से रूप को देख कर उसमें सीमनस्य का श्राभिनिवेश करता है, श्रामिनिविष्ट होक्र राग उत्पन्न करता है, राग से रक्त होक्र रागज, होषज, मोहज कर्मों का काय, वाक् श्रीर मन से श्रीसंस्कार करता है।

माध्यमिक कहते हैं कि हमारे मत में रागादि क्लेश नहीं हैं। इसलिए स्कन्ध, आयतन श्रीर धातु भी नहीं हैं। मैं पूछता हूँ कि पृथग्चनों के द्वारा जिस राग की कल्पना होती है, वह रक-नर में या अरक्त नर में ? उभय युक्त नहीं है।

रक्त रागाश्रय है। राग के पूर्व भी यदि रक्त है, तो वह अवश्य राग-रहित होगा। दव राग-रिहतता है, तभी उसका प्रतिपत्त राग सिद्ध होता है, किन्तु राग-रहित का होना संभव नहीं है, अन्यथा अरक्त अर्हत् को राग होगा। रक्त की असता में राग नहीं होगा, अन्यथा राग निराक्षय होगा।

यदि वादी को रक्त की सत्ता-ग्रमीष्ट है, तो उसे बताना होगा कि रक्त की कल्पना राग में है या ग्रराग में १ उभय ग्रनुपपन है।

राग में रक्त की कल्पना तो इसलिए नहीं बनेगी कि एक में रागानुत्पत्ति होगी, क्योंकि पूर्व के समान कहेंगे कि रक्त से पूर्व यदि राग है, तो वह अवश्य रक्त-तिरस्कृत है।

वादी कहता है कि ये दोष राग-रक्त का पौर्वापर्य मानने से हैं। इसलिए मैं इनका सहो-द्भव मानता हूं। चित्त सहभूत राग से चित्त रंजित होता है, वही उसकी रक्तता है। माध्यमिक कहते हैं कि इस स्थिति में राग-रक्त परस्पर निरपेच होंगे। पुनश्च, राग और रक्त का सहभाव इनके एकत्व में है या प्रथकत्व में १ एकत्व में सहभाव नहीं होगा, क्योंकि राग से अव्यतिरिक्त का उसीसे सहभाव का क्या अर्थ होगा १ प्रथक् पदार्थों का भी सहभाव सर्वथा असिद्ध है। पुनः एकत्व में सहभाव हो तो विना सहत्वके ही सहभाव होगा। इसी प्रकार प्रथक्त में सहभाव मानने पर भी विना सहत्व के सर्वथा प्रथक् गो-अश्वादि का सहभाव मानना पड़ेगा। प्रथक्त मूलक सहभाव की सिद्धि के लिए राग-रक्त का प्रथक्त सिद्ध होना चाहिये, जो असिद्ध है। फिर यदि उनका प्रथक्त ही सिद्ध करना है, तो फिर उनके सहभाव की कल्पना क्यों करते हैं ? प्रथक्-प्रथक् होने के कारण राग और रक्त की स्वरूप सिद्धि होगी, इसलिए यदि श्राप सहभाव चाहते हैं, तो पुनः सहभाव के लिए उनका प्रथक्त मानना पड़ेगा और इस प्रकार इतरेतराश्रय दोष होगा ।

श्राचार्यं कहते हैं कि राग-रक्त की सिद्धि न पौर्यापर्येण होगी श्रीर न सहभावेन। इसी प्रकार द्वेष-द्विष्ट, मोह-मूढ़ादि की भी सिद्धि नहीं है।

## संस्कृत धर्मी का निषेध

हीनयानी कहते हैं कि संस्कृत-स्वमाव पदार्थों (स्कन्ध, श्रायतन, धातु) का सद्भाव मानना पढ़ेगा; क्योंकि भगवान् ने कहा है—"मिन्तुश्रो! संस्कृत के ये तीन संस्कृत-लज्ज् हैं। मिन्तुश्रो! संस्कृत का उत्पाद प्रज्ञात है, व्यय श्रोर स्थित्यन्यथाल भी प्रज्ञात है। श्रविद्यमान का जात्यादि-लज्ज्या संभव नहीं है, श्रतः संस्कृत धर्मों की सत्ता है।

## संस्कृत पदायां के सञ्ज्ञा का नियेध

माध्यमिक कहते हैं कि स्कन्ध, आयतन, धाद्ध अवश्य संस्कृत-स्वभाव के होंगे, यदि उनका संस्कृत-स्वस्था ( जाति, व्यय, स्थित्यन्ययात्व ) हो । प्रश्न है कि संस्कृत-लच्चण का उत्पाद स्वयं संस्कृत है या असंस्कृत ? यदि संस्कृत है, तो उसे त्रिलच्चणी होना चाहिये । त्रिलच्चणी—उत्पाद, स्थिति, और भंग का समाहार है; उससे सर्व संस्कृत धर्मों का अव्यभिचार ( निश्चित साहचर्य) है । यदि उत्पाद संस्कृत है, तो उसे भी त्रिलच्चणी होना चाहिये । किन्तु ऐसी स्थिति में वह संस्कृत-लच्चण नहीं रहेगा, अपि द्व रूपादि के समान लच्च होगा । इस दोष से बचने के लिए यदि उत्पाद को त्रिलच्चणी नहीं माने, तो वह आकाशवत् असंस्कृत होगा । फिर असंस्कृत संस्कृत-लच्चण कैसे होगा ?

श्रपि च, उत्पादादि व्यस्त-( पृथक् पृथक् ) संस्कृत-लच्या है या सहभूत-समस्त १ उभय पद्म उपपन नहीं है।

कारत सक्षाण—वादी व्यस्तों से संस्कृत पदार्थों का लक्षण नहीं बना सकते, क्योंकि यदि उत्पाद काल में स्थिति और भंग न होंगे तो स्थिति और भंग से रहित आकाश के समान उत्पाद भी संस्कृत-लक्षणों से युक्त न होगा। इसी प्रकार स्थिति-काल में उत्पाद और भंग न होंगे तो उनसे रहित पदार्थ की स्थिति भी नहीं होगी। क्योंकि उत्पाद और भंग से रहित कोई पदार्थ नहीं होता, अतः अविद्यमान वस्तु की किसी प्रकार स्थिति नहीं होगी। ऐसे पदार्थ की स्थिति मानें भी तो अनित्यता से उसका योग नहीं होगा, क्योंकि वह अनित्यता विरोधी धर्म (स्थिति) से स्वयं आकान्त है। यदि पदार्थ को पहले शाश्वत मानें, बाद में उसका अनित्यता से योग मानें, तो एक पदार्थ को ही शाश्वत, अशाश्वत, दोनों मानना पड़ेगा। पूर्वोक्त प्रणाली से मंग काल में स्थिति और उत्पाद न होंगे, तो वह अनुत्पन्न एवं स्थिति रहित होगा। वह खपुष्प के समान होगा, और उसका विनाश होगा।

समस्त अञ्चल - उत्पादादि समस्त होकर भी पदार्थ के लच्चण न होंगे, क्योंकि एक च्चण में ही पदार्थ का जन्म, स्थिति और विनाश असंभव है।

## संस्कृत-बाधाय के लक्ष्य का निचेच

उत्पाद, स्थिति श्रीर भंग की श्रन्य उत्पादादि से संस्कृत-लच्चणता सिद्ध करें तो श्रपर्यवसान दोप होगा। कीन पूर्व हो श्रीर कीन पश्चात्, इसकी व्यवस्था न होगी। इस प्रकार उत्पादादि सर्वथा श्रासंभव हैं।

हीनयानी कहते हैं कि अपर्यवासन दोग न लगेगा, क्योंकि मेरे मत में उत्पाद द्विविध हैं। एक 'मूल उत्पाद ', दूसरा 'उत्पादोत्पाद ' (उत्पाद का उत्पाद )। उत्पादोत्पाद-संग्रक उत्पाद केवल मूल उत्पाद का उत्पाद होता है। मौल उत्पाद उत्पादोत्पादक उत्पाद को उत्पाद करता है। इस प्रकार परस्पर के संपादन से उत्पादादि की त्रिलन्त्रणी बनेगी और अनवस्था न होगी।

श्राचार्य कहते हैं कि श्रापके मत में जब उत्पादोत्पाद मूलोत्पाद का बनक है, तो मीलोत्पाद से श्रनुत्पादित उत्पादोत्पाद मौल उत्पाद को कैसे उत्पन्न करेगा ? यदि मौल उत्पाद से उत्पादित उत्पादोत्पाद को मौल का उत्पादक मार्ने तो यह संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं श्रविद्यमान श्रन्य का उत्पाद कैसे करेगा ?

#### उत्पाद को उत्पाद-स्वभावता का खंडन

वादी कहे कि स्नाप उत्पाद का स्रापर उत्पाद न मानिये, किन्तु जैसे प्रदीप प्रकाश-स्वभाव होने के कारण स्रपने को स्नीर घटादि को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार उत्पाद उत्पाद-स्वभाव होने के कारण स्रपने को स्नीर पर को उत्पन्न करेगा।

सिद्धान्ती कहता है कि आपका यह कहना तब ठीक हो बब कि प्रदीप स्व और पर का प्रकाश करता हो, किन्तु ऐसा नहीं होता। तम का नाश, प्रकाश है; अतः विरोधी होने के कारण तम प्रदीपात्मा में नहीं है, जिसे नष्ट करके प्रदीप अपनी प्रकाशकाता संपन्न करे। प्रदीप के देश में भी तम नहीं रहता, जिसे नष्ट कर प्रदीप में पर-प्रकाशता सिद्ध हो। उत्पद्यमान प्रदीप से भी तम हत नहीं होगा। उत्पद्यमान प्रदीप तम को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आलोक और अन्धकार एककालिक नहीं है। यदि प्रदीप तम को बिना प्राप्त किये उसे नष्ट करने लगे तो एकस्थ प्रदीप सर्वलाकस्थ तम को नष्ट क्यों न करेगा? और यदि प्रदीप को स्व और पर का प्रकाशक मानेगें तो दूसरा तम को स्व और पर का आच्छादक क्यों न मानेगा? इस प्रकार प्रदीप के हप्टान्त से उत्पाद की स्व-परोत्पादकता सिद्ध नहीं होगी।

प्रश्न है कि उत्पाद स्वयं उत्पन्न होकर श्रापना उत्पाद करता है या अनुत्पन्न रह कर ?

उत्पन्न के उत्पादन का क्या प्रयोजन ? इसलिए सिद्ध है कि उत्पाद अपना उत्पाद नहीं करता। यदि स्वयं अनुत्पन्न भी उत्पाद अपना उत्पाद करे तो समस्त अनुत्पन वस्तुए अपना अपना उत्पाद करने लगें। माध्यमिक के अनुसार काल-त्रय में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता । सामान्यतः उत्पद्यमान ( उत्पन्न होती हुई वस्तु ) की उत्पत्ति की प्रतीतिगोचर होती है, किन्तु विचार करने पर वह असिद्ध है । उत्पत्ति की अपेक्षा से उत्पद्यमान होता है, इसलिए यह विशेष वताना पड़ेगा कि किस उत्पत्ति की अपेक्षा से वह उत्पद्यमान है । इसे वादी नहीं बता सकता, क्योंकि वह अनुत्पन्न है, और उत्पन्न होने का कोई निमित्त नहीं दिखाई पड़ता ।

#### चनुत्पाद से प्रतीत्यसमुत्पाद का अविरोध

सर्वास्तिवादी माध्यमिक पर एक गंभीर आरोप करता है। कहता है कि आपका यह सर्व-नास्तित्व-वाद अत्यन्त भयंकर है। आप तथागत के वचनों की व्याख्या के व्याज से केवल दोप निकालने का अपना कौशल दिखाते हैं, किन्तु इससे तथागत के परमार्थ सत्य प्रतीत्यसमुत्पाद का वध होता है। भगवत् ने 'अस्मिन्सित इदं भवित अस्योत्पादादिदमुत्पद्यते' इस न्याय से प्रकृति-ईश्वर-स्वभाव-काल-अग्रुप-नारायगादि के जगत्-कर्तृत्व का निरास किया, किन्तु आपने उत्पद्यमान-उत्पन्न-अनुत्पन आदि विकल्प करके उत्पाद का ही बाध कर दिया। आपने यह नहीं देखा कि आपके द्वारा तथागत-ज्ञान की जननी प्रतीत्य-समुत्पत्ति का ही वध हो रहा है।

श्राचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि मैं दशवल-जननी माता प्रतीत्य-समुत्पत्ति का वध नहीं करता हूँ। प्रत्युत यह पाप श्रापके ही सिर है। मगवान् ने प्रतीत्य-समुत्पाद की देशना से सर्व धर्मों की नि:सारता बताई है। विद्यमान पदार्थ सस्वभाव होते हैं, क्योंकि स्व की श्रमपायिता (श्रविनाश ) ही स्व-माव है। स्व की विद्यमानता के कारण ही स्वभाव किसी की श्रपेचा नहीं करता, श्रीर न उत्पन्न ही होता है। इस प्रकार सस्वभाववादी के ही मत में मावों का प्रतीत्य-समुत्पन्नत्व वाधित होता है, श्रीर उससे धर्म श्रीर बुद्ध का दर्शन भी वाधित होता है। माध्यमिक कार्य श्रीर कारण दोनों को प्रतीत्य-समुत्पन्न मानता है, इसलिए उसके मत में पदार्थ शान्त श्रीर स्वभाव-रहित हैं। इस व्याख्या से माध्यमिक तथागतों की माता प्रतीत्य-समुत्पत्त का स्वस्त्य सप्ट करते हैं।

#### रुत्पद्यमान के उत्पाद का निपेध

वादी कहता है कि जो कुछ हो, उत्पाद उत्पद्यमान की उत्पत्ति करता है; क्योंकि घटोत्पत्ति किया की अपेदा से घट की उत्पद्यमानता प्रतीत होती है। किन्तु उत्पाद के पूर्व जब कोई अनुत्पन्न घट नहीं है, तो उसकी उत्पत्ति किया की अपेदा करके उत्पाद कहना ठीक नहीं। वादी कहे कि यद्यपि उत्पाद के पूर्व यह नहीं है, तथापि उत्पन्न होकर तो घट संज्ञा का लाभ करेगा? यह भी टीक नहीं है। क्योंकि जब उत्पत्ति-क्रिया प्रवृत्त होती है, तो उस समय का वर्तमान पदार्थ घट संज्ञा प्राप्त करता है, किन्तु जब भाव अनागत है, तो उससे संबन्ध न होने के कारण क्रिया की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, फिर घट की वर्तमानता कैसे? क्रिया

१. प्रतीत्य यद्यन्तवि तत्तन्छान्तं स्वभावतः ।

को श्रघट के आश्रित होने के लिए निश्चित करना होगा कि क्या असत् घट हो सकता है? क्या वह पट हो सकता है या कुछ नहीं होता? यदि पट उत्पद्यमान है तो उत्पन्न होकर वह घट नहीं हो जायगा। यदि कुछ नहीं होगा तो क्रिया निराश्रय होगी, फिर तो घट होने की कल्पना दूर रहे; किसी की भी उत्पत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए वादी का यह कहना कि उत्पाद उत्पद्यमान पदार्थ की उत्पत्ति करता है, व्यर्थ है।

श्राचार्य कहते हैं कि श्रापके मत से उत्पाद उत्पद्यमान पदार्य का उत्पाद करता है।
यह बताइये कि उत्पाद किस दूसरे उत्पाद को उत्पन्न करता है? यदि श्रापर उत्पाद पूर्व उत्पाद
का उत्पादक है, तो श्रानवस्था होगी। यदि उत्पाद स्व श्रीर पर का उत्पादन करेगा, तो इस
पन्न का पहले ही निरास किया जा चुका है।

### स्थित का निवेध

वादी पदार्थों का उत्पाद प्रकारान्तर से सिद्ध करना चाहता है। वह कहता है कि जब पदार्थों की स्थिति है, तो उनका उत्पाद भी मानना होगा; क्योंकि अनुत्यन पदार्थों की स्थिति नहीं होती। आचार्य कहते हैं कि पदार्थों की स्थिति भी नहीं है। स्थित पदार्थे की स्थिति नहीं होगी, वयोंकि वहां स्थिति-क्रिया निरुद्ध है। अस्थित की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि वह स्थिति किया-रहित है। तिष्ठमान की स्थिति मानने से गम्यमान की गति के समान स्थिति-द्वय की प्रसक्ति होगी।

श्राचार्य कहते हैं कि जब जरा-मरण ज्ञण-मात्र के लिए भी पदार्थों को नहीं छोड़ते, तब स्थिति फे लिए यहाँ श्रवकाश ही कहाँ है ! इसके श्रांतिरिक्त जैसे उत्पाद श्रापना उत्पाद नहीं करता है, वैसे स्थिति भी श्रापनी स्थिति नहीं करेगी।

प्रश्न है कि स्थिति निरुद्धयमान पदार्थ की होती है, या अनिरुध्यमान । निरुध्यमान की स्थिति नहीं होती, क्योंकि विरोधा भिमुख पदार्थ की विरोधी स्थिति है। अनिरुध्यमान कोई पदार्थ नहीं होता, अतः उसका कोई प्रश्न नहीं है।

#### निरोध का निषेध

वादी कहता है कि यदि संस्कृत धर्मों की अनित्यता है, तो उसके दो सहचारी स्थिति और उत्पाद भी मानने होंगे। आचार्य अनित्यता नहीं मानते। कहते हैं कि अनित्यता निरुद्ध की, अनिरुद्ध की या निरुद्ध यमान की १ अतीत निरुद्ध का वर्तमान निरोध से विरोध है। अनिरुद्ध का निरोध उसके निरोध-विरह के कारण संभव नहीं है। निरुद्ध यमान के निरोध से निरोध-द्धय को प्रसिक्त होगी। आचार्य कहते हैं कि जिन कारणों से धर्मों का उत्पाद सिद्ध नहीं होता, उन्हीं से निरोध मी सिद्ध नहीं होता। इसलिए जैसे उत्पाद का स्वात्मना परात्मना उत्पाद सिद्ध नहीं होता। होता, वैसे ही निरोध का निरोध मी स्वात्मना या परात्मना सिद्ध नहीं होता।

वादी कहता है कि निरोध का निरोध नहीं होता तो उस की संस्कृत-लच्चाग्ता कैसे सिद्ध होगी ! इसके श्रांतिरिक्त पर संमत विनाश को तो श्राप भी मानते ही हैं। इस स्थिति में उमयसंमत दोव का मैं ही परिहार क्यों करूँ ! सिद्धान्ती कहता है कि पदार्थ श्रवश्य निःस्वभाव हैं, किन्तु बाल पृथग्बन उसमें सत्या-भिनिवेश करते हैं, श्रीर उससे व्यवहार चलाते हैं। हम लोग भी इस श्रविचारतः प्रसिद्ध व्यवहार को मान लेते हैं। वस्तुत: गन्धर्व नगरादि के समान लोकिक पदार्थ निरुपत्तिक हैं,क्योंकि श्रविचान्धकार से उपहत दृष्टि के लोग समस्त पदार्थों की श्रापेद्धिक सत्ता खड़ी किए हैं। उत्पाद की श्रपेद्धा उत्पाद्य श्रीर उत्पाद्य की श्रपेद्धा उत्पाद, निरोध की श्रपेद्धा निरोध्य श्रीर निरोध्य की श्रपेद्धा निरोध इस प्रकार लौकिक व्यवहार श्रम्युपगत होते हैं। ऐसी श्रवस्था में दोखें का सम-प्रसंग उन्वित नहीं है।

## गिरोध की निर्हेतुकता का निपेध

संस्कारों की च्यिकता के लिए सर्वास्तिवादियों ने विनाश को अहेतुक माना है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि निहेंतुकता को स्वीकार करने से विनाश नहीं बनेगा, जैसे निहेंतुक खपुष्प का विनाश कहना व्यर्थ है। इसीलिए पदार्थों की च्यिकता भी सिद्ध नहीं होती। फिर जब विनाश निहेंतुक है, तो नहीं हैं; तब पदार्थों का संस्कृतत्व भी कहाँ सिद्ध होगा १ भगवान ने संस्कृत लच्चणों को संस्कार-स्कन्ध में अन्तर्भृत करने के अभिप्राय से ही पदार्थों की जाति, जरा-भरणादि का वर्णन किया है। इससे विनाश का सहेतुकत्व स्पष्ट सिद्ध होता है। सिद्धान्त-संमत पदार्थों की च्या-संगता तो जातिमात्र की अपेचा से भी सिद्ध हो सकती है।

वादी कहता है कि विनाश निहेंतुक है, क्योंकि विनाश श्रमाव है। श्रमाव को हेतुता से क्या लेना है? सिद्धान्ती उत्तर देता है कि इस न्याय से भाव भी निहेंतुक होंगे, क्योंकि भाव विद्यमान हैं। विद्यमान को हेतु से क्या प्रयोजन ? यदि उत्पाद पूर्व में नहीं या श्रीर पश्चात् हुआ, इसलिए वह सहेतुक है, तो विनाश भी पहले नहीं होता, पश्चात् होता है। श्रापका यह कहना है कि श्रमाव के लिए हेतु निष्प्रयोजन है, ठीक नहीं है; क्योंकि हेतु से विनाश का कुछ श्रीर नहीं होता, विनाश ही होता है। यदि कहो कि विनाश को क्रियमाण मानने पर वह भाव हो जायगा, तो यह युक्त ही है। विनाश श्रवश्य ही स्वरूप की श्रपेचा से भाव है। रूपादि निवृत्ति की श्रपेचा श्रमाव है।

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि वास्तविक बात तो यह है कि सर्वोस्तिवादी जब शूत्यता को माव-श्रभाव लच्च्या मानते हैं, तो उसकी भावरूपता भी मान ही लेते हैं; क्योंकि ऐसी मान्यता में श्रभाव भी स्पष्ट ही भावरूप है। इस भावरूपता से सर्वोस्तिवाद में शूत्यता श्रसंस्कृत नहीं यह जाती।

वादी कहता है कि पृथिव्यादि का काठिन्यादि-लच्चण जब उपदिष्ट हैं, तो संस्कृत हैं; श्रीर उनके सद्भाव से संस्कृत-लच्चण भी हैं। सिद्धान्ती का उत्तर है कि उत्पाद-स्थिति-भंग लच्चण ही जब श्रिसिद्ध हैं, तो संस्कृतों की सिद्धि कैसे होगी । श्रीर संस्कृतों की श्रिसिद्ध से तदपेच श्रसंस्कृत भी श्रिसिद्ध होंगे।

भगवत् ने संस्कृत धर्मों के उत्पाद, व्यय श्रीर स्थित्यन्यथात्व के प्रशात होने की जो बात

कही है, वह तथाविध विनेय जन पर अनुप्रह करने के लिए है। वस्तुतः पदार्थं स्वमावतः अनु-राज्ञ एवं अविद्यमान हैं; जैसे—माया, स्वय्न, गन्धवंनगर आदि।

# कर्म-कारक आदि का निषेध

वादी विज्ञानादि संस्कृत धर्मों की सत्ता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान् ने अविद्यानगत पुद्गल के द्वारा पुराय, अपुराय, आनिंज्य संस्कारों का अभिसंस्कार वताया है, और क्मों का कारक, उन कमों का फल, तिद्वज्ञान उपिद्ध किये हैं। अवश्य ही ये कारकादि व्यवस्थाएँ सत् पदार्थों की ही माननी होंगी। कूर्म-रोमादि के समान असत् की कर्म-कारकादि व्यवस्था नहीं होती।

सिद्धान्ती कर्म-कारकादि का निषेध करता है। क्रिया व्यापार में संलग्न ही कारक रूप से व्यापिष्ट होता है। इसलिए वादी को यह वताना होगा कि इस व्यापार का कर्ती सद्भूत है या असद्भूत या सदसद्भूत ? जो किया जाता है वह कर्म है। वह कर्ता का ईप्सिततम (तीन इच्छा का विषय) होता है, इसलिए आपको वताना होगा कि वह कर्म भी सत्, असत् या सदसत् में क्या है? कियायुक्त (सद्भूत) कारक में कियायुक्त सद्भूत कर्म का कर्त नहीं वन सकता, और क्रिया से रिहत असद्भूत कारक किया-रिहत कर्म का कर्ता नहीं होता, जब कि कारक-व्यादेश के लिए उसका क्रिया से युक्त होना आवश्यक है। किन्तु जिस क्रिया से उसका कारक व्यादिष्ट है, उससे अतिरिक्त दूसरी क्रिया नहीं है, जिससे वह कर्म करे। इस प्रकार क्रिया के अभाव में जब कारक कर्म न करेगा, तब कर्म कारक-निर्पेत्त होगा, जो असंभव है। अतः सिद्ध हुआ कि सद्भूत कारक कर्म नहीं करता। सद्भूत कर्म को भी कारक नहीं करेगा, क्योंकि कर्म किया से युक्त है और जिस क्रिया से उसका कर्मव व्यादिष्ट है उससे अति-रिक्त कोई द्वितीय क्रिया नहीं है, जिससे वह कर्म करें। वस क्रिया के अभाव में कारक अकर्मक होगा, जो असंमव है।

इसी प्रकार श्रसद्भृत कर्म को श्रसद्भृत कारक नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिया से रिहत कारक (श्रसद्भृत) श्रीर कर्म (श्रसद्भृत) निहेंत्रक होंगे। यदि श्रहेतुकवाद का श्रम्युपगम करेंगे तो समस्त कार्यकारणभाव श्रपोहित हो वायगा। साथ ही क्रिया, कर्ता श्रीर करण समस्त श्रपोहित होंगे। क्रियादि के श्रभाव में धर्मश्रधर्मादि का श्रभाव होगा श्रीर धर्माधर्मादि के श्रभाव से इष्ट, श्रनिष्ट, सुगति,दुर्गित फलों का श्रभाव होगा। इन फलों के श्रभाव में स्वर्ग या मोच्च के लिए मार्ग-भावना विफल होगी श्रीर उसके लिए कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। इस प्रकार लोकिक-श्रलीबिक समस्त क्रियाए निरर्थक हो बायगी। श्रतः श्रसद्भृत कारक श्रसद्भृत कर्म को करता है यह एवं त्याज्य है।

उभय रूप कारक उभय रूप कर्म को कथमि नहीं कर सकता है,क्योंकि वे परस्पर विषद है। एक पदार्थ एक ही काल में किया और अक्रिया से युक्त नहीं होते। इसी प्रकार विषम पद्ध ( सद्भूत कर्ता से असत् कर्म, असत् कर्ता से सत् कर्म का होना आदि ) भी निषद होते हैं। वादी माध्यमिक से पूछता है कि भगवान् ने यह कहाँ श्रवधारित किया है कि भाव (पदार्थ) नहीं हैं'। सिद्धान्ती कहता है कि श्राप संस्वभाववादी हैं। इसलिए श्राप के पत्त में सर्व भावों का श्रपवाद संभावित है, किन्तु हम लोग समस्त भावों को प्रतीत्य-समुत्वन मानने के कारण उनका स्वभाव ही नहीं मानते, फिर श्रपवाद किसका करें। जब सर्व भाव नि:स्वभाव हैं, तो पूर्वोक्त प्रकार से उनकी सिद्धि कथमिंप नहीं हो सकती।

सिद्धान्त में समस्त पदार्थ मरुमरीचिका के तुल्य हैं। लौकिस विपर्यास का अन्युपगम करके ही इन सांवृत पदार्थों की 'इदं प्रत्ययता' (यह घट है, यह पट है, इत्यादि ) प्रसिद्ध होती है। इमने अभी देखा है कि कर्म-निरपेच कारक नहीं हो सकता और कारक-निरपेच कर्म नहीं हो सकता। इसलिए ये परस्परापेच हैं। जैसे कर्म और कारक की परस्परापेच सिद्धि है, वैसे ही क्रियादि अन्य भावों की भी है।

भावों की नि:वभावता की सिद्धि में वे ही हेतु होते हैं, जो उनकी सस्वभावता को सिद्ध करते हैं। भावों की सत्ता श्रापेचिक है, श्रतः निरपेच उनकी सत्ता नहीं है। माध्यमिक भावों की इस सापेच सिद्धि से ही समस्त पदार्थों के स्वभाव का निषेध करते हैं।

## पुद्गल के श्रस्तित्व का खंडन

सामितीय कहते हैं कि दर्शन, अवण, घाणादि वेदनाश्रों के उपादाताका श्रस्तित्व उपादानों के पूर्व श्रवश्य है, क्योंकि श्रविद्यमान कारक की दर्शनादि कियां कदापि संभव नहीं हो सकती।

सांमितीय वौद्धेकदेशी हैं, वह पुद्गलास्तित्ववाद में प्रतिपत्र है। सिद्धान्ती उसका खंडन करता है। कहता है कि दर्शनादि से पूर्व यदि पुद्गल की सत्ता है तो वह किससे जापित होगी। पुद्गल की प्रजित दर्शनादि से ही होती है। यदि दर्शनादि से पूर्व भी पुद्गल की सत्ता मानी जाय, तो वह दर्शनादि से निरपेत्र होगी। इस प्रकार यदि दर्शनादि के बिना पुद्गल की सत्ता मानेंगे, तो बिना पुद्गल के भी दर्शनादि की सत्ता मानेंगे पड़ेगी। ख्रतः उपादान श्रीर उपादाता की सिद्धि परस्तरापेत्र है। उपादाता के बिना दर्शनादिक उपादान पृथक् सिद्ध हों तो वे निराशय श्रीर असत् होंगे। इसलिए उपादाता से उपादान की पृथक् श्रवस्थित नहीं है। सिद्धान्ती दर्शनादि एक एक के पूर्व या सकल के पूर्व श्रात्मा की सत्ता का खरडन करता है।

पूर्वपद्मी कहता है कि आप आत्मा का प्रतिषेध करें, परन्तु दर्शनादि का प्रतिषेध तो नहीं कर सकते; और दर्शनादि का अनात्म-स्वभाव घटादि से संबन्ध भी नहीं कर सकते। अतः

प्रतीत्य कारकः कर्म तं प्रतीत्य च कारकम् ।
 कर्म प्रवर्तते मान्यस्परथामः सिविकारणम् ।। ( ८/१२ )

दर्शनादि का संबन्धी आतमा आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। सिद्धान्ती कहता है कि जिस आतमा के लिए दर्शनादि की कल्पना है, जब वही नहीं है तो दर्शनादि कैसे होंगे।

चन्द्रकीर्ति चोदक के द्वारा आशंका उठाते हैं, और उसका उत्तर देते हैं। क्या आपने यह निश्चित कर लिया है कि आहमा नहीं है। यह किसने कहा।

श्रमी श्रापने कहा है कि दर्शनादि का श्रमाव है, इसलिए श्रात्मा नहीं है।

हाँ, मैंने यह कहा है। किन्तु श्रापने उसका ठीक श्रमिप्राय नहीं समभा। मैंने कहा है कि भावरूप श्रात्मा की सत्ता सस्वमाव नहीं है। श्रात्मा में स्वभावाभिनिवेश की निवृत्ति के लिए मैंने ऐसा कहा है, किन्तु इससे उसका श्रमाव किलात नहीं किया। वस्तुतः भाव श्रीर श्रमाव दोनों के श्रमिनिवेश का परित्याग करना चाहिये।

दर्शनादि से पूर्व आतमा नहीं है। आतमा दर्शनादि से सहभूत भी नहीं है, क्योंकि शशाशृंग के समान पृथक् पृथक् असिद्ध वस्तुओं का सहमान नहीं देखा जाता। आतमा और उपादान निरचेप हैं, और पृथक् पृथक् असिद्ध है। इसिलिए आतमा वर्तमान भी नहीं है। उर्ध्व भी नहीं है, क्योंकि जब पूर्वकाल में दर्शनादि हो तो उत्तर काल में आतमा हो। इस प्रकार आतमा की परीक्षा करने पर जब वह दर्शनादि से प्राक् पश्चात् और अगपत् सिद्ध नहीं होता, तो उसके अस्तित्व या नास्तित्व की कल्यना हीन बुद्धिमान् करेगा?

## उपादाता श्रीर उपादान के श्रभाव से पुद्गल का श्रभाव

पूर्वपच्छी कहता है कि आप का यह कथन कि कर्म और कारक के समान उपादान और उपादाता की स्वाभाविक सिद्धि नहीं हो सकती, ठीक नहीं है। क्योंकि सापेच्च पदायों की भी सलभावता सिद्ध होती है। जैसे अपिन इन्धन की अपेच्छा करता है, किन्तु वह निःस्वमाव नहीं है। प्रस्तुत उसके उध्याद्व, दाहकत्व आदि स्वामाविक कार्यों की उपलब्धि होती है। इसी प्रकार इन्धन भी अपिन की अपेच्छा करता है, किन्तु वह निःस्वमाव नहीं है;क्योंकि उसकी महाभूतचत्तुष्टय-समावता उपलब्ध होती है। इस दृष्टान्त से उपादान-सापेच्च उपादाता तथा उपादान्त-सापेच्च उपादात की स्वभाव-सत्ता माननी पड़ेगी।

## वानिन्द्रस्वम दष्टान्त की परीक्षा

सिद्धान्ती कहता है कि आपका कथन तब ठीक हो जब अग्नि-इन्धन का दृष्टान्त सिद्ध हो। दृष्टान्त की सिद्धि के लिए आपको यह बताना पड़िगा कि अग्नि और इन्धन की सत्ता उनके परसर अभिन्न होने से है या भिन्न होने से दोनों पत्त नहीं बनेंगे। जो जलाय। जाता है (इध्यते यत् तद् इध्यनम् ) वह दाह्य काष्ठादि है, उसका दणा श्राम्त है। यदि आप दोनों की अभिकता स्वीकार करते हैं, तो कर्ता श्रीर कर्म की एकता स्वीकार करनी पड़ेगी। यह श्रनुचित होगा; क्योंकि घट श्रीर कुंभकार छेता श्रीर छेत्तव्य का एकत्व नहीं है। इस दोष से वचने के लिए यदि श्राम्त को इध्यन से भिन्न मानें, तब इध्यन-निरपेच श्राम्त की उपलब्धि माननी पड़ेगी; क्योंकि घट से पट श्रान्य है, श्रातः उनकी निरपेच्ता है, किन्तु श्राम्त इध्यन से निरपेच्त नहीं है, इसलिए श्रापका यह कथन युक्त नहीं है। यदि इध्यन से श्राम्त को भिन्न मानें तो उसे नित्य प्रदीप्त मानना पड़ेगा श्रीर इन्धन के बिना भी श्राम्त की प्रदीप्ति माननी पड़ेगी। फिर श्रापके पच्च में श्राम्त की प्रदीप्ति के लिए समस्त व्यापार व्यर्थ होगें श्रीर श्राम्त में कर्तु त्व कर्म-निरपेच स्वीकार करना होगा।

माध्यमिक अपनी उपर्युक्त प्रतिज्ञाश्चों का समर्थन प्रवल युक्तियों से करता है। सिद्धान्ती कहता है कि श्राम्न यदि प्रदीपन (इन्धन) से श्राम्य है, तो श्रावश्य वह उससे निरपेच होगा; क्योंकि जो वस्तु जिससे श्राम्य होती है, वह उससे निरपेच होती है। जैसे घट से निरपेच पट। यदि श्राम्न (इन्धन) प्रदीपन-निरपेच है, तो वह प्रदीपन हेतु से जायमान भी नहीं है। दूसरी श्रापत्ति यह होगी कि प्रदीपन सापेच श्राम्न का प्रदीपन के श्रामाव में निर्वास माना जाता है। श्राव जब कि वह प्रदीपन-निरपेच है, तो उसका निर्वास-प्रत्यय भी संभव न होगा। ऐसी श्रावस्या। में श्राम्न नित्य प्रदीप्त होगा। इतना ही नहीं, श्राम्न को नित्य प्रदीप्त स्वीकार करने पर उसके लिए उपादान, सन्धुक्त सार्य भी व्यर्थ होंगे। इस प्रकार श्रापके मत में श्राम्न एक ऐसा कर्ता होगा, जो श्राक्रमंक होगा। किर जिसका कर्म विद्यमान न होगा उसमें कर्त त्व भी वन्ध्यापुत्र के समान होगा। इसलिए इन्धन से श्राम्न के श्रान्यत्व का पच्च युक्त नहीं है।

पूर्वपद्धी आद्येप करता है कि आपका यह कथन कि अग्नि इन्धन से अन्य है, तो इन्धन के विना भी उसका अस्तित्व स्वीकार करना होगा। यह युक्त नहीं है। अग्नि का अस्तित्व इन्धन से मिन होने पर भी इन्धन के विना सिद्ध नहीं किया जा सकता। ज्वाला से परिगत अर्थ इन्धन है, वह दाह्य-लच्च्या है। इन्धन के आश्रय से ही अग्नि की उपलब्धि होती है। अग्नि के संबन्ध से ही इन्धन का इन्धनत्व व्यपदेश माना जाता है। इसलिए अग्नि की उपलब्धि इन्धन के आश्रित है, पृथक नहीं। ऐसी अवस्था में माध्यमिक को अन्य पन्न में दोव देने का अवसर नहीं है।

सिद्धान्ती पूर्वपत्ती की नई युक्ति का परीत्त्रण करता है। कहता है कि आप दाध-लक्षण से युक्त ज्वाला से परिगत अर्थ को इन्धन मानते हैं, और उसके आश्रित अमिन मानते हैं। आपकी इस कल्पना से भी 'अमिन इन्धन को जलाता है' यह अतीति उपपन्न नहीं होगी। क्योंकि जब ज्वाला से परिगत दास इन्धन है, और उससे अतिरिक्त अमिन नहीं देखी जाती, जिससे इन्धन दन्ध हो, तो बताइए इन्धन किससे दग्ध होगा ? इसलिए अमिन इन्धन का दाह करता है, यह सिद्ध नहीं होगा; क्योंकि आप इन्धन से अतिरिक्त अमिन सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसी श्रवस्था में ज्वाला-परिगति किसी की नहीं बन सकती। फिर वादी पर पूर्वीक समस्त दोग श्रनिवारित ही रहते हैं।

पूर्वंपची अपिन और इन्धन का भेद स्वीकार करते हुए भी दोनों की प्राप्ति सिद्ध करता है। उसका कहना है कि स्त्री-पुरुप परस्पर अन्य हैं, और उनकी प्राप्ति होती है। सिद्धान्ती इसका उत्तर देता है कि प्रकृत में स्त्री-पुरुप का दृष्टान्त तब लागू हो, जब स्त्री-पुरुप के समान अप्रि-स्थन की परस्परानपेच्च सिद्धि आप बता सकें, किन्तु यह असंभव है। यदि आप अन्योन्यापेच्च जनमवाली वस्तुओं में अन्यत्व सिद्ध करें, और फिर उनकी प्राप्ति सिद्ध करें, तब आपका दृष्टान्त न्याय्य होगा।

पूर्वपची कहता है कि यद्यपि अमि-इन्धन की परस्पर निरपेच सिद्धि नहीं है, तथापि परसर अपेचावश उनकी स्वरूप-सिद्धि तो है! क्योंकि अविद्यमान वन्ध्यापुत्र और वन्ध्यादुहिता की परसर अपेचा नहीं होती। सिद्धान्ती पृछता है कि आप अमि को दहन का कर्ती और इन्धन को दहन का कर्म मानकर उनका कर्म-कर्न भाव स्वीकार करते हैं। मैं पृछता हूं कि इन्धन और अमि में कौन पूर्व निष्पल है? यदि इन्धन पूर्व निष्पन हो तो अमि-निरपेच होने के कारण उसमें इध्यमानता न होगी। फलतः उसमें इन्धनत्व न होगा। अन्यथा समस्त तृणादि इन्धन होंगे। यदि अमि को पूर्व मानें और इन्धन को पश्चात् तो यह असंभव होगा कि इन्धन से पूर्व ही अमि सिद्ध हो जाय। और अमि निहें तुक भी होगा। इसलिए पूर्व विद्ध की अपेचा से इतर की सिद्धि होती है, आपका यह पच असंभव हैं। यदि हम इन्धन को पूर्व और अमि को पश्चात् मान भी लें और कहें कि इन्धन की अपेचा करके अपि होता है, तो सिद्ध-साधनता दोप आपतित होगा; क्योंकि सिद्ध रूप (विद्यमान पदार्य) को अन्य की अपेचावशा पुनः सिद्धि माननी पड़ेगी। स्पष्ट है कि सिद्ध अमि को इन्धन से यदि कुछ लेना होता, तभी उसकी इन्धन। पेचता सफल होती। इसलिए इन्धन की अपेचा कर अमि संपन्न होता है, यह बात ठीक नहीं है।

पूर्वपत्ती इन्धन श्रीर श्राग्नि का यौगपद्य मानता है। वह यौगपद्यवश इन्धन की सिद्धि से श्राप्ति की सिद्धि से श्राप्ति की सिद्धि से श्राप्ति की सिद्धि मानकर कहता है कि ऐसी श्रवस्था में श्रापकी यह शङ्का व्यर्थ है कि कीन पूर्व निष्पन्न है ?

सिद्धान्ती उत्तर देता है कि ऐसी अवस्था में अग्नि और इन्धन दोनों की ही सिद्धि नहीं होगी; क्योंकि यदि अग्नि पदार्थ इन्धन पदार्थ की अपेचा से सिद्ध होता है, और इन्धन पदार्थ को आत्मसिद्धि के लिए अग्नि की अपेचा है, तो आप हो बताइए कि कौन किसकी अपेचा करके सिद्ध हो ?

इस प्रकार ऋग्नि और इन्धन की परस्परापेक्षा मानने पर उनकी सिद्धि नहीं होती; क्योंकि सिद्ध और ऋसिद्ध में ऋपेक्षा नहीं होती।

पूर्वपद्धी कहता है कि हमें आपके तकों की इस सुद्गमेद्धिका से क्या प्रयोजन ? हम लोग स्पष्ट ही श्रिम से जलता हुआ इन्धन देखते हैं। यह प्रतीति अभि इन्धन की सिद्धि के लिए पर्याप्त है।

सिद्धान्ती उत्तर देता है कि अप्ति इन्धन को नहीं जलाता है। इन्धन में यदि अप्ति हो तो वह इन्धन को जलावे, किन्तु यह अत्यन्त असंभव है। इन्धन से अतिरिक्त कहीं अन्यत्र से अप्ति का आगमन नहीं देखा जाता; क्योंकि निरिन्धन अप्ति अहेतुक होगा। इसलिए उसका आगमन क्या होगा? और सेन्धन अप्ति के आगमन से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार अप्ति इन्धन का अभेद, भेद तथा भेदाभेद पन्न सिद्ध नहीं होते। इसी प्रकार आधार आधिय आदि पन्न भी सिद्ध नहीं होते।

पूर्वीक श्राग्न-इन्धन न्याय के श्राधार पर उपादाता श्रात्मा श्रीर उपादान से पंचस्कन्ध को सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि श्रात्मा श्रीर उपादान का क्रम सिद्ध नहीं हो सकता। श्राग्न-इन्धन के समान ही हम देखते हैं कि उपादान श्रात्मा नहीं हो सकता, श्रान्यथा कत्तां-कर्म का एकत्व प्रसङ्ग होगा। उपादाता श्रीर उपादान भिन्न भिन्न हैं, यह पन्न भी श्रायुक्त है; क्योंकि स्कन्ध से श्रातिरिक्त श्रात्मा की उपलिध्ध नहीं हो सकती। एकत्व श्रीर श्रान्यत्व पन्न के प्रतिषेध से ही श्रात्मा स्कन्धवान है, यह पन्न भी श्रायुक्त होता है। पूर्वोक्त प्रकार से विचार करने पर श्रात्मा की निरपेन्न सिद्धि नहीं होती। इसलिए कर्म-कारक के त्रल्य श्रात्मा श्रीर उपादान की परस्परामेन्न सिद्धि माननी चाहिये।

यहाँ श्राचार्य नागार्जुन कहते हैं कि कर्म कारक की तरह श्रातमा श्रीर उपादान का तथा घटादि की परस्परापेच सिद्धि होती है। किन्तु कुछ स्तीर्ध्य तथागत के शासन का श्रन्यार्थ करते हैं, श्रीर श्रात्मा की स्कन्ध से श्रमिन्नता प्रतिपादित करते हैं। उसे शासन के विशेषक नहीं मानते। नागार्जुन के श्रनुसार ये लोग परम गंभीर प्रतीत्य-समुत्पाद से श्रनिमन्न हैं। ये उसके शाश्वत श्रीर उच्छेद-राहित्य के रहस्य को नहीं जानते। वे यह नहीं जानते कि शासन में उपादाय-प्रकृति क्या है।

## पदार्थों की पूर्वापर-कोटिश्ल्यता

बादी संसार की सत्ता से आतमा की सत्ता सिद्ध करता है। यदि आतमा नहीं है तो कमा-मत्या-परम्परा से संसरण किसका होगा? भगवान् ने अनवराम (आदि-अन्त कोटि शून्य) जाति-जरा-मरण की सत्ता स्वीकार की हैं। संसार की सत्ता से संसरण-कर्ता आतमा की सिद्ध होती है।

माध्यमिक कहता है कि भगवान् ने संसार की अनवराग्रता कहकर उसकी असत्ता का उपदेश किया है; क्योंकि अलात-वक्त के समान पूर्वापर कोटि-शूत्य होने से संसार नहीं है। अवनराग्न संसार की प्रतिपत्ति अविद्या निवरण युक्त सत्वों की दृष्टि से है, जिससे वे उसके ज्ञय में प्रवृत्त हों। उसके लिए यह शिद्धा नहीं है, जिसने लोकोत्तर ज्ञान से अपने अशेष क्लेश-वासनाओं को निःशेष कर दिया है।

<sup>1.</sup> मनवरामोहि भिक्षवो जाविजरामरण्संसार इति ।

प्रश्न उठता है कि आदिरहित संसार का अन्त कैसे माना जाय ! चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि लोक में आदिरहित श्रोह्यादि का दहनादि से अन्त देखा जाता है। भगवान् ने अवबद सत्वों के उत्साह प्रदान के लिए लौकिक ज्ञान की अपेदा से ही संसार का अन्तोपदेश किया। वस्तुतः संसार नहीं है, और न उसके स्त्य होने का ही कोई प्रश्न उठता है। यहाँ भरन उठता है कि भगवान् ने लौकिक ज्ञान की अपेद्या से ही सही संसार का आदित्व भी क्यों नहीं कहा ! चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि संसार का आदिभाव लौकिक ज्ञान की अपेद्या से भी सिद्ध नहीं होता। आदि मानने पर संसार अहेतक होगा।

पूर्वपत्ती कहता है कि संसार की आदि और अन्त कोटिन भी हो, फिर भी मध्य के सदाव से संसार की सत्ता सिद्ध होगी। आचार्य नागार्जन कहते हैं कि जिसका आदि और अन्त न होगा उसका मध्य क्या होगा? विपर्यस्त सत्वों की दृष्टि में ही संसार है। वस्तुत: वह संग्रामात्र है, संसार नहीं है। और संसर्ता आत्मा भी नहीं है।

श्राचार्य संसार का श्राभाव सिद्ध कर जाति-जरा-मरण श्रादि के पूर्वीपर कम या सह कम का निषेध करते हैं। जाति-जरा-मरण में यदि जाति पूर्व है, तो वह श्रासंस्कृत धर्मों के समान जरामरण से रहित होगी।

इस प्रकार जरामरण से रहित पदार्थ की जाति स्वीकार करने पर अमरणधर्मी देवदत्त की जाति माननी होगी। ऐसी अवस्था में संसार आदिमान् होगा और अहेतुक होगा। यदि जाति से पूर्व जरामरण मानें, तो अजात का जरामरण मानना पड़ेगा। यदि जाति और जरामरण का सहमान मानें तो जायमान का मरण माना पड़ेगा, जो कथमिप युक्त न होगा; क्योंकि जाति और मरण शालोकान्धकार के समान परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हैं। उनकी एक कालिकता नहीं वनेगी।

श्राचार्य कहते हैं कि जैसे संसार की पूर्व कोटि नहीं है, उसी प्रकार किसी भाव की पूर्व कोटि नहीं होती; क्योंकि यदि कार्य को पूर्व श्रीर कारण को पश्चात् मार्ने तो कार्य निहेंदुक होगा। यदि कारण को पूर्व श्रीर कार्य को पश्चात् मार्ने तो कारण श्रकार्य होगा। कार्य-कारण के इस प्रत्याख्यान से ज्ञान-ज्ञेय, प्रमाण-प्रमेय, साधन-साध्य, श्रवयवा-श्रवयवी, गुण्-गुणी आदि समी पदार्थों की पूर्व कोटि सिद्ध नहीं होती।

# दुःख की असचा

पूर्वपद्मी आतमा की सिद्धि के लिए एक अन्य पद्म उठाता है। पांच उपादान-स्कन्ध दुःख है। उस दुःख का आश्रय होना चाहिये। वह आत्मा है। माध्यमिक कहता है कि दुःखा-श्रय आतमा अवश्य सिद्ध होता, यदि दुःख होता। किन्तु दुःख की सत्ता के लिए उसका स्वयं-कृतल, परकृतल, उभयकृतल या अहेतुकत्व बताना होगा। इन पद्मों में किसी के स्वीकार से उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। यदि मरस्यान्तिक स्कन्धों की अपेद्मा करके औपपत्तिक स्कन्धों का उत्पाद माने तो दुःख स्वयंकृत सिद्ध नहीं होगा। मरस्यान्तिक स्कन्धों से औपपत्तिक स्कन्धों को अतिरिक्त मानने पर उसका परकृतत्व सिद्ध होता, किन्तु यह असंमव है; क्योंकि दुःख के लिए हेतु-सल-संकन्ध की व्यवस्था आवश्यक है।

यादी यदि यह कहे कि दुःख के स्वयंकृतत्व से मेरा श्वभिप्राय दुःख से ही दुःख के उत्पन्न होने का नहीं है, श्रिप तु यह है कि पुद्गल के द्वारा वह स्वयमेव कृत है; दूसरे ने करके उसे नहीं दे दिया है। इस पर सिद्धान्ती कहता है मनुष्यों का दुःख पञ्चोपादान लज्ज्ण है। उसे यदि पुद्गल ने स्वयं किया है, तो उस पुद्गल को बताइये; जिससे उस दुःख का स्वयंकृतत्व सिद्ध हो। यदि जिस दुःख से पुद्गल स्वयं प्रजप्त होता है, वह दुःख उस पुद्गल के द्वारा कृत है, तो मेदेन यह बताइए कि 'यह वह दुःख है' श्रीर 'उसका यह कर्ता है'। श्रिप च, यह मानें कि मनुष्य के दुःख का उपादान पुद्गल है, श्रीर उसने उस दुःख को उत्पन्न किया है; तो यह निश्चित नहीं होगा कि जो स्वपुद्गल-कृत है, वह परपुद्गल कृत मं। श्रवश्य होता है। उपादान का मेद रहने पर भी पुद्गल का श्रमेद नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि उपादान से श्रतिरिक्त पुद्गल को दिखा सकना श्रत्यन्त श्रशक्य है।

दूसरी बात है कि यह दुःख स्वकृत है, तो वृत्ति-विरोध होगा; क्योंकि स्वात्मा में ही करणत्व तथा कर्त त्व मानना पड़ेगा। परकृत दुःख भी नहीं मान सकते; क्योंकि पर स्व से निष्पन्न नहीं है। जो स्व से निष्पन्न नहीं है, वह अविद्यमान स्वभाव है। स्वयं अविद्यमानस्वमाव दूसरे को क्या संपन्न करेगा? दुःख जब एक का कृत नहीं है, तो उभय-कृत भी सिद्ध नहीं होगा। उक्त न्याय से यदि दुःख का स्वयंकृतत्व, परकृतत्व सिद्ध नहीं हुआ तो दुःख की निहेंतुकता का प्रश्न भी नहीं उठेगा; जैसे आकाश-कुसुम की सुगन्धि के लिए निहेंतुकता का प्रश्न नहीं उठा सकते। आचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि उपयुक्त न्याय से बब दुःख सिद्ध नहीं होता, तो उसके आश्रयभृत आत्मा की सिद्ध का प्रश्न ही क्या है?

#### संस्कारों की निःस्वभाषता

श्रव श्राचार्य पदार्थों की निःस्वमावता प्रकट करने के लिए संस्कारों की परीचा करते हैं। कहते हैं कि भगवान् ने सर्व संस्कारों को मृषा श्रीर मोषधर्मा कहा है। श्रालातचकवत् समस्त संस्कारों का श्राख्यान वितथ है। केवल निर्वाश मोषधर्मा नहीं है, सत्य है। इसके श्रतिस्तित सव धर्म निःस्वमाव होने से शूल्य हैं।

यहाँ वादी शंका करता है कि मोपधर्मा होने से यदि सब संस्कार मृथा हैं, तो श्रापका यह कहना भी कि 'कोई पदार्थ नहीं है' मृया-दृष्टि होगी। श्राचार्य कहते हैं कि सर्व संस्कारों की मोषधर्मता श्रवश्य है, किन्तु हमारा यह बचन कि 'मोषधर्मा सभी मृषा हैं' क्या मोषण (वंचना) किया ? श्रवश्य ही यदि कोई सत्-यदार्थ होता श्रीर उसका हम श्रपवाद करते तो हमारी दृष्टि श्रमाव-दृष्टि होती, श्रीर उसे श्राप मिष्या-दृष्टि कह सकते।

१. एति इत सलु सलु मिक्षवः परमं सत्यं चित्रदममोषधमे निर्वाणम्, सर्वसंस्काराध्य सूचा मोषधर्माण इति [ मा॰ का॰ वृ॰ पृ॰ २३७ ]।

#### माध्यमिक अभाववादी नहीं

वादी कहता है कि उपर्यु क्त आगम ने यदि अमाव-दृष्टि का भी प्रतिपादन नहीं किया तो क्या करता है ? आचार्य कहते हैं कि भगवान् के ये वचन शुम्यता ( स्वभाव का अनुत्पाद ) के प्रकाशक हैं । चन्द्रकीर्ति यहाँ अनवतसहदापसंक्रमण एव का एक सूत्र रे उद्भृत कर कहते हैं—जो प्रत्ययों से उत्पन्न होता है, वह वस्तुतः अनुत्पन्न ही है; क्योंकि उसकी स्वामाविक उत्पत्ति नहीं है । प्रत्ययाधीन उत्पत्ति से ही शून्यता उक्त हो बाती है । ऐसी शून्यता को जानने वाला प्रमाद नहीं करता ।

वादी कहता है कि यह आगम भावों का अनवस्थाबित्वमात्र बतलाता है, भावों के स्वभाव का अनुत्पाद नहीं। भावों का स्वभाव है, क्योंकि उनका परिणाम देखा जाता है। इसके अतिरिक्त एक ओर तो माध्यमिक भावों को अस्वभाव मानते हैं, दूसरी और उसमें शून्यता-धर्म भी मानते हैं। किन्तु यदि धर्मी नहीं है, तो तदाश्रित धर्म कैसे उपपन्न होंगे? अत: विपरि-णामादि की सिद्धि के लिए उन्हें भाव-स्वभावता माननी होगी।

श्राचार्यं कहते हैं कि यदि भावों के स्वभाव स्थित हैं, तो श्रन्यथामाव किसका होगा ! वो धर्म जिस पदार्थ को किसी प्रकार नहीं छोड़ता वह उसका स्वभाव कहा जाता है; जैसे अभि की उभ्णता। यदि भावों का स्व-भाव मानें तो उनका श्रन्यथात्व (रूपान्तरता) नहीं बनेगा! यदि भाव श्रपनी प्राकृत श्रवस्था में ही वर्तमान रहेंगे, तो उनका श्रन्यथात्व कैसे उपपन्न होगा। युवक जब युवावस्था में ही वर्तमान है, तब उसका श्रन्यथात्व नहीं होगा। वादी के सिद्धान्त में श्रवस्थान्तर प्राप्ति से भी श्रन्थथात्व नहीं होगा; क्योंकि युवक का श्रन्यथात्व उसकी जीर्णता है। यदि युवक पूर्ववत् है तो उससे श्रन्थ की ही जीर्णता माननी होगी। श्रन्थ युवा की जीर्णता से भी उसकी जीर्णता है, तो उसका जरा से संबन्ध निष्प्रयोजन होगा। यदि कहें कि युवा का ही श्रन्थथामाव होगा, तो यह ठीक नहीं हैं; क्योंकि जो जरावस्था-प्राप्त नहीं है, वह युवा है। उसे कोई जीर्ण भी मानें तो एक में परस्पर दो विकद्ध श्रवस्थाएँ माननी पड़ेगी।

यदि श्राप कहें कि चीरावस्था के परित्याग से दिध-श्रवस्था श्राती है, श्रत: खीर दिध नहीं होता, तो हम कहते हैं कि क्या उदक का दिधमाव होगा ? इस प्रकार तो सस्वभाव-वाद में श्राप किसी तरह परिण्यमन नहीं सिद्ध कर सकते।

ग्रापका यह त्राचित कि शून्यता के आश्रय के लिए माध्यमिक को भावों को स्रवभाव मानना पड़ेगा, ठीक नहीं है। आवश्य ही शून्यता का कोई घर्म होता तो उसके आश्रय

१. यः प्रत्ययेजांपति स द्वाजातो न तस्य उत्पाद्धु सभावतोऽस्ति । यः प्रश्यवाधीनु स सुम्य उक्तो यः सृत्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ।। ( ४० २६६ )

के लिए भावों की सस्वभावता भी होती। किन्तु ऐसा नहीं है। हमारे मत में शूत्यता सब धर्मों का सामान्य-लज्ञ्या है। इसलिए कोई श्रश्त्य धर्म नहीं है। जब श्रश्त्य पदार्थ नहीं है, और श्रश्त्यता नहीं है, तब प्रतिपद्ध (श्रश्त्यता) से निरपेद्ध होने के कारण शुन्यता भी नहीं होगी। जब शुन्यता नहीं है, तो उसके श्राश्रित पदार्थ की भी सत्ता नहीं है। हमारा यह पद्ध सुसंगत है।

पूर्वपद्धी कहता है कि भगवान् ने विमोद्ध के लिए शृत्यता, अनिमित्तता, अप्रिष्टितता का निर्देश किया है। यह सीगत वचन की अन्य सबसे असाधारणता है। अन्य तीर्थकों के वाद-मोह से अभिभृत इस जगत् को शिद्धा को देने के लिए भगवान् बुद्ध ने जगत् में नैरात्म्योपदेश के प्रदीप को जलाया था। किन्तु आपने तथागत के प्रवचन का व्याख्यान करने के व्याज से शृत्यता का ही प्रतिद्धेप कर दिया।

सिद्धान्ती कहता है कि आप अत्यन्त विपर्यास के कारण निर्वाणपुर-गामी शिव एवं सरल मार्ग को छोड़कर संसार-कान्तार-गामी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। आपको जानना चाहिये कि निरवशेष क्लेश-व्याधि के चिकित्सक महावैद्यराज बुद्ध ने कहा है कि "मिध्या हिंध्यों से अभिनिविध लोगों का निस्सरण (अप्रवृत्ति) ही श्रूयता है। किन्तु जो श्रूयता में मी भावाभिनिवेश (श्रूयता एक तक्ष्व है, ऐसा अभिनिवेश ) करेंगे, वे असाध्य हैं" क्योंकि हमारे उपदेश से उन्हें (अभिनिवेशी को) सकल कहाना से व्यावृत्त मोद्ध कैसे होगा? जैसे कोई किसी से कहे कि मैं तुम्हें पैसा दूँगा, तो दूसरा कहे कि 'आप मुक्ते वही दें, कि "पर्णय नहीं हूँगा"। ऐसे व्यक्ति को एख्याभाव का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। इसी प्रकार जिन्हें श्रून्यता में भी भावाभिनिवेश हो जाय, उसे अभिनिवेश से कौन निवेध कर सकता है। ऐसे दोष-संजी का परम चिकित्सक तथागत ने प्रत्याख्यान किया है।

# संसर्गवाद का खंडन

श्राचार्य भावों की निःस्वभावता सिद्ध करने के लिए पदार्थों के संसर्गवाद का खरड़न करते हैं। पूर्वपद्मी कहता है कि भावों की सस्वभावता है, क्योंकि उनका संसर्ग होता है। संस्कारों का भी परस्पर संसर्ग होता है। जब यह कहा जाता है कि चत्तुर्विज्ञान चत्तु श्रीर रूप की श्रपेद्मा करके (प्रतीत्य) उत्पन्न होता है, तो उससे तीनों का संनिपात या स्पर्श श्रभिप्रेत है। स्पर्श से वेदना श्रादि होते हैं। इसी प्रकार संज्ञा श्रीर वेदना संस्रष्ट हैं। इन्हें श्रसंस्रष्ट धर्म नहीं कहते। श्रतः संसर्ग भावों की सस्वभावता को सिद्ध करते हैं।

श्राचार्य समाधान करते हैं कि इनका संसर्ग सिद्ध नहीं होता; क्योंकि द्रष्टव्य (रूप), दर्शन (चत्तु) श्रीर द्रष्टा (विज्ञान) में किन्हीं दो या तीन में (सर्वशः) संसर्ग नहीं

१. शून्यता सर्वेदष्टीनरे प्रोक्ता निःसरखं जिनैः । येषां तु शून्यतादष्टिस्तानसाध्यान् वमापिरे ।। (१२।८)

होता। इसी प्रकार राग-रक्त-रञ्जनीय, द्वेप-द्विष्ट-द्वेषणीय तथा श्रोत्र-श्रोता-श्रोतन्य का भी संसर्ग के लिए द्रष्टन्यादि में परस्पर अन्यता होनी चाहिये। तभी सीरोदक के समान वे अन्योन्य संस्रुष्ट होंगे। किन्तु इनमें अन्यत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, इस्तिए इनमें संसर्ग भी नहीं होगा। इतना ही नहीं कि कार्यकारण रूप में अवस्थित द्रष्टन्यता आदि में परस्पर अन्यता असंभव है, प्रत्युत अत्यन्त भिन्न घटपटादि में भी परस्पर अन्यता श्रिक्ष नहीं होती।

#### बसु-भेद की अपारमार्थिकता

अन्य पर की अपेक्षा से ही घर को पर से अन्य कहा जाता है। आचार्य कहते हैं कि पर में घर की अपेक्षा से अन्यता है, यही यह सिद्ध करता है कि पर से घर अन्य नहीं होती। हैं; क्योंकि नियम है कि जिसकी अपेक्षा से जो वस्तु होती है, वह उससे अन्य नहीं होती। जैसे-बीजांकुर। यदि घर पर की अन्यता की अपेक्षा अन्य है, तो वह परातिरिक्त अन्य क्लुओं से भी अन्य है। ऐसी दशा में पर-निरपेक्ष एक-एक घर अन्य होंगे; क्योंकि जो जिससे अन्य है, वह उसके विना भी सिद्ध होगा—जैसे कोई भी घर अपने स्वरूप की निष्यित्त में पर की अपेक्षा नहीं करता। इसी प्रकार जब पर के बिना भी घर का अन्यत्व सिद्ध होता है, तब उस पर-निरपेक्ष घर का परत्व भी सिद्ध होगा। किन्तु पर-निरपेक्ष एक-एक घर का अन्यत्व हुए नहीं है। इसलिए घर की अन्यता स्वीकार करनेवाले पक्त में जिसकी अपेक्षा से अन्यता अभीष्ट है, उसी से यह भी स्पष्ट होता है कि उसकी अपेक्षा से अन्यता नहीं है।

पूर्वपच्ची एक तक करता है कि आपके मत में किसी की अपेचा से किसी में अन्यता नहीं है, तो आपका यह कहना भी संभव न होगा कि "अन्य की प्रतीति से ही किसी में अन्यता आती है, इसीलिए वह उससे अन्य नहीं है।" सिद्धान्ती कहता है कि पदार्थों की अन्यता- सिद्धि परस्परापेच्च है। इसलिए हम लोक-व्यवहार में किसी की अन्यता कहते हैं। वस्तुतः परीच्चा करने पर किसी की अन्यता सिद्ध नहीं होती।

पूर्वपत्ती कहता है लोक-संवृति से आप घट पट की भाँति बीजाङ्कुर में भी अन्यता व्यप-देश क्यों नहीं करते ? चन्द्रकीर्ति इसका उत्तर देते हैं कि लोक घट पट के समान बीजाङ्कुर की अन्यता में प्रतिपन्न नहीं है। ऐसा मानने पर घट पट के समान बीजाङ्कुर में भी जन्य-जनकभाव नहीं होगा, और बीजाङ्कुर में यौगपद्य (एककालिकता) भी मानना पड़ेगा।

#### सामान्य-विरोप की अञ्चता नहीं

यहाँ वैशेषिक अपना पद्ध उठाता है कि हम किसी पदार्थ में पदार्थान्तर की अपेदा करके परबुद्धि नहीं मानते । सामान्य विशेष ही अन्यत्व है, वह जिससे समवेत (संबद्ध) होता है, वह क्ख पदार्थान्तर निरपेद्ध होकर भी पर होती है। इसलिए ग्रापके उक्त समस्त दोष मेरे पद्ध में नहीं लगते।

सिद्धान्ती समाधान करता है कि श्रापका पत्त तब ठीक हो जब श्रन्यता सिद्ध हो, किन्तु यह सर्वथा श्रासिद्ध है। यह बताइये कि श्रान्यत्व श्रान्य में कल्पित है या श्रानन्य में १ प्रथम पत्त में श्रान्यत्व-परिकल्पना व्यर्थ है, क्योंकि श्रानायास ही श्रान्यत्वेन व्यपदिष्ट पदार्थ में श्राप श्रान्यत्व की कल्पना करते हैं। द्वितीय पत्त भी ठीक नहीं है, क्योंकि श्रानन्य एक होता है, बो श्रान्य का विरोधी है। श्रातः श्रानन्य में विरोधी श्रान्यत्व कैसे रहेगा।

पूर्वपद्धी संसर्गवाद को प्रकारान्तर से पुष्ट करता है। कहता है किं दर्शनादि का त्रिक-संनिपात (तीन का स्पर्श) है; क्योंकि दर्शनादि स्पष्टतः उपलब्ध हैं। सिद्धान्ती कहता है कि आपके मत में दर्शनादि का संसर्ग एकत्वेन परिकल्पित है, या अन्यत्वेन। एकत्व पद्ध में संसर्ग नहीं बनेगा; क्योंकि उदक-निरपेद्ध चीर का उदक से संसर्ग नहीं होता। अन्यत्व पद्ध भी असिद्ध है; क्योंकि उदक से पृथक् रहकर चीर उदक से संसर्ग नहीं होता। यदि पूर्वपद्धी कहे कि संसर्ग न हो किन्तु संस्वज्यमान-संस्कृष्ट-संस्वष्टा तो हैं, जो संसर्ग के बिना असंभव होंगे ? आचार्थ कहते हैं कि जब संसर्ग ही नहीं है तो संस्वज्यमानादि की सत्ता कहाँ से सिद्ध होगी।

चन्द्रकीर्ति इस संसर्गवाद का निषेध केवल तकों के आधार पर नहीं करते, भगवद्वचन भी उद्भृत करते हैं कि चच्च वस्तुतः नहीं देखता है। यह संयोग-वियोग विकल्पमात्र है।

## निःस्वभावता की सिद्धि

माध्यमिककारिका के पंचदश प्रकरण में श्राचार्य निःस्वभावता के सिद्धान्त का समारंम के साथ समर्थन करते हैं, श्रीर श्राचार्य चन्द्रकीर्ति उसकी पुष्टि के लिए सर्वास्तिवाद, विज्ञानवाद श्रादि को खरडन करते हुए सस्वभाववाद की विकट परीचा करके उसे ध्वस्त करते हैं।

बौदों में एकदेशी कहता है कि भावों का स्वभाव है; क्योंकि उसकी निष्पत्ति के लिए हेतु-प्रत्यों का उपादान होता है। उपादान खपुष्प के लिए नहीं होता, श्रंकुर की निष्पत्ति के लिए बीच का तथा संस्कार के लिए श्रविद्या का उपादान होता है।

सिद्धान्ती कहता है कि यदि संस्कार और श्रंकुरादि सस्त्वभाव हैं, और वर्तमान हैं; तो इनके लिए हेतु-प्रत्यय व्यर्थ हैं। जिस प्रकार वर्तमान संस्कारादि की भूयो निष्पत्ति के लिए अविद्यादि का उपादान व्यर्थ है, उसी प्रकार समस्त भावों की विद्यमानता हेतु-प्रत्यय के उपादान को व्यर्थ सिद्ध करती है। श्रातः हेतु-प्रत्ययों के द्वारा भावों का स्त्रभाव सिद्ध नहीं होता। यदि कही कि उत्पाद से पूर्व स्त्रभाव श्राविद्यमान है, हेतु-प्रत्ययों की श्रपेद्या से पश्चात् उसका उत्पाद होता है, तो ऐसी स्थित में स्त्रभाव कृतक होगा। किन्तु जो स्त्रभाव

सर्वसयोगि तु परयति चश्चस्तत्र न परयति प्रत्ययहीनस् ।
नैव च चश्चः प्रपरयति रूपं तेन सयोगवियोगविकस्पः ।।
आलोकसमाधित परयति चश्च रूपमनोरमचित्रशिष्टम् ।
येन च बोगसमाधितचश्चस्तेन च प्रश्यति चश्च कदाचि । ( प्र० २४६ )

है, वह कृतक कैसे होगा ? उसका स्वत्य ही जब उसकी सत्ता है (स्वो भावः), तब उसे नियमतः श्रकृतक होना चाहिये। जैसे--श्रमिन की उध्माता या श्रम्य पद्मरागादि का पद्मरागादि-स्वभाव।

श्राचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि स्वभाव की श्राकृतकता लोक-व्यवहार से व्यवस्थित है। उसके श्राधार पर हमने भी श्राम्न की उप्णाता को श्राम्न का स्वभाव मान लिया है। वस्तुतः श्रीप्य्य भी श्राम्न का स्वभाव नहीं हो सकता; क्योंकि श्राम्न की उत्पत्ति मिण-इन्धन-श्रादित्य के समागम से तथा श्रारीण के निर्धन्त्यादि के कारण हेतु-प्रत्ययापेच् है। श्राम्न से श्रातिरिक्त उसकी उप्णाता संभव नहीं है, श्रातः जल की उप्णाता के समान श्राम्न की उप्णाता भी उसका स्वभाव नहीं होगी; प्रत्युत उसका श्रीप्यय हेतु-प्रत्यय-जनित होने से कृत्रिम है।

पूर्वपत्ती कहता है कि 'उप्णाता श्राग्न का स्वमाव है' यह सर्वजन प्रसिद्ध है। चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि हमने कब कहा कि यह वाद प्रसिद्ध नहीं है। हम लोग तो इतना ही कहते हैं कि उप्णाता स्वमाव नहीं है; क्योंकि वह स्वभाव-लक्षण से वियुक्त है। लोक श्रविद्या-विपर्यास से निःस्वभाव को ही स्वभावत्वेन प्रतिपन्न करता है, श्रीर उसके श्रवुसार श्राख्यान करता है कि 'उप्णाता श्राग्न का स्वलक्षण है'। वालजन की प्रसिद्धि के श्रवुसार ही भगवान् ने श्रमि- धर्म में मावों का सांवृत स्वरूप व्यवस्थापित किया है। किन्तु जिनका श्रविद्या-तिमिर नष्ट हो कुका है, ऐसे प्रशाक्तुवाले श्रार्थ लोगों की दृष्टि से विचार करें तब वालजन की कल्पित सस्मावता उपलब्ध नहीं होगी। फलतः श्रार्थ परिहत की दृष्टि से कहता है कि 'भावों का स्वमाव नहीं है'।

#### स्वकाय का शास्त्र श

यहाँ आचार्य स्वभाव का अपना लच्च्या बताते हैं कि 'स्वभाव पर-निरपेन्त तथा अकुत्रिम होता है'। चन्द्रकीर्ति उसकी व्याख्या में कहते हैं कि 'स्वो माव:' इस व्युत्पत्ति से पदार्थ
का आत्मीय रूप स्वभाव है। आत्मीय रूप वही होगा जो अकृतिम होगा। जो जिसका
आयत्त है, वह भी उसका आत्मीय है; जैसे—स्वभृत्य, स्वजन। इस प्रकार पर सापेन्त और कृतिम
पदार्थ स्वभाव नहीं होंगे। अतएव अग्नि की उप्णता हेतु-प्रत्यय से प्रतिबद्ध होने के कारण,
पूर्व में न होकर पश्चात् होने के कारण, कृतक है; और अग्नि का स्वभाव नहीं है। इस
प्रकार अग्नि का निजरूप अकृतिम है, जो कालत्रय में अन्यभिचारी है।

अब प्रश्न यह है कि स्त्रभाव के इस लज्ञ्ण के अनुसार अग्नि का स्वभाव क्यां है ? इसके उत्तर में माध्यमिक परमार्थ का संकेत करता है कि स्वरूपतः ( स्त्रलच्च्यतः ) स्वभाव 'नहीं है' किन्तु 'नहीं है' भी नहीं है ( न तद् अस्ति न चापि नास्ति स्वरूपतः )। इस रहस्य से ओताओं को उत्त्रास न हो, इसलिए सांवृतिक आरोपण से कहा जाता है कि 'स्वभाव है।'

भगवान् का वचन है कि अपरमार्थ धर्मों की देशना और अवण होगा। वह केवल समारोपित कर्मों से ही देशित या अत होता है। जो पदार्थ उपलब्ध है, उन्हें अविद्याविरहित आर्थ जिस रूप में अपने दर्शन का विषय बनाता है वही उसका स्वभाव है?।

प्रश्न उठता है कि अध्यारोप के कारण यदि स्वमावातिरिक्तवाद सिद्ध होता है, तो वस्तु की अस्तिता का स्वरूप क्या है ? चन्द्रकीर्ति उत्तर में कहते हैं कि जो धर्मों की धर्मता है, वही उसका स्वरूप है (या सा धर्माणां धर्मता सैव तत्स्वरूपम्)। धर्मों की धर्मता क्या है ? धर्मों का स्वमाव क्या है ? प्रकृति। प्रकृति क्या है ? शूत्यता। शुन्यता क्या है ? विश्लमावता। निःस्वमावता क्या है ? तथता। तथता क्या है ? तथामाव, अविकारिता, सदैव स्वायिता। पर निरपेन्त तथा अकृतिम होने के कारण अवन्यादि का अनुत्याद ही उसका स्वमाव है।

श्राचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि श्राचार्य ने श्रविद्या-तिमिर के प्रभाव से उसी का पर निरपेच्ता श्रकृतिमता श्रादि लच्चण किया है। भावों की यही श्रनुत्पादात्मकता स्वभाव है, जो श्रकिञ्चित् होने से श्रभावमात्र एवं श्रस्वभाव है। श्रतः किसी प्रकार भावों का स्वभाव सिद्ध नहीं होता।

वादी कहता है कि आपके मत में भावों का स्वभाव न हो, परमाव तो है; क्योंकि उसका आप प्रतिषेध नहीं करते। परमाव स्वभाव के बिना असंभव है, अतः स्वभाव भी मानना पड़ेगा। सिद्धान्ती कहता है कि स्वभाव के अभाव में परमाव भी कहाँ होगा ? इतना ही नहीं, स्वभाव और परमाव के अभाव में भावमात्र नहीं होगा। इस प्रकार भाव के प्रतिषेध से अभाव भी प्रतिषिद्ध होता है। यदि भाव नाम से कुछ होता तो उसका अन्ययामाव अभाव होता। बब घटादि भावरूप से असिद्ध हैं तो उस अविद्यमान स्वभाव के अन्ययास्व (अभाव) का प्रश्न ही कहाँ है ? आचार्य कहते हैं कि स्वभाव, परभाव, अभाव, भाव ये सर्वथा अनुपपन है। जो अविद्यानितिमर से उपहत लोग इसकी सत्ता स्वीकार करते हैं, वे बुद्ध-शासन के तत्व को नहीं बानते।

यहाँ स्नाचार्यं चन्द्रकीर्ति सर्वोस्तिवाद श्रीर विश्वानवाद का खंडन कर बुद्ध-वचनों का विनियोग माध्यमिक पद्ध में करते हैं।

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि कुछ लोग तथागत के प्रवचन का अपने को अविपरीत व्याख्याता समभते हैं, और कहते हैं कि प्रथिवी का स्वमाव काठिन्य है, वेदना का स्वमाव विषयानुमव है, आदि । विद्यान अन्य है, रूप अन्य है, वेदना अन्य है । इस प्रकार इनकी परमावता है । वर्तमानावस्था का विद्यानादि भाव है, वह अतीतावस्थापन होकर अभाव होता है ।

भनक्षरस्य भर्मस्य श्रुतिः का देशना च का ।
 भूवते देरवते चापि समारोपायनक्षरः ॥ (पृ०२६७)

२. येनामलापरयति शुद्ध रष्टि-रतचरवमित्येवमिद्याप्यवैदि ॥ ( मध्यमकावतार ६।२६ )

श्राचार्य के कथनानुसार इन मान्यताश्रों को मानने वाले प्रतीत्य-समुत्पाद के परम गंमीर तत्व को नहीं जानते; क्योंकि स्वमाव-परमावादि का श्रस्तित्व उपपत्ति-विरुद्ध है। किन्दु तथागत उपपत्ति-विरुद्ध पदार्थों के स्वमाव का वर्णन नहीं करते। सोपपत्तिक श्रोर श्रवि-संवादक होने से बुद्ध-वचन का प्रामाएय है। बुद्ध-वचन का श्रागमत्व सिद्ध है; क्योंकि वह प्रचीणदोप श्राप्त के द्वारा श्रागत है। तत्वों का श्रागमन कराता है, श्रथवा तत्व के प्रति श्रमिमुख है या उसका प्रतिगमन करता है, श्रोर उसका श्राश्य लेकर लोक निर्वाणगामी होता है। श्रम्य मत उपपत्ति-वियुक्त हैं, श्रागमाभास हैं। उनका प्रामाएय व्यवस्थित नहीं है। स्वभाव, गरमावादि का दर्शन युक्ति-विधुर है, श्रद्ध: तत्त्व नहीं है। इसलिए श्राचार्य नागार्जुन कहते हैं कि मुमुद्धुश्रों के लिए भगवान् ने श्रार्यकात्यायनाववाद सृत्र में श्रस्तिवाद, नास्तिवाद दोनों का प्रतिवेध किया है; क्योंकि भगवान् को भावाभाव के श्रविपरीत स्वभाव का यथावस्थित जान है। उन्होंने भावाभाव उभय का प्रतिवेध किया है, श्रदः पदार्थों का भाव या श्रभाव-दर्शन तत्व नहीं हो सकता।

श्राचार्यं कहते हैं कि यदि श्रम्यादि का स्वभाव है, तो उस विद्यमान सद्वस्तु का श्रम्याभाव कैसे होगा? क्योंकि जिसका प्रकृतितः श्रस्तित्व है, उसका नास्तित्व कैसे संमव होगा। प्रकृति का श्रन्यथाभाव किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता। किन्तु वादी 'प्रबन्धो-परम' (प्रवाह का विच्छेद ) विनाश का लच्च्या मानता है। उसके मत में सभी वस्तुर्ये जल की उप्याता के समान विपरिग्णामधर्मी हैं, श्रतः सिद्ध है कि पदार्थों में कहीं स्वभावता नहीं है। श्राचार्यं कहते हैं कि श्रन्यथात्व उपलम्यमान नहीं है, क्योंकि खपुष्प के समान जो प्रकृत्या श्राविद्यमान है, उसका श्रन्यथात्व कैसा? तथा प्रकृत्या (स्वभावेन) जो विद्यमान है, उसका भी श्रन्यथात्व कैसा?

# मृत्यवाद उच्छेद या शाश्वतवाद नहीं

आचार्य कहते हैं कि सिद्धान्त में अन्यथात्व दर्शन से पदार्थों की जो निःस्वभावता सिद्ध की गई है, वह परमत में प्रसिद्ध अन्यथात्व दर्शन की दृष्टि से है; क्योंकि स्वमत में कभी किसी का

यद्मूयसा कास्यायनायं लोकोऽस्तितां वामिनिविष्टो नास्तितां च । न तेन परिमुख्यते । जातिजराज्याधिमरण्योकपरिदेवदुःखदौर्मनस्योपायासेम्बो न परिमुख्यते । पाद्मगति-कासंसारचारकागारबन्धनास परिमुख्यते । इस्पादि । ( १० २६ १ )

२. श्रस्तीति काश्यप ! श्रयमेकोऽन्तो नास्ताति काश्यप ! श्रयमेकोऽन्तः । यदेनयोरन्तवोर्मेश्यं तद्दरूप्यमनिवृशंनमप्रतिष्ठमनाभासमनिकेतमविज्ञसिकमियग्रुप्यते काश्यप । मध्यमा प्रतिपद्यमाँगां भूतप्रस्यवेदोते । तथा---

श्रस्तोति नास्तोति उभेऽि धन्ता श्रुद्धी श्रशुद्धीति इमेऽि श्रन्ता । तस्मादुभे अन्तविवर्जयस्वा मध्येऽिप स्थानं नं करोति परिस्तः ।। ( ए० २७० )

श्रान्यात्व श्रामिप्रेत नहीं है। श्राचार्य निष्कृष्टार्य करते हैं कि प्रकृति तथा धर्म श्रात्यन्त श्राविद्यमान एवं श्रस्तमाव हैं। इनमें जो भावों के श्रास्तित्व-नास्तित्व की परिकृत्यना करते हैं, वे शाह्यक्तप्राही श्रास्तिवादी हैं या उच्छेदद्रष्टा नास्तिवादी हैं। इसलिए तत्वप्राही विचल्ला को श्रास्ति-नास्तिवाद का श्राश्रयण नहीं करना चाहिये । जिसके मत में भावों का स्वभाव ही श्रम्युपगत नहीं है, उसके मत में शाश्वत या उच्छेदवाद कैसे बनेगा ?

वादी कहता है कि आप नि:स्वभाववादी हैं, मावदर्शन नहीं मानते । आत: भावों का शाश्वत-दर्शन माने यह ठीक हो सकता है, किन्तु उच्छेद-दर्शन मानना होगा। चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि माव-स्वभाव का अध्युपगम कर पश्चात् उसका अपवाद करें तो अभाव-दर्शन प्रसक्त होगा। जैसे तैमिरिक का उपलब्ध केश वितैमिरिक को किञ्चिद् उपलब्ध नहीं होता और वह नास्ति कहता है। इससे यह नहीं सिद्ध होता कि वितैमिरिक का प्रतिषेध्य कोई सत् है। इस प्रकार माध्यमिक विपर्यस्त लोगों के मिध्यामिनिवेश की निवृत्ति के लिए भावों के अस्तित्व का प्रतिषेध करता है। यह कहने मात्र से उस पर उच्छेदद्रष्टा होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

# विज्ञानबाद में उच्हेद और शारवसवाद का परिद्वार नहीं

चन्द्रकीर्ति विज्ञानवाद पर श्राच्चेप करते हैं, श्रीर सिद्ध करते हैं कि उनके सिद्धान्त से श्रन्तद्वय का परिहार नहीं होता । विज्ञानवादी चिन्त-चैन्त की परतन्त्र सन्ता स्थिकार करते हैं। श्रीर उनकी परिकल्पित स्वभावता नहीं मानते । इसलिए श्रिस्तित्व-दर्शन का परिहार करते हैं। इस प्रकार वस्तु की परतन्त्र सन्ता को संक्लेश श्रीर व्यवदान का निमित्त मानते हैं, श्रीर उसके सद्भाव से नास्तित्व दर्शन का खण्डन करते हैं। किन्तु उनके मत में परिकल्पित श्रविद्यमान है, श्रीर परतन्त्र विद्यमान है। इसलिए दर्शन-द्वय का उपनिपात है। श्रतः विज्ञानवाद में श्रन्तद्वय का परिहार नहीं सिद्ध होता। वस्तुतः हेतु-प्रत्यय-जनित होने के कारण किसी की सस्त्रमावता मानना सर्वथा श्रयुक्त है। इसलिए मध्यमक दर्शन में ही श्रस्तित्व-नास्तित्व दर्शन का परिहार होता है, सर्वोस्तिवाद या विज्ञानवादी दर्शनों में नहीं। विज्ञानवाद माध्यमिक संमत परमार्थ-दर्शन का उपाय है, श्रतः संमितीयों की तरह वह नेयार्थ है। मगवान ने महाकरणा के श्रधीन होकर निम्न भूमि के विनेयों के श्रतुरोध से विश्वानवाद की देशना की है।

१, अस्तीति ग्राम्बतप्राह्ये नास्तीत्युच्छेददर्शनम् । तस्माद्दितत्वनारितस्ये नाश्रीयेत विचक्षयः ॥ ( १५।१० )

२. समाधिराजस्त्र में उक्त है— नीतार्यस्त्रान्तविशेषजानित बयोपदिष्टा सुगतेन शून्यता । यस्मिन् पुनः पुद्गक्षसस्वपूरुपो नेथार्थतो जानित सर्वधर्मान् ।। (मा. का. ए. २०६)

#### संसार की सत्ता का निषेध

वादी कहता है कि संसार का सद्भाव है, इसलिए भावों का स्वभाव मानना होगा। संसार या संस्ति 'एक गति से गत्यन्तर का गमन है।' भावों का स्वभाव न हो तो किसका गत्यन्तर में गमन होगा ?

सिद्धान्ती कहता है—भावों का स्वभाव तब होगा जब संसार हो, किन्तु वह असिद्ध है। प्रश्न है कि संस्कारों का संसरण होता है या सत्वों का ? श्रौर जिन संस्कारों का संसरण होता है, वे नित्य हैं या श्रानित्य ? नित्य निष्क्रिय होते हैं, श्रातः नित्य संस्कारों का संसरण श्रवंपव है। श्रानित्य उत्पाद के समनन्तर विनष्ट होते हैं, श्रौर विनष्ट श्राविद्यमान होने के कारण वन्ध्यामुत के संस्कारों के समान कहीं गमन नहीं कर सकते; श्रतः उनका भी संसरण श्रविद्ध है। संस्कार श्रानित्य है, किर भी वे हेतु-फल की संवन्ध-परंपरा से श्राविच्छिक रहते हैं, श्रौर क्लान से प्रवर्तित होकर संसरण करते हैं; यह पन्न भी ठीक नहीं है। क्योंकि कार्य-कारण में कार्य कहीं से श्रागमन नहीं करता; श्रतः उसका संसरण नहीं होगा। इसी प्रकार नष्ट कारण भी कहीं से श्रागमन नहीं करता, श्रौर कहीं गमन नहीं करता। वस्तुतः संस्कार के श्रातिरिक्त श्रतीत श्रौर श्रानागत की कल्पना श्रासिद्ध है; क्योंकि उसके नष्ट श्रौर श्रवात कप श्रविद्यमान होते हैं।

यदि कोई कहे कि उत्तर ल्या के उत्पन्न होने पर पूर्व का संसरण होता है, तो यह तब संभव है जब पूर्वोत्तर ल्या एक हो। किन्तु उनका एकत्व संभव नहीं है; क्योंकि उनमें कार्य-कारण भाव इष्ट है। एक मानने पर पूर्व-उत्तर ल्या का व्यपदेश भी नहीं होगा, श्रीर 'पूर्व ल्या नष्ट हुआ,' इसके कहने का कोई श्रर्थ नहीं होगा; क्योंकि वह उत्तर ल्या से श्रव्यतिरिक्त होगा। इसी प्रकार पूर्व ल्या के श्रमिन्न होने के कारण 'उत्तर-ल्या उत्पन्न हुआ,' इस वाक्य का कोई श्रर्थ नहीं होगा। पूर्व श्रीर उत्तर ल्यां की मिन्नता मानें, श्रीर उनका संसरण मानें तो श्रईतों का भी संसरण होगा; क्योंकि प्रथम्बन की संसार में उत्पत्ति होती है। इतना ही नहीं, बल्कि प्रदीपान्तर के प्रज्वलित होने पर निर्वात प्रदीप की भी ज्वलन-प्रतीति माननी होगी।

फिर प्रश्न होगा कि क्या नष्ट, श्रनष्ट श्रयवा नश्यमान पूर्व ख्या से उत्तर ख्या का उदय होता है। प्रथम पद्ध ठीक नहीं है, श्रन्यथा विद्व-दग्ध बीब से श्रंकुरोदय होगा। द्वितीय पद्ध में बीब के श्रविकृत रहने पर भी श्रंकुरोदय मानना होगा, बो श्रहेत्रक होगा। तृतीय पद्ध श्रिक्ष है, क्योंकि नष्टानष्ट से श्रितिरिक्त नश्यमान की सत्ता नहीं है। उक्त प्रकार से पूर्वीत्तर ह्या-व्यवस्था और कार्यकारण-व्यवस्था नहीं होगी, और सन्तान नहीं बनेगा। इन दोनों के श्रमाव में 'श्रिनित्य संस्कारों का संसार है' यह पद्ध नहीं बनेगा। जैसे संस्कारों के संसार का निषेष है, उसी प्रकार 'सत्वों का संसार है' यह पद्ध भी निषद्ध होता है।

श्राचार्थं यहाँ उस पत्त का निराकरणं करते हैं, जो श्रात्मा को संस्कारों के समान नित्य-श्रनित्य न मानकर उसकी श्रवक्तव्यता में प्रतिपन्न है, श्रौर पुद्गल का संसरण मानता है। आचार्य कहते हैं कि आत्मा स्कन्धायतन-धातु-स्वभाव नहीं है, और न उससे अतिरिक्त ही है। आत्मा स्कन्धायतन-धातुमान् नहीं है, और स्कन्धायतन धातुओं में भी नहीं है। इसी प्रकार आत्मा में भी स्कन्धायतन धातु नहीं हैं।

श्राचार्य संसार का एक विशेष प्रकार से खंडन करते हैं। वे वादी से पूछते हैं कि हम मनुष्योपादान ( मानव जीवन के लिए इन्द्रियादि समस्त उपकरण ) से देवोपादान में जब जाते हैं, तो मनुष्योपादान का त्याग करके अथवा विना त्याग किये देवोपादान प्रहण करते हैं १ प्रथम पच्च में पूर्वोपादान के परित्याग और उत्तर के अनुपादान के अन्तराल को पंच उपादान स्कन्धों से रहित मानना होगा। जो अनुपादान और स्कन्ध-रहित होगा, वह अवश्य ही निहेंतुक होगा और उसकी सत्ता न होगी। द्वितीय पच्च भी उपपन्न नहीं है, क्योंकि पूर्व के परित्याग और उत्तर का प्रहण स्वीकार करने पर एक आत्मा की द्वयात्मकता (दो आत्मायें) माननी होगी।

यदि वादी कहे कि पूर्व और उत्तर भव के बीच अन्तरामिवक स्कन्ध है, उससे सोपा-दानता संभव होगी, उसके आधार से संसरण होगा, किन्तु यह ठीक नहीं है; क्योंकि अन्तरामिवक स्कन्ध में भी पूर्व भव के परित्याग-अपरित्याग की शंका उठेगी। जिसका समाधान नहीं है। बादी यदि त्याग और उपादान को युगपत् माने, तो हम प्रश्न करेगे कि क्या पूर्वोपादान का त्याग एकदेशेन होता है। और वह एकदेशेन अन्तराभवोपान में संचरित होता है, अथवा सर्वान्यना ! प्रथम पद्ध में पूर्वोक्त ह्यात्मकता दोप का प्रसंग होगा। सर्वात्मना पद्ध भी पूर्वोक्त विभ-वता (संसारामाव) के दोष से आपन्न होगा। इस प्रकार संस्कार या आत्मा का संसरण सिद्ध नहीं हुआ। अतः संसार का सर्वयां अभाव है।

यहाँ चन्द्रकोर्ति श्रापनी वृत्ति में एक नए प्रकार से प्रश्न उठाते हैं श्रीर श्राचार्य के वचनों से उसका समाधान करते हैं। पूर्वपन्त है कि संसार है; क्योंकि उसका प्रतिद्वन्द्वी निर्वाण है।

समाधान में चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि निर्वाण नहीं है; क्योंकि प्रश्न होगा कि निर्वाण नित्य सत्व के लिए है या अनित्य सत्व के लिए है दोनों पन्न ठीक नहीं है, क्योंकि नित्य अविकारी होता है और अनित्य अविद्यमान होता है, अतः निर्वाण नहीं होगा। यदि कहें कि नित्यत्वेन अनित्यत्वेन अवाच्य का निर्वाण होता है, तो संसार के समान निर्वाण में भी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा। आचार्य चन्द्रकीर्ति यहाँ निर्वाण के खंडन के लिए अष्ट-साहिक्षका तथा समाधिराजसूत्र आदि के उद्धरणों से मायोपमता एवं स्वन्नोपमता सिद्ध करते हैं। निर्वाण के अभाव में संसार का भी अभाव है।

श्राचार्य निःस्वभावता के खंडन के लिए वन्ध-मोच्च का पुनः प्रकारान्तर से खंडन करते हैं। कहते हैं कि रागादि क्लेश स्त्वों को अस्त्रतंत्र कहते हैं, इसलिए उन्हें वन्धन कहा

<sup>1.</sup> निर्वाणमञ्जायुष्मन् सुसूते ! मायोपमं स्वप्नोपमम् । हुद्यवर्मा चायुष्मन् सुसूते मावोपमाः स्वप्नोपमा इत्यादि ।

वाता है और इनसे बद्ध पृथग्जन त्रैधातुक का श्रांतिक्रमण नहीं कर पाते । किन्तु यह उदय-व्ययशील चिणिक तथा उत्पाद के परस्पर नष्ट संस्कारों को तो बद्ध नहीं कर सकते । इसी प्रकार उनका रागादि बन्धन से विच्छेद भी क्या होगा, जब कि वह श्रसत् एवं श्रविद्यमान हैं । बस्तुतः क्ष्यनभूत रागादि उपादानों की भी सत्ता नहीं है, क्योंकि जो सोपादान है, वह बद्ध है, उसका फिर बन्धन क्या ? श्रमुपादान बन्धन रहित है, श्रतः तथागत के समान वह बद्ध न होगा। दूसरी बात यह है कि लोक में निगडादि बन्धन बन्ध्य देवदत्तादि से श्रतिरिक्त श्रीर उससे पूर्व सिद्ध रहते हैं, इस प्रकार बन्ध्य संस्कार हों या पुद्गल हों, उनसे पूर्व रागादि को सिद्ध होना चाहिये, जो सर्वदा श्रम में है; क्योंकि रागादि निराश्रय होकर सिद्ध नहीं होंगे।

यहाँ वादी कहता है कि आपने संसार और निर्वाण तथा बन्ध और मोच का प्रतिपेष कर दिया। मुमुचुओं की शान्ति के लिए तृष्णा-नदी से उत्तीर्ण होने के लिए और खंगर महाय्वी के कान्तार से निस्तीर्ण होने के लिए तथागत का परम आश्वासन देने वाला महाधर्मच्छन्द व्यर्थ होगा, और निर्वाण प्राप्ति के लिए अत-चिन्ता-भावनादि का उपासना-क्रम भी वर्ष होगा।

सिद्धान्ती कहता है कि हमारे मत में सर्व भाव निःस्वभाव हैं। प्रतिविव, मरीचिका जल, अलातचक के समान आतमा-आतमीय स्वभावों से रहित हैं। केवल विषयीस से आईमात्र का पिछाइ है, इसीलिए सत्व सोचता है कि मैं सर्वोपादान रहित होकर निर्वाण प्राप्त करूँ, और मैं धर्म-प्रतिपन्न होकर निर्वाण अवश्य लाभ करूँगा। सत्व का यह आईकार ममकार ही सत्काय-हिंध का उपादान है, वस्तुतः उसका यह महाग्राह है। इस महाग्रहाभिनिवेशी के लिए शान्ति नहीं है। इसलिए मुमुद्ध के लिए ये सब परित्याज्य हैं।

श्रन्त में श्राचार्य कहते हैं कि परमार्थ सत्य में निर्वाण का श्रध्यारोप श्रनुपलन्ध होने के कारण निर्वाण श्रसंभव है। इसीलिए संसार परिच्चय भी श्रसंभव है। क्योंकि जब निर्वाण नहीं है, तथा उसकी प्राप्ति नहीं है, तो संसार भी कहाँ विकल्पित होगा, जिसके च्चय के लिए उद्योग हो।

# कर्म, फल और उसके संबन्ध का निषेध

त्राचार्य त्राव कर्म-फल संबन्ध की परीचा करते हैं। कर्मवाद के संबन्ध में तीर्थिकों के विभिन्न सिद्धान्तों को पूर्वपच्च के रूप में उपस्थित कर कर्म की निःस्वभावता से उसका खरडन करते हैं।

वादी कहता है कि सन्तान की अविन्छिन्नता के कारण जन्म-मरण-परंपरा तथा उसमें हैतु-मल-माव की प्रवृत्ति होती है। उसी से संस्कार या आल्मा संसरण करते हैं। इस प्रकार का-मज़-संबन्ध सिद्ध होता है। माध्यमिक के मत में संसार नहीं है, और चित्त मी उत्पर्यनन्तर विनाशी है। ऐसी अवस्था में कर्मान्त्तेप-काल में विपाक (फल) का सद्भाव नहीं होगा। अतः इस मत में कर्म-फल का संबन्ध नहीं बनेगा। संसार मानेंगे तभी सत्व जन्मान्तर में अपने

पूर्वेष्ट्रत कर्म के विपाक-फल से संबद्ध होगा। श्रतः कर्म-फल-संबन्ध के लिए उसका श्राभय संसार मानना होगा।

## कर्में के सेव

स्रात्म-संयमक कुशल-चित्त पुद्गल को विषय में अस्यतन्त्र बनाता है, यानी कुशल-चित्त रागादि क्लेशों की प्रवृत्ति का निवारक होता है, और सत्व को दुर्गति-गमन से रोक्कर भारण करता है। इसके अतिरिक्त यह परानुमाहक-चित्त और मैत्र-चित्त भी हैं। यह चित्त धर्म इस अर्थ में है कि कुगति-गमन से रोकते हैं, विधारण करते हैं। यह चित्त फल की अभिनिव तो में असाधारण कारण हैं। इस जन्म और परजन्म में इनसे फल-निष्पत्ति होती है। इस चित्तात्मक धर्म के अतिरिक्त भगवान् ने दो और धर्मों (कर्मों) की व्यवस्था की है—चेतना-कर्म और चेतयित्वा-कर्म। इन दो कर्मों के अनेक भेद होते हैं। मनोविधान संप्रयुक्त चेतना मानस-कर्म है। चेतना से चिन्तित और काय-वाक् से प्रवर्तित कर्म चेतयित्वा-कर्म है। इन कायिक-वाचिक-मानसिक कर्मों के प्रधानतः सत्त भेद होते हैं—कुशल-अकुशल वाक्-कर्म, कुशल-अकुशल काय-कर्म, कुशल-अकुशल काय-कर्म, कुशल अविधित-कर्म, परिभोगान्वय पुर्य, परिभोगान्वय अपुर्य, चेतना।

यहाँ प्रश्न उठता कि उक्त कर्म क्या विपाक-काल तक रियत होते हैं ? अथवा नष्ट हो बाते हैं। यदि उत्पन्न कर्म विपाक-काल तक स्वरूपेण अवस्थित होते हैं, तो इतने काल तक अविनष्ट होने के कारण इन्हें नित्य मानना होगा। पश्चात् भी उनका विनाश नहीं होगा; क्योंकि विनाश-रहित आकाशादि का पश्चात् विनाश नहीं होता। कर्म यदि उत्पादान्तर विनाशी हैं, तो वह अपनी अविद्यमान-स्वभावता के कारण ही फलोत्पादन नहीं करेंगे।

#### धाविषयाद में कर्म-फल की व्यवस्था

निकायान्तरीय स्वमत से इसका परिहार करता है कि संस्कार उत्पत्यनन्तर विनाशी एँ, फिर मी हमारे मत में दोष उपपन्न न होंगे। यह कहना कि निरुद्ध कर्म फलोत्पाद नहीं करेंगे, ठीक नहीं है। बीज चिण्क है, किन्तु उसमें श्रंकुर-कांड-नाल-पन्न स्वजातीय फल-विशेष की निष्पत्त का सामर्थ्य है। श्रतः बीच श्रंकुरादि का कारण बन स्वयं निरुद्ध हो जाता है। हाँ, बीज यदि श्रंकुरादि-संतान का प्रसव न करे श्रीर श्रांग श्रादि विरोधी प्रत्ययोसे पहले ही नष्ट हो जाय, तो असका उन्केंद्र माना जायगा। बीज निरुद्ध न हो श्रीर श्रंकुरादि संतान का प्रवर्तन करे, तब उसका शाश्वतत्व माना जायगा। किन्तु बीजाङ्कु र-हष्टान्त में दोनों का श्रमाव है, श्रतः बीज में शाश्वतीच्छेद दोष नहीं लगेंगे। निकायान्तरीय पूर्वोक्त बीजांकुर दृष्टान्त के समान ही कुशल या श्रकुशल चेतना-विशेष को चित्त सन्तान का हेतु मानता है। कुशल चित्त शर्हत् के चरम चित्त के समान मावि चित्त-सन्तान का हेतु न होकर निरुद्ध हो जाय, तब कर्म को को उच्छित्र कह सकते हैं, श्रीर मावि सन्तान को उत्पन्न करके भी स्वरूप से प्रच्युत न हो तो कर्म को शाश्वत कहेंगे। किन्तु यहाँ दोनों नहीं हैं, श्रतः कर्म की चिण्कता के सिद्धान्त में पर उच्छेद या शाश्वतत्व का श्रारोप नहीं लगेगा।

#### 'त्रविप्रकाश' से कर्र-फल ज्यवस्था

कोई श्रन्य नैकायिक पूर्वीक्त समाधान में दोशोद्भावन कर स्वमत से पूर्वीक्त श्राचिपों का पिहार करता है। कहता है कि श्राप यदि वीजांकुर दृष्टान्त से चित्त-संतान के पूर्वीक्त दोषों है। पिहार करेगें, तो श्रवश्य ही श्रापके पत्त में बहुत बड़े-बड़े श्रपरिहार्य दोप लगेंगे। जैसे श्रापके मत में शालि-बीज से सजातीय शाल्यंकुर की ही सन्तान प्रवृत्त होगी, विजातीय की नहीं। हसी प्रकार कुशल-चित्त से समानजातीय कुशल चित्त-सन्तान उत्पन्न होगी। काम, रूप या श्रारूप के श्रनास्त्रव चित्त से तत्तत् लोकों के श्रनास्त्रव चित्त ही उत्पन्न होगे। मनुष्य चित्त ने मनुष्यचित्त, देवचित्त से देवचित्त, नारकचित्त से नारकचित्त उत्पन्न होगे। इसी प्रकार देव-मनुष्य श्रकुशल कर्म भी करें फिर भी गति, योनि, वर्ण, बुद्धि, इन्द्रिय, वल, रूप, भोग श्रादि ही विचित्रता न होगी। श्रतः यह परिहार पूर्ण नहीं है।

वस्तुतः जब कर्म उत्पन्न होता है, तो उसके साथ संतान में एक 'श्रविप्रणाश' नामक धर्म भी उत्पन्न होता हैं। यह विप्रयुक्त धर्म है। जैसे ऋण-पत्र लिख लेने से धनिक के धन का नाश नहीं होता, बल्कि कालान्तर में व्याज के साथ मिलता है; उसी प्रकार कर्ती-कर्म के विनष्ट होने पर भी इस 'श्रविप्रणाश' धर्म के श्रवस्थान से फल श्रमिसंबृद्ध होता है। जैसे ऋणपत्र दाता हा पन लौटाकर निर्मुक्त है, श्रतः वह विद्यमान हो या श्रविद्यमान पुनः धनाभ्यागम नहीं कर सकेगा; उसी प्रकार 'श्रविप्रणाश' विपाक प्रदान कर निर्मुक्त ऋण-पत्र के समान कर्ता का विश्वक से पुनः संबन्ध नहीं करायेगा।

'श्रविप्रणाश' काम, रूप, श्रारूप्यादचर, श्रनास्तव के भेद से चतुर्वंध है; तथा प्रकृतितः श्रव्याकृत है। 'श्रविप्रणाश' दर्शन-प्रहेय नहीं है, किन्तु भावना-प्रहेय है। यह 'श्रविप्रणाश' कर्म-विनाश से विनष्ट नहीं होता श्रीर कर्म-प्रहाण से प्रहीण नहीं होता। इसलिए श्रविप्रणाश से कर्म-का संपन्न होते हैं। इस मत में पृथग्जन के कर्म के समान यदि दर्शन मार्ग से 'श्रवि-प्रणाश' का प्रहाण हो तो कमों का विनाश मानना पड़ेगा ख्रीर उससे आयों का इष्टानिष्ट कर्म-कल पूर्वकर्मों के फल न होंगे। सभाग ख्रीर विसभाग समस्त कर्मों के काम, रूप श्रीर ख्रारूप समस्त धातुख्रों के प्रतिसंधियों में सर्व कर्मों का अप्रमर्दन 'श्रविप्रणाश' धर्म उत्पन्न होता है।

चेतना-स्वभाव या चेतियत्वा-स्वभाव, सासव या अनासव, सभी कर्मों का एक एक 'अविप्रणारा' उत्पन्न होता है। यहां 'शाविप्रणाश' विपाकों के विपक्व होने पर भी अवश्य ही
निरुद्ध नहीं हो जाता, किन्तु निर्मुक अरुणपत्र के समान विद्यमान होते हुए भी पुन: विपाक
नहीं करता। कल व्यतिक्रम या मरण से 'श्रविप्रणाश' निरुद्ध होता है श्रोर वह सासवों का
सासव-कल अनासवों का अनासव-फल देता है। 'अविष्रणाश' का इसलिए भी महत्त्व है कि
कृत कर्म निरुद्ध हो जाता है; क्योंकि उसकी स्वभाव-स्थिति नहीं है। कर्म की निःस्वभावता से
ही सून्यता उपपन्न होती है, किन्तु कर्म के इस अनवस्थान मात्र से उच्छेद नहीं हो जाता, क्योंकि
'अविष्रणाश' के परिष्रह से ही कर्म विपाक का सद्भाव सिद्ध होगा। शाश्यतवाद का भी
प्रसंग नहीं होगा, क्योंकि कर्म का स्वरूपेण अवस्थान नहीं है। श्रविष्रणाशयादी कहता है कि

मेरे इस सिद्धान्त में कर्म पाक-काल तक रहता तो नित्यता की आपित होती, निरुद्ध होता तो वह फल उत्पन्न नहीं करता, इत्यादि दोव लगते। अतः पूर्वोक्त आचे मेरा ही समाधान उपयुक्त है।

# कर्म-फल की निःस्वभावता

सिद्धान्ती वादियों के दोनों समाधानों को नहीं मानता, श्रीर सिद्धान्त-संमत समाधान करता है।

सिद्धान्त में कर्म उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि वह निःस्वमाव है। कर्म स्वमावतः होता तो वह शाश्वत मी होता; क्योंकि स्वमाव का अन्यथामाव नहीं होता। कर्म स्वमावतः होता तो अकृत होता; क्योंकि शाश्वत किसी से किया नहीं जाता। शाश्वत विद्यमान होता है, अतः उसके लिए किसी की करण्ता अनुप्यत्न है। वह कारण की अपेना नहीं करेगा। इतना ही नहीं, प्रत्युत कर्म अकृत होगा तो अकृताम्यागम (नहीं किये फल की प्राप्ति) दोष भी होगा। जिसने प्राणातिपातादि कर्म नहीं किया उसका भी अकृत कर्म है ही। उससे उसका संबन्ध मानना पढ़ेगा। कृषि-वाणिज्यादि कियाओं का आरंभ धन-धान्यार्थ किया जाता है, किन्तु आपके मत में उनके अकृत कर्म विद्यमान हैं, अतः उनका आरंभ धन-धान्यार्थ किया जाता है, किन्तु आपके मत में उनके अकृत कर्म विद्यमान हैं, अतः उनका आरंभ क्यों किया जाय? ऐसी अवस्था में पुष्य कर्म और पाप कर्म का भी विभाग नहीं होगा; क्योंकि सबके अकृत पुष्य-पाप विद्यमान रहेंगे। विपक्ष विपाक कर्म भी पुनः विपाक-दान करेंगे; क्योंकि अविपक्ष विपाकावस्था से विपक्ष विपाकावस्था में कोई अन्तर नहीं होगा। सिद्धान्त में कर्म निःस्वभाव हैं, इसलिए शाश्वत-दर्शन या उच्छेद-वर्शन के दोष नहीं लगते।

कर्म नि:स्वभाव इसलिए हैं कि उसका हेतु क्लेश निःस्वभाव है। कुशल-अ्रकुशल के विपर्यास की अपेद्धा से जो होते हैं, वह निःस्वभाव हैं; अतः क्लेश निःस्वभाव हैं। जब क्लेश निःस्वभाव हैं तो उसका कार्य कर्म सस्वभाव कैसे होगा १ पीछे इसकी विस्तृत परीद्धा से हम निश्चित कर चुके हैं कि कर्म नहीं हैं, फिर कर्ता और कर्मज फल सस्वभाव कैसे होंगे।

वादी पुनः एक प्रश्न उठाता है कि आपके मत में भाव निःस्वभाव हैं,तो भगवान् का यह वचन कैसे लागू होगा कि सब को कृत कर्म का विपाक स्वयमेश अनुभव करना पड़ता है। अपनी इस मान्यता से आप प्रधान नास्तिक सिद्ध होंगे। सिद्धान्ती कहता है कि हम लोग नास्तिक नहीं हैं,प्रस्पुत अस्तित्ववाद और नास्तित्ववाद का निरास करके निर्वाण के अद्वेत-पथ के प्रकाशक है। हम यह नहीं कहते कि कर्म कर्ता और फल नहीं है, किन्तु वह निःस्वमाव हैं, केवल इसकी व्यवस्था करते हैं। यदि कही कि निःस्वमाव पदार्थों का व्यापार नहीं वनेगा,तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि संस्वमाव पदार्थों में ही व्यापार नहीं होता, निःस्वमाव में व्यापार होता है। क्या आप निःस्वमाववादी को अपनाकार्य करते हुए नहीं देखते। भगवान् ने अपने अद्विद के प्रभाव से एक निर्मितक को उत्पन्न किया। उत्पन्न निर्मितक ने पुनः एक दूसरे निर्मितक का निर्माण किया। वह तथागत स्वमाव से रहित है, अतः शून्य एवं निःस्वमाव है। दूसरा निर्मितक को पहले से

निर्मित है, यह मी निःस्वमाव है । इस दृष्टान्त में निःस्वमाव पदार्थों का निःस्वमाव ही कार्य-कर्तृ त तथा कर्म कर्तृ व्यपदेश सिद्ध होता है, अतः अद्वयवादी माध्यमिक मिध्यादर्शी नहीं है ।

#### ग्रनात्मवाव

वादी सिद्धान्ती की किटन परीचा करता है। कहता है कि श्रापके मत में क्लेश, कर्म, कर्ती, फ्लादि कोई तस्य नहीं है। मूटों को गन्धर्य-नगरादि के समान श्रतस्व ही तस्वाकारेख मितमासित होते हैं, तो फिर बताइये तस्य क्या है ? श्रीर उसका श्रवतरण कैसे होता है ?

सिद्धान्ती कहता है कि आध्यातिमक या वाह्य कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं होती, श्रतः श्रहंकार-ममकार का सर्वथा परिन्तय करना ही तत्व है। सत्व की सत्कायदृष्टि से ही श्रशेष क्लेश उत्पन्न होते हैं, अतः उन क्लेश और दोधों को योगी आत्मा और विश्यों को अपनी योगन बुद्धि से देखकर निषेध करता है। उसार का मूल सत्काय-दृष्टि है। सत्काय-दृष्टि का आलंवन आत्मा है, अतः आत्मा की अनुपंतिध्ध से सत्काय-दृष्टि का प्रहाण होगा और उसके प्रहाण से सर्व क्लेश की व्यावृत्ति होगी। इसीलिए माध्यमिक आत्मा की विशद परीन्ता करते हैं कि यह आत्मा क्या है, जो अहंकार का विषय है। अहंकार का विषय आत्मा ( जो कल्पित किया गया है ) स्कन्धस्वमाव है या स्कन्ध-व्यतिरिक्त है !

#### श्रात्मा स्कन्ध से भिन्न या श्रमिन्न नहीं

यदि रक्त ही आत्मा है, तो उसका उदय-ज्यय, उत्पाद और विनाश मानना होगा, और फिर आत्मा की अनेकता भी माननी होगी। यदि आत्मा स्कृत्य-ज्यतिरिक्त हो, तो उसका लक्षण स्कृत्य नहीं होगा। यदि आत्मा स्कृत्य-लक्षण नहीं है, तो आपके मत में उसका उत्पाद-रियति-भंग लक्षण भी नहीं होगा। ऐसी अवस्था में वह अविद्यमान या असंस्कृत होगा, और खपुष्प या निर्वाण के समान आत्म-ज्यपदेश का लाम नहीं करेगा। वादी आत्मा का सक्त्य-ज्यतिरिक्त लक्षण करते हैं। वे उसका रूप नित्य, कर्ता, मोक्ता, निर्मुण, निष्क्रिय आदि विविध कहते हैं। आत्मा के स्वरूप के विश्व में वादियों में परस्र किंचित् भेद हैं; किन्तु वे सभी आत्मा की सरस्यतः उपलब्धि करके उसके लक्षण का आख्यान नहीं करते। वस्तुतः उन्हें आत्मा की उपादाय-प्रजिति (जिन स्कृत्यादि उपादानों से आत्मा ज्ञापित है) का भी यथावत् बोध नहीं होता। इस प्रकार नामधारी आत्मा के सांवृतिक ज्ञान से भी वादी परिश्रष्ट हैं। आत्मा के संबन्ध में वादी अपनी मिण्या कल्पना से और अनुमानाभाखों से विप्रलब्ध हैं। वे मोह से ही आत्मा की कल्पना करते हैं, और उसके विभिन्न लक्षण करते हैं। कर्म-कारक परीचा में आत्मा और उपा-वानों की परस्यरापेक्षिक सिद्धि दिखाते हुए उनका सांवृतिक प्रतिषेध किया गया है।

मुस्तुत्रों का त्रात्मा का विचार वह है, बो उपादाय-प्रश्नित का विषय है; क्योंकि अस में श्रविद्या-विपर्यास से आत्मा का अभिनिवेश होता है। उस के संबन्ध में यह विकल्प होगा कि स्कन्ध-पंचक जो उपादानत्वेन प्रतिभासित हैं, वह स्कन्ध-लच्चण हैं या नहीं। विचार करने पर उसकी भाव-स्वभावता उपलब्ध नहीं होती। जब आत्मा की उपलब्ध नहीं होती, तो आत्म-प्रजन्ति के उपादान पंच-स्कन्ध सुतरां उपलब्ध नहीं होंगे। दग्ध रथ के

श्री श्रांत होते हैं। योगी जैसे श्रांतम-नैरात्स्य में प्रतिपन्न होता है, वैसे ही श्रांतभीय स्कन्ध-वस्तुश्रों में भी नैरात्म्य-प्रतिपन्न होता है। किन्तु इसका श्रार्थ यह नहीं है कि नैरात्म्य-प्रतिपत्ता योगी की सत्ता है, जिससे श्रांतमवाद सिद्ध हो; क्योंकि श्रांतमा श्रीर स्कन्ध के प्रतिपिद्ध होने पर कीन दूसरा परमार्थतः श्रेप बचेगा, जो निर्मम श्रीर निरहंकार होगा। श्रांतमा-श्रांतिय की श्रांत्मा होता है श्रीर सत्कायदृष्टि के प्रहास से—काम, दृष्टि, शीलवत, श्रांतमवाद—चतुष्ट्य का च्य होता है। उसके च्य से पुनर्भन का च्य होता है। भव के निरुद्ध होने पर जाति-त्ररामरस्यादि समस्त निरुद्ध होते हैं। इस प्रकार कर्म श्रीर क्लेश के च्य से मोच्च होता है। कर्म-क्लेश विकला से प्रवर्तित हैं। विकलप श्रांनादि संसार के श्रांत काल से श्रांन्यस ज्ञान-त्रेय, वाच्य-वाचक, कर्ता-त्रेमं, करस्य-क्रिया श्रादि विचित्र प्रपंच से उपजात हैं। ये समस्त लौकिक प्रपंच सर्व भाव-स्वभावों के श्रांत्यता दर्शन से निरवशेष निरुद्ध होते हैं।

यहाँ चन्द्रकीर्ति श्र्र्यता के निर्वाण-स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि वस्तुओं की उपलब्धि होने पर ही समस्त प्रपंच-जाल खड़ा होता हैं; क्योंकि रागी पुरुष वन्ध्या-दृहिता के प्रति उसके रूप-लावएय-यौवन से आकृष्ट होकर कैसे राग-प्रपंच का अवतारण नहीं करता ! यदि राग न हो तो तद्विषयक विकरंग न हो, और करूपना-जाल म बिछे। फिर सत्काय-दृष्टिमूलक क्लेश उत्पन्न न हो, और श्रुभ-अशुभ-आनिज्य कर्म न किये जायँ, तो जाति, जरा-मरण, शोक, परिदेव, दु:ख, दौर्मनस्यादि का जाल रूप इस संसार कान्तार का अनुभव ही न हो !

योगी शूत्यता की दर्शनावस्था में स्कन्ध, धातु श्रीर श्रायतनों को स्वरूपत: उपलब्ध नहीं करता। वस्तु के स्वरूप की श्रानुपलब्धि से तिहिषक प्रपंच का श्रीर विकल्प का श्रावतारण नहीं होता। बद विकल्प उत्यित न होंगे तो 'श्राहं' 'मम' के श्रामिनिवेश से सत्कायदृष्टिमूलक क्लेशगण भी उत्पन्न नहीं होंगे, श्रीर उससे प्रेरित कर्म न होंगे। कर्म के श्रामाव से जाति-जरा-मरण्एल्य संसार का श्रामाव होगा। इस प्रकार श्रशेष प्रपञ्चों के उपशम स्वरूप एवं शिवलच्चण शूत्यता का वोध प्राप्त करने पर श्रशेष कल्यना-जाल का विगम होता है, प्रपंच के विगम से विकल्प की निवृत्ति होती है, कर्म-क्लेश की निवृत्ति से जन्म की निवृत्ति होती है। इस उपर्यु क क्रम को दिखलाते हुए श्रान्त में श्राचार्य चद्रकीर्ति कहते हैं कि शूत्यता का लच्चण सर्व प्रपञ्च-निवृत्ति है। इसलिए वही निवाण है।

श्राचार्यं कहते हैं कि भावविवेक के श्रानुसार आवक श्रीर प्रत्येक बुद्ध को उपर्युं क रात्यता के बोध की प्रतिपत्ति नहीं होती, किन्तु प्रति च्या, उत्पन्न-विनश्वर संस्कार-कलाप की श्रानात्मता तथा श्रानात्मीयता का बोध होता है। इस प्रकार श्रार्यं आवक को श्रात्मा-श्रात्मीय के श्रामाव-शोध के कारण धर्म-मात्र की उत्पत्ति श्रीर संहार का दर्शन होता है। इस क्रम से श्रार्यं आवक, निर्मम श्रीर निरहंकार होता है। आवक की यह श्रावस्था निर्विकल्पक प्रशाचारिवहारी महाबोधि सत्व के सर्व संस्कारों की श्राचातता-दृष्टि से पूर्व की है। श्राचार्य चन्द्रकीर्ति मावविवेक के इस मत को श्राचार्यपाद के श्रीर श्रागमों के मत के विवद्ध बताते हुए उसका खयडन करते हैं।

## जनात्मसिव्धि में जाराम बाधक नहीं

श्राचार्य वादी की इस श्राशंका का परिद्वार करते हैं कि यदि श्रथ्यात्म श्रीर वाहा सर्वेषा करिपत हैं, तो भगवान् का यह वचन माध्यमिक मत के विरुद्ध होगा कि—"श्रात्मा का नाय श्रात्मा ही है" क्यान नहीं है"।

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि क्या भगवान् ने यह नहीं कहा है कि "—सत्व या श्रातमा नहीं है, श्रीर धर्म सहेतुक हैं" । वस्तुतः श्रातमा रूप या रूपवान् नहीं है, रूप में श्रातमा या श्रातमा में रूप नहीं है । इस प्रकार विज्ञानादि के साथ श्रातमा का व्यतिरेक करना चाहिये । इस प्रकार धर्व धर्म श्रनातम हैं । किन्तु श्रव प्रश्न होता है कि भगवान् के पूर्वक्चन से परक्चन का विरोध कैसे दूर हो ! चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि भगवान् बुद्ध के शासन की नेयार्थता तथा नीतार्थता में समान्यतः भेद करना चाहिये । श्रचार्य नागार्जुन कहते हैं कि—"भगवान् ने श्रातमा का प्रज्ञापन किया श्रीर श्रनातमा की पेशना की । किन्तु वस्तुतः बुद्ध ने श्रातमा-श्रनातमा की कुछ भी देशना नहीं की '।"

श्राचार्य के इस उपयु क वचन का श्रिमप्राय स्पष्ट करते हुए चन्द्रकीर्ति ने कहा है कि श्रात्म-भाव के विपर्यास से घनतिमिर से श्राच्छादित नयन के समान जिन लोगों की द्रिक्ष सर्वया श्राच्छादित है, वे यद्यि व्यवहार-सत्य में स्थित हैं श्रीर लौकिक विपयों के माही भी है, तथापि वे पदार्थ की वास्तविकता का दर्शन नहीं करते। वे बुद्धि को श्रोदन-उदक-किएशि द्रव्य-विशेष के समान कललादि महाभूतों के परिपाक मात्र से संभूत मानते हैं। ये वादी पूर्वान्त श्रीर श्रपरान्त का श्रपवाद करते हैं श्रीर श्रात्मा तथा परलोक का निषेध करते हैं। इनके मत में इहलोक परलोक नहीं है; सत्य सुकृत-दु कित कमों का विपाक नहीं है। इस सिद्धान्त से सब स्वर्गीद इष्ट फल-विशेष की प्राप्ति के उद्योग से पराङ्मुख होंगे श्रीर श्रंकुराल कमों के श्रिमिसंकार में प्रवृत्त होकर नरकादि के महाप्रपात में पतित होंगे। इन वादियों को इस श्रसत् हिष्ट से निवृत्त करने के लिए भगवान् ने सत्वों के चौरासी हजार चित्त-चरितों का भेद किया। हीन-मध्य श्रीर उत्कृष्ट विनेय जनों पर श्रनुग्रह करके मिन-भिन्न वासनाश्रों का श्रनुक्तन कर सबकों भन से उद्धार करने की हड़ प्रतिज्ञा में तत्यर होकर तथागत ने कहीं-कहीं श्रपने प्रवित्त चों द्वारा लोक में श्रात्मा की भी व्यवस्था की है।

पूर्वोक्ति से श्रातिरिक्त दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो श्रकुशल कर्म-पथ से व्यावृत्त हैं, किन्तु श्राल्म-दृष्टि के कारण श्राल्मा-श्राल्मीय भाव के स्तेह-सूत्र से इतने श्रावद्ध हैं कि त्रेषातुक भव को श्रातिकान्त करके शिव, श्रजर, श्रमर, निर्वाण पुर का श्रामिगमन नहीं कर सकते। ये विनेय-जन मध्य प्रकार के हैं। इनके सत्काय-दर्शन संबन्धी श्रमिनिवेश को शियिल करने के लिए श्रीर निर्वाण की श्रमिलाण को उत्पन्न करने के लिए भगवान ने श्रमात्मा की देशना की है।

किन्तु जिनका पूर्व पूर्व अभ्यासों से अधिमो स्व-त्रीज परिषक्त है, और निर्वीस प्रत्यासक है, वे उत्कृष्ट कोटि के विनेय जन हैं। ऐसे आत्मस्तेह रहित विनेय मौनीन्द्र तथागत के परम गंमीर प्रवचनार्थ के तत्वावगाहन में समर्थ हैं। उनकी विशेष ऋषिमुक्ति के लिए मगवान् बुद्ध ने न श्रात्मा का उपदेश किया न श्रानात्मा का ही है; क्योंकि जैसे श्रात्मदर्शन श्रात्व है, वैसे ही उसका प्रतिपत्त श्रात्मदर्शन भी श्रात्व है। रत्नकृट सूत्र में उक्त है कि हे काश्यप ! श्रात्मा एक श्रान्त है, नैरात्म्य दूसरा श्रान्त है, जो इन दो श्रान्तों के मध्य में है, वह श्रारूप, श्रानिदर्शन, श्राप्तिष्ठ, श्रानामास, श्राविश्वितिक, श्रानिकेत कहा जाता है। यही मध्यमा-प्रतिपत् है श्रीर धर्मों के संबन्ध की यथार्थ हिए है।

#### तथागत के प्रचचन का प्रकार

एक प्रश्न है कि भगवान् बुद्ध ने जब श्रात्मा श्रौर श्रनात्मा की देशना नहीं की तो उनकी देशना क्या है ?

श्राचार्य कहते हैं कि चित्त का कोई श्रालंबन ( विषय ) नहीं है। चित्त का कोई विषय होता तो किसी निमित्त का श्रारोपण करके वाणी की प्रवृत्ति होती। जब चित्त का विषय ही श्रानुपण है तो निमित्त का श्रारोपण त्रीर वाणी की प्रवृत्ति का प्रश्न ही कहाँ उठता है। पदार्थ का स्वभाव निर्वाण के समान श्रानुत्पन श्रीर श्रानिक है, श्रातः चित्त की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कोई देशना नहीं दी। तथागतगुद्धसूत्र में उक्त है कि है शान्तमित ! जिस रात्रि में तथागत ने सर्वश्रेष्ठ सम्यक् संबोधि प्राप्त की श्रीर जिस रात्रि में उनका परिनिर्वाण हुआ; इनके मध्य तथागत ने एक श्राच्य भी उदाहार-व्याहार नहीं किया। किन्तु प्रश्न है कि भगवान ने सकल सुरासुर, नर, किन्नर विद्याधरादि विनेय जन को विविध प्रकार की विविध प्रकार के मनस्तम का हरण करनेवाली श्रीर विविध प्रकार के बुद्धवालों को विद्युद्ध करनेवाली थी। वस्तुतः जैसे यन्त्रश्चित तूरी वासु के को को से वजती है, उसका कोई वादक नहीं होता; किन्तु शब्द निकलते हैं; इसी प्रकार सत्वों की वासना से प्रेरित होकर बुद्ध की विकलहीन वासी निस्तित होती है। जैसे प्रतिध्विन के शब्द बाह्य और श्रान्तः स्थित नहीं है उसी प्रकार सुद्ध की वासा श्रीर श्रान्तः स्थित नहीं है उसी प्रकार सुद्ध की वासा श्रीर श्रान्तः स्थित नहीं है उसी प्रकार सुद्ध की वासा वासा श्रीर श्रान्तः स्थित नहीं है ।

## भाष्यमिक नास्तिक नहीं है

एक वादी माध्यमिक को नास्तिक कहता है; क्योंकि माध्यमिक कुशल-अकुशल कर्म कर्ता ग्रीर फल एवको स्वभाव-श्रत्य कहता है। नास्तिक भी इन सबको अस्वीकार करते हैं, इसलिए माध्यमिक नास्तिकों से मिल नहीं हैं।

१. बुद्धैरातमा न चानासमा कश्चिवित्यपि देशितम् ।

२. श्रात्मेति कारवप ! श्रवमेकोऽन्तः । नैस्सम्बमित्ययं द्वितीयोऽन्तः । यदेतवोरन्तयोर्मेश्यं तद्ररूप्यमनिद्रशेनमप्रतिष्टमनाभासमविज्ञप्तिकमनिकेतमिवयुष्यते काश्यप ! मध्यमा प्रति-पद् वर्मायाः भूतप्रत्यवेषेति । ( म० का० ए० ३५८ )

श्राचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि माध्यमिक प्रतीत्य-समुत्यादवादी हैं। वह हेतु-प्रत्यय की श्रपेता करके जगत् का उत्पाद मानते हैं। इसलिए वह इहलोक-परलोक समस्त को निःस्वमात कहते हैं। केवल वस्तु के रूप की अविद्यमानता मानने के कारण माध्यमिक उसके नास्तित्व में प्रतिपन्न हैं, इतने से नास्तिकों से इनकी समानता नहीं है; क्योंकि माध्यमिक जगत् की सांवृतिक सत्ता को स्वीकार करते हैं। यद्यपि वस्तु की अस्त्रीकृति दोनों में जुल्य है, तथापि प्रतिपत्ता का मेद है। जैसे किसी चोर ने चोरी की। उस चोर के किसी शात्रु ने किसी को प्रेरित किया कि इसने चौर्य किया है। प्रेरित पुरुप सत्य नहीं जानता, किन्तु चोर को कहता है कि इसने चोरी की है। एक अतिरिक्त व्यक्ति है, जिसने चोर को चोरी करते देखा था, यह भी कहता है कि इसने चोरी की है। इन दोनों में चोर के चौर्य को लेकर कहने में कोई मेद नहीं है; किन्तु परिज्ञातुत्व (जानकारी) के भेद से भेद है। उनमें पहला मृत्रावादी है, दूसरा सत्यवादी है। सम्यक् परीचा करने पर पहला अयश और अपुष्य का भागी होगा, दूसरा नहीं। इसी प्रकारयहाँ भी माध्यमिक तो वस्तु के स्वरूप से यथावत् विदित है, और उसी के अनुसार वह कहता भी है, दूसरे नहीं। ऐसी अवस्था में वस्तु के बाह्य स्वरूप के अभेदमात्र से अविदित वस्तुवादी नास्तिकों के साथ विदित वस्तुवादी माध्यमिक की ज्ञान तथा अभिधान में समानता कैसे हो सकती है। तत्वामुतावतार की देशाना

पहले कहा है कि धर्म अनुत्पन्न और अनिषद्ध हैं। इसलिए उसकी देशना में वाक् और चित्त की प्रवृत्ति नहीं होगी, किन्तु देशना के अभाव में इस तत्व का ज्ञान लोगों को नहीं होगा। इस विनेय को उस तस्व में अवतिस्त करने के लिए संवृतिसत्य की अपेद्धा से ही देशना की आनुपूर्वी (क्रम) होनी चाहिये। भगवान् की इस देशना को 'तत्वामृतावतार देशना' कहते हैं, जिसकी एक सांवृत अनुपूर्वी भी होती है। किन्तु यह सब कुछ विनेयों के स्वप्रसिद्ध अर्थ का आनुरोध करके ही है। सूत्र में कहा है—जैसे म्लेच्छ को अन्य भाषा का ज्ञान नहीं कराया जा सकता।

मगवान् ने 'सर्वे तथ्यम्' का उपदेश दिया। यह उपदेश उन विनेयं जनों की दृष्टि से है, जिन्होंने स्कृष-धातु-आयतन आदि की सत्य कल्पना की है, और उसके आनुसार उपलब्धि करते हैं। इससे विनेय का यह निश्चय दृढ़ होता है कि मगवान् सर्वेश्व एवं सर्वदर्शी हैं; क्योंकि उन्होंने मवाप्र ( भव चक्र का अन्त ) पर्यन्त के भाजनलोक और स्त्यलोक की स्थिति, उत्पाद, प्रलयादि का ठीक-ठीक उपदेश किया है।

भगवत् के प्रति विनेय जन की सर्वज्ञ-बुद्धि जन निश्चित हो गई, तन ऐसे विनेय की दृष्टि से भगवात् ने 'न तथ्यं' का उपदेश किया । पूर्वोक्त सर्व तथ्य नहीं है; क्योंकि तथ्य वह है विस्का ग्रन्थथामान नहीं होता । किन्तु संस्कारों का श्रान्यथामान है; क्योंकि ने प्रतिज्ञण विनाशी हैं। इस प्रकार भानों का श्रान्यथामान है, ने तथ्य नहीं हैं।

पुनः भगवान् ने 'तथ्यम् अतथ्यम्' दोनों का उपदेश दिया है। वालजन की अपेदा से 'धर्वे तथ्यम्' और आर्यज्ञान की अपेदा से 'धर्वेम् अतथ्यम्' उपदेश है; क्योंकि आर्यजन की अपेदा से अपेदा से उनकी उपलब्धि नहीं होती।

बो तत्वदर्शन का निरकाल से अभ्यास कर रहे हैं, और जिनका आवरण थोड़े में ही छिन्न होनेवाला है, उन विनेयों की दृष्टि से भगवान् ने 'नैन अत्रध्यं नैन तथ्यम्' का उपदेश दिया। भगवान् का यह प्रतिषेध-वचन 'वन्ध्यासुत न गौर है, न कृष्ण है' इस प्रतिषेध-वचन के समान है।

बुद्ध का इस प्रकार का अनुशासन इसिलए यथार्थ अनुशासन है कि वह उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में प्रतिष्ठित करता है। उनका यह विनेय जन के अनुरूप शासन है। भगवान की यह देशना तत्वामृत के अवतारण का उपाय है। भगवान ऐसा एक वाक्य भी नहीं कहते, जो तत्वामृत के अवतार का उपाय न हो। आर्यदेव ने चतु:शतक में कहा है कि भगवान ने सत्, असत्, सदसत्, न सत्, न असत् का जो उपदेश किया है, वह समस्त विविध व्याधियों की अनुरूप औषधि है।

#### तस का नवण

यद्यपि माध्यमिक सिद्धान्त में तत्व का परमार्थ लक्ष्य नहीं हो सकता, तथापि व्यवहार-सत्य के अनुरोध से जैसे वह अनेक लौकिक तथ्यों का अध्युगम करता है, वैसे ही तत्व का भी आरोपित लक्ष्य करता है। पहले इतकार्य आर्थ की दृष्टि से तत्व का लक्ष्य करेंगे, पश्चात् लौकिक कार्य-कारण भाव की दृष्टि से।

चपरम्भवस्—तत्व परोपदेश से गम्य नहीं है, प्रत्युत स्वयं श्रिधिगन्तव्य (स्वयंवेश) है; जैसे—तिमिर रोग से श्राकान्त व्यक्ति श्रासत्य केश-मशक-मिल्कादि रूपों को देखता है। उस रोग से श्रानाकान्त व्यक्ति उस रोगी को केश का यथावरियत रूप दिखाना चाहे तो व्यर्थ होगा। हाँ, उसके उपदेश से रोगी को केवल श्रपने ज्ञान का मिथ्यात्व मात्र ज्ञात होगा। तिमिर-नाश के श्रानन्तर उसे दस्तु का स्वयं साज्ञात्कार होगा। इसी प्रकार जब परमार्थभूत श्रून्यता-दर्शन के श्रांजन से बुद्धरूपी नयन श्रांजित होगा, तब तत्वज्ञान उत्पन्न होगा, श्रोर तत्व स्वयं श्रिधिगत होगा।

शान्तम् —तत्व शान्त स्वभाव है, क्योंकि स्वभाव-रहित है।

प्रपन्नेरप्रपन्नितम् — प्रपञ्च वाणी है, क्योंकि वाणी द्वारा अर्थ प्रपञ्चित होता है। तत्व प्रपञ्च से अप्रपञ्चित है. अर्थीत् वाणी का विषय नहीं है।

निर्विकरपम्-विकल्प चित्त का प्रचार है। तत्व उससे रहित है।

. **धनानार्थम्**—तत्व में मिनार्थता नहीं है। वह अभिनार्थ तत्वशून्यता से एकरस है, इसलिए अनानार्थता उसका लच्या है।

तत्व का लौकिक-लच्च शाश्वतवाद श्रीर उच्छेदवाद का व्यावर्तन कर विद्धान्त-संमत कार्यकारणभाव के द्वारा तत्व का श्रिधिगम कराता है।

जिस कारण की श्रपेचा करके जो कार्य उत्पन्न होता है, वह श्रपने कारण से श्रमिक नहीं है। बीज श्रीर श्रंकुर एक नहीं हैं। श्रन्यथा श्रंकुरावस्था में श्रंकुर के समान बीज मी पहीत होना चाहिये। एहीत होने पर वीज नित्य होगा; क्योंकि वह अविनष्ट होगा। ऐसी अवस्या में शाश्वतवाद की प्रसक्ति होगी, जिससे कर्म-फल का अप्रमाव सिद्ध होगा। कर्म-फल के अप्रमाव से समस्त दोष-राशि आपन होगी। इसलिए जो बीज है, वही श्रंकुर है; यह युक्त नहीं है। किन्तु इससे बीज से आंकुर की प्रिन्नता भी सिद्ध नहीं होती, अन्यथा बीज के बिना भी अंकुर का उदय मानना पड़ेगा। ऐसी दशा में अंकुर के अवस्थान काल में बीज अनुन्छिन ही रहेगा। इससे सत्कार्थवाद के समस्त दोप आपितत होंगे।

इस प्रकार कार्य कारण रूप नहीं है, और उससे भिन्न भी नहीं है। इसलिए कारण न उच्छिन है और न शाश्वत ।

## काल का निषेध

कालवादी काल-त्रय की विज्ञित मानता है। उत्पन्न होकर निरुद्ध होने वाले मान अतीत हैं, उत्पन्न होकर निरुद्ध न होने वाला वर्तमान तथा निरुका स्वरूप लब्ध नहीं हुआ वह अनागत हैं।

माध्यमिक कालत्रय-वाद का खरडन करता है, क्यों कि प्रत्युत्पन्न और अनागत की विदि यदि अतीत की अपेचा से है तो वे दोनों अवश्य ही अतीत होंगे। जिसकी जहाँ असत्ता होती है, वह उसकी अपेचा नहीं करता जैसे:—तैल को सिकता की, पुत्र को वन्ध्या की अपेचा नहीं है। अतः वर्तमान और अनागत को यदि अतीत की अपेचा है,तो वे अतीत-काल में अतीत के समान ही विद्यमान होंगे, और उनमें वस्तुतः अतीतता होगी। प्रत्युत्पन और अनागत यदि अतीत में नहीं हैं तो उनकी अपेचा करके उनकी श्यित नहीं होगी। अतीत से अनपेच प्रत्युत्पन की असता स्पष्ट सिद्ध है। जिस प्रकार प्रत्युत्पन्न और अनागत अतीत की अपेचा करें या न करें उमयतः उनकी सिद्ध नहीं होती, वैसे ही अतीत और अनागत प्रत्युत्पन की अपेचा करें या न करें, उनकी सत्ता सिद्ध नहीं होगी; तथा प्रत्युत्पन और अतीत अनागत की अपेचा करें या न हरें, वे सिद्ध न होंगे। इस प्रकार माध्यमिक काल-त्रय का खरहन करके मावों की सत्ता का खरहन करते हैं।

कालवादी च्या, लव, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, ब्रहोरात्र आदि से काल का परिमाया मानता है। किन्तु माध्यमिक जब काल का ही खयड़न करता है, तो उसकी परिमायावता का प्रश्न इसे है! माध्यमिक कहता है कि च्यादि से श्रतिरिक्त क्र्य्य काल सिद्ध हो, तो वह च्यादि से पहीत हो, किन्तु ऐसा नहीं होता। यदि वादी कहे कि यद्यपि नित्य काल नहीं है, किन्तु रूपादि से श्रतिरिक्त और रूपादि संस्कारों से प्रश्नत होने वाला काल है, जो च्या आदि से श्रमिहित होता है। किन्तु मावों की श्रपेचा से काल नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार मावों की सिद्ध नहीं होती। इस का उपपादन पहले किया गया है।

<sup>1.</sup> प्रतीत्य यद्यत् अवित नहि तावत्तरेव तत्। न चान्यदिष तत्तरमाझो च्छिन्नं नापि शाश्वतम् ॥ (१८।१०)

## हेतु-सामग्रीवाद का निषेध

श्राचार्य 'हेतु-प्रत्यय सामग्री से कार्य उत्पन्न होता है' इस वाद का भी खरडन करते हैं। श्राचार्य कहते हैं कि बीजादि हेतु-प्रत्यय-सामग्री (वीज, श्रविन, सिलल, ज्यलन, पवन, गगन, श्रातु श्रादि) से यदि फल (कार्य) उत्पन्न होता है, तो यह बताना होगा कि उस सामग्री से व्यवस्थित फल का उत्पाद होता है या श्रव्यवस्थित ?

प्रथम पत्त मानने पर फल का उत्पाद नहीं होगा; क्योंकि जब हेतु-प्रत्यय-सामग्री में फल श्रवस्थित है ही, तब उससे फल उत्पन्न कैसे होगा। इसलिए यदि कहें कि हेतु-सामग्री में फल व्यवस्थित नहीं है, तब यह बताना होगा कि ऐसी श्रवस्था में सामग्री से फल कैसे उत्पन्न होता है। हेतु-सामग्री में यदि फल है, तो वह एहीत होना चाहिये; किन्तु एहीत नहीं होता। श्रतः सामग्री से फल उत्पन्न नहीं होता। हेतु-प्रत्यय-सामग्री में यदि फल नहीं है, तो वे हेतु-प्रत्यय नहीं हैं; क्योंकि ज्वाला-श्रंगार में श्रंकुर नहीं है, श्रतः वह श्रंकुर का हेतु-प्रत्यय नहीं होता।

एक श्रन्य वाद है कि हेतु-सामग्री में फल उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं है, हेतु में है। सामग्री फलोत्पादन में हेतु का श्रनुग्रह मात्र करती है। फल की उत्पत्ति में हेतु श्रपना हेतुल विसर्ग करके निरुद्ध हो जाता है (हेतुः फलस्योत्पचर्ये हेतुं दत्वा निरुध्यते )। फल की उत्पत्ति में हेतु का यही श्रनुग्रह है।

श्राचार्य कहते हैं कि यदि फलोत्पत्ति के लिए हेत अपना हेतुत्व देता है, और निरुद्ध होता है तो उसके द्वारा जो दिया जाता है, और जो निरुद्ध होता है, वे दो होंगे। इस प्रकार हेतु की दो आत्माएँ (स्वरूप) होंगी। यह युक्त नहीं है। इससे अर्थ शाश्वतवाद (हेतु का एक रूप कार्यान्वयी होने के कारण शाश्वत होगा, दूसरा निरुद्ध होने के कारण विनाशी होगा। सिद्ध होगा। एवं च, परस्पर विरुद्ध दो स्वरूपों का एक हेतु में योग भी कैसे होगा। इस विरुद्ध-द्वय की आपत्ति से बचने के लिए यदि यह कल्पना करें कि हेतु फल को कुछ भी अपनी सार-सत्ता न देकर सर्वीत्मना निरुद्ध हो जाता है, तब कार्य को अवश्य ही अहेतुक मानना पड़ेगा। इस दोप से बचने के लिए कल्पना करें कि कार्य के साथ ही कारण-सामग्री उत्पन्न होती है, और वह फल की उत्पादक होती है, तो एक काल में ही कार्य और कारण की सत्ता माननी पड़ेगी।

एक श्रन्य बाद है। उसके श्रनुसार कार्य हेतु-प्रत्यय-सामग्री के पहले श्रनागत स्वरूप में श्रीर श्रनागतावस्था में विद्यमान है। हेतु-सामग्री के द्वारा केवल उसकी वर्तमानावस्था उपपन्न की जाती है, वस्तुतः द्रव्य यथावस्थित ही रहता है।

श्राचार्यं का उत्तर है कि यदि कार्यं हेतु-सामग्री से पूर्वं स्वरूपतः विद्यमान है, तो वह हेतु-प्रत्यय से निरपेत्त होगा श्रोर श्रहेतुक होगा। किन्तु श्रहेतुक पदार्थों का श्रस्तित्व युक्त नहीं है। एक सिद्धान्ती केवल हेतुवादी हैं। उनके मत में हेतु ही निषद होकर कार्य रूप में व्यवस्थित हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि फल यदि हेतु-रूप होगा, तो हेतु का संक्रमण मानना पड़ेगा; जैसे—नट एक वेश का त्याग कर वेशान्तर का अहण करता है। इस प्रकार हेतु के संक्रमण मात्र से अपूर्व फल का उत्पाद मी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हेतु-संक्रमण मानने से हेतु की नित्यता सिद्ध होगी, फलत: उसका अस्तित्य ही समाप्त हो जायगा; क्योंकि नित्य क्सुओं का अस्तित्य नहीं होता।

श्राचार्यं कहते हैं कि वास्तिवकता तो यह है कि जिस प्रकार निरुद्ध या श्रनिरुद्ध कोई छेउ फल को उत्पन्न नहीं कर सकता, इसी प्रकार उत्पन्न या श्रनुत्पन्न पता का उत्पाद नहीं बताया जा सकता। हेतु में किसी प्रकार का विकार न श्रावे श्रीर वह फल से संबद्ध हो जाय यह श्रसंमव है; क्योंकि जो विकृत नहीं होता वह हेतु नहीं होता। श्रय च, फल से वह संबद्ध भी कैसे होगा; क्योंकि वादियों के श्रनुसार हेतु में फल विद्यमान है। हेतु फल से श्रसंबद्ध होकर भी फल को उत्पन्न नहीं करता; क्योंकि श्रसंबद्ध हेतु किस फल को उत्पन्न करेगा? यदि करे तो समस्त फलों को उत्पन्न करेगा या किसी को नहीं करेगा।

श्राचार्य कहते हैं कि हेतु-फात की परस्पर संगति (योग) भी नहीं होगी। अतीत फल का श्रतीत हेतु के साथ संगति नहीं होगी; क्योंकि दोनों श्रविद्यमान हैं। श्रनागत हेतु से अतीत फल की संगति नहीं होगी, क्योंकि एक नष्ट और दूसरा श्रवात है। इस प्रकार दोनों श्रविद्यमान हैं, श्रीर भिक्कालिक हैं। जैसे वर्तमान हेतु से श्रतीत-फल की तथा अतीत-फल की अतीत, श्रनागत तथा वर्तमान हेतुओं के साथ संगति असंभव है, उसी प्रकार वर्तमान फल की कैंकालिक हेतुओं से संगति भी श्रसंभव है। पूर्वोक्त रीति से श्रनागत फल मी अतीत, श्रनागत तथा प्रत्युत्पक्त हेतुओं से संगत नहीं होगा। श्राचार्य कहते हैं कि हेतु-फल की संगति नहीं है, इसिलए हेतु कल को उत्पन्न नहीं कर सकता, और संगति कालत्रय में संमव नहीं है, श्रतः हेतु से फलोत्पाद का सिद्धांत सर्वथा श्रसंगत है।

इस प्रकार हेतु से फल की एकता माने श्रथवा श्रनेकता हेतु में फल का सद्भाव माने या श्रसद्भाव, किसी प्रकार हेतु से फल की उत्पत्ति नहीं होगी।

# उत्पाद-विनाश का निषेष

पहले कालत्रय का खरडन किया गया है, किन्तु कालत्रय का समूल निषेध तब तक नहीं होगा बब तक वस्तुन्त्रों की संभव-विभव प्रतीति आतात्विक सिद्ध न की बाय। आतः आचार्य उसका खरडन करते हैं।

संभव-विभव एक दूसरे के साथ-जाथ होते हैं, या दूसरे से विरहित ? संभव ( उत्पाद ) के बिना विभव ( विनाश ) नहीं हो सकता । यदि बिना संभव के विभव हो तो बन्म के बिना मत्या भी हो । संभव के साथ भी विभव नहीं होगा, अन्यया बन्म-मत्या एक काल में हों । विभव के बिना संभव नहीं होता, अन्यथा कोई पदार्थ कभी अनित्य न हो । विभव के साथ संभव नहीं होगा, अन्यथा बन्म-मत्या एक काल में होगा । सहभाव और असहमाव से मिन कोई तीसरा प्रकार नहीं है, जिससे संभव-विभव की सिद्ध हो ।

पुनः संभव-विभव च्रयधर्मी भावीं का होता है या ग्राज्य-धर्मी ? दोनों ही प्रकार

चयशील पदार्थों का संभव नहीं होगा, क्योंकि च्य का विरोधी संभव है। श्रच्य पदार्थों का भी संभव नहीं होगा, क्योंकि श्रच्य धर्म भाव से विलच्छ हैं, उनका संभव नहीं होगा। इसी प्रकार च्य वा श्रच्य पदार्थ का विभव भी नहीं हो सकता।

संभय-विभव केवल इसलिए नहीं है कि उनके ग्राश्रयभूत पदार्थ प्रतीत होते हैं। वस्तुतः भाव कहाँ है । विना भाव के संभव-विभव नहीं होंगे, ग्रीर विना संभव-विभव के भाव नहीं होंगे।

वादी कहता है कि आपकी सुन्में किका व्यर्थ है; क्ोंकि आवाल-गोपाल पदायों के संमय-विभव में प्रतिपन्न हैं। आचार्य कहते हैं कि लोक जिस जिसकी उपलब्धि करता है, उन सब का अस्तिस्व नहीं सिद्ध हो जाता; अन्यथा स्वप्नादि-दृष्टि भी सस्य होती। संभव-विभव का कोई स्वरूप नहीं है, किन्तु लोक उसमें मोह से प्रतिपन्न है।

यदि कोई माय हो तो धताना होगा कि वह भाव से उत्पन्न है या श्रामाय से १ दोनों पत्तों में भाव की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती । पहले भावों की स्वतः परतः श्रादि की उत्पत्ति का निषेध किया जा जुका है।

श्राचार्य भाववादी सर्वोस्तिवादियों पर एक गंभीर श्रारोप लगाते हैं। कहते हैं कि जो सुगतानुगामी भाषों का सद्भाव मानते हैं, वे उच्छेदवाद या शाश्वतवाद में श्रापतित होते हैं; क्योंकि भाववादी का भाव नित्य होगा या श्रानित्य? नित्य होगा, तो शाश्वतवाद निश्चित है; श्रानित्य होगा, तो उच्छेदवाद।

सर्वास्तियादी इन आरोपों से वन्यने के लिए कहता है कि हम हेतु-फल के उत्पाद-विनाश के प्रवाह को संसार कहते हैं। यदि हेतु निरुद्ध हो, किन्तु उससे फल न उत्पन्न हो, तो उच्छेदवाद होगा। हेतु निरुद्ध न हो, प्रत्युत स्वरूपेण अवस्थित हो तो शाश्वतवाद होगा। किन्तु हमारे मत में उत्पाद-विनाश का वह प्रवाह संमत है, जिसमें हेतु-फल अविच्छिन्न कम से हैं। अतः हम पर ये दोप नहीं लगते।

श्राचार्य कहते हैं कि वादियों पर ये दोप स्पष्ट ही लगते है, क्योंकि वादी के मत में फल की उत्पत्ति हेतु-ल्या हेतु होकर निरुद्ध हो जाता है। किन्तु उसका पुन: उत्पाद नहीं होता, यह उच्छेदवाद है। श्रीर हेतु का स्थमावतः सद्भाव है, तो उसका श्रसद्भाव न होगा। श्रतः शाक्षतवाद होगा।

म भावाजायते भावो भावोऽभावाञ्च जायते ।
 नाभावाकायतेऽभावोऽभावो भावाञ्च जायते ।।

श्राचार्य इस संबन्ध में श्रीर भी गंभीर विचार करते हैं। कहते हैं कि वादी यदि हेतु-फल के उत्पाद-विनाश-संतान को स्वीकार कर शाश्वतवाद श्रीर उच्छेदवाद के दोधों से श्रापने को किसी प्रकार बचा ले, किर भी जहाँ इस सन्तान की प्रवृत्ति सदा के लिए समास हो वाती है उस निर्वाण में उच्छेद-दर्शन निश्चित है।

वादी ने हेतु-फल के उत्पाद-विनाश के सन्तान को भव कहा है। चरम भव निवृत्ति-हुए है, श्रीर प्रथम प्रतिसन्धि-( मृत्यु श्रीर उत्पत्तिके बीच का च्या ) रूप है। चरम भव निरुद्ध होकर हेतु-रूपेण श्रवस्थित होता है, प्रथम भव उपपत्ति-रूप होने से फल-रूप में व्यवस्थित होता है। इन्हीं दो के बीच संसार है।

श्राचार्य कहते हैं कि यदि चरम भव के निरुद्ध हो जाने पर प्रथम भव होता है, तो वह निर्हेतुक होगा। यदि चरम भव निरुद्ध न हो श्रीर प्रथम भव हो तो भी वह निर्हेतुक होगा, श्रीर एक सत्य दोनों में रहकर द्विरूप होगा। चरम भव के निरुद्ध होते समय भी प्रथम भव उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि 'निरुद्ध्यमान उत्पन्न होता है' यह कहने से एक काल में वो भव होंगे। इस प्रकार तीनों काल में भव की सिद्धि नहीं होगी।

पूर्वीक विवेचन से भाववादियों का शाश्वतवाद या उच्छेदवाद में आपण होना निश्चित है।

## तथागत के प्रस्तित्व का निवेध

श्रव एक वहें ही गंभीर एवं रोचक विषय पर श्राचार्य का मत दिया जा रहा है। वहुत पुराने काल से बौद्धों में यह विवाद था कि तथागत हैं या नहीं है रूपान्तर में यह प्रश्न भगवान् बुद्ध (तथागत) के समज्ञ भी रखा गया था। उन्होंने इस प्रश्न को अव्याकरणीय कह कर मौन श्रवलंबन कर लिया। उनकी श्रव्याकरणीयता का यह उत्तर बुद्ध के बाद रहस्य वन गया, श्रीर उनके व्यक्तित्व के संबन्ध में श्रवेक वाद खड़े हो गये। महायानियों में विशेषतः माध्यमिक उनके व्यक्तित्व की सत्ता को सर्वया श्रव्यक्तित करता है।

किन्तु वादी कहता है कि तथागत हैं, और इसलिए भव-सन्ति मी है। उन्होंने
महाकरणा और प्रजा घारण कर त्रैधातुक के सकल सतों के दुःख-स्युपशम के निश्चय से
अर्थस्य कल्पों में उद्भूत होकर अपने को चिति, सलिल, औषि और वृद्ध के समान सत्वों का
उपभोय बनाया, और सर्वज्ञता का लाभ कर पदार्थों का अशेष तत्व परिज्ञात किया। जैसा धर्म
है तथैव (तथा) अवगत (गत) करने के कारण वह तथागत हैं। ऐसे तथागतस्व की प्राप्ति
किसी एक बन्म में संभव नहीं है। उसके लिए भव-सन्ति आवश्यक है।

श्राचार्यं कहते हैं कि तथागत नाम का कोई मान स्त्रमात्रतः उपलब्ध नहीं होता। तथागत नाम से कोई श्रमल एवं निष्पपञ्च पदार्थ होगा, तो वह पंच-स्कन्ध-स्त्रमान ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञानरूप) होगा या उससे मिल होगा। तथागत स्कन्धरूप नहीं है, श्रन्थथा कर्ता कर्म एक होगा। एक मानने पर तथागत का उत्पाद-विनाश मी मानना होगा। तथागत स्कन्ध से श्रन्थ मी नहीं हैं, श्रम्थथा वह स्कन्ध के विना भी होंगे। इसलिए तथागत

में स्कन्ध नहीं है, श्रीर स्कन्धों में तथागत नहीं हैं। तथागत रक्षन्धवान् मी नहीं है, क्योंकि वह स्कन्ध से मिल नहीं है ।

एक अन्य मत है कि अनासद-स्कर्धों (शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति, विमुक्तिज्ञान दर्शन) से तथागत उपात्त हैं। वह अवाच्य हैं, अतः उन्हें स्कन्धरूप या स्कन्ध से व्यतिरिक्त नहीं कहा जा सकता।

श्राचार्य कहते हैं कि यदि बुद्ध श्रमल खन्धों का उत्पादन करके प्रश्नत होते हैं, श्रीर श्रवाच्य हैं तो श्रष्ट है कि स्वभावत: नहीं हैं, फेनल प्रतिविम्य के समान प्रश्नत होते हैं। बो स्वभावत: नहीं वह परभावत: भी नहीं होता, इसे श्रवेकधा स्पष्ट किया गया है।

यदि वादी कहे कि प्रतिविम्ब स्वभावत: नहीं होता, किन्तु मुख श्रीर श्रादर्श की श्रपेता करके होता है। इसी प्रकार तथागत भी स्वभादतः श्रविद्यमान हैं, किन्तु श्रनाखव पंचस्कर्धों का उत्पादन कर परभावतः होंगे।

इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि ऐसी स्थित में प्रतिविंग के समान तथागत भी अनात्मा होंगे। किन्तु जो प्रतिविम्न के तुल्य अनात्मा और निःस्यमाव होगा, वह अविपरीत मार्गगामी भावरूप तथागत कैसे होगा ? स्वभाव-परभाव के अतिरिक्त तथागत की स्वीय कोट क्या होगी ? यदि तथागत स्कन्धों से अन्य या अनन्य नहीं हैं और केवल स्कन्धों के उपादान से प्रज्ञापित होते हैं, तो स्कन्धों को प्रह्मण करने से पूर्व तथागत को होना चाहिये, जिससे परचात् स्वन्धों का उपादान करें। किन्तु स्कन्धों का उपादान न करके तथागत की सिद्धि नहीं होगी। तथागत स्कन्धों से अभिन्न, भिन्न तथा भिन्न-अभिन्न नहीं हैं। आधार या आध्य भी नहीं हैं, अतः वह अविद्यमान हैं।

वादी माध्यमिक के इस सिद्धान्त से उत्झस्त हैं। वे कहते हैं कि हम लोग क्याद, जैमिनि, गौतम, दिगम्बर श्रादि के उपदेशों की स्पृहा को छोड़कर सकल जगत् के एकमात्र शरएय, श्रशानान्धकार के एकमात्र निदास्क तथागत की शरण में श्राये, किन्तु श्रापने उनकी सत्ता का निवेध करके हमारी सारी श्राशा समाप्त कर दी।

चन्द्रभीर्ति कहते हैं कि दस्तुत: आप जैसों की तरफ से हम लोगों की आशा मारी गयी। आप मोच्न के लिए समस्त वादियों के मत को छोड़कर परम शास्ता तथागत की शरण में प्रतिपन्न हुए थे, किन्तु उनके नैरात्म्यवाद के सिंहनाद को सह नहीं सके। पुनः विविध कुदृष्टि-व्यालों से आकुलित मार्ग के अनुगमन के लिए तत्पर हो गये। क्या आपको अब तक नहीं मालूम हुआ। कि तथागत अपना या स्कन्धों का अस्तिय कभी ज्ञापित नहीं करते। हम लोग तथागत का अभाव केवल इस आधार पर नहीं कहते कि वह निष्यपञ्च हैं, बलिक इस आधार

स्कम्बा न नाम्यः स्कम्बेश्यो नास्मिन् स्कन्धा न तेषु सः । सवागतः स्कन्धवाच कसमोऽत्र तथागतः ॥ (१२।१)

पर कि वह वस्तुतः निःस्वभाव हैं। उनकी निःस्वभावता की न्याख्या करके हम श्रविपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं। श्राचार्य नागार्जुन के श्रनुसार तथागत के न्यक्तित्व का यह रहस्य है कि उसे ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार उभय ( ग्रन्थ-श्रशस्य ), श्रनुभय ( न श्रन्य, न श्रश्रन्य ) भी नहीं कहा जा सकता। किन्तु व्यवहार-सत्य की दृष्टि से श्रन्यता ब्रादि का श्रारोपण कर प्रज्ञापित किया जाता है । श्राचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार तथागत में उपर्युक्त श्रन्थता श्रादि का चतुष्टय श्रप्रसिद्ध है, वैसे ही शाश्वत श्रादि का चतुष्ट्य ( लोक शाश्वत है या श्रशाश्वत, उभय है या श्रनुभय ) तथा लोक की श्रन्तता-श्रनन्तता श्रादि ( लोक श्रन्तवान् है या श्रनन्त, उभय है या श्रनुभय, तथागत मरण के बाद उत्पन्न होते हैं या नहीं, उनका उभय है, या श्रनुभय ) श्रादि के प्रश्न सर्वथा श्रप्रसिद्ध हैं।

श्राचार्यं कहते हैं कि तथागत प्रकृतितः शान्त, नि:स्वभाव, एवं प्रपंचातीत हैं, किन्तु लोग श्रपने बुद्धिमान्य के कारण उनके संबन्ध में शाश्वत-श्रशाश्वत, नित्य-श्रानित्य, श्रस्तिता-नासिता, शृत्यता-श्रशत्यता, सर्वज्ञता-श्रसर्वज्ञता श्रादि की कल्पनाएँ करते हैं। किन्तु वे यह नहीं सममते कि ये सभी प्रपंच वस्तुमूलक होते हैं, किन्तु तथागत श्रवस्तु हैं। श्रतः प्रपंचातीत एवं श्रव्यय हैं। ऐसे भगवान् बुद्ध के संबन्ध में जो लोग श्रपनी उत्प्रेद्धा से मिध्या कल्पनाएँ स्व लेते हैं, वे श्रपने ही प्रपंचों के कारण तथागत-ज्ञान से वंचित होते हैं, श्रीर श्रपना नाश कर लेते हैं। 2

#### वयागत व भाजन-लोक की निःस्वभावता

जैसे सत्व-लोक निःस्वभाव है, वैसे भाजन-जोक (जगत्) भी निःस्वभाव है; क्योंकि विस स्वभाव का तथागत होता है, उसी स्वभाव का यह जगत् भी होता है। यतः तथागत निःस्वभाव है, श्रतः जगत् भी निःस्वभाव है।

त्राचार्यं चन्द्रकीर्ति तथागत श्रीर लोक दोनों की निःस्वभावता को सूत्रों से भी प्रमाणित करते हैं—

तथागतो हि प्रतिविम्बभूतः कुशलस्य धर्मस्य श्रनास्त्रवस्य । नैवात्र तथता न तथागतोऽस्ति विम्बं च संदृश्यति सर्वलोके ॥ ( म० का० पृ० ४४६ )

शूच्यमिति न वक्तव्यमशूच्यमिति वा मवेत् ।
 उभयं नोभयं चेति प्रज्ञप्ययं तु कथ्यते ।। (२२|११)

१. प्रवश्चवन्ति ये बुद्धं प्रपन्नवातीतमन्ययम् । ते प्रपन्नवृताः सर्वे न पश्चन्ति तथागतम् ।। ( २२।१४ )

तथागतो यत्स्यभावस्तत्स्यभाविमदं जगत् ।
 तथागतो निःस्यभावो निःस्यभाविमदं जगत् ।। ( २२।६ )

## विपर्यास का निषेध

आचार्य क्लेशों (राग, द्रेप, मोह) की भी असत्ता सिद्ध करते हैं। कहते हैं कि राग, द्रेप, मोह संकल्प से उत्पन्न होते हैं। शुभ आकार की अपेद्धा से राग, अशुभ की अपेद्धा से द्रेप, विपर्यास की अपेद्धा से मोह उत्पन्न होता है। इन तीनों की उत्पत्ति में साधारण कारण संकल्प है। इन शुभ, अशुभ और विपर्यासों की अपेद्धा से उत्पन्न होने के कारण रागादि अक्तिम एवं निरपेद्ध सिद्ध नहीं होंगे।

श्रात्मा के संबन्ध में जब श्रस्ति-नास्ति कुछ भी खिद्ध नहीं किया जा सकता, तब उसके बिना उसके श्राधित श्रन्य धर्मों का श्रस्तित्व-नास्तित्व कैसे खिद्ध किया जा सकता है; क्योंकि क्लेश किसी का श्राध्रय लेकर सिद्ध होते हैं, वह श्राध्रय श्रात्मा ही हो सकता था, जिसका पहले ही निषेध कर दिया गया है। ऐसी श्रवस्था में बिना श्राध्रय के क्लेश कैसे होंगे ? क्लेशों के हेतु श्रम, श्रा्म, श्रीर विपर्योग्त भी निरपेन्न, निःस्वभाव नहीं हैं।

ह्मप्, शब्द, गन्धादि का आलंबन करके क्लेश-त्रय होते हैं, किन्तु रूप, शब्दादि करूपनामात्र, स्वप्नतुल्य है। मायापुरुष में या प्रतिबिंब में शुभ-अश्वभादि क्या होंगे। शुभ-अश्वभ आदि सभी क्लेश-हेत्र तथा क्लेश अन्योन्य की अपेत्वा से प्रशापित होते हैं, अतः सभी नि:-स्वभाव हैं। अनित्य में नित्य बुद्धि होना' मोह है, किन्तु शृत्य में अनित्यता क्या होगी, जिसमें नित्य बुद्धि हो। अनित्य में नित्य बुद्धि यदि विपर्यास है, तो शृत्य में अनित्य-बुद्धि भी क्या विपर्यास नहीं है शब्द्धतः प्रहीता जिन नित्यत्व आदि विशेषों से रूप, शब्द आदि क्लुओं का प्रहण करता है, वे समस्त स्वभावतः शान्त है; अतः उनका प्रहण सिद्ध नहीं होता । जब प्रहण ही सिद्ध नहीं है, तो उसके मिथ्या या सम्यक् होने का प्रश्न ही कहां है ? पहले यह दिखाया गया है कि भावों की स्त्रतः, परतः आदि कारणों से उत्पत्ति नहीं है । ऐसी अवस्था में विपर्यंय की सिद्धि कैसे होगी ?

इस प्रकार योगी जत्र विपर्यासों को उपलब्ध नहीं करता, तो उससे उत्पन्न अविद्या भी निषद हो जाती है। अविद्या के निरोध से अविद्या से उत्पन्न होने वाले संस्कारादि निषद होते हैं।

# चार ग्रार्थ-सत्यों का निषेध

#### वादी का बाचेप

वादी कहता है कि यदि शून्यवाद में बाह्य-श्राध्यात्मिक सब शून्य है, श्रीर किसी पदार्थ का उदय-व्यय नहीं है, तो शून्यवाद में चार श्रार्थक्त्यों का भी श्रभाव होगा। दुःख की सत्यता श्रायों को ही श्रात होती है। सत्र में उक्त है कि ऊर्णा को करतल पर रखते हैं, तो वेदना नहीं होती, किन्तु जब उसे श्रद्धा-गत करते हैं, तो वह द्वेष एवं पीड़ा की जनक होती है।

२. येन गृह्मति यो ब्राह्मे प्रहोता ययम गृह्मते । उपकामतानि सर्वायि तस्माद् ग्रह्मे न विचते ॥ ( २३।१५ )

श्रनार्य वाल करतल के सहरा है, वह संस्कार-दुःखता का श्रनुभव नहीं करता; श्रःये विद्वान् श्रीच के सहश है, वह उससे श्रन्यन्त उद्विग्न हो जाता है। यह दुःख श्रार्य-सत्य तत्र युक्त होगा, जब संस्कारों का उदय-व्यय संभव होगा, किन्तु जब शत्यवाद है तो किसी के उदय-व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता। फलतः शत्यवाद में दुःख श्रार्य-सत्य न होगा। जब दुःख ही नहीं होगा, तो उसके समुदय का श्रवकाश नहीं है, श्रतः समुदय-सत्य भी न होगा। जो दुःख का हेतु है, वह समुदय है। वह समुदय, तृष्णा, कर्म, क्लेश है। दुःख का पुनः उत्पन्न न होना निरोध-सत्य है, किन्तु जब दुःख श्रीर समुदय नहीं है तो निरोध कहाँ है ? यदि दुःख-निरोध नहीं है तो मार्ग-सत्य भी नहीं है।

श्रत्यवाद में जब चतुरार्थ-सत्यों का श्रमाव है, तो उनकी परिज्ञा ( श्रनित्यादि श्राकारों में दुःख-सत्य का ज्ञान ) दुःख-समुदय का प्रहाख, दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपत्तियों की भावना श्रीर दुःख-निरोध का साद्यात्कार नहीं होगा। इन चार श्रार्थ-सत्यों के श्रमाव में तथा उनकी परिज्ञा श्रादि के श्रमाव में चार श्रार्थ-फल ( स्रोतापत्ति, सकुदागामी, श्रमागामी, श्रह्त् ) भी नहीं होंगे श्रीर फलामाव से फलस्थ श्राठ महापुक्य-पुद्गलों का श्रमाव होगा। श्रष्ट पुक्य-पुद्गलों के श्रमाव में संघ नहीं होगा। श्रार्थ-सत्यों के श्रमाव में सद्धमं ( निरोध-सत्य फलाधमं है, मार्ग-सत्य फलावतार धर्म है। यह श्रिधगम-धर्म भी है, मार्ग की प्रकाशिका देशना श्रागम-धर्म है) नहीं हैं। धर्म श्रीर संघ के श्रमाव में बुद्ध भी नहीं होंगे। इस प्रकार इन दुर्लम त्रिरलों से भी श्रन्यवादी वंचित होगा।

#### बिद्यान्ती का परिहार

श्राचार्य कहते हैं वादी ने श्रापनी कपोल-कल्पना से ही सत्यता का श्रार्थ श्रामाव कर लिया, श्रोर भावों का उत्पाद-विनाश नहीं वनेगा, इसका सत्यवादी पर उपालंभ भी दे लिया, श्रोर उनके प्रति खिल भी हो लिया। वस्तुतः वादी श्रपने ही विविध विकल्गों से मारा जा रहा है। माध्यमिक ने सत्यता का वादी-कल्पित श्रार्थ नहीं किया है, श्रातः वादी को सत्यता के श्रामिधान का प्रयोजन भी जात नहीं हुआ। शृत्यता के उपदेश का प्रयोजन श्रारोप प्रपंच का उपशम है। जो शृत्यता का श्रभाव श्रार्थ करता है, वह प्रपंच जाल का विस्तार करता जा रहा है।

प्रतीत्य-समुत्पाद शब्द का जो अर्थ है, वही श्रत्यता शब्द का अर्थ है। अभाव शब्द का जो अर्थ है, वह श्रन्यता शब्द का अर्थ नहीं है। चन्द्रकीर्ति आचार्य के वचन है से इसे पुष्ट करते हैं। चन्द्रकीर्ति कहते है कि माध्यमिक सिद्धांत पर पूर्वोक्त आचीर वे लोग करते हैं, वो मगबद्वचन के अभिप्रेत सत्य-द्वय का विभाग नहीं जानते। आचार्य नागार्जुन ने परम करपा से प्रेरित होकर भगवद्वचन के सत्य-द्वय की व्यवस्था की है। मध्यमकावतार में चन्द्र-

१, यः प्रतीखसमुत्पादः यून्यता तां प्रचक्षते । सा प्रश्नसिक्पादाय प्रतिपत्सीय मध्यमा ।। (विमहस्यावर्तनी )

कीर्ति कहते हैं के को सत्य-द्वय के विश्वान से रहित है, उसे कथमपि मोद्य-सिद्धि नहीं होगी। साचार्यपाद के शानमार्ग से को बहिर्गत हैं, उनके कल्याण के लिए कोई उपाय नहीं है।

बुद्ध की धर्म-देशना दो सत्यों का आश्रयण करती है — लोक-संवृति-सत्य और परमार्थ-सत्य ।

पदार्थ-तस्त्र का समन्ततः श्रवच्छादन करने से ( समन्ताद् वरणम् ), श्रथवा श्रन्योन्य का श्राश्रय सेकर उत्पन्न होने से ( परस्परसंभवनम् ), संवृति व्युत्पन्न है । संवृति लोक-व्यवहार को भी कहते हैं; क्योंकि लोक-व्यवहार ज्ञान-ज्ञेय का संकेत है ।

चन्द्रकीर्ति ने मध्यकावतार में विस्तार से सत्य-द्रय की विवेचना की है। समस्त वाधा-आध्यात्मिक पदार्थों के दो स्वरूप हैं। वस्तुत्रों का पारमार्थिक रूप वह है, जो सम्यक् द्रष्टा आर्थ के ज्ञान का विषय है, किन्तु उसकी स्वरूप-सत्ता नहीं है (न तु स्वात्मत्या सिद्धम्)। वस्तुत्रों का सांवृत्तिक रूप वह है, जो पृथग्जन की मिध्यादृष्टि का विषय है, किन्तु इसका भी स्वरूप असिद्ध है। समस्त पदार्थ इन दो रूपों को घारण करते हैं। इन दो स्वरूपों में सम्यक् द्रष्टा का जो विषय है, वह तस्य है। वही पारमार्थिक सत्य है। मिध्या-दृष्टि का जो विषय है, वह संवृत्ति-सत्य है; वह परमार्थ नहीं हैं।

मिध्यादृष्टि भी सम्यक् श्रीर मिध्या भेद से दो है। इसलिए पूर्वोक्त मिध्यादृष्टि (संवृति-सत्य) के दो श्वान श्रीर उनके दो विषय हैं। (१) शुद्ध तथा रोगरिहत इन्द्रियों वाले व्यक्ति का बाह्मविषयक श्वान, (२) दोप-प्रस्त इन्द्रियों वाले व्यक्ति का श्वान । स्वस्य इन्द्रियों वाले व्यक्ति के श्वान की श्रपेद्धा दुष्टेन्द्रिय व्यक्तियों का श्वान मिध्याञ्चान है। संवृतिक स्त्यता श्रीर मिध्यात्व का निर्णय केवल लोक की श्रपेद्धा से ही होता है, श्रार्यशान की श्रपेद्धा से नहीं।

<sup>.</sup> १. बाबार्यनागार्डनपदमार्गाद्वबहिर्गतानां न शिवेऽस्खुपायः ।
अद्य हि ते संवृतितप्वसत्यात् तद्अंग्रतश्चात्ति व मोक्षासिदिः ।
डपायमूतं म्यवहारसम्यमुपेयमूतं परमार्थसस्यम् ।
रेपोर्विमागं न परैति यो वै मिष्याविकस्पैः स कुमार्गयातः ।।
( मध्यमकावतार ६।७६-८० )

२. हे सत्ये समुपाजित्य दुदानो धर्मदेशका । स्रोकसंवृतिसर्थ च सत्यं च प्रसार्थता ।। ( स० का० २४।८ )

३. सम्बर् स्वादर्शनबन्धभावं रूपहर्थं विश्वति सर्वभावाः । सम्बर्गकाः यो विषयः स तस्वं स्वपाकाः संवृतिसस्यसुक्तस् ।। ( म॰ का॰ ६।२३ )

४' सुवादगोऽपि द्विविवास्त इष्टा, दीक्षेन्द्रिया दुन्द्रियद्रोपवन्तः । तुच्टेन्द्रियाचां किल बोध इष्टः सुरथेन्द्रियज्ञानमपेषय मिथ्या ।।

# चोकसंवृति-सस्य

वखतः मोह संवृति है, क्योंकि वह वस्तु के ययार्थं स्वमाव को ब्रावृत करता है। संवृति एड ब्रोर वस्तु के स्वमाव-दर्शन के लिए ब्रावरण खड़ा करती है, दूधरी ब्रोर पदार्थों में असत्-लक्ष्म का श्रारोपण करती है। संवृति निःस्वभाव एवं सत्यामासित पदार्थों को स्वमावेन तथा स्त्यक्रपेश प्रतिमासित करती है। किन्तु यह श्रत्यन्त मिथ्या है। लोकदृष्टि से ही इसकी क्यता है, श्रतः इसे लोक-संवृति-सत्य कहते हैं। यह प्रतीत्य-समुत्पन्न है, इसलिए कृत्रिम है। अविद्वान् को कभी अकृतिम (स्वभवः) नहीं भासता। प्रतिविंब, प्रतिभुत्क श्रादि मिष्या 🐧 फिर मी उसे मासित होते हैं। नीलादि रूप तथा चित्त-वेदनादि मी सत्य मासित होते ै । ये दोनों प्रकार के दृष्टान्त प्रतीत्य-समुत्पन्न हैं, इसलिए संवृति-सत्य की कोटि में आते हैं। क्ति नो संवृति से भी मृषा है, यह संवृति-सत्य नहीं है ( संवृत्यापि यन्मृषा तत्संतृतिसत्यं न भवति )। भवाङ्ग ( त्र्यविद्या, संस्कार, नामरूप त्र्यादि ) संवृति-सत्य है, किन्तु संक्लिष्ट त्र्यविद्या से प्रसा व्यक्ति के ही लिए । आवक, प्रत्येकबुद्ध तथा बोधिसत्व के लिए वह संवृति मात्र हैं, क्य नहीं हैं; क्योंकि वे संक्लिष्ट अविद्या की नष्ट कर चुके हैं, और समस्त संस्कारों को प्रतिबिंव के तुल्य देखते हैं। इनमें वस्तु के प्रति सत्यामिमान नहीं है। जिस वस्तु से बाल-पृपग्वन ठगा बाता है, उसे आर्थ संवृतिमात्र मानता है। आर्थ को क्लेशावरण नहीं है, फेरत रेवावरण है; अतः से विवय साभासगोचर हैं, अनार्य को निरामासगोचरता है। बुद को सर्व धर्म का सर्वाकार ज्ञान है, ग्रातः वह सवृति-सत्य को संवृतिमात्र कहते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथग्बन के लिए बो परमार्थ है, वही आयों के लिए संवृति है। संवृति की बो स्वमाव-श्रू-यता है, वही परमार्थ है। बुद्धों का स्वमाव परमार्थ है, वह परमार्थ है; क्योंकि उससे किसी का प्रमोध नहीं है, परमार्थ-उत्य है। यह परमार्थ-उत्य प्रत्यातम-वेद्य है। संवृति-उत्य प्रमोधक है, आतः वह परमार्थ-उत्य नहीं है।

# **प्रसाप-छल**

परमार्थ-सत्य अवाच्य है एवं ज्ञान का विषय नहीं है। वह स्व-संवेद्य है, उसका स्वमाव लच्चणादि से व्यक्त नहीं किया जा सकता। परमार्थ-सत्य की विवचा से केवल इतना ही कहा वा सकता है कि जैसे तिमिर रोग से आकान्त व्यक्ति अपने हाथ से पकड़े घान्यादि पुंच को केशरूप में देखता है, किन्तु उसे शुद्ध दृष्टिवाला जिस रूप में देखता है वही तत्व होता है; वैसे ही अविद्यातिमिर से उपहत अतस्व-द्रष्टा स्कन्ध, घातु, आयतन का जो स्वरूप ( संवृतिक ) उपलब्ध करता है, उसे ही अविद्या-वासना रहित सुद्ध जिस दृष्टि से देखते हैं वही परमार्थ- हत्य है।

१. मोहः स्वमावायरवाद्धि संवृतिः स्रत्यं तथाव्याति वदेश इविमसः । ववाद त्रसंवृतिसस्यमिश्यसौ सुनिः पदार्य इतकं च संवृतिसः ॥ ( मध्यमकाचतार ६।२७,२८ )

प्रश्न उठता है कि प्रमार्थ-सत्य श्रवाच्य श्रदृश्य है, तो उसे श्रविद्या-रहित भी कैसे देखेंगे।

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि श्रदर्शन-न्याय (न देखा जा सकता) से ही उसका देखना संभव है। परमार्थ-सत्य की किसी प्रकार देशना नहीं हो सकती; क्योंकि जिसके द्वारा देशित होना है, जिसके लिए देशना करनी है, श्रीर जिसकी देशना करनी है; ये सभी परमार्थतः श्रनुत्पन्न हैं। इसलिए श्रनुत्पन्न धर्मों से ही श्रनुत्पन्न धर्मों को वताया जा सकता है। तत्व में भाव-श्रभाव, स्वभाव-परभाव, सत्थ-श्रप्त्य, शाश्वत-उच्छेद, नित्य-श्रनित्य, सुख-दुःख, शुचि-श्रशुचि, श्रात्मा-श्रनात्मा, रह्न्य-श्रशूच, लच्च्य-लच्य, एकत्व-श्रनेकत्व, उत्पाद-निरोधादि नहीं होते। तत्व के ज्ञान में श्रार्थ ही प्रमाण हैं, श्रनार्थ वाल नहीं।

एक प्रश्न है कि माध्यमिक यदि लोक का भी प्रामाएय स्त्रीकार करते हैं, तो लोक अवश्य तत्वदर्शी होगा; क्योंकि जड़ प्रमाण नहीं होता। चत्तुरादि से ही तत्विनिर्णय होना है, श्रतः श्रार्थमांगें के श्रयतरण के लिए शील, श्रुति, चिन्ता, भावना श्रादि का प्रयास अवश्य निष्फल होगा।

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि लोक सर्वथा प्रमाण नहीं हो सकता, लोक-प्रमाण से तत्वदशा में बाधा भी नहीं होती। हाँ, लोक-प्रसिद्धि से लौकिक अर्थ अवश्य वाधित होगा।

श्राचार्य नागार्जुन कहते हैं कि जो लोग इस सत्यद्वय का विभाग नहीं जानते वह गंभीर बुद्धशासन के तत्व को नहीं जानते ।

#### सस्य-त्य का प्रयोजन

वादी प्रश्न करता है कि माध्यमिक-सिद्धान्त में जन्न परमार्थ निष्प्रपञ्च स्वभाव है, तो भगवान् ने अपरमार्थभूत स्कन्ध, धातु, आयतन, चार आर्थ सत्य, प्रतीत्य-समुत्पाद आदि की देशना क्यों की। अतत्व परित्याच्य होता है, और परित्याच्य का उपदेश करना व्यर्थ है।

श्राचार्यं कहते हैं कि व्यवहार (श्रिमिधान-श्रिमिधेय, ज्ञान-ज्ञेय श्रादि ) के अभ्युष्णम के बिना परमार्थ की देशना श्रत्यन्त श्रशक्य है। श्रीर परमार्थ के अधिगम के बिना निर्वाण का श्रिधिगम श्रशक्य है। जो लोग सत्य-द्वय की व्यवस्था को नहीं जानते किन्तु, श्रूयता का वर्णन करते हैं, उन मन्दप्रज्ञ लोगों को दुर्ध श्रुम्यता वैसे ही नाश कर देती है, जैसे ठीक से न पकड़ा गया सर्प तथा श्रविधि से प्रसाधित कोई विद्या किसी साधक का । चन्द्रकीर्ति कहते हैं

क्षोकः प्रमाणं निष्ट सर्वथाऽतो लोकस्य नो सस्वद्यासु वाथा ।
 क्षोकप्रसिद्ध्या यदि लौकिकोऽयों वाध्येत लोकेन भवेदि वाद्या ।। (६।३१)

२, श्यवहारमनाभित्य परमार्थी न देश्वते । परमार्थमनागम्य निर्वार्थ नाथिगम्यते ॥

२. विनाशयति तुर्देश शून्यता सन्दर्भधसम् । सर्वां वा तुर्श्वे होतो विद्या वा तुष्प्रसाधिता ॥ ( स॰ का॰ २४।१०।११ )

कि जो योगी अज्ञानमात्र से समुक्ष्यापित संवृति-सत्य की निःस्वभाव जानकर शुन्यता की परमार्थता को जानता है, वह अन्त-द्वय (उच्छेद, शाश्वत) में पतित नहीं होता। किसी भी पदार्थ का पहले अस्तित्व नहीं था, जिसके नास्तित्व को योगी ने वाद में जाना हो, क्योंकि उसने पहले भी (सदा ही) भाव-स्वभाव की अनुपलिध की है, अतः वाद में उसके नास्तित्व-ज्ञान का प्रशंग ही नहीं है। योगी लोकसंवृति को प्रतिविंव के आहर में प्रहण करता है, उसे नष्ट नहीं करता। इसलिए वह कर्म, कर्म-फल, धर्म-अधर्म आदि की व्यवस्था को वाधा नहीं पहुंचाता, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह परमार्थ तत्व में सस्वभावता का आरोपण करता है। उसे इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कर्म-फल आदि की व्यवस्था पदार्थों की निःस्वभावता के खिदान्त में हो संभव है, सस्वभाववाद में नहीं।

यह निश्चित है कि श्रास्थता भाव या ग्राभाग दृष्टि नहीं है। इसीलिए ग्राचार्य विनाशयित दुर्दे । इस्तालिए ग्राचार्य विनाशयित दुर्दे । इस्ताले पर ग्रास्थिक जोर देते हैं। चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि श्रास्थता एक महती विद्या है, भाव-ग्रामाव दृष्टियों का तिरस्कार कर यदि उसे मध्यमा-प्रतिपत्ति से प्रहण किया जाय, तो वह ग्रावश्य ही साधक को निरुपिश्रोप निर्वाण के मुख से ग्रुक्त करती है। ग्रान्थथा-प्रहण से प्रहीता का नाश कर देती है। नागार्जुन कहते हैं कि श्रास्थता की इस दुखगाहता को देखकर ही भगवान् बुद्ध ने ग्रापने को धर्मीपदेश से निवृत्त करना चाहा था, जो ब्रह्मा गर्हपित के ग्रानुरोध से संभव नहीं हुन्ना।

श्राचार्य कहते हैं कि शूर्यता के सिद्धान्त पर वादियों के जितने श्राच्चेय हैं, वह सत्य-इय की श्रनिमज्ञता के कारण हैं। शूर्यता को श्रभावार्थक समभक्तर समस्त दोप दिये जाते हैं, किन्तु वादी शूर्यता की श्रभावात्मक व्याख्या नहीं करता, प्रत्युत शूर्यता का श्रर्थ प्रतीत्य-समुखाद करता है, श्रतः उसकी शूर्यता-दृष्टि नहीं है।

रात्यवाद में यथोक्त दोष नहीं होते, इसे सिद्ध कर श्राचार्य अत्र इस प्रतिज्ञा को सिद्ध करते हैं कि सर्व माव-स्वमाव-स्ट्यता का श्रर्थ प्रतीत्य-समुत्पाद करने से स्ट्यवाद में चार श्रार्थ-स्व, परिज्ञा, प्रहाण, साक्षात्कार, भावना तथा पलादि की व्यवस्था बनती है, प्रतीत्य-समुत्पाद की श्रन्य व्याख्याश्रों में ये संभव नहीं हैं। श्राचार्य श्रपने सतीय्यों की उस अक्षारूड़ व्यक्ति से तुलना करते हैं, जो श्रश्वारूड़ रहते हुए भी श्रत्यन्त विद्ये के कारण श्रश्य के भुला देने का उपालंभ दूसरों पर देते हैं।

श्राचार्यं कहते हैं कि यदि भाव स्वभावतः विद्यमान हैं, तो वे हेतु-प्रत्यय निरपेच होंगे। ऐसी स्थित में कार्थ-कारण, करण-कर्ता श्रोर क्रिया, उत्पाद-निरोध श्रीर फलादि समस्त वाधित होंगे; क्योंकि यदि घट स्वभावतः है, तो उसे मृदादि हेतु-प्रत्ययों से क्या प्रयोजन ? फलतः घट का श्रभाव होगा; क्योंकि निहेंतुक घट नहीं होता। ऐसी श्रवस्था में चक्र-चीवरादि करण, कर्ता कुम्मकार तथा घट बनाने की क्रिया का श्रमाव होगा। फिर घट का क्या उत्पाद श्रीर क्या निरोध ? उत्पाद-निरोध के श्रभाव में फलादि श्रत्यन्त श्रसंभव है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सस्तमाववाद मानते ही ये समस्त दोष श्रापतित होते हैं।

सर्व श्रान्यतावादी के पद्म में उपर्युक्त दीय श्रासंभव है; क्योंकि उसके पद्म में प्रतीत्य-समुत्याद हेतु-प्रत्ययों की श्रापेद्धा करके श्रांकुरादि या विज्ञानादि के प्राहुभीव का सिद्धान्त है, जो पदार्थों को स्वभावतः श्रानुत्पन सिद्ध करता है। पदार्थी का स्वभावतः श्रानुत्पाद ही शून्यता है।

इस शून्यता को ही उपादाय-प्रज्ञप्ति कहते हैं। जैसे—चक्रादि (रथ के श्रंग) का उपादान कर (उपादाय) रथ की प्रज्ञप्ति होती है। जो श्रपने श्रंगों का उपादान करने पर प्रज्ञप्त होता है, वह श्रवश्य ही स्वभावेन श्रनुत्पन्न होता है। जो स्वभावेन श्रनुत्पन्न है, वही शून्यता है।

शून्यता ही मध्यमा-प्रतिपत् है। जिसकी स्वभावेन अनुत्पत्ति है, उसका श्रस्तित्व नहीं है। जो स्वभावेन अनुत्पन्न है, उसका नाश क्या होगा १ अतः उसका नास्तित्व भी नहीं है। इस प्रकार जो भाव और अभाव इन दो अन्तों से रहित है, और अनुत्पत्ति-लच्चण है, वह मध्यमा-प्रतिपत् ( मध्यम मार्ग ) है, वह शून्यता है। फलतः प्रतीत्य-समुत्पाद की ही ये निशेष नंजाएँ हैं—शून्यता, उपादाय-प्रजसि, मध्यमा प्रतिपत् ।

उपर्युक्त विवेचन से यह निश्चित हुआ कि को प्रतीत्य-समुत्य है, वह शून्य हैं। अतः कोई भी पदार्थ अशून्य नहीं है। अशून्यवाद (सस्वभाववाद ) में जब सब अशून्य हैं, तो उसका उदय और व्यय नहीं होगा, और आर्थ सत्य भी नहीं होंगे; क्योंकि जो प्रतीत्य-समुत्य नहीं होगा, वह अनित्य नहीं होगा। किन्तु दुःख का लच्च् आनित्यता है। सस्वभाववाद में भावों की दुःख-स्वभावता नहीं होगी, इसीलिए उसका समुद्य भी नहीं होगा; क्योंकि समुद्य दुःख का हेतु है (समुदेति अस्माद् दुःखभिति )। दुःख के अभाव में उसकी उत्पत्ति के लिए हेतु की कल्पना व्यर्थ है। इसी प्रकार सस्वभाववाद में निरोध तथा समस्त आर्थ-मार्ग बाधित होते हैं; क्योंकि स्वभावतः सत् दुःख का निरोध नहीं होगा, और मार्ग की भावना भी नहीं होगी। यदि वह भावना से भाव्य होगा, तो उसका स्वामाव्य नष्ट होगा। इस प्रकार सस्वभाववाद में चार आर्थ-सत्य नहीं होंगे। इनके अभाव में परिज्ञा, प्रहाण आदि किसके होंगे ! इस प्रकार फल, फलस्थ प्रतिपन्नक तथा त्रिरत्न कुछ नहीं होंगे। स्वभाववाद में धर्म- अधर्म की व्यवस्था भी नहीं होगी; क्योंकि जो अश्चर्य होगा, वह कर्तव्य-कोटि में नहीं आयेगा, और विद्यमान होने के कारण उसका कोई करण नहीं होगा। इस प्रकार धर्माधर्म- मूलक फल भी नहीं होगा।

यदि पदार्थ सस्त्रमान होंगे, तो अकृत्रिम होने से किसी से व्यावृत्त नहीं होंगे; अतः संसार अजात और अनिरुद्ध होगा। जगत् कृत्रस्थ नित्य होगा। इसलिए जो स्वमान-शून्यता- रूप प्रतीत्य-समुत्पाद को सम्यक् जानता है।

१. वः त्रतीत्वससुत्पादः शून्यतां तां प्रचंशते । सा प्रश्नसिरपादाय प्रतिपत्तेव सध्यमा ॥ ( स॰ ६१० २४। १८ )

## निर्वाण

श्रव शत्यवाद की दृष्टि से निर्वाण के स्वरूप का विवेचन किया जाता है। इस संबन्ध में पहले पूर्वपद्धी बौद्धों का मत दिया जाता है, पश्चात् शत्यवाद का।

## निर्वाय की स्कन्ध-निवृचिता

निर्वाग द्विविध है-सोपधिशेष, निर्वपधिशेष।

सोपिधग्रेष—इस निर्वाश में अविद्या, राग आदि क्लेशों का निरवशेष प्रहाश होता है। आत्म-स्नेह निसमें आहित होता है, वह उपिष है। उपिष शब्द से पंच उपादान-स्क्रम अमिप्रेत है; क्योंकि वह आत्म-प्रजित का निमित्त है। उपिधशेष एक है। इस उपिधशेष के साथ वो निर्वाश है, वह सोपिधशेष निर्वाश है। यह स्कन्धमात्र है, वो सत्कायहिष्ट आदि क्लेशों से रहित है।

निरुपिक्षेष—जिस निर्वाण में स्कन्ध भी न हो, उसे निरुपिधरोध निर्वाण कहते हैं।
वादी कहता है कि उपर्युक्त दिविध निर्वाण शत्यवाद में समव नहीं हैं; क्योंकि
शून्यवाद में जब किसी का उत्पाद या निरोध नहीं होता तथा क्लेश और स्कन्ध नहीं होते
तो, किस का निरोध करने से निर्माण होगा। अतः निर्वाण की सिद्धि के लिए भावों का सस्वमाव होना आवश्यक है।

श्राचार्य नागार्जुन कहते हैं कि स्कन्धों को सस्त्रमाव मानने पर उनका उदय-व्यय नहीं होगा; क्योंकि स्वभाव श्रविनाशी होता है, श्रत: स्कन्धों के निवृत्ति होने का प्रश्न ही नहीं उठेगा, फिर निर्वाण कैसा ? वस्तुतः स्कन्धों का निवृत्ति-लक्षण निर्वाण श्रयुक्त है।

## निर्वाण की करपना-क्षायला

प्रश्रहीस्थ्यू—जो रागादि के समान प्रहीस् नहीं होता । प्रसंपाहम्—जो श्रामस्य फल के समान प्राप्त नहीं होता । प्रश्राश्यस्य—जो स्वन्धादि के समान उच्छिन्न नहीं होता । प्रशाश्यस्य—जो श्रशून्य ( सस्वमाव ) पदार्थों के समान नित्य नहीं होता । प्रनिक्दस्य सञ्चरपस्य—जो स्वभावतः श्रानिक्द श्रीर अनुत्यन्त हो ।

इन लक्ष्णों से लक्षित निर्वाण है। ऐसी निष्पपञ्चता में क्लेशों की कल्पना करना तथा उनके प्रहाण से निर्वाण कहना—ये सब श्रासद्ध हैं। निर्वाण के पहले भी क्लेश नहीं हैं, बिनके परिक्षय से निर्वाण सिद्ध होगा; क्योंकि स्वभावतः विद्यमान का परिद्धय नहीं हो सकेगा। श्रतः निरवशेष कल्पनाश्रों का च्या ही निर्वाण है। यही सिद्धान्त-संमत निर्वाण का बद्धण है।

चन्द्रकीर्ति निर्वाण की सर्वकल्पना-च्रथता के पत्त में मगवान् का एक वचन उद्धृत करते हैं, श्रीर उसका श्रमिप्राय उक्तार्थ में पर्यवसित करते हैं—

> निवृत्तिधर्मीण न श्रस्ति धर्मा ये नेह श्रस्ती न ते जातु श्रस्ति । श्रस्तीति नास्तीति च कल्पनावताम् एवं चरन्तान न दुःख शाम्यति ॥

निरुपिषशेष निर्वाण घाद्य में क्लेश-कमीदि का या स्कन्धों का सर्वथा ख्रास्तित्व नहीं है, यह सभी वादियों को ख्रिमिमत है। जैसे अन्धकार में रज्जु में सर्प उपलब्ध है, किन्तु प्रकाश के उदय के साथ नष्ट हो जाता है; उसी प्रकार निर्वाण में समस्त धर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे अन्धकारावस्था में भी रज्जु रज्जु ही था, सर्प नहीं था; उसी प्रकार क्लेश-कमीदि समस्त पदार्थ संसारावस्था में भी तत्वतः नहीं हैं। जैसे तिमिर रोगाकान्त को सर्वथा ख्रासत् केश का प्रतिभास होता है, वैसे ही असत् आत्मा ख्रीर असत् आत्मीयों के ग्रह से ग्रस्त पृथ्यन को असत् भावों का भी सस्यतः प्रतिभास होता है, यही संसार है।

जैमिनि, क्याद, किपलादि से लेकर वैभाषिक पर्यन्त सभी भावों के संबन्ध में श्रास्त-वादी (सस्वमाववादी) हैं। नास्तिवादियों में उच्छेदवादी नास्तिक हैं, श्रीर उनके श्रातिरिक्त वे हैं, जो श्राति-श्रनागत श्रवस्था की विज्ञप्ति तथा विप्रयुक्त संस्कारों की सत्ता तो नहीं मानते, किन्तु तदितिरिक्त की सत्ता मानते हैं। नास्तिवादी वे भी हैं, जो परिकल्पित-स्वभाव नहीं मानते, किन्तु परतन्त्र तथा परिनिष्पन्न स्वभावों को मानते हैं। श्रान्तिम दो (सीत्रान्तिक श्रीर विज्ञान-वादी) वस्तुतः श्रस्ति-नास्तिवादी हैं, जो उक्तगाथा में नास्ति-कोटि में संग्रहीत हैं। उपर्युक्त उभय कोटि के लोगों का संसार-दुःस्व शान्त नहीं हो सकता। इस प्रकार निर्वाण में न किसी का प्रहाण ही संभव है श्रीर न निरोध ही, श्रतः वह सर्वकल्पना-स्वय रूप है।

आचार्य नागार्जुन निर्वाण के संबन्ध में अन्य वादियों के मत का खरडन करते हैं।

भाषस्तावन्य निर्वाणस्—निर्वाण भाव नहीं है, श्रान्यथा उसका नरा-मरण होगा। भाव का लच्चण नरा-मरण है। नरा-मरण रहित खपुष्प होता है।

पुनश्च, यदि निर्वाण भाव है तो वह संस्कृत होगा, श्रासंस्कृत नहीं; क्योंकि श्रासंस्कृत किसी देश काल या सिद्धान्त में भाव नहीं होता।

निर्वाण भाव होगा तो श्रपने कारण-सामग्रियों से उत्पन्न होगा, किन्तु निर्वाण किसी से उत्पन्न नहीं होता । कोई भाव हेतु-प्रत्यय-सामग्रियों का बिना उपादान किये नहीं होता ।

**पराभावरच निर्वाणमनुपादाय तत्क्यम्** —निर्वाण श्रभाव भी नहीं होगा, श्रन्यथा निर्वाण श्रमित्य होगा; क्योंकि क्लेश-जन्मादि का श्रभाव निर्वाण है तो वह क्लेश-जन्म की श्रमित्यता है। किन्तु निर्वाण की श्रमित्यता हष्ट नहीं है। श्रन्यथा सबका बिना प्रयत्न मोच होगा।

यदि निर्वाण स्रभाव होगा तो हेतु-प्रत्यय का त्रिना उपादान किये न होगा । कोई भी विनाश किसी का उपादान करके ही होता है, जैसे—लच्य का स्राध्ययण करके लच्चण

श्रोर लच्चण का त्राश्रयण करके लच्य । श्रनित्यता के लिए भावें! की श्रपेचा श्रावश्यक है। कथ्या-पुत्र श्रादि किसी का उपादान करके नहीं हैं, इसीलिए वह श्रमाव भी नहीं हैं; क्योंकि भाव का श्रन्यथामाव श्रमाव है। वन्थ्या-पुत्रादि तुच्छ हैं।

तस्मात्र सावो नामावो निर्वाणिमिति युज्यते—निर्वाण भाव श्रीर श्रभाव दोनों नहीं हैं। भगवान् ने भव-तृष्णा श्रीर विभव-तृष्णा दोनों के प्रहाण के लिए कहा है। निर्वाण यदि भाव या श्रभाव है तो वह भी प्रहातव्य होता।

यदि निर्वाण भाव श्रीर श्रमाव दोनों है, तो संस्कारों का श्रातम-लाम श्रीर उनका नाश दोनों ही निर्वाण होते । किन्तु संस्कारों को मोच्च कोई स्वीकार नहीं करता ।

सिदान्त-संमत निर्वाण—इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जन्म-मरण-परंपरा हेतु-प्रत्यय-सामग्री का आश्रयण करके चलती है। जैसे—प्रदीप-ग्रमा या बीबांकुर। अतः निर्वाण एक ऐसी अप्रवृत्ति है, जो जन्म-मरण-परम्परा के प्रवन्ध का उपादान नहीं करती। वह अप्रवृत्तिमात्र है, उसे आप भाव या अभाव नहीं कह सकते। जिसके मत में संस्कारों का संसरण होता है, उसके मत में भी उत्पाद और निरोध अपेद्यावशा सिद्ध होते हैं, किन्तु निर्वाण अपेद्या न करके (अप्रतीत्य) अप्रवर्तमान होता है। जिसके मत में पुद्गल का संसरण अभिप्रेत है, और पुद्गल नित्यत्वेन अनित्यत्वेन अवाच्य है; उसके मत में भी जन्म-मरण-परंपरा उपादानों की अपेद्या करके होती है, और निर्वाण उपादान न कर अप्रवृत्तिमात्र है। इस प्रकार संस्कारों का संसरण माने या पुद्गल का, निर्वाण भाव या अभाव या उभय नहीं है।

एक प्रश्न है कि निर्वाण भाव, श्रभाव या उभय रूप नहीं है, इसका किसने प्रत्यक्त किया है ? क्या निर्वाण में कोई प्रतिपत्ता है ? यदि है तो निर्वाण में भी श्रातमा होगा, किन्तु निर्वादान श्रातमा उस समय रहेगा कैसे ? यदि कोई प्रतिपत्ता नहीं है तो उपर्युक्त सिद्धान्त का निश्चय किसने किया ? यदि संसारावरियत ने किया तो उसने विज्ञान से निश्चय किया या ज्ञान से ? विज्ञान से संभव नहीं है, क्योंकि विज्ञान निर्मित्त का श्रालंबन करता है; किन्तु निर्वाण में कोई निमित्त नहीं है । ज्ञान से भी ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान श्रन्यता का श्रालंबी है, श्रीर श्रूत्यता श्रात्याद रूप है । ऐसी श्रवस्था में ज्ञान श्रविद्यमान एवं सर्वप्रपंचातीत हुश्रा, उससे निर्वाण के भावामाव का निश्चय कैसे होगा ? इसलिए माध्यमिक-सिद्धान्त में निर्वाण किसी से प्रकारयमान, श्रीर ग्रह्ममाण नहीं है ।

## निर्वाण से संसार का जमेद

निर्वाण के ही समान निर्वाण के अधिगन्ता तथागत में भी उक्त चार कल्पनाएँ (निरोध के पूर्व तथागत हैं, या नहीं, उमय या नोभय) नहीं की जा सकतीं। तथागत की रियति में या निर्वाण में उनकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। अतः विचार करने पर संसार और निर्वाण में भेद सिद्ध नहीं होता। संसार निर्वाण के अभेद से ही संसार की अनादि-अनन्तता भी उपपन्न होती है। आचार्य कहते हैं कि निर्वाण की कोटि (सीमा) और संसार की कोटि की मध्य किसी प्रकार का कोई सदम भी भेद नहीं है।

संसार तथा निर्वाण प्रकृतितः शान्त, एक रस हैं, इससे उन समस्त दृष्टियों का समाधान होता है, जिन्हें भगवान् ने श्रव्याकरणीय कहा था।

#### स्थापत के प्रथमन का रहस्य

वादी कहता है कि आपने उपर्युक्त विवेचन से निर्वाण का भी प्रतिषेध कर दिया। ऐसी स्थिति में निर्वाण के अधिगम के लिए सत्वों के अनन्त चरितों का अनुरोध कर भगवान् ने जो धर्म की देशना की है वह सब व्यर्थ होगी।

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि यदि धर्म स्वभावतः हों, श्रीर कुछ सत्व उसके श्रीता हों, मगवान् बुद्ध नाम का कोई देशिता हो तो श्रवश्य श्राप का कहना ठीक हो; किन्तु रहस्य यह है कि इन समस्त निमित्तों का उपलम्म नहीं होता, जिससे यह श्रात हो सके कि देव-मनुष्यों को किसी मगवान् ने सांक्लेशिक, व्यावदानिक धर्मों का उपदेश किया था। श्राचार्य कहते हैं कि निर्वाण प्रपंचोपशम तथा शिव है, क्योंकि उसमें—

सर्वप्रयुद्धोपरामः-समस्त निमित्त-प्रपंचों की अप्रवृत्ति है।

शिव:—शिव है, क्योंकि निर्वाण का यह उपराम प्रकृति से ही शान्त है, अथवा वाणी की अप्रवृत्ति से प्रपंचोपराम है, और चित्त की अप्रवृत्ति से शिव है; अथवा क्लेशों की अप्रवृत्ति से प्रपंचोपराम है, तथा जन्म की अप्रवृत्ति से शिव है; अथवा क्लेश के प्रहाण से प्रपंचोपराम है, और निरवशेप वासनाओं के प्रहाण से शिव है; अथवा वेय की अनुपलिव से प्रपंचोपराम है, और ज्ञान की अनुपलिव से शिव है।

यतः भगवान् बुद्ध उपर्यु क सर्व प्रपंचोपशम एवं शान्तरूप निर्वाण में, आकाश में राजहंस के समान स्थित हैं, यतः किसी निमित्त का उपलंभ नहीं है, अतः कहीं किसी के लिए कोई घर्म बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट नहीं हुआ। चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि बुद्ध अपने पुष्य और ज्ञान के संभार से निरालंब में स्थित हैं। उन्होंने जिस रात्रि में बोधि प्राप्त की और जिस रात्रि में निर्वाण लाम किया, इस बीच एक अन्तर का भी ब्याहार नहीं किया।

प्रश्न है कि बुद्ध ने बब कुछ देशना नहीं की तो ये विचित्र विविध प्रवचन क्या है है

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि ये प्रवचन अविद्या-निद्रा में लीन तथा स्वप्न देखते हुए मनुष्यों के अपने ही विभिन्न विकल्पों के उदय हैं। तथागतपरीचा में तथागत की प्रतिबिम्बम्तता दिखायी गयी है, अतः तथागत ने कोई धर्म-देशना नहीं की। धर्म-देशना के अभाव में निर्वाख मी सिद्ध नहीं होता। भगवान् ने गाथा में कहा है कि लोकनाथ ने निर्वाख के रूप में अनिर्वाख की ही देशना दी। वस्तुतः भगवान् का यह कार्य आकाश के द्वारा डाली गयी गाँठ का आकाश के द्वारा मोचन करने के समान है।

> श्रनिर्वाणं हि निर्वाणं लोकनायेन देशितम् । श्राकाशेन कृतो प्रन्थिराकाशेनैव मोचितः ॥ (म. का. वृ. पू. ५४०)

# पंचम खंड

वौद्ध-स्याय



## विंश अध्याय

## काल, दिक्, आकाश और प्रमाण

## विषय-प्रवेश

भारतीय सम्यता का स्वर्ण्युग पांचवीं से सातवीं शताब्दी तक है। इस युग में बौद्धदर्शन में मौलिक परिवर्तन हुया। न्याय तथा ज्ञान-मीमांसा उसकी गवेपणा के मुख्य विषय हो गये। इस पिवर्तन का बौद्धधर्म पर सामान्यत: बड़ा प्रभाव पड़ा। इस युग के तीन सूर्य जिन्होंने अपनी प्रतिभा श्रीर प्रकारण्ड विद्वत्ता से संसार को देदीप्यमान किया—वसुवन्धु, दिङ्नाग श्रीर धर्मकीतिं थे। वसुवन्धु ने न्याय पर कुछ श्रिष्ठिक नहीं लिखा। उनके शिष्य दिङ्नाग प्रमाणसमुच्चयवृत्ति में कहते हैं कि इस विषय में वसुवन्धु की श्रिमिक्च नहीं थी। उन्होंने वादिषान नाम के एक प्रन्थ की रचना की थी, जिसमें संचेप में न्याय के कुछ प्रश्नों का उल्लेख मिलता है। दिङ्नाग के सिद्धान्त के बीज श्रिमिधर्मकोश में यत्र तत्र पाये जाते हैं, किन्तु दिङ्नाग ने सबसे पहले इनको एकत्र कर एक सिद्धान्त में प्रथित किया, श्रीर धर्मकीतिं ने उसको एक निश्चित रूप प्रदान किया। दिङ्नाग ने न्याय के विभिन्न प्रश्नों पर छोटे छोटे खंद प्रन्थ लिखे थे, जिनको उन्होंने प्रमाणसमुक्चय में संग्रहीत किया। धर्मकीतिं ने न्याय पर सात ग्रन्थ लिखे—एक मूल श्रीर छः पाद। इनके नाम इस प्रकार हैं—प्रमाणवार्तिक, प्रमाण-विनिश्चय, न्यायविन्दु, हेतुबिन्दु, संबन्धपरीचा, चोदनानामप्रकरण श्रीर सन्तानान्तरसिद्धि।

नागार्जुन ने अपने प्रन्थ विप्रह्न्यावर्तनी में प्रमाण-प्रमेय, लच्य-लच्चण आदि का ल्याहन किया है, और उन्होंने माध्यमिक-कारिका में जिस प्रौड़ तर्क-पद्धित से वादियों के पच का ल्याहन किया है, उससे भी इसका अनुमान होता है कि उनको तर्क की किसी शास्त्रीय पदित से परिचय था। वसुबन्धु का वादिविधि या वादिविधान नाम का कोई प्रमाण प्रन्थ अवस्य था, जो अभी अनुपलन्ध है। न्यायवार्तिक और तात्पर्यटीका आदि में पूर्वपच्च के रूप में वसुबन्धु के प्रमाण लच्चणों को उद्धृत किया गया है। किन्तु उपलब्ध सामग्री के आधार पर यही कहा जा सकता है कि न्याय के चेत्र में बौदों ने कुछ पीछे प्रवेश किया। जब दिह्नाग ने प्रमाणसमुन्चय की रचना की तब प्रमुख भारतीय-दर्शन पहले ही न्याय के मौलिक प्रश्नों पर अपना मत प्रतिपादित कर चुके थे।

प्रत्येक दर्शन को श्रपनी पुष्टि के लिए न्याय तथा ज्ञानमीमांसा ( लॉ जिक एएड एपिण्टेमोलॉजी ) की श्रावरयकता प्रतीत हुई । इसलिए प्रत्येक दर्शन की श्रपनी ज्ञान-मीमांसा और तदनुकूल श्रपना न्याय है। चार मौलिक दृष्टियाँ श्रारंभ से ही भारतीय-दर्शन में विद्यमान रही हैं—श्रारंभवाद, संघातवाद, परिखामवाद श्रीर विवर्त्तवाद। इनमें से संघातवाद बौदों का पद्म है। केवल धर्मों (एलीमेंट्स)

का बाह्य श्रक्तित्व है, संस्कृत या संघात का नहीं। इस पत्त में प्रतीत्य-समुत्पाद (=हेतु-फल-परम्परा) का सिद्धान्त काम करता है। हेतु-प्रत्यय-वश धर्मों की उत्पत्ति होती है। हेतु-फल की केवल परंपरा है, श्रर्थात् इसके होने पर यह होता है। जब वर्ण-संज्ञा की उत्पत्ति होती है, तब उस वस्तुमात्र से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु तीन धर्म श्रर्थात् विज्ञान, वर्ण-धर्म श्रीर चत्तु-धर्म एक साथ उत्पन्न होते हैं। यह तीन मिन्न धर्म समान महत्व के हैं।

सर्वास्तिवादी बौद्धों का वाद बहुधर्मवाद है। न्याय-वैशोपिक भी बहुबाह्यबस्तुवादी हैं। ये दोनों बाह्य बस्तुत्रों के ग्रस्तित्व को स्वीकार करते हैं। किन्तु न्याय-वैशोपिक के अनुसार अवयव श्रीर संघात दोनों की स्वतन्त्र सत्ता है।

वैमापिक तथा सौत्रान्तिक प्रकरण में धर्मों का हम विशद विवेचन कर चुके हैं, किन्तु यहाँ न्याय के उद्गम को स्पष्ट करने के लिए धर्मों का श्रति संचिप्त परिचय देते हैं।

प्रमाणों के उद्गम की प्रमेय-( धर्म ) मूमि बौद्धों का पंचरकन्घ दो भागों में विभक्त होता है:—(१) चित्त-चैत्त श्रौर (२) रूप। रूप-धर्म चार महाभूत या भौतिक रूप के परमाणु हैं। यह चार महाभूत सर्वत्र श्रर्थात् सब श्रप्रतिष्व भौतिक रूपों में सममात्रा में पाये जाते हैं। ये चार महाभूत इस प्रकार हैं:—

पृथिवी-धातु (धृति-कर्म), श्रव्धातु (संग्रह-कर्म) तेजोधातु (पक्ति-कर्म), वायु-धातु (व्यूहन-कर्म)। पृथिवी-धातु का खर स्वभाव है, श्रव्धातु का स्तेह, तेजोधातु का उध्याता श्रोर वायु-धातु का ईरण् है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह चार महामृत या चार धातु संस्कार ( फोर्स ) हैं । जल में पृथिवी-धातु भी अपनी वृत्ति को उद्मावित करता है, क्योंकि वह नौका का संधारण करता है । मौतिक धर्म उन पांच विज्ञानों के समकत्त्व हैं, जिनका आश्रय पञ्चेन्द्रिय हैं । यह रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श हैं । मौतिक धर्म को अपनी धृति के लिए चार महाभृतों में से प्रत्येक के एक एक धर्म की आवश्यकता है । अतः बौद्ध-दर्शन में किसी द्रव्य के स्थान में महाभूत-चतुष्क और मौतिक द्रव्य हैं । यह सब स्वतन्त्र तथा राम हैं । किन्तु हेतु-प्रत्यववश अन्योन्य संबद्ध हैं, जिनके कारण सदा एक साथ इनकी उत्पत्ति होती है । महाभूत धर्म स्वयं स्प्रष्टव्य में परिगणित हैं । स्पष्टव्य महाभृत तथा भौतिक दोनों को दृढ़ करता है । संघात-परमाशु कम से कम अष्ट-द्रव्यक होता है । इनमें से चार मुख्यवृत्त्या द्रव्य, अर्थात् चार महाभृत हैं, जो मीतिक-रूप ( रूप, गन्ध, रस और स्प्रध्य ) के आश्रयभूत हैं, और चार आयतन हैं, जो महाभूतों के आश्रयभूत हैं । यदि द्रव्य में शब्द की अभिनिष्पत्ति होती है, तो शब्द का एक परमाशु अधिक होता है । भावन और सत्वलोक में संघात रूप अधिक जटिल हो जाता है, क्योंकि रूप-धर्म स्त्यम संस्कारमात्र निश्चित किये गये हैं, अतः चित्त-चैत्त को रूप से पृथक् करने वाली रेखा अब अनुल्लंधनीय न रही । बौद्ध-धर्म में प्रारंभ से ही यह दो प्रश्न नहीं पूछे गये हैं—चित्र-चैत्त क्या है, और

रूप क्या है १ किन्तु उसकी जिज्ञासा इस वात की रही है कि चाहे नाम हो या रूप, पदार्थों के विवेचन से ग्रान्तिम तत्व कीन से ठहरते हैं १

चित्त-चैत्त को भी उन्होंने कितपय धर्मों में विभक्त किया है। यह धर्म साय-साथ रहते हैं; एक दूसरे में मिलते नहीं, किन्तु हेतु-प्रत्ययवश अन्योन्य संबद हैं। इन नियमों के अनुसार इनका कभी सहोत्पाद होता है, कभी इनकी निरन्तर उत्पत्ति होती है। अतः किसी आल्मा की सत्ता यह स्वीकार नहीं करते। जिसे दूसरे आल्मा कहते हैं, वह इनके अनुसार वेदना, संज्ञा, संकार और विज्ञान धर्मों का समुदायमात्र है, जिनका कारित्र हेतु-प्रत्यय के नियमों के अधीन है। बौद्ध संघात-द्रव्य को प्रज्ञितमात्र मानते हैं, और केवल धर्मों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। इस सिद्धान्त को वह सर्वत्र, अर्थात् चित्त-चैत्त तथा रूप-धर्मों में लागू करते हैं। उनके अनुसार द्रव्य-गुण का संबन्ध नहीं है। वेदना (अनुकृल या प्रतिकृल ), संस्कार (चेतना), संज्ञा और स्वयं विज्ञान यह सब पृथक् धर्म हैं। इनकी सहिक्रया हममें आत्मा का अम उत्पन्न करती है, जो वस्तुतः इन धर्मों के बाहर नहीं है। जैसा संघातरूप के लिए है, वैसा ही चित्त-चैत्त के संघात के लिए कम से कम एक नियत संख्या के धर्मों का होना आवश्यक है। चित्त-चैत्त में कुछ मौलिक या सामान्य धर्म होते हैं, जो चित्त के प्रत्येक क्या में सदा वर्तमान होते हैं, और कुछ ऐसे धर्म हैं जो अनियत हैं, जो कुशल-अकुशल हैं और जो उस क्या के स्वभाव के कारण हैं।

सामान्य धर्म दश हैं। गौण धर्म की संख्या अनियत है, और यह कभी कुशल कभी अकुशल या अव्याकृत चित्त में होते हैं। सामान्य धर्म महाभूमिक कहलाते हैं; क्योंकि यह सर्व चित्त में सदा होते हैं। इनका पुनः विभाग व्यवदान और संक्लेश के आधार पर किया बाता है। महाभूमिक धर्म इस प्रकार हैं:—(१) वेदना (सौमनस्य या दौर्मनस्य), (२) चेतना, (३) संज्ञा, (४) छुन्द, (५) स्पर्श, (६) मित, (७) स्पृति, (८) मनस्कार (६) अधिमोच और (१०) समि। यह दश महाभूमिक धर्म चित्त को आवृत करते हैं। विज्ञान के अभाव में यह दश धर्म विज्ञात न होंगे। इनके अतिरिक्त दो और धर्म हैं, जो सब चित्तों में सामान्य हैं, किन्तु जो कामधातु से ऊर्ध्व के धातुओं में तिरोहित हो जाते हैं, जब कि विज्ञान समाधि की अवस्था में उन धातुओं में प्रविष्ठ होता है। वह वितर्क और विचार हैं।

वितर्क श्रालंबन में चित्त का प्रथम प्रवेश है। श्रालंबन में चित्त की श्रविच्छिन्न प्रवृत्ति विचार है। इसीलिए कहते हैं कि वितर्क श्रीदारिक है, श्रीर विचार सदम हैं। यह वितर्क श्रीर विचार प्रत्येक चित्त के साथ होते हैं, किन्तु जब योगी ध्यानावस्था में समाधि-वल से रूप-धातु श्रीर श्ररूप-धातु में प्रविष्ट होता है, तब इनका तिरोभाव होता है, द्वितीय ध्यान से कर्ध्व यह नहीं होते। इन दो को लेकर चित्त-संघात के बारह परमाशु होते हैं।

गौण-धर्म जैसा हमने जपर कहा है, कुशल या श्रकुशल हैं। कुशल-महामूमिक धर्म दश हैं:—अदा, वीर्य, उपेत्ता, ही, श्रपत्रपा,श्रप्रमाद, मृलद्वय, श्रविहिंसा, प्रश्रविध । इस प्रकार कुशल चित्त में २२ धर्म होते हैं। संप्रयोग हेतुवश यह सदा एक साथ उत्पन्न होते हैं। यह सहभू-हेतु से भिन्न हैं। अकु शल चित्त में १२ धर्मों के अतिरिक्त कुछ और धर्म होते हैं। प्रत्येक अकुशल कर्म के मूल में अही और अनपत्रपा पाये जाते हैं। अही अगुरुता है, लजा का अभाव है। अवद्य-करण में अही का आत्मापेत्त्या लजा का अभाव है, अनपत्राप्य परा-पेत्त्या लजा का अभाव है। यह वह धर्म हैं, जिसके योग से पुद्गल दूसरे के अवद्य का अनिष्ट फल नहीं देखता। ही वह धर्म है, जिसका पालन करना भिन्नु के लिए अति आवश्यक है। अनिष्ट का एक कारण अही बताया गया है। बौद्धों का विचार है कि प्रत्येक पाप कर्म के पूर्व-वर्त्ती चित्त में इन दो धर्मों के प्रभाव पाये जाते हैं।

किन्तु इस विवेचन में श्रानेक किटनाइयाँ पाई जाती हैं। कुछ धर्म परस्पर विरोधी हैं। वह एक ही चित्त-च्या में साथ नहीं रह सकते। यथा—एक ही द्रार्थ के प्रति प्रेम और विदेष साथ नहीं रह सकते। श्रान्य का श्रावश्य संप्रयोग हो सकता है; यथा वेदना श्रीर संज्ञा का। इसके विपरीत न्यायदर्शन में एक चित्त-च्या में एक ही धर्म का श्रास्तित्व माना जाता है। बौद्धों के श्रानुसार यद्यपि चित्त-च्या में कम से कम २२ धर्म माने गये हैं, तथापि उनकी तीव्रता सदा एक सी नहीं होती। प्रत्येक चित्त-श्रावस्था में एक धर्म की प्रधानता होती है, श्रीर यह धर्म श्रान्य धर्मों को कम श्रिषक श्रामिमृत करता है।

इसी प्रकार का एक वाद रूप-धर्मों की विविधता को समस्ताता है। यद्यपि
महाभूतचतुष्क सर्वत्र सममात्रा में समान रूप से होते हैं, तथापि इनमें से किसी
एक महाभूत का प्राधान्य श्रीर उत्कर्ष हो सकता है, जिसके कारण भौतिक कभी मूर्तरूप, कभी तरल द्रव्य, कभी वायु श्रीर कभी श्राग्न के श्राकार में प्रादुभू त होता है। श्रतः
इन्हीं धर्मों का श्रास्तित्व है; कोई संघात द्रव्य नहीं है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि पृथिवी
गन्धवती है; क्योंकि पृथिवी स्वयं एक गन्ध है। द्रव्य प्रज्ञितमात्र हैं, यथा श्रात्मा प्रज्ञिमात्र है।
यह धर्म संस्कार हैं। इसकी इससे भी पृष्टि होती है कि धर्मों का उदय-व्यय चिण्क है। जिसका
श्रीस्तत्व है, वह चिण्क है। चर्णों की प्रत्येक सन्तित, रियित परिकल्प है। दो चर्ण जिनका
नैरन्तर्य है, दो मिल्न धर्म हैं।

वस्तुतः गति संभव नहीं है। धर्मों के प्रत्येक ज्ञ्ण का उदय-व्यय होता है। पाणि-पाद का आदान-विहरण उसका द्वितीय ज्ञ्ण में अन्यत्र अभिनव संस्थान के साथ उत्पन्न होना है।

इस प्रकार धर्म गणितशास्त्र के जिन्दु के समान हैं। यह मिन्न संस्कारों के केन्द्र हैं, जिनका प्रति च्या उत्पाद-विनाश होता रहता है। यह चित्र दो भूमियों में प्रकट होता है। श्रधोभूमि में बिन्दु और च्या हैं। न कोई द्रव्य है, न वर्ण-संस्थान है, न स्थिति है और न कोई श्राकार है। ऊर्ध्वभूमि में एक दूसरा लोक है, जो परिकल्प से निर्मित है। श्रतः दो मिन्न वस्तु, हैं:—१. तत्व, जहाँ इन्द्रिय विज्ञान श्रीर गणित के बिन्दु के समान च्या हैं; २. व्यावहारिक तत्व, जो पर परिकल्प द्वारा पहले पर श्रारोपित होता है। विङ्नाग ने ज्ञान की जो मीमांसा की है, उसका आरंभ इसी विचार से होता है।
प्रमाण दो हैं; केवल दो हैं—प्रत्यच्न और अनुमान; क्योंकि विशेष और सामान्य यही क्यिय के
दो प्रकार हैं। 'विशो।' का समकृत 'च्या' है, जो सर्व का आधार है। 'सामान्य' हमारी
करपना के निर्माण के तुल्य हैं। 'विशेष' से वह विशेष समक्ता चाहिये जो विवेचन से सिद्ध
होता है, वह विशोष जो सर्व सामान्य लच्याों से रहित है। 'विशेष' से अभिप्राय किसी
अर्थ विशोष से नहीं है, जिसमें सामान्य गुण पाये जाते हैं। दिङ्नाग और धर्मकीर्ति का
विज्ञानवाद इसमें है कि वह तत्व की दो भूमियाँ सिद्ध करते हैं—एक परमार्थ द्रव्य जिसका
कोई रूप नहीं है, जो परिकल्प निर्माण का आधारमात्र नहीं है। यह मृगमरीनिका, आकाश-कुसुम,
शश्रुण के समान कल्पनामात्र नहीं है।

दिङ्नाग श्रीर धर्मकीर्तिं का सिद्धान्त उस वाद का प्रत्यच्च फल है, जो प्रत्यच्च श्रान श्रीर श्रुनुमानाश्रित ज्ञान में मौलिक भेद करता है।

#### कालवाद

बौद्धों के श्वान-सिद्धान्त का विवेचन करने के पूर्व हम काल श्रौर दिक् पर विभिन्न समय में निरूपित वादों पर विचार करेंगे।

शंकर, माधव श्रीर श्रन्य दार्शनिक श्रपने विवेचन में कालवाद श्रीर दिग्वाद को शीर्ष स्थान देते हैं, श्रीर बौद्धों के वाद का खरडन करते हैं। दिङ्नाग, धर्मकीर्ति श्रीर धर्मोत्तर ने इनका सविस्तर वर्णन नहीं दिया है, किन्तु उन्होंने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि वह समभते ये कि सब उनसे परिचित हैं; श्रीर सब जानते हैं कि उनके शास्त्र की यह पीठमूमि है। दिग्वाद पर सामग्री स्वल्य है, श्रधूरी श्रीर श्रस्पष्ट है। विज्ञानवादियों के लिए मी इसका महत्व न था।

वाह्य जगत् की श्रविद्यमानता के प्रमाण से दिक् की श्रविद्यमानता श्रनिवार्य रूप से सिद्ध होती है। श्रन्य दर्शनों में काल को एक स्वतन्त्र पदार्थ माना है, जिसका संबन्ध द्रव्यों से हो सकता है, श्रयवा उसे द्रव्यों का एक गुण माना है। शाश्वत काल का वाद भी मिलता है, जो सकल भव का प्रथम कारण है। श्रन्त में बौद्धों का वाद काल की सत्ता का प्रत्याख्यान करता है। दिक् एक श्रीर शाश्वत है, यह भी वाद मिलता है। बौद्ध इसका भी प्रत्याख्यान करते हैं। किन्तु दिग्वाद के प्राचीन रूप का समक्षना पारिभाषिक शब्दों के कारण कठिन हो गया है।

दिक् के अतिरिक्त 'आकाश' शब्द का भी व्यवहार होता है। इन शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। कभी इसे अनन्त का प्रतीक माना गया है, ओर इस रूप में यह काल और दिक् दोनों को व्याप्त करता है। कभी इसका अर्थ अन्ययात्व होता है। ये दो शब्द दिक् और आकाश साथ साथ दो भिन्न द्रव्यों का जापित करते हैं, किन्द्र इनका संबन्ध स्पष्ट नहीं है। कभी श्राकाश एक द्रव्यविशेष बताया जाता है; जिसका गुण शब्द है। शब्द गुण है, न कि द्रव्य। यह श्राकाश का लिङ्ग है; क्योंकि शब्द से श्राकाश का श्रनुमान होता है।

दिक् श्रीर काल के सिद्धान्त एक दूसरे के समकत्त हैं, पड् दर्शनों में से कोई भी दर्शन इससे श्रारंभ नहीं होता, यद्यपि सब इन प्रश्नों का उल्लेख करते हैं। वैशेषिक में इन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उसमें इन दोनों को नी द्रव्यों में परिगणित किया है। दिक् के श्रतिरिक्त श्राकाश द्रव्य भी नौ में गिनाया गया है। पहले हम कालवाद की समीत्ता करेंगे।

#### काल का उत्राम

भारतीय-दर्शन के विकास का इतिहास उस कथा से आरंभ होता है, जिसके अनुसार विराट पुरुष ने संसार की सृष्टि की । इस कथा के अनुसार पुरुष ने जिसको वेद में प्रजापित कहा है, अनेक विकल्पों द्वारा अपने में से दश्य माजन-लोक और सत्व-लोक को प्रकट किया। इसी प्रजापित को ब्रह्मन्, आत्मन् कहते हैं। कदाचित् बौद्ध-धर्म में यह महापुच्य तथागत हैं; ब्राह्मण् धर्म में यह गुण विप्शु और शिव का बताया गया है।

जिन द्रव्यों की पुरुष ने श्रपने में से प्रकट किया, उनमें से एक काल है, जिसे प्राचीन संवत्सर कहते थे। उस समय काल शब्द का प्रयोग एक दूसरे ही श्रर्थ में होता था। श्रुग्वेद (१०११६०१२) के श्रनुसार 'संवत्सर' की उत्पत्ति श्रर्णव.....से सबसे पहले हुई। गृहदारएयक (११२१४) के श्रनुसार पुरुष ने सबसे पहले 'वाच' को प्रकट किया श्रीर पश्चात् स्वयं मनस द्वारा उसके साथ मृत्यु श्रीद बुभुद्धा के रूप में संभोग किया। जो शुक्र स्वलित हुआ, वही संवत्सर था। इसके पूर्व संवत्सर न था। मृत्यु का श्रपत्य संवत्सर स्वयं मृत्यु है। श्रतः विश्व का जो भाग इससे व्याप्त है, वह नाश-शिल श्रीर श्रनित्य है। काल को संहार श्रीर नियति का देवता मानना, काल का यम के साथ तादात्म्य, दैव-विधि में जो विश्वास है, उसके साथ काल का संबन्ध होना, इन सब विचारों का उद्गम स्थान यही कथा है।

सुष्ट काल के परे अमृत पदार्थ है, जिसका अन्त नहीं है, जिसकी इयता नहीं है; और जो अकल, अनवयवी है। विश्व के ऊर्ध्वमाग को यह व्याप्त करता है। किन्तु इसके अतिरिक्त अनन्त और समाग होने के कारण यह भूतकोटि को पार कर परमार्थ के आयतन तक भी पहुंचता है। पुरुष के स्वभाव से इसका तादात्म्य है। उस अवस्था से इसका तादात्म्य है, जो सृष्टि-क्रिया के पूर्व वर्तमान थी। पीछे के कुछ वाक्यों में शाश्वत के इस पदार्थ को काल भी वताया गया है। किन्तु यह विरोध भासतासात्र है। जो काल विभाज्य है, सकल है, परिवर्तन शील है, और प्रवाहित होता रहता है; वह शाश्वत काल का उपाधिमात्र है। अन्यथात्व, अनित्यता और मृत्यु शाश्वत के गर्भ में केवल स्त्रीभमात्र है। वही देवता जो बुभुद्धा और मृत्यु के रूप में वाच् में शुक्त स्वलन करता है, वही साथ साथ अपने वास्तविक स्वभाववश मृत्यु के परे हैं। वह शाश्वत है, अभितायु है। उसके लिए मृत्यु नहीं है। एक शब्द में वह शाश्वत काल है।

इस अर्थ में जैसा कि ब्राह्मणों में कहा गया है, प्रजापित संवत्सर है। इसका साहश्य बौदों के अमितायु से है। वैदिक हिन्दुओं का यही काज है, जिसका तादातम्य शिव (=प्रहाकाल) और विष्णु से किया जाता है। इस कोटि के देवता काल=पृत्यु से उतना ही भिन्न हैं, जितना कि शाक्षत-काल सृष्ट-काल से भिन्न है। जैसा कि उस पुरुष के लिए उचित है, जो सब दृन्दों का अन्तिम प्रभव है, और जो स्वयं उनसे कर्ष्व और बहुत दूर रहता है। यह ईश्वर-काल सर्वथा उदासीन है। वह किसी के साथ पन्त्यात नहीं करता।

दोनों काली-शाश्वत ग्रीर ग्रीपाधिक-के संबन्ध में कलाना है कि यह एक प्रकार का सूद्म द्रव्य है, जो दिक् को व्याप्त करता है। सृष्ट ग्रीर शाश्वत काल में मुख्य मेद यह है कि पूर्व विभाज्य ग्रीर मित है, ग्रीर ग्रापर सभाग (पूर्व सहशा) ग्रानवयवी ग्रीर ग्रानत है। ग्रीपाधिक काल विश्व के उस ग्राधरभाग को व्याप्त करता है, जिसका निर्माण भौतिक कप से हुन्ना है, ग्रीर जो सूर्य के ग्राधरतात् है। शाश्वत-काल दूसरी ग्रीर के ग्राधरीतक ग्रायनतों को व्याप्त करता है। उदाहरण के लिए हम तीन उदरण देते हैं:—

- १. जैमिनीय ब्राह्मण (१ ब्रा०)—''सूर्य के दूसरी ख्रोर यिकंचित् है, वह अमृत है; किन्तु जो इस ख्रोर है, वह दिवा-रात्र ( ख्रीपाधिक काल, मृत्यु ) से निरन्तर विनष्ट होता रहता है। सूर्य के दूसरी ख्रोर ख्रनेक लोक हैं।"
- २. वृहदारएयक (४।४।१६)—"जिसके नीचे संवत्सर की गति होती है, उस अमृत (प्रकाशों के प्रकाश) पर देवता उवासना करते हैं।"
- ३. मैनायणी उपनिपद् (६।१५)—"ब्रह्मन् के दो रूप हैं—काल-श्रकाल। जो स्यं के प्राक् है, वह श्रकल-काल है; जो सूर्य से प्रारम्भ होता है, वह सकल-काल है। दूसरे शब्दों में शाश्वत-श्रमीतिक तथा श्रनित्य-मौतिक के बीच की सीमा देवताश्रों की उच्चकोटि है, जिसपर सूर्य चेक्कर काटता है।"

काल एक सूद्म द्रव्य है। यह विचार पीछे के श्रिधिकांश दर्शनों में पाया जाता है। वैशेषिक के श्रमुसार काल नी द्रव्यों में परिगणित है। मीमांसक भी उसे द्रव्य की सूची में गिनाते हैं। ज़िनागम के श्रमुसार काल श्रास्तिकाय नहीं है, क्योंकि इसमें प्रदेश नहीं है। तथापि यह द्रव्य है।

## काशवाद का साधार

इन सब कालवादों का श्राधार लगभग एक ही है। उसके लिए मुख्यतः दो युक्तियाँ हैं:—

१. भाग में काल संबन्ध को व्यक्त करने कें लिए कई शब्द हैं-युगपत्, पूर्व, अपर आदि । पुनः प्रत्ययों की सहायता से भाग क्रिया के काल-भेद को व्यक्त करती है-कियते, कृतम्, करिप्यति ।

हम श्रपने नित्य के व्यवहार में इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। श्रतः इनका व्यवहारत सिद्ध होता है, जो संभव न होता, यदि इनका श्राधार काल्पनिक होता; श्रयीत् यदि काल-संबन्ध को व्यक्त करने वाले सब शब्दों के समकत्त्व श्रीर इनसे संबन्धित सब भावों के समकत्त्व कोई एक भिन्न वस्तु, एक विशेष द्रव्य न होता। दूसरे शब्दों में यह श्रावश्यक है कि हम काल शब्द श्रीर काल-संज्ञाश्रों को किसी वास्तविक काल से संबन्धित करें।

वैशेषिक सूत्र ( २।२।६ ) का यही अर्थ है—"पूर्व, अपर, युगपत्, अयुगपत्, चिर स्त्रीर चित्र काल के लिख्न हैं।" वलदेव विद्याभूष्या भी, जो गोदिन्द-भाष्य के अन्थकार हैं, यही कहते हैं—कालश्च भूतभविष्यद्वर्तमानयुगपच्चिरचित्रादिव्यवहारहेतुः।

२. दूसरी युक्ति का संबन्ध इहलोक (=हष्टधर्म ) की सकल वस्तुश्रों की श्रानित्यता श्रीर श्रम्यथात्व से हैं। श्रम्यधारण कारणों से कार्यों की उत्पत्ति होती है, किन्तु इनके श्रातिरिक्त एक साधारण कारण भी है, जिस हेत्र से कार्यों की उत्पत्ति, स्थिति श्रीर विनाश होता रहता है। हश्यं जगत् के प्रत्येक वस्तु की यह तीन श्रयस्थाएँ सर्वसाधारण हैं। श्रमाधारण कारण इनके लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी श्रीर काल इसका साधारण कारण माना जा सकता है। इसीलिए प्रशस्तपाद में काल का लक्षण इस प्रकार वर्णित है— "सब कार्यों की उत्पत्ति, स्थिति श्रीर विनाश का हेत्र काल है।

काल-द्रव्य स्वभावतः इन्द्रियगोचर नहीं है। उसकी सत्ता का श्रनुमान श्रप्रत्यन्त रूप से उसके सामर्थ्य से ही हो सकता है; जिस प्रकार मनस्, श्रात्मा श्रीर श्राकाश के विद्यमान होने का हम श्रनुमान करते हैं। प्रभाकर का यह मत श्रवश्य है कि काल पिडिन्द्रिय-प्राह्य है, श्रीर उसका श्रनुमान युगपद् भाव श्रादि से न करना चाहिये। केवल प्रभाकर ही एक ऐसे हैं, जो श्रन्य कालवादियों से भिन्न मत रखते हैं।

## काल और बाकाश की समानता, उसके लक्ष्य

मीमांसक, वैशेषिक और कुछ अंश में वेदान्ती सर्व संमति से काल-द्रव्य के निम्न चार लच्चण बताते हैं:—

(१) सूदमत्व, (२) विशुत्व, (३) नित्यत्व श्रौर (४) एकत्व (श्रनवयवत्वं)। श्राकाश के भी यही लच्च हैं। इस प्रकार भारतीय-दर्शन में काल श्रौर श्राकाश श्रभौतिक तथा भौतिक द्रव्यों के बीच में है। श्रभौतिक के समान इनमें सूद्धमत्व, एकत्व श्रौर नित्यत्व है, तथा भौतिक द्रव्यों के समान इनमें श्रचेतनत्व श्रौर जाड़्य है। फलस्वरूप भारतीय दृष्टि में काल श्रौर श्राकाश के बीच कुछ साम्य है। यह दो द्रव्य हैं, जिनमें सब संस्कृत धर्म (भाव) हुने हैं।

पुन: यह दो द्रव्य ऐसे हैं, जो पृथिक्षी, अप, तेज श्रीर वायु से केवल इस बात में भिन्न हैं कि इनका सूद्धमत्व श्रिषक मात्रा में है। यही कारण है कि यह स्थूल वस्तुश्रों को बिना प्रतिघात के व्यास कर सकते हैं। सूच्म-नित्य काल का अनवयवत्व, सभागत्व और अनन्तत्व बहु संप्रदायों को इष्ट है। इसी को हम दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि काल एक और असम है। इसकी जाति नहीं है। तथापि हम च्रागदि समय के विभागों का उल्लेख करते हैं।

इन दो को हम कैसे समर्भे ? इस किटनाई का यह समाधान है—उपाधिवश ऐसा होता है। जैसे एक ब्राकाश घरादिवश ब्रानेक विभागों में विभक्त दीखता है, उसी प्रकार काल एक होते हुए भी ल्या से ब्रारंभ कर परार्ध तक वृहत् ब्रोर लघु काल-विभागों में विभक्त हुआ मासमान होता है। ब्रातः काल के यह सब विभाग ब्रोपचारिक हैं, क्योंकि वस्तुतः हम काल का मान नहीं लेते; किन्तु केवल उन भौतिक द्रव्यों का मान लेते हैं, जिनका काल में ब्रावस्थान है—कालस्थापि विभुत्वेऽपि उपाधिवशादौपाधिको भेदव्यवहारोऽस्ति (मानमेयो-दय, पृ० १६१)।

मीमांसक निम्न दृष्टान्त भी देते हैं। जैसे—नित्य, सर्वगत वर्ण दीर्घादि रूप में ध्वनि की उपाधि के कारण विभक्त भासित होते हैं, उसी प्रकार काल भी स्वयं अभिन्न होते हुए सूर्य की गति-क्रियावश भिन्न भासित होता है। (यथा हि वर्णों नित्यः सर्वगतोऽपि दीर्घादि-रूपेण विभक्तो भासते ध्वन्युवाधिवशात्, तथा कालोऽपि स्वयमभिन्नोऽपि आदित्यस्य गति-क्रियोपाधिवशाद् भिन्नो भासते।

श्रतः विभु-सूद्भ काल की विविधता स्थूल द्रव्य, उसकी गति श्रौर उसकी उपाधि के कारण हैं।

काल के विभक्त होने के प्रश्न से एक दूसरा बटिल प्रश्न संवन्धित है, जिसका संबन्ध अनित्यता के प्रश्न से है। काल प्रवाह में जो पतित होता है, वह अनित्य है और उसका अन्यथाल होता है। काल विकलर-भावों को जन्म देता है, उसका पाक करता है (पचयित) और अन्त में उनका मद्ध्य करता है। हम ऊपर कह चुके हैं कि काल भावों की उत्पित्त, स्थित और विनाश का साधारण कारण है, भव के यह तीन आकार हैं। इनके समकद्ध काल तीन विभागों में विभक्त किया जाता है। इन तीन विभागों का तादात्म्य भविष्यत्, वर्तमान और भूत इन तीन कालों से है:—कालस्तूत्पत्ति-स्थिति-विनाशलद्ध्यास्त्रिविधः (सप्तपदार्थी, १४)।

मितभाषिणी में है:—कालस्योपाधिकं विभागमाह्—उत्पत्तीति । पदार्थानामुत्पत्ति-स्थिति-विनाशैर्लक्यत इत्युत्पत्तिस्थितिविनाशलक्षण उत्पत्या भविष्यत् , स्थित्या वर्तमानः, विनाशेन भूतकालो लक्ष्यत इति त्रिविधः ।

यह विभाग केवल श्रीपाधिक है। (काल एक, श्रनवयवी, श्रकलद्रव्य है) दूसरे शब्दों में काल में स्वयं गति नहीं है, किन्तु व्यवहार में जो भाव इसके प्रवाह में पतित हैं, उनकी उत्पत्ति, स्थिति श्रीर विनाश होता है, श्रीर इस श्रन्यथात्व का प्रतिविंव काल के पटपर पड़ता है, श्रीर ऐसा भासित होता है मानों काल के तीन विभाग हो गये हों।

#### विभाषा में कालवाद

श्रव इम उन दर्शनों को लेंगे, जो काल की द्रव्य के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं।

सांस्य—गहले हम सांख्य को लेते हैं। वानस्यतिमिश्र (सांख्यतत्वकौमुदी, ३३) कहते हैं कि जिस काल को वैशेषिक द्रव्य के रूप में ग्रहण करते हैं, वह श्रकेले भविष्यत् श्रादि शब्द-भेदों को उत्पन्न नहीं कर सकेगा। काल केवल उपाधि है, जिसके भेद के कारण भविष्यत् श्रादि भेद उत्पन्न होते हैं। श्रतः सांख्य काल को श्रनावश्यक समभते हैं श्रीर यही कारण है कि वह काल को तत्वान्तर के रूप में ग्रहण नहीं करते (न कालरूपतत्वान्तराम्युप-गम इति)।

इसके होते हुए भी सांख्य वस्तुतः वैरोधिक आदि से आगे न बढ़ सका। शाश्वत और सृष्ट-काल का भेद इस रूप में सुरिच्त है कि शाश्वत प्रकृति का गुण्विशेष है, और सृष्ट-काल को आकाश मान लिया है, जो सूर्य और अहों की गतिकिया है।

सांख्यवादी भी काल को साधारण कारण मानते हैं:--

नतु त्रात्मा स्वभावतो न बद्धः, किन्तु कालवशाद्वद्धो भविष्यतीत्याहः—"न कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्वसंबन्धात्। भवत्वयम्, यदि तस्य कदापि कालयोगः स्यात्, न स्याद् वा। नित्यस्य व्यापिनः सर्वकालसंबन्धोपाधित्वात्।"

इसका प्रत्याख्यान नहीं है कि काल ( यथा आकाश, कर्म आदि ) का 'परकारणत्वं सामान्यरूपेण' होता है। केवल इसका प्रत्याख्यान है कि यह एक असाधारण कारण है। वास्तव में संख्य ने कालवाद पर कोई अन्वेपण करने की उत्सुकता नहीं दिखाई है। उसने केवल काल को एक प्रथक् तत्व नहीं माना है, किन्तु इसने कालवाद संबन्धी अन्य विचारों का अनुकरण किया है।

वस्तुत: कालवाद का विवेचनात्मक विश्लेषण करने का श्रेय बौद्धधर्म को है। सामग्री की कमी से विषय का सविस्तार वर्णन संभव नहीं है, किन्तु कुछ तथ्य निश्चित हो सकते हैं। कोई ऐसा कालवाद नहीं है, जो सब निकायों को समान रूप से मान्य हो। इसलिए यदि हम कहें कि बौद्ध कालवाद का खरडन करते हैं, तो यह वर्णन केवल कुछ मुख्य निकायों में ही लागू होगा।

बिष्टक पूर्व—त्रिपिटकों की रचना के पूर्व ही बौद्धधर्म का प्रभव हुआ था, श्रीर उसी समय बौद्धधर्म का वह रूप जो हीनयान के विकास के पूर्व का है, प्रचलित था। योगाचार के १०० धर्मों की सूची में दिक् के साथ काल भी विषयुक्त संस्कार के श्रन्तर्गत परिगणित है। इसका उल्लेख श्रपेच्या पीछे के प्रन्थों में मिलता है, इस युक्ति का कोई महत्व नहीं है। हीनयान की श्रपेचा महायान में बौद्धधर्म के प्राचीन श्रंश कहीं श्रिष्ठक सुरिच्त पाये जाते हैं। खोज करने पर हीनयान के साहित्य में भी इसके प्रमाण पाये जायेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक हम केवल इसका श्रनुमान ही कर मकने हैं कि हीनयान के पूर्वकाल में बौद्धों की काल के संबन्ध में क्या कल्पना थी।

प्राचीन बौद्धधर्म में — कुछ विद्वानों का ऐसा अनुमान है — उपनिपदों के समान इसमें केवल रूप को ही अनित्य माना जाता था, और अन्य सूद्ध धर्म जैसे चित्त, विश्वान आदि अनित्यता के परे थे। यह संभव है कि बौद्धधर्म में भी इस कल्पना का संबन्ध काल के पो भेद से भी रहा हो — एक अनवयवी और नित्य तथा अमृत से अभिन्न और दूसरा औपाधिक अवयवी-सकल और अनित्य वस्तुओं की उत्यत्ति को निश्चित करनेवाला। यह भी हो सकता है कि शाधत-काल आकाश या विज्ञान के तुल्य एक भिन्न आयतन न रहा हो, किन्तु वह केवल एक प्रवाह था, जो सूद्ध और स्थूल रूपी द्रव्यों को अपास करता था। इतना तो कहा ही जा सकता है कि काल से औपाधिक द्रव्यों की उत्यत्ति होती है, इस कल्पना का समर्थन बौद्ध साहित्य में भी है।

महाविभाषा ( ए० ३६३ ए ) में निम्न मिध्यादृष्टि का उल्लेख है—काल का स्वभाव नित्य है, किन्तु संस्कृत धर्मों का स्वभाव ग्रानित्य है। संस्कृत धर्म काल के भीतर वैसे ही भ्रमण करते हैं जैसे एक फल एक भागड़ से दूसरे भागड़ में ग्राथवा जैसे एक पुरुप एक ग्रह से दूसरे ग्रह में। इसी प्रकार संस्कृत धर्म भविष्यत् से निकलकर वर्तमान में ग्राते हैं, श्रीर वर्तमान से निकलकर भूत में प्रविष्ट होते हैं। हम यह मान सकते हैं कि जहां पूर्व में काल की कल्पना एक ही विश्व भागड़ के रूप में थी, जिसमें भविष्यत् , वर्तमान श्रीर भूत ये तीनों एक दूसरे के जपर तह में तह लगाए हुए हैं, वहां पीछे तीनों भागड़ों की कल्पना हो गई।

इस संबन्ध में एक श्रीर बात कही जा सकती है। श्रिमिधर्मकीश (तीन कोशस्थान पृ० ६३) में त्रैकाल्यवाद का एक ऐसा स्वरूप मिलता है, जिसमें भविष्यत् में उत्पन्न होने वाले कार्य का वर्तमानीकरण देशान्तर-कर्षण से होता है। सौत्रान्तिकों का यह श्राद्धेप यथार्थ है कि इस कल्पना के श्राधार पर हम श्रारूपी धर्मों (चित्त-चैत्त) की उत्पत्ति नहीं समका सकते; क्योंकि वह श्रदेशस्थ हैं। किन्तु यह श्रापत्ति पीछे के उन्हीं विद्वानों पर लागू होती है, बो श्रारूपी धर्मों को भी श्रानित्य मानते हैं। परन्तु पूर्व हीनयान में केवल रूपी धर्म ही श्रानित्य हैं, श्रीर इसलिए देशान्तर-कर्षण का सिद्धान्त वहाँ पूर्णतः सफल होता है; श्रीर इस प्रकार उसकी प्राचीनता की पृष्टि भी होती है।

काल के इस सिद्धान्त के साथ कि वह एक भागड है, जिसमें मिविष्यत्, वर्तमान श्रीर भृत श्रवस्थान करते हैं, एक श्रीर प्रश्न छुड़ा है। यदि प्रवृत्ति द्र्यर्थात् जीवन की प्रक्रिया यही है कि भविष्यत् वर्तमान से होकर भूतकाल में पितत होता है, तो कभी न कभी एक ज्या ऐसा श्रवश्य श्राना चाहिये, जब कि सकल भविष्यत् नितान्त रूप से समाप्त हो जायगा; श्रीर सकल विश्व केवल भृत हो जायगा। यह विवाद किसी प्रन्थ में नहीं मिलता, किन्तु विभाषा (पृष्ठ में एक विवाद है, जिससे यह श्रनुमान होता है कि उसका श्राषार ऐसा ही कोई विचार है— ३६५ ए) "सर्व भविष्यत् धर्म बहिर्गमन से संवन्ध रखते हैं (श्रयीत् धर्म मिवष्यत् से निकल कर भूत में प्रविष्ट होता है)। यह क्यों कहा जाता है कि भविष्यत् में कोई हानि प्रज्ञत (प्रज्ञप्यते) नहीं होती।" मदन्त वसुसित्र इसका यह उत्तर देते हैं— "भविष्यत् धर्मों की श्रमी गयाना नहीं हो सकती, श्रीर भूतों की गयाना श्रव संभव नहीं है। दोनों श्रमित श्रीर इयता से रहित

हैं। जिस प्रकार महार मुद्र में कोई कमी नहीं होती, चाहे जल के १००,००० घड़े उससे कोई निकाले; श्रौर कोई वृद्धि नहीं होती, चाहे १००,००० घड़े उसमें कोई डाले।"

इस दृष्टान्त का क्या श्रर्थ है ? श्रनन्त में कोई भी मित संख्या का योग हो, या उससे कोई भी मित संख्या निकालो जाय, तो परिणाम सदा श्रनन्त निकलेगा । किन्तु सत्य तो यह है कि कोई महा-समुद्र श्रनन्त नहीं है । हम केयल उसके जल-कणों को गिन नहीं सकते । जैसे गंगा की बालुका के कणों का गिनना संभव नहीं है, यद्यपि उनकी संख्या मित है । श्रतः वस्तुतः वसुभित्र इसका प्रत्यख्यान नहीं करते कि भूत धर्मों की वृद्धि होती है, श्रीर भविष्यत् धर्मों का हास होता है । उनका श्राध्य इतना ही है कि भविष्यत् श्रीर भूत की विपुलता को देखते हुए यह कहना कि धर्मों की वृद्धि या हानि होती है, व्यवहार में कोई महत्व नहीं रखता ।

इस दृष्टि का उद्देशय श्रानुमित हो सकता है। कदाचित् इच्छा यह यी कि पुराने बौद्ध विचार को सुरिच्चित रखा जाय कि भविष्यत् भूत में प्रविष्ट होता है, श्रीर साथ ही साथ वह इस परिशाम से भी बचना चाहते ये कि सकल विश्व स्वत: निरोध के लिए प्रयत्नशील है। यह विचार महायान श्रीर कदाचित् पूर्व बौद्ध-धर्म का या। किन्तु हीनयानियों को यह स्वीकार न या, क्योंकि इसके मानने से निर्वाश के लिए व्यक्ति का प्रयत्न निरर्थक हो जाता, कम से कम उसका महत्व धट जाता।

श्रव हम संघमद्र के न्यायानुसारशास्त्र (पृ० ६३६ ए १४) से एक उद्धरण देते हैं। बिसमें एक विरोधी का विवाद दिया है, जो त्रैकाल्यवाद को नहीं मानता। भूत श्रीर भविष्यत् वस्तुतः धर्म नहीं हैं, क्योंकि यदि उनका श्रक्तित्व होता तो वह परस्पर प्रतिघात करते। वस्तुतः स्पी धर्म को देशस्य होना चाहिये। यदि वह धर्म जो विनष्ट हो चुके हैं, श्रीर जो श्रभी उत्पन्न नहीं हुए हैं; वस्तुतः होते तो वे श्राधात-प्रतिघात करते। सब रूप धर्मों में जिनका श्रक्तित्व है, श्रप्रतिघत्व होता है, श्रीर जिसमें यह नहीं है; वह रूप नहीं है। इस युक्ति में यह मान लिया गया है कि भूत श्रीर भविष्यत् दो सान्त भाएड हैं। इनका परिहार शास्त्र में इस प्रकार किया गया है कि श्रप्रतिघत्व केवल वर्तमान रूप धर्मों का होता है। महाविभाषा में (प्र०३६५ ए) प्रश्न है:-यदि एक धर्म रूप है, तो क्या वह देशस्थ है ? उत्तरः-यदि धर्म देशस्य है, तो वह श्रवश्य रूप है। ऐसे भी धर्म हैं, जो रूपी हैं; श्रीर देशस्य नहीं हैं, श्रर्थात् भूत श्रीर भविष्यत् धर्म, वर्तमान परमाग्रु श्रीर श्रविद्यत् धर्म, वर्तमान परमाग्रु श्रीर श्रविद्यत् धर्म, वर्तमान परमाग्रु श्रीर श्रविद्यत् भी, वर्तमान परमाग्रु श्रीर श्रविद्यत् भी, वर्तमान परमाग्रु श्रीर श्रविद्यत् भी।

अतः यही वर्तमान रूप धर्म देशस्य हैं, और भूत तथा भविष्यत् धर्म देशस्य नहीं हैं। यह उस पुराने सिद्धान्त का परिष्कृत रूप है, जिसके अनुसार भविष्यत् वर्तमान और भूत धर्मों के भेद का कारण त्रिकाल में से एक अवस्था-भेद था।

## वैमाविक नय में कालवाद

पूर्ववर्ती वैमा पक मत- श्रव हम वैभाषिक नय को लेंगे। पहले हम उन परिवर्तनों का उल्लेख करेंगे, जिनका बौद-धर्म में प्रवेश हीनयानवादी श्रमिधर्म के द्वारा हुआ।

- १. बौद्ध-धर्म के पूर्वरूप में अनित्य स्थूलरूप श्रीर नित्य सूद्धम-चित्त यह दो माने गये थे। हीनयान में हम अनित्यता के उस नये सिद्धान्त का प्राधान्य पाते हैं, जिसके अनुसार रूप श्रीर चित्त दोनों छानित्य हैं।
- २. संसार में अब कोई गन्धर्व-पुद्गल संसरण नहीं करता, और जिसे व्यक्तित्व कहते हैं वह अब उदय-व्यवशील नाम-रूप धर्मों के प्रवाह में परिवर्तित हो गया है।
- ३. इन्हें 'धर्म' कहते हैं। इस आख्या का प्रयोग पूर्व बौद्ध-धर्म में नित्य अभौतिक और अतीन्द्रिय वस्तु के अर्थ में होता था। 'धर्म' के इस नये अर्थ को ( सदा बहुवचन में ) हम एक विभु धर्म के ( जो तथागत का स्वभाव है ) भेद के रूप में प्रहण कर सकते हैं, जैसे विभिन्न रूप-धर्म एक विभु-रूप के विभेद हैं।

हीनयान के अनुसार 'धर्म' की व्याख्या इस प्रकार है—स्वलच् एधारणात् या स्वभाव धारणात् इति धर्मः । इस प्रकार धर्म का अर्थ भाव (फेनामेना) का धारक हो गया, जो सन्तान में अपने को प्रकट करते हैं।

- ४. हीनयान के पूर्व निर्वाण श्रादि शुद्ध, प्रभास्वर चित्त का स्थूल रूप के कारण उत्पन्न क्लेश-श्रास्त्रों से विमुक्त होना था। यह व्यवदान के साथ ही साथ मरणशील भौतिक जगत् से निर्यात कर सूर्व की दूसरी श्रोर श्रारूप्य-धातु में (जो श्रमृत धातु है) जाना भी था। यह श्रारूप्य-धातु भूतकोटि है। जो भिन्नु वहाँ पहुंच गया वह श्रन्युत-पद को प्राप्त हो गया, जहाँ से न्युति नहीं है। वह श्रानागामी हो गया। कदाचित् चर्यों का यह चरम उद्देश्य था। किन्तु जब चित्त भी श्रानित्य हो गया तो इस विचार का कोई दूसरा श्रर्थ करना पड़ा। यह कहना पड़ा कि विमुक्ति को प्राप्त करने के लिए चित्त-चैत्त धर्म के परे जाना चाहिये। वास्तिक नित्यता श्रीर श्रमृतत्व लोकोत्तर धर्म हो गये, जिसमें व्यवहार सर्वथा विनष्ट हो गया है। श्रव श्रन्गागामी वह श्रार्थ हो गया जो भौतिक लोकों में जन्म नहीं लेता, श्रीर उसके ऊपर श्रर्हत् है जो मन के सब प्रकारों से सर्वथा विमुक्त है।
- भू. इन नये विचारों के कारण काल संबन्धी पुराना विचार भी वदला होगा। नित्य श्रीर सृष्ट-काल के बीच की सीमा इतनी खिसका दी गयी कि उसके अन्तर्गत सकल विश्व श्राग्या और मृत्यु के अधीन हो गया। सूर्य अपन्त का द्वार नहीं रहा, और बहुत से लोक बो सूर्य के उस और ये, अब मार के वैसे ही अधीन हो गये जैसे कि नीचे के मौतिक लोक।

नए अभिधर्भ में पहला प्रश्न यह है कि काल धर्म है या नहीं ?

वैभाषिकों के अनुसार केवल ऐसे ही धर्म नहीं हैं, जो सन्तान में पितत हैं; किन्तु ऐसे भी हैं, जो संस्कृत धर्मों के परे हैं, अर्थात् असंस्कृत हैं; जिनका दृष्ट-धर्म में आविर्भाव नहीं होता। अतः उनकी कोई निश्चित व्याख्या नहीं हो सकती। असंस्कृत तीन हैं—दो निरोध और आकाश। असंस्कृत आकाश का लिङ्ग अनावरणत्व है। इसके अतिरिक्त एक आकाश धातु भी है, जो सान्त और विभाज्य है; किन्तु जो असंस्कृत आकाश की उपाधि

नहीं है, बिल्क भौतिक रूप है। इस उपमान से हम श्राशा करते थे कि इसी प्रकार नित्य श्रीर श्रीपाधिक काल भी दो भिन्न धर्म माने जाएँगे ? किन्तु ऐसा नहीं है। वैमाधिकों की ७५ धर्मों की सुवी में किसी भी प्रकार के काल की गणना नहीं की गई है। तथापि प्रच्छन रूप में हम दोनों भावों को वैभाषिक अन्यों में पाते हैं। नित्य काल का तादास्म्य श्रमुत धातु से है, जो निर्वाण-धातु का श्रिधवचन है। श्रीपाधिक काल संस्कृत लच्चणों से छिपा है, श्रार्थात् जाति, स्थिति, जरा श्रीर अनित्यता में जो मिलकर वैशेषिकों के साधारण कारण के तुल्य है। इनका कारित्र प्रत्येक संस्कृत धर्म को त्रिकाल की श्रवस्था में श्राकृष्ट करना है। 'जाति' धर्म को मिलकर से बहि:नि:स्रत करती है, श्रीर उसका प्रवेश वर्तमान में कराती है। 'स्थिति' एक च्या के लिए धर्म का श्रवस्थान करती है। 'जरा' श्रीर 'श्रनित्यता' धर्म को वर्तमान से भूत में प्रविष्ट करती है। (महाविभाषा ३६४ ए देखिये—''जब तक तीनों संस्कृत लच्चण कियाशील नहीं हैं, तब तक धर्म 'भविष्यत्' कहलाता है। यदि उनमें से एक ने श्रपना कारित्र समाप्त कर दिया है, श्रीर दो श्रमी कियाशील हैं तो धर्म वर्तमान है। यदि उन सबने श्रपना कारित्र समाप्त कर दिया है, तो धर्म भूत कहलाता है।")

यह सिद्धान्त न्याय-वैशेषिक के दो श्रमावों के भेद के समान हैं:—प्रागमाव (= घटो मिविष्यति) श्रीर प्रध्वंसामाव (= घटो नष्टः)। इन दो श्रमावों के वीच (यह दो श्रमाव पदार्थ हैं) वर्तमान भाव प्रित्ति कर दिया गया है। जिस प्रकार वैभाषिकों के भविष्यत् श्रीर भूत श्रवस्थाश्रों के बीच धमें की उत्पत्ति है। यह भी माना जा सकता है कि श्रारंभ में केवल श्रानित्यता श्रीपाधिक काल का स्थान लेती यी, श्रीर पीछे से इसका विकास जाति-स्थिति-निरोध इस त्रिक में हुआ।

## उचरवर्ती वैभाषिक सत

संस्कृत लच्चणों के सिद्धान्त को निरूपित कर जो सर्व धर्मों के साथ सहयोग करते हैं, वैभाषिकों के काल के पुराने वाद को समाप्त कर दिया । अब केवल एक विश्व संस्कृत द्रव्य रह गया, जिसमें धर्म हूबे हैं। यह आकाश है। किन्तु काल को इस रूप में नहीं प्रहण किया। यह ठीक है कि वैभाषिक कहने को कहते हैं कि धर्म कालत्रय में अमण करते हैं; निरोध त्रिकाल के परे हैं, और भविष्यत् और भूत भी हैं; किन्तु यह औप-चारिक मात्र हैं। प्रत्येक धर्म त्रिकाल में अवस्थान करता है, और त्रिकाल की व्याख्या इस प्रकार केवल संस्कृत धर्म का अधिवचन है। (अभिधर्मकोश, १।७—त एवाध्वा:)।

हम इस नए विचार के उद्देश्य का श्रनुमान कर सकते हैं। हो सकता है कि त्रिकाल के देशस्य होने की कठिनाई इसका कारण हो। श्राकाश को एक सभाग द्रव्य मान कर बो सकल विश्व को व्याप्त करता है, यह मानना पड़ेगा कि यह श्राकाश स्वयं एक दूसरे काल नामक द्रव्य से व्याप्त है। ऐसा विचार हमारे देश के लिए कुछ नया न होता। बृहदारण्यक (३।८३७) में उक्त हैं—

''यदू ध्वै दिवो यदवाक् पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे, यद्भूतं च भवन्च भविष्य-च्चेत्याचत्त्ते, ग्राकाश एव तदोतं च प्रोतं चेति । )

किन्तु इससे एक दूसरी कठिनाई दूर न होती। कठिनाई यह थी कि एक विश्व के भीतर भविष्यत्, वर्तमान ग्रीर भूत इन तीन कालों को कैसे स्थान दें। काल की तहें मानने में यह कठिनाई थी कि इसका विरोध लोकों के एक तुल्य देशान्तर-कर्षण से होता था। इसलिए इसके ग्रातिरिक्त कि वह भविष्यत् ग्रीर भूत धर्म को श्रादेशस्थ माने, वह कुछ श्रीर कर नहीं सकते थे। किन्तु कठिनाई का यह हल केवल श्रांशिक था, श्रीर मुख्य प्रश्न श्रार्थात् भविष्यत्, वर्तमान श्रीर भूत धर्मों के भेद के प्रश्न का उत्तर देना श्राभी वाकी था।

वैभाषिकों की दृष्टि की सीधी-सादी व्याख्या इस प्रकार हो सकती है—प्रत्येक धर्म स्वलच्या का धारक है, और यही उसकी स्वक्रिया (वृत्ति, कारित्र, स्वभाग ) भी है। इस संबन्ध पर अभिधर्म की व्याख्याएँ आश्रित हैं। धर्म के स्वभाव (=लच्य) की व्याख्या उसके कारित्र (स्वक्रिया, स्वलच्या) से होती है।

कारित्र का सिखान्त

यद्यपि प्रत्येक धर्म का सदा अपना कारित्र होता है, तथापि उसका कारि एक विशेष च्या में ही प्रकट होता है, और जब वह अपना कारित्र समाप्त कर लेता है, तो सदा के लिए वन्ध्य हो जाता है। यही च्या वर्तमान कहलाता है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भविष्यत् धर्म वह हैं, जिन्होंने अभी अपने कारित्र को व्यक्त नहीं किया है, और भूत धर्म वह हैं जो अपना कारित्र व्यक्त कर चुके हैं। इसी प्रकार का विचार महा-विभाषा ( पृ० ३६३ सी ) में पाया जाता है:—

प्रश्न-कालाध्व का भेद किस पर आश्रित है ?

उत्तर— कारित्र पर । जिन संस्कृत धर्मों का कारित्र अभी नहीं है, वह भविष्यत् हैं; जो संस्कृत धर्म इस ज्ञ्या में कारित्र से समन्वागत हैं, वह वर्तमान कहलाते हैं; और जिनका कारित्र विनष्ट हो चुका है, वह भूत कहलाते हैं। अथवा जत्र रूप का प्रतिघत्व नहीं होता, तव वह भविष्यत् है; जत्र वह इस ज्ञ्या में प्रतिघात करता है, वह वर्तमान है; और जब इसका प्रतिघत्व समाप्त हो चुका है तो इसे भूत कहते हैं।

यह सिद्धान्त देखने में तो वड़ा सरल मालूम होता है, किन्तु इससे वास्तव में वड़ी उल-भन पड़ गई। यदि हम यह स्वीकार करते हैं कि केवल वहीं धर्म वर्तमान हैं, जो इस च्र्या में स्विक्रया को व्यक्त कर रहे हैं, तो उस चक्तु के लिए हम क्या कहेंगे जो निद्रा में है; अध्या जिसका प्रतिवन्ध अन्धकार है। यह वर्तमान है, किन्तु यह अपना कारित्र नहीं करते, वह प्रकाश नहीं देते। इसलिए कारित्र की कोई दूसरी व्याख्या चाहिये। वास्तव में हम एक दूसरी हिए ले सकते हैं, जिसके अनुसार किसी धर्मविशेष की स्विक्रया की अभिव्यक्ति उसी धर्म की किया नहीं है, किन्तु दूसरे पूर्ववर्ती धर्मों की है, जिससे उस धर्म का कारित्र हेतुमाव से निश्चित होता है। अतः किसी धर्म का वास्तविक कारित्र इसमें है कि वह भविष्यत् धर्मों को श्रपनी स्विक्रया श्रिमिब्यक्त करने के लिए विवश करे। हीनयान के श्रिमिधर्म में इसके छः प्रकार वर्णित हैं:—१. सहभू-कारण, २. समनन्तर-कारण, ३. सभाग-कारण, ४. सर्वत्रग-कारण, ५. विपाक-कारण, ६. श्रिधिपति-कारण।

यदि जीवन-प्रवाह में चतुरिन्द्रिय व्यक्त होता है तो (१) यह संस्कृत लच्नणों का सहभू-कारण है; (२) आगे जानेवाले सब चत्तुधर्मों का (जो एक ही चत्तु की मिथ्या एकता का भान कराता है) सभाग-कारण है; (३) अन्य ऐसे सब धर्मों का श्रिधिपति-कारण है, जिनकी उत्पत्ति में यह बाधक नहीं है; एंत्रेप में यदि कहें तो कहना होगा कि इस विचार में धर्म का कारित्र स्वकारित्र नहीं रहता, किन्तु उसका हेतुभावावस्थान, उसका फलोत्पादन-सामर्थ हो जाता है।

तीन काल के भेद को स्थिर करने के लिए कारित्र के इस नये अर्थ को कुछ और नियन्त्रित करने की आवश्यकता है। ऐसे उदाहरण हैं जहाँ एक धर्मविशेष बहुकाल के पश्चात् फल देता है, यथा अतीत काल का फलदान कारित्र इष्ट है। (अतीतस्थापि हि फल-दान-कारित्रमिष्यते—यशोमित्रकृतव्याख्या, पृ० १७८)।

#### फलाचेप-शक्ति और कारित्र

उस च्राण में जब कि कर्म-हेत निवृत्त हो चुका है, श्रीर फल की उत्पत्ति ध्रभी श्रारंभ नहीं हुई है, लामध्यें रहता है। क्या हम यह स्वीकार करें कि एक श्रतीत कर्म तव तक वर्तमान रहता है, जब तक कि वह श्रपना फल प्रदान नहीं करता? इन कठिनाइयों का परिहार करने के लिए वैमाधिक निम्नलिखित सिद्धान्त का निर्माण करते हैं:—

छः कारणों की किया की प्रणाली इस पर निर्भर करती है कि सन्तान में फल-दान उसी च्या में होता है, श्रथना समनन्तर च्या में श्रथना किसी दूर के च्या में । सहभू श्रीर समनन्तर कारण केवल प्रथम प्रकार से संबद्ध हैं; समाग श्रीर सर्त्रत्रग कारण दितीय या तृतीय प्रकार से संबद्ध हैं, तथा विपाक-कारण केवल तृतीय प्रकार से संबद्ध है। (श्रिमधर्मकोश, दितीय कोश-स्थान, पृ० २६३ श्रादि)।

श्रतः इसकी दो श्रवस्थाएं हैं—(१) श्राच्चेप, जिसे फलग्रहण भी कहते हैं; (२) फल-दान जिसे वर्तमानीकरण कहते हैं। प्रत्येक धर्म जिस च्रण में वर्तमान होता है, श्रीर श्रपना कारित्र करता है, उस च्रण में मानों वह श्रपने भिवण्यत् फल का प्रहण श्रीर श्राच्चेप करता है। कमी-कमी श्राचेप श्रीर दान दोनों श्रवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं, किन्तु जब एक धर्म का फलाचेप श्रीर फल-दान एक या दो समनन्तर च्रण में होते हैं, तो श्राच्चेप श्रीर दान एक में मिल जाते हैं। तथापि इन दोनों च्रणों का भेद श्रवश्यमेव होता है; क्योंकि केवल श्राच्चेप ही यह निर्णय करता है कि एक धर्म भविष्यत् से वर्तमान में प्रवेश करेगा या नहीं।

श्रिभिधर्मकोश (कोशस्थान २, पृ० २६३) उक्त है--- "धर्म चाहे भविष्यत्, वर्तमान या भूत हो सदा रहता है। हमारा सिद्धान्त है कि यह उस च्या में फत्त-प्रह्या था फ्लाच्चेप करता है, जिस च्या में वर्तमान होकर यह एक फल का हेतु या बीज होता है।" कारित्र की यही व्याख्या संघभद्र देते हैं—कारित्र = फलाच्चेप-शक्ति । श्रतीत कर्म यद्यपि श्रभी उनकी फलोत्पत्ति नहीं हुई है, वर्तमान नहीं है; क्योंकि उन्होंने श्राचेप कर्म पहले ही कर लिया है। (न्यायानुसार, ६३१ बी०)

श्रव एक श्रन्तिम विवाद-प्रस्त विषय पर विचार करना है। फलाच्चेप-शक्ति (कारित्र) श्रीर धर्म-स्वभाव या स्वरूप में क्या संबन्ध है !

जितने बाद त्रिकाल सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, वह सब एकमत से इसपर जोर देते हैं कि जब एक धर्म कालाध्व से गुजरता है, तो वह अपना स्वभाव नहीं बदलता; उसके फैकल भाव (व्यवहार-आकार, धर्मत्रात ) या अवस्था (वसुमित्र ) का परिवर्तन होता है। इन दो आख्याओं की विस्तार से व्याख्या नहीं मिलती। इसलिए इनके प्रयोगमात्र से इनका आश्य समक्त में नहीं आता। केवल दृष्टान्तों द्वारा इनका अर्थ समकाया गया है।

वसुमित्र गुटिका का उदाहरण देते हैं, जहाँ एक ही गोली त्रवस्थामेद से भिन संख्या हो जाती है (१,१०० या १०००)। इस उदाहरण में स्थान की श्रवस्था का ही मेद है। किन्तु वसुमित्र के लिए धर्म की काल-श्रवस्था देशस्थ नहीं है, श्रीर इसलिए श्रवस्था राज्द का व्यवहार उपचारेण है।

धर्मत्रात 'माय' के संबन्ध में कुछ श्रधिक निश्चित रूप से कहना कठिन है। यह कोई गुण है या सत्ता का श्राकार है ? डाक्टर जान्स्टन का विचार है कि कदाचित् यह सांख्यों के गुण के सहश है। (श्रली सांख्य, प्र०३१)।

वैशोधिक दर्शन ने कदाचित् इन सब कठिनाइयों को श्रनुभव किया था, श्रीर इसी-लिए उन्होंने कारित्र की श्रनिर्वचनीयता को यथार्थ माना था।

महाविभाषा ( पृ॰ ३६४ सी ) में निम्न विवाद मिलता है—

प्रश्न--कारित्र श्रौर स्वभाव एक हैं या मिल ?

उत्तर—यह निश्चित रूप से नहीं बहा जा सकता कि वह मिल हैं या एक । जिस प्रकार प्रत्येक सासव धर्म का स्वभाव अनेक लक्षणों से समन्वागत होता है, यथा अनित्यादि; और यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह लक्षण भिल हैं या अभिन्न, वही बात यहाँ भी है । अतः (कारित्र और स्वभाव का संबन्ध ) अनिर्वचनीय है ।

संधमद्र ( न्यायानुसार, ६३३ ए ) एक दूसरा उदाहरण देते हैं—कारित्र और समाव का संबन्ध उसी प्रकार निश्चित नहीं हो सकता, जिस प्रकार धर्म और सन्तान का संबन्ध। एक शब्द में कारित्र और स्वभाव श्रमित्र भी हैं, और मिन्न भी हैं। वैभाविकों की यह उक्ति कि जब एक धर्म त्रिकाल में अमण करता है, तो कैवल कारित्र, न कि स्वभाव बदलता है, और तिस पर भी यह नहीं कहा जा सकता, कि कारित्र स्वभाव है, और न यही कहा जा सकता है कि कारित्र का अस्तित्व स्वभाव से स्वतन्त्र है; सौत्रान्तिकों द्वारा उपहासास्यद बना दी गयी है।

सौत्रान्तिक 'देवविचेष्टित' कहकर इसका उपहास करते हैं :---

कारिनं सर्वदा वास्ति, सदा धर्मश्च वर्ण्यते । धर्मानान्यच कारिनं व्यक्तं देव विचेष्टितम् ॥ (ग्रामिधर्मकोशः, ५।५७)

किन्तु संघमद्र (न्यायानुसार, ६३३ सी) इसका कड़ा प्रतिवाद करते हैं। 'यह उपहास श्रनुचित है, क्योंकि बुद्ध भगवान् स्वयं भी शिक्षा देते हैं—तथागत लोकोक्तर हैं, श्रौर नहीं हैं। प्रतीत्य-समुखाद की धर्मता है, श्रौर यह नित्य नहीं हैं। क्या इसके लिए बुद्ध भगवान् का भी उपहास किया जायगा ? हम मानते हैं कि धर्मों का सदा श्रस्तित्व है, श्रौर साथ ही साथ हम यह भी मानते हैं कि धर्म नित्य नहीं हैं।

इस सिद्धान्त की श्रापकी श्रालोचना निराधार है, क्योंकि 'नित्य' श्रीर 'श्रनित्य' इन दो का व्यवहार दो भिन्न श्रथों में हुश्रा है। इसलिए बुद्ध का उपहास नहीं करना चाहिये। क्या इसमें भी ऐसा ही नहीं है ! धमें नित्य वर्तमान है, किन्तु धर्म-भाव वदलता है। जब संस्कृत धर्म त्रिकाल में संक्रमण करते हैं, तो वह श्रपना स्वभाव नहीं खोते श्रीर जो कारित्र होता है, वह प्रत्ययों पर निर्भर करता है। उसकी उत्पत्ति के समनन्तर ही कारित्र श्रवबद्ध हो जाता है। श्रतः हमारा सिद्धान्त है कि धर्म नित्य है, किन्तु धर्मभाव श्रनित्य है। यह क्यों श्रापका उपहास है कि यह देविवेचेष्टित हैं !

संघमद्र न्यायानुसार, (६३३ वी०) में वैभापिक सिद्धान्त का यह सामासिक वर्णन देते हैं—फलाच्चेष की श्रवस्था में सब संस्कृत धर्म 'दर्तमान' कहलाते हैं, फलाच्चेष की इस श्रवस्था का पूर्व श्रीर उत्तर दोनों में श्रभाव है। इस पूर्व श्रीर उत्तर श्रभाव के श्रनुसार त्रिकाल का मेद व्यवस्थित होता है। भूत श्रीर भिवण्यत् का श्रस्तित्व वर्तमान के समान ही है। संचेष में यद्यपि सर्व संस्कृत धर्मों का स्वभाव सदा एकसा रहता है, तथापि सामर्थ्य भिन्न है। इस प्रकार यद्यपि त्रिकाल का स्वभाव सदा एक है तथापि उनके कारित्र में भेद होता है।

जपर जो प्रमाण एक प्र किये गये हैं, उनसे स्पष्ट है कि वैमापिक धर्म के दो आकार की शिक्षा देते हैं। यह मेद दो मिल आयतन या दो मिल धर्मों का सा नहीं है। कारिन स्वमाव का परिशिष्ट नहीं है, यह द्वितीय धर्म नहीं है, और न धर्म का द्वितीय स्वमाव ही है। यह धर्म अर्थात् स्वलक्षण भी नहीं है। जैसा तत्वसंग्रह से मालूम होता है, इस दृष्टि का स्पष्ट प्रत्याख्यान संघमद्र ने किया था। कारिन=फलाचेप-शाक्ते, और स्वक्षरिन=स्वलक्षण का मेद मीलिक है—सप्रतिघत्व आदि के रूप में स्वलक्षण धर्म के संपूर्ण स्वमाव को व्यक्त करते हैं, और इसीलिए सप्रतिघत्व से समन्वागत धर्म कभी अप्रतिघ नहीं हो सकता। इसके विपरीत फलाचेप-शक्ति कादाचित्क है। दूसरे शब्दों में वैमापिक सिद्धान्त एक प्रकार के मेदामेदवाद की शिक्षा देता है, जिसके अनुसार स्वमाव और कारित्र का संवन्ध मेदामेद का है।

## विग्-श्राकाशवाद

कालवाद की समीक्षा करते हुए हमने ऊपर कहा है कि कालवाद श्रीर दिग्वाद दोनों में समानता पाई जाती है। जो काल को द्रव्य-विशेष मानता है, वह दिक् को भी द्रव्य-विशेष मानेगा, श्रीर जो बाह्य जगत् के काल-प्रवाह का वहन श्राभ्यन्तरिक जगत् में करेगा वह बाह्य जगत् में श्रथों का देशस्य होना स्वीकार नहीं करेगा। दिक् से यह दो भाव भारतीय दर्शन के इतिहास में पाये जाते हैं। बहुत प्रान्तीन काल में दिक् का भाव वस्तुन्यापी श्रीर श्रपेत्त्या स्यूल था। पीछे से दिक् को एक द्रव्य-विशेष, जो श्रतीन्द्रिय श्रीर श्रनन्त है, मानने लगे।

शब्द के स्वभाव को न समभ सकते के कारण भारतीयों ने आकाश द्रव्य की कल्पना की। यह सर्वगत छोर नित्य है; इसका अन्यथात्व नहीं होता और यह शब्द का आश्रय है। यह कल्पना उपनिपदों में भी पाई जाती है। उस समय भी दो आख्याओं का व्यवहार होता था—दिक् और आकाश। आकाश का लिङ्ग राब्द है। यह शब्द का समवायिकारण है। आकाश वह द्रव्य है, जिससे शब्द की अभिनिष्यत्ति होती है। दिक् वह शब्द-विशेष हैं; वो प्रदेश का निमित्तकारण है।

दिक् संबन्धां यह दोहरा विचार शब्द पर आश्रित है। मीमांसकों के अनुसार शब्द एक, नित्य द्रव्य-विशेष है, जिसकी अभिव्यक्ति उस वाक् में होती है, जो हम सुनते हैं, किन्तु जिसका सदा और सर्वत्र अस्तित्व है। मीमांसकों का उद्देश्य वेदों का नित्यत्व सिद्ध करना था, जो इनके अनुसार न सृष्ट हुए, न ईश्वर द्वारा अभिव्यक्त हुए; जो अपौक्षेय हैं, किन्तु सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व से जो स्वतःप्रमाण हैं।

कणाद इस मत का खण्डन करते हैं, श्रौर सिद्ध करते हैं कि शब्द एक गुण है, श्राकाश का गुण है।

कुमारिल उत्तर देते हैं कि यदि पूर्वपच्च की प्रतिज्ञा है कि शब्द आकाश का गुण है, तो इसके न कहने का कोई कारण नहीं है कि यह दिक् का गुण है। कुमारिल कहते हैं कि—"दो नित्य, व्यापी और सर्वगत द्रव्यों का अस्तित्व मानना निष्प्रयोजनीय है, और जो आकाश के लिए कहा जा सकता है, वह दिक् के लिए भी कहा जा सकता है। वह कहते हैं कि दिक् एक और व्यापी है, और आकाश को भी व्याप्त करता है। जो दिग्भाग ओत्र-शब्कुली को घेरता है, वह ओत्रेन्द्रिय है; यथा वैशेषिकों के अनुसार ओत्रेन्द्रिय नमोदेश है। वैशेपिकों के सब प्रमाण हमारे वाद में घटते हैं। हमारे अनुसार ओत्रेन्द्रिय दिग्भाग है। अन्तर इतना ही है कि हमारे वाद का आधार अति है। वह दिग् द्रव्य जो कम या अधिक ओत्र-विवर में आवद है, हमको ओत्रेन्द्रिय के रूप में व्यक्त होता है।"

दूसरों के श्रमुसार दिक् श्रीर श्राकाश दो पृथक् द्रव्य हैं। इनमें श्रन्तर केवल इतना है कि कई प्रस्थानों के श्रमुसार शब्द का आश्रय इनमें से एक ही है।

उपनिषदों में भी यह दीनों आख्याएँ पाई जाती हैं। उनके अनुसार आकाश एक अनन्त द्रव्य है। कभी यह द्रव्य पांच महाभूतों में परिगण्तित होता है, जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कभी इसे सृष्टि का प्रथम तत्व निर्धारित किया गया है, जिससे शेप तत्वों की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथिवी, पृथिवी से औषियां, श्रीपियों से श्रम, श्रम से शुक्त, श्रम से पुक्ष उत्पन्न होता है। प्रायः भूताकाश को श्रमन्त दिक् बताया गया है, जिसमें द्यावापृथिवी, श्रीन-विद्युत्, वायु, चन्द्र, स्यं श्रीर नद्यश्र समाहित हैं। इस श्रर्थ में यह नमस् श्रंबर का पर्याय है। नभस् से श्रमन्त दिव्य लोक समके जाते हैं।

दिग्वाद श्रीर श्राकाशवाद के साथ ब्रह्मतत्व संविन्धित है, जो शब्द की निष्पत्ति करता है। इत बाद का स्पष्ट उल्लेख उपनिषदों में नहीं है।

शब्द का एक अस्पष्ट संबन्ध दिक् से है। इसका आयतन आकाश है। छान्दोग्य में यह विचार अधिक स्पष्ट है—दिक् के कारण छुनते हैं, बुलाते हैं, उत्तर देते हैं। यहाँ उस अर्थ का प्रभव मिलता है, जिससे आगे चलकर आकाश का अर्थ शब्द का उपादान हो गया। भारतीयों का विचार या कि विज्ञानेन्द्रियों की किया केवल प्राप्यकारि अर्थों के स्पर्श से संपन्न होती है। शब्द-तत्व और ओनेन्द्रिय के बीच वह स्वभावतः एक आकाश-अवकाश की कस्पना करते थे। अतः यह कस्पना उनके लिए स्वाभाविक थी कि दिक् इन दोनों के बीच एक द्रव्य है। पिछे से यह कस्पना जोड़ी गई कि यह अवकाश एक द्रव्यविशेष से आवत है, जो शब्द का उपादान है। आकाश अवकाश है, सूर्य और चन्द्र के बीच का अवकाश है। गर्भीपनिषत् (१११) में कहा है कि इस पंचात्मक शरीर में जो छुपिर है, वह आकाश है। अन्त में आकाश ब्रह्म का प्रतीक है। कुछ स्थलों में आकाश का तादात्म्य ब्रह्म से बताया है।

इस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा के अनुसार आकाश सृष्टि का प्रथम तत्व, अवकाश, शब्द का उपादान, विश्वव्यापी दिक्, ब्रह्म है। यह न देखा गया कि यह विविध भाव भिन्न हैं। दर्शनों में हम इन सब भावों को पाते हैं। कोई एक अर्थ जुनता है, कोई दूसरा। न्याय-वैशेषिक आकाश को शब्द का आअय मानते हैं। बौद्ध उसे अनावृत कहते हैं, और वेदान्त उसे सृष्टि का प्रथम तत्व मानता है।

उपनिषदों में आकाश के अतिरिक्त दिक् शब्द भी मिलता है, जो मुख्यतः दिशाओं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। किन्तु जिसका अर्थ अनन्त दिग्-द्रव्य भी है। उसका अन्त नहीं मिलता; क्योंकि दिशाएँ अनन्त हैं। यही ओत्र है, आयतन है, आकाश है, प्रतिष्ठा है, अनन्त है; यही द्रव्य है (बृहदारएयक, ६।१।५)।

पीछे के दर्शनी में इसका उपयोग वहाँ किया गया है, जहाँ कुछ, कारणों से दी भिन्न द्रव्य स्वीकार करने पड़ते हैं, जो भिन्न प्रकार के दिक् को निरूपित करते हैं। उपनिषदों में दिक् का देशा अर्थ नहीं है।

जैन साहित्य में किसी भौतिकवाद का उल्लेख है। (श्रीडर, ए० ५३) जो नित्य तत्वों में दिक् या आकाश को भी परिगणित करते थे। इस वाद का नाम भूतवाद और पांचमीतिक है। इसके अनुसार भौतिक द्रव्य नित्य हैं, और उनसे सत्यलोक और भाजनलोक दोनों का समुदाय सुष्ट होता है। इस बाद के नाम से ही स्पष्ट है कि यह पंचभूत की सत्ता मानता था। अर्थात् पृथिबी, अप्, तेज और वायु के अतिरिक्त यह आकाश या दिक् भी मानते थे। इसी आधार पर यह अन्य वादों से भिन्न था। अतः आकाश को तत्वों में गिने या न गिनें, यह शास्त्रार्थ का विषय हो गया।

कुछ ऐसे वाद हैं, जो केवल चार भूत मानते हैं।

वेदान्त के अनुसार आकाश की उत्पत्ति बहा से हुई। यह बहा का प्रतीक है, क्योंकि यह अनन्त, नित्य, अपरिवर्तनशील तत्व है। किन्तु इसका बहा से तादातम्य नहीं है, क्योंकि बहा से इसकी उत्पत्ति होती है। पुनः आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथिवी की सृष्टि हुई है। इन आतिस्हम द्रव्यों के स्थूल द्रव्यों में परिवर्तन होने से लोक की सृष्टि होती है। इसके विपरीत स्थूल द्रव्यों के स्ट्रम द्रव्यों में परिवर्तित होने से प्रलय सिद्ध होता है। यहाँ आकाश एक द्रव्य है, एक अनन्त द्रव्य है; भूतों में से एक है।

सीमांसकों के अनुसार भी दिक् एक द्रव्य है, सर्वगत है, उन अथों से स्वतन्त्र है, जो उसमें निवास करते हैं; किन्तु यह सर्व देशों में दिखाई देता है। मीमांसकों के अनुसार दिग्वकाश वस्तुभूत है, जो मौतिक अथों के तिरोभाव के पश्चात् भी रहता है।

सांच्य के अनुसार आकाश पाँच महाभूतों में से एक है। शब्दतन्मात्र से आकाश की उत्पत्ति होती है, और आकाश का गुण शब्द है। अन्य महाभूतों के साथ यह महाभूत भी सर्ग की प्रवृत्ति में लगता है। यह मुख्यतः इसी भूत के कारण हैं कि प्रत्येक वस्तु का अवकाश होता है। किन्तु सांख्य-साहित्य में भी दोनों आख्याएँ पाई जाती हैं—(१) आकाश अवकाश होता है। किन्तु सांख्य-साहित्य में भी दोनों आख्याएँ पाई जाती हैं—(१) आकाश अवकाश दिक्; (२) दिक् अर्थों का देशस्थ होना। माध्य कहते हैं कि सांख्य उन वादों से सहमत हैं, जो सामान्य दिक् अर्थात् अनन्त दिक् और उस दिक् में विशेष करते हैं, जो उपाधिवश सान्त है। सान्त दिक् काल से आबद्ध है। हमने उत्पर कहा है कि काल और दिक् भूतों के दो नित्य गुण हैं। काल और सान्त दिग्-द्रव्य (आकाश अवकाश ) अनन्त आकाश के उपाधिमात्र हैं।

स्याय-वैशेषिक सिद्धान्तों में दिक् ( आकाश ) और काल का साधम्यं बताया गया है। दोनों सर्व उत्पत्तिमान् के निमित्त हैं। न्यायसूत्रों में आकाश (दिक् ) की व्याख्या नहीं पाई जाती, और न कहीं अन्यत्र काल का लक्ष्ण बताया गया है। क्ष्णाद के सूत्रों में (२।२।१०) दिक् वह द्रव्य है, जिसके कारण एक मूर्त द्रव्य दूसरे के समीप या दूर है। इस द्रव्य का प्रत्यन्त ज्ञान नहीं होता, किन्तु उसके लिक्क से उसका अनुमान हो सकता है। देशिक अर्थों की सन्तित का कोई कारण होना चाहिये, जो कालवर्ती मावों की परम्परा के सहश हो। यह कारण एक नित्य द्रव्य है, यह उसी प्रकार सिद्ध होता है; जैसे काल और वायु का द्रव्यत्व और नित्यत्व सिद्ध होता है। दिक् से स्वतन्त्र एक आकाश है, वह भी नित्य और विभु द्रव्य है। आकाश दिक् से भिन्न है, क्योंकि यह शब्द का उपादान है। आकाश सत्र को व्याप्त करता है, और उसके आस्तित्व का अनुमान केवल अपने गुण से होता है। प्रशस्तपाद वैशेषिक

दराँन के पीछे के प्रन्थकार, न्याय तथा न्याय-वैशेषिक के प्रन्थकार सभी की दृष्टि वही है, जो क्याद के सूत्रों को है।

प्रशस्तपाद ने शन्द की उत्पत्ति इस प्रकार बताई है:—"शन्द द्विविध है—वर्ण-लन्तण थ्रीर ध्विन-लन्तण । श्रकारादि वर्ण-लन्तण हैं; श्रीर शंखादि निमित्त ध्विन-लन्तण हैं। वर्ण-लन्तण शन्द की उत्पत्ति इस प्रकार है—श्रातमा श्रीर मन के संयोग से, स्मृति की श्रपेन्ता से, वर्णोन्नारण की इच्छा उत्पन्न होती है। तदनन्तर प्रयत्न होता है, जिससे श्रातमा श्रीर वायु का संयोग होता है। इससे वायु में किया उत्पन्न होती हैं; वह उध्वंगमन कर कर्छादि को श्रमिहत करती है। इससे स्थान श्रीर वायु के संयोग से स्थान श्रीर श्राकाश का संयोग होता है। इससे वर्ण की उत्पत्ति होती हैं। ध्विन-लन्त्तण शन्द की उत्पत्ति इस प्रकार होती है— मेरी-दण्ड के संयोग से मेरी श्रीर श्राकाश का संयोग होता है। इससे ध्वन्यास्पक शन्द की उत्पत्ति होती- है (प्रशस्तपाद, पृ० ६४५)।"

"इस प्रकार द्रव्यविशेष के रूप में श्राकाश वह द्रव्य है, जिससे शब्द की श्रमिनिष्पत्ति होती है, श्रर्थात् यह उसका समवायिकारण है। नैयायिकों के श्रमुसार कारण तीन हैं—समवायि, श्रसमवायि श्रोर निमित्त। शब्द की उत्पत्ति में श्राकाश समवायिकारण है, स्थान श्रौर श्राकाश का संयोग श्रसमवायिकारण है, श्रौर श्राम्यन्तर वायु श्रौर स्थान का संयोग निमित्त- कारण है। ध्वन्यात्मक शब्द में भेरी पर दण्ड का प्रहार निमित्तकारण है, भेरी श्रौर श्राकाश का संयोग श्रसमवायिकारण है, श्रौर श्राकाश समवायिकारण है। "(प्रशस्तपाद)

इस वाक्य से यह प्रदर्शित होता है कि यद्यपि आकाश एक अहरय, अरूपी और अनन्त द्रव्य है, तथापि वह वायु के समान अन्य मूर्त रूपों से संयुक्त हो सकता है। इस द्रव्य का एक देश जो अवधा-विवर संज्ञक है, ओन्नेन्द्रिय कहलाता है। आकाश का शब्दगुणत्व प्राचीन काल से स्वीकार किया गया है। सांख्य न्याय और वैशेषिक इन दो में विशेष करते हैं। एक आकाश है जिसका शब्द गुण है, जिसके कारण शब्द की निष्पत्ति होती है। दूसरा दिंक द्रव्य है जो बाह्य जगत् को देशस्य करता है। दूसरी ओर कणाद के सूनों में (२।२।१२३) यद्यपि यह दो स्वतन्त्र द्रव्य हैं, तथापि कतिपय लिङ्ग प्रदर्शित करते हैं कि इन दोनों का एक द्रव्य माना जाता या, जो परस्पर मिल न थे, किन्तु कार्य-विशेष से जिनका नानात्व था। जिस प्रकार एक ही पुरुष अध्यापक और पुरोहित दोनों हो सकता है, उसी प्रकार कार्यविशेष से द्रव्य को आकाश और दिक् कहते हैं। यदि वह शब्द की निष्पत्ति करता है तो वह आकाश कहलाता है। यदि वह बाह्य जगत् से अर्थों के देशस्य होने का कारण है, तो इसे दिक् कहते हैं।

इन्हें पीछे के नैयायिक श्रौर वैशेषिक दो स्वतन्त्र द्रव्य मानते हैं। पूर्व श्रौर पीछे के बौद्धों में श्रन्तर है; इसी प्रकार बहुधर्मवाद श्रौर विज्ञानवाद में भी श्रन्तर है।

पाकि-साम्नाय में आकाश-अवकाश (आकासो और आकासो ) की गण्ना महाभूत या बादु में नहीं की गई है। यहाँ महाभूत चार ही हैं। सूत्रों में ऐसे वाक्य मिलते हैं, जिनसे श्रनुमान हो सकता है कि ब्राकाश पाँचवां महाभूत माना जाता है। किन्तु अभिधम्म में श्राकाश महाभूत नहीं है, यद्यपि यह धातु है। धम्म-संगणी में श्राकाश को देवताश्रों का लोक कहा है। यह अनावृत हैं, और यह स्पष्ट किया गया है कि इसका कोई संबन्ध महाभूतों से नहीं है। बुद्धधीय 'त्र्याकास-धातु' की वही व्याख्या करते हैं, जो वैशेविक में (रारा१०) 'दिश्य' की की गई है:- 'आकास-धातु' का लज्ञण रूप-परिच्छेद है। इसके कारण परिच्छित रूपों में यह प्रतीति होती है कि यह इससे ऊर्ध्व है, अधः है या तिर्यक् है ( इदिमतो उद्धमधो तिरियं च होति )। अतः थेरवाद में हम दिग्-श्राकाश यह द्विविघ भाव नहीं पाते। शब्द को न एक स्वतन्त्र द्रव्य माना है, त्र्योर न द्रव्य-विशेष का गुण । शब्द चार महाभूतों का कार्य है । यह श्रदृश्य है, किन्तु श्रोत्र विज्ञान का विषय है। धम्मसंगर्णी में यह विचार कहीं नहीं पाया जाता कि आकाश और श्रीत्र के बीच एक विशेष स्थान है, और न यही पाया जाता है कि प्रत्येक इन्द्रिय का महाभृतिविशोध से विशोध संबन्ध है। उदाहरण के लिए सांख्य श्रीर वैशे-फिंक दर्शन में रूप का तेज से, रस का जल से, गन्ध का पृथिवी से ऋौर वायु का स्पर्श से संबन्ध है। कदाचित् इसी ग्राधार पर ग्राकाश का ऐसा ही संबन्ध ओत्र से है। ओत्रेन्द्रिय को नमोदेश कहा है, जो श्रोत्रविवर-संज्ञक है। धम्मसंगर्णी में रूप, गन्ध, रस श्रीर इनके साथ शब्द चार महामृतों के कार्य कहलाते हैं। जिस काल में धम्मसंगणी की रचना हुई थी, उस काल में आकाश एक द्रव्यविशेष था, और इसके कारण मूर्त द्रव्य देशस्य होते ये। दूसरी श्रोर हमको यह न भूलना चाहिये कि सकल वाह्य जगत् के तुल्य दिक् एक स्कन्ध है, जिसे रूप-स्कन्ध कहते हैं। स्कन्धवाद की एक बात तो स्पष्ट है कि यह द्रव्य का प्रत्याख्यान हैं। धर्मों की अनन्त परंपरा है; कोई द्रव्य नहीं है। आकाश-धातु इस धर्म का एक रूप है। इसलिए इसका अभिधमम की सूची में स्थान है। अतः आकाश-धातु की कल्पना एक धर्म की है, जो विपरिणामी धर्मों के अनन्त प्रवाह में दूवे हैं। विभाषा में आक्राश-धातु को अधसामन्तकरूप कहा है, अर्थात् वह जो अत्यन्त अभिवात करने वाले ( यथा वृद्धादि ) का सामनक रूप है।

नागार्जुन के समय में वौद्ध षड्घातु मानते थे:—चार महामूत, श्राकाश श्रौर विज्ञान (मध्यमकवृत्ति, पृ० १२६)। यदि श्राकाश-घातु के स्थान में वैशेषिकों के तीन द्रव्य—श्राकाश, दिक् श्रौर काल—का श्रादेश करें, श्रौर यदि बौद्धों के विज्ञान के स्थान में श्रात्मा श्रीर मनस् का श्रादेश करें, तो वैशेषिकों के नौ द्रव्य हो जाते हैं। नागार्जुन के व्याख्यान से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि श्राकाश-घातु का श्रन्य द्रव्यों में प्राधान्य था; क्योंकि श्राकाश-घातु विचार करके श्रौर यह दिखला करके कि उसका स्वमाव विरुद्ध है, वह कहते हैं कि श्राकाश घातु के बारे में जो कहा गया है, वह श्रन्य सब द्रव्यों में लागू होता है। उपनिषदों में मी दिक् का ऐसा ही प्राधान्य है। चन्द्रकीर्ति (मध्यमकवृत्ति, ५।१) कहते हैं कि श्राकाश श्रनन्त है, यह श्रनावरण मात्र स्वमाव है। बहुधर्मवादी बौद्ध श्राकाश को श्रमाव मानते हैं (वेदान्तसार, २, २ पर शंकर)।

श्रमाव दो प्रकार का है— (१) बुद्धिपूर्वक, यथा किसी वस्तु के बुद्धिपूर्वक विनाश से उस वस्तु का श्रमाव, (२) श्रबुद्धिपूर्वक किसी वस्तु का निरन्तर विनाश, बो चत्तु से नहीं देखा जाता । इन दो के श्रितिरिक्त श्राकाश तृतीय प्रकार का श्रमाव है । वौद्ध इसीलिए श्राकाश को द्रव्यविशेष नहीं, किन्तु श्रमावमात्र मानते थे । श्राक्तिक-दर्शन उसे वस्तुभूत मानते थे । श्राकाश-परीक्ता में नागार्जुन श्राकाश को भाव मानकर उसको श्रसंभव सिद्ध करते हैं । उसी प्रकार वह श्राकाश को श्रमावमात्र भी श्रसिद्ध करते हैं । नागार्जुन भाद-श्रमाव दोनों का प्रत्या-करते हैं । केवल श्राकाश ही नहीं विलिक श्रान्य सब द्रव्यों का भी । सामान्यतः वह प्रत्येक श्रान की श्रस्यता सिद्ध करते हैं । वाह्य श्रौर श्राम्यन्तर दोनों लोकों के सब भावों का विवेचन कर वह श्रनकस्था दोव दिखा कर उनकी विषद्धता दिखाते हैं, तथा ज्ञेय-लोक के समुदाय की श्रस्यता सिद्ध करते हैं ।

यद्यपि नागार्जुन त्राकाश की समस्या हल नहीं करते हैं, तथापि उनका विचार विज्ञान-वादी विचार की पूर्वावस्था है। इस प्रश्न को उठाकर कि हमारे भावों का वस्तुत: कोई त्रालंबन है या नहीं, नागार्जुन कहते हैं कि यह भावधर्म हैं जो श्रानालंबन हैं।

विज्ञानवादी दृष्टि को श्रायीसंग, वसुत्रन्धु श्रीर दिङ्नाग ने विकसित किया। धर्मकीर्ति ने इसमें वृद्धि की । इनका विचार वसुत्रन्धु के विचार से कुछ भिन्न है। इनके श्रमुसार भी भाजन-लोक प्रवृत्ति-विज्ञान से बना है। श्राकाश इन प्रवृत्ति-विज्ञानों का एक श्राकार-विशेष है।

धर्मकीर्ति प्रत्येक विज्ञान में, तथा प्रत्येक वस्तु में, तांन प्रकार के गुण मानते हैं—देश, काल श्रीर स्वभाव। धर्मकीर्ति श्राफाश श्रीर काल दोनों का समानरूप से विवेचन करते हैं। वह देश श्रीर श्राकाश दोनों शब्दों का व्यवहार करते हैं। ग्रर्थ के देशस्थ होने को वह सदा दिश' कहते हैं, श्रीर श्राकाश को श्रनादि, श्रनन्त, श्राविपरिणामी बताते हैं। श्रपने प्रत्य में उन्होंने कहीं श्राकाश का विचार नहीं किया है, किन्तु इन दोनों शब्दों का प्रयोग उसी श्रथं में करते हैं, जिस श्रथं में इनका प्रयोग श्रास्तिक दर्शनों में होता है। दिक् का श्रर्थ केवल श्रथं का देशस्थ होना है। यह थाद विज्ञानवादी विचार से पूरी तरह मिलता है, किन्तु दिङ्नाग श्रीर धर्मवीति श्रनन्त श्राकाश का वार वार उल्लेख करते हैं। साथ ही साथ परार्थीनुमान का उल्लेख है, जिसके द्वारा वाक् की श्रनित्यता सिद्ध हो सकती है। जिसका श्रस्तित्व है, वह श्रनित्य है। वाह्य जगत् श्रनित्य है। प्रत्येक च्रण का विनाश होता है। श्राकाश नित्य है। इसीलिए उसका श्रमाव है।

#### प्रमाण

बौद्धधर्म में भिन्न भिन्न प्रवृत्तियाँ पाई जाती है। बहुधर्मवाद, विज्ञानवाद और शून्यवाद की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट हैं। शून्यवाद ऐसी प्रवृत्ति है जो, बाह्य जगत् की शुन्यता और ज्ञान की नितान्त अनिश्चितता मानता है।

इन मौलिक सिद्धान्तों ने बौद्ध-दर्शन के स्वभाव को पूर्व ही विनिश्चित कर दिया। वह सांख्य श्रीर वेदान्त के समान विश्व को समकाने के लिए किसी परम तत्व का निर्माण न कर सका। यह भावों को नित्य ख्रीर श्रनित्य द्रव्यों में विभक्त न कर सका, श्रीर न न्याय-वैशेषिक के समान नंसार की उत्पत्ति का हेतु इन द्रव्यों के श्रन्योन्य प्रभाव को निर्दिष्ट कर सका। यह किसी प्रन्थ का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करता था। इसके लिए श्वान स्वयं एकमात्र प्रमाण है। श्रतः पांचवीं-सातवी शताब्दी में इसका उद्देश्य प्रमाणों को निश्चित करना तथा श्वान की इयत्ता को निर्धारित करना था। इन्होंने इसकी स्वतन्त्र परीद्या की कि विज्ञान का विषय क्या है, श्रीर क्या नहीं है ? इन्होंने प्रमाणों की व्यवस्था की।

## प्रमाण-शास का प्रयोजन

सर्व पुरुवार्थ की सिद्धि सम्यग्-ज्ञान पूर्वक होती है। ग्रातः उसकी प्रतिपत्ति के लिए न्याय-शास्त्र की रचना हुई है। मानवीय प्रयोजन हेय या उपादेय हैं; वांद्धनीय या ग्रावांद्धनीय हैं। प्रवृत्ति या ग्रार्थिकया ग्रार्थ की प्राप्ति श्रीर ग्रान्थ के परिहार के लिए होती है। सम्यग्-ज्ञान या प्रमाण वह ज्ञान है, जिसके ग्रान्तर ग्राप्यवसाय (निश्चय) होता है, जिससे पुरुवार्थ की सिद्धि होती है। वो ज्ञान मिथ्या है, उससे ग्रार्थ-सिद्धि नहीं होती। संशय श्रीर विपर्यय सम्यग्-ज्ञान कि प्रतिपद्ध है।

- (१) प्राग्-भवीय भावनाश्रित ज्ञान, जो आपाततः पुरुवार्थ-सिद्धि कराता है;
- (२) प्रमाण्भूत, भावना जो केवल ज्ञापक है।

बौद्ध-त्याय में इस दूसरे प्रकार के सम्यग्-ज्ञान की समीन्ता की गई है; क्योंकि जिसकी खोज साधारण जन करते हैं, उसी का विचार शास्त्र में होता है। लोग अर्थ-क्रिया के अर्थी होते हैं, अतः वह अर्थ-प्राप्ति के निमित्त अर्थिकिया-समर्थ वस्तु के ज्ञान की खोज करते हैं। इसिल्ए सम्यग्-ज्ञान अर्थिकिया-समर्थ वस्तु का प्रदर्शक है।

श्रतः बौद्ध-न्याय में प्रमाणमूत मावना का ही विवेचन किया गया है। बहाँ श्रथंक्रिया की सिद्धि श्रापाततः श्रविचारतः होती है, वहाँ जान की समीचा नहीं हो सकती। जिस जान की समीचा हो सकती है, उसे तीन विषयों में विभक्त करते हैं:---प्रत्यच्न, श्रनुमान श्रीर परार्थानुमान (सिलॉजिब्म, शब्दात्मक) बाह्य वस्तु के जान का मुख्य प्रभव इन्द्रिय-विज्ञान है। इस जान के श्राकार को कल्पना निश्चित करती है, श्रीर इस प्रक्रिया की पूर्ण शाब्दिक श्रमिव्यक्ति परार्थानुमान से होती है। श्रतः इन तीन के श्रन्तर्गत ज्ञान-मीमांसा श्रीर न्याय दोनों है।

## प्रमाश-फल तथा प्रमाश का लक्षश

प्रमाण या सम्यक्-धान अविसंवादक ज्ञान है। लोक में उस पुरुष को संवादक कहते हैं जो सत्यमाधी है, और जो पूर्व उपदर्शित अर्थ का प्रापक हैं। इसी प्रकार वह ज्ञान भी संवादक कहा जाता है, जी प्रदर्शित अर्थ का प्रापक है, अर्थीत् जो प्रदर्शित अर्थ में प्रवर्तन करता है। सम्यग्-ज्ञान पुरुषार्थ-सिद्धि का कारण है। सम्यक्-ज्ञान प्रवृत्ति के विषय का प्रदर्शक है; अर्थ में पुरुष का प्रवर्तन करता है। अधिगत अर्थ में पुरुष प्रवर्तित होता है, और अर्थ प्रापित होता है, अत: अर्थाधिगति ही प्रमाण-फल है। इसका अर्थ यह है कि अर्थाधिगम से प्रमाण का व्यापार समाप्त हो जाता है। यह वह बिन्दु है, जहाँ पुरुष का कारित्र होता है। इसे अर्थ-क्रिया-दाम वस्तु कहते हैं, और जो क्रिया इस वस्तु का अधिगम करती है, वह सफल पुरुषार्थ है। सम्पक्-जान प्रापक ( ए.फिकेशियस ) ज्ञान है। इस प्रकार हमारे ज्ञान की प्रामाणिकता और उसकी व्यवहार-दामता के वीच एक संबन्ध स्थापित है।

पुरुष को विज्ञान इठात् प्रवर्तित नहीं कर सकता, श्रतः ज्ञान कारक-कारण नहीं है; केवल ज्ञापक है।

लोग श्रर्थ प्राप्ति के निमित्त श्रर्थ-क्रिया समर्थ वस्तु के प्रदर्शक ज्ञान की खोज करते हैं, इसलिए सम्यक्-ज्ञान श्रर्थ-क्रिया-समर्थ वस्तु का प्रदर्शक है।

जिस जान से पहले अर्थ अधिगत होता है, उसी से पुरुष प्रवर्तित होता है, और अर्थ प्रापित होता है। उस अर्थ के विषय में दूसरे जान का क्या काम है ? इसलिए अनिधगत विषय प्रमाण है। जब अर्थ प्रथम अधिगत होता है, तब जान होता है।

एक ज्ञान की पुनरावृत्ति प्रत्यभिजा है। इसे ज्ञान का स्वतंत्र ज्ञापक नहीं मानेंगे। किसी स्त्रियात विषय का स्त्रितस्प राग या द्वेप का कारण होता है, किन्तु राग-द्वेप या स्मृति को ज्ञान का कारण नहीं मानते। जब हम सर्व प्रथम स्त्रर्थ का स्रिधिगम करते हैं तो उसी ज्ञ्ण में ज्ञान होता है। इसके पश्चात् कल्पना (या विकल्प ) के द्वारा वस्तु के स्नाकार का निर्माण होता है। यह ज्ञान का कारण नहीं है। यह प्रत्यभिज्ञा है, यह स्विकल्पक स्नप्रमाण है।

मीमांसकों की भी यही व्याख्या है, श्रर्थात् प्रमाण श्रनधिगत श्रर्थ का श्रधिगन्ता है। किन्तु उनके मत में श्रर्थ श्रौर प्रमाण दोनों कुछ काल के लिए श्रवस्थान करते हैं।

नैयायिकों के श्रानुसार प्रमाण ज्ञान का साधकतम कारण है । यह कारण इन्द्रिय-विज्ञान श्रानुमानादि हैं । इनका प्रत्यन्त सर्विकल्यक है ।

बौद्धों के अनुसार अर्थ चाणिक हैं, और वह इन्द्रिय तथा कल्पना दोनों में विशेष करते हैं। उनके अनुसार यह दो जान के उपकरण हैं। इन्द्रिय अधिगत करता है; कल्पना निर्माण करती है। इस्लिए जान का प्रथम च्या सदाइन्द्रिय-विज्ञान का च्या है। यह अविकल्प है, किन्तु विकल्पोत्पत्ति की शक्ति रखता है। अर्थ का अधिगम होने पर प्रथम च्या के परचात् अर्थ की आभा स्फुट होती है। यदि लिङ्ग द्वारा वह अनुमित होता है, तो लिङ्ग अधिगम के प्रथम च्या को उत्पन्न करता है, जिसके परचात् लिंग के स्फुटाम और तत्संप्रयुक्त अर्थ के अस्फुट आकार की उत्पत्ति होती है। किन्तु दोनों अवस्थाओं में अधिगम का केवल प्रथम च्या सम्यग्-जान का कारण होता है। अतः प्रमाण एक च्या है, और यही च्या सम्यग्-जान का क्रार्ण है।

## प्रमायों की सस्यता को परीक्षा

जब सत्य की परीचा केवल अनुभव से होती है, तब यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि ज्ञान के जो कारण हैं, वह उसके सम्यक् होने के भी कारण हैं, अथवा ज्ञान का कारण एक हैं; और उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए चित्त को दूसरी किया करनी होती है ? इस प्रश्न पर भी मीमांसकों ने विचार किया है; क्योंकि उनको वेद-प्रामाण्य प्रतिष्ठित करना था। मीमांसकों के श्रनुसार ज्ञान स्वतः सम्यग्-ज्ञान है, प्रामाण्य-युक्त है; क्योंकि यह ज्ञान है, विसंवादक नहीं है। दो ही ग्रवस्थाश्रों में ज्ञान श्रपवाद के रूप में मिथ्या हो सकता है— १. जब उसका वाधक ज्ञान है, या २. जब करण-दोप है। सिद्धान्त स्वतःप्रामाण्य का है; दोष परतः सिद्ध होता है।

बौद्धों के अनुसार स्वतःप्रामाण्य नहीं है; परतःप्रामाण्य है; क्योंकि प्रापक ज्ञान प्रमाण् है। बौद्धों के अनुसार व्यभिचार संभव है। कारण-गुण के ज्ञान से, संवाद ज्ञान से, अर्थिकिया ज्ञान से हम कह सकते हैं कि यह अविसंवादक ज्ञान है।

यद्यपि मीमांसक, वैशेषिक और नैयायिकों की तथा बौद्धों को दृष्टि में साम्य है, तथापि इनमें सूद्ध्य भेद है। पहले दार्शनिकां के अनुसार ज्ञान-क्रिया कर्ता, अर्थ, उपकरण तथा क्रिया-विशेष से संबन्धित होती है। जब वर्ण-ज्ञान होता है, तब आत्मा कर्ता है, वर्ण अर्थ है, चज्जिरिन्द्रिय उपकरण है और क्रियाविशेष प्रकाश-रिम का चज्जु से विनिर्गत हो अर्थ की और ज्ञाना, उसका प्रहण कर आत्मा को अंकित करने के लिए लौटता है। इनमें चज्जुरिन्द्रिय साधकतम करण है। यही प्रमाण है।

किन्तु बौद्ध किया और ज्ञान के साम्य के आधार पर रचित इस प्रणाली का प्रत्याख्यान करते हैं; क्योंकि वह प्रतीत्य-समुत्पाद का सिद्धान्त मानते हैं। इन्द्रिय हैं, इन्द्रियार्थ-सिन्निक्षें है, इन्द्रिय-विज्ञान है। ग्रात्मा नहीं है, इन्द्रिय का उपकरण्यत्व नहीं है, अर्थप्रहण नहीं है। विज्ञान और विकल्प में सारूप्य है। वही प्रमाण है; वही प्रमाण-फल है। अर्थ का आकार के साथ सारूप्य और आकार दो मिन्न वस्तु नहीं है।

## वस्तु-सत्ता का हैविध्य

दिङ्नाग श्रीर धर्मकीति के सिद्धान्त में ज्ञान की न्याख्या के तुल्य वस्तु, परमार्थ-सत् की न्याख्या मी श्रप्तं है। वस्तु, परमार्थ-सत् श्रर्थ किया-सामर्थ्य है। जिसमें यह सामर्थ्य नहीं है, वह श्रवस्तु है। जो श्रिम प्रवालित श्रीर शान्त होती है, वह श्रिम स्वलच्या है। श्रिम-संनिधान में स्फुट श्रीर श्रसंनिधान में श्ररफुट प्रतिमासित होती है। यह परमार्थ-सत् है। जव तक वह वर्तमान श्रीर चतुरिन्द्रय-प्राह्म है, तब तक श्रिम का प्रकाश-कर्ण भी स्फुट है। जो विह्न विकल्प का विषय है, जो न प्रव्वलित होती है, श्रीर न पाचन-क्रिया करती है, श्रीर न प्रकाश देती है, वह श्रवस्तुक है। यद्यपि विकल्प-विषय दृश्य के तुल्य हो, तथापि वह अर्थिकियामाव के कारण दृश्य नहीं है। श्रतीत, भिवष्य श्रवस्तुक हैं; केवल प्रत्युत्पन वस्तु है। विकल्प-विषय, श्रमाव, बुद्धि-निर्माण, जाति, सामान्य प्रश्न समात्र हैं; केवल स्वलच्या वस्तु-सत् है। श्रन्य केवल विकल्प हैं, शब्द-मात्र हैं। इनके पीछे किंचिन्मात्र भी वस्तुत्व नहीं है। वस्तु-सत् में विकल्प नहीं होता, श्रतः यह निविकल्पक है। किन्तु इन दो के बीच एक लोक है, जो परिकल्प से बना है; किन्तु जिसका श्राधार वस्तु-सत् है। इसे संवृति-सत्य कहते हैं। परिकल्प दो प्रकार के हैं—शुद्ध श्रीर

वस्तु-भिशित । वस्तु के भी दो प्रकार हैं—शुद्ध श्रीर परिकल्प-मिश्रित । एक वस्तु-सत् ज्ञ्ण स्वलज्ञ्ण हे । यह परमार्थ-सत् हे । दूसरा स्वलज्ञ्ण के श्रमन्तर विकल्प-निर्मित श्राकार है । जब वस्तु-प्रतिबन्ध पारम्पर्येण होता है, तब श्रर्थ-संवाद होता है, यद्यपि यह श्रमुभव परमार्थ सत् की दृष्टि से भ्रान्त है । यह पारपर्येण सत् है, प्रत्यच्चेण नहीं ।

## प्रभाग का हैविध्य

जिस प्रकार वस्तु-सत् द्विविध है, उसी प्रकार प्रमाण भी द्विविध है। प्रमाण प्रत्यच्च या अप्रत्यच्च है। यह परमार्थ-सत् के ज्ञान का कारण है, या संवृति-सत् के ज्ञान का कारण है। प्रत्यच्च-प्रमाण इन्द्रिय-व्यापार से उत्पन्न होता है; अप्रत्यच्च विकल्प से। प्रथम प्रतिभास है, दूसरा कल्पना है। प्रथम अर्थ का प्रह्ण करता है, दूसरा उसी की कल्पना करता है (विकल्पयित)। वास्तव में 'प्रह्ण' नहीं होता, किन्तु इस शब्द का व्यवहार ज्ञान के प्रथम च्यण को एहीत अर्थ के विकल्प से विशिष्ट करने के लिए होता है। यह च्यण असाधारण तत्व है, अत: यह अन्मिलाप्य है। नाम, अभिज्ञा किसी एकत्व की होती है, जिसमें देश, काल और गुण का संयोग होता है। यह एकत्व एक विकल्प है, और बुद्धि की जिस प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है, वह प्रतिभास नहीं है।

धर्भोत्तर कहते हैं कि प्रमाण के द्विविध विषय हैं—प्राह्म श्रीर श्रध्यवसेय (पृ०१५-१६)। प्राह्म श्रीर श्रध्यवसेय भिन्न-भिन्न हैं। प्रत्यक्त का च्या एक है। यह प्राह्म है। दूसरा श्रध्यवसेय प्रत्यद्ध-त्रल से उत्पन्न निश्चय है। यह च्या सन्तान है। सन्तान ही प्रत्यद्ध का प्रापणीय है। च्या की प्राप्ति श्रशक्य है।

बौदों के अनुसार दो प्रमाण हैं—प्रत्यच्च और अनुमान । वैशेषिक भी दो ही प्रमाण मानते हैं, यदापि उनके लच्चा और उनकी व्याख्या मिल है । बौद्ध आसवचन को प्रमाण में नहीं गिनते । नैयायिकों का उपमान और अर्थापत्ति बौदों के अनुमान के अन्तर्गत हैं । ज्ञान हिन्द्रय-व्यापार से होता है, और विकलप-बल से आकार का उत्पाद होता है । प्रत्यच्च में अर्थ का आकार विशदाम होता है; अनुमान में लिङ्ग द्वारा अर्थ का अर्फुट ज्ञान होता है । अर्थन के संनिधान में अपिन का प्रत्यच्च ज्ञान होता है । अर्थन के संनिधान में अपिन का प्रत्यच्च ज्ञान होता है, और यदि अपिन दूर है, और धूमलिङ्ग के दर्शन से ज्ञान होता है । एक में प्रत्यच्च प्रकृष्ट है, दूसरे में विकल्य का प्रकृष्ट है ।

बौदों का नाद 'प्रमाण-व्यवस्था' कहलाता है, जब कि दूसरों का नाद 'प्रमाण-संप्लव' कहलाता है। प्रमाण-संप्लव के अनुसार प्रत्येक अर्थ का ज्ञान प्रत्येक और अनुमान दोनों से हो सकता है। बौद्ध-नाद में प्रत्यच्च और अनुमान दोनों की इयत्ता की व्यवस्था है। एक दूसरे के च्रेत्र में प्रवेश नहीं करता।

इस प्रकार इम देखते हैं कि बौद्ध-दर्शन की दृष्टि आलोचनात्मक है। बौद्ध-दर्शन में प्रमाण दो ही हैं। दोनों ही इन्द्रिय-जन्य अनुभव का समितिक्रमण नहीं कर सकते। बो अतीन्द्रिय हैं, वह ज्ञान का विषय नहीं है। सब अतीन्द्रिय अर्थ, बो देश, काल, स्वभाव से विषक्तिष्ट हैं, अनिश्चित हैं। अतीन्द्रिय चेत्र में विकल्प से विविध निर्मित होगा बो विषद होगा। वीद-धर्म में बुद्ध को सर्वज्ञ कहा है, किन्तु अतिन्द्रिय-सर्वज्ञत्व का होना या न होना सन्दिग्ध है। अतः यह अनैकान्तिक है।

धर्मीत्तर कहते हैं कि जिस अनुमान का लिंग-त्रैरूप आगमितद है, उसका आश्रय आगम है। ये युक्तियाँ अवस्तु-दर्शन के वल से प्रवृत्त होती हैं, अर्थात् विकल्पमात्र के सामर्थ्य से प्रवृत्त होती हैं। आगम के जो अर्थ अतीन्द्रिय हैं, अर्थात् जो प्रत्यन्त-अनुमान के विषय नहीं हैं, यथा सामान्यादि; उनके विचार में आगमाश्रित अनुमान की संभावना है। विपर्थस्त शास्त्रकार सत्-असत् स्वभाव का आरोप करते हैं। जब शास्त्रकार ही आन्त होते हैं, तो दूसरें का क्या भरोसा; किन्तु यथावस्थित वस्तुस्थिति में इसकी संमावना नहीं है।

#### मस्यक्ष

ज्ञान के स्वरूप को हम कभी नहीं जानेंगे किन्तु हम उसे साज्ञात् ऋौर परोद्य में विभक्त कर सकते हैं। इसी विभाग के श्रधार पर जानमीमांसा का शास्त्र श्राशित है। साचात को हम इन्द्रिय-व्यापार श्रीर परोन्त को विकल्प कह सकते हैं । श्रर्थ का साद्वात्कारी ज्ञान प्रत्यन्त कहलाता है। प्रत्यन्त निर्विकल्प है, सविकल्प नहीं है। यह वस्तु के स्वलन्त्रण का प्रहण् करता है। यह नामजात्यादि ( जाति, द्रव्य, गुरा, कर्म, नाम ) का ग्रहरा नहीं करता । जात्यादि विकल्प हैं। निर्विकलप प्रत्यन्त जात्यादि से श्रासंयत है। यह कल्पना से श्रापोड़ है। सविकल्प प्रत्यन प्रत्यच नहीं है, क्योंकि वह मन-इन्द्रिय द्वारा जात्यादि का विवेचन करके विषय का प्रहर्ण करता है। यह इन्द्रिय से वस्तु का श्रालोचन मात्र नहीं है। वस्तुमात्र का जो प्रथम संमुग्ध ग्रहण होता है, वही निर्विल्प प्रत्यक्त है। यही शुद्ध प्रत्यक्त है। पश्चात् मन द्वारा (नामस्मृति से) वस्तु के नाम का ज्ञान होता है। इसे प्रत्यच नहीं कह सकते। यह इन्द्रियार्थ के सन्निकर्ष से जन्य नहीं है। यह इन्द्रिय व्यापार से उत्पन्न नहीं होता। ग्रन्य मतों के श्रनुसार सविकल्प भी प्रत्यच है, क्योंकि यह इन्द्रिय-व्यापार से जन्य है ऋौर इन्द्रिय-व्यापार उस समय भी उपरत नहीं होता जब सविकल्प का उत्पाद होता है, क्योंकि इसका अपरोत्त-भाष होता है। किन्तु बौद्ध कहते हैं कि यह कहना कि सविकल्प प्रत्यत्त है श्रौर साथ ही साथ यह श्रपरोत्तावमास है, परस्पर विरोधी हैं। वस्तुसंज्ञा का श्रवमास इन्द्रिय को नहीं होता। संज्ञाकरण श्रीर प्रत्यभिज्ञा की किया वर्तमान अनुभव और ग्रतीतानुभव के विवयों के एकीकरण से होता है।

प्रत्यच् ज्ञान को श्रभ्रान्त होना चाहिये। प्रत्यच् ज्ञान तभी प्रमाण हो सकता है बन कि वह विपर्यस्त न हो। भ्रान्ति भी दो प्रकार की हैं— १. मुक्त िभ्रम, जिसके श्रनुसार सभी व्यावहारिक ज्ञान एक प्रकार का विभ्रम है श्रीर २. प्रातिमासिकी भ्रान्ति। प्रत्यच् प्राह्म-रूप (परमार्थसत् में) में श्रविपर्यस्त होता है।

## भानस-अत्यक्ष

इन्द्रियाश्रित ज्ञान प्रत्यन्त का केवल एक प्रकार है। एक दूसरा प्रत्यन्त है, जिसे मानस-प्रत्यन्त कहते हैं। प्रत्येक प्रत्यन्त ज्ञान में इसका एक न्त्रण होता है; यह इन्द्रिय ज्ञान के विशय त्त्रण से उत्तर च्राण है। इन्द्रिय श्रीर विकल्प का मीजिक भेद स्थापित कर प्रमाणवाद को इनके सहकारित्व को समस्ताने की श्रावश्यकता पड़ी। इन दोनों को प्रथक् कर इन्हें पुन: मिलाने के लिए विवश होना पड़ा। पूर्व बौद्धधर्म में एक वर्णधर्म एक चलुधर्म श्रीर एक मनोधर्म के हेतु-प्रत्ययवश वर्ण का जान होता है। इन्द्रिय श्रीर विकल्य का भेद स्थापित कर दिङ्नाग ने मन का लोप कर चलुरिन्द्रिय के स्थान में शुद्ध इन्द्रियविज्ञान को रखा। इस प्रकार वर्ण-जान को शुद्ध इन्द्रियविज्ञान के च्या से समस्ताया, जिसके श्रानन्तर विकल्प निर्माण होता है। इन्द्रिय विज्ञान के लिए देश का नियत करना विकल्प का काम हो गया। यह च्या प्रत्यन्त श्रीर श्राविकल्प है। पहला च्या शुद्ध इन्द्रियविज्ञान है; दूसरा च्या मानस प्रत्यन्त है। चन्नु का जब व्यापार होता है तब रूपज्ञान चलुराश्रित होता है। जब चन्नु का व्यापार उपरत हो जाता है तब मनोविज्ञान का प्रत्यन्त होता है।

#### बोगि-प्रत्यक्ष

इन्द्रियविज्ञान के प्रथम च्र्ण में जैसा स्फुटाम ज्ञान होता है वैसा उत्तर च्र्ण में विकल्प निर्माण से नहीं होता। स्विकल्पक ज्ञान श्रस्फुटाम होता है। योगि प्रत्यच्च से भाव्य-मान श्रर्थ का दर्शन योगी को होता है। वह श्रतीत भविष्यत् को उसी प्रकार जान सकता है, जिस प्रकार वर्तमान को। यह प्रत्यच्च श्रलौकिक योगज सन्निकर्ष से जन्य है। इतर प्रत्यच्च के तुल्य यह भी प्रत्यच्च है। स्फुटाम होने से निर्विकल्पक है। प्रमाण शुद्ध श्रीर श्रर्थप्राही होने से संवादक है।

## स्वसंवेदन

सौन्नान्त्रिक योगाचार का मत है कि सर्वज्ञान स्वप्रकाश है। जिस प्रकार दीपक समीप की वस्तुत्रों को प्रकाशित करता है त्रौर साथ ही साथ त्रपने को भी प्रकाशित करता है, प्रदीप स्वप्रकाश के लिए किसी दूसरे प्रकाश पर निर्भर नहीं रहता उसी प्रकार ज्ञान स्वप्रकाश है।

अमाकर के अनुसार ज्ञान का स्वतः प्रत्यच्च होता है। कुमारिल के अनुसार ज्ञान-क्रिया का प्रत्यच्च नहीं होता। यह ज्ञातता या प्राकट्य से अनुमित होती है।

न्याय-वैशेषिक के श्रनुसार ज्ञान प्रत्यन्त का विषय है, किन्तु इसका स्वतः प्रत्यन्त नहीं होता, श्रन्तः करण श्रर्थात् मनद्वारा श्रन्य ज्ञान से होता है। ज्ञान का श्रनुमान ज्ञातता से नहीं होता। एक ज्ञान का प्रत्यन्त दूसरे ज्ञान से होता है जिसे श्रनुत्यवसाय कहते हैं। ज्ञान परंप्रकाशक है, स्वप्रकाशक नहीं है। ज्ञान ज्ञानान्तर से वेदा है।

सांस्य योग का मत है कि जान का प्रत्यद्ध आत्मा द्वारा होता है, अन्य जान से नहीं होता; क्योंकि जान अचेतन है। चित्त स्वप्रकाश नहीं है, क्योंकि चित्त आत्मा का दृश्य है। जिस भकार इतर इन्द्रियाँ तथा इन्द्रियार्थ स्वप्रकाश नहीं है,क्योंकि वह दृश्य हैं, उसी प्रकार चित्त (= मन ) भी स्वप्रकाश नहीं है। तब यह अर्थ का प्रकाश कैसे करता है ? सांस्य-योग पुरुष की स्वा को स्वीकार करता है। यह इसे जाता और भोका मानता है। पुरुष प्रकाश-स्वमाव है। प्रकाश पुरुष का गणा नहीं है। स्वामास पुरुष का प्रतिविम्ब अचेतन बुद्धि पर पढ़ता है

श्रीर यह पुक्त बुद्धि की श्रवस्था को स्वावस्था के रूप में विपर्यासवश ग्रहीत करता है। पुरुष न श्रत्यन्त बुद्धि सर्रा है श्रीर न श्रत्यन्त विरूप है। यह बुद्धि से भिन्न है। किन्तु यदि पुरुष श्रात्यन्त सरूप नहीं है तो यह श्रत्यन्त विरूप भी नहीं है, क्योंकि पुरुष यद्यपि शुद्ध है तथापि बुद्धि में पुरुष के प्रतिसंकान्त होने से चैतन्यापन्न बुद्धि की वृत्ति को यह जानता है श्रीर श्रातदात्म होते हुए भी उसे तदात्मक के समान ग्रहीत करता है। बुद्धि जड़ स्वभाव है तथापि स्वापास पुरुष के प्रतिविधित होने से यह चैतन्य को प्राप्त करती है।

गंकराचार्यं के अनुसार ज्ञान स्वप्रकाश है।

हीनवान में श्रात्मा श्रीर उसके गुणों का प्रत्याख्यान है। किन्तु वहाँ मी विद्यान, इन्द्रिय श्रीर विषय का त्रिक है। मन-इन्द्रिय या श्रायतन को भी यह मानता है, जिसके चैतासक-वर्म विषय हैं। मन विज्ञान-संतति है; यह चैतसिक धर्मों की उपलब्धि स्वतः करता है श्रीर पाह्य विषयों का प्रत्यच्च दंचेन्द्रियों द्वारा करता है।

दिल्नाग इस वाद का प्रत्याख्यान करते हैं। मन नाम का कोई इन्द्रियान्तर नहीं है और सुखादि प्रमेय नहीं हैं। हीनयान के अन्तर्गत मन के सम्बन्ध में धर्व सम्मत कोई विचार नहीं है। सर्वास्तिवादी मन-इन्द्रिय का बुद्धि से तादाम्य मानता है। इनके अनुसार चित्त, मन और विज्ञान का एक ही अर्थ है। किन्तु शेरवादी विज्ञान के साथ हृदय बातु मी मानते हैं।

दिङ्नाग नैयायिकों के मत का विरोध करते हुए कहते हैं कि न्यायसूत्र [१।१।१२] में भी केवल पांच इन्द्रियां गिनाई गई हैं। किन्तु वात्स्यायन कहते हैं कि मन इन्द्रिय है। जाता इन्द्रिय द्वारा व्यवसाय करता है, क्योंकि यदि इन्द्रिय-विशेष विनष्ट हो चावे तो अनुव्यवसाय (मैं इस घट के ज्ञान से संयुक्त हूँ) की उत्पत्ति नहीं होती।

पूर्वं पद्मी प्रश्न करता है कि आप वताइये कि आतमा और आत्मीय वेदना और संज्ञा की उपलब्धि कैसे होती है। माध्यकार उत्तर देते हैं कि यह अन्तः करण (मन) द्वारा होती है। मन इन्द्रिय है, यद्यपि सूत्र में मन का पृथक् उल्लेख है। इसका कारण यह है कि मन इन्द्रिय पैचेन्द्रिय से कुछ बातों में मिन्न है। इस सूत्र में भी विष्ठेन्द्रिय मन का निषेच नहीं किया गया है। विङ्नाग उत्तर देते हैं कि यदि अनिषेध से प्रहण समका बावे तो अन्य इन्द्रियों का उल्लेख तथा है, क्योंकि उनका अस्तित्व सभी मानते हैं। विङ्नाग अन्तरिन्द्रिय का प्रत्याख्यान करते हैं और उसके स्थान में मानस-प्रत्यन्त मानते हैं।

सर्व ज्ञान प्राह्म श्रीर प्राहक में विभक्त है, किन्तु प्राहक श्रंश को इसी प्रकार पुनः विभक्त नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञान के दो भाग नहीं होते। श्रतः स्त्रसंवेदन को बाह्य प्रत्यक्त के तुल्य समम्तना श्रयुक्त है।

धर्मोत्तर कहते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया में प्रथम ख्या के श्रनन्तर विकल्प श्रनुगमन करता है। निःसन्देह श्रात्मा का ज्ञान रूपवेदन होता है, किन्तु इसके श्रनन्तर विकल्प नहीं ख्या से उत्तर दाया है। इन्द्रिय श्रीर विकल्प का मीजिक भेद स्थापित कर प्रमायावाद को इनके सहकारित्व को समकाने की श्रावश्यकता पड़ी। इन दोनों को पृथक् कर इन्हें पुन: मिलाने के लिए विवश होना पड़ा। पूर्व बीद्धधर्म में एक वर्णधर्म एक चच्छुधर्म श्रीर एक मनोधर्म के हेतु-प्रत्यवश वर्षा का ज्ञान होता है। इन्द्रिय श्रीर विकल्य का भेद स्थापित कर दिङ्नाग ने मन का लोप कर चच्छुरिन्द्रिय के स्थान में शुद्ध इन्द्रियविज्ञान को रखा। इस प्रकार वर्ण-ज्ञान को शुद्ध इन्द्रियविज्ञान के च्या से समकाया, जिसके अनन्तर विकल्प निर्माय होता है। इन्द्रिय विज्ञान के लिए देश का नियत करना विकल्प का काम हो गया। यह च्या प्रत्यद्ध श्रीर अविकल्प हैं। पहला च्या शुद्ध इन्द्रियविज्ञान है; दूसरा च्या मानस प्रत्यच्च है। चज्ज का ब्यापार होता है तब रूपज्ञान चच्छुराश्रित होता है। जत्र चच्छु का व्यापार उपरत हो जाता है तब मनोविज्ञान का प्रत्यच्च होता है।

#### योगि-प्रस्पक्ष

इन्द्रियविज्ञान के प्रथम च्रण में जैसा स्फुटाम ज्ञान होता है वैसा उत्तर च्रण में विकल्प निर्माण से नहीं होता। स्विकल्मक ज्ञान अर्स्फुटाम होता है। योगि प्रत्यच्च से मान्य-मान अर्थ का दर्शन योगी को होता है। वह अतीत भविष्यत् को उसी प्रकार जान सकता है, जिस प्रकार वर्तमान को। यह प्रत्यच्च अलौकिक योगज सन्निकर्ष से जन्य है। इतर प्रत्यच्च के तुल्य यह भी प्रत्यच्च है। स्फुटाम होने से निर्विकल्मक है। प्रमाण शुद्ध और अर्थप्राही होने से संवादक है।

#### स्वसंबेद्ध

सीक्रान्त्रिक योगाचार का मत है कि सर्वज्ञान स्वप्नकाश है। जिस प्रकार दीपक समीप की वस्तुओं को प्रकाशित करता है और साथ ही साथ अपने को भी प्रकाशित करता है, प्रदीप स्वप्रकाश के लिए किसी दूसरे प्रकाश पर निर्भर नहीं रहता उसी प्रकार ज्ञान स्वप्रकाश है।

प्रभाकर के श्रनुसार ज्ञान का स्वतः प्रत्यच् होता है। कुमारिल के श्रनुसार ज्ञान-क्रिया का प्रत्यच्च नहीं होता। यह ज्ञातता या प्राकट्य से श्रनुमित होती है।

म्याय-वैशेषिक के श्रनुसार श्वान प्रत्यन्त का विषय है, किन्तु इसका स्वतः प्रत्यन्त नहीं होता, श्रन्तःकरण् श्रर्थात् मनद्वारा श्रन्य श्वान से होता है। श्वान का श्रनुमान श्वातता से नहीं होता। एक श्वान का प्रत्यन्त दूसरे श्वान से होता है जिसे श्रनुव्यवसाय कहते हैं। श्वान पर-प्रकाशक है, स्वप्रकाशक नहीं है। श्वान श्वानान्तर से वेद्य है।

सांस्य-योग का मत है कि जान का प्रत्यच् आत्मा द्वारा होता है, अन्य जान से नहीं होता; क्योंकि जान अचेतन है। चित्त स्वप्रकाश नहीं है, क्योंकि चित्त आत्मा का दृश्य है। विस्त अकार इतर इन्द्रियाँ तथा इन्द्रियार्थ स्वप्रकाश नहीं है,क्योंकि वह दृश्य हैं, उसी प्रकार चित्त (= मन) भी स्वप्रकाश नहीं है। तब यह अर्थ का प्रकाश कैसे करता है ? सांख्य-योग पुरुष की स्वीकार करता है। यह इसे आता और भोक्ता मानता है। पुरुष प्रकाश-स्वमाव है। प्रकाश पुरुष का गुरुष का गुरुष का गुरुष का गुरुष का गुरुष का गुरुष हो। स्वाभास पुरुष का प्रतिविद्य अचेतन बुद्धि पर पड़ता है

श्रीर यह पुरुष बुद्धि की श्रवस्था को स्वावस्था के रूप में विपर्यासवश ग्रहीत करता है। पुरुष न श्रत्यन्त बुद्धि सरूप है श्रीर न श्रत्यन्त विरूप है। यह बुद्धि से मिन्न है। किन्तु यदि पुरुष श्रत्यन्त सरूप नहीं है तो यह श्रत्यन्त विरूप भी नहीं है, क्योंकि पुरुष यद्यपि शुद्ध है तथापि बुद्धि में पुरुष के प्रतिसंकान्त होने से चैतन्यापन्न बुद्धि की बृत्ति को यह जानता है श्रीर श्रतदात्म होते हुए भी उसे तदात्मक के समान ग्रहीत करता है। बुद्धि जड़ स्वभाव है तथापि स्वाभास पुरुष के प्रतिविधित होने से यह चैतन्य को प्राप्त करती है।

ग्रंकराचार्थं के श्रनुसार ज्ञान स्वप्रकाश है।

हीलवाल में आतमा और उसके गुणों का प्रत्याख्यान है। किन्तु वहाँ भी विश्वान, हिन्द्रय और विश्य का त्रिक है। मन-इन्द्रिय या आयतन को भी यह मानता है, जिसके चैतासक-धर्म विश्य हैं। मन विश्वान-संतित है; यह चैतिसक धर्मों की उपलब्धि स्वतः करता है और बाह्य विश्यों का प्रत्यन्त दंचेन्द्रियों द्वारा करता है।

दिल् नाग इस वाद का प्रत्याख्यान करते हैं। मन नाम का कोई इन्द्रियान्तर नहीं है और मुखादि प्रमेय नहीं हैं। हीनयान के श्रन्तर्गत मन के सम्बन्ध में सर्व सम्मत कोई विचार नहीं है। सर्वोस्तिवादी मन-इन्द्रिय का बुद्धि से तादाम्य मानता है। इनके श्रनुसार चित्त, मन और विज्ञान का एक ही अर्थ है। किन्तु शेखादी विज्ञान के साथ दृद्य घातु भी मानते हैं।

दिङ्नाग नैयायिकों के मत का विरोध करते हुए कहते हैं कि न्यायसूत्र [१।१।१२] में भी केवल पांच इन्द्रियां गिनाई गई हैं। किन्तु वात्स्यायन कहते हैं कि मन इन्द्रिय है। जाता इन्द्रिय द्वारा व्यवसाय करता है, क्योंकि यदि इन्द्रिय-विशेष विनष्ट हो बावे तो अनुव्यवसाय (मैं इस घट के ज्ञान से संयुक्त हूँ) की उत्पत्ति नहीं होती।

पूर्वपद्मी प्रश्न करता है कि आप वताइये कि आत्मा और आत्मीय वेदना और संज्ञा की उपलब्धि कैसे होती है। माध्यकार उत्तर देते हैं कि यह अन्तःकरण (मन) द्वारा होती है। मन इन्द्रिय है, यद्यपि सूत्र में मन का पृथक् उल्लेख है। इसका कारण यह है कि मन इन्द्रिय पैचेन्द्रिय से कुछ बातों में मिन्न है। इस सूत्र में भी पष्ठेन्द्रिय मन का निषेच नहीं किया गया है। दिङ्नाग उत्तर देते हैं कि यदि अनिषेध से प्रहण समका जावे तो अन्य इन्द्रियों का उल्लेख व्या है, क्योंकि उनका अस्तिस्व सभी मानते हैं। दिङ्नाग अन्तरिन्द्रिय का प्रत्याख्यान करते हैं और उसके स्थान में मानस-प्रत्यद्व मानते हैं।

सर्व ज्ञान आहा और शहक में विभक्त है, किन्तु शहक अंश को इसी प्रकार पुनः विभक्त नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञान के दो भाग नहीं होते। श्रतः स्वसंवेदन को बाह्य प्रत्यज्ञ के तुल्य समभना श्रयुक्त है।

धर्मोत्तर कहते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया में प्रथम ख्या के अनन्तर विकल्प अनुगमन करता है। निःसन्देह आत्मा का ज्ञान रूपवेदन होता है, किन्तु इसके अनन्तर विकल्प नहीं होता । नित्त की कोई अवस्था नहीं है, जिसमें यह संवेदन प्रत्यत्त न होता हो । यदि हम नीलादि देखते हैं और साथ साथ सुखादि आकार का संवेदन होता है तो यह नहीं कह सकते कि यह सुखादि रूप नीलादि से उत्पन्न इन्द्रिय विश्वान के दुल्य आकार है । किन्तु जब किसी बाह्य अर्थ यथा नीलादि का दर्शन होता है तो तुल्य काल में सुखादि आकार से किसी अन्य का संवेदन होता है । यह स्वात्मा की अवस्था का संवेदन है । वस्तुतः जिस रूप में आत्मा का वेदन होता है वह रूप प्रत्यत्व का आत्म-संवेदन है । अतः रूपदर्शन के साथ साथ हम किसी एक अन्य वस्तु का अनुभव करते हैं, जो दृष्ट अर्थ से अन्य है, जो प्रत्येक चित्तावस्था के साथ होता है और जिसके बिना कोई चित्तावस्था नहीं होती । यह वस्तु स्वात्मा है । यह जान ही है । इसी से ज्ञान का अनुभव होता है । यह जान रूपवेदन आत्मा का साल्तात्कार हैं; यह निविंकलनक और अश्वान्त है; अतः प्रत्यन्त है ।

तुलना—इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्य दर्शनों का आतमा उपनिषदों में ब्रह्म का स्थान पाकर सांख्य में एक द्रव्य के रूप में माना जाता है। हीनयान में हम इसे विज्ञान-सन्तान के रूप में पाते हैं, जिसका कारित्र षष्ठेन्द्रिय का है। वौद्ध-न्याय में इसका यह स्थान मी विज्ञत हो जाता है और यह प्रत्येक चित्तावस्था का साहचर्य करता है।

# प्रत्यत्त पर ऋन्य भारतीय वृश्वेनों के विचार

#### सांच्य

प्रत्यत्त वह विज्ञान है 'जो जिस वस्तु के संबन्ध से सिद्ध होता है उसी वस्तु के आकार को प्रहण करता है' [ सांख्यसूत्र (१।८६) यत् संबन्धसिद्धं तदाकारोल्लेखि विज्ञानं तत्प्रत्यत्त्वम् ] । विज्ञानिमित्तु इस लक्षण का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि प्रत्यत्त्व वह बुद्धिवृत्ति है जो वस्तु को प्राप्त होकर उस वस्तु के आकार में परिणत होती है । वस्तु के सान्निध्य से ही बुद्धि-वृत्ति नहीं उत्पन्न होती, किन्तु केवल उसका विशेष आकार उससे उत्पन्न होता है। यह आकार बुद्धिवृत्ति में निहित है । प्रत्यत्त्व होने के लिए एक बाह्य वस्तु का सन्निकर्ष बुद्धि को चाहिये । श्रीर वाह्य वस्तु के ज्ञान के लिए इन्द्रिय-सिन्नकर्ष चाहिये । सांख्यों के अनुसार बुद्धि का तम उसकी वृत्ति में अन्तराय है । जब उपात्त विषय में इन्द्रियों की वृत्ति के होने से यह तम अभिभृत होता है, तब अध्यवसाय ( ज्ञान ) होता है । ईश्वरकृष्ण प्रत्यत्त्व का लक्षण इस प्रकार देते हैं:—

# ''प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्'' [ सांख्यतत्वकौमुदी, प् ]

वाचरपित मिश्र इस लच्चण का भाष्य इस प्रकार करते हैं :—प्रथम प्रत्यन्त का एक वास्तविक विषय होना चाहिये। यह छंशय का व्यवच्छेद करता है। विषय बुद्धिवृत्ति की अपने आकार में परिचार करता है। प्रत्यन्त के विषय वाह्य और आम्यन्तर दोनों है, पृथिव्यादि स्थूल पदार्थ और सुखादि सन्तम पदार्थ। पुनः विषय विशेष के प्रत्यक्त के लिए इन्द्रिय विशेष की वृत्ति की आवश्यकता होती हैं। यह वृत्ति इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष के रूप में होती है। इससे अनुमान, स्मृत्यादि पराकृत होते हैं। पुनः इसके अतिरिक्त बुद्धिवृत्ति भी चाहिये। बुद्धि-व्यापार से विषय का निश्चित ज्ञान होता है। परिगाम स्वरूप अध्यवसाय अर्थात् निश्चित ज्ञान उत्पन्न होता है।

वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि बाह्ये न्द्रिय वस्तु का ख्रालोचन कर मन को समर्पण् करता है, मन संकल्प कर ऋषंकार को समर्पण् करता है, ऋषंकार ऋभिमित देकर बुद्धि को समर्पण् करता है। बाह्ये न्द्रिय मन और ऋषंकार यद्यपि परस्पर विरोधी हैं, तथापि भोग अपवर्ग रूप पुरुषार्थ के लिए इनकी एक वाक्यता सिद्ध होती है।

बाह्ये न्द्रियों की वृत्ति वस्तु का आलोचन-मात्र है। यह निर्विकल्पक ज्ञान है। सिवकल्पक मन की उत्पत्ति है। जब वस्तु का आलोचन इन्द्रिय से होता है तब मन का संकल्प
रूप व्यापार होता है। मन विशेषण्-विशेष्यभाव से विवेचन करता है। "यह यह है, वह नहीं
हैं" (इदमेवम्, नैवम्)। पहले निर्विकल्पक ज्ञान होता है। यह बालमूक के ज्ञान के समान
होता है। पश्चात् जात्यादि धर्मों से वस्तु का विवेचन होता है, समान असमान-जातीय
का व्यवच्छेद होता है। यह मन का व्यापार है। यह सिवकल्पक है। जब बाह्ये न्द्रिय से
वस्तु का आलोचन कर मन द्वारा विशेषण्-विशेष्यभाव का विवेचन होता है, तब अहंकार
उस ज्ञान को स्वीकृत करता है। यहाँ में अधिकृत हूँ, मेरे लिए यह विषय है, मुक्तसे अन्य कोई
यहाँ अधिकृत नहीं हैं, अतः में हूँ। यह जो अभिमान होता है उसे आहंकार कहते हैं।
असाधारण व्यापार होने से इसे आहंकार कहते हैं। इस प्रकार जो पहले विषय का अवैयक्तिक
प्रहण् था वह आहंकार से वासित होकर व्यक्तिगत अनुभव हो जाता है।

जब मन से विवेचित होकर सिवकल्पक ज्ञान ऋहंकार द्वारा श्रभिमत होता है, तब बुद्धि की श्रध्यवसायात्मक नृत्ति होती है। ज्ञात वस्तु के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या प्रवृत्ति होनी चाहिये इस प्रकार का विनिश्चय, श्रध्यवसाय-बुद्धि का श्रसाधारण व्यापार है।

सांख्य के अनुसार बाह्य प्रत्यन्त के लिए अन्तःकरण और बाह्य न्द्रिय का संयोग चाहिये। अन्तःकरण—बुद्धि, अहंकार और मन—एक स्वभाव के हैं; यह एक दूसरे से पृथक् द्रव्य नहीं हैं। इन तीनों को मिला कर एक अन्तःकरण होता है। वृत्ति के तारतम्य के अनुसार यह तीन हैं।

#### स्थाय

गीतम के अमुसार इन्द्रिय और अर्थ के सिनकर्ष से उत्पन्न जो अव्यमिचारी जान है, वह प्रत्यक्त है। यह दो प्रकार का है--अव्यपदेश्य और व्यवसायात्मक। वास्तव में इन्द्रिय का अर्थ से, इन्द्रिय का मन से और मन का आत्मा से संयोग होता है। किन्तु अन्तिम दो संयोग प्रत्यक्त की विशेषता नहीं हैं। वह अनुमानादि प्रमाशों को भी सामान्य हैं। अतः प्रत्यक्त के लक्ष्णों में इन संयोगों का उल्लेख नहीं है। वास्यायन कहते हैं कि मन भी इन्द्रिय है। इसिलए सुख दुःखादि का संवेदन भी प्रत्यच्च के श्रान्तर्गत है।

विषानाण कहते हैं कि प्रत्यन्त वह जान है जिसका अपर जानकरण नहीं है। यह अनुमान, उपमान, स्मृति, शब्दजान का निरमन करता है; क्योंकि इन जानों का करण अपर जान है। निर्विकल्पक जान नाम से असंयुत है। स्विकल्पक वस्तु के नाम का भी अहण करता है। नैयायिकों का मत है कि निर्विकल्पक प्रत्यन्त विशेष्य और विशेषण का अहण करता है किन्तु उनके संबन्ध का प्रहण नहीं करता।

#### मीमांसा

जैमिनि लगभग वही लच्चण वताते हैं जो नैयायिक वताते हैं। जैमिनि कहते हैं कि प्रत्यन्त से अतीव्दिय धर्म का गहण नहीं होता। वह केवल हतना कहते हैं कि इन्द्रियार्थ के सिनक से जन्म जान प्रत्यन्त है। यह ज्ञान पुरुष में होता है।

प्रभाकर के श्रनुसार साद्यात्प्रतीति को प्रत्यत्त कहते हैं। प्रत्यत्त ज्ञान की प्रत्येक किया में त्रिपुटी संवित् होती हैं—श्रात्मा जो जाता है उसकी संवित्ति, जेयवस्तु की संवित्ति और ज्ञान की संवित्ति। प्रत्यत्त किया दो प्रकार की है—निर्विकल्पक, स्विकल्पक। प्रत्यत्त का ज्ञान श्रन्य प्रत्यत्त द्वारा नहीं होता। यह स्वसंवेद्य है।

#### वैशेषिक

प्रशस्तपाय का मत है कि इन्द्रियार्थ-सिन्नकर्ष के अनन्तर ही वस्तु के स्वरूपमात्र का प्रत्यच्च होता है। यह निर्विकल्प है। यह सामान्य विशेष सहित वस्तु का आलोचनमात्र है। किन्तु इस ज्ञान में सामान्य-विशेष ज्ञान अभिव्यक्त होते हैं। यह ज्ञान की पूर्वावस्था है। इसमें पूर्व प्रमाणान्तर नहीं है। इसका फल रूपत्व नहीं है। स्विकल्प विशेष वस्तु का प्रहण् है।

#### **ज**नुमान

### स्वार्यानुमान

अनुमान दो प्रकार का है—परार्थानुमान श्रीर स्वार्थानुमान । परार्थानुमान शब्दात्मक है ( सिलॉबिंब्स ); स्वार्थानुमान ज्ञानात्मक है । दोनों में अत्यन्त भेद होने से इनका लद्मण एक नहीं है । परार्थानुमान वह है जिससे दूसरे को ज्ञान प्रतिपादित कराते हैं । स्वार्थानुमान अपनी प्रतिपत्ति के लिए है । पहले हम स्वार्थानुमान का लच्चण वर्णित करेंगे । जो ज्ञान त्रिरूप लिंग से उत्पन्न होता है और जिसका आलंबन अनुमेय है, वह स्वार्थानुमान है । अनुमान में मी प्रत्यन्त के तुल्य प्रमाण्यक्त को व्यवस्था है । यथा नीलस्क्ष्प प्रत्यन्त का अनुभव होने पर नीलबोधक्त्य अवस्थापित होता है । यही नीलसक्त्य जो अवस्थापन का हेत है, प्रमाण है और नीलबोधक्त्य प्रमाण्यक्त है । इसी प्रकार अनुमान के नीलाकार उत्पन्न होने पर नीलबोधक्त्य प्रमाण्यक्त है । हसी प्रकार अनुमान के नीलाकार उत्पन्न होने पर नीलबोधक्त्य अवस्थापित होना है । नीलसक्त्य इसका प्रमाण्यक्त है । साक्त्यवश्च ही नील प्रतीतिक्त्य सिद्ध होता है, अन्यया नहीं ।

# लिंग की त्रिह्पता

लिंग हेतु को कहते हैं। इसके तीन रूप हैं।

लिंग का अनुमेय में होना (सत्य) प्रथम रूप है। इसका होना निश्चित है, क्योंकि लिंग योग्यता के कारण नहीं किन्तु इसलिए है कि आवश्यक रूप से परोच्च ज्ञान का निमित्त है। आहए बीन भी आंकुर के उत्पादन की योग्यता रखता है किन्तु आहए धूम से आग्नि की प्रतिपत्ति नहीं होती यह प्रतिपत्ति भी नहीं होती कि आमुक स्थान में आग्नि है। लिंग की तुलना उस दीप के प्रकाश से भी नहीं हो सकती नो घटादि को प्रकाशित करता है। यह परोच्चार्य का प्रकाशन किसी वस्तु के ज्ञान के उत्पादन का हेतु है नो उपस्थित है। दीप और घट में कोई निश्चित हमको संवन्त्व नहीं है। यद्यपि धूम का दर्शन है तथापि आग्नि की प्रतिपत्ति नहीं होगी नव तक अग्नि के खाथ उसके निश्चित अग्निनामान का ज्ञान न हो। अतः लिंग का ज्यापार परोच्चार्य (यथा आग्नि) और दहलिंग (यथा धूम) की नान्तरीयकता (अग्निनामान) का निश्चयन ही है।

इस सत्ववचन ( लिंग के अनुमेय में होने से ) ते असिद्ध लिंग का निरसन होता है। लिंग को पन्न के एक देश में प्रसिद्ध न होना चाहिये। यथा—वृन्न चेतन हैं क्योंकि वह सोते हैं, किन्तु सब वृन्न नहीं सोते, क्योंकि उनका स्वाप केवल एक देश में सिद्ध है। अतः अनुमान नहीं है।

लिंग का दितीय रूप उसका सपन्न में ही निश्चित सत्व है।

इस सत्व प्रहण से विषद का निरसन होता है, क्योंकि वह सपत्त में नहीं है। साधारण भ्रानैकान्तिक का भी निरसन है। वह सपत्त में ही नहीं किन्दु उभयत्र वर्तमान है। सपत्त में ही लिंग का सत्व है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सब सपत्त में इसे होना चाहिये, किन्दु इसका यह अर्थ है कि असपत्त में न होना चाहिये।

लिंग का तृतीय रूप लिंग का श्रमपद्ध में निश्चित श्रमल है।

श्वास्त प्रहण से विषद का निरास होता है, क्योंकि विषद विपन्न में होता है। साधारण का भी निरास है क्योंकि वह सब सपनों में होता है और असपन्न के एक देश में भी होता है। यथा—शब्द विना प्रयत्न के होते हैं। हेतु—क्योंकि वह अनित्य हैं। इस उदाहरण में अनित्यत्व लिंग है। यह विपन्न के एक देश में है। यथा—विद्युत् आदि में (को विना प्रयत्न के होते हैं और अनित्य हैं) और दूसरे देश में यथा आकाशादि में नहीं हैं, को विना प्रयत्न के नहीं होता किन्तु नित्य है। यहाँ अनुमेय विद्यासित धर्मी है।

स्पन्न वह है जिसका पन्न समान है। यह समान श्रर्य है; यह श्रनुमेय के सहश है। यह सामान्य क्या है जो पन्न श्रीर सपन्न को मिलाता है। यह साध्य धर्म की समानता के कारण है। श्रसपद्ध सपद्ध से श्रन्य या उसके विरुद्ध श्रयका सपद्ध का श्रमात है। जब तक सपद्ध के स्वभाव का श्रमाव नहीं जाना जाता, तब तक सपद्ध से श्रन्य श्रीर उसके विरुद्ध की प्रतीति नहीं हो सकती। श्रतः सपद्धाभाव श्रन्य दो के श्रन्तर्गत है।

# त्रिक्प लिंग के तीन प्रकार

त्रिरूप लिंग के तीन प्रकार हैं--- अनुपलिंघ, स्वभाव और कार्य।

अनु श्विष्ट हेतु — अनुपलिष का प्रयोग इस प्रकार है: — उस देश-विशेष में घट नहीं है। हेतु — उसका ज्ञान प्रतिपत्ता को नहीं होता यद्यपि ज्ञान का लत्या अर्थात् हेतु-प्रत्यय-सामग्री प्राप्त है। ज्ञान का जनक घट भी है; और अन्य चत्तुरादि भी जनक हैं। दश्य घट के अतिरिक्त प्रत्ययान्तर हैं और उनकी सिलिष है। जिसे हम अनुपलिष्य कहते हैं, वह ज्ञान का अभाव नहीं है किन्तु वस्तु है और उसका ज्ञान है। दर्शननिवृत्तिमात्र स्वयं अनिश्चित होने से गमक नहीं है। किन्तु जब हम अनुपलिष्य की बात करते हैं, जिसका रूप दश्य का अनुपलम्म है, तो वचन सामर्थ से ही दश्य-घट रहित प्रदेश और उनके ज्ञान का आश्य होता है। अनुपलिष्य का अर्थ विविध प्रदेश और उनके ज्ञान का होना है।

स्वभाव हेतु—जिस साध्य की विद्यमानता हेतु की अपनी सत्ता की ही अपेता करती है, हेतुसत्ता व्यतिरिक्त किसी हेतु की अपेता नहीं करती, उस साध्य में जो हेतु है वह स्वभाव है।

मयोग—यह वृत्त है (साध्य)। हेतु—क्योंकि यह शिंशपा है। इसका अर्थ यह है कि इसके लिए वृत्त शब्द का व्यवहार हो सकता है, क्योंकि इसके लिए शिंशपा का व्यवहार हो सकता है। अब यदि किसी मूढ़ पुरुष को जो शिंशपा का व्यवहार नहीं जानता और ऐसे देश में रहता है जहाँ प्रचुर शिंशपा है, उसे कोई व्यक्ति एक ऊँचा शिशपा दिखलाकर वतावे कि यह वृत्त है, तो वह जड़ पुरुष समसेगा कि शिंशपा का उच्चत्व वृत्त-व्यवहार में निमित्त है। इसलिए एक छोटा शिंशपा देखकर वह समसेगा कि यह वृत्त नहीं है। इस मूढ़ को बताना चाहिये कि प्रत्येक शिंशपा के लिए वृत्त का व्यवहार होता है। उच्चत्वादि वृत्त-व्यवहार के निमित्त नहीं है, किन्तु केवल शिंशपास्त्वमात्र निमित्त है।

कार्य हेतु-यह हेतु कार्य है।

प्रयोग—यहाँ अग्नि है। हेतु—क्योंकि यहाँ धूम है। 'अग्नि' साध्य है; 'यहाँ' धर्मी है; 'क्योंकि धूम है' हेतु है। कार्यकारणमान की प्रतीति लोक में है। जहाँ कार्य है वहाँ कारण है और जहाँ कारण की विकलता है वहाँ कार्य के अमान की प्रतीति होती है। अतः कार्य का लक्षण उक्त नहीं है।

#### हेतु-भेद का कारण

यह कहा जा सकता है कि जब रूप तीन हैं तो एक लिंग का होना श्रयुक्त है। यह भी कहा जा सकता है कि यदि यह तीन प्रकार-भेद हैं तो प्रकार श्रनन्त हैं।

हमारा उत्तर यह है। इन तीन हेतुश्रों में से दो हेतु क्लुसाघन हैं। यह विधि
के गमक हैं। एक प्रतिषेध का हेतु है। यह स्मरण रखना चाहिये कि प्रतिषेध से श्राशम
श्रमाव श्रीर श्रमाव-व्यवहार का है। इसका श्रर्थ यह है कि हेतु साध्य को सिद्ध करता है,
इसलिए वह साध्य का श्रंग है। साध्य प्रधान है। श्रतः (साध्य के उपकरण) हेतु के
भेद साध्य के भेद से होते हें, न कि स्वरूप-भेद से। साध्य कभी विधि है, कभी प्रतिषेध;
क्योंकि विधि श्रीर प्रतिषेध एक दूसरे का परिहार है। इसलिए इनके हेतु एक दूसरे से मिल
हैं। कोई विधि हेतु से भिल्न है, कोई श्रमिल है (स एव खूनः, सैव शिशापा)। भेद
श्रीर श्रभेद एक दूसरे का त्याग करते हैं। इसलिए उनकी श्रास्म-स्थित के हेतु भी भिल्न
हैं। श्रतः साध्य के हेतु भिल्न हैं, क्योंकि साध्य में परस्पर विरोध है। किन्तु हेतु स्वतः एव मिल
नहीं है।

पुनः ऐसा क्यों है कि इन्हीं तीन का हेतुत्व है। अन्य का हेतुत्व क्यों नहीं है ? क्योंकि एक दूसरे का तभी जनक होता है, जब वह दूसरे से स्वभावेन प्रतिबद्ध हो (यथा धूम का अग्नि से स्वभाव-प्रतिबंध है)। स्वभाव-प्रतिबन्ध होने पर ही साधनार्थ साध्यार्थ का ज्ञान कराता है। इसलिए तीन ही गमक है, अन्य नहीं।

इसका क्या कारण है कि स्वभाव-प्रतिबन्ध होने पर ही गम्यगमकभाव होता है, श्रन्यथा नहीं ?

क्योंकि जो स्वमाव से अप्रतिवद्ध हैं, उनके लिए श्रव्यविचार नियम का श्रमाव है। साध्य और साधन में कौन किसका प्रतिवन्ध है।

साध्य में लिंग का स्वभाव-प्रतिबन्ध है। लिंग परायत्त है; इसलिए वह प्रतिबद्ध है। साध्य अर्थ अपरायत्त है; इसलिए वह प्रतिबद्ध नहीं है। को प्रतिबद्ध है वह गमक है; जो प्रतिबन्ध का विषय है वह गम्य है।

लिंग का स्वभाव-प्रतिवन्ध क्यों है ?

नयोंकि वस्तुतः साधन साध्यस्वमाव है, अयवा साध्य अर्थं से लिंग की उत्पत्ति होती है। यदि साध्यस्वभाव साधन है, यदि उनका तादात्म्य है, तो साध्य साधन का अमेद होगा। इसीलिए कहा है कि वस्तुतः अर्थात् परमार्थसत् रूप में इनका अमेद है।

इसका क्या कारण है कि इन दो निमित्तों (स्वभाव ब्रौर कार्य) से ही लिंग का स्वभाव-प्रतिबंध होता है, श्रन्य से नहीं १

क्यों कि जब तादातम्य नहीं होता या इसकी उत्पत्ति उससे नहीं होती तब स्वभाव-प्रतिबंध नहीं होता। इसलिए कार्य श्रौर स्वभाव से ही वस्तु की विधि की सिद्धि होती है।

#### प्रतिषेध की सिविद

ऐसा क्यों है कि जब प्रतिषेधवश पुरुषार्थं की सिद्धि होती है, तो हम श्रदृश्य की श्रनुपलिंग को सिद्धि का हेतु नहीं मानते ? प्रतिषेष-स्थवहार की सिद्धि पूर्वोक्त दृश्यानुपन्धिवश होती है, श्रान्य से नहीं होती। प्रश्न है कि उसी से क्यों होती है। क्योंकि यदि प्रतिषेध्य वस्तु विद्यमान होती तो दृश्य की ख्रानुपलन्धि संभव न होती। इसके असंभव होने से प्रतिषेध की सिद्धि होती है। श्राभाव-व्यवहार की सिद्धि तब होती है जब प्रतिपत्ता के अतीत या वर्तमान प्रत्यत्त की निवृत्ति होती है, यदि इसका स्मृतिसंस्कार भ्रष्ट न हो गया हो। अतीत और वर्तमान काल की अनुपलन्धि ही अभाव का निश्चय करती है। अनागत अनुपलन्धि स्वयं संविष्ध स्वमाव की है। क्योंकि वह असिद्ध है, इसलिए अभाव का निश्चय नहीं करती।

# श्रतुपत्तिष्य के प्रकार-भेद

श्रव श्रनुपलिय के प्रकार-भेद बताते हैं। इसके ११ भेद हैं। यह प्रयोगवश होते हैं। शब्द के श्रमिधान-व्यापार को प्रयोग कहते हैं। शब्द कभी साद्यात् श्रयीन्तर को स्चित कर श्रनुपलिय को स्चित करता है; कभी प्रतिवेधान्तर का श्रमिधायी होता है। हश्यानुपलिय सर्वत्र जानी जायगी, चाहे वह शब्द से स्चित न भी हो। श्रतः वाचक के व्यापारभेद से श्रनुपलिय का प्रकार-भेद होता है। स्वरूप-भेद नहीं है।

श्रव प्रकार-भेद बताते हैं---

प्रतिषेध्य के स्वभाव की अनुपलिष्य ।
 यथा—यहाँ (घर्मी) घुवां नहीं है (साध्य) ।
 हेत—क्योंकि उपलिष्य के लक्ष्या प्राप्त होने पर भी अनुपलिष्य है ।

२. प्रतिषेष्य के कार्य की अनुपल्धि ।

यथा---यहाँ ( धर्मी ) धूमोत्पत्ति का अनुपहत सामध्ये रखने वाले कारण नहीं है (साध्य)।

हेतु-क्योंकि धूम का श्रमाव है।

३. व्याप्य (प्रतिवेध्य) का जो व्यापक धर्म है, उसकी श्रानुपलिध ।

यथा- यहाँ (धर्मी) शिशपा नहीं है (साध्य)।

हेतु— क्योंकि व्यापक अर्थात् वृत्त् का अभाव है। समान विषय में श्रभावसाधन का यह प्रयोग है।

४. प्रतिषेध्य के स्वमाव के विरुद्ध की उपलिच्छ । यथा—यहाँ (धर्मी) शीतका स्पर्श नहीं है (साध्य)। हेतु—क्योंकि यहाँ अग्नि है।

६, प्रतिषेध्य के जो विरुद्ध है उससे व्यास धर्मान्तर की उपलिष्ध ।

यथा—जात वस्तु का (भूत का) भी विनश्वर स्वभाव ( धर्मी ) प्रुवभावी नहीं-है (साध्य)।

हेतु—क्योंकि उनका विनाश हेत्वन्तर की अपेदा करता है।

७. प्रतिषेध्य का जो कार्य है उसके जो विरुद्ध है, उसकी उपलब्धि।

यथा—यहाँ (धर्मी) शीतजनन के अनुपहत सामर्थ्य के कारण नहीं हैं (साध्व)।
हेतु—क्योंकि यहाँ अध्नि है।

बहाँ शीतकारण ऋहश्य है श्रीर शीतस्पर्श ऋहश्य है, वहाँ इस हेत का प्रयोग होता है। बहाँ शीतस्पर्श होता है, वहाँ द्वितीय हेतु का प्रयोग करते हैं। बहाँ शीत के कारण दृष्ट होते हैं, वहाँ प्रथम हेतु का प्रयोग होता है।

प्रतिषेध्य का जो व्यापक है उसके जो विरुद्ध है उसकी उपलिख ।
 यथा—यहाँ ( धर्मी ) तुपारस्पर्श नहीं है ( साध्य ) ।

हेतु-क्योंकि वहाँ अग्नि है।

यहाँ तुषारस्पर्श व्याप्य है ऋौर शीतस्पर्श व्यापक है । शीतस्पर्श दश्य नहीं है ।

प्रतिषेध्य का जो कारण है उसकी अनुपति ।

यथा---यहाँ ( धर्मी ) धुद्राँ नहीं है ( साध्य )।

हेत-क्योंकि ग्राप्ति नहीं है।

१०. प्रतिषेध का जो कारण है उसके जो विरुद्ध है उसकी उपलब्धि।

यथा—उसके ( धर्मी ) रोमहर्षादि विशेष नहीं है ( साध्य )।

हेतु—क्योंकि दहनविशेष उसके सिन्नहित है। कोई कोई दहन शीतिनवर्तन में समर्थ नहीं होता, जैसे प्रदीप। इसलिए 'दहन-विशेष' उक्त है।

११. प्रतिषेध का जो कारण है उसके जो विषद्ध है उसका जो कार्य है उसकी उपलब्धि।

यया — इस देश (धर्मी) में रोमहर्षादिविशेषयुक्त पुरुष नहीं है (साध्य)। हेतु—क्योंकि यहाँ धूम है।

जब रोमहर्षोदिविशेष का प्रत्यच्च होता है, तो प्रथम हेत्र का प्रयोग होता है। जब कारण अर्थात् शीतस्पर्श का प्रत्यच्च होता है, तब नवें हेत्र का प्रयोग होता है। जब अपिन का प्रत्यच्च होता है, तब दसवें हेत्र का प्रयोग होता है। जब हन तीनों का प्रयोग नहीं होता, तो व्यारहवें हेत्र का प्रयोग होता है।

यदि प्रतिषेध-हेतु एक है, तो श्रमाव के न्यारह हेतु क्यों वर्णित है ! प्रथम को छोड़कर होष दस प्रयोगों का एक प्रकार से प्रथम में अन्तर्भाव है ।

### बाररयानुपदाविध

हश्यानुपलिब्ध का हमने विवेचन किया है। यह श्रभाव श्रीर श्रभाव-व्यवहार में प्रमाण है। श्रहश्यानुपलिब्ध का क्या स्वभाव है श्रीर उसका क्या व्यापार है ?

श्चर्य, देश, काल श्चीर स्वभाव में से किसी से या सबसे विश्वकृष्ट हो सकते हैं। इनका प्रतिषेध संशय हेत है। इसका स्वभाव क्या है? प्रत्यदा श्चीर श्चनुमान दोनों की निवृत्ति इसका लच्च है। प्रमाण से प्रमेयसत्ता की व्यवस्था होती है। श्चतः प्रमाण के श्चभाव में प्रमेय के श्चभाव की प्रतिपत्ति युक्त है। इसका उत्तर यह है। प्रमाण की निवृत्ति से दश्यानुपलिध की सिद्धि नहीं होती। जब कारण की निवृत्ति होती है तब कार्य निवृत्त होता है। जब व्यापक की निवृत्ति होती है तब व्याप्य निवृत्त होता है। किन्तु प्रमाण प्रमेय का कारण नहीं है श्चीर न व्यापक है। श्चतः जब दोनों प्रमाणों की निवृत्ति होती है तब प्रमेय श्चर्य की निवृत्ति सिद्ध नहीं होती श्चीर क्योंकि प्रमाण का श्चमाव कुछ सिद्ध नहीं करता, इसलिए श्चदृश्य की श्चनुपलिध संशय का हेतु है, निश्चय-हेतु नहीं है।

किन्द्र यह भी युक्त है कि प्रमाण्यस्ता से प्रमेयसत्ता सिद्ध होती है। प्रमाण प्रमेय का कार्य है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। किन्तु ऐसा नहीं है कि कारण का कार्य श्रवश्यमेव हो। श्रतः प्रमाण से प्रमेयसत्ता की व्यवस्था होती है; प्रमाणाभाव से प्रमेयाभाव की व्यवस्था नहीं होती।

# परार्थानुमान

परार्थीनुमान वह है जिससे दूसरे को ज्ञान प्रतिपादित कराते हैं। यह त्रिरूप लिंग का प्रकाशन हैं। यहाँ भी लिंग या हेतु या साधन के तीन रूप हैं। यह इस प्रकार हैं—

१. अःवय

यथा—"बहाँ धूम है वहाँ वृद्धि है" श्राथवा " जो जात है वह श्रानित्य है"।

यथा — ''जहाँ विद्व नहीं है वहाँ धूम मो नहीं है"।

३. पद्मधर्मत्व

यथा- "यहाँ वही धूम है, जिसका विद्व के साथ श्रविनाभाव है"।

परार्थानुमान शब्दात्मक है। वचन द्वारा त्रिरूप लिंग का ग्राख्यान होता है। श्रनुमान को हमने पहले सम्यग् जानात्मक बताया है। इसका क्या कारण है कि श्रव हम उसे वचनात्मक कहते हैं।

हमारा उत्तर है कि कारण में कार्य का उपचार है। जब त्रिरूप लिङ्ग का यचनात्मक श्राख्यान होता है, तब उस पुरुष में त्रिरूप लिङ्ग की स्मृति उत्पन्न होती है श्रीर स्मृति से श्रनुमान होता है। उस श्रनुमान का त्रिरूप लिंगाभिधान परंपरया कारण है। वचन उपचार वश श्रनुमान हैं, मुख्यतः नहीं। लिंग के स्वरूप तथा उसके प्रतिपादक शब्द दोनों का व्याख्यान होना चाहिये । स्वार्थानुमान में लिंग के स्वरूप का व्याख्यान हो चुका है । अब प्रतिपादक शब्द का व्याख्यान करना है ।

श्रव हम परार्थीनुमान के प्रकार-मेद दिखायेंगे। यह दो प्रकार का है। प्रयोग के मेद से यह द्विविध है। प्रयोग-भेद शब्द के श्रर्थीभिधान-भेद से होता है—साधम्यंवत्, वैधम्यंवत्। हष्टान्तधर्मी के साथ साध्यधर्मी का हेतुकृत साहश्य साधम्यं कहलाता है। हेतुकृत श्रसाहश्य वैधम्यं है।

साध्वयं यथा जो कृतक ( =संस्कृत = संस्कार ) है, वह अनित्य है; जैसे घटादि। पत्त्वधर्मत्व -शब्द ऐसे ही कृतक हैं। साध्य—वह अनित्य हैं।

वैधर्म्य — को नित्य है वह अकृतक है, यथा आकाश । किन्तु शब्द कृतक है। वह अनित्य हैं।

यदि इन दोंनों प्रयोगों का अर्थ भिन्न है, तो त्रिरूप लिंग अभिन्न क्यो है ?
प्रयोजन की दृष्टि से इन दोनों अर्थों में भेद नहीं है। दोनों से त्रिरूप लिंग प्रकाशित
होता है। केवल प्रयोग का भेद है। अभिधेय की अपेद्धा कर वचन-भेद है, प्रकाश्य अभिन्न
है। यथा, पीन देवदत्त दिन में नहीं खाता। पीन देवदत्त रात्रि में खाता है। इन दो वाक्यों
में अभिधेय-भेद होते हुए भी गम्यमान वस्तु एक ही है।

श्रव हम साधर्म्यवत् श्रनुमान के उदाहरण देते हैं।

## षशुपत्तिविध का साधस्यैवान् प्रयोग

( अन्वय ) जहाँ कहीं उपलिधलच्या प्राप्त दश्य की उपलिध नहीं होती, वहाँ हम उसके लिए असत् का व्यवहार करते हैं।

( दृष्टान्त ) यथा जन शराविषाणादि को जिस दृश्य के लिए हम असत् व्यवहार करते हैं, हम चत्तुका विषय नहीं करते।

( पत्त्रधर्मत्व ) एक प्रदेशविशेष में हम दृश्य घट की उपलब्धि नहीं करते। ( साध्य ) श्रातः हम उसे श्रासद् व्यवहार योग्य कहते हैं।

# स्वमाव हेतु का साधर्म्यवान् प्रभोग

( अन्वय ) जो सत् है वह अनित्य है।

( दृष्टान्त ) यथा घटादि ।

( पत्तधर्माव ) शब्द सत् है।

(साध्य) यह च्यासन्तान है।

यह निर्विशेषण स्वभाव का प्रयोग है।
ग्रज हम सविशेषण स्वभाव का प्रयोग वताते हैं।
(ग्रज्य ) जो उत्पत्तिमत् है वह ग्रजित्य है।
(द्रष्टान्त ) यथा घटादि।
(पद्मधर्मत्व ) शब्द उत्पत्तिमत् हैं।
(साध्य) शब्द ग्रजित्य हैं।

श्चातुत्पन्न से इसकी व्यावृत्ति है। यहाँ वस्तु उत्पत्ति से विशिष्ट है। यह स्वभादमृत धर्म है।

श्रव किंपत भेद से विशिष्ट स्वभाव का प्रयोग बताते हैं। (श्रव्यय) को इतक है वह श्रवित्य है। (इष्टान्त) यथा घटादि। (पत्त्वर्मत्व) शब्द इतक है। (साध्य) शब्द श्रवित्य है।

जो स्वभाव की निष्पत्ति के लिए अन्य कारणों के व्यापार की अपेदा। करता है वह कृतक कहलाता है। इसलिए कृतक का स्वभाव व्यतिरिक्त विशेषण से विशिष्ठ है।

# कार्य हेतु का साधर्म्यवान् प्रयोग

यह वह है जहाँ हेतु कार्य है।
(श्रन्वय) जहाँ धूम है वहाँ वहि है।
(हश्रन्त) यथा महानसादि में।
(पक्तधर्मत्व) यहाँ धूम है।
(साध्य) यहाँ श्राप्त है।
यह भी साधर्मवान प्रयोग है।

### वैधर्म्यमान् प्रयोग

(श्रन्वय) जो सत् है उसकी श्रवश्य उपलब्धि होती है, यदि यह उपलब्धि लज्ञ्या-प्राप्त है।

(दृष्टान्त) यथा नीलादि विशेष ।

(पत्तधर्मत्व) किन्तु इस प्रदेशिवशेष में हम किसी दश्य-घट को नहीं देखते, यद्यपि अपलब्धि लच्चा प्राप्त है।

(साध्य) द्यतः यहाँ घट नहीं है।

श्रव उस वैधर्म्य प्रयोग को कहेंगे जो स्वभाव हेतु है। जो नित्य है वह न सत् है, न उत्पत्तिमान् है श्रीर न कृतक है। (द्द्यान्त) यथा आकाशादि ।
(पचधर्मत्व) किन्तु शब्द सत् है, उत्पत्तिमान् है, कृतक है।
(साध्य) अतः शब्द अनित्य है।
अब कार्य-हेतु का वैधर्य-प्रयोग बताते हैं।
(व्यतिरेक) बहाँ अपन नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है।
(द्यान्त) यथा पुष्करिणी में।
(पच्चर्यमत्व) किन्तु यहाँ धूम है।
(साध्य) अतः यहाँ अपन है।

यहाँ भी विद्व का अभाव धूमामाव से व्यात वताया गया है। किन्तु "यहाँ धूम है" इससे व्यापक अर्थात् धूम के अभाव का अभाव उक्त है, अतः व्याप्य (अभि का अभाव) का भी अभाव है। और जब विद्व के अभाव का निषेध है जो साध्यगित होती है।

# जनुसान प्रयोग के जंग

वैदाविकों के प्रयोग के पाँच अङ्ग हैं, क्योंकि प्रतिश्रा≔पत्त श्रीर निगमन=शाध्य यदापि एक ही हैं, तथापि भिन्न वचन दिखाए गए हैं और पत्त्वर्माल दो बार आता है।

पर्वत पर विह्न है।
क्योंकि वहाँ धूम है।
यथा महानस में।
यह धूम पर्वत पर है।
पर्वत पर विह्न है।

ष्टिष्णाग ने प्रतिशा = पत्तं, निगमन = साध्य को निकाल दिया है तथा पद्मधर्मत को एक ही बार रखा है। अतः बौद्धन्याय के प्रयोग के दो ही अंग होते हैं, क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक से एक ही बात उक्त होती है।

### बीय-न्यायका जनुसान प्रचीग

- १. बहाँ धूम है वहाँ विद्वि है, यथा महानस में, बहाँ दोनों हैं; अथवा बल में, बहाँ धूम नहीं है क्योंकि वहाँ अग्नि नहीं है।
- २, यहाँ धूम है जो अगिन का लिंग है। जब हम उक्त दो प्रकार के प्रयोग का उप-योग करते हैं (साधम्यं और वैधम्यं) तो पद्म या साध्य को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साधन (लिंग या हेत्र) साध्यक्षमें में प्रतिबद्ध है और साधन की प्रतिपत्ति तादात्म्य या तहुत्पत्ति से होती है। हम जिसप्रकार का भी प्रयोग क्यों न करें दोनों अवस्थाओं में साध्य एक ही है। अतएव पद्मनिर्देश अवश्यमेव होना चाहिये, ऐसा नहीं है। यदि यह प्रतीति हो कि साधन साध्यनियत है, तो हमको अन्वयवाक्य मालूम है। यदि हम किसी प्रदेशविशेष में

उस साधन की उपलिध करें, तो हमको साध्य प्रतीति श्राप ही श्राप हो जाती है। साध्य-निर्देश की पुनः क्या श्रावश्यकता है ?

यही सिद्धान्त श्रमुपलिष्ध प्रयोग को भी लागू होता है। साधर्म्यवान् प्रयोग में भी साध्यवाक्य उसी तरह श्रमावश्यक है।

यथा—उपलब्धि लच्चण प्राप्त होने पर भी जिसका श्रनुपलम्भ होता है, वह श्रसद्यय-हार का विषय है।

इस प्रदेशिवशेष में घट की उपलिध नहीं होती यद्यपि उपलिध लच्च्या प्राप्त है। "यहाँ घट नहीं है" यह सामर्थ्य से ही अवगत होता है। वैधर्म्धवत् प्रयोग में भी ऐसा ही है।

यथा—जो विद्यमान है स्त्रीर उपलब्धित्त्या-प्राप्त है, उसकी स्रवश्य उपलब्धि होती है।

किन्तु इस प्रदेशिवशेष में घट की उपलब्धि नहीं है। सामर्थ्य से ही सिद्ध होता है कि सद्व्यवहार का विषय घट यहाँ नहीं है। इसी प्रकार स्वभाव-हेतु श्रीर कार्य-हेतु दोनों में सामर्थ्य से पन्न का समकालीन प्रत्यय होता है।

श्रतः पद्मिनर्देश की श्रावश्यकता नहीं है।

पत्त क्या है ? पत्त वह अर्थ है जो वादी को सांध्यवत्वेन इष्ट है और जो प्रत्यज्ञादि से निराकृत नहीं है । साध्य और असाध्य की विप्रतिपत्ति का निराकरण करना पत्त का लज्ञण है । अतः साध्यवत्व ही इसका स्वरूप है । इसका अपर रूप नहीं है । जब प्रतिवादी साधन को असिद्ध मानता है, तो उसको काधनत्वेन निर्दिष्ट साध्यत्वेन इष्ट नहीं होता । मान लीजिये कि राज्द का अनित्यत्य साध्य है और हेत चाजुपत्व है । क्योंकि शब्द का चाजुपत्व असिद्ध है, इसे हम साध्य मान सकते हैं । किन्तु यह साधन उक्त है । अतः यहाँ उसका साधनत्व इष्ट नहीं है ।

वादकाल में वादी जिस धर्म को स्वयं साधना चाहता है, वही साध्य है। दूसरा धर्म साध्य नहीं है।

श्चर्य तभी पन्न है जब वह प्रत्यन्नादि से निराकृत नहीं है। इसका श्चमिप्राय यह है कि यद्यपि एक अर्थ में पन्न के लन्नण विद्यमान हो तथापि यदि प्रत्यन्न, श्चनुमान, प्रतीति श्चयवा स्वत्यन से वह निराकृत होता है, श्चर्यात् विपरीत सिद्ध होता है तो वह पन्न नहीं है।

यथा—१. शब्द भोत्र-प्राह्म नहीं है। यह प्रत्यक्त से निराकृत होता है। शब्द का भोत्रप्राह्मत्व प्रत्यक्त सिद्ध है।

- २. शब्द नित्य है। यह अनुमान से निराकृत है।
- ३. 'शिश' चंद्र शब्द वाच्य नहीं है । यह प्रतीति से निराकृत है ।
- ४. श्रनुमान प्रमाण नहीं है। यह स्ववचन से निराकृत है।

#### हेत्वाभास

त्रिरूप में से यदि एक भी श्रनुक्त हो तो साधन का श्रामास होगा। यह साधन के सदश हैं किन्तु साधन नहीं है। त्रिरूप की न्यूनता ही साधन का दोप है। प्रतिवादी या वादी को केवल श्रनुक्त होने पर ही नहीं किन्तु उक्त के श्रासद्ध होने पर या सन्देह होने पर भी हेलामास होता है।

साधन की श्रसिद्धि या सन्देह होने पर हेत्वाभास की क्या संज्ञा होती है ?

यदि प्रथम रूप, यदि हेतु का घर्मा में सत्य श्रसिद्ध है या संदिग्ध है, तो हेत्वाभास की संज्ञा श्रसिद्ध की होती है।

चलिङ

यथा—जब साध्य यह है कि शब्द अनित्य है, तो चासुपलवादी प्रतिवादी दोनों के लिए असिंग्र है।

वृत्तों का चैतन्य साध्य है, क्योंकि जब सारी त्वचा का अपहरण होता है, तो उनका मरण होता है (दिगम्बर)। प्रतिवादी (बौद्ध) के लिए यह असिद्ध है। वह विज्ञान, इन्द्रिय और आयु के निरोध को मरण मानता है। वृत्तों में यह मरण असम्भव है, उनमें विज्ञान नहीं होता। इसलिए उसके निरोध का प्रश्न ही नहीं है।

साध्य है कि मुखादि अचेतन है ( संख्य ) । संख्यवादी उत्पत्तिमत्व या अनित्यत्व को लिङ्ग उपन्यस्त करते हैं, यथा रूपादि । चैतन्य पुरुष का स्वरूप है । पुरुष में वेदना नहीं होती । सांख्य के मत में उत्पत्तिमत्व श्रीर श्रमित्यत्व दोनों श्रिसिद्ध हैं ।

### संदिग्धासिद

श्रव संदिग्धासिक का उदाहरण देते हैं।

यदि हेतु के सम्बन्ध में सन्देह है, अथवा हेतु के आअयमूत साध्यधर्मी के विषय में सन्देह है, तो संदिग्धासिद्ध है।

यथा-धूम वाष्पादि से संदिग्ध होता है।

यथा-इस निकुञ्ज ( धर्मी ) में मयूर है, क्योंकि हम उसकी ध्वनि सुनते हैं।

यह आश्रयासिद्ध है। यह भी सम्भव है वहाँ बहुत से पास-पास निकुञ्ज हों। यह भ्रम हो सकता है कि ध्वनि इस निकुञ्ज से आती है या किसी दूसरे से।

बन धर्मी असिद्ध है तो हेतु असिद्ध है।

यया--- श्रात्मा का सर्वगतत्व साध्य है।

हेतु-ग्रात्मा के सुखदुःखादि गुण सर्वत्र उपलम्यमान है।

यह हेत्र श्रसिद्ध है। बौद्ध श्रात्मा को नहीं मानते तो सर्वत्र उपलम्यमान गुण्यत्व कैसे सिद्ध हो।

#### **धनैक**।न्तिक

चत्र किसी लिंग का वह रूप जिसमें उसका श्रासपद्य में निश्चित श्रासद श्रिसिद्ध है, तो वह श्रानैकान्तिक हेत्वामास कहलाता है।

यथा—साध्य है कि शब्द नित्य है।
क्योंकि वह हश्य है।
बो हश्य है वह नित्य है!
यथा आकाश (हश्य और नित्य)!
घटवत् नहीं ( अनित्य किन्तु अहश्य नहीं )।
ग्रब्द का अप्रयत्नानन्तरीयकत्व है।
क्योंकि वह अनित्य है।
बो अनित्य है वह प्रयत्नानन्तरीयक नहीं है।

यथा विद्युत् श्रीर श्राकाश (एक श्रनित्य दूसरा नित्य, किन्तु दोनी श्रप्रयत्नानन्तरीयक)। घटादिवत् नहीं (बो प्रयत्नानन्तरीयक हैं श्रीर जिन्हें नित्य होना चाहिये किन्तु श्रनित्य हैं)।

शब्द प्रयत्नानन्तरीयक है।
क्योंकि वह अनित्य है।
को अनित्य है वह प्रयत्नानन्तरीयक है।
यथा घट (को प्रयत्नानन्तरीयक है)।
विद्युत्-आकाशवत् नहीं (को ऐसे नहीं हैं, किन्तु एक अनित्य है दूसरा नित्य है)।
शब्द नित्य है।
क्योंकि वह अमूर्त है।
को अमूर्त है वह अनित्य है।
यथा आकाश-परमाणु (को दोनों नित्य) है।
घटवत् नहीं (दोनों अनित्य किन्तु पहला अमूर्त)।

इन चार दृष्टान्तों में पक्षमं का श्रम्पत्व विपक्ष में श्रिसिद्ध है। इससे अनेकान्तिकता है।

इसी प्रकार जब यह रूप संदिग्ध है तब भी ध्रनेकान्तिक है। यथा साध्य है कि अभुक असर्वज्ञ है अथवा रागादिमान् है। यदि प्रकृत साध्य में वक्तृत्वादि धर्म को हेतु कहे जायँ तो विपन्न (सर्वज्ञ) में इसका असल्व संदिग्ध है। सर्वज्ञ में वक्तृत्वादिक धर्म होते हैं, अथवा नहीं। अतः अनैकान्तिक है।

किन्तु यह कहा जा सकता है कि सर्वश्च वक्ता उपलब्ध नहीं है, तो उसके वक्तृत्व के विषय में संदेह क्यों ! "सर्वश्च वक्ता का अनुपलम्म है" यह संशय का हेतु है । वन कोई अहस्य विशय हो तो अनुपलम्म निश्चयहेतु नहीं है, किन्तु संशयहेतु है। अतः सर्वंश में वक्तुत्व का असल संदिग्ध है। प्रतिवादी कह सकता है कि यह अनुपलन्ध नहीं है, जिसके कारण वह कहता है कि सर्वंश में वक्तुत्व का अमान है, किन्तु वह ऐसा इसलिए कहता है, क्योंकि सर्वंशता का वक्तुत्व से विरोध है। हमारा उत्तर है कि विरोध नहीं है। इसलिए यह सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सन्देह है, विरोध का अमान है; इसलिए सन्देह है। सन्देह के कारण व्यतिरेक की असिद्ध है। विरोध का अभान कैसे हैं। विरोध द्विविध हैं, अन्य प्रकार का नहीं है।

विरोध

विरोध क्या है १ यदि कारण-वैकल्य से किसी का ग्रामान होता है, तो उसका किसी से विरोध नहीं होता । किन्तु जब तक समग्र कारण श्राविकल उहते हैं, तब तक उस वस्तु की निवृत्ति कीई नहीं कर सकता । इसलिए उसका कोई विरोध कैसे कर सकता है १

किन्तु निम्न प्रकार से यह संभव है। अविकल कारण के होने पर भी जिसके द्वारा कारण-वैकल्य होकर अभाव होता है, उससे विरोध है। ऐसा होने पर जो जिसके विरुद्ध है, वह उसको ज्ति पहुँचाता है। यदि कोई शीतस्पर्श का जनक होकर अन्य शीतस्पर्श की जनन शक्ति में प्रतिबंध होता है, तो वह शीतस्पर्श का निवर्तक होता है, और इस अर्थ में विरुद्ध है। अतः हेतु वैकल्य का करने वाला जो निवर्तक है, वह विरुद्ध है।

एक ही च्या में दो विरुद्धों का सहावस्थान संभव नहीं है। दूरस्थ होने से विरोध नहीं होता। अतः निकटस्य का ही निवर्ध-निवर्तकभाव होता है। इसलिए को जिसका निवर्तक है, वह उसको तृतीय व्या से कम में नहीं हटा सकता। प्रथम च्या में सिलपात होता है; दितीय में बह विरुद्ध को असमर्थ करता है; तृतीय में असमर्थ निवृत्त होता है और वह उस देश को आकान्त करता है। उष्णस्पर्श से शीतस्पर्श की निवृत्ति होती है। इसी प्रकार आलोक को गतिधमी है, कमेण जलतर्रगवत् देश को आकान्त कर अन्धकार में निरन्तर आलोक च्या उत्पन्न करता है। तब आलोक का समीपवर्ती अधकार असमर्थ हो जाता है। तबनन्तर उसकी निवृत्ति होती है और अन्धकार कमेण आलोक से अपनीत होता है। जब आलोक उस अधकार देश में उत्पन्न होता है, तब जिस च्या से आलोक का जनक च्या उत्पन्न होता है उसी च्या से अधकार अधकार वेश के जनक च्या तिवृत्त होता है। अतः जिस च्या में जनक होता है, उससे तीसरे च्या में अधकार निवृत्त होता है। अतः जिस च्या में जनक होता है, उससे तीसरे च्या में आधकार निवृत्त होता है, यदि शोध निवृत्त हो। यह दो सन्तानों का विरोध है, न कि दो च्यां का। यद्यपि सन्तान नाम की कोई वस्तु नहीं है, तथापि सन्तानी वस्तुभूत हैं। अतः परमार्थ यह है कि दो च्यां का विरोध नहीं है, किन्तु बहुच्याों का। जब तक दहन के च्या रहते हैं, तब तक शीत च्या प्रवृत्त होते हुए भी निवृत्त होते हैं।

श्रव हम दूसरे प्रकार का विरोध दिखलाते हैं। जिन दो का लक्ष्ण परस्पर परिहार का है उनका मी विरोध होता है। नील के परिच्छिद्यमान (नील का जान) होने पर तादातम्य-श्रभाव ( श्रनील ) का श्रवच्छेद होता है। यदि इसका श्रवच्छेद न होता तो नील के श्रपरिच्छेद का ( श्रजान ) प्रसंग होता। इसलिए वस्तु का भाव श्रोर श्रभाव परस्पर परिहार के रूप में स्थित हैं। जो नील से श्रम्य रूप है, वह नीलाभाव में श्रवश्य श्रम्तभू ते है। जब हम पीतादि की उपलब्धि करते हैं, तब नील का श्रनुपलम्म होता है श्रोर उसके श्रभाव का निश्चय होता है, क्योंकि जैसे नील श्रपने श्रमाव का परिहार करता है, उसी तरह पीतादिक भी श्रपने श्रमाव का परिहार करता है, उसी तरह पीतादिक भी श्रपने श्रमाव का परिहार करते हैं। श्रतः भावाभाव का ( नील श्रीर श्रनील का ) साज्ञात् विरोध है श्रीर दो वस्तुश्रों का ( नील श्रीर पीत का ) विरोध है, क्योंकि वे श्रन्योन्य श्रमाव को श्रम्तभू त करने में व्यभिचार नहीं करते।

किन्तु वह क्या है जिसे हम अन्यत्र श्रभाव मानते हैं ?

यह उसका नियताकार श्रथं है। यह श्रमियताकार श्रथं नहीं है, यथा चिण्कत्व। क्योंकि सभी नीलादि का स्वरूप चिण्कत्व है, इसिलए नियताकार नहीं है। यदि हम चिण्कत्व का परिहार करें तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा।

यदि ऐसा है तो अभाव भी नियताकार नहीं है। क्यों ? यह अनियताकार क्यों हो ? क्यों कि इस अभाव का वस्तुरूप कल्पित विविक्ताकार है, इसलिए यह अनियताकार नहीं है। इसलिए बब इम अन्यत्र किसी वस्तु के अभाव को उपलब्ध करते हैं तो हम उसे अनियताकार में नहीं किन्तु नियत रूप में, चाहे वह दृष्ट हो या कल्पित, उपलब्ध करते हैं। इसलिए जब हम नित्यत्व का निषंध करते हैं, अथवा बब हम पिशाचादि की उपलब्धि का प्रत्याख्यान करते हैं, तो हमको बानना चाहिये कि इनको नियताकार होना चाहिये।

यह थिरोध एकात्मकत्व का थिरोध है। जिन दो का परस्पर परिहार है उनका एकत्व नहीं होता। इस थिरोध को इसीलिए 'लाक्षिक विरोध' कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस विरोध से वस्तुतत्व का विभक्तत्व व्यवस्थापित होता है। अतएव यदि किसी दृश्यमान रूप में हम किसी दूसरे का निषेध करते हैं, तो हम उस दृश्य का अम्युपगम करके ही उसका निषेध करते हैं। जब पीत में हम उसके अभाव का निषेध करते हैं, अथवा यह थिशाच है इसका निषेध करते हैं, तब हम दृश्यात्मतया ही निषेध करते हैं। यदि ऐसा है तब रूप के जात होने पर उसके अभाव का दृश्यात्मतया व्यवच्छेद होता है। जो उसके अभाव के तुल्य नियताकार रूप है, वह दृश्य भी व्यवच्छित्न होता है।

जब नील की उपलिध के साथ-साथ पीत का निषेघ होता है, तो क्या इस अ्रभूत पीत में भी अप्रीत का निषेघ अन्तर्भूत है ? हाँ ! उसके अभाव के तुल्य जो नियताकार रूप है, वह भी हश्यात्मतया व्यविच्छित्र होता है । अतः जो रूप परस्पर परिहारेण श्थित हैं, वह सब अन्त-भूत सब निषेघों के साथ व्यविद्धन्त हैं।

इस विरोध में सहावस्थान हो सकता है। श्रतः इन दो विरोधों के भिन्न व्यापार हैं। एक से शीतोध्य स्पर्श के एकत्व का निवास्य होता है, दूसरे से उनका सहावस्थान होता है। इनकी प्रवृत्ति के विषय भी भिन्न हैं। वस्तु ख्रौर श्रवस्तु में परस्पर परिहार से विरोध होता है, किन्तु सहानवस्थान-विरोध कतिपय वस्तु में ही होता है। इसलिए इनके भिन्न व्यापार ख्रौर भिन्न विषय हैं। इनका ख्रन्योन्यान्तर भाव नहीं है।

वक्तृत्व श्रीर सर्वज्ञत्व के बीच दो में से कोई विरोध मी संभव नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि वक्तृत्व के होने से सर्वज्ञत्व का श्रमात्र होता है। सर्वज्ञत्व श्रदृश्य है श्रीर श्रदृष्ट के श्रमात्र का श्रध्यवसाय नहीं होता। इस कारण से ही इसके साथ विरोध नहीं है। यहाँ दूसरे प्रकार का विरोध भी नहीं है, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वज्ञत्व वक्तृत्व परिहार से होता है। इस श्रवस्था में काष्टादि भी सर्वज्ञ होंगे क्योंकि उनमें वक्तृत्व नहीं है। श्रीर सर्वज्ञत्व के परिहार से भी वक्तृत्व नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो काष्ट में भी वक्तृत्व का प्रसंग होगा। श्रतः किसी विरोध के न होने से वक्तृत्व के विधान में हम सर्वज्ञत्व का निषेध नहीं कर सकते।

ऐसा हो तो हो ! किन्तु यदि सर्वज्ञत्व और वक्तृत्व में कोई भी विरोध न होता तो घट-पट के समान उनकी सहाविश्यित दिखलाई पड़ती। क्या सहाविश्यित के अदर्शन से विरोध-गित नहीं होती और इस विरोध से अभावगित नहीं होती ? इस आशंका का यो निराकरण करते हैं। यद्यपि वक्ता में सर्वज्ञत्व की उपलब्धि न हो तथापि वक्तृत्व के भाव को सर्वज्ञत्व की विरुद्ध-विधि नहीं कह सकते। यद्यपि दोनों के सहावस्थान का अनुपलम्म है, तथापि इन दोनों का विरोध नहीं है, क्योंकि सहानुपलम्ममात्र से विरोध सिद्ध नहीं होता। इसके विपरीत अध्यवसाय से सिद्ध होता है कि दो उपलम्ममान में निवर्यनिवर्तकमाव होता है। अतः यद्यपि सर्वज्ञत्व और वक्तृत्व के सहावस्थान का अनुपलम्म है, तथापि वक्तृत्व का सद्भाव यह सिद्ध नहीं करता कि सर्वज्ञत्व विरुद्ध की विधि ( =सत्व ) है। अतः पूर्व के सद्भाव का अर्थ अपर का अभाव नहीं है।

इसी प्रकार वक्तृत्व रागादिमत्व का गमक नहीं है, क्योंकि यदि वक्तृत्व रागादि का कार्य होता तो वक्तृत्व की रागादि गित होती और रागादि की निवृत्ति होने पर वचनादि की निवृत्ति होती। किन्तु वक्तृत्व कार्य नहीं है, क्योंकि रागादि और वचनादि का कार्यकारणमाव असिं है। अतः वक्तृत्व विधि से रागादि गित नहीं होती। थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि वचन रागादि का कार्य नहीं है, तथापि इन दोनों का सहावस्थान तो हो सकता है। तब रागादि की निवृत्ति होने पर वचन भी निवृत्त हो सकता है। इस आशंका का इमारा यह उत्तर है—जो अर्थान्तर वचन का कारण नहीं है, यदि उसकी निवृत्ति होती है, तो सहचारित्व से ही वचनादि की निवृत्ति नहीं होती। अतः वक्तृत्व के साथ रागादि भी हो सकता है। अतः वक्तृत्व के साथ रागादि भी हो सकता है। अतः वक्तृत्व संदिग्ध व्यतिरेक है, क्योंकि विपर्यय में उसका अभाव संदिग्ध है। सर्वज्ञत्व अप्रवंज्ञत्व का विपर्यय है और अरागादिमत्व रागादिमत्व का विपर्यय है।

विरुद

उन हेतु दोषों को समभाकर जो एक रूप (प्रथम या तृतीय) के असिद्ध या संदिग्ध होनेपर होते हैं, श्रव हम उन हेतु दोषों को कहते हैं, जो दो रूप के असिद्ध या संदिग्ध होने पर होते हैं। जब दो रूप का विपर्यय सिद्ध होता है तो हेतु दोष को 'विरुद्ध' कहते हैं।

यह दो रूप कौन हैं ! सपन्न में सत्व छौर श्रसपन्न में श्रसत्व । यथा कृतकत्व विषद्ध हेत्वाभास होता है, यदि नित्यत्व साध्य है । यथा प्रयत्नानन्तरीयकत्व ( प्रयत्न के बिना जन्म या जान ) विषद्ध हेत्वामास होता है यदि नित्यत्व साध्य है ।

यह दो विरुद्ध क्यों है । क्योंकि सपन्न में श्रमत्व श्रीर श्रमपन्न में सत्व है । यह निश्चित है कि न कृतकत्व श्रीर न प्रयत्नानन्तरीयकत्व सपन्न में श्रर्थात् नित्य में होते हैं। दूसरी श्रीर उनकी विद्यमानता विपन्न में ही श्रर्थात् श्रनित्य में निश्चित है । श्रतः विपर्यय की सिद्धि होती है । पुनः ऐसा क्यों है कि जब विपर्यय की सिद्धि है तो हेत्र विरुद्ध होते हैं।

यह विरुद्ध है, क्योंकि उनसे विपर्यय की सिद्धि होती है। वह नित्यत्व ( साध्य ) के विपर्यय ( श्रानित्यत्व ) को सिद्ध करते हैं। क्योंकि वह साध्य के विपर्यय का साधन एँ, इसलिए वह विरुद्ध कहलाते हैं। यदि यह दो हेत विरुद्ध हित्वामास हैं, क्योंकि वह विपर्यय को सिद्ध करते हैं, तो परार्थानुमान में साध्य उक्त होना चाहिये। यह श्रानुक्त नहीं रह सकता, किन्तु श्रानुक्त भी कभी-कभी इष्ट है। श्रातः वह हेतु जो इष्ट का विधात करता है, इन दो से श्रान्य होगा। इसलिए एक तृतीय अकार का विरुद्ध है। दो विपर्यय के साधन हैं; तीसरा श्रानुक्त इष्ट विधात करता है।

उदाहरण—चत्तुरादि (धर्मी)।
परार्थ का उपकार करते हैं (साध्य)।
हेतु—क्योंकि यह संचित रूप हैं।
यथा श्रायन श्रासनादि पुरुष के उपमोग्य वस्तु हैं।
यह हेतु इष्ट विघात कैसे करता है।

यह विरुद्ध हेलामास है, क्योंकि यह वादी के इष्ट का विपर्यय सिद्ध करता है। यह सांख्यवादी है। असंहत के लिए संपात रूप का अस्तित्व हसको इष्ट है। इसका विपर्यय संहत के लिए अस्तित्व है। क्योंकि यह विपर्यय को सिद्ध करता है। इसलिए हेत साधन से विरुद्ध है। सांख्यमतवादी कहता है कि आत्मा है। बौद्ध पूछता है कि क्यों ? वादी प्रमाण देता है। इस प्रकार साध्य है कि असंहत आत्मा के चतुरादि उपकारक है। किन्तु यह हेतु विपर्यय से व्याप्त है, क्योंकि जो जिसका उपकारक होता है वह उसका जनक होता है और कार्य (जन्यमान) युगपत् या क्रम से संहत होता है। इसलिए "चतुरादि परार्थ हैं" का अर्थ है कि वह सहत परार्थ है, न कि असंहत परार्थ।

श्राचार्य दिङ्नाग ने इस प्रकार के विरुद्ध को सिद्ध किया है। किन्तु धर्मकीर्ति ने इसका वर्णन नहीं किया। इसका कारण यह है कि इसका श्रन्य दो में अन्तर्भाव है। यह उनसे मिन्न नहीं हैं। उक्त श्रीर श्रनुक्त साध्य में भेद नहीं है। जब एक रूप श्रसिद्ध है, श्रीर दूसरा रूप संदिग्ध है तो श्रनेकान्तिक होता है। जब इन दोनों रूपों का विपर्यय निश्चित होता है, तो हेतु विरुद्ध होता है। इसका क्या आकार है?

यथा—एक वीतराग या सर्वज्ञ है (साध्य)।
हेतु—क्योंकि उसमें वक्तृत्व है।
जिस पुद्दव में वक्तृत्व है, वह वीतराग या सर्वज्ञ है।
यहाँ व्यतिरेक ग्रसिद्ध है, ग्रीर ग्रन्वय संदिग्ध है।

हमारा अनुभव सिद्ध करता है कि एक पुरुष जो रागवान् है और सर्वज नहीं है, वह बक्तृल शक्ति से रहित नहीं होंता । अतः यह नहीं जाना जाता कि वक्तृत्व से सर्वज होता है या नहीं । यह अनैकान्तिक है ।

क्योंकि सर्वंज्ञत्व श्रीर वीतरागत्व श्रतीन्द्रिय है, श्रतः यह संदिग्ध है कि वक्तुत्व बो इन्द्रियगम्य है, इनके साथ रहता है या नहीं।

जब दोनों रूप सन्दिश्घ है, तब भी श्रनैकान्तिक है। अन्वय-व्यतिरेक रूप के संदिग्ध होने पर संशय हेतु होता है।

जीवच्छ्ररीर सात्मक है (साध्य)। क्योंकि इसके प्राणादि आश्वासादि हैं (हेतु)।

इस वादी को मृत की आत्मा इष्ट नहीं है। यह असाघारण संशयहेत है। इसमें दो हेत दिखाते हैं। सात्मक और निरात्मक। इन दो को छोड़कर कोई तीसरी राश्चि नहीं है, जहाँ प्राणादि वर्तमान हैं। जो आत्मा के साथ वर्तमान है, वह सात्मक है। जिससे आत्मा निष्कांत हो गया है, वह निरात्मक है। इन दो से अन्य कोई राश्चि नहीं है, जहाँ प्राणादि वस्तु धर्म वर्तमान हो। अतः यह संशयहेत है। अन्य राश्चि का अभाव क्यों है शि इन दो गें सकता संग्रह है। यही संशयहेत का कारण है। दूसरा संशयहेत यह है कि इन दो राश्चियों में से किसी एक में भी वृत्ति का सद्भाव निश्चित नहीं है। इन दो राश्चियों को छोड़कर भी कोई राश्चि नहीं है, जहाँ प्राणादि वस्तुधर्म पाया जावे। अतः इतना ही जात है कि इन्हीं दो राश्चियों में से किसी में वर्तमान है। किन्तु विशेष के संबन्ध में वृत्तिनिश्चय नहीं है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें सात्मकत्व या अनात्मकत्व निश्चित और प्रसिद्ध हो और जिसमें साथ ही साथ प्राणादि धर्म का अभाव सिद्ध हो। अतः अनेकान्तिक है। इमने असाधारण धर्म के अनेकान्तिक वो कारण बताये हैं। क्योंक यह सिद्ध नहीं है कि जीवच्छरीरसंबन्धी प्राणादि सात्मक राश्चि या अनात्मक राश्चि से उसको व्यावृत्त करता है। इसलिए यह निश्चय करना कि किस राश्चि या अनात्मक राश्चि से उसको व्यावृत्त करता है। इसलिए यह निश्चय करना कि किस राश्चि में

उसका निश्चित श्रमाव है, संभव नहीं है। प्राणादि का होना कुछ सिद्ध नहीं करता; न यही सिद्ध करता है कि श्रात्मा है, न यही सिद्ध करता है कि श्रात्मा का श्रमाव है। श्रतः जीवच्छरीर में श्रात्मा की भाव है या नहीं, प्राणादि लिंग द्वारा निश्चित नहीं हो सकता।

इस प्रकार तीन हेत्वामास हैं — ग्रसिद्ध, विरुद्ध ग्रीर श्रनेकान्तिक। यह तब होते हैं जब तीन रूपों में से किसी एक या दो दो रूप श्रसिद्ध या संदिग्ध हैं। श्राचार्थ दिङ्नाग ने एक ग्रीर संशयहेतु बताया है। उसे विरुद्धान्यभिचारि कहते हैं। किन्तु धर्मकीर्ति ने उसका उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि वह अनुमान का विषय नहीं है।

समाप्त

# परिशिष्ट १

# शब्दा नुकमणी

| र्श्वंग ३, २८, ४२, १३५, ३  | ર રપ્ત,     | श्रकालभोजनविरति         | 38           |
|----------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| २३०, ४५.२                  |             | श्रक।लिक                | ৩=           |
| श्रंग ( जनपद )             | ₹,          | त्र्राकुतोभया           | १६७          |
| श्रंगपरंपरा                | २३०         | ग्रकुशल ६३, २५०         | o, २५०, ३३१, |
| श्रंगुत्तरनिकाय ३०, ३२-३४, | ₹8.         | ₹₹₹, <b>४</b> ४⊏        |              |
| ४१, ७६, ८२, १०८, १२७,      |             | श्रकुशल-चैतसिक          | ३३८          |
| २२८, २५६, २७५, २८३, २      |             | <b>ग्र</b> कुशल-मूल १   | ७, २५७, २५८  |
| २६०, २६४–२६६, ३८७, ४       |             | श्रकुशल-वितर्क          | १७           |
| श्रंगुलिपर्व               | ३३०         | <b>त्रकुशल-महाभूमिक</b> | ३३४, ३३६     |
| श्रंगुलिमाल ३१, ११७,       | २७६         | <u> श्रकृत</u>          | <b>35</b> 8  |
| त्रंग्रेजी १३१, १५०,       |             | ग्रकृतक                 | ३०३          |
| श्रंजितकरणीय               | ৩=          | <b>अकृताम्यागम</b>      | ५३⊏          |
| श्रंत                      | १९४         | श्रक्लिष्ट-मनस्         | ४७२          |
| श्रंतःकलप २६५,             | र६६         | श्रच्य                  | ξ⊏ス          |
| श्रंतग्राहरिंट             | ३४२         | ग्रच्यावस्था            | २४, १८४      |
| श्रंतराभव १३१,             | २३६         | श्रज्पाद                | १६२          |
| श्रंतश्चरतीर्थिक           | रद्भ        | श्रद्या-मुद्रा          | २१≒          |
| श्रंतेवासिक                | ጸጸ          | श्रद्धिवरमें            | ३३०          |
| প্ৰথ                       | १०४         | <b>श्र</b> क्रोम्य      | १५०          |
| श्रंधकार                   | ¥8%         | श्रद्धोग्यन्यूह         | १५०, १५५     |
| श्रंबट्ट-सुत्त             | ३१          | त्रगत                   | પ્ર•પ્ર      |
| श्रंबर                     | ሂርና         | श्रमिवच्छगोत्त-सुत्त    | १५           |
| ग्रकनिष्ठ                  | ६६          | अमि-विद्युत्            | <b>メニ</b> ४  |
| अकर्मययता                  | <b>३३</b> ८ | श्रग्र-धर्म             | २२, २६४      |
| म्रहल-माल                  | 408         | <b>अ</b> प्रप्रासाद     | 728          |

|                       |                | _                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|
| श्रग्र-यान            | १०६, १३५       | श्रदुःख-वेदना      | CX.              |
| श्रग्र-भावक           | ६, ११          | श्रदश्यानुपलिध     | ६०४              |
| श्चनल                 | 31/            | ग्रहष्ट            | ३२५, ३५३, ३५४    |
| श्रचल-मंडल            | ત્રદ           | <b>ग्रद्ध</b> त    | रहप्र            |
| श्रचलसेन              | १७३            | श्रद्धय            | ११५, ३०३         |
| श्चन्ता               | ४१३            | श्रद्धय-ज्ञान      | १६१              |
| श्रचित्तक             | ४३३            | श्रद्वय-वाद        | २३८, ३०३, ३०६,   |
| <b>श्रचेलक</b>        | 8              |                    | , ३६२, ३६६, ४००, |
| ग्रन्युत              | ३७६            | ४०३, ४४            |                  |
| श्रब्युत-पद           | ५७७            | श्रद्धय-विज्ञानवाद | 80=, 8=0         |
| श्रुजंता              | १४०            | श्रद्वय-सिद्धि     | १७७              |
| ग्रजर                 | ८०, २६५        | श्रद्धया           | ४७४              |
| <b>ग्र</b> नातशत्रु   | १४२            | <b>श्रद्वे</b> ष   | ४७, २५८, ३३७     |
| स्रबित                | १≒६            | श्रद्वैत-दर्शन     | १७३, १७७         |
| <b>ग्र</b> िचतकेशकंबल | २, ३           | श्रद्वैत-वाद       | ३६६, ३६७         |
| श्रजीव                | रद्भ           | श्चिघांतव्य        | २२१              |
| <b>श्र</b> चातस्त्र   | ς              | श्रधिगमार्थ        | ₹⊏३              |
| <b>श्र</b> द्वकथा     | <b>₹४, २८८</b> | श्रधिचित्त         | रेद              |
| अटुकवभा               | र् ३२          | श्रिधिपति          | ₹ २८             |
| ग्रहिक                | <del>ሂ</del> ሄ | श्रधिपति-श्राशय    | ४६६              |
| श्रिणिमा              | १७७            | श्रधिपति-कारण      | 450              |
| श्रग्रु १२७,          | ३२५, ३५१, ३५३  | श्रिधिपति-प्रत्यय  | ३५४, ३५६, ३५७,   |
| श्रतद्रूप परावृत्त    | २४०            | ४३८, ५०            |                  |
| श्रतप्य               | ६६             | अधिपतिप्रत्यय-श्रा | भव ४६५           |
| श्रतिघावन             | १६             | ग्र्यघिपति-फल      | २६४, १६५, ३६५,   |
| श्रतीत                | X.o.k          | ४८१                |                  |
| श्रतीश                | १७१, १७३       | ग्रिषिप्रज्ञा      | १८               |
| <b>अ</b> त्यसालिनी    | र⊏८, १२२, ४५२  | श्रधिमात्र         | 9:               |
| श्चारियघम्म           | २६०, २६६       | श्रिधिमात्र-वृांति | ३७०              |
| श्रत्यंत-निरोध        | <i>§</i> .3    | श्रघिमुक्ति-चर्या  | ४१२              |
| श्चात्यंत-विराग       | £\$ .          | श्रघिदुक्ति-मेद    | ३८७              |
| अभग                   | १६, ३३६        | श्रिधिमोच व        | थ्रह, ३३४, ३३४,  |
| श्रयर्ववेद            | - १७६          | ३३८, ४४७           |                  |
| श्चदत्तादान           | ४, २५६         | श्रघिवन्वनसंस्पर्श | २३४              |
| श्रदत्तादान-विरति     | १६, २४         | श्रिषिवासना        | રપૂપ્            |
|                       |                |                    |                  |

| <b>ग्र</b> चिशील                |      | <b>१</b> 5       | श्रनागामी               | २३, ४५, १      | १६, १२०,      |
|---------------------------------|------|------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| श्रिधिष्ठान                     |      | ७०, ४६३          | ሂሂ३                     |                |               |
| श्रिचिन्टान-पारमिता             |      | १८१              | त्र्यनागारिक            |                | ?             |
| श्चिधान-यशिता                   |      | ७१, ११३          | श्रनाजातमाजास्या        | मीद्रिय ३      | २८, ३३१       |
| श्रापठान-नाराता<br>श्रधोभृमि    |      | पूर्दः           | श्रनात्मता              |                | 558           |
| श्च <b>ानू</b> ।न<br>श्चध्यवसाय | อนธ  | <b>५</b> ⊏६, ५६६ | श्चनात्मदृष्टि          |                | •35           |
| श्रध्यवसेव                      |      | t80, 4E?         | श्रनात्ममाव             | •              | <b>5</b> 4    |
| भ्रध्यात्म-श्रालंबन             |      | 808              | श्रनात्मवाद             | २४, १५६        | , २२३,        |
| श्चध्यातम्-संप्रसाद             |      | ३⊏२              |                         | ४३, ५३६        | 200           |
| श्रध्यात्मोयनिपत्               |      | १२१              | श्चनास्मवादी            |                | ₹9            |
|                                 |      | <b>Y</b> 0       | श्चनानार्थ              |                | 378           |
| श्रध्याशय                       |      | १५६              | श्रनार्य                |                | <b>३</b> ६    |
| श्रध्याशय-प्रतिपत्ति            |      | रत्रद<br>१८६     | ग्रनालय                 |                | રદપ્ર         |
| ग्रध्येप्रणा                    |      | _                |                         | २३, २५७, २     | •             |
| ग्रध                            |      | ३१४, ५०५         | श्रनासव-जान             |                | 800           |
| ग्रध्वगत                        |      | ३५६              | श्रनासव-दर्शन           |                | २२, २३        |
| श्रध्वत्रय                      |      | ५०७              | श्रनासव-पंचस्कंध        |                | ११२           |
| श्चनंत-श्चाकाश                  |      | 335              | श्रनासव-स्कंघ           |                | 44.0          |
| श्रनंतनि देंश-प्रतिष्ठान        | 1    | १४२              | श्चनासर्देद्रिय         |                | \$\$0         |
| श्चनंतर-प्रस्यय                 |      | ३५७              | श्रुनिं जित             |                | २६६           |
| श्चनंतरूपनिश्रय                 |      | ३५८              | श्चनित्य                |                | ₹3            |
| ग्रनंत-विज्ञान                  |      | 337              | श्चनित्यता १<br>३७५, ५७ | ६३, २२४,३<br>∽ | २३, ३५०,      |
| श्चनतमगा-संयुत्त                |      | 3.5              | श्चनित्य-भाव            | · ·            | દયુ           |
| श्चनपत्रपा                      |      | ५६⊏              | <b>ऋ</b> नित्यानुपश्यना |                | €3            |
| श्रनपत्राप्य                    | ₹₹⊏, | ३३६, ५६८         | श्रनिदर्शन              |                | रध्य          |
| श्रनभिरति-संज्ञा                |      | ૭૬               | श्रनिमित्त-विहार        |                | ७३            |
| श्चनभिलाप्य                     |      | ४०१              | श्रनिमित्त-समाधि        | ľ              | 804           |
| श्चनवराग्र                      |      | પ્રસ             | श्रनियत                 |                | \$\$ <b>Y</b> |
| श्चनवस्थादोव                    |      | २४०,४६६          | अनियत-गोत्र             |                | ३व्स          |
| श्रनागत                         |      | 408              | श्रनियत-चैतिसक          |                | ₹४०           |
| श्रनागत-बुद्ध                   |      | १०४              | श्रनियत-विपाक           | २६७,           | २६८, २७५      |
| श्रनागत-भव                      |      | ₹₹•              | श्रनिरुद्ध              | €,             | , ३४, ३२३     |
| श्चनागम                         |      | 328              | श्रनिरोध                |                | ४वन           |
| ग्रमागामि-मार्ग                 |      | १००              | श्रनिरोघानुत्पाद        |                | १६२           |

| श्रानगंम                | ४८६            | श्चनुभया                 | <i>አୃ</i>      |
|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| श्रनिर्वचनीय            | 5              | श्रनुमान २२३, २५         | ११, ५०३, ५६६,  |
| श्रनिवर्तन-चर्या        | १२६, १३०       |                          | रहर, प्रहन्दिन |
| श्रनिवृताव्याकृत        | ३४२, ४४८       | <b>ग्रनुमानवादी</b>      | 858            |
| <b>त्र्रानिसाकी</b>     | . १४१          | ग्रनुमानाश्रित-ज्ञान     | પ્રદ્          |
| <b>ग्रनीश्वरवाद</b>     | २२३, २४१       | <b>ग्रनुराधपुर</b>       | २६, ३४         |
| श्रनीश्वरवादी           | १२३            | <b>ग्र</b> नुलत्त्ग्     | ₹પ્રશ          |
| श्रनु-श्रप्राप्ति       | ३४७            | श्रनुलोम                 | ६५, ६६         |
| श्रनुक्रमण्का           | २७, ३०         | श्चनुलोम-चर्या           | १२६            |
| श्रनुगम                 | 즉독             | श्रनुलोम-देशना           | २३७            |
| श्रनुच्छेद              | 328            | <b>ग्रनु</b> ब्यवसाय     | પ્રદેષ, પ્રદેષ |
| श्रनुत्तर               | १३३            | श्चनुशंस                 | र्देदद         |
| श्चनुत्तर-धर्म          | . 65           | ग्रनुशय २२, २            | ३५, २७०, ३६६,  |
| श्रनुत्तर-पद            | ४०८            | ₹⊏₹                      | .,.,.,         |
| श्रनुत्तर-पूजा          | ? १८६          | <b>त्र</b> नुशासनी       | ४०६            |
| श्रनुत्तर-मार्ग         | · <b>७</b> ८   | त्रवासनी प्रातिहार्य     | 53             |
| श्रनुत्तर-योगच्चेम      | न, २६४         | श्रनुस्मृति ५३, ५४       | , ७७, ८०, १०३  |
| श्रनुत्तर-योगतंत्र      | १७७, १७८       | <b>अनुस्मृति-स्थान</b>   | પ્રરૂ          |
| श्चनुत्तर-शरीर          | ११४            | श्रनेकार्थ               | 328            |
| श्चनुत्तरा सम्यक्संबोधि | १४४, १५३,      | श्रनैकांतिक              | प्रहरू, ६१०    |
| १६५                     |                | श्चन्यथात्व              | २४७            |
| श्रनुत्पन्न 🗼           | ४३५ -          | <b>त्र्ययाग्यधिक</b>     | ** ** ** **    |
| श्रनुत्पाद ः            | १६४, ४८८, ५१४  | श्रन्ययान-मनसिकारमल      | ः ४१३          |
| श्रनुत्पाद-ज्ञान        | २३, ११२, ३७१   | श्चन्यापाद्य             | ⊏0             |
| <b>त्र्यनुधम्मता</b>    | ४०६            | श्चन्योन्य-प्रत्यय       | . ३४८          |
| श्चनुनय-स्पर्श          | २३४            | <b>ऋन्योन्या</b> श्रय    | . २४१          |
| श्चनुपधिशेष             | 309            | श्चन्वय                  | ् ६०४          |
| श्रनुपलिध ६००, ६        | र्०२, ६०३, ६०५ | श्चन्वय-व्हांति          | ३७०            |
| <b>ग्र</b> नुफ्मा       | ११७            | श्रन्वय-श्रान            | २६६, ३७०       |
| श्रनुपलन्धि-हेतु        | ६००            | <b>ब्र</b> न्वय-व्यतिरेक | 389            |
| श्चनुपश्यना             | CAL CAL        | श्चन्वय-व्याप्ति         | 780            |
| श्रतुपात्त              | 386            | ऋपत्रपा                  | . ३३६          |
| श्चनुपियक               | . \$0          | श्रपत्राप्य              | २५६, ३३६,३३७   |
| श्रनुपासि               | \$80           | श्रपदान                  | २६, १४०        |
| त्रनुबंधना              | ಧ್ಯ ೬೦         | श्रपनीत                  | १५             |
|                         |                |                          |                |

| श्रपभ्रेश                | २५, २६, १७५   | श्रप्रहीग             | २३०                 |
|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| श्चपर                    | ३५१, ५७१      | श्रप्राप्तकारित्र     | इल्स                |
| श्रपरत्व                 | ३५१, ३५२      | श्रप्राप्ति           | ३४४-३४७, ४३२        |
| श्चपरपर्याय-वेदनीय       | २६७, २६८, ३४६ | श्रप्राप्यकारित्र     | ३२७                 |
| श्रपर-भव                 | . ૧૨૫         | श्र प्रामाग्य         | <b>83</b>           |
| श्रपर-शैल                | २६            | त्रबुद्धिपूर्वंक      | <b>प्रद</b> ७       |
| श्रपर-सामान्य            | ₹X⊏           | ग्र <b>ब्घातु</b>     | પ્રદૃદ              |
| श्चपरांत ं               | २१, २२५, ३५५  | श्रन्भुत-धम्म         | २⊏                  |
| ग्रपरांतक                | ३७, ३११       | ग्र <b>म्</b> डल      | रहप्र               |
| <b>ऋपरांत-कोटिनि</b> ष्ठ | ४५२           | ग्रब्रह्मचर्य-विर्रात | 3\$                 |
| ग्रपरिच्छित्र            | 38            | ग्रभाव                | २६४, २६५, ५८७       |
| ग्रपरिपक्वता             | 33            | <b>अभाववादी</b>       | પ્રસ્               |
| श्चपवर्ग                 | २२१, ३०५      | श्रमाव-श्रन्यता       | 800, 805            |
| श्चपवादांत               | ४७६           | श्रभिद्या             | ६२, ३७१, ३६२,       |
| श्चपवादिका-दृष्टि        | २६०           | श्रभिज्ञाबल           | . Y                 |
| श्रपाम .                 | <b>ح</b> १    | श्रमिधम्म             | २७८, ४८७            |
| श्चपाय                   | ४०            | श्रमिधम्मत्थसंगहरीक   | <b>3</b> € T        |
| श्रपायगति                | २४, २६०       | श्रमिधम्मत्यसंगहो     | ३४, ३६, ६०,         |
| <b>ऋ</b> पायभूमि         | ६५, ६६, ३६८   | ६१, ६५, ३             | १२४, ३२३, ३३४,      |
| <b>ऋ</b> पौरुषेय         | भूमहे         | 37£, 3XE              |                     |
| अपुकसिगा                 | <b>ሂ</b> ሄ    | श्रभिधम्मपिटक         | ३३, ३४, १२६         |
| श्रपना                   | 48            |                       | ६, २६, २७, ४४,      |
| अप्रशिहित-समाघि          | ४०४           |                       | , १६६, २२७, २२६,    |
| श्रप्रतिघ                | ४३२           | •                     | , ३३८, ३७२, ५०८,    |
| ऋप्रतिमाग                | ς             |                       | ५७६, ५८०            |
| श्रप्रतिष्ठित-निर्वाग    | ३६७           | श्रमिधर्मकथा          | ११                  |
| श्रप्रतिसंख्या-निरोध     | ३२१, ३७३, ४३४ |                       | ३०, ४२, ६२, ६६,     |
| भ्रप्रतिसंयुक्त          | ३५५           |                       | थ, दर, दद, ६०,      |
| श्रप्रपंचात्मक           | Ros           | _                     | , १२८, १३६, १६८,    |
| श्रप्रमाण                | ६४, ३३७       | १६६, २२४              | , २३३, २३८, २४१,    |
| <b>अप्रमाणशुम</b>        | ব্ৰ           | २५०, २५२              | , २८०, २८१, २८३,    |
| श्रप्रमागाय              | 55            | ₹50-7E¥               | , २६६, ३००, ३११,    |
| श्रप्रमाद                | ३३६           | ३१२, ३१५              | , देवद्द, दे७२-३७४, |
| अप्रहाया                 | ₹₹ 0          | ३७६, ३८३              | , ४१६, ४३१, ४३२,    |

| श्रमिधर्मकोश ४४७, ४४≈, ४५२,            | श्रभृत-परिकल्प ४०२, ४७७, ४⊏३ |
|----------------------------------------|------------------------------|
| ४५६, ५६५, ५७५, ५७८, ५८०,               | श्रमीतिक ५७२                 |
| <b>५</b> ८२,                           | श्रम्यवकासवास २              |
| श्रमिधर्मकोशन्याख्या ६६ १२७, १६६       | श्चम्पवहरण ३३०               |
| श्रमिधर्मन्यायानुसार १२७               | श्रम्युपगमार्थ ३८६           |
| श्रमिधर्मपिटक २७, २६, ३०, ३४           | श्रम् ३१५                    |
| श्रमिधर्मप्रकरण ३०                     | श्रमनिसकार ६७                |
| श्राभघर्मशास्त्र १६९, २८४, ३७२         | श्रमस्वती १८०                |
| श्रमिधर्मसमयप्रदीपिका १२७              | श्रमना प्रज्ञ। २६८           |
| श्रमिधर्मतमुच्चय ४४५, ४४६              | ग्रमितप्रभ १११               |
| श्रिमध्या २५६                          | ग्रमिसाम ६, १०५, १११, ११६-   |
| श्रिमिनिर्मित १०७, ११२                 | १२२, १५०, ३०७                |
| श्रमिनिर्वृत्त २०, २१                  | श्रमितायु ६०५, १२२, १५०,     |
| ध्रमिनिहाँर ४१४                        | १५१, ५७० ५७१                 |
| श्रमिनिवेश १६, ४७, १६३, ५३६            | श्रमितायुर्ध्यानसूत्र १५१    |
| ग्रीमानफ्रमण ३,१३४                     | श्रमिद १५१                   |
| ग्रामिनिष्क्रमश्-सूत्र १३१             | श्रमृत ८०, २७८, २८६, २८७,    |
| श्रीमनीहार १८१                         | रध्य, ३००, ५७०               |
| श्रिमिमवार्थ ३८६                       | त्रमृतकिषा ११४               |
| श्रीभगुर्खी ४ ५६३                      | त्रमृत-घा <b>तु</b> ५७७, ५७८ |
|                                        | श्रमृत-पद ८, ६               |
| 14"                                    | श्रमृता धातु २६५             |
|                                        | श्रमृतानंद १२३               |
|                                        | श्रमृत्युपद ३०५              |
| द्यामध्येग १८<br>द्यमिसंबोध ४११        | श्रमीह ४७                    |
| श्रीभरीबोधन १३५                        | श्रयोध्या १७०, ४१५           |
| श्रमिसंस्करण ३१८                       | त्रयोनिशोमनसिकार २२८, १५७,   |
| श्रमिसंस्कृत २२४                       | २७०,३३८                      |
|                                        | श्ररणा ३७१                   |
| श्रमितमय २००० २२, २६०, २६६             | श्ररणा-समाधि २५३             |
| श्रमितमयालंकार ूर्व ३०८                | श्रसङ्कालाम ३, ५             |
| श्रमिसमयालंकारकारिका ः १६८             |                              |
| श्रमिसमयालंकारालोक 🐬 २६५, ३०७          | श्चरिष्टनेभि १६२             |
| श्रमृतः १,४६ ,१९७ ,१८३ ,५८१ <b>४३५</b> | अस्य ६०                      |
|                                        |                              |

| Transit management  |                  | श्रली सांख्य            | 4-9             |
|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| श्ररूप-श्रायतन      | <i></i>          |                         | भूदर            |
| श्ररूप-कर्मस्थान    | <i>03</i>        |                         | १३, २४, ३२, ४५, |
| ग्ररूप-घातु         | १२०, २६६         | \$0\$, 8AE,             | ४५०, ५५३        |
| श्ररूप-ध्यान        | ७३               | श्चईत्पद                | ४३, ४५          |
| श्ररूप-भव           | ७३, २३५          | श्चर्हत्व               | 348             |
| श्रहप-भूमि          | ६६               | श्रहन्मार्ग             | १००             |
| श्ररूप-ज़ोक         | 335              | <b>श्र</b> लंकार        | ४७३             |
| श्रह्मपावचर         | <i>₹₹</i>        | <b>श्चलो</b> म          | ४७, २४६, ३३७    |
| श्रह्मपावचर-भूमि    | ६५, ६६           | श्रजीकिक-समाधि          | 804             |
| श्रचिंष्मती         | ४१३              | ग्रल्पाद्धरा प्रजापारमि | ता १५७, १७६     |
| श्चर्याव            | 700              | <b>ग्र</b> ंती          | ३, २५, २७, ३५   |
| श्चर्य              | રદ, રૅશ્પ્ર      | श्चवक्रमण               | ₹90             |
| श्चर्यकथा 🕻         | ?ह, ८६           | श्रवकांतिका प्रीति      | ६७, ६८          |
| श्चर्यकथाचार्य ः    | 38               | श्चवनर                  | ४०, ३३३         |
| श्चर्यकिया          | २३६, ५८६         | श्चवतंसक                | १०७, १५१, १७८   |
| श्चर्यक्रिया-कारिका | २३८, २३६         | श्रवतंसकसूत्र           | १५१, १५५        |
| श्चर्यक्रिया-दम     | YE.              | श्रवदात                 | ₹१५             |
| श्रर्थंक्रिया-गुण   | , १८८            | श्रवदात-कतिस्           | प्र४, ७६        |
| श्चर्थकिया-समर्थ    | प्रद€            | श्चवदान                 | ₹ <b>२,</b> १४० |
| ग्रर्थंकिया-सामर्थं | 4.88             | श्रवदान-कथा             | १४०             |
| श्चर्यस्यान         |                  | श्रवदान-कल्पलता         | \$¥\$           |
| श्चर्यचर्या         | ३६५              | श्रवदान-शतक             |                 |
| श्चर्यनात           | · <b>२</b> २२    | ग्रनदान-साहित्य         | १४०, १४१        |
| श्चर्यपद            | . 258            |                         | १४०, १६४        |
| श्रर्थंसहित         | १५, १६           | श्रवनत                  | 5 <b>38</b> %   |
| श्रर्थापत्ति 💮      | 7.32             | श्रवभास                 | 723             |
| <b>ग्रथी</b> पसंहित | २७८              | श्चवयव ;                | रम्ब, ३४४       |
| श्चर्यः , गधी       | 355              | श्चवयवी                 | २८६, ३४४        |
| श्रर्देखा ४२,       | प्र, ६२, ६६, ६७, | श्चवरगोदानीय            | ३६⊏             |
| ٥٠, ٥٠, ٩           | 6                | श्चवलोकितेश्वर १        | ??, ??E, ?¥G-   |
| श्रर्पणा-चित्त      | - 44             | १५०                     |                 |
| श्चर्पणा-ध्यान      | To 50            | <b>अव</b> वाद           | \$0E, 80E       |
| श्रर्पेशा-प्राप्त   | <b>. 4</b> 4     | श्रववाद-चित्तिस्यति     |                 |
| श्चर्यगा-समाधि      | ५५, ६२, ६५, ६८,  | श्रवखक                  | ३२१             |
| 50, 58, 8           | Ę                | श्रवस्थान्ययिक          | 313             |
|                     |                  |                         | _               |

| श्रवाच्य           | ३०३                                   | श्रशोक ४, ७, २५, २             | ६, ३६, ३८,                  |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| श्रविगत-प्रत्यय    | 3,4€                                  | १०३, १२५                       |                             |
| श्रविज्ञप्ति २     | प्र, २५४, ३१५, ३१७,                   | ऋशोक-विरजपद                    | 5                           |
| ₹ <i>७</i> €, ४    | <b>१</b> २                            | <b>अशोकावदान</b>               | ७, १३, १४१                  |
| अवितर्क-विचार      | 44                                    | श्रशोकावदानमाला                | १४१                         |
| श्रविद्रे निदान    | · १३२                                 | ग्रश्वघोष १३६-१४०              | , १६७, १७३,                 |
| श्रविद्या ः        | २०, २२, ४५, २२१,                      | <b>३</b> ०२                    | _                           |
| २२५, २             | ३२, ३३८, ३६६, ४६६                     | श्च श्वीं चत्                  | Ę                           |
| श्रविनामाव         | 33K                                   | <b>श्र</b> ष्ट्रव्यक           | <b>५६६</b>                  |
| ग्रविनिर्भाग       | . ३२३                                 | श्रष्टम-विज्ञान                | ४६७                         |
| श्रविपाक           | 3 \$ \$                               | श्रष्टमी-व्रतविधान             | १७७                         |
| श्रदिप्रसाश        | २७४, ५३७                              | अष्टसाहस्तिका प्रजापारमित      |                             |
| श्रविरज            | ३२५                                   | १२४, १४१, १५५<br>१६६, १⊏३, २१३ |                             |
| <b>श्र</b> विरति   | . <b>X</b> \$                         | श्रष्टांगिक मार्ग १६, २        |                             |
| श्रविवेक           | २२१                                   | श्रष्टाच्यविनिमु क             | 704                         |
| <b>ग्र</b> विषाद   | . २०५                                 | श्रष्टादश निकाय                | ३६                          |
| श्रविसेवादक        | メニモ                                   |                                | , १६६, १६५-                 |
| श्रविद्            | ६६                                    | १७०, ३०२, ३०३                  |                             |
| <b>प्र</b> विहिंसा | १७, ३३७                               | रेदर, रेदर, रेद                |                             |
| श्रविदेठना         | ३३७                                   | 800, 807-88                    | •                           |
| श्रवीचि            | १३४, १५०, ३६८                         | ४२२, ४२४, ५                    |                             |
| श्रवेस्ता          | १२२                                   | श्रसंज्ञाभव                    | . २३५                       |
| <b>अवै</b> वर्तिक  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | श्रसंचिदेव ४३३                 |                             |
| श्चन्यपदेश्य       | KEU                                   | श्रसंशि-समापत्ति २५            | 8, 380, 888,                |
| श्रव्यभिचारी       | ५०३                                   | ४३३, ४५२, ४६                   | 8                           |
| श्रव्याकृत         | ३३३, ३४२, ३८३, ४४८                    | श्रसंजि-सत्व                   | ६६                          |
| श्रव्यापाद         | <b>१७</b>                             | श्रसंप्रस्यान                  | २३२                         |
| भ्रम्ब             | ३२५                                   | श्रसंप्रबन्य -                 | े ११⊏-१४०                   |
|                    | y . YCE                               | श्रसंवर 💮                      | ? १५५                       |
| अशुचि-भाव          | द्रभू                                 |                                | ४, २२६, २६४,                |
| श्रशुम             | १६, ५४-५६                             | २६६ ३१४, ३५                    |                             |
| श्रशुभ-धंशा        | ∵ <b>Υξ</b>                           |                                | <b>!-=??</b> , <b>*?*</b> , |
| श्ररीच             | 77                                    | KEAK.                          | ३१६                         |
| अरोच्मार्ग         | ं ३३+, ३३१                            | <b>इ.स्.त्वाख्य</b>            | े ११६                       |

| श्रसपद्म               | 4.2.6                                 |                                   | १८०, ५१०, ५८७   |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| श्रसमवायिकारण          | ५८६                                   | त्र्याकाश-परीद्या                 | ् भूक्त         |
| श्रसमसमस्बंध           | ११२                                   | श्राकाश-मंडल                      | 99              |
| श्रसित                 | 33                                    | श्राकाशवाद ५                      | 157, X56-X55    |
| श्रसितकथा              | १३६                                   | ग्राकाश-सम                        | 33\$            |
| ग्रसिद्ध               | ६०६                                   | <b>श्राकाशानं</b> त्यायतन         | ४४, ४४, ६७,     |
| श्रसिपत्रवन            | <b>१</b> €⊏                           | ३६⊏                               |                 |
| श्रसुखादु:खवेदनीय      | २३४                                   | त्र्याक। <b>राानं</b> त्यायतनभूमि | ६६              |
| श्रसुर                 | <b>१</b> ५१                           | <b>श्राकासो</b>                   | ५⊏६             |
| श्रसुकाय               | ६६, ३६८                               | श्राकिंचन्य                       | 335             |
| श्र <b>स्</b> या       | EY, ₹₹5                               | श्राकिंचन्यायतन                   | प्रम, प्रद, ६७, |
| श्रस्तंगम              | દ્હ                                   | ६८, ३६८                           |                 |
| श्रस्तिकाय             | पू७१                                  | <b>ऋ।किंचन्यायतनम्</b> मि         | ६६              |
| श्रस्तिप्रत्यय         | 348                                   | श्राचेप                           | ሂደ፥             |
| ग्रस्तिवादी            | पूड् •                                | त्रागत                            | - 118           |
| श्रुस्थिम इन           | 30                                    | त्रागम २७-२६,                     | ३७, १०७, १२३,   |
| श्रस्सलायनस्त          | . ३१                                  | १२६, १४०,                         | १६४, २६०,       |
| <del>-</del>           | १, ३३८, ४२८                           | रदर, रद६, र                       | £3, 886, 866,   |
| ग्रहिंसा               | Ę                                     | ४८३, ५४०,                         | LE 3            |
| श्रहेतुवाद             | 328                                   | श्चागम-प्रन्य                     | १५७, १६४        |
| श्रहेय                 | ३३१                                   | <b>ज्ञा</b> चार्य                 | AA.             |
| <b>ग्रहोरांग</b>       | રૂપ્                                  | <b>ग्रा</b> बाने य                | २७१             |
| न्न्यहोरात् <u>त्र</u> | યુજપ                                  | श्राबीव                           | १६, २⊏३         |
| श्रही                  | ३३६, ५६८                              | श्राचीवक                          | ٧, ७            |
| ગયા                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | श्राबीव-परिशुद्धि                 | १७              |
| त्राकर-घातु            | 385                                   | <b>त्राबीविक</b>                  | YZo             |
| श्राकार                | 880                                   | श्राजीविक-वाद                     | ३७८             |
| त्राकार-समता           | ३६४                                   | त्राज्ञात-कीरिडन्य                | १२, १४३         |
|                        | १, ३७३, ३७४,                          | श्राज्ञातावीद्रिय                 | ३२८, ३३१        |
| ४२६, ४३४, ५६६          | •                                     | त्राजेंद्रिय                      | ३२⊏             |
| 45-455                 |                                       | स्रातप                            | <b>₹</b> १५     |
| श्राकाश-कसिण           | ५४, ६७                                | श्चातापन-परितापन                  | 8               |
| श्राकाश-कुसुम          | પ્રફદ                                 | श्रात्मकर्म                       | ं २२२           |
| श्राकाश-गमन            | 883                                   | <b>त्रात्मक्लमथा</b> नुयोग        | १६              |
| A                      |                                       |                                   |                 |

| श्रात्मग्राह ४२२,        | ४२४, ४२६,    | श्रादिनुद्ध १०४, १           | ११, ११७,     |
|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 807, FOS                 |              | १२२, १४६, १५                 | •            |
| श्रात्मतः                | Kox          | श्रादिभूमि                   | *oX          |
| श्रात्मदृष्टि १५         | (E, 805, 800 | <b>ग्रादीनव</b>              | ३३२, ३३८     |
| ग्रात्मधर्म              | ४२३          | श्राधारहेतु                  | ३५७          |
| श्रात्मधर्मीपचार         | ४३५          | श्राध्यात्मक                 | 850          |
| <b>ब्रात्मनिर्मा</b> स   | ४२३          | श्रानंतर्य                   | 800          |
| <b>ब्रात्मपरिपाक</b>     | १९२          | श्रानंतर्य-कर्म              | २५३          |
| श्रात्मप्रतिपत्ति        | २६०          | आनंतर्य-मार्ग                | २३           |
| श्चात्ममान               | ४७०          | श्रानंतर्य-समाग              | · २६८        |
| श्रात्ममोह               | ४७०          | श्रानंतर्यं समाधि            | 800          |
| श्रात्मवश्वतिंता         | . १०५        | न्नानंद ६, ७, ६-१            | ३, १६, ३६,   |
| श्रात्मवाद ३१, २३        | २, २४५, ३६६, | १०४, १०८, १०६,               | १११, ११२,    |
| X00, X20, X25            | 1, Yoo, YEO  | ११६, १३३, १३५,               | १४७, १५७,    |
| <b>त्रात्मवादी</b>       | २५४, ४२७     | १७६, रदर, रदर,               | रदश          |
| श्रात्मवादोपादान         | २३१, २३५     | <b>স্থান</b>                 | <b>5</b> 8   |
| श्रात्मसंस्कार           | १२२          | श्रानापान                    | પ્રક્        |
| <b>श्रात्मस्नेह</b>      | ४७१          | श्रानापान-स्मृति १६,         | પ્ર૪–પ્રદ્ય, |
| ब्रात्मा ६, ६, ३         | २, १६६, २२२, | ८०-५२, ८७, ६१,               | 83           |
| २२३, २३६, २४             | ₹, २४४, २७४, | श्रानापान-स्मृतिसमाधि        | 57, 88       |
| रद४, रद <b>४</b> , रद    | ७, २६३, ४०२, | श्रापायिक                    | २६१          |
| ४२४, ४२५, ४२             | ७, ४३६, ४४८, | श्रापो-कसिया                 | ৬৸           |
| ४७४, ५२३, ५३             | ४, ५३६, ५६६  | द्यापो-घातु                  | 33           |
| <b>ब्रात्मो</b> न्छेद    | 777          | श्रात                        | પ્ર•ફ        |
| श्रात्मोपचार             | २२३, ४२३     | श्राप्तवचन                   | પ્રદર        |
| <b>ब्रा</b> त्मोपनिषत्   | १२१          | श्रावाघ                      | ¥\$, ¥¥      |
| भ्रात्यंतिक-हान          | २२१          | <b>श्रा</b> मास              | 808          |
| श्रादर्श-श्रान           | Yoo          | आभिघार्मिक ३०, ३             | احج, عدد,    |
| श्रादान                  | 375          | २६२, २६३, ३११,               | ३३६, ३७२     |
| <b>श्रादिकर्मप्रदी</b> प | १७७          | <b>अ।</b> मिप्रायिक          | 850          |
| ब्रादिकर्मिक-बोधिसत्व    | १७७          | त्रामिमानिक                  | \$8.5        |
| <b>त्रादिक</b> स्याग्    | ₹0, ₹5, ¥0   | श्रामोग-मल                   |              |
| त्रादिनाथ                | १११, १५०     | श्राम्यंतर-वृत्तिक प्राणायाम | <b>=</b> १   |
| <b>श्रादिनाराय</b> ण     | <b>१२</b> २  | श्रामस्वरय                   | ६६           |

| श्रामाशय                     | 330            | <b>आर्थेशालिस्तंबस्</b> त्र | F 5 5              |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
| श्राम्नाय २१, ३६, ३७,        | १३६,२८२        | <b>आर्थश्र</b> र            | \$40               |
| श्चायतन ८५, २४४,             |                | <b>छा</b> र्यभावक           | Ęo                 |
|                              | १५२, ३७५       | श्रार्यंसस्य १।             | 9, १५, २२, ११, १२, |
| श्रायुर्वेद-शास्त्र          | ६, १६७         | ⊏५, २६५                     |                    |
| <b>श्रारंभवाद</b>            | પ્રદય          | श्रार्थ-संमितीय             | <b>३</b> ६         |
| धारययक १                     | १, १३, ३५      | श्चार्य-समापत्ति            | रद७                |
| छाराम-छारोपण                 | 79             | श्रार्य-स्थविर              | . ३६               |
| श्रारूप ५४-५                 | ७, ६२, ७३      | श्रार्था                    | रद, रह             |
| श्राह्मप्य-तृष्णा            | २३१            | <b>स्त्रार्यागीति</b>       | ?=                 |
|                              | १०, ३४३,       | श्रालंबन                    | YY•, YYY           |
| ३६८, ५७७                     |                | श्रालंबनपरीच्।              | १७०                |
| ग्रारूप-समापत्ति             | ४३३            | श्चालंबन-प्रत्यय            | २४४, ३५५, ३५७,     |
| श्रारूपावचर                  | २२५            | ५०३                         |                    |
| श्रारेल-स्टाइन               | 558            | श्चालंबन-प्रत्ययवाव         | \$=¥               |
| श्रारोध्य<br>श्रार्थ १४.     | 939<br>era e e | श्रालंबनवाद                 | YYZ                |
| श्रार्थ-श्रष्टीगिक मार्ग     | २३, २८७<br>४५  | श्रालंबन-समता               | \$ <b>€</b> ¥      |
| आर्थगंडब्यूहस्त्र            | १८६            | <b>य्रालं</b> बनोपनिश्रय    | ३५⊏                |
| ज्ञार्थगयाशीर्ष <u>े</u>     | <b>१</b> ⊏२    |                             | , ४४०, ४४४, ४६४    |
| ग्रा <b>र्थच</b> ह्य         | २ह€            | म्रालयविद्यान               | ११६, १६२, १६६,     |
|                              | २१३, ४८६       | •                           | ६, ४३७, ४३८, ४४०,  |
| श्रार्थतारास्रग्धरास्तोत्र   | १७६            |                             | ३, ४७४, ४८१        |
| खार्यदेव ६, १६७, ११          |                | স্থালীক                     | \$ <b>?</b> X      |
| REO, MAR                     | , , , ,        | ब्रालोक-किए                 | ५४, ७६             |
| ष्टार्यंघर्म <sup>*</sup>    | 43             | श्रालोक-मंडल                | ७६, ७७             |
| <b>भार्यंघर्मं</b> प्रतिपन्न | <b>9</b> 5     | त्रालोक-संग                 | ٩٧                 |
| ग्रार्थ-पत                   | ५५३            | <b>ब्रा</b> स्टरमरी         | 335                |
| श्रार्थ-बुद्धावतंसक          | १५१            | श्रावरण                     | - २१६              |
| आर्थ-महासंधिक                | ३६             | <b>ग्रावर्जन</b>            | .७०, २५७           |
| भार्य-महीशासक                | 357            | <b>आवर्ज</b> नवशिता         | 90                 |
| श्रार्य-मार्ग                | =5             | <b>त्रावस्थिक</b>           | २२६, २२७, २३८      |
| श्रार्य-मूलसर्वास्तिवाद      | 181            | <b>आवास</b>                 | ¥₹                 |
| म्रार्थ-मूलसर्वास्तिवादी     | ३६, ३७         | श्रावृत्त-गमन               | ११३                |
| श्राय-शतसाहसीप्रशापारमिता    | २१२            | आवेियक                      | ३४२, ३७१           |

| ध्रावेष                 | ३५२, ३६७                              | इंद्रिय-प्रत्यय            | ३५८               |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| श्राय                   | ६८, ३८५                               | इंद्रिय-विकलता             | よごえ               |
| श्राशय-शुद्धि           | २७६                                   | इंद्रिय-विश्वान            | XE ?              |
| त्राधुतोष मुखर्बी       | र ६                                   | इंद्रिय-स्वमाव             | 3 \$ \$           |
| श्राश्चर्य              | રદય                                   | इंद्रियार्थसंनिकर्प        | प्रहर             |
| <b>স্থা</b> পত্ত্ত্ত    | ३३८, ३३६                              | इच्वाकुवंश                 | र ३७              |
| त्राभय                  | २५०, ४६५                              | इतिबुत्तक २०, २८, २६       | , ३२, १०८,        |
| आश्रय-पराषृत्ति         | 807, 808                              | १०६ रत्य, रह४,             | <b>784</b>        |
| श्राभय-परिवृत्ति        | 435                                   | इत्सिंग ३६, ३७, १          | व. १२५.           |
| श्राभय-समता             | \$68                                  | १६६, १३७ १३८,              | ,                 |
| <b>भा</b> श्रयासिद      | 307                                   | १६७                        | ,,                |
| <b>ग्रार्</b> वलायन     | १४, १५, १६२                           | इदंता                      | ₹08               |
| श्चारवलायनसूत्र         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | इदंप्रत्ययता ३०४,          | <b>لادِم, بوت</b> |
| भाशास                   | <b>⊏</b> ₹                            | इरियापय                    | पूर               |
| श्राश्वास-काय           | <b> </b>                              | इलियट                      | १२२               |
| श्चाश्वास-प्रश्वास      | द१, द४, द६                            | इष्टि                      | 8                 |
| आसंशिक ३४               | १४, ३४६, ४३३, ४५२                     | इहलोक २८८,                 | ४६६, ५७२          |
| श्रासन                  | नर, २२२                               | 200                        | ·                 |
| <b>ब्रातन्नविमुक्ति</b> | 798                                   | ईति २४२, २६६,              |                   |
| श्रासव                  | Y.Y.                                  |                            | १, ६२, २५५        |
| श्चासेचनक-काय           | . १६५                                 |                            | 384-380           |
| श्चासेवन-प्रत्यय        | ₹₩⊏                                   | ईश्वर ६, १३१, १६२,         | २२२, २२३,         |
| श्रास्तिक               | १, २                                  | २४१, २५०, ३२२,             | ३५४, ५८३          |
| श्रास्तिक-दर्शन         | ४८८                                   | <b>ईश्चरकृष्ण</b>          | પ્રશ્             |
| त्रासव                  | ४५, २३३, ३१४                          | <b>ईश्वरवाद</b>            | र३⊏               |
| त्राहार                 | وح, لالاح                             |                            | , २७३, ३२२        |
| श्राहार-प्रत्यय         | ३५८                                   | ईसा                        | १२२, १३८          |
| ग्राह्वीक्य             | ३३८, ३३६                              | ईसाई-धर्म                  | १२२               |
| इंडिया श्राफिस ल        | गहबेरी १२३                            | ईसामसीह                    | १०३               |
| इंद्र                   | ३१, १६२                               | <b>उं</b> छ्रवृत्ति        | Υ.                |
| <b>इंद्र</b> जाल        | 200                                   | <b>उ</b> माहनिमित्त        | ६०, ६१            |
| <b>इंद्रमृ</b> ति       | \$66                                  | उच्चार-प्रसाव              | Yes               |
| ``                      | ६२, ६१, २२२, २३३,                     | उच्चार-प्रसावमंह           | <b>१ ३</b>        |
| •                       | ७, ३२८-३३३                            | <del>उच्च।सनशयनविरति</del> | 3\$               |
|                         |                                       |                            |                   |

| उच्छेद               | १६                        | उद्देगा-प्रीति      | ६७, ६८                    |
|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| उच्छेददृष्टि         | १६, २६४, २६५              | उन्नत               | <b>₹</b> ₹¥               |
|                      | ३१, २४५, ५३१,             | उन्मेष-निमेष        | \$ \$ 0                   |
| યૂર્વર,              |                           | उपक्लेश             | 178, 240, 244             |
| उच्छेदवादी           | ५६ ०                      | <b>उपगु</b> त       | \$48                      |
| उज्जयिनी             | ३८, १२६                   | उपचय                | 1 1 1 1 1 1               |
| <b>उ</b> ज्जैन       | ११, २५                    | उपचार ४२,           | ४४, ६५, ६६, ७०,           |
| उड़ीसा               | १७७                       | ८७, ४३५             |                           |
| <b>उ</b> द्धियान     | १७७                       | उपचार-त्र्ण         | <b>5</b> 6                |
| उत्कुटिक             | Y                         | उपचार-ध्यान         | _ ⊆•                      |
| उत्तम-मंगल           | १७                        | उपचार-भूमि          | ¥₹, <b>¼</b> ¥            |
| उत्तर-कुर            | ग्रह=                     | उपचार-समाघि         | प्रथ प्रथ, ६१, ६२,        |
| उत्तर-भारत           | १२६                       | هج بعد ب            | 9                         |
| <b>उत्त</b> रापथक    | १०४                       | उपचित-कर्म          | २४०, २७४                  |
| उत्पत्ति-निःस्वभावता |                           | उपन्छेद             | ¥.4                       |
| उत्पाद               | ४०५, ५१३                  | उपदेश 💎 🗸           | १८५                       |
| उत्पाद-विनाश         | ५४७                       | उपनंद               | ११८, १३२                  |
| उत्पादोत्पाद         | प्रव                      | <b>उ</b> पनाइं      | ३३६, ३४०                  |
| उत्सन्नता            | λ⊏                        | <b>उ</b> पनिध्यान   | • २५७                     |
| उद्फ-चंद्रविव        | \$0¥                      | उपनिश्रय-प्रत्यय    | ₹X⊂                       |
| उदयन                 | ३, १६७                    |                     | १४, १२१, २७६,             |
| उदयनवत्सराजपरिष्ट    | च्छा १५६                  |                     | ३६२, ३६६, ४००,            |
| <b>उदान</b> ५,       | २७-२६, ३२, १२७,           |                     | प्रथ्म, प्रत्यः, प्रत्यः, |
| १४०, २६३             | १, २ <b>८१</b> , २६४, ३७२ | ५८७, ५६६            |                           |
| <b>उदानवर्ग</b>      | १२५, १२७, २८७             | उपपत्ति             | , , , , <b>\$</b> X       |
| <b>उदायी</b>         | २८१, २८७, २८६             | उपपत्तिप्रतिलंभिक-ध | र्म ३६३                   |
| उदीरग्रत्व           | <b>¥</b> ₹⊏               | उपपत्ति-भव          | २३५-२३६                   |
| <b>उत्</b> ग्रह      | 56, 808                   | उपपत्तिमनद्या       | २२५                       |
| उद्ग्रह-निमित्त      | ६१, ७५-७७, ८४             | उपपद्य-वेदनीय       | २६७, २६८, ३४६             |
| उद्देशाचार्य         | A.A.                      | उपपादुक             | १३०, ४१७                  |
| उद्घुमातक            | XY, 66                    | उपबृंहण्-हेतु       | ३५७                       |
| <b>उद्या</b> न       | १२६                       | उपमोग 🐪             | 39\$                      |
| उद्योतकर             | २२१, २⊏५                  | उपमान               | <b>پوج, پوج, پو</b> د     |
| उद्रक-रामपुत्र       | ₹, પ                      | उपमितमवप्रपंचकथा    | १२२                       |

| उपरत-कारित्र           | ३७५                    | उपेद्धा-वेदना                   | ७४, २३४                               |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| उपराम                  | 5                      | <b>उपेचें</b> द्रिय             | ३०, ११०                               |
| उपवसथ                  | 248                    | उपोसय                           | 0                                     |
| उपविचार                | २३५                    | <b>उ</b> म्र                    | ¥ <b>?</b> 0                          |
| उपशमानुस्मृति          | <b>¼</b> ∀, <b>⊆</b> ∘ | उरग-परिपृच्छा                   | 846                                   |
| उपसंपदा ४, ६, ४४,      | •                      | उर-शरीर                         | <b>₹</b> ?                            |
| उपसंपदाचार्य 💮 🧢       | YY                     | उठवेल-काश्यप                    | Ę                                     |
| उपस्कार                | २२२                    | उदवेला                          | ₹, ६                                  |
| उपस्तंम                | ३०५                    | उप्णीप-विवर                     | .१३१, १४२                             |
| उपस्तंम-हेतु           | ₹¥.0                   | <b>उद्म</b>                     | २२, ४५७                               |
| उपस्थ                  | . ३२६                  | उष्मगत                          | र २                                   |
| उपस्थान .              | <b>5</b> 6             | उस्सद-कित्तन                    | YE                                    |
| उपस्थापक               | 3                      | 0.5                             |                                       |
| उपात्त                 | , ३१६                  | <b>ऊर्णा</b> कोश                | ११०                                   |
| उपादाता                | 314                    | ऊर्ष्वभूमि                      | X€⊏                                   |
| उपादान २०, २१, २२      | १५, २२६,               | <b>भाग्वेद</b>                  | 100                                   |
| २३४, ३१४, ३६६, १       | प्रद, प्रश्            | भू जुपतिपन<br>भू जुपतिपन        |                                       |
| उपादान-वर्तम           | २३७                    | ऋ्खुमात्तपण<br>ऋरणपरिशोधन-न्याय | <b>6</b> 5                            |
| उपादान-स्कंघ           | १३५, ३१५               |                                 | १६७                                   |
| उपादाय-प्रज्ञप्ति      | પ્રસ્                  | ऋदि                             | ४, ४३, ४४                             |
| उपादाय-रूप             | \$83                   | ऋदिपाद                          | ?द३                                   |
| उपादि ४                | ٧٠, ٧٧٦                | ऋदि-प्रातिहार्य                 | २४, ११८                               |
| उपादेय                 | પ્રદ                   | <b>ऋ</b> षम                     | 9 8 9                                 |
| उपाध्याय               | YY                     |                                 | 1, 147, 440                           |
| उपाय-कोशल्य १          | ४३, १५८                | श्रु षिपत्तन                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| उपालि                  | ११, ३६                 | एकख                             | યુહર                                  |
| उपालि-परिपृच्छा        | १५६                    | ए <b>कयानवाद</b>                | ₹•⊏                                   |
| उपासक ६,               | २३, २५४                | एकयानवादी                       | 206                                   |
| उपासिका .              | ६, २५४                 | एकल्लवीरचंडमहारोषखतं            | _                                     |
| उ <b>पेक्लू</b> पविचार | २३४                    | एकव्यवकारमव                     | रहप्र                                 |
| · उपेचक                | 90                     | एकव्यवहारिक                     | 5cc                                   |
| उपेद्या १६, ५४, ६३,    |                        | ए <b>क्हे</b> तुवा <b>द</b>     | Az5                                   |
| EY-EE, EE, 114         |                        | एकाराबाद .                      | 845                                   |
|                        | : १८२                  | एकाचरी-प्रज्ञापारमिता           | १५७                                   |
| Add think the second   | 171                    | ~ 44/1-44111/14()               | 140                                   |

| एकामता ७१, ७२, ७४, ३३४                  | क्थानस्य ३३, ३८, १०४, ११२,    |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| एकोत्तर-निकाय र⊏                        | १२५, २८१, २८८, २६०            |
| एकोत्तरागम २६, १२५, १२७, ४५२            | क्यावस्तु २६, ११८, ३१४        |
|                                         | कनिष्क १२६, १३७, १५५, १६७     |
|                                         | क्लीच १२६                     |
| एवर्टन १२८, १२६                         | कपिल १६२, ५६०                 |
| एवंजातीयक्षमं ३४४, ३४५                  |                               |
| एशियाटिक सोसाइटी १२३,१२४,१७३            |                               |
| पहिपस्तिक ७८                            | कमलपुष्प १०३<br>कमलबुद्धि १७० |
| एहिभिचुकाय-उपसंपदा १२६                  |                               |
| 200                                     |                               |
| ऐयीपिक १३१                              |                               |
| श्रोकासो ५८६                            |                               |
|                                         |                               |
| ग्रोघ ३६, २८७, १६६, ४५१<br>ग्रोहारिक ७१ | क्वया १६, ५४, ६४–६६, १३७      |
|                                         | करुणापुंडरीक १५०              |
| श्रीद्वियान ३६                          | कर्कशत्व ३१६                  |
| श्रीमिया १७३                            | कर्न ( एच॰ ) १४१, १७२, २७६    |
| <b>ब्रोरियंटेलिया</b> २६                | कर्म ३१, ३२, ३४, ४३, २२७,     |
| श्रोल्डेनवर्ग ८, २७८                    | २३६, २५०, २७६, २८४, ५३५,      |
|                                         | પર્ફ                          |
| श्रीदारिक १६५, २५७, ५६७                 | कर्म (न्याय) ३४४, ४२८, ५६३    |
| ब्रौद्धत्य <b>१३८, ३</b> १६             | क्र्मंकांड १                  |
| <b>ब्रीडस्य-</b> कीकृत्य ४१, ६७         | कर्म-कारक ५१७                 |
| श्रीपनेथ्यिक ७८                         |                               |
| श्रीपपादुक ११७, २६१                     |                               |
| श्रीपाधिक-काल ५७१                       | कर्मस्यता ३५६                 |
|                                         | कर्म-प्रत्यय १५८              |
| कंट १७५                                 | कर्म-प्रदीप १७७               |
| वंटकापाभय ४                             | कर्म-फल २, ४, २६४, २७४, ४३४-  |
| कंठ ३३०                                 | <b>X</b> ₹⊏                   |
| कंबोब १४, २७                            | कर्म-बीब ४ <sup>-</sup> ३८    |
| क्याद १६२, ५५०, ५६०, ५८३,               | कर्म-मन २१, २६५, ३६६          |
| प्रदर्भ, प्रदर्                         | कर्म-मानिता २०७               |
| क्या ११०                                | कर्म-वर्त्म २२७, २३७          |
| II-OI                                   |                               |

| कर्मवाद १०३, २२३, २२४, २५०-                  | कांचीपुर २७                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| २७७, ५३५                                     | कांजूर १५१, १५५                       |
| कर्मविपाक १, २६१, २७२, २७३                   | कांड २२५                              |
| कर्मसिद्धिप्रकरण १७०                         | काठमांहू १२३, १७३                     |
| कर्मस्थान १६, ४४,४५, ५४-५७,                  | कार्यदेव १६=                          |
|                                              | कात्यायन १६२                          |
| ६२, ७७, ८०, ८२, ८७, ८६<br>कमैंद्रिय ३२६, ३३० | कात्यायनीपुत्र २६, १२६, ३११,          |
| 000                                          | ३७२                                   |
| कलकत्ता १६६                                  | काम १७, ४५                            |
| कलल ४६४                                      | कामन्छंद ४१, ६७                       |
| कलाप ३२३                                     | कामतृष्या २३१, २३५                    |
| कलियुग १६२                                   | कामदेव १७७                            |
| कल्प १०४                                     | कामवात १८,४०, व्ह, १२०, २३६,          |
| कल्पद्रुमानदानमाला १४१                       | ३२०, ३४२, ३४३, ३६८                    |
| कल्पना ५६०                                   | काममव ७३, २३५                         |
| कल्पनापोढ ३४६                                | कामिमध्याचार २५६                      |
| कल्पनापोदता ५०२                              | काममिथ्याचारविरति २४                  |
| कल्पनामंडितिका १३८, १४१                      |                                       |
| कल्यायमित्र १६, ४४, ४५, ५७                   | कामराग २२, ५५, २५६, ३६६<br>कामलोक ११६ |
| १५३, १५४, १८६, २०२                           | कामवितर्क २१०                         |
| कवड़ीकार-श्राहार ४५८                         |                                       |
| कवलीकार-श्राहार ६८                           | कामसुखानुयोग १६                       |
| क्रवीद्ववचनसमुच्चय १३८                       | कामसुगतिभूमि ६५, ६६                   |
| कशंबक १७                                     | कामास-दुःख २२                         |
| कश्मीर ३७, १२४, १२५, १३८,                    | कामावचर ३३३                           |
| १६७, ३११                                     | कामावचर-क्लेश २३                      |
| करमीरी १७६                                   | कामावचर-चित्त ३४२                     |
| कविया ५२, ५४-५७, ५६, ७४,७७                   | कामावचर-भूमि ६६                       |
|                                              | कामावचर-स्तप १५५                      |
| क्रिया-दोष                                   | कामावचर-सत्व १३३                      |
| कसिया-भंडल ७६                                | कामोपादान २३१, २३५                    |
| कविया-रूप                                    | काय ८५, ६६, ३३७, ३४४, ३५२             |
| कसिया १०                                     | काय-ऋजुकता ३३७                        |
| इस्सपगोत्त ३७                                | काय-कर्म                              |
| कस्सिपिक ३७                                  | काय-कर्मेंग्यता ३३७                   |
| कांदावितरणविशुद्धि १००                       | कायगतानुस्मृति ५४, ५५, ७६             |

| _                |                     |                          |                       |
|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| काय-दंड          | २५१                 | काशी                     | ₹, પ                  |
| काय-प्रश्नविध    | ४२, ३३७             | कारमीर-वैभाषिक           | ३११, ३२६,             |
| काय-प्रागुरयता   | १३७                 | <b>₹₹७, ४</b> १०         | 7                     |
| काय-मृदुता       | ३३७                 | कारयप                    | १४६, ५४२              |
| काय-लघुता        | ३३७                 | कारयप-परिवर्त            | १५५                   |
| काय-विश्वप्ति    | २५४, ३७६            | काश्यपीय                 | ३६, ३७, १२५           |
| काय-विवेक        | ६६, २१०             | <b>किकी</b>              | ₹१२                   |
| काय-संस्कार      | द <b>६, ६१, ६</b> २ | कियोटो                   | <b>१</b> % <b>१</b>   |
| कायानुपश्यना     | <b></b>             | कुमक                     | 50, 51                |
| कायावचरी         | રયૂપ્               | कुंभीपाक                 | २०१                   |
| कायिक            | १६=, २५०            | कुइ-ची                   | <b>₹</b> ? ₹          |
| कायिकी           | <b>₹</b> ₹¥         | कुक्कुटिक                | 755                   |
| कार्येद्रिय      | ३२७, ३२⊏            | कुचनी                    | . 74                  |
| कारंडक           | १७                  | कुणाल                    | २७३                   |
| कारंडच्यूह       | १४६, १५०, १५५       | कुणालावदान               | \$4\$                 |
| कारण             | २४०, ३५४, ५८६       | कुदृष्टि                 | 355                   |
| कारण-हेतु        | ३५४, ३५६            | कुमारबीव                 | <b>१४१, १४२, १५१,</b> |
| कारित्र          | <b>₩0€-₩</b> =₹     | १६७, १६८                 |                       |
| कार्दिये         | <b>१७</b> ४         | कुमारलञ्च                | १२८, १६७              |
| कार्यकारसभाव     | <b>₹</b> ₹          | कुमारलात १               | रे⊏, १४१, १६७         |
| कार्थ-हेतु       | ६००, ६०६            | २४४, ३७२,                | ३७३                   |
| काल ३४१          | , ३८५, ४२६, ५४५,    | कुमारलाम                 | े १२८, ३०१            |
|                  | १, ५७२, ५८८         | कुमारिल                  | प्रदर्भ, प्रदर        |
| कालकर            | ₹0 <b>9</b>         | <b>কুল</b>               | ¥₹                    |
| कालत्रय          | યુરવ                | कुराल ६३,                | २५७, २५८, ३३१,        |
| कालत्रयवाद       | 474                 | ₹३३, ४४⊏                 |                       |
| कालदेवल          | ₹                   | कुशल-चित्त               | १६, ६७                |
| कालवाद           | ४६३, ५६६-५८२,       | कुशल-चैतसिक              | ३३⊏                   |
| कालवादी          | प्रथा, प्रवर        | कुराल-महाभूमिक           | ३३४, ३३६,             |
| कालसमता          | ₹६४                 | ३३७, ५६७                 | BB B.                 |
| कालस्त्र         | . 3€⊏               | कुराल-मूल                | २२, २५७, २५८          |
| काला व्य         | yog.                | कुशल-राशि<br>कुशल-वितर्क | २२                    |
| फालि <b>दा</b> स | <b>\$</b> \$6       |                          | *                     |
| कार्यगर          |                     | <b>कुशलोत्साइ</b>        | - 43                  |
|                  | १२४, १२६            | <b>कु</b> खिनार।         | Sob SX                |

|                       | B1 + B      |                          | DD DD . DD                              |
|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| कुरकवेच               | २४६         | क्लेश-महामूमिक           | व्यक्ष, व्यन, व्यस                      |
| कुर्न ( रं॰ )         | २५          | क्लेश-वरमं<br>क्लेशावरण  | 955                                     |
| क्चा                  | ७, १२४      |                          | १६४, ४०६ ४२२                            |
| क्टागार               | १५१, १५४    | च्य                      | ३७६, ५४५, ५६६                           |
| कृत्य                 | પ્ર૰, પ્રશ  | च् <b>र्यभंगता</b>       | २३८, ४८८                                |
| कृत्यानुष्ठान-ज्ञान   | 800         | च्याभंगमस्य              |                                         |
| <b>कृ</b> ष्ण         | १२१, १२२    |                          | ४, २२३, २३⊏-२४१                         |
| केंत्रिव              | १२६         | च्च्यसंततिवाद            | 785                                     |
| केगीन                 | १५१         |                          | २२३, २२६, २३८                           |
| कोचीन-चाइना           | १२६         |                          | , रेपरे, रेपर, ४१०,                     |
| कोट्ठास               | 50          | प्रह                     |                                         |
| कोलियपुत्त            | 9 0 0       | च्याकवादी                | ३७६, ३८३, ४१७                           |
| कोलियवंश              | १३०,        | च्चिषाका-प्रीति          | ६७                                      |
| कोलोपम                | र⊏, २६०     | च्य                      | X35                                     |
| कोश                   | १२६, १३६    | च्रय-ज्ञान               | २३, ११३, ३७०                            |
|                       | ११, २५, २६  | च्चय-निरोध               | \$3                                     |
| <b>कौ</b> कुलिक       | १३६         | न्त्य-विराग              | £3                                      |
| कीकृत्य               | ₹ ₹ ⊏       |                          | ६५, २५६, ३६६,                           |
| कौटिल्य               | १३७, १६२    | \$60                     |                                         |
| कौरव 🗥 🏸              | १६२         | च्चंतिपारमिता            | १७६, १८४, १६०,                          |
| कौशांवी ३, ११,        | १४, १७, ३८, | १६४, ३६६<br>चीयासव       | ¥ <b>Ę</b>                              |
| १०३                   |             | जुद्रकनिकाय              | १८                                      |
| <b>को</b> सी <b>य</b> | ३३७-३४०     | खुद्रकागम<br>खुद्रकागम   | ₹5°                                     |
| क्योटो                | १६२         | खुद्रिका-प्रीति          | _                                       |
| क्रमेख                | . 77        | कुछ्जा-आत<br><b>चे</b> म | <b>6</b> 0                              |
| क्रांत-आश्रय          | ४६८         | चेमपद                    | ८०, २६५                                 |
| क्रिया                | No.K        | चेमेंद् <u>र</u>         | . 5                                     |
| क्रियातंत्र           | . १७७       | ब्रुग्न.<br>ब्रुग्नेमा   | \$4\$                                   |
| कोष                   | . 33E, 380  | નગાના                    | <b>\$\$</b> X                           |
| क्लिप्ट 🚈 👝 👵         | ₹≒₹         | लंघक                     | ७, २७, ३०                               |
| विलष्ट-मनस्           | YEY, XOX    | खमाविषांग्रमुत्त         | ३२, १३०                                 |
| क्लोश २२७, २३६,       |             | खन्नविषाया               | ११, ११                                  |
| क्लेशकाम              | 44          | खपुष्प                   | YOU                                     |
| क्लेश-निष्यंद         | 340         | खरोष्ट्री .              | १२४, १३५                                |
|                       |             | •                        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

| खायित               | ĘĘ             | गम्यमान        | પ્રવય                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------------|
| खारा                | 6              | गया            | १४७, २६२             |
| खुतन                | १०३, १२४       | गर्भोपनिषत्    | XCY                  |
| खुद्कनिकाय          | 78, 30, 37, 33 | गांघार         | <b>શ્ર</b> ય         |
| खुद्कपाठ            | ३२             | गांघार-रीति    | 808                  |
| खी-दे-स्रू-त्सान    | १७२            | गाथा २६, २८, २ | ह, १०७, १२३,         |
| 01.4.00.00.1        |                | १३६, १५१, २३५  |                      |
| गंगा ३५, ५६,        | १४७, १५२, २१२, | गाथा-संस्कृत   | ₹₹=                  |
| २७५, ५७६            |                | गिरनार-लेख     | २५                   |
| गंगा-यमुना          | ইও             | गीति           | र≂                   |
| गंडन्यूह            | ૧૪૧, ૧૫૫       | गुबरात         | १७१                  |
| गंडल्यूहमहायानस्त्र | <b>१</b> ५.१   | गुटिका         | ४८१                  |
| गंडीस्तोत्र         | १३८            |                | .२, ४२८, ५६३         |
| गंतव्य              | ५०५            | गुण-कारंडव्यूह | 388                  |
| गंता                | ५०५            | गुण-चेत्र      | २७६                  |
| गंघ                 | ३१५, ३१६       | गुणमद          | १४१, १६१             |
| गंधकुटी             | £              | गुणमति         | 375                  |
| गंधक-नगर            | ४१६            | गुणालंकारन्यूइ | 388                  |
| गंबर-पुद्गल         | યુહહ           | गुप्त          | १६२                  |
| गंघवती              | <b>५</b> ६८    | गुप्तकाल       | ं १६२                |
| गंभीरनय             | ११३            | गुप्तत्तेख     |                      |
| गया                 | १, ४३          | गुरुत्व        | ३१६                  |
| गणना                |                | गुह्मसमाब      | १७७                  |
| गण्याचक             | . <b>४</b> ३   | गुह्मचिद्धि    | १७७                  |
| गगाचार्य            | ३, १०३         |                | , १४२, १¥ <b>८</b> , |
| गणितशास्त्र         | पूर्द          | १५५, १५७       |                      |
| गया                 | *              | ग्रहकारक       | <b>. .</b>           |
| गत                  | પ્રવ્ય         | <b>रह</b> पति  |                      |
| गति                 | ३४७, ४४६, ५०५  | <b>रहास्त</b>  | १७७                  |
| गति-किया            | *ox            | गेय            | रद                   |
| गद्गदस्वर           | * <b>१</b> ४८  | ग्रेय । । । ।  | २८, २६               |
| गद्यकारंडन्यूड्     | १४६, १५०       | गोत्र 🗼 💮      |                      |
| गमन                 | ५०, ६६, २४६    |                | ६६, ६८, १८७          |
| गमनार्थम            | . Y. O         | गोत्रमेद हरू १ | ् ३८७                |
|                     |                |                |                      |

| गोपा                     | १५३, १५४      | चंद्रकीतिं ५२७, ५३           | ₹o, <b>¼</b> ₹₹, <b>¼</b> ₹¥,           |
|--------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| गोरब                     | ३२५           | ५४०, ५४१, ५४                 |                                         |
| गोविंदभाष्य              | પ્રહેર        | પ્રથ, પ્રથ, પ્ર              |                                         |
| गोव्रतिक                 | Y             | ५६२, ५८७                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| गोशील                    | २६२           | चंद्रगुप्त मौर्य             | ३, १६२                                  |
| गोसिंग                   | . ٤           | चंद्रगो <b>मिन्</b>          | १७०                                     |
| गौतम रे३८, ३३            | ०, ४४०, ४६७   | <b>चंद्रपाल</b>              | 358                                     |
|                          | १४, १५, ३२,   | चंद्रप्रदीपस्त्र             | १६३                                     |
| ११८, १३०, १४             |               | चंद्र-मंडल                   | 787                                     |
| प्रैय                    | ¥₹, ¥¥        | चंद्रमा                      | 999                                     |
| प्रथपाद                  | १२७           | चंद्रोत्तरादारिकापरिष्टुच्छा | १५६                                     |
| अह                       | <b>Xox</b>    | चंपा                         | १२६                                     |
| <b>ग्रामोपचार</b>        | ٧₹            | चक                           | १०३                                     |
| मा <b>इक-भ</b> नुकृति    | ४३५           | चक्रव(ल                      | દ્ધ                                     |
| ब्राहक-भाग               | 885           | चचुधर्म                      | HEX                                     |
| आवा -                    | २४०,५६२       | चतुरायतन                     | 880                                     |
| प्राद्य-प्राहक           | Aşk           | चत्तुरिद्रिय                 | ₹२६-३२८                                 |
| प्राह्म-माग              | \$¥\$         | चलुर्विद्यान                 | ३२६-३२⊏                                 |
| <b>मुनबेंड</b> ल         | १२४           | चहुर्विज्ञान-समंगी           | ३२६                                     |
| <b>ब्रे</b> घाभित        | २३५           | चतुःशतक                      | १६८                                     |
| <b>ग्लानप्रस्ययमेष</b> न | ΥŞ            | चतुःशतिकाटीका                | \$60                                    |
|                          |               | चतुःसत्य                     | 77                                      |
| <b>धनव्यू</b> ह          | ४७७, ४८५      | चतुःस्त्री                   | ₹=                                      |
| <b>घोषक</b>              | ३११, ३१३      | चतुःस्तव                     | १७६                                     |
| <b>भार्गेद्रिय</b> ्     | ३२७, ३२८      | चतुरार्थसत्य                 | 3.5                                     |
|                          |               | चतुर्घातु                    | 33                                      |
| चेचु                     | २६६           | चतुर्धातु-व्यवस्थान          | प्रव्, प्र७, हह                         |
| <b>चंद</b> प्रद्योत      |               | चतुर्विध-ज्ञान               | 328                                     |
| चंद्र                    | १५०, ५८४      | चतुर्व्यवकारमव               | २३५                                     |
| चंद्रकतिभाष्य            | ३५३           | चतुब्यू ह                    | २२१                                     |
| चंद्रकीर्ति १०७, १       | २०, १६७, १६⊏, | चरण्पादुका                   | १०३                                     |
|                          | ४, ३०१, ४८६-  | चरमभविक                      | . १०४, २७१                              |
|                          | E, 407, 488,  | चरियापिटक                    | २६, ३३, १०६                             |
| प्रश्व, प्रश्व, प्र      |               | चर्चग                        | 410                                     |
|                          | ,             |                              |                                         |

| •                     |                  | चित्त-संस्कार                           | ٤٦                          |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
|                       | प्र७, १प्र१, १६प | चित्राचार<br>चित्राचार                  | 80                          |
| चर्याचर्यविनिश्चय     | १७४              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                             |
| चर्यातंत्र            | 200              | चित्तानुपश्यना                          | <b>53, 5</b> 7              |
| चर्याविनिश्चय         | 38               | चित्ता भिष्ठं कार                       | ३५६                         |
| चल                    | NE.              | चित्तेकामता                             | 23                          |
| चल-मंडल               | હિ               | चित्तोत्पाद                             | १५२                         |
| चाइल्डर्स             | २७⊏              | चित्तोत्पादविरागिता                     | ŞEY                         |
| चातुर्महाभूतिक        | · <b>*</b>       | चित्रमानु                               | 800                         |
| चातुर्महाभौतिक        | <b>₹</b> 38      | चीन ७, ३६                               | , ३८, १०३, १२४,             |
| चातुर्महामौतिककाय     | १०७              | १२६, १२७,                               | १४१, १४२, १५०,              |
| चातुर्महाराजिक        | ७६, ३६=          | १५१, ४२२                                |                             |
| चातुर्माहार।चिक       | ६६               | चीनी ७,८,२१                             | ६, ३६, ११६, १२५-            |
| चारिका                | ६, ७, २७६        | , ,                                     | १३६-१४२, १५०,               |
| चार्वाक               | २३⊏              | _                                       | -१५७, १६१-१६३,              |
| चिंतामय               | ३६३, ४०१         | ·                                       | रूप, ३११, ३१२,              |
| चिकित्साशास्त्र       | २२१              | ४२२, ४८२                                | (-,-,, ( -, , , -, ,        |
| चित्त रे२३,           | २७८, ३३३, ४१५    | •                                       | 71. AA                      |
| चित्त-भ्रुजुकता       | ३३७              | चीवर                                    | २७, ४३                      |
| चित्त-धर्मएयता        | ०६ इ             | _                                       | , ११, १२, २५–२७,            |
| चित्त-चैत्त           | २२३, ४४१, ५६६    | ३०, ३५,                                 |                             |
| चित्त-द्रब्य          | ३४२              | •                                       | ६६, २४०, २५१,               |
| चित्त-निर्वाण         | y,               |                                         | , ३३५, ३३८, ४४४,            |
| चित्त-परिकर्म         | १६१, १६२         | 888                                     |                             |
| चित्त-प्रश्रविध       | ४२, ६८, ३३७      | चेतना-दर्म                              | २५२, ३७६                    |
| चित्त-प्रागुण्यता     | ३३७              | चेतयित्वा                               | २५०, २५१                    |
| चित्त-मृदुता          | ३३७              | चेतयित्वा-कर्म                          | 30€                         |
| चित्त-लघुता           | ३३७              | चेतोविमुक्ति                            | ७४, रद्ध                    |
| चित्त-विज्ञान         | ११६              | चैतसिक                                  | - 338-38V                   |
| चित्त-विवेक           | 240              | चैतसिकी                                 | 748                         |
| चित्तविष्रयुक्त-धर्म  | 22V, 244-24C,    |                                         | 6, <del>238-288</del> , 888 |
| वित्तावप्रयुक्त-वन    | ****             | चैत्य                                   | १०३                         |
| २७४<br>चित्त-विशुद्धि | ₹∊०              | चैत्यपूचा                               | 75                          |
|                       | <b>१</b> ६⊏      | चोदनानामप्रकरण                          | પ્રદ્ય                      |
| चित्तविशुद्धिप्रकरण   | १३०              | चापनानानमस्य<br><b>च्यु</b> ति          |                             |
| चित्त-विस्तार         | 140              | -31/1                                   | *                           |

| ह्रद २०६, २४८, २६४, ३३४,    | बातिवाद १५                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| ₹₹ <b>⊏, ४४</b> ७           | बात्युपचार ४३६                              |
| इंदःशास्त्र १८              | बापान १०५, १४१, १४२, १५१,                   |
| छंदस् २५, ८४                | १६२, १६६                                    |
| खांदो <del>व्</del> य ५८४   | बापानी १८०, ३१२                             |
| छाया ३१५                    | जापेस्की १७२                                |
| छिद्ररच ३२५                 | बावा १२६, १३६, १३७                          |
|                             | <b>जित्रत्सा</b> ३१६                        |
| संगनहादुर (राणा) १२३        | बिन १स⊏, २०३                                |
| वंतु २८५                    | बिन-द्वेत्र २०२                             |
| संब-द्वीप १३२, ३६८          | बिनपुत्र १⊏१, ४६५                           |
| बरिल                        | बिनमित्र १७२                                |
| बनक_                        | जिनस्कंध ११२                                |
| बनन-हेत्र ३५७               | जिह्नें द्विय <b>३२७, ३</b> २८              |
| बन्मनिद्रेंश १३०            | बीमूतवाइन-ग्रवदान १४१                       |
| क्रमहेतु ३५७                | बीव २८५                                     |
| जयंत २०५, ३१५, ३५३          | चीवलोक २५०                                  |
| चयसेन १७०                   | बीवात्मा ३०८                                |
| बरता ३२३                    | जीवित ३३⊏, ४५७                              |
| बरा ३५०, ३७४, ४३३, ५७८      | जीवितेंद्रिय ३२८, ३२६, ३३४,                 |
| जरामरण २०, २१, २२५, २२६     | ३४४,३५२, ४३३                                |
| चरायुच ११७                  |                                             |
| बरायुब-काय १०७              | जुक्क १६७<br>जेतवन ४, ११८, १३१, १५१, १५२    |
| बल-घातुः ८५                 | जैन २, १२२, २६६                             |
| बवन ६५                      |                                             |
| बांसटन १३८, ४८१             |                                             |
| जांबूनदप्रभास १४७           | जैन-घर्म २, ४<br>जैन-साहित्य ५८४            |
| जातक ३, २६, २८, २६, ३२, ३४, |                                             |
| १३०, १३१, १४०, १८०          | जैनागम २८, २८५, ५७१<br>जैमिनि ५५०, ५६०, ५६८ |
| बातकर्ठकथा २६               |                                             |
| बातकमाला १४०, २५६           | वैमिनीय २३८                                 |
| चातरूपरजतप्रतिग्रह-विरति १६ | जीमनीयबाह्यण ५७१                            |
| बाति २०, २१, २२५, २२६,      | बोडो-शु १५१                                 |
| ३४४, ३४७, ३४०, ३७४, ४३३,    | श्रातता ५६४                                 |
| प्रषद्ध, प्रहर              | श्वता ५८ -                                  |

| श्चाति                          | ¥₹, ¥¥                                        | तस्वार्थंटीका       | 395               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| হান                             | श्रद्द, ३७०                                   |                     | 147, 144,         |
| ज्ञानगुप्त<br>-                 | 128                                           | १६५, २१४, ३०४       |                   |
| ज्ञानदर्शनविशुद्धि              | १००                                           | ४३४, ४८२, ५३        |                   |
|                                 | २५-१२७, ३११,                                  |                     | १५२, १६२,         |
| 305                             | (4, (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | ४७४, ४६६ ४४२,       |                   |
| ज्ञानमी <b>मां</b> सा           | પ્રદય, પ્રદર                                  | प्रदर, प्रदर, प्र७० | ,                 |
| ज्ञानवाद                        | र⊏र                                           | तथागत-काय           | १०=, १५५          |
| ज्ञानसंपत्                      | \$ \$ \$                                      | तथागत-गर्भ          | ₹ <b>0</b> ४, ₹£७ |
| श्चानसंमार                      | ٧c۰                                           | तथागतगुद्धक         | 141, 100          |
| <b>ज्ञानसिद्धांत</b>            | પુક્દ                                         | तथागतगुहाकस्त्र     | 488               |
| श्वानसिद्धि                     | १७७                                           | तथागतपरीचा          | ११५, ५६२          |
| श्चानसेन                        | १७२                                           | तथागतमूमि           | 147, VX1          |
|                                 | , ४०६, ४२२                                    | तथाभावशृत्यता       | Y. 0, Y.          |
| ज्योतिष<br>-                    | १६७                                           | तय्यसंवृति          | 788               |
| -31(4)                          |                                               | तदंगनिर्वाण         | े २६६             |
|                                 | १३८, १६८                                      | तपन                 | 195               |
| टाम्स<br>टोकियो                 | १७३                                           | तम                  | प्रहर्            |
| <b>ाकिया</b>                    | 104                                           | तमालपत्रचंदनगंध     | 1880              |
| <b>होसेटि</b> च्य               | १२२                                           | तब्यु-समाघि         | <b>4</b> 8        |
| eluical                         | ***                                           | तर्क                | પ્રદય             |
|                                 | O Sin D State                                 | तर्कंपद्धति         | યુક્ય             |
|                                 | 9, 207, 200                                   | तर्भज्याला          | YES               |
| तंत्र १०६, १५०, १७              | १०६                                           | वर्कशास्त्र         | XE S              |
| तंत्र-यान<br>तंत्र-साहित्य      | १७७                                           | तांत्रिक-ग्रंथ      | ११७               |
|                                 | ३७२                                           | ताकाकृस्            | १६६, ३७१          |
| तच्चिता                         | ય્રદ                                          |                     | , ३३०, ५६५        |
| तत्रद्वकं<br>तत्रमध्यत्वोपेद्या | . ७२, ७३                                      | वादिमाव             | ₹ <b>=</b>        |
| तत्रमध्यस्थता                   | . <b>₹</b> ₹७                                 | तापर                | 5-8               |
|                                 |                                               |                     | , १७६, १७७        |
| •                               | • •                                           |                     | १६१, १६७,         |
| तस्वसंप्रह                      | १ <b>, २२१,</b> २२२<br>१७५, ५८२               | १६६-१७१, १७         |                   |
| तस्वसिद्धि                      | १३६                                           | तारासाधना           |                   |
| तस्यागुतावतारदेशना              | Xx5                                           | तिपिटक-ब्राट्टकथा   |                   |
| date Sur san de sus             | 400                                           | MANASAM             | 7.                |

| तिब्बत १२१, १२                    | ४, १२७, १५०,              | तृष्णा-संक्लेश     | <b>१</b> 5                              |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 142, 104, 100                     |                           | तेजकसिया           | ५४, ७५                                  |
|                                   | , ११६, १२७,               | तेज-घातु           | द्यभ                                    |
| १३१, १३६-१३                       | *                         | तेबो-धातु          | . ६६, ५६६                               |
| १५१, १५५, १५५                     |                           | तेपिटक             | 70                                      |
| १७०, १७२, १७                      |                           | तेविज्जसुत्त       | ३१                                      |
| १७८, २८४, ३१                      |                           | तैमिरिक            | ४१६, ५०३                                |
| तियंक्                            | 365                       | तोखारा             | १२४                                     |
| तिर् <u>थ</u> गुपपत्ति            | \$5Y                      | तोखारी             | १२५                                     |
| तियंगुपपास<br>तिर्यग् <b>योनि</b> | <b>ξ</b> ξ                | त्यागानुस्मृति     | ग्रु४, ७८                               |
|                                   | , X                       | त्यागान्वय-पुषय    | રમ્ય                                    |
| तिल-तंडुल<br>तिस्त-मोम्प्रलिपुत्त | ३३, १२५                   | <b>त्रयस्त्रिश</b> | ६६, ३६⊏                                 |
| ातस्य-मान्यमणपुत्त<br>तीर्येकर    | 77, Y                     | त्रसरेग्रु         | ३२४, १२५                                |
|                                   | १०४, २४३                  | त्राग              | KBF                                     |
| तीर्थंक                           | •                         | <b>রিখিকা</b>      | ३०, १७०, ३०३, ४१५,                      |
| तीर्थिक ७, १०६                    |                           |                    | ४४६, ४६४, ४७४, ४८०                      |
|                                   | 98, ₹58, 888,             | त्रिंशिकाटीका      | ४१५                                     |
|                                   | <b>2</b> 4, 844, 844      | <b>সি</b> ক        | XXX                                     |
| तीर्थिक-दृष्टि                    | 428                       | त्रिक-संनिपात      | २३१, २३३, ४४५                           |
| तुची (बी॰)                        | . <b>१</b> २४             | <b>সিকা</b> ত      | 78                                      |
| तुन हुन्त्रांग                    | १२४                       | •                  | १२०, १२१, १६॥, १६६,                     |
| <b>तुरफान</b>                     |                           | १७७                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| <b>तु</b> क्स्तान                 | १२४, १२७                  | त्रिकायवाद         | 200, 288, 284, 3E5                      |
| ব্রথিন                            | ६६, ३६८                   | त्रिकायस्तव        | ११६, ११६, १२०                           |
| तुषित-काय                         | १०८                       | त्रिकाल            | प्रदर                                   |
| तुषित-कायिक                       | १३५                       | त्रिगुयात्मक       | ४२८                                     |
|                                   | १०४, १३१, १६=             |                    | हानारायगोपनिषत् १२२                     |
| ₹ <b>5</b> ₹                      | 93.                       |                    | २६-२८,३०, १०६, ११२,                     |
| तुषित-स्वर्ग                      | 84.                       |                    | १२६, १५१. २८६, ३७२,                     |
| वृतीय-ध्यान                       | ₹ <b>८२</b><br><b>१</b> ८ | XoX.               |                                         |
| तुतीय-संगीति                      | ·                         | त्रिपिटकधर         |                                         |
| तृष्णा ः २०, २१                   | , , , , , , , , , , ,     | त्रिपुटी-संवित्    |                                         |
| २३१, २३५<br>तृष्णा-वरित           | 757                       | त्रिरत्न           | १२, २३, २७६                             |
|                                   | <b>१</b> 5                | त्रिरूप-लिंग       | 4EE-400                                 |
| वृष्णा-बटा                        | , , , , , ,               | 1 10,4 10,2        | 7,41                                    |

## परिशिष्ट १

| - Comment                  | AAA                    | दर्शन-हेय २२                   |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| त्रिलच्च्यवाद              |                        | दश-यल ३७१                      |
| त्रिविध-कल्याणुता          | <b>ξ</b> ⊆             | दरामूमक-शास्त्र १६६            |
| त्रिविध-शून्यता<br>त्रिशरण | ४०७, ४० <b>⊏</b><br>३२ | दशभूमकस्त्र १५६, १६५, १६६,     |
| त्रिशरण-गमन                | २३                     | 800                            |
| त्रिशिद्धा                 | ₹=                     | दशभूमि १०७, १३०, १५६, १६४-     |
| जिस्त्र <b>भाव</b>         | ४८२, ४८६               | रेष्व, ४१२                     |
| त्रिस्वमावता               | A⊑r'                   | दशभूमि-शास्त्र १३०             |
| त्रिस्वमाव-निर्देश         | १७०, ४८२               | दराभूमीश्वर १४१, १५६           |
| त्रिस्वमाववाद'             | 458, 85X               | दशरथ                           |
| A                          | પ્રહય, પ્રહક્          | दशवर्गेण गर्णेन उपसंपदा १२६    |
| नेकाल्यवाद                 | २२३, ४१५               | दश-शील १६                      |
| त्रेघातुक                  | 800                    | दशराइसिका १६६                  |
| श्रेषातुक-चित्त            | १५६                    | दस-पारमिता २६                  |
| त्रैमास्य<br>रैक्टिक       | २३८, ३०१               | दहरकुमार २७•                   |
| त्रैयध्विक                 |                        | दान रप्रप्र                    |
| थेरगाथा १०, ३२             | , ३४, १५६, २६२         | दान-कथा १४८                    |
| थेरवाद                     | <b>पूद</b> ७           | दान-पारमिता १६६, १८४,          |
| थेरवादी                    | 464                    | १८८, १६०, २१७                  |
| <b>ये</b> रीगाथा           | ३२, ३४, २६४            | दान-प्रीति ४०६                 |
| दंड                        | રપૂર                   | दान-शील १७२                    |
| दंडकारयय                   | २५१, ४२०               | दानसंविभागरत ७६                |
| दंत                        | ३३०                    | दार्शनिक २, १२१, १३८, १६२,     |
| दिव्या                     | . १७७                  | १७०, २८४, २६७, ३०४             |
|                            | , ३५, ३६, ३=,          | दार्शनिक-पद्धति १२६            |
| १२६, १५३                   |                        | दाष्टांतिक २६६, २७२, २७३, ३८२, |
| दिल्पीय                    | ( US                   | ३८३, ४५२, ४५३, ४६०             |
| दम                         | २ <b>१</b> २           | दास १४                         |
| दरथ                        | ३३७                    | दिक् ४२६, ५६६, ५८२-५८६         |
| दर्शन ५१, १६               | ४, १६७, २२१,           | दिगंत्रर ५५०, ६०६              |
| २२३, २६३,                  | ३००, ३०१, ३११,         | दिग्वाद ५६६, ५८२-५८६           |
| ५०८, ५७१                   |                        | दिङ्नाग १२८, १६६ १७०, ३०२,     |
| दर्शन-चित्र                | ः २४६                  | ३४६, ४३१, ५६४, ५६६, ५८८,       |
| दर्शन-भाग ४२३,             | · ·                    | प्रश्, प्रश, प्रश्न, ६०७, ६१५  |
| दर्शन-मार्ग २३,            | <b>110, 111, 404,</b>  | ६१६                            |

| दिल्ली                                                                                                                                                                                                          | સ્ય                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दु:खेद्रिय                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹₹=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दिवस                                                                                                                                                                                                            | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | द्वरारोहा                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 5 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| विवारात्र                                                                                                                                                                                                       | प्र७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | दुर्गति                                                                                                                                                                                                                                                                                | X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दिव्यावदान २७, १                                                                                                                                                                                                | <b>१८ १४०, १४१</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दुर्गतिगामी                                                                                                                                                                                                                                                                            | २२=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १६४, १६५, १७१                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>दुर्ज</b> या                                                                                                                                                                                                                                                                        | १३०, ४१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| विरय                                                                                                                                                                                                            | ५⊏७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दुर्मेघ                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दीघनखसुत्त                                                                                                                                                                                                      | 9 5 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | दुष्कर-चर्या                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>૧</b> રૂપ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| दीघनिकाय ३, २०                                                                                                                                                                                                  | , ₹=, ₹0, ₹४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दुष्कर-चारिका                                                                                                                                                                                                                                                                          | १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                 | उ-१०६, ११२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | दुष्कर-संज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                                          | १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १२७, १३१, १३                                                                                                                                                                                                    | ४, २३४, २८१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>हू रंगमा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २८२, १८८, ३                                                                                                                                                                                                     | <b>S</b> Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | हरयानुपलविघ                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| दीनार                                                                                                                                                                                                           | \$88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>दृष्टधर्म</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| दीपंकर १४८, १७                                                                                                                                                                                                  | ३, १८१, १८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हष्टधर्म-निर्वाण                                                                                                                                                                                                                                                                       | रदद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| दीपंकर श्रीज्ञान                                                                                                                                                                                                | १७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>दृष्टधर्म-वेद</b> नीय                                                                                                                                                                                                                                                               | २६७, २६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| दीपवंश ७, १२, १३,                                                                                                                                                                                               | , २६, ३७, १२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हब्टांत                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| दीर्घ                                                                                                                                                                                                           | - ३१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | दृष्टांतपंक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| दीर्घत्व                                                                                                                                                                                                        | ३५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | हब्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २२, ४५, ४६, २३१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| दीर्घनिकाय                                                                                                                                                                                                      | र⊏, ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २६१, ३३८, ३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| दीर्घनिकाय<br>दीर्घरात्रि                                                                                                                                                                                       | ₹ <b>८, ३१</b><br>४७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>द्दष्टि-ग</b> त                                                                                                                                                                                                                                                                     | २६१, ३३८, ३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| दीर्घनिकाय<br>दीर्घरात्रि<br>दीर्घागम                                                                                                                                                                           | <b>YUE</b><br>RE, 170, 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | दृष्टि-गत<br>दृष्टि-चरित                                                                                                                                                                                                                                                               | २६१, ३३८, ३६६<br>१६<br>२६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| दीर्घनिकाय<br>दीर्घरात्रि<br>दीर्घागम<br>दीर्घायुषदेवोपपत्ति                                                                                                                                                    | ४७६<br>१६, १२७, १४०<br>१८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | हष्टि-गत<br>हष्टि-चरित<br>हष्टि-परामर्श                                                                                                                                                                                                                                                | २६१, ३३८, ३६६<br>१६<br>२६१<br>२६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| दीर्घनिकाय<br>दीर्घरात्रि<br>दीर्घागम<br>दीर्घायुश्वदेवोपपत्ति<br>दु दुमिस्वर                                                                                                                                   | ४७६<br>१६, १२७, १४०<br>१८४<br>३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | दृष्टि-गत<br>दृष्टि-चिर्त<br>दृष्टि-परामर्श<br>दृष्टि-विशुद्धि                                                                                                                                                                                                                         | २६१, ३३८, ३६६<br>१६<br>२६१<br>२६३<br>१००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| दीर्घनिकाय<br>दीर्घरात्रि<br>दीर्घागम<br>दीर्घायुषदेनोपपत्ति<br>दुःदुमिस्तर<br>दुःख १००, १                                                                                                                      | ४७६<br>१६, १२७, १४०<br>१८४<br>३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | दृष्टि-गत<br>दृष्टि-चरित<br>दृष्टि-गरामर्श<br>दृष्टि-विशुद्धि<br>दृष्टि-संक्लेश                                                                                                                                                                                                        | २६१, ३३८, ३६६<br>१६<br>२६१<br>२६३<br>१००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| दीर्घनिकाय<br>दीर्घरात्रि<br>दीर्घागम<br>दीर्घायुग्रदेवोपपत्ति<br>दुःख १००, १<br>३१५, ५२६                                                                                                                       | ४७६<br>१६, १२७, १४०<br>१८४<br>३७<br>६८, २२१, १२२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दृष्टि-गत<br>दृष्टि-चरित<br>दृष्टि-गरामर्श<br>दृष्टि-विशुद्धि<br>दृष्टि-संक्लेश<br>दृष्टि-स्थान                                                                                                                                                                                        | २६१, ३३८, ३६६<br>१६१<br>२६१<br>२६३<br>१००<br>१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| दीर्घनिकाय<br>दीर्घरात्रि<br>दीर्घागम<br>दीर्घायुषदेनोपपत्ति<br>दुंदुभिस्तर<br>दुःख १००, १<br>३१५, ५२६<br>दुःख-ज्ञान                                                                                            | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दृष्टि-गत<br>दृष्टि-चित्त<br>दृष्टि-गरामर्श<br>दृष्टि-विश्वद्धि<br>दृष्टि-संक्लेश<br>दृष्टि-स्थान<br>दृष्टि-स्थान                                                                                                                                                                      | २६१, ३३८, ३६६<br>२६१<br>२६३<br>१००<br>१८<br>३१५<br>२३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| दीर्घनिकाय<br>दीर्घरात्रि<br>दीर्घागम<br>दीर्घायुश्रदेवोपपत्ति<br>दुःदुमिस्वर<br>दुःख १००,१<br>३१५,५२६<br>दुःख-जान<br>दुःख-निरोध                                                                                | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हष्टि-गत<br>हष्टि-चरित<br>हष्टि-परामर्श<br>हष्टि-विशुद्धि<br>हष्टि-संक्लेश<br>हष्टि-स्थान<br>हष्ट्यु पादान                                                                                                                                                                             | २६१, ३३८, ३६६<br>२६१<br>२६३<br>१००<br>१८<br>११५<br>२३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| दीर्घनिकाय<br>दीर्घरात्रि<br>दीर्घागम<br>दीर्घायुषदेनोपपत्ति<br>दुंदुमिस्तर<br>दुःख १००, १<br>३१५, ५२६<br>दुःख-जान<br>दुःख-निरोध<br>दुःखनिरोधगामिनी प्रति                                                       | ४७६<br>१६, १२७, १४०<br>१८४<br>३७<br>६८, २२१, १२२,<br>३७०<br>१५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | दृष्टि-गत<br>दृष्टि-चित्त<br>दृष्टि-चित्त्व<br>दृष्टि-विश्वद्धि<br>दृष्टि-संक्लेश<br>दृष्टि-स्थान<br>दृष्टि-स्थान<br>दृष्टि-स्थान<br>दृष्टि-स्थान<br>दृष्टि-स्थान<br>दृष्टि-स्थान<br>दृष्टि-स्थान<br>दृष्टि-स्थान<br>दृष्टि-स्थान                                                      | २६१, ३३८, ३६६<br>२६१<br>२६३<br>१००<br>१८<br>३१५<br>२३३<br>२३१, २३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दीर्घनिकाय<br>दीर्घगिम<br>दीर्घागुषदेनोपपत्ति<br>दुःदुमिस्तर<br>दुःख १००, १<br>११५, ५२६<br>दुःख-ज्ञान<br>दुःख-निरोध<br>दुःख-निरोधगामिनी प्रति                                                                   | ४७६<br>१६, १२७, १४०<br>१८४<br>३७<br>६८, २२१, १२२,<br>३७०<br>५५३<br>तेपत् ५५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दृष्टि-गत<br>दृष्टि-चित्त<br>दृष्टि-चित्त्<br>दृष्टि-विशुद्धि<br>दृष्टि-संक्तेश<br>दृष्टि-स्थान<br>दृष्टि-स्थान<br>दृष्टि-स्थान<br>दृष्टि-स्थान<br>दृष्टि-स्थान<br>दृष्टि-स्थान<br>दृष्टि-स्थान<br>देव                                                                                 | २६१, ३३८, ३६६<br>२६१<br>२६३<br>१००<br>१८५<br>२३३<br>२३१, २३४<br>१६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| दीर्धनिकाय<br>दीर्धरात्रि<br>दीर्धागम<br>दीर्घागुषदेनोपपत्ति<br>दुःदुमिस्तर<br>दुःख १००, १<br>३१५, ५२६<br>दुःख-जान<br>दुःख-निरोध<br>दुःख-निरोध<br>दुःख-भाव<br>दुःख-भाव<br>दुःख-माव                              | ४७६<br>१६, १२७, १४०<br>१८४<br>३७<br>६८, १२१, १२२,<br>३७०<br>५५३<br>तेपत् ५५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हष्टि-गत<br>हष्टि-चित्त<br>हष्टि-यरामर्श<br>हष्टि-विशुद्धि<br>हष्टि-स्थान<br>हष्टि-स्थान<br>हष्टि-प्यासन<br>हष्टिपुपादान<br>देव<br>देवकुल<br>देवगति                                                                                                                                    | २६१, ३३८, ३६६<br>२६१<br>२६३<br>१००<br>१८<br>३१५<br>२३१, २३५<br>१६८<br>१३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| दीर्घनिकाय<br>दीर्घगिम<br>दीर्घागुपदेनोपपत्ति<br>दु दुमिस्तर<br>दु:ख १००, १<br>११५, ५२६<br>दु:ख-जान<br>दु:ख-निरोध<br>दु:ख-निरोध<br>दु:ख-मान<br>दु:ख-मान<br>दु:खक्दनीय                                           | १८६, १२७, १४०<br>१८४<br>१८४<br>१८८, १२१, १२२,<br>१७०<br>१५३<br>तेपत् ५५३<br>८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | हष्टि-गत<br>हष्टि-चरित<br>हष्टि-परामर्श<br>हष्टि-विशुद्धि<br>हष्टि-संक्लेश<br>हष्टि-स्थान<br>हष्ट्यास्व<br>हष्ट्य पादान<br>देव<br>देवकुल<br>देवगति                                                                                                                                     | २६१,       ३६         २६१       २६३         २००       २८         ३१५       २३३         २३१,       २३५         १३५       ३६८         १६८       ३६८         २३१       ३६८         ३१       ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| दीर्घनिकाय दीर्घरात्रि दीर्घागम दीर्घागम दीर्घागम दीर्घागम दीर्घागम दुःखन्निस्तर दुःख १००, १ ३१५, ५२६ दुःख-जान दुःख-निरोध दुःख-निरोध दुःख-निरोध दुःख-निरोध दुःख-निरोध दुःखनेदना दुःखनेदनीय दुःखसमुदय            | ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** | हिष्ट-गत<br>हिष्ट-चित्त<br>हिष्ट-चित्त<br>हिष्ट-विशुद्धि<br>हिष्ट-सेक्तेश<br>हिष्ट-स्थान<br>हिष्ट्यासव<br>हिष्ट्युपादान<br>देव<br>देवकुल<br>देवगति<br>देवता-संयुक्त<br>देवतानुस्पृति                                                                                                   | २६१       २६१         २६३       १००         १८०       १८०         १८५       २३३         २३१       १६८         १३४       १६८         १६८       १३५         १६८       १६८         १६८       १६८         १६८       १६८         ११५       १६८         ११५       ११५         ११५       ११५         ११५       ११५         ११५       ११५         ११०       ११०         ११०       ११०         ११०       ११०         ११०       ११०         ११०       ११०         ११०       ११०         ११०       ११०         ११०       ११०         ११०       ११०         ११०       ११०         ११०       ११०         ११०       ११०         ११०       ११०         ११०       ११०         ११०       ११०         ११०       ११०         ११०       ११०         ११०       ११०         ११०       ११०         ११०       ११०         ११०       १ |
| दीर्घनिकाय दीर्घरात्रि दीर्घागम दीर्घागम दीर्घागुषदेवोपपत्ति दुःदुमिस्वर दुःख १००, १ ३१५, ५२६ दुःख-जान दुःख-निरोध दुःख-निरोध दुःख-निरोधगामिनी प्रति दुःख-माव दुःखवेदना दुःखवेदना दुःखवेदनीय दुःखसमुदय दुःखसमुदय | ४७६<br>२६, १२७, १४०<br>१८४<br>३७<br>६८, २२१, १२२,<br>३७०<br>५५३<br>तपत् ५५३<br>८४<br>६२, ५५३<br>२०, २३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | हिष्ट-गत<br>हिष्ट-चित्त<br>हिष्ट-चित्त<br>हिष्ट-विशुद्धि<br>हिष्ट-संक्लेश<br>हिष्ट-स्थान<br>हिष्ट-स्थान<br>हिष्ट-स्थान<br>हिष्ट-स्थान<br>हिष्ट-स्थान<br>हिष्ट-स्थान<br>हिष्ट-स्थान<br>हिष्ट-स्थान<br>हेव<br>हेवकुल<br>देवता-संग्रुस<br>देवतानुस्पृति<br>देवतानुस्पृति<br>देवतानुस्पृति | २६१,       ३६         २६१       २६३         १००       १८         ३१५       २३३         २३१,       २३५         ३६८       १६८         ३१       ५५         ३१       ५५         ३६       ५५         ३६       ५५         ३६       ५५         ३६       ५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| दीर्घनिकाय दीर्घरात्रि दीर्घागम दीर्घागम दीर्घागम दीर्घागम दीर्घागम दुःखन्निस्तर दुःख १००, १ ३१५, ५२६ दुःख-जान दुःख-निरोध दुःख-निरोध दुःख-निरोध दुःख-निरोध दुःख-निरोध दुःखनेदना दुःखनेदनीय दुःखसमुदय            | ४७६<br>२६, १२७, १४०<br>१८४<br>३७<br>६८, २२१, १२२,<br>३७०<br>५५३<br>तपत् ५५३<br>८४<br>६२, ५५३<br>२०, २३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | हिष्ट-गत<br>हिष्ट-चित्त<br>हिष्ट-चित्त<br>हिष्ट-विशुद्धि<br>हिष्ट-सेक्तेश<br>हिष्ट-स्थान<br>हिष्ट्यासव<br>हिष्ट्युपादान<br>देव<br>देवकुल<br>देवगति<br>देवता-संयुक्त<br>देवतानुस्पृति                                                                                                   | २६१,       ३६         २६१       २६३         २००       २८         ३१५       २३३         २३१,       २३५         १३५       ३६८         १६८       ३६८         २३१       ३६८         ३१       ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| देवविचेष्टित      |           | ५८२         | द्वेष ६४, ६६, २२४, २५८,       |
|-------------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| देवोपादान         |           | प्रहेष्ट    | ३३८, ३३६                      |
| देश               |           | برجح        | द्वेपचरित ४८-५३, ५७           |
| देशना             | ٤, १६     | २३७         | द्वेष-चर्या ४८                |
| देहामास           |           | 808         | द्वेप-द्विष्ट ५१२             |
| रेव               |           | २५६         | द्वेषमोह-चर्या ४८             |
| देव-कर्म          |           | २५६         | द्रयसुक १२५                   |
| दोमनस्सुपविचार    |           | 218         |                               |
| दौर्मनस्य         | ७४, १६५,  | २३४         | घन्याकर १५३                   |
| दौर्मनस्यद्रिय    | ,,        | ३<br>२८     | धम्मक्षंघ ११२                 |
| दौष्ठुल्य         |           | ३३६         | घम्मगुस ३७                    |
| चावाप्टियवी       |           | X=8         | धम्मपद १५, १६, १६, २६,        |
| बुन्युएल-द-रीन    |           | १२४         | देर, देर, देह, १००, १२४,      |
| द्रव्य            | 344, 44E, |             | 111, 7E7, 7EY                 |
|                   |           | ,           | धम्मपद्धक्या १००              |
| 888, N            | દર        |             | धम्मपाल-स्थविर ३४             |
| द्रुब्यत्व        | ४३०,      | ४३२         | धम्मरिक्वत ३७                 |
| क्रय-परमाशु       |           | 223         | धम्मसंगर्या ३३, २३२, ५८७      |
| द्रव्य-वाद        |           | ४३५         | धर्म १०, २३, २६-२८,           |
| द्रव्य-सत्        | १६६, २२३, | 350         | १०८, ११३, १२५, २२३,           |
| द्रव्य-समता       | •         | YEY         | ३१४, ४०१, ४४८, ५६६-           |
| द्रव्योपचार       |           | ४३६         | प्रह्न, प्र७७                 |
| द्रष्टन्य         |           | प्रद        | घमैकियक ११                    |
| द्रष्टा           |           | <b>40</b> = | धर्मकाय १०७, १०⊏, १११,        |
| द्रोग             |           | १०८         | ११२, ११४, ११६, ११७ १२०,       |
| द्ययप्रतिमास      |           | 808         | १२१, १६३, १६५, ३०४, ३०६,      |
| द्वादशांगस्त्र    |           | २२६         | ₹EY, ₹E⊏                      |
| द्वारपाल          |           | 32          | घर्मकीर्ति १३८, १७० ३४६, ५६५, |
| द्वाविशस्यवदानमार | rt .      | 5.8.8       | भ्रद्भ, भ्रष्टर, ब्रस्भ, ब्रब |
| द्वितीय-ध्यान     |           | 90          | वर्मचेम १६१                   |
| द्वितीय-रत्न      |           | 8E8         | वर्मगत ३५६                    |
| द्वितीय-संगीति    |           | 36          | घर्मगुत २७, १२५, १२७,         |
| द्विपिटकथर        |           | 84          | <b>१४१, १६</b> ८              |
| द्वीप             | २७८, २६५, |             | वर्मगुतक ३६, ३७               |
|                   | ,         |             |                               |

|                       | and the Market      | धर्मपाल ४      | द्ह, ४७०-४७२, ४७६,       |
|-----------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
|                       | २२, ४२४, ४२८,       |                |                          |
| 80\$, 808             |                     | ४८२, ४         | <b>C</b> ?               |
| <b>धर्मचक</b>         | प्र, ११२            | धर्म-प्रविचय   | २४, १८५, ३०५, ३१४,       |
| धर्मचक्रप्रवर्तन      | १२, १२६, १३६        | <b>ষ্</b> ড२   |                          |
| धर्मचक्रप्रवर्तनस्त्र | ų.                  | धर्म-प्रविवेक  | ३०५                      |
| धर्मशान               | 300                 | धर्म-प्रवृत्ति | યું, પ્રશ                |
| धर्मज्ञान-स्रांति     | ३७०                 | धर्मभांडागारिक |                          |
|                       | २४१, २५८, ३०४,      | धर्मभाग्रक     | <b>१</b> ४⊏              |
| ३५३, ४३४,             | , ४७४, ४८२, ५३०     | धर्ममेघा       | 888                      |
| धर्मतानिण्यंदबुद्ध    | १६५                 | धर्मरस्        | १४१, १५६                 |
| धर्मतावाद             | ४६३                 | धर्मरिद्यत     | १३६                      |
| धर्मत्रात             | १२७, १२८, ३११,      | धर्मराज        | न, ११२                   |
| ३१३, ३७               | २, ५८१              | धर्मलच्या      | ४८२                      |
|                       | ६४                  | धर्मलच्यसमय    | ४८२                      |
| धर्मदाय               | ४७३ ४७४             | धर्मवाद        | ४६३                      |
| <b>धर्मह</b> िट       | १०४, ११२, १३५       | धर्म-विचय      | ६३, ६४                   |
| धर्मदेशना             | १२, २६              | धर्म-विनय      | ७, १२, १०८               |
| धर्मधर ११             | १, ११४, १५२,        | धर्म-शरीर      | ११३                      |
| धमधाव १ ११            | २, २१४, २१७, ३१८,   | धर्मशून्यता    | १६४, १६५, ४८०            |
| (**, '4               | ν, νιν, νιν,        | घर्मसंगीति     | ७, ८, ११, १२, र६,        |
| Act                   | Au B                | २७,            | १२५, १३७                 |
| धर्मघातुनयप्रभास      | १५३                 |                | १०, प्रव, ११२, १६७, १८४, |
| धर्मघातुवशित्व        | ,                   |                |                          |
| धर्मनय                | १५२                 | १८६            |                          |
| धर्मनिध्यान-चौरि      | १६५, १६८<br>४२३     | धर्मसभागता     |                          |
| धर्मनिर्भास           |                     | धर्मसेनापति    |                          |
|                       | १६४, २६२, ४१२,      | धर्मस्कंधपार   | · ·                      |
| ४१७, ४                | २२, ४७३, ४७४        | धर्मस्मृत्युपर |                          |
| धर्मपर्याय            | १४१, १४२            | धर्मस्वामी     |                          |
| धर्मपर्येषण           | X05                 | धर्माकार-वि    |                          |
| धर्मपाठक 💎            | 763                 | चर्मानुपश्य    |                          |
|                       | २७, ३४, १७०, ३३७,   | धर्मानुस्मृति  |                          |
| ४२३. १                | ४३६, ४५०, ४६४, ४६६, | धर्मायतन       | ₹₹=                      |
|                       | •                   |                |                          |

| षमीत्तर ५६६     | , भन्द, भटर, भटर  | ध्यानो पेचा     | ७२, ७३                        |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>प्रधा</b>    | , 4,4,44,         | प्रव            | ८०, २६५                       |
|                 | mmn 1453          | ध्वनिलद्ध्य     | ५८६                           |
| धर्मीपचार       | २२३, ४२३          |                 |                               |
|                 | ह, ३१६, ३१८-३२०   | नंद ३, ११८,     | 930 93te 960                  |
| वृहर, इष्ट      |                   |                 | १३२, १३७, १६२,<br>Vu. Vey Vee |
| घातु-कथा        | <b>3</b> 3        |                 | ४५०, ४६५, ४६६,                |
| घातुकायपाद      | ₹€, ₹११           | ४६८, ४६६,       | 804, 844                      |
| घातु-गर्भ       | १०३, १०८, ११७     | नंदनवन          | १५०                           |
| घातु-चतुष्टय    | ३१६               | नच्त्र          | **                            |
| ঘাত্ত-র্নস      | १३५               | नभस्            | XCX                           |
| धातु-भेद        | <b>३८७</b>        | नमोदेश          | ५८३                           |
| घातु-संवर्तनी   | इरप्र             | नरक             | १५१,३६८                       |
| भारगी           | १४८, १६२, १७६     | नरकपाल          | ४१६                           |
| धारणीपिटक       | ۲                 | नरकोपपीत्त      | १८४                           |
| घारिका-पृथिवी   | . ३६२             | नवकर्म          | ٧₹                            |
| धुतंग           | २, ६, ११, १२      | नवधर्म          | <b>१</b> ४१                   |
| धुतंगवादी       | રૂપ્              | नांजियो         | इ०१                           |
| धुत             | ٠ ٦               | नौतरीयकता       | 334                           |
| धुतगुग्         | १२                | नाग             | ३६, २३६                       |
| धुतवाद          | १३                | नागकन्या        | ् १४७                         |
| घुतवादी         | ११–१३             | नागयोनि         | 38                            |
| घूम             | <b>३१५</b>        | नागराच ः        | ११८, १३२, १४७                 |
| <b>घृतिकर्म</b> | ३१६, ५६६          | नागसेन          | <b>३३, २६</b> ०               |
| घ्यान ११, १     | २, ६६, ७३-७५, १७७ |                 |                               |
| ध्यान-चतुष्क    | <i>ખ્ય</i>        | नागार्जुन १०८   | , १०६, १११, ११४-              |
| ध्यान-पंचक      | . UN              | रश्च, रदर,      | 268-265, 202-                 |
| ध्यान-पारमिता   | १८४, १६०, २०८     | १७३, १७६        | -१७८, २१४, २१७,               |
| ध्यान-प्रत्यय   | ₹1/15             | ३०३, २०४        | , 204, 306, 3CV,              |
| ध्यान-लाभी      | *X                | इद्ध, इं€१      | , ३६२, ३६४, ३६६,              |
| घ्यान-लोक       | 339               | ३६८, ३६६        | , ४०३, ४०८, ४१७,              |
| ध्यान-संयुत्त   | 3.8               | <b>₹ 1, ₹</b> ¥ | , 863, 868, 868,              |
| ध्यान-समंगी     | ५१                | 805, 85         | אכב, אבצ, אצא,                |
| ध्यानांतर       | UX.               | प्रम्प          | , ५१०, ५२२, ५२३,              |
| ध्यानी-बुद      | १२०, १७७          | प्रहर, प्रष्ठ   | १, ५५१, ५५३, ५५६,             |
|                 |                   |                 |                               |

| नागार्जुन ५५७, ५५६, ५६४, । नमह<br>५६६, ५८७, ५८८   नित्यकाय<br>नाटक १३७   नित्यकारणास्तित्ववाद | २२ <i>५</i>      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| नाटक १३७ नित्यकारगास्तित्ववाद                                                                 |                  |
| Alta-h                                                                                        | -7               |
| नानात्वर्धश्चा ६७ नित्यकाल                                                                    | . ५७७            |
| नाम ३३, २३३, ३४४, ३५२, नित्यतः                                                                | ४०५              |
| ४४०, ५६३ नित्यत्व                                                                             | ५७२              |
| नामघोष १०५ निदान                                                                              | SAR              |
|                                                                                               | १३०, १८०         |
| नामरूप २०, २२५, २३३, ४५८ निविध्यासन                                                           | २२२              |
| नामसंकीर्तन १०५ निदेश                                                                         | ३२               |
| नायक १६२ निद्रा                                                                               | <b>૪</b> ¼₹      |
| नारक ४१६ निधान                                                                                | EE               |
| नारायचा १०४, १११, १५० निपुचा                                                                  | <b>78</b> 8      |
| नार्डर <sup>२६</sup> निप्राता                                                                 | २०५              |
| नालंदा ११६, १७०, १७३१७५, निन्धापन                                                             | 72,5             |
| ४२२ निभृतभाव                                                                                  | <b>አ</b> ወለ      |
| नास्तिक १,२,२६१,५४२ निमित्त ३                                                                 | ₹=0, <b>४</b> ४० |
| नास्तिकवादी ५६% निमित्त-कारण ३६६%                                                             | प्रदर्, प्रदह    |
| नास्तिप्रत्यय १५६                                                                             | ६३               |
| नास्तिवाद                                                                                     | Ęo               |
| निःभ्रयस् १९१, १११                                                                            | 180, 888,        |
| नि:सरण ४५४ ४७४ ४७६.                                                                           |                  |
| नि:स्वमावता ४०५, ४८६, १८८,                                                                    |                  |
| ५३० नियत-गोत्र                                                                                | 144<br>144       |
| निःस्वमाववाद ४८६ नियत-चैतसिक                                                                  |                  |
| निकाय ७, ज, २०-२०, २, २,                                                                      | २६=, २७५<br>२७५  |
| १०३, १२५, २८२-२८५, २८६, नियत-वदनीय                                                            | * 4              |
| ३००, ३०६ नियताकार                                                                             | ६१२              |
| निकाय-समाग ३४७, ३५३, ३७४ नियतिवादी                                                            | ४, २५६           |
| निकाय-समागता ३४७, ३५३ नियाम                                                                   | ू ३७०<br>इरह     |
| निकार्यांतरीय २२६ निरामलाप्य                                                                  | YE, 44           |
| निर्गठ-नातपुत्त ४ ।नस्य                                                                       | २७३              |
| निगमन ६०७ निरयपाल                                                                             | , २०७, ५५६       |
| निगूर इंट्रह इंडर इंडर रहे रहे निरुपिषशेष २९६                                                 | , 400, 444       |

|                               | DOU 372        | निअय-प्रत्यय              | きがた                |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| निरोध ६३, २८७,                | real section   | निभय-हेत्                 | ३५७                |
| ४०५, ४३३, ५१५                 |                | निभयाचार्य                | YY                 |
| निरोध-ज्ञान                   | ₹७•            | निषद्या                   | ¥.o                |
| निरोध-घातु                    | २६६            | निष्कं <b>म</b> न         | १८                 |
| निरोधवादी                     | २७६            |                           | 22                 |
|                               | £=, ?4x,       | निष्क्रमण                 |                    |
| ३१७, ३४६, ४३३,                |                | निष्प्रपंच                | ८०, २९४, ३०१<br>१९ |
| निरोघानुपश्यना                | ₹3             | निष्यंद                   |                    |
| निगु र् ग                     | ३६६            |                           | २६४, २६४, २६६,     |
| निर्मेय ७, २३१, ३             | १४३, ४२५,      | ३६६, ४३                   | •                  |
| ४२६                           |                | निष्यंद-बीब               | ¥₹ <b>⊆</b>        |
| निर्मेलावस्या                 | २१७            | निष्यंद-बुद्ध             | १६५                |
| निर्माण                       | ११३, ४०३       | निष्यंद-वासना             | ४३७                |
| निर्माण-काय १०४,              | 200, 220,      | नीतार्थं                  | २६२, ४८७           |
| ११८, १२०-१२२,                 |                | नीतार्थता                 | 724                |
| निर्माण-रति                   | ६६, ३६८        | नील                       | ३१५                |
| निर्मित-काय                   | ११७            | नील-कसिण्                 | ५४, ७६             |
| निर्योख                       | ३व≍            | नील-नेष                   | १६८                |
| निर्वाण ६, ८, १०,             | •              | नीवरण ४१                  | , ४२, ५४, ६०, ६७,  |
| ≈°, १६२, १७६,                 | •              | ٤٥, ٢١,                   |                    |
| २२३, २७⊏–३०⊏                  | •              | <b>नृ</b> त्यनीतवादित्रवि |                    |
| प्रदृश, प्रदृश                | , (40)         | नेजियो                    | 155                |
| निर्विकल्पक ३४६,              | Bec. 429.      | नेक्खम्मसित               | २३५                |
|                               | 166) 461)      | नेत्तिप्पकरण              | १४, रहर            |
| ५६७–५६⊏<br>निर्विकल्प-घान     | પ્ર૰૨          | नेपाल १२                  | ₹, १२¥, १¥१, १७¥-  |
| • 110                         |                | १७६, ४                    | <b>~</b> ?         |
| निर्विकल्प-प्रत्यच्च          | #£\$           | नेपालमाहातम्य             | १७६                |
| निर्विक <del>ट्</del> पावस्था | ०१५            | नेपाली                    | १५७                |
| निर्विरोष                     | ३८६, ३८६       | नेपालीन बुद्धिस           | : लिटरेचर १२६      |
| निर्वेषगामिनी                 | <b>?</b> 0     | नेयार्थं                  | रहर, प्रहर         |
| निर्वेषमागी                   | 77             | नेया <b>र्यं</b> ता       | <b>YE</b> 4        |
| निवेधमागीय                    | २३, ४०७        | नेरंबना                   | ₹, ४               |
| निवर्तनी                      | २६५            |                           | १७२, १७३           |
| निवृताभ्याकृत                 | ३४२, ४४८       | नेवारी                    |                    |
| निश्चय                        | <b>? ! ! !</b> | नेगम "                    | ्र रहे <b>रहरे</b> |

| नेयाायक २१८, २६६, १४८     | द, प्र⊏६,  | न्यायानुसार ३०, १६९         | , रदर, ११२, |
|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| ५६०-५६२, ५६५, ५६          | =, ६०७     | ३७४, ४८१, ५८२               |             |
| नैरंबरा                   | *          | न्यायानुसारशास्त्र          | યુહદ્       |
| नैरात्म्यपरिष्टुच्छा      | १५६        | न्हार                       | 30          |
| नेरात्म्यवाद २८५, २८६, २१ | ER,XX0     |                             |             |
| नेरात्म्यवादी २६          | A 522      | पैगुल.                      | 32          |
| नैर्माखिक-काय             | \$€⊏       | पंचकर्म                     | १७७         |
| नेर्माणिकी-ऋदि            | 209        | पंच <b>ने</b> कायिक         | ₹≒          |
| नैवसंबानासंबा २६          | SPE ,3.    | पंचनैकायिक                  | ₹⊏          |
| नैवसंज्ञानासंज्ञाभव       | २३५        | पंच-पारमिता                 | २१२         |
| नैवसंजीनासंजायतन ५४,      | ८६, ५७,    | पंच-भाग                     | ११२         |
| £0, £5                    |            | पंच-रत्ता                   | १७६         |
| नैवसंज्ञानासंज्ञायतनभूमि  | ६६         | पंचवर्गीय-भिक्तुः           | ६, १२       |
| नैष्कम्य १७,              | ४७, ६०     | पंचवर्गेन गर्गेन उपसंपदा    | 378         |
| नैष्क्रस्य-पारमिता        | १८१        | पंचवार्षिक-परिषद्           | 6           |
| नैकम्याभित .              | २३५        | पंचविंशतिसाइस्निका-प्रज्ञाप | रमिता १५७,  |
| नैष्ठिक-पद                | Ę          | १६१, १६५-१६⊏                |             |
| न्याय २२१, २२२, ३१        | २, प्रदय,  | पंचव्यवकार-भव               | २३५         |
| प्रद्, प्र⊏६, प्रह७       |            | पंच-शील                     | १६, २३, २४  |
| न्यायकंदली                | े ३०५      | पंच-स्यंध                   | ३०,५६६      |
| न्यायदर्शन २              | २२, ५६८    | पंचरकंघ-प्रकरण              | १७०         |
| न्यायप्रवेश               | १७०        | पंचस्कंधिका                 | २३२         |
| न्यायबिंदु १              | ७०, ५६५    | पंचांग .                    | ११२         |
| न्यायमाध्य २२१, ३००       | वंश्य,     | पंचारिन                     | ¥           |
| <b>३४४, ३</b> ५४          |            | पंचेंद्रिय                  | र⊏१         |
| न्यायमंबरी ३०५, ३         | १५, ३५३    | पंचेद्रिय-विश्वान           | २५६         |
|                           | न्त्र, ५६५ | पंचोपादान-स्कंध             | the for     |
| न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका  | २२१        | <b>व</b> कुध-कच्चायन        | ¥           |
| न्याय-वैरोषिक २२२, २१     | ٤٧, ३٠٤,   | पक्ति-कर्म                  | ३१६, ५६६    |
| ३०५-३०७, ३३०, ३           | १२, ११३,   | पच्                         | € 0,0, € 0E |
| ३५३, ५६६, ५७८, ५०         |            | पद्मधर्मेल 🦠                | 40Y, 400    |
| ¥≈e, ¥ey                  |            | प्रचय                       | ¥₹          |
| न्यायशास 🕾 २              | २१, ५८६    | पञ्चयाकार                   | 728         |
| न्तामस्य १५३, ५           | th nen     | पटना                        | २४, १६६     |

| पश्चि             | २३०, २३१         | परमत्थर्मजूबाटीका ३४, ५४, ६०, ६७ |
|-------------------|------------------|----------------------------------|
| पटिच्च-समुध्याद   | २३०              | ७ <b>०,</b> ⊏₹                   |
| पटिसंमिदा         | <b>⊏€, €</b> ₹   | परमासा १५३, ३२२-३२६, ३६६,        |
| पटिसैमिदामगा      | ₹२               | १७८, ४१८, ४१६, ४३०, ४३२,         |
| पट्टान            | ₹₹               | ५६७<br>परमाग्रुवाद १२७, ३२२—३२६, |
| पदुकुटी           | 808              | ¥₹ <b>⊆−¥</b> ₹€                 |
| पत्तिदान          | २७७              | परमाग्रुवादी ३२५                 |
| पद                | ३४४, ३५२         | परमात्मभाव ३६५                   |
| पदार्थ            | २ <b>२१, ५२२</b> | परमात्मा २७६, ३०८, ३६५, ४०२      |
| पदार्थसमूह        | रश्र             | परमार्थ ३६, १२६, १६३, १६८,       |
| पद्मकर्शिका       | પૂદ              | १६E, ३१२, ४१४, ४E२               |
| पद्मपुराग्        | <b>१</b> २२      | परमार्थ-ज्ञान ३६१                |
| पद्मप्रम          | \$48             | परमार्थ-नामसंगीति १७६            |
| पद्मवज्र          | १७७              | परमार्थ-निःस्वभावता ४८६          |
|                   | _                | परमार्थ-सत् २६०, ५६१, ५६२        |
| पद्मसंभव          | 800              | परमार्थ-सत्य ३, ११४, १२१, १६१    |
| पद्मोत्तर         | १५०              | रेंदे७, १८३, २१४, २१६, २१७,      |
| पद्यकारंडच्यूह    | SAE              | प्रभु, प्रपूर                    |
| पधानसुत्त         | १३०              | परलोक १, ६, २२८, ४६६             |
| पञ्चजासुत्त       | १३०              | पर-सामान्य ३४८                   |
| पर                | ₹પ્રશ            | परात्मपरिवर्तंन २०५              |
| परचित्त           | BUY              | परस्मसमता २०५                    |
| परचित्त-ज्ञान     | ३७०              | परानुग्रहपीति ४०६                |
| परचित्त-श्वानलाभी | <b>አ</b> ଡ       | परापकारमर्थेण-वांति १६५, १६७     |
| परतः उत्पादवाद    | 838              | परायण १६५                        |
| परतः प्रामास्य    | प्रदृश           | परार्थानुमान ५८८, ५८६, ५६८,      |
| परतंत्र           | 808, 858         | 808-800                          |
| परतंत्र-स्वमाव    | ¥05, ¥57, ¥5¥    | परिकम्म ६५                       |
| परत्व             | ३५१, ३५२         | परिकर्म ६५-६८, ८०, ६४            |
| परनिर्मितवशवर्ती  | ६६, ३६८          | परिकल्प ४७६, ५६६, ५६?            |
| परप्रत्यय         | 355              | परिकल्पित ४०१, ४७६, ४८२          |
| परमस              | १२१              | परिकल्पित-स्वमाव ४८२-४८४         |
| परमच्चेम          | रूप              | परिचीया ७१                       |
| परमतन्त्र         | N/AC             | परिन्छिन्नाकाश-कविया 🐪 ५४, ७७    |
|                   |                  |                                  |

| परिच्छेद              | <b>YY</b> 4      | परीच               | 388                      |
|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| परिशा                 | २२२, ३१८, ४४३    | परीत्तक्लेशभूमिक   | हर्ष, इर्ट               |
| परिखाम                | ११६, ३०२         | परीत्त-शुम         | <b>GG</b>                |
| परिगामवाद             | પ્રદ્ય           | परीत्ताभ           | ĄĘ                       |
| परिणायक               | १६२              | परीत्तोपक्लेश      | <b>140</b>               |
| परितापन               | Y                | पर्यक-स्रासन       | <b>5</b> ₹               |
| परित्त                | १७६              | पर्यवसान-कल्याय    | ξ o                      |
| परित्याग-प्रतिनिसर्गं | £&               | पर्यवस्थान         | २२६, ३४१, ३८३            |
| परिनिर्वाण            | १०-१२, १०३       | पर्याय-द्वय        | २३०                      |
| परिनिर्वाणसूत्र       | 5, 240           | परेंबिया           | 33, ee                   |
| परिनिध्यन्न           | ¥+2, ¥+2, ¥5¥    | पर्वेष्टि          | २१, २२६                  |
| परिनिष्पन्न-स्वभाव    | ¥05, ¥57, ¥5¥,   | पर्वे              | 50                       |
| YEX                   |                  | पर्धनमंडल          | १६८                      |
| परिवक्वता             | 33               | पलिवोध             | ¥₫.                      |
| परिपस्तना             | 13               | पक्षाज्जात-प्रत्यय | ₹ 12                     |
| परिषूरि               | २५१              | पांचभीतिक          | イビス                      |
| परिपूरिन्             | રરપ્ર            | पांचाल-कुर         | 88                       |
| परिष्टुच्छा           | E9               | पांडव              | १६२                      |
| परिप्रश्न             | 44               | पश्चिक्लघारण       | ₹                        |
| परिमोग                | 33               | पाकच               | 558                      |
| परिभोगान्वय-पुरुष     | RXX              | पाणि               | 37£                      |
| परिमंडल               | ३१४, ३२४         | पार्शिन            | र, १६२                   |
| परिमाण                | ₹ <b>५</b> १−₹५३ | पाटलिपुत्र         | ३६, १२६                  |
| परिवर्जन              | F.P.             | पातंबल-दर्शन       | 5, 788                   |
| परिवर्त               | १३५, १३६, १४२    | पातंबल-योग         | REG                      |
| परिवार                | १२, ३०           | पाद                | 35\$                     |
| परिवार-पाठ            | २६               | पापदेशना           | १८६, १८७                 |
| परित्राचक             | १६५              | पायु               | 355                      |
| परिशुद्ध              | V                | पार                | ८०, २६४<br>२१६, ४६२, ५५४ |
| परिशुद्धि             | 69               | पारमार्थिक         |                          |
| परिषत्                | ٤, १०, १२        | पार[मता            | १०४, १०६, १०७, १८०,      |
| परिहािख               | २२               |                    | १८४, १८८, २१२, ३६८       |
| परिहारिय-कम्मद्वान    | ₹ ¥€             | पारमिता-यान        | 104                      |

| पारमिता-शास्त्र     | १६१             | पिटक-ग्रंथ            | : \$4             |
|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| पारमी               | १=१             | पिटकघर                | YX                |
| पारसी               | १२२             | <b>यितापुत्रसमागम</b> | . १५५             |
| पारिगामिकी-ऋदि      | . १०७           | पिपासा                | <b>३१</b> ६       |
| पारिदापत्र          | १०७             | विर्पालिका-पैक्ति     | 358               |
| पारिमांडल्यवादी     | <b>રેરપ્ર</b>   | <b>पिशा</b> न्व       | 820               |
| पारिशृद्ध्युपेद्धा  | ७२, ७३          | पिरोल                 | १२४, २७८          |
| पारिहारिय-कर्मस्यान | ४६              | पीठभूमि               | 44€               |
| पार्वध्य            | २७१             | पीत                   | EE, ₹84           |
| पार्थंसारथि         | 38\$            | पीतकं <b>सि</b> ण     | 47, 68            |
| पार्श्व             | 358             | पु डरीक               | . १४१             |
| पार्षद              | १२ं१            | पुगालपञ्जत्ति         | ३३, ३८७           |
| पार्ध्णिप्रदेश      | १८              | पुराय                 | रपूर् र७७         |
| पालि २६-२८, ४६,     | 53. E?.         | पुरुषच्चेत्र          | <b>24</b> \$      |
| E=, १२७, १२६, १     | •               | पुष्य-परिषामना        | २७२, २७७          |
|                     |                 | पुरवरश्मि             | १५६               |
| ₹ <b>८</b> ०        |                 | पुष्य-विवरिगामना      | \$08              |
| पालि-श्रागम         | 808             | पुराय-संमार           | ₹ <b>¼0, ¥</b> ⊑0 |
| पालि-ग्राम्नाय      | ५८६             | पुण्यानुमोदन          | २६, १८६, १८७      |
| पालि-कया            | १२              | पुथुजन                | र्देद७            |
| पालि-ग्रंथ ३३, १३०, | १३४, १४८,       | पुद्गल १६, ४८,        | १००, २२६, २३३,    |
| २३४                 |                 |                       | र=४, रहर, रह७     |
| पालि-बातक           | १३१, १४०        | -                     | ३३२, ३७=, ४१०-    |
| ,                   | , २६, २७,       |                       | ४७४, ५१८, ५२४,    |
| १०४, १२३, १३०,      | १३१, १७६,       | <b>५</b> ६८           |                   |
| २७७                 |                 | पुद्गल-दृष्टि         | ४७३, ४७४          |
| पालि-भाषा           | २५, २६          | पुद्गल-देशना          | ४१२               |
| पालि-विनय           | १२६             | पुद्गल-धर्मप्राह      | YEN               |
| पालि-साहित्य        | द <b>र, ३००</b> | पुद्गाल-नैरातम्य      | 244, 244, 267,    |
| पाशुपत              | २३१             | ३०६, ३८४,             | Y07, Y20-Y27,     |
| पाश्चात्य           | ३११, ३६७        | ४१७, ४२२,             |                   |
| पिंडपात २७, ४३,     | १११, २०६        | पुद्गल-प्रश्रप्त      | २४३, २४४, ४११     |
| विटक २६, २७, २६,    | ₹₹, ₹¥,         | पुद्गलप्रतिषेधवाद     | 484               |
| ११२, १७३, २८१,      |                 | पुर्गानाम्            | २४३, २६३          |

| पुद्गलवादी           | २८३, २८४, २८७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पूर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | યુહર                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| २८८, २६०             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पूर्वकालमव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 784                 |
| पुद्गल-श्रन्थता      | ४२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पूर्वजातप्रत्यय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹4.                 |
| पुद्गलास्तिकाय       | २८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पूर्व-निकाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 506                 |
| पुद्गलास्तित्ववाद    | प्रश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पूर्व-निमित्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १३५                 |
| पुनर्धनम             | व, ३४, २२२, रदY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पूर्व-बुद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 508                 |
| पुनर्भव              | 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पूर्व-अब<br>पूर्व-भव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                   |
| पुञ्चले सिय          | २९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पूर्वभारत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २०, २२५, २३०        |
| पुराया               | १२१, १५०, १७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पूर्वविदेह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३४, १२६, १७५<br>३६⊏ |
| पुरातन-कर्म          | २५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पूर्वशैल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74                  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पूर्वहीनयान<br>पूर्वहीनयान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200                 |
|                      | , १२३, २४३, २७६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पूर्वांत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २१, २२५, २३२        |
|                      | x, x5=, x€\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पूर्वातापरांत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २६२, २३३            |
| पुरुषकार-गुग         | \$44<br>\$44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                   |
| पुरुषकार-फल          | रदद, २७२, ३६६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६६, १७०, १७२,      |
| 755                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon | ०, रदर, रहर, रहर,   |
| पुरुष-पुद्गल         | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७, ३००, ३०६, ३१२,   |
| पुरुषपुर             | १६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४२२, ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Y, 800              |
| पुरुषार्थ            | २२१, ५८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रथक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 348                 |
| पुरुषार्थ-सिद्धि     | المراج ال | <b>पृथक्</b> व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>३५१-३५३</b>      |
| पुरुषेद्रिय          | ३२८, ३२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पृथग्-बन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>‡</b> 50         |
| पुरोहित              | १, भ्रद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पृथिवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १५०, २४७            |
| पुख्रवक              | ५४, ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पृथिवी-घातु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३१६, ५६६            |
| पुष्करसारि           | १३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पृथ्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>` ६</b> 0        |
| पुष्पमंहिता          | ं १३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पृथ्वी-कित्य भू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४, ५७, ५६, ६०, ७१,  |
| पूजना                | १८६, १८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७२, ७४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७६                  |
| पूजा                 | १८६, १८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पृथ्वी-घातु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40, 88              |
| पूतिकाय              | १०७, १७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पृथ्वी-निमित्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ME, ७१, ७२, ७४      |
| पूरिकाष्ट            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पृष्वी-मंदल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34                  |
| पूरक                 | 50, 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रथर, रथर, २७४       |
| पूरवाकस्सप           | Y, 22=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पेटकोपदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48                  |
| पूर्ण                | १३६, १७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पेतवत्थु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २६, ३२              |
| पूर्य-मैत्रायणीपुत्र | १४७, १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पेरिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\$</b> 78        |
| पूर्णावदान           | 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पेरी ( एन॰ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . १६६               |
| पूर्याश              | 3\$\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पेशावर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ? <b>\$</b>         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |

| वैशाची             | રપૂ, રદ્         | प्रज्ञापारमिता-नय                   | YES           |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|
| पैशुन्य            | રપ્રદ            | प्रवापारमितामहायानस्य               | १५७           |
| पोष                | रह्म             | प्रज्ञापारमिता <b>स्</b> त्र        | १५६, १५७      |
| पौनर्भविक-कर्म     | २२६, २३२         | प्रशापारमितासूत्रमाध्य              | र११           |
| प्रकरण             | २२७, २२६, ३११    | प्रज्ञापारमिता <b>स्</b> त्रशास्त्र | १६१, १६७      |
| प्रकरण-छार्यवाचा   | १६८              | प्र <b>ज्ञापारमितास्तो</b> त्र      | <b>to</b> =   |
| प्रकरणपाद          | .35              | प्र <b>ज्ञापारमिताहृदयस्</b> त्र    | <b>१</b> ५७   |
| प्रकरणशास्त्र      | ₹१६              | प्रजा-यान                           | 204, 206      |
| प्रकाश-स्वमाव      | MER              | <b>प्रजेदिय</b>                     | ३२८, ३३७      |
| प्रकृति २१,        | २२१, २२३, २२८,   | प्रज्ञोपाय                          | २१८           |
| ३२२                |                  | प्रिषान                             | २६, १०३       |
| प्रकृति-चर्या      | 38 \$            | प्रणिघान-चर्या                      | \$ <b>?E</b>  |
| प्रकृति-परिनिर्वृत | KoX              | <b>সা্</b> ত্য <b>ি</b>             | १०३, १८६      |
| प्रकृतिवादी        | २१, २२⊏          | प्रणिघि-ज्ञान                       | ३७१           |
| प्रकृति-शून्यता    | ४०७, ४०८         | प्रगोत                              | न, १६, २६५    |
| प्रकृत्युपनिश्रय   | ३५८              | प्रतापन                             | ३६⊏           |
| प्रम्              | ६३-६५            | प्रतिक्त-संशा                       | ₹5, €€        |
| प्रजापति           | २६२, ५७०, ५७१    | प्रतिघ                              | २२, ३३८, ३६६  |
| प्रजुलुस्की        | ३७३, ३६०         | प्रतिघ-संज्ञा                       | ·             |
| प्रचित             | २२७              | प्रतिघ-संस्पर्श                     | 448           |
| प्रज्ञसिपाद        | 35               | प्रतिश्वा                           | - 208, E00    |
| प्रचितमात्र        | २२३              | प्रतिनिसर्ग                         | ¥3 .          |
| प्रज्ञतिशास्त्र    | * \$ 2 8         | प्रतिनिसर्गानुपश्यना                | 83            |
| प्रज्ञप्तिसत्      | ३०१              | प्रतिपत्तिज्ञानदर्शनविश्व           | £ 200         |
| प्रज्ञप्तिसत्ता    | 888              | प्रतिपत्ति-भेद                      | ₹⊏७           |
| प्रश्वा १८,        | ३१, ३४, ६१, ११५- | प्रतिबिंब                           | YEY           |
|                    | २१४, २६८, ४४७    | प्रतिमाग-निमित्त                    | प्रव, दश, दर, |
| प्रज्ञाकरमति १७१   | -१७३, १८६, ३६६   | ৩০, ৬%-৬৬,                          |               |
| प्रशा-ग्रंथ        | २६               | 69                                  | , , , , , ,   |
| प्रशान             | <b>२२२</b>       | प्रतिभास                            | 808           |
| प्रशापाठ-परिच्छेद  | १७३              | प्रतिलाम-भूमि                       | ४२, ५५, ८७    |
| •                  | , ११४, ११५, १६१  | प्रतिलोम-देशना                      | २३७           |
|                    | रद्भ, २१२, २१७,  | प्रतिविरत                           | 48            |
| 285                |                  | प्रतिवेध                            | २०, ४०२       |
|                    |                  |                                     |               |

| प्रतिभुति            | ¥0¥                                    | प्रत्ययाकार-निदान     | २२४                     |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| प्रतिभुक्त           | * <b>** ** **</b>                      | प्रत्ययोद्भव          | ४८६                     |
| प्रतिष्ठा-फल         | ३६७                                    | प्रत्यवेद्यस          | 60, E0                  |
| प्रतिसंख्या-निरोध    | ३२१, ३७३, ३७४,                         | प्रत्यवेत्त्र्य-वशिता | ७१                      |
| AÁA                  |                                        | प्रत्यवेद्धा          | \$3                     |
| प्रतिसंघि            | २५७, ३३३                               | प्रत्यवेद्धा-ज्ञान    | 800                     |
| प्रतिसंघि-च्य        | २०, २२५                                | प्रत्याख्यान          | 4६९                     |
| प्रतिसंधि-चित्त      | 8419                                   | प्रत्युपन-मव          | २२५, २३०                |
| प्रतिसंघि-स्कंघ      | <b>२२५</b>                             | प्रत्येक-बुद्ध        | ४७, ६०, ८२              |
| प्रतिसंवित्          | 308                                    | प्रत्येकबुद्ध-भूमि    | १५८                     |
| प्रतिसरग्            | १६                                     | प्रत्येकबुद्ध-यान     | १०६, १४४, ३०७           |
| प्रतीक               | १०३                                    | प्रत्येक बुद्धयानीय   | १४५                     |
| प्रतीत्य-समुत्पन     | २०                                     | प्रत्येक-बोधि         | १६५                     |
| प्रतीत्य-समुत्पाद    | ५, २०, २१,                             | प्रथम-चित्तोत्पाद     | YCC                     |
|                      | २२४-२३८, ४४८,                          | प्रथम-चर्मसंगीति      | १२, १३, २६              |
| ۷۲۳, YEX,            | · ·                                    | प्रथम-ध्यान           | 90                      |
| प्रतीत्यसमुत्पादवाद  | २०, २२३,                               | प्रदाश                | 355                     |
| ₹₹४-२३८              | .,,                                    | प्रदास                | ३३६, ३४०                |
|                      | a Hua                                  | •                     | , १६६, २२३, २४३,        |
| प्रतीत्यसमुत्पादवादी | \$ 0 K , 4 K \$                        | ३०२, ३२२              | , <b>३५४, ४४८, ४८</b> १ |
| प्रतीत्यसमुत्पादहृदय | १६७                                    | प्रधानवाद             | २३८                     |
| प्रत्यंत             | <b>હયૂ</b>                             | प्रघ्वंसामाव          | પ્રહ≍                   |
| प्रत्यंतक            | 1. j. v <b>३६</b>                      | प्रपंचातीत            | 335                     |
| प्रस्थंतजनपदोपपत्ति  | 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | प्रपंचोपशम            | प्रहर                   |
| प्रत्यंतिक-चनपद      | પ્ર, १४                                | प्रपंचोपशमता          | अन्ह                    |
| प्रत्यच् २२३         | , ४१६, ५६६, ५८६,                       | प्रमव                 | ₹५४                     |
| <u> </u>             |                                        | प्रमाकर               | ५७२, ५६४, ५६८           |
| प्रत्यत्त्-शान       | Jak                                    | प्रमाकरी              | 888                     |
| प्रत्यगात्मा         | 808                                    | प्रभावसंपत्           | 533                     |
| प्रत्यभिशा           | ५६०                                    | प्रमास                | ११६                     |
| प्रत्यय े े ४, ४     | रे, ७४, २२४, २३०,                      | प्रमाखर-चित्त         | रदद,४५२                 |
| ३५४, ३५७,            | 408                                    | प्रमाण १६,            | २२१, ४१६, ४४१,          |
| प्रत्ययवश-श्रहार्थ   | ्रेट्ट                                 | ५०२, ५६६              | , 1,55-1,67             |
| प्रस्यथनश-हार्थ      | <b>₹</b> 55€                           | प्रमाण-द्वयता         | 33Y                     |
|                      |                                        |                       |                         |

| प्रमाण-प्रमेय        | યુદ્ધ            | <b>ম</b> ঞ্চৰিদ           | ४२, ६३, ६८, ६४, १३६,                    |
|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| प्रमाण-प्रस          | ٧٧٤, ٦=٤         | <b>३</b> ८२               |                                         |
| प्रमाख-मार्ग         | २३               | प्रधास                    | <b>=</b> {                              |
| प्रमाख्-नाद          | XEY              | प्रधास-काय                | · = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |
| प्रमाण्-वात्तिक      | १७०, प्रदूष      | प्रसन्नपदा                | १६७, १६८, १७०, ४८८                      |
| प्रमाण-विनिश्चय      | પ્રવય            | प्रसाद'                   | १०१                                     |
| प्रमाख्-व्यवस्था     | NER              | प्रसेनबित्                | ३, ११८                                  |
| प्रमाया-शास्त्र      | N=E              | प्रस्कंदन                 | ¥3 ·                                    |
| प्रमाग्-संप्लव       | प्रहर            | प्रस्कंदन-प्रति           | निसर्ग ६४                               |
| प्रमाण्समुद्वय       | १७०, ४४१, प्रद्  | प्रस्यान                  | पूद्र                                   |
| प्रमाण्समुन्वयवृत्ति | પ્રદય            | प्रहास                    | . ३१८, ५५३                              |
| प्रमाद               | १२८, ११६         | प्रहाख-धातु               | 724                                     |
| प्रमुख               | 8.8              | प्रहाख-मार्ग              | २३                                      |
| प्रमुदिता-भूमि       | 1)SS             | प्रहाख-संपत्              | <b>\$</b> \$\$                          |
| प्रमेय               | 221, YY1, YEE    | प्रधीय                    | <b>777</b>                              |
| प्रमेय-मूमि          | प्रवृद           | प्राकर्षिक                | २२६, २२७, २३८                           |
| प्रयतपाणि            | 30               | प्राकृत .                 | २६, २८, १२४, १२६                        |
| प्रयत्नानन्तरीयक     | ६१०              | प्रकृतिक                  | 280                                     |
| प्रयाग               | ३१२              | प्रागमाव                  | ५७८                                     |
| प्रयोग               | २५१, २५२, ३८५    | प्राच्य                   | . 75                                    |
| प्रयोग-फल            | ३६७              | प्राचातिपात               | y, 1E, 747, 74E                         |
| प्रयोग-मार्ग         | 7.7              | प्राचातिपात-              | विरति १६, २४                            |
| प्रभोग-बुद्धि        | ६७, २७६          | प्राणायाम                 | ३२, ८१, ८३, २२२                         |
| प्रयोजन              | MAE              | प्रातिमासिदी-             | भ्रांति ५६३                             |
| प्रवचनकाय            | १०८, १६५         | प्रातिमोक्ख               | . 10                                    |
| प्रवारणा             | ૭, રહય           | प्रातिमोच्                | ३०, १६३, २८३, ४०६                       |
| प्रविवेक             | ¥ω               | प्रातिमो <b>च्-सं</b>     |                                         |
| प्रवृत्ति            | ३७६, ५८६         | प्रातिमो च्छंव            |                                         |
| प्रवृत्ति-विश्वान    | १०२, ४३८, ४७४,   | प्रातिमोच-स्              |                                         |
| ALL                  |                  | प्रातिहार्ये              | १०६, १३३, १४२,१५१                       |
| प्रमण्या             | W.               | प्रातिहार्य <b>स्</b> त्र | वदान ११८                                |
| प्रब्रज्यान्वार्थ    | YÝ               | प्राप्तानुपरत-व           | तरित्र ३७५                              |
| प्रशस्तपाद ५७        | २, ४८४, ४८६, ४६८ | प्राप्ति                  | २७४, ३४५-३४७, ३७४,                      |
| प्रशस्तपादभाष्य      | 200              | ₹⊏₹,                      | , ४३२                                   |

| प्राप्ति-दान               | , <b>२०७</b>               | फ्रेंच                | १२३, १२४, १३१ १३६,                      |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| प्राप्यकारित्व             | ३२७                        |                       | १६E, १७०, १७२, ११२,                     |
| प्रामोच                    | ¥2, €₹, ¤¥                 | 884,                  |                                         |
| प्रामोचराष                 | १५५                        | - 1.4                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| प्रायोगिक-धर्म             | . ३६३                      | वैगाल                 | १२३, १२४, १७५, १७७                      |
| प्रार्थना                  | १०३                        | बंगाली                | १७५                                     |
| प्रासंगिक-निकाय            | 800                        | बंधुश्री              | ४२३                                     |
| प्रासादिक                  | <b>C</b> 0                 | बड़ोदा                | १७५                                     |
| प्राष्ट्राशिक              | . <b>३६</b> २              | बद्धमाना              | १३०                                     |
|                            | ३, ५५, ६३, ६७, ६८,         | वर्कले                | 308                                     |
|                            | ₹₹¥, ₹₹ <b>८,</b> ₹८२      | बर्थ                  | २७८, २८०                                |
| प्रीतिवचन                  | ų.                         | वर्षेलेमी             | २७८                                     |
| प्रेत                      |                            | बर्न्यूफ              | १२३, २७६                                |
| <sup>अत</sup><br>प्रेतयोनि | १५०-१५२, १६८               | बर्लिन                | 545                                     |
|                            | <b>₹</b> ₹                 | वल                    | रदर्                                    |
| प्रेतविषय                  | ६६                         | बलदेवविद्याभ          | षण ५७२                                  |
|                            | In D. D. D. D. D. D. D. L. | बलव्यूह               | २०५, २०६                                |
|                            | 64, EE, 226, 244,          | वलि                   | १६२                                     |
| \$64-\$6                   | · ·                        | बहल                   | 90                                      |
| फ्ल-दान<br>फलपरिप्रह-गुगा  | , AC0                      | वहिदेशक               | ३११, ३४२                                |
| फल-परियाम                  | <b>३८८</b>                 | वहुदेववाद             | 335                                     |
| फल-भेद                     | ₹ <b>₹</b> ७               | बहुघर्मवाद            | २९६, ३००, ३०३,                          |
| फल-विपाक                   |                            | ₹•४,                  | ३०६, ४१८, ५६६, ५८६,                     |
| फ्ल-संपत्                  | 8                          | XCC                   |                                         |
| फ्लाच्चेप-शक्ति            | 588                        | बहुधर्मवादी           | २२३, ३०१, ६०३,                          |
| भारत<br>भारत               | ५८०                        | <b>३</b> २२           | , ४१७, ४१६, ४८७                         |
|                            |                            | बहुधातुक              | 359                                     |
|                            | , १६, १७, ११६, १२६,        | बहुपदा <b>र्थ</b> वाद |                                         |
| १५०                        |                            | बहुबाह्यवस्तुव        | तादी 🗥 ५६६                              |
| फिनो ( एल • )              |                            | बहुश्रुत              | 99                                      |
| <b>फुकुश्रां</b> ग         |                            | बहुश्रुतिक            | 385                                     |
| फुको                       | ₹₹₹                        | बहुसत्तावाद           |                                         |
| फ्रांसीसी                  | 458                        | बहुस्वमाववा           |                                         |
| फ्रूको 🦠                   | ्रः १३१, १३६               | बाउल                  |                                         |

| बाबर '                           | १२४                   | <b>बुद्ध</b> त्व          | १२६, १८२                               |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| बाजुका                           | ५ ५ ५                 | <u> बुद्ध</u> देव         | १२८, ३११, ३१३                          |
| नाहुका                           | 764                   | बुद्ध-देशना               | २५, ४६६                                |
| बाग्र-श्रालंबन                   | 808                   | बुद्ध-धर्म                | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  |
|                                  |                       | बुद्ध-दन<br>बुद्ध-निर्माण | ************************************** |
| बाह्यक<br>वाह्यवृत्तिक-प्राणायाम | ? ६२                  | <u>बुद्ध</u> पालित        |                                        |
| बाह्याभ्यंतरविषयाचेपी-प्राण      | ह <b>र</b><br>तयाम दर | -                         | १६७, १७०, ४ <u>६</u> १                 |
| बाह्यार्थ                        | प्रथान दर<br>४१५      | बुद्ध-पुत्र               | १८१, १८५, ३८६                          |
| बिंदु                            | ×10                   | बुद्ध-पूचा<br>बुद्ध-बीच   | <b>२६</b><br>१८१                       |
| विंब                             | ४०३                   | প্তর-পাত্য<br>প্রৱ-মক্তি  |                                        |
| बिबपकोष्ठ                        | \$ 2                  |                           | १०५, १४२                               |
| बिबिसार                          | ₹, ₹                  | बुद्धभद्र                 | ्र १५१                                 |
| बिबिसारोपसंक्रमण                 | •                     | बुद्ध-माव                 | रदर                                    |
| विव्लिश्रोथिका इंडिका            | १३५, १३६              | बुद-भूमि                  | ¥84                                    |
|                                  | १२४, १३१              | बुद्र भूमिस्त्र           | <b>४८१</b>                             |
| विक्लिस्रोथिका बुद्धिका          | १२५, १२७              | बुद्ध-याचना               | रदर, रदद                               |
| विब्लिश्रोयैक नारलाल             | १२३                   | बुद्ध-यान                 | १०६, १४३-१४६, १४८,                     |
|                                  | o, 885, 851           | <i>१४६</i> ,              | १५६, ३८४                               |
| बीबघारक-चित्त                    | 845                   | बुद्धवंश                  | २६, ३२, १०६                            |
| बीज-वासना                        | ४३७                   | बुद्धवचन                  | \$00, YES                              |
| बीज-विज्ञान                      | ४३७                   | बुद्धवाद                  | १०५, १६४                               |
| बुद्ध १-१२, २१, ६                | 0. 57, 203.           | बुद्धशासन                 | ٧, ٧٠                                  |
| १०५, १०८, १५६                    |                       | बुद्ध-आवक                 | <b>=</b> ?                             |
| ४८०, ४८७, ५६२                    |                       | बुदस्तोत्र                | १३०, ४१२, ४१४                          |
|                                  | ४, ११६, ३६८           | बुद्धांकुर                | १८१                                    |
| बुद्धकाश्यप                      | २, ११५, ४८न<br>२३५    | बुद्धाध्येषस्             | १८६, १८८                               |
|                                  | x, ११६, ₹E⊏           | बुद्धानुभाव               | १५७, ३६४                               |
|                                  |                       | बुद्धानुस्मृति            | ४४, ७७, ७८, १३०                        |
|                                  | ₹₹, ₹४, ¥°,           | बुद्धि                    | २२२, २५६, २८५, ५६६                     |
| ७६, ८१, ८२, २३                   |                       | बुद्धि-चरित               | ४८, ५३, ५७                             |
| रहर, रेरर, रेइन                  | -                     | बुद्धि-चर्या              | ₩ <b>'Y</b> S                          |
| बुद्ध-चतु 🔑 🚈                    |                       | .बुद्धिपूर्वक             | - X50                                  |
|                                  | , १२३, १३६—           | बुद्धिवितर्क-वय           |                                        |
| १३८                              |                       | बुनियह-नंबियं             | रे १४१, १६२                            |
| बुद-शान                          | 1. 84                 | बुभुद्धा                  | 400                                    |
|                                  |                       |                           |                                        |

| वृष्ट्रस्ता १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | बोधिसत्व १०४, १०६, ११७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बृह्दारवयक १६६, ५७०, ५७१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२०, १३०, १५१, १५५, १५६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YOK, YEY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १६१, १६४, १६५, १७६, १८०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| बृहस्पति १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २१७, ३८६, ३६७, ४०३, ४०४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| बैंडल (सी॰ सी॰ ) १२३, १२४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A00' A0E' A65' Kix' A0A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 267, 264, 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | बोधिसत्व (ग्रन्थकार) १६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| बोगिहारा १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बोधिसल-गोत्र ३८७, ३८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| बोध ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बोचिसत्वगोत्र (लिंग) १८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| बोधि १०४, ११४, २६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बोचिसत्व-चर्या १०६, १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| बोचिगया २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बोधिसत्व-नागार्जुन १६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | बोचिसत्व-परिपाक ३६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बोधिचर्या १७५, १८२, १८४, १६१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | बोधिसस्व-पिटक १५५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Yeş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बोधिसत्व-भूमि १५८, १६६, ४८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| बोधिचर्यावतार १०८, १२०, १५७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बोधिसत्व-महामति १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १७१-१७३, १७४, १८०, १८४-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बोधिसल-यान १०६, १५४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १८७, १६०, १६७, १६६, २००,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १५५, १६४<br>बोधिसल-शिक्षा १८४, १६१, १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| २०३, २०४, २५६, २६४, २८४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ¥ <b>?</b> ¶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बोधिसल-संभार ३८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| बोचिचर्यावतार-टिप्पयाी १७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बोध्यंग ६३, ६४, ८५, ६४, २८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| बोधिचर्यावतार-टिप्पया १७२<br>बोधिचर्यावतारपंचिका ११३, ११४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बोध्यंग ६३, ६४, ८४, ६४, २८३<br>बोध्यंगोपेक्स ७२, ७३                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बोचिचर्यावतार-टिप्पयाी १७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बोध्यंग ६३, ६४, ८५, ६४, २८३<br>बोध्यंगोपेक्स ७२, ७३<br>बोरोबुदुर १३६                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| बोधिचर्यावतार-टिप्पया १७२<br>बोधिचर्यावतारपंचिका ११३, ११४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बोध्यंग ६३, ६४, ८५, ६४, २८३<br>बोध्यंगोपेन्ना ७२, ७३<br>बोरोबुदुर १३६<br>बोद २, ५, १६, १८, २६, २८,                                                                                                                                                                                                                                         |
| बोधिचर्यावतार-टिप्पया १७२<br>बोधिचर्यावतारपंत्रिका ११३, ११४,<br>१७१, १८२, २१७, ३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बोध्यंग ६३, ६४, ८५, ६४, २८६<br>बोध्यंगोपेन्ना ७२, ७३<br>बोरोबुदुर १३६<br>बोद २, ५,१६,१८,२६,२८,                                                                                                                                                                                                                                             |
| बोचिचर्यावतार-टिप्पया १७२<br>बोचिचर्यावतारपंजिका ११३, ११४,<br>१७१, १८२, २१७, ३६६<br>बोचिचर्यावतारानुरांस १७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बोध्यंग ६३, ६४, ८५, ६४, २८३<br>बोध्यंगोपेला ७२, ७३<br>बोरोबुदुर १३६<br>बोद्ध २, ५, १६, १८, २६, २८,<br>३१, ३३, १०३, १०४, १०६,<br>१२६, १३४, १५०, १५१, १७५,                                                                                                                                                                                   |
| बोधिचर्यावतार-टिप्पया १७२<br>बोधिचर्यावतारपंत्रिका ११३, ११४,<br>१७१, १८२, २१७, ३६६<br>बोधिचर्यावतारानुरांस १७५<br>बोधि-चित्त १८४-१८६, ३८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | बोध्यंग ६३, ६४, ८५, ६४, २८६<br>बोध्यंगोपेन्ना ७२, ७३<br>बोरोबुदुर १३६<br>बोद २, ५,१६,१८,२६,२८,                                                                                                                                                                                                                                             |
| बोचिचर्यावतार-टिप्पया १७२<br>बोचिचर्यावतारपंजिका १११, ११४,<br>१७१, १८२, २१७, ३६६<br>बोचिचर्यावतारानुरांस १७५<br>बोचि-चित्त १८४-१८६, ३८७<br>बोचि-चित्त २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | बोध्यंग ६३, ६४, ८५, ६४, २८३<br>बोध्यंगोपेत्ता ७२, ७३<br>बोरोबुदुर १३६<br>बोद्ध २, ५, १६, १८, २६, ६८,<br>३१, ३१, १०३, १०४, १०६,<br>१२६, १३४, १५०, १५१, १७५,                                                                                                                                                                                 |
| बोचिचर्यावतार-टिप्पया १७२<br>बोचिचर्यावतारपंत्रिका ११३, ११४,<br>१७१, १८२, २१७, ३६६<br>बोचिचर्यावतारानुशंस १७५<br>बोचि-चित्त १८४-१८६, ३८७<br>बोचिचित्त-रथ २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बोध्यंग ६३, ६४, ८५, ६४, २८३ बोध्यंगोपेला ७२, ७३ बोध्यंगोपेला ७२, ७३ वोद्ध १३६ वोद्ध २, ५, १६, १८, २६, २८, १०६, ११, १०४, १०६, १२६, १३४, १७४, १४४, १७५, १३८, १३८, १३८, १४८, १४८, १४८, १४८, १६१, २६१, २६६, २७३, २७८–३११,                                                                                                                      |
| बोचिचर्यावतार-टिप्पणी १७२<br>बोचिचर्यावतारपंत्रिका ११६, ११४,<br>१७१, १८२, २१७, ३६६<br>बोचिचर्यावतारानुरांस १७५<br>बोचि-चित्त १८४-१८६, ३८७<br>बोचिचित्त-रथ २०६<br>बोचिचित्तोत्पाद १८६, ३८८<br>बोचि-परिणामना १८६, १८८                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बोध्यंगोपेन्ना ७२, ६४, ८५, २८३<br>बोध्यंगोपेन्ना ७२, ७३<br>बोरोबुदुर १३६<br>बोद्ध २, ५, १६, १८, २६, ६८,<br>३१, ३३, १०३, १०४, १०६,<br>१२६, १३४, १५०, १५१, १७५,<br>१७७, २२२, २३८, २४१, २४८,<br>२६१, २६६, २७३, २७८–३११,                                                                                                                       |
| बोधिचर्यावतार-टिप्पणी बोधिचर्यावतारपंजिका १११, ११४, १७१, १८२, २१७, ३६६ बोधिचर्यावतारानुरांस १७५ बोधि-चित्त १८४-१८६, ३८७ बोधिचित्त-रथ २०६ बोधिचित्तोत्पाद १८६, ३८८ बोधिचित्तोत्पाद १८६, ३८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बोच्यंग ६३, ६४, ८५, ६४, २८३ बोच्यंगोपेला ७२, ७३ बोद्यंगोपेला ७२, ७३ वि. स. १६६ १८, १६६ १८, १६६ १८, १८६, १८६, १८६,                                                                                                                                                                                                                          |
| बोधिचर्यावतार-टिप्पया १७२<br>बोधिचर्यावतारपंजिका १११, ११४,<br>१७१, १८२, २१७, ३६६<br>बोधिचर्यावतारानुरांस १७५<br>बोधि-चित्त १८४-१८६, ३८७<br>बोधिचत्त-रथ २०६<br>बोधिचित्तोत्पाद १८६, १८८<br>बोधिचत्तोत्पादसूत्रशास्त्र २१८<br>बोधि-परियामना १८६, १८८<br>बोधिपाद्तिक-धर्म १८६                                                                                                                                                                                                                                        | बोध्यंगोपेन्ना ७२, ७३ वर्गापेन्ना ७२, ४६, १६, १६, १६, १६, १८, १०६, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८                                                                                                                                                      |
| बोधिचर्यावतार-टिप्पया १७२<br>बोधिचर्यावतारपंबिका ११३,११४,<br>१७१,१८२,२१७,३६६<br>बोधिचर्यावतारानुरांस १७५<br>बोधि-चित्त १८४-१८६,३८७<br>बोधिचित्त-रथ २०६<br>बोधिचित्तोत्पाद १८६,३८८<br>बोधिचित्तोत्पाद १८६,३८८<br>बोधि-परियामना १८६,१८८<br>बोधिपाद्धिक-धर्म १८६,१८८<br>बोधिपाद्धिक-धर्म १८६,१८८<br>बोधिपाद्धिक-धर्म १८६                                                                                                                                                                                             | बोध्यंगां विद्या १३, ६४, ८५, ६४, १८३ वोध्यंगां पेला ७२, ७३ वार्थवादुर १३६ वार्थवादुर १३६ वार्थवादुर १३६ वार्थवादुर १३६, १८३, १८४, १८४, १८४, १८४, १८४, १८४, १८४, १८४                                                                                                                                                                        |
| बोधिचर्यावतार-टिप्पणी बोधिचर्यावतारपंजिका १११,११५, १७१,१८२,२१७,३६६ बोधिचर्यावतारानुरांस द्वीधि-चित्त १८४-१८६,३८७ बोधिचर्तात्पर्य बोधिचर्तात्पर्य बोधिचर्तात्पर्य बोधिचर्तात्पर्य बोधिचर्तात्पर्य बोधिचर्तात्पर्य बोधिचर्तात्पर्य बोधिचर्तात्पादस्त्रशास्त्र बोधि-परिणामना १८६,१८८ बोधिप्रणिचिन्त्य बोधिप्रणिचिन्त्य बोधिप्रश्यान-चित्त बोधिप्रस्थान-चित्त बोधिप्रस्थान-चित्त बोधिप्रस्थान-चित्त बोधिप्रस्थान-चित्त बोधिप्रस्थान-चित्त बोधिप्रस्थान-चित्त बोधिप्रस्थान-चित्त वोधिप्रस्थान-चित्त वोधिप्रस्थान-चित्त | बोध्यंगोपेला ७२, ७४, ८४, १८, १८३ बोध्यंगोपेला ७२, ७३ बोरोबुदुर १३६ बोद्ध २, ५, १६, १८, २६, १८, १८६, ११६, १३, १०३, १०४, १०४, १८७, २२२, १३८, २४१, १४४, १८७, २२२, २३८, २४८, २४८, १६६, २६६, २७३, २७८–३११, १६६, ३६६, २७३, २७८–३११, १६६, ५६६, ५६६, ५७१, ५८४, ४८४, ५८६, ५६६, ५८१, ५८१, ६०६, ६१४ बोद्ध-ग्रंथ ३२, १२१, १२५, २१७ बोद्ध-बगत् १६७, १६६ |
| बोधिचर्यावतार-टिप्पणी बोधिचर्यावतारपंजिका ११६, ११४, १७१, १८२, २१७, ३६६ बोधिचर्यावतारानुरांस १७५ बोधि-चित्त १८४-१८६, ३८७ बोधिचित्त-रथ २०६ बोधिचित्तोत्पाद १८६, ३८८ बोधिचित्तोत्पाद १८६, ३८८ बोधिचित्तोत्पाद १८६, ३८८ बोधि-परिणामना १८६, १८८ बोधिपाचिक-धर्म १८६, १८८ बोधिप्रणिक-धर्म १८६ बोधिप्रराम-चित्त १८६ बोधिप्रस्थान-चित्त १८६                                                                                                                                                                                | बोध्यंगां विद्या १३, ६४, ८५, ६४, १८३ वोध्यंगां पेला ७२, ७३ वार्थवादुर १३६ वार्थवादुर १३६ वार्थवादुर १३६ वार्थवादुर १३६, १८३, १८४, १८४, १८४, १८४, १८४, १८४, १८४, १८४                                                                                                                                                                        |

| 2 2                       |                                       | ब्रह्मविमान                           | . પ્ર               |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|                           | ४, २२१-२२३, २३८,                      |                                       | १, ७, १६, ५४-५६,    |
|                           | भ, प्रद्र, प्रतः, प्रहर               |                                       | २५५, २५६, २८७       |
| बोद्ध-धर्म २              | , ७, ११, २४, २६,                      | ब्रह्मविहारोपेत्ता                    | ७२, ७३              |
| ₹€, ₹₹~                   | ३३, ३५, १०३, १०४,                     |                                       | ०७, १११, ११८, २४१   |
| १०६, १२३                  | 3, १२४, १३७—१३६,                      | ब्रह्मायन                             | 182                 |
|                           | , १५४, १६१, १७०,<br>६, २२२, २४⊏, २६३, | ब्रह्मा-सहंपति                        | प्र, १⊏३, ५५७       |
|                           |                                       | ब्रायन् हाबसन्                        | १२३                 |
| •                         | ====, x<=, ===,<br>e, y==, ye₹        | ब्राह्मण                              | ?, ३, ३४, १६२, २३१, |
|                           | २६, १२६, १५१, रद                      |                                       | 50, YRS, XUR        |
|                           | १७०, ५६३–६१६                          | ब्राह्मण्-काल                         |                     |
| बौद्ध-प्रस्थान            | 223                                   | ब्राह्मरा-घर्म                        | २, ११, ५७०          |
| बौद्ध-भिद्ध               | ३२, १४०                               | ब्राह्मण्-श्रमण्                      | १, २४४, २५१         |
| बोद्ध-मत                  | २४३                                   | ब्राह्मयय                             | र⊏७                 |
| बाँद-योग                  | २६७, २६६                              | ब्राह्मी                              | १३५                 |
| बौद्धशासन                 | ह, ११, १०५, ३००                       | ब्रिटिश                               | १ र४                |
| बौद्धसंकरसंस्कृत          | . १२८, १२६                            |                                       |                     |
| बौद्ध-संघ                 | १०५, रदर                              | भँग                                   | \$3                 |
| बौद्धसंस्कृत              | १२८                                   | <b>শক্তি</b><br>শক্তিদার্গ            | १०४, १३०, १५०       |
| बौद्ध-साहित्य             | १२६, १६८                              | माकमाग<br>भगवती                       | १४८, १ <u>५</u> ०   |
| बौद्ध-सिद्धांत            | २२३, २४०                              |                                       | १६१, २१७<br>. २१७   |
| बौद्धागम                  | नः, १२२, ४८२                          | भगवान्<br>भदंत                        | ३६, ३११, ३७२        |
| ब्रह्म                    | ६, १२१, १५०, २८७,                     |                                       |                     |
| ५७०, ५                    | ८३—५८५, ५६६                           | भदंत-श्रीलाम                          | २३२                 |
| ब्रह्मकाय                 | . ११२                                 | भद्रक<br>भद्रक-दृष्टि                 | 30\$<br>YF          |
| ब्रह्मचिन्तन              | २                                     |                                       |                     |
| ब्रह्मबालसुत्त            | ३, ३१, २३१                            | भद्रहरूयावदान<br>भद्रह-शील            | 74                  |
| ब्रह्मश्चान               | 2                                     | भद्रघट                                | १८६                 |
| ब्रसदंड                   | <b>२८७</b>                            | भद्र <b>प</b> ण्<br>भयद् <b>शि</b> ता | 219                 |
| ज्ञ <b>दा</b> पारिषदा     | ĘĘ                                    | भरहूत                                 | ?=                  |
| ब्रह्मपुरोहित             | <b>44</b>                             | भरकच्छ                                | રમ                  |
| ब्रहाच ये                 | ₹ <b>८७</b><br>5                      | भव                                    | १६, २०, २१, ४५, ७३, |
| ब्रह्मलोक<br>ब्रह्मविद्या | 2                                     |                                       | २२६, २३५, ३१५, ४५२  |
| मक्षावधा                  |                                       | , , , ,                               | ,                   |

| भवचक          | २१, २२४, २२७, २३६,                      | भावना-भय              | ६३, ३६३, ४०१       |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| २३७           | (1, 11-, 11-, 11-)                      | भावनामार्ग            | २३, ३३०, ३३१,      |
| भव-तथता       | , ∨₹¥                                   | ¥00, ¥                |                    |
| भव-तृष्णा     | २२८, २३५                                | मावना-विधान           | યુહ                |
| भव-त्रय       | ३३७                                     | भावना-संज्ञा          | <b>68</b>          |
| भव-पर्वापन    | : <b>9</b>                              | भावना-हेय             | २२                 |
| भव-राग        | २२, २४६, ३६६                            |                       | ६७, १७०, ४२२, ४५४, |
| भव-संपत्ति    | * · • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                       | ۵, 480 É           |
| भवांग         | २१, ४२, ५५, ६६, ५५५                     | भावान्यथात्व <i>ँ</i> | ३७२                |
| भवांग-विज्ञान | ३०२, ४%२                                | भावान्यथिक            | ३१३                |
| भवाप्र        | २३                                      | भावाभिनिवेश           | રશ્ય               |
| भवाग्रज       | ₹ ₹                                     | भास                   | १३७                |
| भवासव         | . २३३                                   | भास्कर                | १६२                |
| भविता         | २४६                                     | भिक्खुणी-संयुत्त      |                    |
| मविष्यत्      | ५७८                                     | भिद्यादान             | २६                 |
| भवोपकरग       | <b>२३७</b>                              | <b>मि</b> न्तु        | प्र, ११, ३०, २५४   |
| भ्वय          | १७०, २८८, ४८८                           | <b>मि</b> द्धुणी      | ३०, २५४            |
| भांड          | યુષ્ય                                   | मित्तु-पोधध           | રપ્રપ              |
| भावन          | . २६४                                   | भिन्न-प्रलाप          | २७१                |
| भावन-लोक      | २५०, ३६८                                | भुसुकु                | \$03-\$0 <i>4</i>  |
| भाग           | १०३                                     | भूत                   | १३२, १५०, २१८, ५७८ |
|               | ३, १०३, १२३, १२६, २२१                   | भूतकोटि               | ११४, २१४, ५७७      |
|               | ¥ <b>२</b> २                            | भूतचतुःस्यवा          |                    |
| भारतवर्ष      | ३२, १२६, १५३, २७६                       | भूततथता               | ११६, १८४, ३०४, ४७४ |
| भारतीय        | १७१, २८७                                | भूतवाद                | XER                |
| भारतीय-दर्श   | न ३१, १७०, ३१२,                         | भूतांत                | १६२                |
| प्रह्म        | , ५७०, ५७२                              | भूतार्थिक             | ११३                |
| भारद्वाच      | <b>?</b>                                | भूमि                  | ३३४, ३४७           |
| भारहारसूत्र   | 888                                     | भू मिपर्यंवसान        | - ३८८              |
| भाव           | २२३, २४६, ५८१                           | भूयोवीतराग            | ् ३३२              |
| भावना         | ६६, ६४, ६६, ४३८                         | भेदाभेदवाद            | ४३०, ५८२           |
| मावना ( सं    |                                         | भैष्व्यराज            | <b>{</b> }X⊏       |
| भावना-क्रम    | ₹₹, ₹ <b>5</b>                          | मोक्ता                | * XEY              |
| भावना-फल      | CAT BAN A                               | भोट                   | १७७                |
|               |                                         |                       |                    |

| भोजन                                | . 4.8            | मत्सर              | · 3\$E.            |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| भौतिक                               | प्रजर            | मत्सरमल            | 30                 |
| मौतिकवाद                            | *                | मधुरा              | . 34               |
| भ्रोति                              | FBK              | मद                 | ३३६, ३४०           |
|                                     |                  | मध्यंदिन           | ₹6                 |
| मंगोल                               | २६, १२५          | मध्य               | १२ २२              |
| <b>मैजुवज</b>                       | १७३              | मध्यएशिया          | २६, ३६, ३७, १२४    |
| मंजुवज्र-समाघि                      | १७३              | १२६, १३            | =, १४०, १६₹        |
| <b>मं</b> जुवर्मा                   | १७३              | मध्य-कल्याण        |                    |
| मंजुश्रीज्ञान                       | १७३              |                    |                    |
| <b>मं</b> जुश्रीबुद्धचेत्रगुण्य्यूह | <b>શ્પ્ર</b> પ્ર |                    | १, ११, २६, ३४, ३६, |
| मंजुशी-बोधिसत्व                     | १४२, १५१—        | १२८, १७            |                    |
| १५३, १५५, १७१                       |                  | मध्यदेशीय          | १२८, १२६           |
| रैद्धर                              |                  | मध्यमक             | \$00, XXE          |
| मंजुशीमूलकल्प                       | १७≒              | मध्यमक-कारिका      | 200, 100,          |
| मंडनमिश्र                           | 784              | لاحد, الإلا        | २, ५५१, ५५४, ५५६,  |
| मंडल                                | १७८              | メイニ                |                    |
| मंत्र १५०,१७।                       | ६-१७८, २४७       | मध्यमक-कारिकावृधि  | त ५६२              |
|                                     | ६, १७६–१७८       | मध्यमक-दर्शन       | YER                |
| मनखिल-गोस।ल                         | ¥                | मध्यमक-मूल         | २१५, २१७           |
|                                     | ٤, ३६, १२६,      | मध्यमक-वादी        | 2005               |
| १३५                                 |                  | मध्यमक-वृत्ति      | ११४, २७४, ५८७      |
| मगधवती                              | . १३=            | मध्यमक-शास्त्र     | ¥جج, ¥جو, ¥وĘ,     |
| म्बना                               | ४३७              | 420, 40°           |                    |
| मिक्सम ३                            | ७, १०७, १०८      | मध्यमकावतार        | 120, 145, 160,     |
| मज्भिमनिकाय ६, १३,                  |                  |                    | Y, YEY, X₹+, XX₹-  |
| ३४, ४०, ५४, १२                      |                  | XXX                | ·, ·, ·, · · ·     |
| १७६, २२८, २३                        | -                | मध्यमकावतारटीका    | १२०                |
| २६२, २६३, २६                        |                  | मध्यम-निकाय        | रद                 |
| २८२, २८३, २८६                       | ·                | मध्यम-मार्ग        | १२, १६             |
| २६२, २६४                            | , , , , , ,      | मध्यमहृद्यवृत्ति-त | किंक्वाला ४८८      |
| मिक्समिनकायट्टकया                   | YX               | मध्यमागम           | २६, १२५, १२७       |
| महिका                               | <b>₹</b> १५      | मध्यमा-प्रतिपत्    | ¥60, X32           |
|                                     | , १३५, ३३७       | मच्यमा-प्रतिपत्ति  | १६, २४४            |
|                                     |                  |                    | , ,, ,,            |

|                      | Habe Sadd Said                                     | मरीचिका                    | \$0 <b>%</b>                            |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| मध्योतविभाग          | <b>\$</b> 8\$, <b>8</b> 8\$, <b>8</b> 6 <b>%</b> , |                            | १५०                                     |
| Y00, Y5              |                                                    | मरुत्                      | १६६                                     |
| मध्योपनतेश           | \$A.                                               | मर्मप्रदीप                 |                                         |
| मनःसचेतनाहार         | <u>የ</u> ሂር                                        | मल                         | 888<br>                                 |
| मनःसंस्पर्श          | रइ४                                                | महत्                       | १५१, १५३, ४२⊏                           |
| मन २२१,              | २२३, २८४, ३३३,                                     | महाकच्चान                  | ₹8                                      |
| ४३७, ४६१             |                                                    | महाक्रया                   | १५६, ३३७, ३७१                           |
| भन-भ्रायतन           | ३१८                                                | महाकरूप                    | र६५                                     |
| मन-इंद्रिय           | ३२७—३२६                                            | महाकात्यायन                | 50, 580                                 |
| मनन                  | २२२, ४३७                                           | महाकाल                     | १०१                                     |
| मनना ''              | ¥\$0                                               | महाकाश                     | 8年6                                     |
| मननाख्य              | : X\$0                                             | महाकाश्यप                  | ८, १२, १३, १४५,                         |
| मनसिकार ।            | २५६, ३३४, ३३८                                      | १४६, १५                    | 18, 844                                 |
| मनस् ४६              | (x, xee, x00, x0x                                  | महाक्ट                     | १५४                                     |
| <b>मनस्क</b> र्म     | 375                                                | महागोविंदसुत्त             | १इ१                                     |
|                      | ४, ३३५, ४०१, ४४४                                   | महागोसिंग <b>सु</b> त्त    | ६, १३                                   |
| YYX                  |                                                    | महाजंन                     | રપૂર                                    |
| मनुष्य               | ₹ ₹ =                                              | महाजनपद                    | ३६                                      |
| मनुष्योपादान         | X \$ X                                             | महात्मदृष्टि               | 800 80E                                 |
| मनुस्मृति            | \$\$0                                              | महादेव                     | ३६, १३६, २२३, ३२२                       |
| मनोदंड               | २५१                                                | महाधर्ममेध                 | <b>१३३</b>                              |
| मनोधर्म ः            | , YEY                                              | महानिर्देश                 | १४२                                     |
| मनोषाद्व             | <b>३</b> २८                                        | महापकरण                    | ₹₹                                      |
| मनोपविचार            | २३४                                                | महापदानसुत्तंत             | 158                                     |
| मनोमयकाय             | 200                                                | महापद्म                    | १३२                                     |
| मनोविज्ञान           | १६२, २५६, ३२८,                                     | महापरिनिब्बान              | 3,5                                     |
| ¥4¥, ¥6              |                                                    | महापरिनि <b></b> न्त्रानसु | त १०६, ३८५                              |
| मनोसंचेतनाहार        | €5                                                 | महापरिनिर्वाण              | YY.                                     |
| मन्यना               | ***** <b>Y</b> ₹७                                  | महापरिनिर्वाग्रस           | # ** <b>\$</b> \$¥                      |
| ममकार                | <b>३</b> ३८                                        | महापुरुष                   | १०४, १०८, १३४,                          |
| मरग्-चित्त           | 840                                                | XV0                        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| मरण-भव               | 236                                                | महापुरुष-पुद्गल            | <b> </b>                                |
| मरण-स्मृति           | YĘ                                                 | महाप्रजापती गो             | and the second second                   |
| मरचानुस्मृति         | ¥¥, UE                                             | 388                        | ., . , . ,                              |
| મત્યાં <u>ઉત્કાત</u> | 40,00                                              | , ,                        |                                         |

| महाप्रशा                 | 33                                      | महायानधर्मी              | १४१             |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| महाप्रज्ञापारमिताशास्त्र |                                         | महायानवाद                | १०६             |
| महाप्रज्ञापारमितासूत्र   | <b>ং</b> শ্বত                           | महायानवादी               | १०६, १०७, ३०१,  |
| महाप्रतिसार              | <b></b>                                 | <b>३१</b> २              |                 |
| महाप्रातिहार्यं          | ११८                                     | महायानविशक               | १६७             |
| महाबोधि                  | ३८८, ४२२                                | महायानश्रद्धोत्पादशा     | ख ११२           |
| महाबद्धा                 | ₹ <b>६</b>                              | महायानसंप्रह             | ४६६             |
| महाभदंत                  | ३०१                                     | महायानसंपरि <b>प्र</b> ह | १६८             |
| महामारत                  | ₹ ?                                     | महायान-संवर              | , १०६           |
| महाभिद्याज्ञानाभिम्      | १४७                                     | महायान-साहित्य           | १५७, १७६        |
| <b>महाभू</b> तचतुब्क     | ३१६, ५६६, ५६=                           | महायानसूत्र ।            | ₹ • , ₹₹E, ₹¥₹, |
| महाभूमि                  | \$\$X                                   | १४६, १५१,                | १६७, १७६, १७७   |
| महाभूमिक                 | ३३४-३३६, ५६७                            | महायानस्त्रालंकार        | १५०, १६४,       |
| महामंगलसुत्त             | 05<br>200                               | १६८, ३०७,                | ३७६, ३८४, ३६२,  |
| महा( रत्ता )मंत्रानुसा   |                                         | ३८६, ४२२                 |                 |
| महामयूरी                 | १७६                                     | महायानामिघर्मसंगीति      | शास्त्र १६८     |
| महामाया                  | 80                                      | महायानाभिधर्मसूत्र       | . YX8           |
| महामीद्गल्यायन           | १४५, १४७                                | महायानी                  | १६४, १६५        |
| महायान २६,               | १०४, १०४, १०७,<br>१२८, १३०, १३१,        | महाराष्ट्र               | ą               |
|                          | १४०, १४१, १४४,                          | महारौख                   | <b>३</b> ६८     |
|                          | १५६, १६०-१६४,                           | महावंश                   | ७, २६, ३७       |
|                          | १६६, १७१, १७६,                          | महावया २७,               | ३०, १२६, १३५,   |
|                          | १८०, १८३, १८६,                          | १८३, २८६,                | <b>२८७</b>      |
|                          | २३८, ३००, ३०१,                          | महाबद्यतम                | 850             |
|                          | ३०७, ३०८, ३७३,                          | महावस्त ३०,              | १०५, १०७, ११७   |
|                          | ३८ <b>८,</b> ३६०, ३६२,                  | १२८, १२६,                | १२०, १३१, १४०,  |
|                          | ४२२, ४५१, ५७४,                          | १४२, १४६,                | १६४, १६५, १७६   |
| ત્રહફ                    | , i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | महावखु-श्रवदान           | १२४, १२६, १३०   |
| महायान-ग्रंथ             | रहेर्, १५७, १८४                         | महाविभाषा ३०             | , १२६, १२७,५७५, |
| महायान-दर्शन             | १६४, १७८, ३१२,                          | ५७६, ५७८,                |                 |
| रे⊏रे                    | ,.,.,                                   | महावीर                   | ¥               |
|                          | ०३, १२४, १६४,                           | महावेपुल्यमहायानस्       | र १७८           |
| १६५, १६६,                | १७१, १७३, १८३                           | महान्युत्पत्ति           | ११२, १४१, ३८७   |
| १८४, १८६,                | ₹⊏₹                                     | महाब्यूह                 | १३१, १५१        |

| महाशीतकर्ता            | १७६           | मानुकापिटक           | २७                                     |
|------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|
| मह।श्रन्य              | १०३           | मातृचेट              | १४०, १७६, १८०                          |
| महाश्रावक              | ४५, १५२       | मात्सर्य             | ₹₹5-₹४0                                |
| महासंघ                 | ७, ८, ३६      | माधव                 | ५६६, ५⊏५                               |
| महासतिपद्वानसुत्त      | 33            | माध्यमिक ११५         | , १६६, १६७, १७०,                       |
| महासत्व                | १६१           | १७७, २२३             | , २३८, ३०१–३०५,                        |
| महासमुद्र              | प्र७६         | रद, रह०              | -387, 80=, 885,                        |
| महासङ्खप्रमर्दिनी      | १७६           | ४२४, ४४६<br>४८६      | , ४७४, ४७८, ४८०,                       |
| महासांधिक 🗠, २६,       |               | माध्यमिककारिका       | ४८८, ५२८, ५३२,                         |
| ११७, १२६, १३४,         |               | <b>464</b>           | , , ,                                  |
| २१६, २८८, ३०६,         |               | माध्यमिककारिकावृत्ति | त ५२४                                  |
| महासंघिक-निकाय         | . 848         | माध्यमिक-दर्शन       | १७०, १७४, ४८८                          |
| महासांधिक-वाद          | २६            | माध्यमिक-नय          | 855-467                                |
| महासावद्य              | 2 1 2         | मार्ध्यामक-वाद       | १६६                                    |
| महासुवर्गागोत्र        | 144           | माध्यमिक-वृत्ति      | ११५                                    |
| महास्थाम               | 388           | माध्यमिक-संप्रदाय    | १६७                                    |
| महाहत्यिपादोपमसुत्त    | 33            | माध्यमिकस्त्र        | ११४, ११५, १६७                          |
| महिंसक-मंडल            | र १७          | मान २२, ४१           | इ, २०७, ३३८, ३३६                       |
| महिंसासक-निकाय         | ξO            | ३६६                  |                                        |
| महिष-महल               | ३७, ३⊏        | मानमेयोदय            | . ५०३                                  |
| मही 🖖                  | ६०            | मानस-कर्म            | रभ्र६                                  |
| महीशासक ३६             | (−३८, १२५,    | मानस-प्रत्यच्        | प्रहर                                  |
| ४३४, ४५२               |               | मानसिक               | १६८                                    |
| महेंद्र                | २५            | मानुषी-बुद्ध         | १०५, १२०, १२२                          |
|                        | १५०, २६२,     |                      | , ११८, ३३६, ३४०,                       |
| 354                    |               | ४०३                  |                                        |
| महोपक्लेश              | ३४०, ३४४      | मायाकुमारी           | १०४, १५३                               |
| मांहूक्योपनिषत्        | . १२१         | मायादेवी             | १३२, १८२                               |
| मागिषका 🔑 🔑            | · , <b>??</b> | मायाराच 🚎 👵          | . Ros                                  |
| मागर्षी क्षा कर्म कर्म | २५, २६        | मायोपम               | . ११५, २१३                             |
| माण्वक                 | ्र १५         | मायोपमता             | Yo?                                    |
| मातिका ु               | 7,000         | मारकया               | . १४१                                  |
| मातुगामधंयुत्त 🚎       | 35            | मारघर्षण             | ्र १३५                                 |
| मात्का 👝               | 76            | मारधंयुत्त           | o ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

| मारसंवाद                      | १३६        | मुदिता १६,           | XY, EY-E4, 1EX, |
|-------------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| मार्ग ४३, ७३, ६३,             | ६४, २८३,   | ३३७, ४१२             |                 |
| <b>YE</b> 6                   |            | मुद्रा               | १७७, १७८        |
| मार्गगमन                      | 88         | गुषित-स्मृतिता       | ३३⊏, ३४०        |
| मार्गञ्चान                    | ३७०        | मुधिता-स्मृति        | 348             |
| मार्गप्रत्यय                  | ३५८        | <b>मु</b> ष्टिप्रकरण | १६८             |
| मार्गीमार्गज्ञानदर्शनविशुद्धि | 800        | <b>मुसलमान</b>       | १२३             |
| माल्यगंघविलेपनविरति           | 38         | <b>मुह्</b> तं       | ્યુષ્ય          |
| माइात्स्य                     | १७६        | मूच्छ <u>ी</u>       | ४५२             |
| माहिष्मती                     | ३७         | मूर्तिकला            | १०५             |
| मितमाषिखी                     | ५७३        | मूर्तिपूजा           | १०३, १७७        |
| मिथिला                        | २          | मूर्धन्              | 77              |
| मिथ्याग्रह                    | ४८६        | मूल-उत्पाद           | પ્રશ્ર          |
| मिथ्याप्राह                   | ४७६        | मूल-कारण             | <b>२२३</b>      |
| मिथ्याज्ञान                   | २२१        | मूल-क्लेश            | ₹₹E, ₹¥¥        |
| मिथ्यादृष्टि १८४, ३           | प्रश, २६०, | मृल-त्रय             | १५८             |
| ३३⊏                           |            | मूल-प्रतिभू          | <b>४</b> २६     |
| मिथ्य <b>।</b> धिमोत्त्       | ३३८        | मूलविश्वान           | •               |
| मि <b>थ्या</b> संवृति         | २१४        |                      | ३०२, ४२३, ४२७,  |
| मिथ्योपचार                    | २२३        | ४३६, ४५१,            |                 |
| मिद्ध ४१,                     | ३३८, ३४२   | मूल-समुच्छेद         | रथूद            |
| मिनायेव ( श्राईं० पी॰ )       | १७२        | मूल-सर्वास्तिवाद 👚   | ३६, ३७, १२५,    |
| मिनेंडर                       | 33         | १२६, १४०             |                 |
| मिलिंद                        | 33         | मूल-सर्वास्तिवादी    | ₹७              |
| -मिलिंदप्रश्न १२, ३३,         | ₹४, २८०,   | मृगदाव               | ¥.              |
| २६६                           |            | मृगमरीचिका           | . ४२४, ५६६      |
| मिश्रसंस्कृत १२८, १           | १३१, १४२   | मृगव्रतिक            | <b>Y</b>        |
| मीमांसक २६६, ५७१-५            |            | मृख                  | ५७०, ५७१        |
| प्रम्प, प्रह, प्रहश           |            | मृदु                 | २२              |
| मीमांसा                       | 485        | मृदुता               | ३५३             |
| मुक्त्याग                     | ક્         | मृषा                 | <b>५२४</b>      |
| मुकाचार                       | Y          | मृषावाद              | ४, २५५          |
| मुक्ति ५, १६२, इ              | १०६, २६५   | मृषावाद-विरति        | ₹E, ₹¥          |
| मुख्य-विभ्रम                  | XE ₹       | मृषावादावद्य         | 244             |
|                               |            |                      |                 |

| मेघशी                                                                                                                            | १५३                                                                                                                                                                                           | मीली-स्थिति                                                                                                    | 14-44                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मेषियद्वत                                                                                                                        | . Xo                                                                                                                                                                                          | नाला-ात्यात<br>स्रच                                                                                            | 908<br>200                                                                                                 |
| मेत्रभावस्त                                                                                                                      | <b>१</b> ७                                                                                                                                                                                    | म्लेच्छ् <u> </u>                                                                                              | ३३६, ३४०<br>१६२                                                                                            |
| मेदिनी                                                                                                                           | Ę.                                                                                                                                                                                            | 741 98j                                                                                                        | 797                                                                                                        |
| मैक्समूलर                                                                                                                        | १५०                                                                                                                                                                                           | यंत्र                                                                                                          | १७⊏                                                                                                        |
| मेत्र-चित्त                                                                                                                      | 88                                                                                                                                                                                            | यन्त                                                                                                           | १६०, रद्र                                                                                                  |
| मैत्रायखीबाह्यख                                                                                                                  | प्र७१                                                                                                                                                                                         | यत्त्रुद्धसंवाद                                                                                                | 35                                                                                                         |
| मेत्री                                                                                                                           | ३२, ५४, ६४, ६६                                                                                                                                                                                | यत्त्रयुधिष्ठिरसंवाद                                                                                           | 48                                                                                                         |
| मैत्री-पारमिता                                                                                                                   | १८१                                                                                                                                                                                           | यज्ञ-याग                                                                                                       | १, ३१                                                                                                      |
| मेत्री-भावना                                                                                                                     | <b>१</b> ६, ४६                                                                                                                                                                                | यज्ञशाला                                                                                                       | 66                                                                                                         |
| मैत्री-विहारी                                                                                                                    | ?0                                                                                                                                                                                            | यति                                                                                                            | 7                                                                                                          |
|                                                                                                                                  | . 210, 244, 204,                                                                                                                                                                              | यथावादितथाकारिता <b>ः</b>                                                                                      | શ્પદ                                                                                                       |
| <b>₹</b> ⊏₩, ४₹₩                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | थम                                                                                                             | y Go                                                                                                       |
|                                                                                                                                  | १६२, १६८, ३८४                                                                                                                                                                                 | यमक                                                                                                            | 9.8                                                                                                        |
|                                                                                                                                  | • •                                                                                                                                                                                           | यमलोकोपपत्ति                                                                                                   | \$EY                                                                                                       |
| मनय-बा। बचल<br>मैचिल                                                                                                             | १४२, १४४, १६८<br>१७३                                                                                                                                                                          | यवदूषी                                                                                                         | १७                                                                                                         |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               | यवन                                                                                                            | 88                                                                                                         |
| मोच २३                                                                                                                           | , २२१, २४%, रेप्द                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                            |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               | यश                                                                                                             | પ્રુ રૂપ                                                                                                   |
| मोच्याख                                                                                                                          | ररा, ररर                                                                                                                                                                                      | यश<br>यशोघरा                                                                                                   | ય, <b>ર</b> પ્ર<br><b>१</b> ૪૭                                                                             |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                | १४७                                                                                                        |
| मोच् <b>राज</b><br>मोषषमी                                                                                                        | ररा, ररर                                                                                                                                                                                      | यशोघरा                                                                                                         | १४७<br>६६, १२७, १२८,                                                                                       |
| मोच् <b>राज</b><br>मोषषमी                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               | यशोघरा<br>यशोमित्र<br>१६९, ३४०,                                                                                | १४७<br>६६, १२७, १२८,<br>१७२, ५८०                                                                           |
| मोच्चास्त्र<br>मोच्चर्मा<br>मोद्द २२१                                                                                            |                                                                                                                                                                                               | यशोधरा<br>यशोमित्र<br>१६९, ३४०,<br>याचना                                                                       | १४७<br>६६, १२७, १२८,                                                                                       |
| मोच् <b>राज</b><br>मोच्यमी<br>मोह २२१<br><b>३२०,</b> ३३८                                                                         |                                                                                                                                                                                               | यशोधरा<br>यशोमित्र<br>१६९, ३४०,<br>याचना<br>याचयोग                                                             | १४७<br>६६, १२७, १२८,<br>३७२, ५८०<br>१८६<br>७९                                                              |
| मोच्छास्त्र<br>मोच्छमी<br>मोह २२१<br>३२०, ३३८<br>मोहचरित                                                                         | ₹₹₹, ₹₹₹<br>¼₹¥<br>, ₹₹¥, ₹¶•, ₹७₹,<br>, ₹₹E<br>¥¤—¼₹, ¾७                                                                                                                                     | यशोधरा<br>यशोमित्र<br>१६६, ३४०,<br>याचना<br>याचयोग<br>याजवल्क्य                                                | १४७<br>६६, १२७, १२८,<br>१७२, ५८०<br>१८६<br>७६<br>१६२                                                       |
| मोच्छास्त्र<br>मोच्घर्मा<br>मोइ २२१<br>३२०, ३३८<br>मोइचरित<br>मोइचर्या                                                           | ₹₹₹, ₹₹₹<br>¼₹¥<br>₹₹¥, ₹₹ø, ₹७₹,<br>₹₹€<br>४¤-¼₹, ¼७<br>४¤                                                                                                                                   | यशोधरा<br>यशोमित्र<br>१६९, ३४०,<br>याचना<br>याचयोग                                                             | १४७<br>६६, १२७, १२८,<br>३७२, ५८०<br>१८६<br>७६<br>१६२                                                       |
| मोच्छास्त्र मोघ्यमी मोद्द्र ३२०, ३३८ मोद्द्यित मोद्द्यी मोद्द्रमुख                                                               | ₹₹₹, ₹₹₹<br>¼₹¥<br>₹₹¥, ₹₹ø, ₹७₹,<br>₹₹E<br>४⊏-¼₹, ¼७<br>४⊏                                                                                                                                   | यशोघरा<br>यशोमित्र<br>१६६, ३४०,<br>याचना<br>याचयोग<br>याजव <del>ल्व</del> य<br>यान                             | १४७<br>६६, १२७, १२८,<br>१७२, ५८०<br>१६६<br>१६२<br>१०५<br>४७३, ४७४                                          |
| मोच्छास्त्र मोघ्यमी मोद्द्र ३२०, ३३८ मोद्द्यित मोद्द्यी मोद्द्रमुख                                                               | ₹₹₹, ₹₹₹<br>¼₹¥<br>₹₹¥, ₹₹ø, ₹७₹,<br>₹₹€<br>¥₩—¼₹, ¼७<br>¥₩<br>₹₩<br>₹₩, ₹₹₩<br>₹, €, ₹₹, ₹₹७,                                                                                                | यशोधरा<br>यशोमित्र<br>१६६, ३४०,<br>याचना<br>याचयोग<br>याजवल्क्य<br>यान<br>यानद्वय<br>याम                       | १४७<br>६६, १२७, १२८,<br>३७२, ५८०<br>१८६<br>७६<br>१६२                                                       |
| मोच्छास्त्र मोघ्यमी मोद्द २२१, ३२०, ३३८, मोद्द्वित मोद्द्यी मोद्द्वित मोद्द्वित मोद्द्वित मोद्द्वित                              | ₹₹₹, ₹₹₹<br>¼₹¥<br>₹₹₹, ₹₹ø, ₹७₹,<br>₹₹€<br>¥₩<br>₹₩<br>₹₩, ₹₹₩<br>₹₩, ₹₹₩,<br>₹₩, ₹₹₩,                                                                                                       | यशोधरा<br>यशोमित्र<br>१६६, ३४०,<br>याचना<br>याचयोग<br>याजवल्क्य<br>यान<br>यानद्वय                              | १४७ ६६, १२७, १२८, ३७२, ५८० १८६ ७६ १६२ १०५ ४७३, ४७४                                                         |
| मोच्छास्त्र मोघ्धर्मी मोइ २२१ ३२०, ३३८ मोइचरित मोइचर्या मोइचर्या मोइम्द्र मौद्गल्यायन १४८, १५१                                   | २२१, २२२         ५२४, २६०, २७२,         ३३६         ४८-५३, ५७         ४८-५३, ५७         ५६२         ३७, १२५         ६, ६, ११, १३७,         १६२                                                | यशोधरा यशोमित्र १६६, ३४०, याचना याचयोग याजवल्क्य यान यानद्वय याम यामार्यंची                                    | १४७ ६६, १२७, १२८, १७२, ५८० १८६ ७६ १६२ १०५ ४७३, ४७४ ६६, ३६८                                                 |
| मोच्छास्त्र मोघ्यमी मोइ २२१, ३२०, ३३८, मोइचरित मोइचरी मोइचर्या मोइचर्या मोद्गल्यायन १४८, १५१ मोर्य                               | २२१, २२२         ५२४, २६०, २७२,         ३३६         ४८–५३, ५७         ४८         ५१२         ३७, १२५         ६, ६, ११, १३७,         २८६         १६२         ५१३                               | यशोधरा यशोमित १६६, ३४०, याचना याचयोग याजवल्क्य यान यानद्वय याम यामागुंची यारकंद                                | १४७<br>६६, १२७, १२८,<br>१७२, ५८०<br>१८६<br>१६२<br>१०५<br>४७३, ४७४<br>६६, ३६८<br>४७६                        |
| मोच्छास्त्र मोघ्धर्मी मोइ २२१ ३२०, ३३८ मोइचरित मोइचर्या मोइचर्या मोइम्द्र मौद्गल्यायन १४८, १५१                                   | २२१, २२२         ५२४, २६०, २७२,         ३३६         ४८-५३, ५७         ४८-५३, ५७         ५६२         ३७, १२५         ६, ६, ११, १३७,         १६२                                                | यशोघरा यशोमित १६६, ३४०, याचना याचयोग याजवल्क्य यान यानद्वय याम यामागुंची यारकंद युद्धान-क्वांग                 | १४७<br>६६, १२७, १२८,<br>१७२, ५८०<br>१८६<br>७६<br>१६२<br>१०५<br>४७३, ४७४<br>६६, ३६८<br>४७६<br>१२४, १२६, ३१२ |
| मोच्छास्त्र मोघ्षमी  मोद्द्र २२१ ३२०, ३३८  मोद्द्रित मोद्द्र्यो  मोद्द्रमेषालपुर्य-तिस्य  मोद्ग्रह्यायन १४८, १५१  मौर्य          | २२१, २२२         ५२४, २६०, २७२,         ३३६         ४८-५३, ५७         ४८-५३, ५०         ३७, १२५         ६, ६, ११, १३७,         १६२         १५१, २५१, २७५                                      | यशोधरा यशोमित १६६, ३४०, याचना याचयोग याजवल्क्य यान यानद्वय याम यामार्गुंची यारकंद युद्धान-क्वांग युक्तिषष्टिका | १४७<br>६६, १२७, १२८,<br>१७२, ५८०<br>१८६<br>१६२<br>१०५<br>४७३, ४७४<br>६६, ३६८<br>१२४, १२६, ३१२<br>१६७       |
| मोच्छास्त्र मोघ्यमी  मोइ २२१, ३२०, ३३८, मोइचरित मोइचरी मोइचर्या मोइचर्या मोदगल्यायन १४८, १५१ मोर्य मोल-क्याद मोल-क्यां मोल-क्यां | २२१, २२२         ५२४, २६०, २७२,         ३३६         ४८-५३, ५७         ४८-५२, ५२५         ३७, १२५         ६, ६, ११, १३७,         २८६         १६२         ५५२         २५१, २५२, २०५         २५२ | यशोघरा यशोमित १६६, ३४०, याचना याचनोग याजवल्क्य यान यानद्वय याम यामागुंची यारकंद युद्धान-च्वांग युक्तिवृष्टका   | \$\\ \( \{\} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \                                                         |

| यूनानी                                   | 204             | रब                    | <b>३</b> १५    |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| *_                                       | e1 \$ \$ , \$ 5 | रतनमुत्त              | 20             |
| येवापनक ३                                | ३४, ३३⊏         | रति                   | २०६            |
| योग २१७, २२२, २७                         | <b>६. २</b> =२. | रत्नकूट               | १५५            |
| २८४, २८६, २८७, २६                        |                 | रत्नक्ट-धर्मपर्याय    | <b>શ્પ્ર</b>   |
| ३६६                                      | , ,             | रत्नमति               | १४२            |
| योगच्चेम                                 | 305             | रत्नमेघ               | १८६            |
| योगतंत्र                                 | १७७             | रत्नव्यूह             | १३२            |
| योगदर्शन ४१, ४२, ५४,                     | ८१, १४६         | रिश्मप्रभाश           | १४६            |
| योग-भावना                                | <b>□</b>        | रस                    | ३१५, ३१६       |
| योगशास्त्र ८०, १०७, २                    | २२, ४४६,        | राइट                  | १२३            |
| ४५०, ४६६, ४६७, ४५                        |                 | राउब ( डब्ल्यू॰ एच॰ ह | ी॰) १७२        |
| योगसिद्धि                                | १७८             | राच्स                 | १५०, १६२       |
| योगसूत्र २०,६१,८१,                       | <b>₹. २२१.</b>  | राग ६४, २             | २४, २७२, ३३६,  |
| ३०१, ३३०                                 |                 | ३६६                   |                |
|                                          | <b>८१, ८३</b> , | राग-त्त्य             | २७८            |
| योगाचार १०७, १६२, १६                     | ·               | राग-चर्या             | YE.            |
| १६८, १७५, २२३, ३०                        |                 | रागचरित               | ४८-५१, ५७      |
| ३०३, ३०६, ३६२, ४३                        |                 | रागद्वेषचर्या         | ¥S             |
| 488                                      |                 | रागद्वेषमोहचर्या      | ٨c             |
|                                          | • १६८           | रागमोहचर्या           | , &c           |
| योगाचारमूमिशास्त्र<br>योगाचार-सौत्रांतिक | . ३०१           | रागरक                 | प्रश्र, प्रश्र |
|                                          | ٧٧, ح٠          | रागानुशय              | २५७            |
| योगानुयोग                                | १२, २६६         |                       | १७, ११८, १२६,  |
| योगाम्यास २३<br>योगावचर-भिद्ध            | 66              | १४२, १५५, १५          |                |
| योगिनी                                   | १७८             | रावतरंगिणी            | १६७            |
| योगि-प्रत्यच्                            | 4EV             |                       | २३, १२४, १३१   |
|                                          |                 | रात्रि                | <b>X</b> YX    |
| योगी ११, ५७, ५८,                         |                 |                       | २२, १६२, ३७२   |
| २१७, २२२, २६२, २७६                       |                 | रामानुबाचार्यं        | १२१            |
| योनि २५७, ३४                             | . *             | रामायण                | १३७            |
| योनिशोमनिषकार                            | २५७             | रामावर्तेत            | १५३            |
| यौगपद्य                                  | <b>५</b> २७     | रावग्                 | १६२            |
| यौवरान                                   | १३०             | राष्ट्र               | ₹ ₹            |

| राष्ट्रपाल              | १५६               | रेचन                | ۲۰, <b>ح</b> ۱ |
|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| राष्ट्रपालपरिष्टच्छा    | १५५, १५६          | रेने-मूसे ३६२, ३६१  | ६, ३६८, ४४१    |
| राष्ट्रविंड             | १७                | रेवत                | २६, २७         |
|                         | ६, १३०, १४७, २६६  | रैयूकन-कीमुरा       | २६             |
| राहुल-सांकृत्यायन       | . १६६             | रैवत                | 3              |
| राहुलोवादसुत्त          | 33                | रौरव                | ३६⊏            |
| रिक-ग्रासन              | १०३               |                     |                |
| रीस् डेविड्स            | २५, २६, २७८, २७६  | लंका २६,२७,३८       | , १२६, १२६,    |
| <b>रुचि</b>             | ३२०               | १५०, १६२            |                |
| रुचिरा                  | १३०               | लंकाद्वीप           | રપ્ર           |
| <b>क्तार्थ</b>          | ₹⊏५               | लंकावतारसूत्र १४    | १, १६१, १६२,   |
| रुद्ध 🕝                 | ३१२               | १६५, १६६, ३०७       |                |
| रूप ३३, ६               | २, ६०, २२६, २७८,  | ४५१, ४६७, ४७४       | 800            |
| ३१५, ३७३                | , ४३०, ५६६,       | लकौक                | १२४            |
| रूपकाय १०८              | :, ११२-११४, ११७,  | लक्खण्धमम           | 920            |
| १२०, १६                 |                   | लच्च ८७, ३४४        | , ३५०-३५२,     |
| रूपकायसंपत्             | 888               | ४८६, ५००            | •              |
| रूपकार                  | १३६               | लच्यात्रय           | <b>የ</b> ርሂ    |
| रूपतृब्सा               | २३१               | लच्यधर्म            | 950            |
|                         | ६, १२०, २३६, ३२०, | लच्य-निःस्वमावता    | ४८६            |
| ₹₳₹, ₹६०                | · ·               | लच्चणानुसार         | 338            |
| रूपमव                   | ७३, २३५           | लक्त्यान्यथिक       | £8\$           |
| रूपलोक                  | . ११६, २६६        | लच्मीकरा            | १७७            |
| रूपवती                  | १३•               | लस्य                | 400            |
| <b>इत्पर्धग्रहसूत्र</b> | ३.१७              | लच्य-लच्च्य         | ५००, प्रद्र    |
| रूपसंज्ञा               | 93                | लगुड-शिखीपक-परिवाजक | ₹७७            |
| रूपस्कंघ                | ₹ १५-३१८          | लिषमा               | <i>ेण</i> \$   |
| रूपायतन                 | ३१५, ४१७, ४७८     | लघुता               | ₹પ્રર          |
| क्रपावचर 🔻              | २२५, ३३३          | लघुत्व              | . २१६          |
| रूपावचर-भूमि            | ६५, ६६            | लद्दाख .            | . १२४          |
| रूपावचर-रूप             | ३५४               | ललितविस्तर ३०,      |                |
| रूपी-संघ                | . SAR             | १२८, १३०, १३        |                |
| इतवी 🤄                  | १७२               | १४१, १४२, १४        | ६, १४४, १४६,   |
| रेचक                    | 50, 51            | १७६                 |                |
|                         |                   |                     |                |

| लव                   | 474                | लोकोत्तर-वाद          | १०५, १०७, १३१,          |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| लान्तियक-विरोध       | ६१२                | <b>\$</b> \$8         |                         |
| लाट                  | ३६, १२६            | लोकोत्तर-वादी         | १२६, १३०, १३४,          |
| लाम                  | 8\$                | १३५, १६५              |                         |
| लामा-संप्रदाय        | १७७                | लोकोत्तर-समाघि        | ¥₹, €¥, ₹••             |
| लिंग                 | ५०३, ५८६           | लोकोत्तर-स्कंघ        | े ११२                   |
| लिंग-त्रेरूप्य       | 4.63               | लोचन                  | १२०                     |
| लिपि-फलक             | १३५                | लोम                   | २५६, ३६८,               |
| लिपिशाला             | १३४                | लोहरब                 | ₹२५                     |
| लिपि-शास्त्र         | १३५                | लोहित                 | ३१५                     |
| हुं बिनी (वन)        | ११७, १३२           | लोहितक                | ५४, ५६                  |
| <b>जु</b> डर्स       | १३७, १३८           | लोहित-कसिण            | प्र४, ७६                |
| लेख                  | રદપ્ર              | लौकिक-समाधि           | ¥₹, ¥₹, ¥°¥             |
| <b>ले</b> टिन        | १७२                | वंग                   | a Du                    |
| त्तेफमान ( एस॰ )     | 9 5 9              | वंदना                 | १३५<br>१ <b>८</b> ६     |
| •                    | प्र, ४०२, ४४०, ५५१ | वक्क                  | 30                      |
| _                    | ાર, ૨૨૪, ૨૬૫,      | वचन                   | 375                     |
|                      |                    | वज्र                  | १७६                     |
| ३६८, ३६६             |                    | वज्रच्छेदिका          | 213                     |
| लोकनाथ               | प्रहर              | वज्रच्छेदिकाटीका      | <b>१</b> ६८             |
| लोकवाद               | ६, २४              | वज्रच्छेदिका-प्रज्ञाप |                         |
| <b>लो</b> कसंवृति    | <b>73</b> 8        | वज्रयान               | १०६, १७४-१७७            |
| लोकसंवृति-ज्ञान      | 900                | वज्रसत्व              | ११७, १७६                |
| लोकसंवृति-सत्य       | ત્રુક, ત્રુપ       | वज्रस्ची              | १३⊏                     |
| लोकायत               | १६२, २६६           | वज्रानंग              | १७७                     |
| लोकायतिक             | ४२६                | वज्रोपम-समाधि         | २३, ४०७, ४०८            |
| लो <i>केश्वर</i> शतक | १७६                | बट्ट                  | <b>२२७</b>              |
| लोकोत्तर ६,          | , १०४, १३४, १३४,   | वत्युसच्च             | 35                      |
| 3 3 3                |                    | वत्स                  | रैद                     |
| लोकोत्तर-काय         | १२०                | बत्सपुत्र 💛 🖓         | ₹द                      |
| लोकोत्तर-श्रान       | You                | वदतांवर               | 3 YEE                   |
| लोकोत्तर-धर्म        | Yoq                | वस्या 🦠 🦿             | १५०, १६२                |
| लोकोत्तर-पुरुष       | , · · . ?o¥        | वर्षा 🕟 💮             | राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र |
| लोकोत्तर-मनस्        | े ४७३              | वर्गं-इसिया           | 42                      |
| •                    |                    |                       |                         |

| वर्णाधर्म            | YEY                       | वस्तुमात्र                 | ११६               |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| वर्गां धर्म-व्यवस्था | ३१                        | वस्तुराक्ति                | ३५३               |
| वर्णलच्य             | ५८६                       | वस्तुसत्                   | २२३, २४३, ४६२     |
| वर्षाव्यवस्था        | 3 8                       | वस्तुसत्ता                 | 4,6,2             |
| वर्गसंशा             | पूर्द्                    | वस्तुसत्य                  | • ३६०             |
| वर्गाभमधर्म          | 8                         | वाक्                       | <b>३</b> २        |
| वर्त                 | ¥७, ८०                    | वाक्-संस्कार               | 388               |
| वर्तंदुःखसमुच्छेद    | 30                        | वाग्-दंड                   | રપ્રશ             |
| वर्तंप्रतिपत्ति      | 35                        | वाग्-विज्ञप्ति             | २५४, ३१६          |
| वर्तप्रतिवर्त        | ४६                        | वाच्                       | ५७०               |
| वर्तमान              | ५०४, ५७८, ५८२             | वाचरपतिमिश्र               | ⊏३, २२१, ३१५,     |
| वर्तभान-भव           | ₹0                        |                            | , प्रद्र, प्रद्र७ |
| वरमी                 | २२७, २३७                  | वाचिक                      | २५०               |
| वर्स-कथा             | . २२⊏                     | वातराशि                    | પ્રદ              |
| वर्तमञ्जेद           | 728                       | वात्सीपुत्रीय              | ३८, २४१, २४३-     |
| वर्मा                | २७, १२६                   | २४५, २८०                   | इ, ३०६, ३८३, ४२५  |
| वर्षावास             | 6                         | वात्स्यायन                 | ₹०५, ५६५, ५६८     |
| वसु घरा              | ६०                        | वात्स्यायनमाष्य            | २०५, ३१५          |
| व <b>सुधा</b>        | Ęo                        | वाद                        | ₹⊏४               |
| वसुबन्धु             | ३०, १२७, १२८, १३६,        | वादविधान                   | પ્રદ્ય            |
| 5X5 51               | <b>६</b> ८−१७०, २३८, २४४- | वादविधि                    | પૂદ્ય             |
| 28E. 7               | ६३, २६०, ३००, ३११,        | वायु                       | . McA             |
| 317. 3               | १४, ३१८-३२०, ३२३,         | वायुकसिया                  | ५४, ७६            |
| 324_ 3               | ३६, ३३७, ३३६, ३४१,        | वायुधातु                   | ८५, ६६, ५६६       |
| ₹82. ₹               | ४७, ३५४, ३६६, ३७३,        | वायुमंडल                   | २६५               |
| ×84-8                | २२, ४४७-४५१, ४६४,         | वाराग्यसी                  | પ, १३६, १४४       |
| VIQU X               | CO-YCZ, 45%, 455          | वार्त्तिककार ( उद्यं       | , 5               |
| _                    | ३७२                       | वाल्मीकि ै                 | १६२               |
| वसुवर्मा             |                           | वासना                      | 84⊂               |
| वसुमित्र             | ३६, ३७, १२६, १२७,         | वासिलीफ                    | २६, १२७, १७५      |
| १३६, ३               | ०१,३११, ३१३, ३१४,         | वासिष्ठ                    | १५                |
| ₹4.0, ¥              | ह , प्रथ्य, प्रष्ठ, प्रदर | वासुदेव                    | २२१, ३२२          |
| वस्तु                | २२७, २३६, ३०१, ५६२        | वासेट्ठपुत्त <b>सु</b> त्त | (%)               |
| वस्तुकाम             | P <b>६६</b>               | विंटरनित्न                 | ेरहन, १वट         |
|                      |                           |                            |                   |

| विंशतिका १७०         | , <b>४१५–४२१, ४४२</b> ,  | विज्ञानकायपाद           | २६, ३११       |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| ४६६, ४७८,            |                          | विश्वान-द्या            | . २२५         |
| विंशिका              | ३०                       | विज्ञानपरिगाम           | ४२३, ४३७      |
| • • • •              | , ४७ <b>५</b> , ४८२, ४८४ | विज्ञानपरिणामवाद        | ४३५           |
| विकल्पातीत           | ₹0₹                      | विज्ञानभिद्ध            | २२१, प्रद्    |
| विकल्पाभेद्य         | 800                      | विशानवाद १०७,           | ११६, १६१,     |
| विकल्पित-धर्मग्राह   | 844                      | १६२, १६८, १७            | ०, २२३, २३८,  |
| विकार-धेतु           | ? ३५७                    | २७४, २८८, ३०            | १, ३१२, ३३४,  |
| विक्खायितक           | <b>५</b> ४               | ३३७-३४१, ३४३            | , ३७३, ३८४-   |
| विविखत्तक            | <b>ፈ</b> ሄ               | ४८७, प्ररे, प्रदे       | ر, بردو, برحد |
| विक्रमशिला           | १७३                      | विज्ञानवादी १०७,        | ११६, १६६,     |
| विचित्त-चित्त        | २५४                      | १७०, २२३, २७            | र, २०१, २०२,  |
| विद्येप              | ₹ ३६ व्य                 | ३३४-१३७, ३८४            | -             |
| विगत-प्रत्यय         | 3%\$                     | ४३१, ४३२, ४६३           | , ४६४, ४७८,   |
| विग्रह्व्यावर्तनी    | १६७, ४६०, ४५३,           | <b>प्रह</b> ०, ५६६, ५८८ |               |
| પ્રદ્ય               |                          | विश्वानषट्क             | ¥\$0          |
| विष्न                | ⊏५, ६३                   | विज्ञानसंतान            | प्रहर्        |
| विचार ४२, ५          | प्र, ६७, ३३४, ३३८        | विद्यानस्कंघ            | ३१५, ३१८      |
| ३४१, ३८२             | , ५६७                    | विज्ञान-स्वभाव          | . ४२३         |
| विचिकित्सा २         | २, ४१, ३३८, ३३६          | विश्वानानंत्यायतन       | ५४-५६, ६७,    |
| विचित्रक्षर्थिकावदान |                          | ٤٣, ١٩٩                 |               |
| विच्छिद्दक           | . ሂሄ                     | विज्ञानानंत्यायतनभूमि   | . 44          |
| विश                  | <b>6</b> 5               | विश्वानायतन             | · Y5X         |
| विश्वसि              | २२६, २५२, २५४            | विश्वानावक्रांति        | २३२           |
| विज्ञतिमात्रता       | YoY, Y86, Y88,           | विज्ञानाद्दार           | وح, ۲۴۶       |
| ४७५-४८०,             | · ·                      | विज्ञानेदिय             | <b>37 \$</b>  |
| विश्वप्तिमात्रतावाद  | ٧८°                      | विज्ञानोदिष             | * \$40        |
| विश्वसिमात्रतासिद्धि | १७०, ४२२-                | वितय-प्रतिमासिता        | 84.           |
| スピル                  |                          | वितकै ४२, ५५,           | ७, २४६, ३३४   |
| विद्यान २०.          | प्र४, २२३, २२५,          | ३२८, ३४१, ३८            | २, ५६७        |
|                      | , ३३३, ४३७, ४५७,         |                         | , ४६, ५२, ५७  |
| YYE. YEY             | , YOY, YER               | वितर्कंचर्या 🐇 🔻        | YE YE         |
| विश्वान-किएय         | XX                       | विदिशा                  | , o'          |
| विश्वानकाय           | ् देश्न, ४७४             | विदूषसा                 | 5 × 844       |
|                      | •                        | •                       |               |

| विद्याभूष्य ( एस॰ | सी॰ ) १७३          | विपाक-वर्त्म       | २२७, २३७           |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| -                 | , १२, २५, २७, ३५,  | विपाक-वासना        | <b>७</b>           |
|                   | १०६, १०७, १२४,     | विपाक-विश्वान      | ያ\$४               |
| •                 | , १४०, २८२, २८३    | विपाक-देतु         | ३५४, ३६४, ३६५      |
| विनय-अर्थकथा      | <b>=</b> {         | विपाकास्य          | ४३७                |
| विनय-ग्रंच        | १२६, १६५           | विपुरुषक (विपुरुष  | कि) ५४, ५६         |
| विनयधर            | ११, ३६, २५५, ३११   | विप्रयुक्त         | ४३२                |
| विनयपिटक          | 6, \$0, \$Y, 87E,  | विप्रयुक्त-प्रत्यय | 348                |
| १२७, १६           | 9                  | विप्रयुक्त-संस्कार | ३१⊏                |
| विनयमात्का        | , २७               | विभैग              | इ इ, २३४           |
| विनायक            | १६२                | विभक्त             | इग्रह              |
| विनीतवेव          | २६                 | विभज्यवादिन्       | २२६, २८८, २६३,     |
| विनीलक            | <b>YY</b>          | ३१२, ४%            |                    |
| विपन्न            | Y0                 | विभव               | १६                 |
| विपन्न-श्रध्याशय  |                    | विमवतुष्णा         | २३५                |
| विपर्यंय          | ४५२, ५०६           | विमाग              | ३५१, ३५२           |
| विपर्यास          | प्रथ्र र           | विमाषा ३           | ०, १२५-१२७, १३७,   |
| विपर्यना          | १८, २०, ३६, ५७,    | १३६, १             | ६६, २२६, २३५, २६३, |
| 68, E0,           | £\$, £4, ££        | ३००, ३             | ११, ३५०, ३५४, ३७२, |
| विपश्यना-भृमि     | ۶3 .               | ३७३, प्र           | ७४, ५७५            |
| विपश्यना-मार्ग    | 9.3                | विभाषाकार          | ११७                |
| विपश्यना-यान      | *                  | विमाषाशास्त्र      | 300                |
| विपर्यनायानिक     |                    | विमुत्व            | प्रवर              |
| विपश्यनोपेचा      | ७२, ७३             | विमति              | ३६६                |
| विपाक 🕟 २         | २४, २२७, २६४, २६८, | विमला              | ¥8\$               |
| ३३१, ३६           | ४, ४३७, ४३८        | विमानवस्य          | २६, ३२, ३४         |
| विपाक-काय         | 388                | <b>ৰি</b> মুক্তি   | ७४, ११२            |
| विपाक-कारण        | ्र १५०             | विमुक्तिज्ञानदर्शन |                    |
| विपाक-चित्त .     | THE YAY            | विमुक्तिमार्ग      | २३                 |
| विपाक्ष 🍇 👵       | Y\$0               | विमुक्तिरस         | Ę                  |
| विपाक-प्रत्यय     | ** } <b>१५</b> ८   | विमोच              | \$XX               |
| विपाक-फल          | २६४, २६४, २६७,     | विरजपद             | _ S                |
| ₹ <b>₹</b> ¼, ४   | 58                 | विरित              | ३३७                |
| विपाक-वीच         | ₹ ¥₹⊊              | विराग              | प्र, २७८, २८७, २६४ |
|                   |                    |                    |                    |

#### परिशिष्ट १

| A                             | २९६            | विसमाग                      | 99               |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| विरागधातु                     | १५०            | विसुद्धिमगो ( विशुद्धिमार्ग | ) १२,            |
| विराट्                        | 7.0°           | ₹६, ₹४, ₹६, ४               | -                |
| विराट्-पुरुष                  | ?              | ₹E, ७°, ⊏२,                 |                  |
| विराट्-प्रज्ञापारमिता         | <b>4</b> 58    | २२६, २३५, २३६,              |                  |
| विच्छ                         |                | ₹5                          | , , ,            |
| विच्छार्थता                   | ४६१<br>६१६     |                             | 395              |
| विरुद्धाव्यभिचारी             |                | विहरण                       | १३, <b>४१४</b>   |
| विरोध                         | <b>488</b>     | विहार                       |                  |
| विवर्त                        | रद्य, १६६      | विहारदान                    | 75               |
| विवर्तना                      | ٤٠             |                             | , ११६, १४०<br>८१ |
| विवर्तनिश्रित                 | 80             | वीय                         | ·                |
| विवर्तवा <b>द</b>             | પ્રક્ય         | वीथि-चित्त                  | - <b>EX</b>      |
| विविक्ताकार                   | ६१२            | <b>बीरदत्तपरिपृच्छा</b>     | 3.75             |
| विवेक्ख्याति                  | २२१            | वीर्य ६१, ६३, ६४,           | · ·              |
| विशात                         | <b>३१</b> ५    | वीर्य-पारमिता १८१,          | १८४, १६०,        |
| विशुद्ध                       | 50             | २०४                         |                  |
| विशुद्धि                      | १००            | वीर्य-समृद्धि               | २०५              |
|                               | २७, २३०, २३२,  | वीर्थारंभ                   | ६३               |
| २३३, २३५                      | •              | वीर्येद्रिय                 | ३२८              |
| विशेष                         | २४६, ३४८, ५६६  | वीर्योपेचा                  | ७२, ७३           |
| विश्वकर्मा                    | 355            | वृत्त                       | પ્રદ, રશ્ય       |
| विश्वचित्                     | . 6            | वृत्ति-वैलद्ध्य             | ३⊏१              |
| विश्वदेवैक्यवाद               | 335            | वृद्धि-धेतु                 | マメダ              |
| विश्वनाथ                      | XEC.           | वृषम                        | १६२              |
| विश्वभारती                    | १७०, ४८२       | वृषल <b>स्</b> त्र          | . 58             |
| विश्वामित्र<br>विश्वामित्र    | १३५            | वेग                         | 343              |
| विश्वास                       | रन४            | वेतालीय                     | ₹=               |
| विषमहेतुवाद<br>-              | ४८६            | वेतुल्यक                    | ११७              |
| विषय                          | २३३, ३१५       | वेतुल्लक                    | Yeş ·            |
|                               | ४३७            |                             | , ५७०, ५८३       |
| विषय-विश्वप्त्याख्य           |                | वेदगु                       | ₹50              |
|                               | १२२, १६२, ५७०, |                             | २२२, २२५,        |
| ५७१<br><del>चित्रकार</del> ीय | १२१            | २२६, २३४, ३३                |                  |
| विष्णुलोक                     |                |                             | -, 41-, 41-,     |
| विसंयोग-फल                    | २७२, ३६६, ४८१  | ४४४, ४४६                    |                  |

| वेदनान्त्रव्य क्ष्य हैश्व हेश्व हेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वेदनात्रय                             | 225           | बेपुस्यस्त्रराच        | १४२                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| वेदनानुगरथना वेदनार्यथना वेदनार्यथनाव्यवना वेदनार्यथनाव्यवनाविष्यवनावावयन् वेदनार्यथनाव्यवन्यविष्यवनाव्यवन्यविष्यविष्यवन्यव्यव्यविष्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | <b>\$%</b> 8  | वैभाषिक ३              | ०, १२५, १२८, १६६,      |
| विदासंघ ११५, ११८, ३१०<br>हेर्बनेद्रिय १२६<br>वेदनोपेचा ७२, ७३<br>वेदमागय ४,६१<br>१८०<br>वेदल्ल १८८, १८६<br>वेदल्ल १८८, १८६<br>वेदल्ल १८८, १८६<br>वेदला १८०, १८८<br>वेदला १८०<br>वेदला १८ | _                                     | <b>5</b> %    | २२३, २२                | ७, २३२, २३८, २६७,      |
| हेवनेदिय विदानिया ७२, ७३ विद्यानिया ७२, ७३ विद्यानिया ५६१ ४३१, ५६०, ५६६, ४३०, विद्यानिया ५६१ ४३१, ५६०, ५६६, ५४०, ५८६, ५४०, विद्यानिया ५८१ ४८१, ५६०, ५८६, १८०, १८८, विद्यान १८० विद्यान १८०, १८६, १८६, १८२, १८६, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ :                                   | ₹₹5, ₹₹0      | २७३, २८                | त, २६०, २६३, ३००,      |
| वेदमास्थिय प्रदेश प्रकृत प्रवृद्ध प्रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |               | ३०१, ३०                | ४, ३०५, ३११—३७१,       |
| वेदमास्थिय प्रदेश प्रकृत प्रवृद्ध प्रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वेदनोपेद्या                           | ७२, ७३        | ३७३, ३७                | ह, ३८२, ४१६, ४३०,      |
| वेदांत १२१, १६६, २२२, २७६, २८७, ३०८, ३२६, ३३०, १६५, १८६, ४६१, ४८६, ४८५, १८५, १८६, ४६१, ४८६, १८५, १८५, १८६, ४६१, ४८६, १८५, १८५, १८६, ४६१, ४८६, १८५, १८५, १८६, ४६१, ४८६, १८५, १८५, १८६, ४६१, ४८६, १८५, १८५, १८६, ४६१, ४८६, १८५, १८५, १८६, १८६, १८५, १८५, १८६, १८६, १८५, १८५, १८६, १८६, १८५, १८५, १८६, १८६, १८५, १८५, १८६, १८५, १८५, १८६, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८६, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८६, १८५, १८५, १८६, १८६, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 134           | ४३१, ५६                | ०, प्रव, प्रवन्प्रप्र, |
| वेदांग १२७ वैमाषिक-नय १०४, ३११-३७१, वेदांत १२१, १६६, १२२, २७६, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५, १८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वेदल्ल                                | २८, २६        | भूद्र, भूद             |                        |
| श्र १००, १०८, १२६, १३०, १६५, वैमाषिक-मश्यान १०७ १६६, ४६१, ४८६, ५८४, ५८५, ५८५, ५८५, ५८५, १८५, १८० वैरोचन १६७, १२० वैराचन १६७ वैराचन १६० वैराचन १६०, १४६, १४८, १४८, १४८, १४८, १४८, १४८, १४८, १४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = = =                                 |               | वैभाषिक-नय             | ३०४, ३११–३७१,          |
| श्रा १०८, १०८, ११८, ११८, १८४, विमाधिक-प्रत्थान १०७  १८६, ४६१, ४८६, ५८४, ५८४, ५८४, ६८४, १८४, ५८४, १८४, १८४, १८०, १८० विरोचन १६७, १८० विरावधा १८५ विरावधा १८५ विरावधा १८५ विरावधा १८० विरावधा १८०, १८१, १८८, १८८, १८८, १८८, १८८, १८८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वेदांत १२१, १६६                       | , २२२, २७६,   | ३८३, ४१                | (4, <b>40</b> 6        |
| हिंद, ४६१, ४८६, ५८४, ५८५, १८५, विमाधिक-सिद्धांत २६८, १७४ १८० १८० विदांति। ५८० वैरोचन ११७, १२० वैरोचन ११७, १२० वैरोचन ११७, १२० वैरोचन ११७, १२० वैरोचन १६७, १२० वैरावरण १८५ वैरावरण १८५ वैरावरण १८० वैरावरण १८० वैरावरण १८० वैरावरण १८० वैरावरण १८० वैरावरण १८० वैराविक १४६, १४८, १४८, १४८, १४८, १४८, १४८, १८८, १८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |               |                        |                        |
| वेदांतसार प्रत्न वेरोचन १६७, १२० वेदांतसार प्रत्न वेरोचन १६७, १२० वेदांती प्रज्न वेरोचन १६७, १२० वेदांती प्रज्न वेरोचन प्रत्न १८० वेदांती प्रज्न वेरोचन प्रत्न १८० वेदांतरा १८० वेरोचन प्रत्न १८० वेदांतरा १८० वेरोचन प्रत्न १८० वेदांतरा १८० वेरोचन प्रत्न १८०, १८०, १८०, १८०, १८०, १८०, १८०, १८०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$26. 863, 856                        | , אבצ, אבא,   | वैमाधिक-सिद्धांत       | २३८, २७४               |
| वेदांति। वेदांति वेदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |               | वैयाकरणः               | •                      |
| वेदाती वेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | भ्रद्भ        | वैरोचन                 |                        |
| वेष २३ वेल्ल्यय १८१ वेशारय १७१ वेशारय १७१ वेशारय १७१ वेशारय १७१ वेशारय १७१ वेशाली १८, २६, ३४, १२५ वेशाली १८, २६, ३४, १२५ वेशाली १८, २६, ३४, १२५ वेशाली १८० वेशालिक १८०, ३१४, वे१८, वे१८, वे१८, वेश्वर, वेह्य, १८०, १८०, १८०, १८०, १८०, १८०, १८०, १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | ५७२           | वैरोचनव्यूहालंक        | र् १५४                 |
| वियाकरण विस्तर-वार्तक विस्तर-वार्तक विस्तर-वार्तक विस्तर-वार्तक विस्तर-वार्तक विस्तर-वार्तक विस्तर-वार्तक विस्तर-वार्तक विस्तानश-मत विस्तानश-मत विस्तानश-मत विस्तानश-मत विस्तानश-मत विद्तक-सम्म विद्तक-सम्म विद्तक-समावा विद्तकशक्दराशिनित्यतावादः विद्तकशिक्त-सत्रवः विद्तकशक्दराशिनित्यतावादः विद्तकशक्दराशिनित्यतावादः विद्तकशक्दराशिनित्यतावादः विद्तकशक्दराशिनित्यतावादः विद्तकशक्दराशिनित्यतावादः विद्तकशक्दराशिनित्यतावादः विद्तकशक्दराशिनित्यतावादः विद्तकशक्दराशिनित्यतावादः विद्तकशक्दराशिकः विद्तकशक्दराशिकः विद्वकशक्दराशिकः विद्वकशक्दराशिकः विद्वकशक्दराशिकः विद्वकशक्दराशिकः विद्वकशक्दराशिकः विद्वकशक्दराशिकः विद्वकशक्दराशिकः विद्वकशक्दराशिकः विद्वकश्ववरः विद्वकशक्दराशिकः विद्वकशक्दराशिकः विद्वकशक्दराशिः विद्वकशक्दराशिः विद्वकशक्दराशिः विद्वकशक्दराशिकः विद्वकश्ववरः विद्वकशक्दराशिः विद्वकशक्दराशिः विद्वकश्ववरः विद्वकशक्दराशिः विद्वकशक्दराशिः विद्वकशक्दराशिः विद्वकशक्दराशिः विद्वकशक्दराशिः विद्वकशक्दराशिकः विद्वकशक्दराशिः विद्वकशक्दराशिकः विद्वकशक्दराशिः विद्वकशक्दराशिकः विद्वकराशिकः विद्वकरक्दराशिकः विद्वकरक्दरिकः विद्वकरक्दरिकः विद्वकरक्दरिकः विद्वकरक्दरिकः विद्वकरक्दरिकः विद्वक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | . २३          | वैलच्यय                | रेद                    |
| वेस्रतार्वे १८० वैशाली ११, २६, ३४, १२५ विस्तिर-बातक १८० वैशेषिक २४६, २४८, ३४८, ३४८, ३४४, ३४८, वेस्स- वैसानश ११ वेसानश-मत ११ २५६, ४२६, ४२६, ४४१, ४४२, ४४१, ४४८, ४४६, ४६६, ४२६, ४४१, ४४२, ४४१, ४४८, ४४६, ४६६, ४६६, ४६६, ४६७, ४८१, ४८१, ४८१, ४८१, ४८१, ४८१, ४८१, ४८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •                                   | ₹≒            | वैशारच                 |                        |
| वेसीतर-बातक वेलानश वेलानश वेलानश वेलानश वेलानश वेलानश वेलानश-नत वेलानश-नत वेलानश-नत वेलानश-स्त्र वेतालीय रद्ध वेदिक ७, २४, ३०, १७६, ३००, प्रदर, विदक-माधा विदक-माधा १२६ वेशिक-स्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | 74            | वैशाली                 | ૧૧, ૧૬, ૧૫, ૧૧૫        |
| वैलानश र ११ ३२४, ३२४, ३४८, ३४८, ३४८, ३४८, वैलान वैलानशनत ११ ३५३, ३६६, ४२८, ४२४, ४२४, ४२४, ४४८, ४४८, ४४८, ४४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                     | १८०           |                        |                        |
| वैलानश-मत वेलानश-मत वेलानश-मत वेलानश-मत वेलानश-मत वेलानश-मत वेतालीय २८, २६ १६३, ४६३, ५८३, ५८३, ५८३, ५८३, ५८३, ५८३, ५८३, ५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | २             |                        |                        |
| वैलानश-सूत्र वैतालीय २८, २६ ४६३, ४६३, ५८३, ५८४, ५८४, ५८४, ५८४, ५८४, ५८४, ५८४, ५८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                     | \$\$          |                        |                        |
| वैतालीय  दिक ७, २४, ३०, १७६, ६००,  पू७१  वैदिक-धर्म १, ३, ११, ३१ वैदिक-धर्म १, ३, ११, ३१ वैद्यक-माधा १२६ वैद्योषिक-दास्त्र २२२, ३५२ वैदिक-साधा १२६ वैद्योषिक-दास्त्र २२२, ३५२ वैदिकी हिंसा १ वैद्यलीफ ११६ वैद्यकी हिंसा १२२, ३१४ वोकार २३५ वैद्यकी देशक १२२, ३१४ वोकार २३५ वैद्यकी १२०, १३१, १४६, ४४१, १५६, व्यतिरेक व्यतिरेक व्यतिरेकव्याप्ति २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | २             |                        |                        |
| पूरु पूरु, प्रहर, प्रहर, प्रहर<br>वीदिक-धर्म १, ३, ११, ३१ वैशेषिक-दर्शन प्रहर, प्रह्म-प्रहण<br>वैदिक-माधा १२६ वैशेषिक-द्यास्त्र २२२, ३५२<br>वैदिकशिक्दराशिनित्यतावाद २३८ वैशेषिक-द्यत्र १४८, ३५३, ५७१<br>वैदिकी हिंसा १ वैसिलीफ ११६<br>वैधर्म २२२, ३१४ वोकार २३५<br>वैधर्म १२०, १३१ व्यक्ति विध्या १४४, ३४७, ३५२<br>वैध्यत्य २६ व्यक्ति विक्यांति २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                     | रद, रह        |                        |                        |
| पूजर पूज्ज, प्रदेश, प्रदेश प्रदेश, प्रदेश प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वैदिक ७, २४,                          | १०, १७६, २००, |                        |                        |
| वैदिक-धर्म १, ३, ११, ३१ वैशेषिक-दर्शन ५८१, ५८५-५८७ वैशेषिक-दर्शन १२२, ३५२ वैशेषिक-दाश्त्र २२२, ३५२ वैशेषिक-दाश्त्र १४८, ३५३, ५७१ वैदिकशब्दराशिनित्यतावाद २३८ वैशेषिक-दात्र १४८, ३५३, ५७१ वैदिकी हिंसा १ वैसिलीफ ११६ वेष्टर्भ २२२, ३१४ वोकार २३५ वेष्टर्भ वेद्दर्भ १२२, ३४७, ३५२ वेष्टर्भ वेद्दर्भ १८०, १३१ वेष्टर्भ व्यतिदेक व्यतिदेक व्यतिदेक व्यतिदेक व्यतिदेक व्यतिदेक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | •             | प्रद७,                 | xe, xe?                |
| वैदिक-माषा १२६ वैशेषिक-ग्रास्त्र २२२, ३५२<br>वैदिकशब्दराशिनित्यतावाद २३८ वैशेषिक-सूत्र १४८, ३५३, ५७१<br>वैदिकी हिंसा १ वैसिलीफ ११६<br>वैधर्म २२२, ३१४ वोकार २३५<br>वैधर्म १४२, ३४७, ३५५<br>वैधर्म १४४, ३४७, ३५२<br>वैपुल्य २६ व्यतिरेक व्यतिरेकव्याप्ति २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | ₹, ₹, ₹₹, ₹₹  | वैशेषिक-दर्शन          | 452, 454-450           |
| वैदिकशब्दराशिनित्यतावाद २३८ वैशेषिक-सूत्र १४८, १५३, ५७१ वैदिकी हिंसा १ वैसिलीफ ११६ वैक्सि १२२, ११४ वोकार २३५ वे६ मर्थन १४८, १४७, १५२ वे६ मर्थन १४४, ३४७, १५२ वेष्टम्यं १६०, १३१, १४१, १५६, व्यतिरेक व्यतिरेक व्यतिरेक २४०, १३१, १४१, १५६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |               | वैशेषिक-शास्त्र        | २२२, ३५२               |
| वैदिकी हिंसा १ वैसिलीफ ११६<br>वैधर्म, २२२, ३१४ वोकार २३५<br>वैधर्म, ३४७, ३४७, ३५५<br>वैधर्म, ३४७, ३४७, ३५२<br>वैध्यात १६०, १३१, १५६, व्यतिरेकव्याप्ति २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | ।द २३८        | वैशेषिक-सूत्र          | १४८, रेप्रर, ५७१       |
| वैधर्म २२२, ११४ वोकार २३५<br>वैधर्मवत् ६०५ व्यंजन ३४४, ३४७, १५२<br>वैपुल्य २९ व्यतिरेक ६०४<br>वैपुल्यस्त्र ११०, १३१, १५६, व्यतिरेकव्याप्ति २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               | वैसिलीफ                | 388                    |
| वैद्यम्यवत् ६०५ व्यंवन ३४४, ३४७, १५२<br>वैपुल्य<br>वैपुल्यस्त्र ११०, १३१, १५६, व्यतिरेकव्याप्ति २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | २२२, ३१४      | वोकार                  | . २३५                  |
| वैपुल्य ११०, १३१, १४१, १५६, व्यतिरेकव्याप्ति २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |               | ब्यंबन .               | •                      |
| वैपुल्यस्त्र ११०, १३१, १४१, १५६, व्यतिरेकव्याप्ति २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | ج جو          |                        | ,                      |
| 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |               | <b>व्यतिरेक</b> व्याहि | •                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |               | क्यवकार                | ्र २३%                 |

|                        | a Late to think    | হাত্ব                | २१५, ३१६, ५=३, ५=६  |
|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|                        | ४, ४६२, ५७७<br>३२६ |                      | 4.8c                |
| व्यवदान-धंभरण          | -                  | शब्दशान              | Y.C.Y.              |
| ब्यवसायात्मक           | प्रह <b>े</b>      | शब्दतन्मात्र         |                     |
| व्यवस्थान              | 44, EE             | शब्द-प्रमाग्         |                     |
| व्यवहार-सत्य           | १६१, २१७           | शम                   | १६१, २२२            |
| _                      | १५, १२६, १४०       | शमथ                  | Y7, EY, 1E1, 717    |
| <b>ब्या</b> ख्यायुक्ति | 800                | शमय-निमित्त          | 45, 48              |
|                        | , ४१, ६७, २७१      | शमथ-मार्ग            | \$3                 |
| ब्यापाद-स्पर्श         | २३४                | शमय-यान              | ₹E, Y₹              |
| व्याप्ति               | २३६                | शमययानिक             | 48                  |
| व्यामिश्र              | <b>ર</b>           | शमामिराम             | YEY                 |
| <b>च्यायाम</b>         | ६४, १५६            | श्यन                 | <b>4.</b> •         |
| व्यावदानिक             | ४०३, ४६२           | शयनासन               | २७, ४३              |
| <b>व्यावहारिक</b>      | ४१८                | शरण                  | २७८, २६४            |
| व्यावद्दारिक-तत्व      | <b>५६</b> ८        | शरणगमन               | १८६, १८६            |
| व्यावृत्त-धर्म         | <b>२२२</b>         | शरवात्स्की           | ٤, २६٩, २६७, ३००,   |
| ब्यास -                | १६२                | 307.                 | ₹0¥, ₹0₹            |
| व्यासभाष्य             | ४२, ३०१            | शरीर                 | 971                 |
| <b>ब्यु</b> त्थान      | 40, E0             | गुलाकावृत्त <u>ि</u> | 744                 |
| <b>ब्यु</b> त्थानवशिता | ७१                 | शशरब                 | <b>ર</b> રપ્ર       |
| ब्युत्पत्ति            | ४५२, ४८२           |                      | 392                 |
| ब्युत्सर्गरत           | 30                 | शशमृ ग               | \$ o E              |
| व्युपशम                | ३ ३७               | शशि<br>प्राचित्र     | 870                 |
| व्यूइन-कर्म            | २१६, ५६६           | যয়িক্ত              | <b>₹</b> 0₹         |
| •                      |                    | र्यात 💮              | ५४२                 |
| शंकर ३६६, ४            | ७६, ४८६, ४६६,      | शांतमति              |                     |
| ग्रद्भ, ग्रह्म         |                    | शांतरवित             | 204                 |
| शंकरमिथ                | २२२                | शांतिदेव             | १०६, १०८, १५७, १६७, |
| যাঁকুৰ                 | ३६२                | १७१                  | -१७४, १८४-१८६, १६०, |
| शक                     | 319                | \$EX                 |                     |
| যুদ্ধায়ন              | <b>१</b> ४८        | হাত                  |                     |
| शतकशाब                 | १६८                | शाक्य                | १३५, १३७            |
| शतसाहसिका-प्रश्वापारि  | ाता १५७, १६१,      | शाक्यपुत्रीय         | 4.                  |
| १६५-१६७                | •                  | शास्यमित्र           | . १७५               |
|                        | ,                  |                      |                     |

| शाक्यमुनि १०४, १०७, ११७,         | शिव ८०, २६५, ४८६, ५६२,                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| १२०, १४७, १६५, १७५-१५०,          | ५७०, ५७१                                      |
| रद्भ, २३५, २८६                   | शीतता ३१६                                     |
| शाक्यवंश २, ३, १३०, १६२          | शी-तोकु-ताय-शि १४२                            |
| शाक्यसिंह २०७                    | शील १८, १६, २३, ३१, ३४,                       |
| शास्य ३३६, ३४०                   | ११२, १७१, १६०, २३१                            |
| शात ३१५                          | शीलकथा १४८                                    |
| शातवाहन १६७                      | शीलपारमिता १८१, १८४, १८६,                     |
| शारिपुत्र ६, ६, १०, ११२, १३७,    | ₹ <b>E</b> •                                  |
| १४३-१४4, १४ <b>८, १४६, १</b> ४१, | शीलमद्र १७०, ४२२                              |
| १५२, १५७-१६१, २८६, २८७,          | शीलविशुद्धि १००                               |
| 250                              | शीलव्रतपरामर्श १६, २६०, २६२                   |
| शारिपुत्र-ग्रष्टक १७२            | शीलव्रतोपादान २३१, २३५                        |
| शारिपुत्र-प्रकरण १३७, १३८        | शीलानुस्मृति ५४, ७८<br>श्रंगवंश १४१           |
| शार्वल-कर्णावदान १४१             |                                               |
| शालवन ६,१०                       | शुत्रान-न्त्रांग ( युवान-न्वांग, हो नत्तांग ) |
| शाश्वतकाल ५६६, ५७१, ५७४          | १२८, १५९, १५७, १६७–१७०,                       |
| शाश्वतदृष्टि १६                  | ४२२–४२५, ४२७–४३५, ४३७,                        |
| शाश्वतवाद २३१, २४५, ५३१          | 81E-885, 886, 885-841,                        |
| ५३२, ५३७, ५४८                    | 844, 865-866, 804-80C,                        |
| शास्ता १, ३, ८, ६३, १०३          | ४८०-४८२, ४८४-४८६<br>शुक्र १६२, ५७०            |
| शास्त्रपद २३५                    | शुचितः ४०५                                    |
| शास्त्रदीपिका ३४६                | शुचित्रय १६                                   |
| शिशपा ६००                        | शुद्धकाय ११४                                  |
| शिच्नाण २५४                      | शुद्धावास ६६                                  |
| शिद्धात्रय १८                    | शुद्धाष्टक ३२३                                |
| शिचानंद १५१, १६२                 | शुद्धि २६५                                    |
| शिचापद 🧢 🥕 ३०, ३२, २५६           | श्रुद्धोदन २, १३२, १३५                        |
| शिद्धासमुन्चय १२४, १५६, १७१,     | शुभ                                           |
| १८४, १८६, १८६, १६१, १६२,         | शुभक्रत्स ६६                                  |
| १६४, २१२                         | शुभचंद्र ४६७                                  |
| शिन्-ध् १५१                      | शुमन्यूह १४८                                  |
| शिल्पयोग १३५                     | शुभीग १३५                                     |
|                                  |                                               |

|                          | ८-११६, १५५, १५६,           | भावक                                           | १२०                     |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| १६२, १६५                 | ।, २१४, ३०४, ३ <b>८४</b> , | आवक-बोधि                                       | १६५                     |
| ¥68, ¥65                 | , પ્રશ્                    | आवष-मूमि                                       | १५८                     |
| शुन्यता-भावना            | १५६                        | आवकयान १०६,                                    | १४४, १४६,               |
| शुन्यतामिनिवेश           | २१५                        | १६४, ३०७,                                      | <b>₹</b> ⊏४-₹⊏ <b>६</b> |
| शूल्यतावाद               | ४१८, ४७६, ४७८              | श्रावक्यान। मिसमय                              | ₹⊏७                     |
| रात्यतावादी              | ११५                        | आवक् <b>तंघ</b>                                | ७८, १११                 |
| श्चर्यताविद्यार          | ĘU                         | भावस्ती ३, २५                                  | •                       |
| शुन्यतासप्तति            | १६७                        | १५६, २७६                                       | יייי ליייי ל            |
| शुन्यतासमाधि             | KoX                        |                                                | -6-60                   |
| शुन्यवाद                 | १५४, १६१, १६७,             | श्रीगुह्यसमाजमहायोगतंत्र<br>श्रीचक्रसंमारतंत्र | •                       |
| २२३, ३०                  | २, ४८०, ५३१, ५८८           |                                                | १७८                     |
| श्रस्यवादी               | २२३                        | ओडर<br>और                                      | XCY                     |
| शूरंगमस्त्र              | १८६                        | श्रीलब्ध                                       | १२८                     |
| शेष                      | १२१                        | श्रीलात                                        | ३७२                     |
| शेषाशन                   | १२१                        |                                                | ३२, ३०१, ३२४            |
| शैच                      | ७, २७१                     | श्रीवैकुंठगद्य                                 | . १२१                   |
| शैचभूमि                  | 888                        | श्रीहर्ष                                       | १७१                     |
| शोभन-चैतसिक              | ३३४, ३३७, ३३८              | श्रुतघर                                        | <b>१</b> 0              |
| शोभन-साधारण              | ३३७                        | <b>अ</b> तमय                                   | ३६३                     |
| श्याम                    | २७                         | श्रुति                                         | प्रदर्                  |
| -                        | १, ३३६, ३३७, ३८२           | श्रोग्रापरांतक                                 | ३७१                     |
| अ <u>द्धा</u> चरित       | ४८, ५०, ५१, ५७             | श्रोत्रिय                                      | ₹८७                     |
| श्रद्धाचर्य <u>ा</u>     | YS                         | ओर्नेद्रिय                                     | ३२७, ३२⊏                |
| श्रद्धाबुद्धिचर्या       | ٧c                         | श्लन्यत्व                                      | ३१६                     |
| श्रद्धाबुद्धिवितर्भं च   |                            | श्वानशील                                       | २६२                     |
| अद्धावितर्कं <b>च</b> यी | Y5                         | श्वेतास्यि                                     | २६६                     |
| श्रद्धे द्विय            | ₹₹⊏                        |                                                |                         |
| अम्स                     | 1,7                        | षट्पारमिता १                                   | ¥2, 84¥, 85¥,           |
| श्रमण्-धर्म              | ¥₹, ¥¥                     | ₹₹₹, ₹₹                                        | - (, (40, (40,          |
| अन् <b>य</b> -वन         | 799                        | षडंगोपेचा                                      | to D to B               |
| अपूर्ण<br>आमुर्णेर       |                            | पडेशता<br>षडेशता                               | ७२, ७३                  |
| भामचार<br>भामगोरिका      | ११, ५⊏, ५६, २५४<br>२५४     | षडस्रता<br>षडस्रसंत्र                          | ¥ <b>१</b> ⊏            |
|                          |                            |                                                | - १५०                   |
| भामस्य                   | २३, २७८, २८७               | <b>प</b> डमिश्च                                | 50                      |

| धडायतन                     | २०, ४५, २२५, २३१                 | र्धधातपरमाशु            | वर्ग, ४१६, ५६६   |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|
| वृद्धिंद्रिय               | 288                              | र्धंघातवाद              | પ્રદય            |
| षड्दर्शन                   | ५७०                              | संघानुस्पृति            | <b>44, 65</b>    |
| षड्घातु                    | <b>X</b> CO                      | सैघाराम                 | १३, ३०, १७५      |
| •                          | ₹ <b>YY, ¥</b> ₹⊏, ¥ <b>0</b> ¥, | संघी                    | 3                |
| षड्विशान                   | , -                              | संचार                   | र⊏६              |
|                            | roo, xo?                         | संजय                    | ६, २⊏६           |
| षद्विज्ञानकाय              | २३१                              | संबय-वेलद्विपुत्त       | Y                |
|                            |                                  | संबीव                   | ३६⊏              |
| संकोच-विकास                | \$\$0                            | संज्ञा ५४, ३            | १४, १२५, ११८,    |
| संक्रांति                  | २८६                              | 888, 88 <b>4</b>        |                  |
| संक्लेश                    | YĘĘ                              | संजा-द्रव्य             | ३४२              |
| संक्लेश-व्यवदा             |                                  | संज्ञा-भव               | રે રેપ           |
| संस्था                     | ३५१-३५३                          | संशावेदितनिरोध          | २८७, २८६, ३५०    |
| संगीति १                   | ·, १२, <b>११</b> , १६, १७,       | संज्ञा-संज              | ११५, ३१८, ३२०    |
| ₹⊏₹                        |                                  | संतति                   | १२३              |
| संगीतिपर्याय               | २७                               | संततिवाद                | <b>F3</b> 9      |
| संगीतिपर्यायपार            | द २६, ३११                        | संततिवादी               | 305              |
| <b>संगीतिसुत्तं</b> त      | २७                               | संतान                   | 200              |
| संब्रह                     | <b>४७३, ४</b> ८₹                 | <b>चंतानांतरिंदि</b>    | પ્રદ્ય           |
| संप्रह-कर्म                | ३१६, ५६६                         | <b>एं</b> तीर <b>ण</b>  | २५७              |
| संघ                        | १, ४, २३, १०३                    | संदिग्धासिद             | ६०६              |
| संघपाल                     | २६                               | संदिद्विक               | र⊏६              |
| संघमद्र व                  | १०, १२७ १६६, २४४,                | संदृष्टिक               | US               |
|                            | रद्र, रद्द, रह्र, ११२,           | रंघि                    | <b>50</b>        |
|                            | ३३¼, ३३६, ३७४, <b>४४६</b> ,      | र्धाविनमींचनसूत्र       | ४३५, ४५१,        |
|                            | <b>451, 457</b>                  | Y00, Y08                | •                |
| संघमारहारक                 | ¥¥                               | संपन                    | YU               |
| sierran                    | . १४१                            | संपन-अध्याशय            | 80               |
| र्थं <b>धमेद</b>           | <b>1</b> 5                       | संपसादनीयसुत्तंत        | ĘY               |
| _                          | 5 <b>75</b>                      | संप्रबन्य               | १७, ७१, ७२, ११७, |
| संघ-सामग्री<br>संघ-स्थाविर | ., 60                            | १६०, १६१                |                  |
| र्खनस्यावर<br>र्खनाटी      |                                  | र्धप्रचान               | . ७२             |
|                            | २६३, २७६                         | <b>संप्रयुक्त</b> ० कुल | \$ *\$           |
| संघात                      | . 89=                            | 13.5                    |                  |

#### परिशिष्ट १

| संप्रयुक्तम-हेतु   | २७२, ३५४, ३६३,            | संवित्ति            | ४२३, ५६८          |
|--------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| BAA                | •                         | <b>संवि</b> चिमाग   | ¥83, ¥¥8, ¥¥¥,    |
| संप्रयुक्त-प्रत्यय | 37E                       | ४७६                 |                   |
| संप्रयुक्त-संस्कार | ३१८                       | संवृत               | 18, 300           |
| संप्रसादन          | ७१, ७२                    | <b>धंवृति</b>       | २१४, २१६, ४६⊏     |
| संप्रहर्षेण        | ६५                        | संवृतिस <b>त्</b>   | २४५, २६०          |
| संबंध              | <i><b>≸</b>A</i> <b>X</b> | संवृति-सत्य         | ११४, १६७, २१४,    |
| संबंधपरीच्या       | પ્રદય                     | २१६, २१७,           | <b>४७</b> ८       |
| संभव               | źKR                       | संवेग               | ६४, ६४            |
| संभव-विभव          | ሂሃዕ                       | संवेगवस्तु          | ĘX                |
| संभूय-विज्ञान      | ४६७                       | संशय                | <b>4</b> 58       |
| संयोगकाय           | १०४, ११६–१२२,             | संसर्गवाद           | प्र२६, प्रर⊏      |
| १६५, રેશ્૪         |                           | <b>ध्वार</b>        | પ્રફ              |
| संमितीय            | २६, ३६                    | संसारको टिनिक्ष्संध | ***               |
| संयुक्त            | ₹%8                       | संसारनिश्रित        | 80                |
| संयुक्तनिकाय       | · 15                      | र्वंसार-शुद्धि      | Y                 |
| संयुक्तिपटक        | 5                         | संस्कार             | २०, ६२५, ३३८      |
| संयुक्तागम         | 78, 388                   | संस्कार (न्याय)     | रेपर, रेपर, प्रदर |
| संयुत्तनिकाय       | ३०, ३१, ३४, ३६,           | संस्कार-स्कंघ       | ३१५, ३१८          |
| ¥0, ¥1, 5          | ३,१०७, १०६, ११७,          | संस्कारो पेचा       | ७२, ७३, ३३६       |
| १३४, १७६,          | , २२६, २३२, २३३,          | संस्कृत ११, २       | प्र, रद, ३३, १२६, |
| २३६, २८४,          | रद्भ, रदह, रह१-           | २२४, २२६            | ृरवद, २४७, २६६,   |
| 838                |                           | ३१४, ३१५            |                   |
| संयोग              | ३५१, ३५२                  | संस्कृत-धर्म        | ३१५-३२१, ३५०,     |
| <b>सं</b> योचन     | १५, ५५, ३६६               | ३७%, ५१२            |                   |
| संख्य              | <b>સ્</b> રપ્             | संस्कृत-बौद्धधर्म   | १२३               |
| र्वलक्ष्य          | ٤٥                        | संस्थान             | ३१५, ३१६          |
| <b>चेवत्सर</b>     | 100, 402                  | <b>संहारिम</b>      | Y.E               |
| संवर               | े १६, २५४, २५५            | सकल-काल             | 302               |
| संवर्त             | रद्भ, ३६६                 | सकाय-निबत्तिया      | २५                |
| संवर्तनी           | २६५, २६६, ३६६             | सकुदागामि-मार्ग     | <b>too</b>        |
| संवर्तनीय          | . રપ                      | सकुदागामी           | २३, ४५, ५५३       |
| संवादक             | XEE                       | सक्तसंयुत्त         | **                |
| . संवित् .         | २१७                       | सगौरवता             | 224               |

| स <del>च्च</del> किरिया  | २७३                                     | ससदशभूमिशास्त्र          | 145         |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------|
| सन्वसंयुक्त              | 38                                      | सप्तरार्थी               | प्रकृ       |
| सतिपट्ठानसुत्त           | E%.                                     | सप्तपदी                  | <b>235</b>  |
| सतीर्थं                  | પ્રરર                                   | सप्तरत्न                 | 727         |
| सत्                      | रध्य                                    | सप्तशतिका-प्रज्ञापारमिता | १५७         |
| सत्कायदृष्टि             | 48, 284, 382 BEY,                       | सप्तसिद्धि               | ११६         |
| 85¢                      | 41, 1019 1011                           | सप्रतिघ                  | ¥20         |
| सत्तपदा                  | २३५                                     | स्प्रतीशता               | ३१६         |
| सत्ता                    | ३५१                                     | सब्बत्थक-कम्मट्टान       | ¥Ę          |
| <b>सत्पुर</b>            | १२२                                     | सन्बत्यिवाद              | ३७, १२५     |
| सत्य                     | १६२, २१=, २६४                           | समयवशवर्तिता             | 358         |
| सत्यक्रिया               | २७३                                     | सभाग                     | ७७, ३२६     |
| सत्यद्वय                 | २१७, ४५४, ५५६                           | सभाग-कारण                | NE.         |
| सत्यपारमिता              | रदर                                     | समागता ४८, ३४४, ३        |             |
| सत्यवतसामभमी             | 38\$                                    | ३७४, ४३२                 |             |
| सत्यचिद्धि               | 388                                     | <b>स्मागसंतान</b>        | ४७८         |
| सत्यानुलोमिक             | र्ग्र७                                  | समागदेत २६५, ३५४, ३      | ६२, ३६३,    |
| <b>स्त्यामिसमय</b>       | २३, २६६                                 | १६६                      |             |
| सत्व ः                   | ३, २८५, ३३७, ४६६                        | समंगी                    | 20          |
| सत्व-द्वेत्र             |                                         | समंतपासादिका             | ₹৬          |
| सत्वलोक ः                | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | समंतमद्र १४८, १          | પ્રશ, શ્પર  |
| सत्वर्षेषा 🔒             | 3 <b>3</b>                              | •                        | प्रक्, १५५  |
| सत्वसभागता               | € राष्ट्र                               | समंतमद्र-बोघिसत्त्रचर्या | ં રપ્રશ     |
| सत् <del>वधंख्</del> यात | ३४७                                     | सम्                      | 60          |
| सलाख्य                   | २२७, ३१६                                | समताज्ञान ४००, ४         | 808 ,50     |
| सत्वार्थिकया             | - ३८८                                   | समितकम                   | 20          |
| सत्वासत्वास्य            | २२७                                     | समनंतर-कारण              | <b>У</b> С. |
| <b>सदमें</b>             | XX₹                                     | समनंतर-प्रत्यय १५४, १    | ५७, ५०३     |
| सद्दर्भंपु हरीक          | ₹ <b>०४, ₹</b> • <b>६, ₹</b> ₹०,        | समनंतरप्रत्यय-म्राभयं ४  | 44, ¥4=     |
| ११७,                     | ११८, १२१, १४१, १४२,                     | समन्वागम                 | ***         |
|                          | eve, १५५, १ <b>५६</b>                   | समन्बाहार                | २५७         |
| सदर्मपु डरीकस्           | त्रशास्त्र १४२                          | समयमेद                   | 399         |
| <b>स</b> निःसार          | * \$8¥                                  | समलावस्था                | २१७         |
|                          |                                         | समवशिता                  |             |

| समवाव                 | SAN' SAS         | सम्यक्-प्रा        | तिपचि                     | Y3 .       |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|------------|
| समवायिकारण            | ३१६, ४८३, ४८१    |                    |                           | रदर        |
| समादान                | २, २३१, ३८       |                    | करूप                      | 77         |
| समादापना              | ₹=8              |                    | <b>बुद्ध</b>              | ¥0, १0€    |
|                       | १८, ३१, ३४, ४१   |                    |                           | 77         |
| 44 89                 | ६२, ७१-७३, ८२    | •                  | _                         | २२         |
|                       | , १५१, १५४, १६३  |                    | व २२                      | ३१७, ३३७   |
|                       | २२२, २५६, २६५    | •                  |                           | X=E        |
|                       | ब, इइट, इटर, ४०४ |                    | ष्टि २२,                  | २६०, २६५   |
| 880                   | 4, 44-, 47-,     | ,<br>सम्यग्-व      |                           | ३१७, ३३७   |
| समाधिकाय              | र १              | 27101 2            |                           | र्         |
| समाधि-मार्ग           | 3                | क्रास्ट्रा         |                           | 33         |
| समाधिराच              | 222, 242, 24     |                    |                           | १५०        |
| <i>११</i> २           | ,,               | सर्व               | . ३०३                     | , ३०६, ३४३ |
| समाधि-लामी            | 6                | १ सर्वकोश          | σ                         | ३३५ ४६६    |
| समाधिसंवर्तनिक        |                  | क्र सर्वगतल        | 4                         | ¥3\$       |
| समार्थीद् <u>रिय</u>  | Ŋ:               | - अर्जी बा         |                           | 454        |
| समानाचार्यक           |                  | र सर्वज्ञता        |                           | १७७        |
| समानीपाध्याय <b>य</b> |                  | 🕜 सबंगिम           | াম                        | १७६        |
| -                     | १९, २५६, २६७, ३४ | 77-527             |                           | 21E, 34Y   |
|                       |                  | सर्वेत्रग-         | कारण                      | がこ。        |
| 44E, 1                |                  | सर्वे इ.ग.         |                           | lxy, rey,  |
| समापत्ति-लोक          |                  | EE                 | 356                       |            |
| समाप्ति               |                  | ५४<br>५६ सर्वेत्रग |                           | 1=4        |
| समारोपांत             |                  | لسالسا             | गुद्राच् <u>य</u>         | 215        |
| समारोपिका-हा          |                  | ~,                 | श्रूत्यता                 | 7 7 7      |
| समुत्थान              |                  | ee                 |                           | १९५        |
| समुदय                 |                  |                    | सु <b>लाकांत</b><br>चिल्ल |            |
| समुदय-जान             |                  | *.0                |                           | 808<br>828 |
| समुदाचार              | १२५, ३           |                    |                           |            |
| समुद्रकच्छ            |                  | पुष्ट सर्वभव       |                           | <b>१</b> 5 |
| समुष्पाद              | ₹ <b>₹</b> 0,    | •                  | त्वरमचित्तता<br>          | १५६        |
| सम्बद्धमात            | २२, ३१७,         |                    | ाचारण                     | * . \$\$\$ |
| सम्यक्तियाम           |                  | 90                 | कैक-कर्मस्थान             | **         |
| सम्बद्धातिप           | N .              | ७८ सर्वा           | स्तत्व                    | in You     |

| चर्वीकियाय ः                           | २७, १२१–१२७,               | सस्मृ-सेष                | २१४, २७२, १४४,       |   |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---|
|                                        | 24×, 244, 245,             | 100-1                    | <b>१</b> २           |   |
|                                        | २२४, ३००, ३०४,             | सहस्सवना                 | 595                  |   |
|                                        | २७१, २७२, ३७४,             | सहेतुक                   | 258                  |   |
|                                        | इत्ह, ४१६, ५२८,            | स्रोकाश्यनगर             | 388                  |   |
| 48.                                    |                            | सांक्लेशिक-धर्म          | ४६१                  |   |
| यर्वास्तिवादनिकाय<br>सर्वास्तिवादनिकाय | १२६                        | संख्य १२                 | ब, १६६, २३८, २४३,    |   |
|                                        |                            | २४४, २                   | ४७, २६२, २७६, ३०१,   |   |
|                                        | २६, २६, ३०, ३५,            | ३०२, १                   | १४, १२६, १३०, ४२४,   |   |
|                                        | १२५-१२७, १३१,              | ४२८, ४                   | त्रह, ४४८, ४६३, ४८१, |   |
|                                        | २२३, २३३, २३८,             | 8E0-8                    | ६२, ५७४, ५८१, ५८५-   | • |
|                                        | २७३, २६०, २६३,             | प्रदल, प्र               | हिष्, प्रहाज, व्रव्ह |   |
|                                        | ₹•१, ₹११ <del>-</del> ₹७१, | <b>सांख्यतत्वकौ</b> मुदी | મુખ્ય, પ્રદર્        |   |
|                                        | इत्दे, इत्प्र, ४२२,        | सांख्यप्रवचनभाष          | व्य २२१              |   |
|                                        | ४६२, ४४४, ४५२,             | संख्य-योग                | हे <i>स</i> हर       | • |
|                                        | Y67, X03, X05,             | संख्यवादी                | ४२४, ५७४, ६०६,       |   |
|                                        | प्राप्त, यहर, प्रदेश       | ब् <i>१</i> ४            |                      |   |
| सर्वोपिषशूत्य                          | 216                        | संख्यशक                  | र २१                 | , |
| सक्खुक                                 | ¥\$\$                      | संख्यसाहित्य             | 1,G1                 |   |
| सविकस्पक                               | ३४६, ४६०, ४६७,             | संस्थस्त्र               | . 488                | i |
| 785                                    | an <b>a</b>                | संची                     | रद्यु ३७             |   |
| सविकल्प-प्रत्यच                        | \$3.K                      | सांपरायिक                | Q.C                  | ì |
| सविकल्पावस्या                          | २१७                        | सांबंधिक                 | २२६, २२७, २३८        | 5 |
| सवितर्षं-सविचार                        | XX.                        | सांभोगिक-काय             | 339                  | 7 |
| <b>स्वमाववाद</b>                       | प्रश्न, प्रयं, प्रयं       | <b>सां</b> मितीय         | प्रश्न, प्रश्        | 3 |
| सस्वभाववादी                            | २२३, ३२२, ५१४,             | सांवृतिक                 | २१६, ४६२, ४६८, ४४४   | 5 |
| प्रश्न, प्रव                           | •                          | साकार                    | 386                  | R |
| सहब-धर्मप्राह                          |                            | साकेतक                   | 143                  | 9 |
| सहचयान                                 | \$ 66                      | <b>यादा</b> त्यतीति      | ME                   | 3 |
| सहबयोगिनी-चिंता                        | 400                        | सागर                     | <b>Š</b> RI          | 9 |
| सह्चात-प्रत्यय                         | <b>QX</b> 6                | खागरमेघ                  | £#1                  | ł |
| ध्हिबया-धंप्रदाय                       | १७५                        | साधन ः                   | 401                  | 0 |
| सहसू-स्राभय                            | 797 L. YEE                 | साधनमाला                 | <b>\$6</b> 1         | 9 |
| सहसू-कारण                              | WE.                        | <b>साधनसमु</b> च्चय      | <b>810</b> 1         | • |

| साधना                    | 209-202        | सिबि ( त्रिंशिकारीका ) | ¥14,             |
|--------------------------|----------------|------------------------|------------------|
| साध्म्यं                 | २२२, ११४       | ¥??-¥50                |                  |
| साघरर्थवत्               | 40%            | सिलवां होवी १२४,       | ? 70, १३७,       |
| साधुमती                  | 884            | १६=, १६६, ३६४,         |                  |
| साध्य                    | प्रवर्, ६०७    | ४०२, ४०६, ४१५          |                  |
| सामंतक                   | ६२, ३८३        | <b>सिलो</b> न          | ₹₹, ₹४           |
| सामग्रीफल                | ३६७            | सु दरिक-भारद्वाजसूत्र  | 8×               |
| सामञ्ज्ञपलसुत्त          | <b>東</b> 東     | सुख ५५, ७१ ७२          |                  |
| सामान्य                  | २४८, ५६६       | सुलकाय                 | \$66             |
| सामान्यलच्या             | ४६६, ५०२       | <b>सु</b> खतः          | You              |
| षामान्य-विशेष            | 845            | सुखत्रय                | 308              |
| सामीचि                   | ¥0¥            | सुखविहारी              | 40               |
| सामीची                   | ४०६            | सुखवेदना               | 44               |
| सामुक्कंसिका-धम्मदेसन    | T              | <b>सुखवेदनीय</b>       | 248              |
| सामुत्कर्षिकी-धर्मदेशना  | १४४, १४८       | सुखावती                | १६०, १५१         |
| सायित                    | 33             | सुखावतीलोक ६,          | ११६, १२१,        |
| सारनाथ                   | भ, २४, १०३     | १२२, १५०               |                  |
| सार्देहिसाहस्तिका-प्रजाप |                | सुखावती-व्यूह १०५,     | <b>१११, ११६,</b> |
| सार्त्वन                 | \$ <b>4</b> \$ | १५०, १५१, १५५          |                  |
| सावद्य                   | १४, २५१        | <b>यु</b> खावेदना      | ं २३१            |
| साभय                     | 588            | सुर्खेद्रिय            | १र⊏              |
| साझव                     | २५७, ३७०       | सुगत                   | ч,               |
| सास्रव-चित्त             | •              | सुगतात्मब              | ₹ 05             |
| सासव-धर्म                | 866            | सुगतिगामी              | २२८              |
| सिंधु                    | . 77           | सुप्रीव                | -8.7. <b>3</b>   |
| ~                        | वृद्, १२६      | सुन्जुनमंडल            | 90               |
|                          | , ३०, ३७, १६८, | सुन्द्री               | १५१, १६२         |
| १७६                      |                | सुतंत                  | ₹5               |
| सिंह्ली                  | ₹ <b>६</b>     | <b>सु</b> च            | २८, १७६          |
| सिंहविवृं भित            | १५१            | युत्तनिपात १४, १७      | , 47, 240,       |
| सिगौली                   | १२३            | १३६, रन्ध्र, २६०,      | REY              |
| सि <b>द्ध</b> साधनता     | 138            |                        | २६, २७,३०        |
| सिद्धार्थं .             | ₹, ₹, ¼        | सुचविभंग               | ₹0               |
| सिब्द                    | ें १७७         | सुदर्श                 | : 68             |
|                          |                |                        |                  |

| युदर्शी .                        | 44              | सर्व ७६, ११            | १, १५०, ५७१,                |
|----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| सुदुर्दर्श                       | ८०, २६४         | યુષ્ય, પૂષ્ય,          |                             |
| सुद्रियगमन                       | 488             | स्र्थमंडल              | २१२                         |
| सुधन                             | १५३, १५५        | सुष्टकाल               | प्र७१, ५७४, ५७७             |
| सुनेत्र                          | रदस             | सृष्टि                 | 서드릭                         |
| सुप्रतिपन्न                      | ঙ               | सेंट हिलेरी            | २७८                         |
| सुप्रतिवेध                       | १०              | सेंद्रियकाय            | AA≰                         |
| सुप्रभातस्तव                     | १७६             | सेना (इ०)              | १२६                         |
| सुम्ब                            | १२              | सेनार्ट                | १२४, २७६, २६२               |
| सुभाषितसंग्रह                    | १७५             | सोग्डियन               | . २६                        |
| सुभूति १४५, १४७,                 | १५७-१६१,        | <b>सोनरी</b>           | ₹ ৩                         |
| २१२                              |                 | सोपधिशेष               | २६६, ३०७, ५५६               |
| <b>बु</b> मात्रा                 | १२६, १३७        | <b>सोमनस्स</b>         | २३५                         |
| <b>सु</b> मेघ                    | <b>१</b> 50-157 | सोमनरसुपविचार          | २३४                         |
| सुमेष                            | રહપ્ર           | सोमेंद्र               | \$8\$                       |
| <b>सुरामद्यमेरेय</b> विरति       | 38              | सौंदरनंद               | ३६५-१३६                     |
| <b>सुरामेरेयप्रमादस्यानविरति</b> | 28              | सौगत                   | ¥,                          |
| सुवर्णप्रभाससूत्र १११,           | ११७, १४१,       | सौगतंमन्य              | रुद्रभ                      |
| 145                              |                 | सौत्रांतिक <b>३०</b> , | १०७, ११७, ११६,              |
| <b>सुवर्णा</b> ची                | १३७             | १२७, १६४               | , १६८, २२३, २३२,            |
| सुषिर                            | ሂርያ             | २३३, २३८               | २५२, २६७, २७४,              |
| <b>सु</b> षुति                   | YEY             | २७५, २८०               | , २६०, २६२-२६४,             |
| <b>युद्ध</b> ल्लेख               | १६७             | २६८, ३००               | -३०१, ३०४-३०६,              |
| स्दम                             | प्रदेष          | ३१२, ३१५               | –३१७, ३२०, ३२१,             |
| स्त्मत्व                         | ५७२             | ३२४, ३२७               | , ३३६, ३४१,३४४-             |
|                                  | २१, ४४, १३०     | ३४६, ३४०               | <del>-</del> ३५२, ३५४, ३६१, |
| सूत्रक                           | <b>३६</b> २     | ३६२, ३७२               | -१८३, ३८४, ४१४,             |
| सूत्रनिकायाचा ये                 | ३७२             | ४१७, ४३०               | , ¥₹१, ¥¥¥,¥ <u>¼</u> ₹-    |
| सूत्रपिटक                        | २८, २६          |                        | , प्रद०, प्रदृद्, प्रथ्प,   |
|                                  | १७१, १७२        | भूदर भूदर              | , nev                       |
|                                  | , १३४, २७८,     | सौत्रांतिकवाद          | १२८, २३८, ३११,              |
| रद्ध, रहर, १०६                   |                 | ٧₹٥                    |                             |
|                                  | १४, १३८,१६४,    | सौत्रातिक-संप्रदाय     | १ रह                        |
| 284                              |                 | सौत्रातिक-साहित्य      | १२८                         |
|                                  |                 |                        |                             |

| सीमनस्य                                 | ७४, २३४                                   | स्थापनीय                 | २७८, ३००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सोमनस्ये <u>जिय</u>                     | १२८                                       | स्थाम                    | Pog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| चीराष्ट्र<br>सोराष्ट्र                  | १७१, १७३                                  | • • • •                  | UP, 37E, \$40, 30Y,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                       | ८, वश्य, वश्ह, ४०६,                       |                          | १५, ५७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | the dead dead want                        | स्थिति-हेत               | <b>३</b> ५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ५११ ०<br>स्कंचक                         | ₹≒                                        | रियतिस्थापक              | \$ X \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| स्कंष-देशना                             | ₹ <b>?</b> •                              | स्थित्यन्यथात्व          | २४७, <b>३</b> ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| स्कंध-पंचक                              | 200, <del>2</del> 88                      | T                        | १६६, १७०, ३०३, ४२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्कंश्वया                               | १व४                                       |                          | te, yyu, yye, y <b>q</b> ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स्कंघवाद                                | ५८७                                       |                          | ξξ-800, 80₹, <b>80₹</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| स्कंघरंतति                              | 7.5 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × | •                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| स्वाहन                                  | \$ <del>7</del>                           | स्नातक                   | ७६, ४८१−४८३<br><b>२८७</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| स्तंभवृत्तिक-प्राणाय                    |                                           |                          | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्तूप                                   | ७, १०३                                    | •                        | २०, यस, २२ <b>४,</b> २ <b>२३,</b><br>३४, ३३४, ३३८, ४४४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| स्तूपपूचा                               | २६, १०४, १४ <b>२</b>                      | 74°, 4                   | 10, 11x, 11m, 200,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्तोत्र                                 | १७०, १७६                                  | स्पर्श-स्थान             | <b>टाटा</b> −€•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| स्यान                                   | ६७, ३३८–३४०                               | स्पश्चीहार               | وح، ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| स्यानमिद्ध                              | 40, 444 484                               | स्पृष्ट-स्थान            | C4, • 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | ३६–३⊏, १०४, १०५,                          | रहरू-स्वान<br>छाष्ट्रव्य | रद्ध, ३१५, ३१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •                                       | ₹q=₹5, ₹50, ₹50,                          | स्परणा-प्रीति            | ₹6, ₹ <b>₹</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •                                       | ४, ४५२, ४५४, ४५७                          | स्फ्रटाम                 | 45, 4 <u>-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| स्थविस्माथा                             | ?¥0                                       | स्फुटार्था               | १६९, २३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स्यविरनिकाय                             | ३५, ३७                                    | स्मरग्र-चित्त            | : <b>२</b> ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| स्थविर-मिद्ध                            | 99                                        |                          | o, ६१, ६३, ७२, EY,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्थविखाद                                | रह, २७, ३६, ३७,                           |                          | <b>38, 334, 330, 880,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | प, १२७, २२४, २३ <del>८</del> ,            | ५६८, ५                   | <o, <<o="" <<o,="">, &lt;<o>, &lt;</o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o></o,> |
|                                         | २, ३२३, ३३३, ३३४,                         | स्मृति ( धर्म॰ )         | . 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | ट, ३४४, ३५४, ३५६                          | स्मृति-संप्रचन्य         | ७१, ८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                                       | रद, १०५, १६१, २२४                         | स्मृति-संमोष             | 40, 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | ७७, ३२३, ३३३-३३५,                         | स्मृतींद्रिय             | ३२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                       | rt, vvv                                   | स्मृत्युपस्थान           | २२, ८४, ६४, २८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| स्थासु                                  | Y.E                                       | ₹७०,                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| स्थान                                   | 40, CC, YES, YYO                          | स्रग्धरा                 | ११६, १३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स्थापना                                 |                                           | स्रध-बुद                 | १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *************************************** |                                           | 201.34                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| खोत<br>स्रोतापत्ति                       | 144, YV5        | स्वार्यानुमान           | 868 X80-408                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                          | ***             |                         |                               |
| स्रोतापचि-प्रस                           | २७०             | एतविक्खित्तफ            | 48                            |
| स्रोतापत्ति-मार्ग                        | 200             | <b>हरप्रसादशास्त्री</b> | १२४, १७२, १७३,                |
| स्रोतापन                                 | XX.             | १७५                     |                               |
| स्रोतापन-फल                              | 78              | इरिवर्मा                | १३६                           |
| स्रीद्रिय                                | 19E, 19E        | हर्ष                    | K3                            |
| स्वकायदृष्टि                             | 3.85            | <b>ह</b> र्षंचरित       | १७६                           |
| स्वकारित्र                               | प्रदर           | ह्लायुष                 | रेन                           |
| स्वतःप्रमाय                              | . ५८१           | हाबसन्                  | १२३                           |
| स्वतःप्रामायय                            | YES             | <b>हान</b>              | <b>२२१</b>                    |
| सद                                       | ¥0 €            |                         |                               |
| स्वभाव २५०. ५.२६                         | ٠, ٧٩, ٧٩٩      | हानोपाय                 | हर, रर१                       |
| ·                                        | \$ <b>8 8</b>   | हिंदू                   | ५७१                           |
| स्वभावकाय                                | <b>メ</b> にらーみにパ | हिंदू-घर्म<br>हिंसा     | १२१                           |
| स्वभाव-त्रय<br>स्वभाव-वैल <b>न्द्</b> यय | ₹5₹             | _                       | ę                             |
| स्वभाव-शृत्यतावादी                       | 648             | हिमवत्-प्रदेश           | হড়                           |
| स्वभाव-हेत                               |                 | <b>हिमालय</b>           | १८१                           |
|                                          | E+0, E04        |                         | थ–१०७, १२३, १२ <del>८</del> , |
|                                          | , १५०, १६२      |                         | , १३६, १३६, १४०,              |
| स्वयंभूपुराण                             | १२४, १७६        |                         | =, १४६, १६१, १६२,             |
| स्वर्ग-नरक                               | 58              |                         | र, १६४ १६५, १७६,              |
| खलद्या ३४१, ४६६                          | , ५०२, ४६२      |                         | 1, 257, 255, 268,             |
| स्वसंवित्ति 🗼 🔑                          | YYR, YEE        |                         | ०, ३०२, २०३-१०४,              |
| खसंवित्तिमाग                             | . YYŁ           |                         | ७, ३०८, ३१२, ३७३,             |
| स्वसंवेदन                                | YEY             |                         | ०, ४१८, ४२५, ४२८,             |
| स्वसंवेदा                                | 73X             |                         | ४, ४४१, ४५१, ४६५,             |
| स्वाख्यात                                | <b>95</b>       |                         | ४, ४७४, ४७७, <b>४</b> ८०,     |
| स्वातंत्रिक-योगाचार                      | १७५             | प्रथ, प्रश              | Į.                            |
| स्वातंत्र्यनिकाय                         | १७०             | <b>द्दीनयानवादी</b>     | १६७, १८४, २३८,                |
| स्रात ।                                  | १२६             | \$04, ¥\$               | o, y ? ? , y ? y , y o q ,    |
| स्वाम-उपर्धपदा                           | <b>478</b>      | <b>द्दीनयानी</b>        | १६४, १८०, २३८,                |
| स्वामाविक-काय                            | 19x, 38=        | ४२५, ५१                 | २, प्र१३, प्र७६               |
| स्वामास                                  | XEX             | हुय                     | <b>29</b> \$                  |
| 1 11-11-                                 |                 |                         |                               |

| दुविष्क                   | १३७         | <b>ऐतुमार्या</b> | Nyo.              |
|---------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <i>बेट्स</i>              | १६७         | हेद-शीर्ष        | 240               |
| हूण                       | १३१         | हेत्रुसामग्रीवाद |                   |
| ह्रवय                     | ३३०         | ऐत्वामास         | 4 • 8-4 ? 4       |
| ह्रदयघातु                 | KEK         | देय              | EP, 771, 771 KG&  |
| हेत २२४, २२७, ३५४,        | ३५६,        | हेयहेतु          | ٤٦, २२१           |
| ५०३                       |             | हैमवत            | २७, ३७            |
| <b>चेतुपरिचाम</b>         | <b>४३</b> ७ | हैमवताचार्य      |                   |
| हेतुप्रत्यय २१, १५४, ३५७, | No S        | होश्रनीले        | 70                |
| हेतुप्रत्यय-भ्राध्यय      | ४६५         | _                | \$\$X             |
| हेतुप्रत्यय-चिनत          | २२४         | होम              |                   |
|                           | इस्र        | स्र्वर (ई॰)      | ₹₹=               |
| हेतुप्रत्ययसामग्री        | २१४         | हुस्व            | <b>₹</b> १५       |
| हेनुफलप रंपरा             | २२४         | इस्वत्व          | 141               |
| हेत्वविंदु १७०,           | प्रवध       | ही               | १६, २५६, ३३७, ५६८ |
| <u> हेतु</u> वाद          | ¥∘¥         | हेनत्संग         | ७, ३६, १०६, १२६   |

# परिशिष्ट २

## स हा य क प्र न्थ सू ची

इंगुत्तरनिकायद्वकया—बुद्धघोषकृत । इमिष्ठसम्हर्थांगहरीका (नवनीत)—धर्मानन्द कौसांबी कृत । इमिष्ठसम्हर्थांगहो —अनिक्द्वाचार्य कृत ।

अभिभ्रमेंकोश-श्राचार्य वसुबन्धु कृत । पूरें कृत फ्रेंच अनुवाद के साथ।

श्रमिषमंकोशन्यास्या (रफुटार्था )— यशोमित्र कृत । वोगिहारा द्वारा तोकियो से प्रकाशित। श्रष्टसाहस्तिका-प्रश्वापारमिता—डा॰ राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा विन्तिश्रीथिका इंडिका में प्रकाशित। इंडियन एंटिक्वेरी—म॰म॰इरप्रसाद शास्त्री द्वारा लिखित 'शान्तिदेव' नामक लेख, सन् १६१३, प्र० ४५।

ए रिकार्ड झॉफ दी बुद्धिस्ट रिलीजन—चीनी यात्री इत्सिंग का यात्रा विवरण स्रोरियन्टेलिया—माग ३ में 'हिस्ट्री श्राफ श्रली बुद्धिस्ट स्कूल्स' नामक रैयूकन कीमुरा का लेख। क्रमेष्यान श्राफ बुद्धिस्ट निर्वाण—शेरवात्स्की कृत।

कारंबन्यूह—सत्यवत सामभमी द्वारा सन् १८७३ में प्रकाशित।

च्याभगसिकि—रत्नकीतिं कृत ।

चतुःशतक आर्यदेव कृत । संस्कृत रूपान्तर श्रीविधुरोखर मट्टाचार्य कृत । विश्वभारती, शान्तिनिकेतन, १६३१ ।

तस्वरंग्रह—शान्तिरचित कृत, एम्बर कृष्णमाचार्य द्वारा र्यपादित, दो बिल्दों में सैट्रल साहनेरी, बढ़ोदा से प्रकाशित।

त्रिंशिका—स्थिरमंति के माध्य के साथ सिलवां क्षेत्री द्वारा संपादित और अनुदित । दो गमेळिक ए फिलोबोफी बुद्धिक—पूर्ते कृत, सन् १६३०।

धम्मपददुक्या—बुद्धधोष कृत धर्मसंबद्ध—नागार्श्वन कृत ।

निर्वाण-- जुइ द वाले पूर्वे कृत, सन् १६२५। नेपालीज ब्रिट्टिस्ट लिटरेचर--- छा । राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित । न्यायबिन्द् - धर्मैकीर्ति कृत, धर्मौत्तर कृत टीका के साथ। परमत्यमंजुसाटीका-धर्मपाल स्थविर कृत । गुद्धचरित-दो जिल्दों में जानस्टन द्वारा धैपादित तथा अनुदित । बुद्धिजम-वासिलीफ कत । बुद्धिचम इन ट्रांसलेशन-वारन कृत। बद्धिस्ट कारमोलोजी-मैक गवर्न कत । बुद्धिस्ट लॉबिक--दो बिल्दों में, शेरवास्की कृत । बुद्धिस्म स्तदी एन्त मटीरिया—पूर्ते कृत । बोधिचर्यावतारपंजिका-विब्लिख्रोथिका ईंडिका में प्रकाशित। मिक्सिमनिकायद्रकथा-बुद्धघोष कृत । मध्यकावतार—चन्द्रकीर्ति कत । मध्यांतविमाग—दो जिल्ह्दों में जापान से प्रकाशित । महायानसूत्रालंकार---मूल ग्रन्य १६०७ में सिलवा लेवी द्वारा संपादित । श्रमुवाद---सिलवा लेवी द्वारा, १९११। माध्यमिककारिका--नागार्जुन कृत, बिन्जिश्रीयिका बुढिका में पूर्वे द्वारा संपादित। माध्यमिककारिकावृत्ति ( प्रसन्नपदा )--चन्द्रकीर्ति इत, विन्लिश्रोयिका बुद्धिका में प्रकाशित। मैन्युग्रल ग्राफ बुद्धिस्ट फिलासफी-मैक गवर्न कृत । मीराल बुद्धिक-लुइ द वाले पूर्ते कृत, सन् १६२७ । योगसूत्र ( पार्तंजल )--व्यासमाध्य के साथ । लंकावतारसूत्र-प्रो॰ बुनियड नंजियो द्वारा सन् १६२६ में क्योटो ( जापान ) से प्रकाशित। ल कौंसिल द राजग्रह—जॉ प्रजुलुस्की कृत, १६२६-२८। ललितविस्तर—डा॰ एस॰ लेफमान द्वारा संपादित। लाइफ श्रॉफ बुद्ध-श्रोहडेनवर्गं कृत । ला ये श्रोरी द ला कालेसाँस एला लोजिक रोले बुद्धिस्त तार्दिफ-स्तेखासकी कृत ( रूसी से

ला ले बाद द लॉ परर श्रशोक—वाँ प्रबुत्तस्की कृत, १६२३। क्षेफिलीबोफी पँदिऐक—दो जिल्दों में, नें पुरसे कृत।

फ्रेंच में अनुदित ) पेरिस, १९२६।

विश्वतिका—वसुबन्धु की वृत्ति के साथ सिलवी लेबी द्वारा प्रकाशित, १६२५। विश्वतिमात्रतासिक्ष या शुद्धान-न्यांग की सिक्कि—( चीनी भागा में )। फ्रॉन अनुवाद पूर्वे कृत ३ भाग में । १६२८, २६, ४८।

विसुद्धिमणी—बुद्धाेष कृत । धर्मानन्द कीसांबी द्वारा संपादित । भाग १, विद्यामवन वंबर्ष से प्रकाशित । भाग २, सारनाथ से प्रकाशित ।

शिक्तासमुक्त्वय—शांतिदेव कृत, विक्लिश्रीथिका बुद्धिका में वेंडल द्वारा संपादित । सद्दमंपुरदरिक—प्रो॰एच॰कर्ने श्रीर प्रो॰बुनियड नंजियो द्वारा सन् १६१२ में संपादित । सुखावतीव्यूद्द—प्रो॰मैक्समूलर द्वारा श्रंग्रेजी अनुवाद तथा जापानी विद्वानों के फ्रेंच अनुवाद के साथ प्रकाशित ।

हिन्दुर्ज्य एयड बुद्धिज्य- इलियट कृत । हिस्ट्री आफ इंग्डियन लिटरेचर--विंटरनित्न कृत । कलकत्ता विश्वविद्यालय से दो जिल्दों में प्रकाशित ।

आशुतोष अवस्थी वध्यक्ष श्री नार्यां व व वेदाङ समिति (उप्र.)

The state of the s

The same of the sa

the second second

THE RESERVE TO SERVE THE S

And the state of t

LIP LANGE STREET LES

"बौद्धधर्म-दर्शन" आचार्य नरेन्द्रदेव की सर्वश्रेष्ठ रचना है। बौद्धधर्म तथा दर्शन के समस्त भेद-प्रभेदों का वर्णन करनेवाला यह ग्रन्थ अनेक दृष्टियों से अद्वितीय है।

प्रन्थ पाँच खण्डों तथा बीस अध्यायों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में बुद्ध के प्रादुर्भाव तथा उनकी देशना, स्थिविरवाद तथा उसकी साधना और पालि साहित्य-सम्पदा का वर्णन है। द्वितीय खण्ड में महायान का उद्भव, बौद्ध संस्कृत-साहित्य, महायान-दर्शन तथा उसकी साधना का विवेचन किया गया है। तृतीय खण्ड में बौद्धदर्शन के सामान्य सिद्धान्तों : प्रतीत्यसमुत्पाद, क्षणभंगवाद, अनीश्वरवाद, अनात्मवाद, कर्मवाद तथा निर्वाण का वर्णन है। चतुर्थ खण्ड में बौद्धदर्शन के चारों प्रधान नयों — वैभाषिक, सौत्रान्तिक, विज्ञानवाद एवं माध्यमिक—को शास्त्रीय रूप में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। पाँचवें खण्ड में बौद्ध न्याय का सम्यक् विवेचन प्रस्तुत हुआ है।

आचार्यजी के ग्रन्थ की प्रधान विशेषता यह है कि इसमें बौद्धदर्शन के प्रत्ययों तथा तद्विषयक विविध मतमतान्तरों का वर्णन मूल आचार्यों की पालि अथवा संस्कृत कृतियों के आधार पर किया गया है। पालि स्रोतों में त्रिपिटक के अतिरिक्त आचार्यजी ने "मिलिन्दपञ्हो", महाकच्चान-कृत "नेतिपकरण", बुद्धघोष-रचित "अट्ठकथा" तथा "विशुद्धिमग्गो" एवं धर्मपाल स्थविर-रचित "अभिधम्मत्थ संगहो" जैसे पिटकबाहय ग्रन्थों को आधार बनाया। संस्कृत साहित्य की जिन कृतियों का प्रभूत उपयोग किया गया है उनमें आर्य नागार्जुन-कृत "माध्यमिककारिका", आर्य असंग-कृत महायानसूत्रालंकार", आचार्य वसुबन्ध-कृत "विशतिका" और आचार्य चन्द्रकीर्ति-कृत "प्रसन्नपदावृत्ति" प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त लेखक ने प्रसिद्ध पाश्चात्य बौद्ध विद्वान् ल वले द पूसें द्वारा चीनी भाषा से फ्रेंच में अनुदित दो ग्रन्थों: वस्बन्ध-कृत "अभिधर्मकोश" तथा शुआन च्वांग-कृत "विज्ञप्तिमात्रता-सिद्धि", का भरपूर उपयोग किया है। आचार्यजी ने योरोपीय तथा भारतीय बौद्ध विद्वानों: शेरवात्स्की, सिलवां लेवी, पूसें, लूडर्स, वासिलिफ, हरप्रसाद शास्त्री, राजेन्द्रलाल मित्र प्रभृति, के लेखन को भी ध्यान में रखा है।

आचार्य नरेन्द्रदेव की भाषा, भाव तथा शैली विषय की गुरुता के अनुरूप है तथा मूल स्रोतों पर आश्रित होने के कारण शास्त्रानुकूल है। यह ग्रन्थ नि:सन्देह बौद्धधर्म तथा दुर्शन का सांगोपांग एवं आधिकारिक विवेचन प्रस्तुत करता है।

## सद्धम्मसङ्गहो सं. एवं अनु. सिद्धार्थ

चौदहवीं शताब्दी में धम्मिकिति महासामी द्वारा गद्य-पद्य मिश्रित शैली में रिवत ग्रन्थ "सद्धम्मसङ्ग्रहो" पालि साहित्य एवं बौद्ध धर्म का तेरहवीं शताब्दी तक का संक्षिप्त इतिहास है। ग्यारह अध्यायों में विभक्त यह ग्रन्थ बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक तथ्यों को संक्षिप्त रूप में जानने का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। ग्रन्थ ऐतिहासिक घटनाक्रमों के रूप में विभन्न बौद्ध संगीतियों, अशोक के धर्म-प्रचार, श्रीलंका में पालि विपिटक के प्रथम लेखन और वहाँ देवानाम्पियतिस्स, वट्टगामिनी अभया, महानाम और परक्कमबाह आदि राजाओं द्वारा बौद्ध धर्म को दिए गए योगदान की दिया करता है। संशोधित मूल पालि संस्करण के साथ प्रस्तुत इस ग्रन्थ का यह प्रश्रिप्त हिन्दी अनुवाद ग्रीलि साहित्य के शोधार्थियों के लिए ही नहीं, पालि भाषा न जानीवाले सामान्य पाठकों एवं इतिहास के अध्येताओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है।

### बोद्ध साहित्य में भारतीय समाज बॉ. परमान्द सिंह

भारतीय समाज का विकास एक अखण्ड एवं नैरन्तर्यपूर्ण धारा के रूप में हुआ है। इस विशाल सांस्कृतिक धारा में वैदिक-सैन्धव सध्यता से लेकर आज तक विविध मानव समुदाय अथवा जातियों ने अपनी-अपनी संस्कृति, धर्म भाषा और सांहित्य का योगदान अपित किया है। इन सबके समन्वय से ही भारतीय समाज के जीवन का एक विशिष्ट स्वरूप निर्मित हुआ है। ब्राह्मण विचारधारा के साथ-साथ श्रमण विचारधारा (बौद्ध-जैनधर्म) का भारतीय समाज के विकासात्मक निर्माण में प्रमुख योग रहा है और इन्हीं के अन्तर्गत अनेकानेक सम्प्रदायों और सामाजिक नियमों का विकास होता रहा है।

भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समानान्तर महाकश्यप आदि 500 बौद्ध भिक्षुओं ने राजगृह में एकत्र होकर इन बुद्धोपदेशों का त्रिपिटक के रूप में संगायन किया, जो पालि भाषा में निबद्ध है। इसमें बुद्धाभिमत अभिधर्म दर्शन के साथ-साथ व यथाप्रसंग तत्कालीन इतिहास, भूगोल, राजनीति एवं सामाजिक व्यवस्था आदि भी स्पष्टत: वर्णित है। "बौद्ध साहित्य में भारतीय समाज" इसी त्रिपिटक एवं उसकी अट्ठकथाओं के प्रामाणिक एवं पुष्ट साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है। आठ अध्यायों में विभक्त इस ग्रन्थ में ईसा पूर्व 500 से 800 ईस्वी के भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पक्षों पर सम्यक् प्रकाश डाला गया है।



₹ 645

Buddhism

